॥ श्रीहरिः ॥

### संक्षिप्त

# ब्रह्मवैवर्तपुराण

( सचित्र, मोटा टाइप, केवल हिन्दी )

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गीताप्रेस, गोरखपुर

## निवेदन

श्रवण, मनन और अनुशीलन होता आया है। भारतीय जनताके हृदयमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा धर्मपरायणताको दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित करनेका श्रेय पुराणोंको ही है। वेदादि शास्त्रोंके गूढ़तम तत्त्वों एवं रहस्योंको सरल, रोचक एवं मधुर आख्यान-शैलीमें सर्वसाधारणके लिये सुलभ (उपलब्ध) करा

पुराण भारतकी सर्वोत्कृष्ट निधि हैं। प्राचीन कालसे ही भारतवर्षमें पुराणोंका बड़े आदरके साथ पठन,

देना पुराणोंकी अपूर्व विशेषता है। इसीलिये पुराणोंको अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। पुराणोंकी ऐसी महत्ता और उपयोगिताको ध्यानमें रखते हुए गीताप्रेसद्वारा 'कल्याण' के विशेषाङ्कोंके

रूपमें समय-समयपर अनेक पुराणोंके सरल तथा सरस हिन्दी-अनुवाद जनहितमें प्रकाशित किये जा चुके हैं। जिन्हें विद्वानों, विचारकोंसहित बहुसंख्यक ग्राहकों तथा प्रेमी पाठकोंद्वारा पर्याप्त समादर प्राप्त हुआ है।

रूपमें प्रकाशित हुआ था। इसका (१,४१,००० का बृहत्) प्रथम संस्करण शीघ्र समाप्त हो जानेके पश्चात् इसके पुनर्मुद्रणके लिये प्रेमी पाठकोंद्वारा निरन्तर प्रेमाग्रह बना रहा। फलस्वरूप इसके कुछ पुनर्मुद्रित संस्करण भी बादमें प्रकाशित किये गये। इस निरन्तरताको बराबर बनाये रखनेके उद्देश्यसे अब यह 'संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण' ग्रन्थाकारमें आपकी सेवामें प्रस्तुत है।

'संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क' प्रथम बार 'कल्याण'-वर्ष ३७ ( सन् १९६३ ई० )-के विशेषाङ्कके

'ब्रह्मवैवर्तपुराण' मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इसके मुख्य प्रतिपाद्य देवता विष्णु—परमात्मा श्रीकृष्ण हैं। यह चार खण्डोंमें विभाजित है—ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड तथा श्रीकृष्णजन्मखण्ड।

ब्रह्मखण्डमें सबके बीजरूप परब्रह्म परमात्मा ( श्रीकृष्ण )-के तत्त्वका निरूपण है। प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिस्वरूपा

आद्याशक्ति ( श्रीराधा ) तथा उनके अंशसे उत्पन्न अन्यान्य देवियोंके शुभ चरित्रोंकी चर्चा है। गणपतिखण्डमें ( परमात्मस्वरूप ) श्रीगणेशजीके जन्म तथा चरित्र आदिसे सम्बन्धित कथाएँ हैं। श्रीकृष्णजन्मखण्डमें

(परब्रह्म परमात्मारूप) श्रीकृष्णके अवतार तथा उनकी मनोरम लीलाओंका वर्णन है। सारांशतः इसमें भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नस्वरूपा प्रकृति-ईश्वरी श्रीराधाकी सर्वप्रधानताके साथ गोलोक-लीला वर्था अववार-लीलाका विशव वर्णन है। इसके अविशिक इसमें कुछ विशिष्ट रिश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान

तथा अवतार-लीलाका विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ विशिष्ट ईश्वरकोटिके सर्वशक्तिमान् देवताओंकी एकरूपता, महिमा तथा उनकी साधना-उपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है।

इसकी सभी कथाएँ अतीव रोचक, मधुर, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी हैं। इसका अध्ययन साधनोपयोगी और सदैव कल्याणप्रद है। अतएव जिज्ञासुओं, साधकों एवं कल्याणकामी सभी महानुभावोंको इसके अध्ययन-अनुशीलनद्वारा अधिकाधिक रूपमें विशेष लाभ उठाना चाहिये।

—प्रकाशक

२१

२५

२७

३२

33

३७

## विषय-सूची

| ` `                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय पृष्ठ-सं                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ( ब्रह्मखण्ड )                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मङ्गलाचरण, नैमिषारण्यमें आये हुए सौतिसे<br>शौनकके प्रश्न तथा सौतिद्वारा ब्रह्मवैवर्तपुराणका<br>परिचय देते हुए इसके महत्त्वका निरूपण<br>परमात्माके महान् उज्ज्वल तेज:पुञ्ज, गोलोक,<br>वैकुण्ठलोक और शिवलोककी स्थितिका<br>वर्णन तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान्<br>श्रीकृष्णके परात्पर स्वरूपका निरूपण |
| श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण, महादेव,                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति<br>(दुर्गा)-का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा                                                                                                                                                                                                          |
| पृथक्-पृथक् श्रीकृष्णका स्तवन                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सावित्री, कामदेव, रित, अग्नि, अग्निदेव, जल,                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वरुणदेव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वायवीदेवी तथा मेदिनीके प्राकटचका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ब्राह्म आदि कल्पोंका परिचय, गोलोकमें                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ रासमण्डलमें                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निवास, श्रीकृष्णके वामपार्श्वसे श्रीराधाका                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रादुर्भाव, राधाके रोमकूपोंसे गोपाङ्गनाओंका                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्राकट्य तथा श्रीकृष्णसे गोपों, गौओं, बलीवर्दीं,                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हंसों, श्वेत घोड़ों और सिंहोंकी उत्पत्ति;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रीकृष्णद्वारा पाँच रथोंका निर्माण तथा                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पार्षदोंका प्राकट्य; भैरव, ईशान और डाकिनी                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आदिको उत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका<br>पत्नीरूपमें दान, महादेवजीका दार-संयोगमें                                                                                                                                                                                                                   |
| अरुचि प्रकट करके निरन्तरभजनके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वर माँगना तथा भगवान्का उन्हें वर देते                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हुए उनके नाम आदिकी महिमा बताकर                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उन्हें भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देना तथा शिवा आदिको मन्त्रादिका                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उपदेश करना                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सृष्टिका क्रम—ब्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत,                                                                                                                                                                                                                                                      |

समुद्र, द्वीप, मर्यादापर्वत, पाताल, स्वर्ग आदिका निर्माण; कृत्रिम जगत्की अनित्यता

ξ-

**9**–

|                     | तथा वैकुण्ठ, शिवलोक तथा गोलोककी              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
|                     | नित्यताका प्रतिपादन                          | ४४ |
| ۷-                  | सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे     |    |
|                     | सनकादिकी, सस्त्रीक स्वायम्भुव मनुकी,         |    |
|                     | रुद्रोंकी, पुलस्त्यादि मुनियोंकी तथा नारदकी  |    |
|                     | उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका और ब्रह्माजीको    |    |
|                     | नारदका शाप                                   | 8: |
| ۹-                  | मरीचि आदि ब्रह्मकुमारों तथा दक्षकन्याओंकी    |    |
|                     | संततिका वर्णन, दक्षके शापसे पीड़ित           |    |
|                     | चन्द्रमाका भगवान् शिवकी शरणमें जाना,         |    |
|                     | अपनी कन्याओंके अनुरोधपर दक्षका               |    |
|                     | चन्द्रमाको लौटा लानेके लिये जाना,            |    |
|                     | शिवकी शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी             |    |
|                     | कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्राप्ति            | 88 |
| १०-                 | -जाति और सम्बन्धका निर्णय                    | ४९ |
| ११-                 | सूर्यके अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोंको    |    |
|                     | शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वैष्णव          |    |
|                     | ब्राह्मणकी प्रशंसा                           | ५१ |
| १२-                 | - ब्रह्माजीकी अपूज्यताका कारण, गन्धर्वराजकी  |    |
|                     | तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान् शंकरका उन्हें    |    |
|                     | अभीष्ट वर देना तथा नारदजीका उनके             |    |
|                     | पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपबर्हण नामसे प्रसिद्ध |    |
|                     | होना                                         | 4: |
| १३-                 | ब्रह्माजीके शापसे उपबर्हणका योगधारणा–        |    |
|                     | द्वारा अपने शरीरको त्याग देना, मालावतीका     |    |
|                     | विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओंको शाप      |    |
|                     | देनेके लिये उद्यत होना, आकाशवाणीद्वारा       |    |
|                     | भगवान्का आश्वासन पाकर देवताओंका              |    |
|                     | कौशिकीके तटपर मालावतीके दर्शन करना           | ųι |
| <b>ξ</b> <i>R</i> − | - ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके    |    |
|                     | साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका      |    |
|                     | अपने दु:ख और इच्छाको व्यक्त करना तथा         |    |
|                     | ब्राह्मणका कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न     |    |
|                     | देवताओंकी आराधनासे प्राप्त होनेवाले          |    |

फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एवं उनके

भजनको महिमा बताना ......५८

| ٤ | ) |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

२४– नारदजीको

|     | विषय पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय, मृतकको<br>जीवित करनेका आश्वासन, मालावतीका<br>पतिके महत्त्वको बताना और काल, यम,<br>मृत्युकन्या आदिको ब्राह्मणद्वारा बुलवाकर<br>उनसे बात करना, यम आदिका अपनेको<br>ईश्वरकी आज्ञाका पालक बताना और उसे<br>'श्रीकृष्णचिन्तन'के लिये प्रेरित करना ६१ |
| १६- | मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा वैद्यक-<br>संहिताका वर्णन, आयुर्वेदकी आचार्यपरम्परा,<br>उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके<br>द्वारा रचित तन्त्रोंका नाम-निर्देश, ज्वर आदि<br>चौंसठ रोग, उनके हेतुभूत वात, पित्त,<br>कफकी उत्पत्तिके कारण और उनके<br>निवारणके उपायोंका विवेचन  |
| १७– | ब्राह्मण-बालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा,                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | महादेवजी तथा धर्मकी बातचीत, देवताओं-<br>द्वारा श्रीविष्णुकी तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान्<br>श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन ६८                                                                                                                                              |
| १८- | ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा उपबर्हणको<br>जीवित करनेकी चेष्टा, मालावतीद्वारा भगवान्<br>श्रीकृष्णका स्तवन, शक्तिसहित भगवान्का<br>गन्धर्वके शरीरमें प्रवेश तथा गन्धर्वका<br>जी उठना, मालावतीद्वारा दान एवं मङ्गलाचार<br>तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा ७२                        |
| १९- | ब्रह्माण्डपावन नामक कृष्णकवच, संसारपावन<br>नामक शिवकवच और शिवस्तवराजका<br>वर्णन तथा इन सबकी महिमा७५                                                                                                                                                                              |
| २०- | गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिशुके रूपमें उपबर्हणका जन्म, शूद्रयोनिमें उत्पन्न बालक नारदकी जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा, सनत्कुमारद्वारा उसे उपदेशकी प्राप्ति, उसके द्वारा श्रीहरिके स्वरूपका ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकके देह-त्यागका वर्णन          |
|     | ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति८५                                                                                                                                                                                                                                      |
| २२- | ब्रह्माजीसे सृष्टिके लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा<br>पाकर डरे हुए नारदका स्त्री-संग्रहके<br>दोष बताकर तपके लिये जानेकी<br>आज्ञा माँगना८८                                                                                                                                            |
| २३- | ब्रह्माजीका नारदको गृहस्थधर्मका महत्त्व<br>बताते हुए विवाहके लिये राजी करना और                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| शिवद्वारा नारदजीका सत्कार तथा उनकी                |
|---------------------------------------------------|
| मनोवाञ्छापूर्तिके लिये आश्वासन ९१                 |
| २५- ब्राह्मणोंके आह्निक आचार तथा भगवान्के         |
| पूजनकी विधिका वर्णन९२                             |
| २६- ब्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कर्तव्या- |
| कर्तव्यका निरूपण९७                                |
| २७- परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका निरूपण ९९        |
| २८- बदरिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका         |
| प्रश्न १०२                                        |
| २९- नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्मा             |
| श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी महिमाका               |
| प्रतिपादन १०३                                     |
| ( प्रकृतिखण्ड )                                   |
| १- पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश,           |
| कला एवं कलांशका विशद वर्णन १०५                    |
| २- परब्रह्म श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट         |
| चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र ११२               |
| ३- परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे     |
| प्रकट विराट्स्वरूप बालकका वर्णन ११७               |
| ४- सरस्वतीकी पूजाका विधान तथा कवच १२१             |
| ५-   याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति १२६ |
| ६- विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका       |
| परस्पर शापवश भारतवर्षमें पधारना १२९               |
| ७- कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका               |
| तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन १३४            |
| ८- पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्यान और          |
| पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके             |
| प्रति शास्त्रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी        |
| प्राप्तिका वर्णन१३८                               |
| ९- गङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग१४२          |
| १०- श्रीराधाजीका गङ्गापर रोष, श्रीकृष्णके         |
| प्रति राधाका उपालम्भ, श्रीराधाके भयसे             |
| गङ्गाका श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना,            |
| जलाभावसे पीड़ित देवताओंका गोलोकमें                |
| जाना, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका प्रसन्न         |
| होना तथा गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंके            |

प्रति श्रीकृष्णका आदेश तथा गङ्गाके

विष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग ......१४९

नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवलोकको

भगवान् शिवका

पृष्ठ-संख्या

दर्शन,

पृष्ठ-संख्या

| ११-             | तुलसीके कथा–प्रसङ्गमें राजा वृषध्वजका                      |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----|
|                 |                                                            | १५६ |
| १२-             | वेदवतीकी कथा, इसी प्रसङ्गमें भगवान्                        |     |
|                 | रामके चरित्रका एक अंश-कथन, भगवती                           |     |
|                 | सीता तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त                   | १५९ |
| १३-             | भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग                        | १६२ |
|                 | तुलसीको स्वप्रमें शङ्खचूड़के दर्शन, शङ्खचूड़               |     |
|                 | तथा तुलसीके विवाहके लिये ब्रह्माजीका                       |     |
|                 | दोनोंको आदेश, तुलसीके साथ शङ्खचूड़का                       |     |
|                 | गान्धर्व-विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके                    |     |
|                 | पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण                                     | १६५ |
| १५-             | पूर्वजन्मका स्पष्टीकरणपृष्पदन्तका दूत बनकर शृङ्खचूड़के पास |     |
|                 | जाना और शङ्खचूड़के द्वारा तुलसीके                          |     |
|                 | प्रति ज्ञानोपदेश                                           | १७१ |
| १६-             | शङ्खचूड़का पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना,                     |     |
|                 | वहाँ भगवान् शंकरके दर्शन तथा उनसे                          |     |
|                 | विशद वार्तालाप                                             | १७४ |
| १७-             | भगवान् शंकरऔर शङ्खचूड़के पक्षोंमें युद्ध,                  |     |
|                 | भद्रकालीका घोर युद्ध और आकाशवाणी                           |     |
|                 | सुनकर कालीका शङ्खचूड़पर पाशुपतास्त्र                       |     |
|                 | न चलाना                                                    | १७८ |
| <b>१८</b> -     | भगवान् शंकर और शङ्खचूड़का युद्ध,                           |     |
|                 | शंकरके त्रिशूलसे शङ्खचूड़का भस्म होना                      |     |
|                 | तथा सुदामा गोपके स्वरूपमें उसका                            |     |
|                 | विमानद्वारा गोलोक पधारना                                   | १८१ |
| १९-             | शङ्खुचूड़-वेषधारी श्रीहरिद्वारा तुल्सीका                   |     |
|                 | पातिव्रत्यभङ्ग, शङ्खचूड्का पुनः गोलोक                      |     |
|                 | जाना, तुलसी और श्रीहरिका वृक्ष एवं                         |     |
|                 | शालग्रामपाषाणके रूपमें भारतवर्षमें रहना                    |     |
|                 | तथा तुलसीमहिमा, शालग्रामके विभिन्न                         |     |
|                 | लक्षण तथा महत्त्वका वर्णन                                  | १८२ |
| २०-             | तुलस्रो-पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा                          |     |
|                 | तुलसी-स्तवनका वर्णन                                        | १८७ |
| २१-             | सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान                        | १९० |
| <del>2</del> 2- | राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना                       |     |
|                 | तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्याकी                         |     |
|                 | उत्पत्ति, सत्यवान्के साथ सावित्रीका विवाह,                 |     |
|                 | सत्यवान्की मृत्यु, सावित्री और यमराजका                     | 00. |
| 22              |                                                            | १९५ |
| ₹₹-             | सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको                 |     |
|                 |                                                            | १९८ |
| <i>5</i> 8−     | सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके              |     |

विषय

| -3¢         | पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कथन            |       |
|-------------|-------------------------------------------------|-------|
| 19          | तथा छियासी प्रकारके नरक-कुण्डोंका               |       |
|             | _                                               | २१५   |
| 210         | भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूप, महत्त्व और           | 759   |
| 40-         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 220   |
| ~ <i>.</i>  | भगवती महालक्ष्मीके प्राकट्य तथा विभिन्न         | २२१   |
| <b>4</b> 2- |                                                 |       |
|             | व्यक्तियोंसे उनके पूजित होनेका तथा              |       |
|             | दुर्वासाके शापसे महालक्ष्मीके देवलोक-           |       |
|             | त्याग और इन्द्रके दुःखी होकर बृहस्पतिके         |       |
|             | पास जानेका वर्णन                                | २२६   |
| २९-         | भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना             |       |
|             | और इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा       |       |
|             | स्तवन किये जाने और पुनः अधिकार                  |       |
|             | प्राप्त किये जानेका वर्णन                       | २३६   |
| ₹0-         | भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधाका                  |       |
|             | उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा-विधान तथा            |       |
|             | स्तोत्रोंका वर्णन                               | २४४   |
| ₹१-         | भगवती दक्षिणाके प्राकट्यका प्रसङ्ग,             |       |
|             | उनका ध्यान, पूजा-विधान तथा स्तोत्र-             |       |
|             | वर्णन एवं चरित्र-श्रवणको फल-श्रुति              | २४९   |
| <b>३</b> २- | देवी षष्ठीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा           |       |
|             | विशद महिमाका वर्णन                              | २५३   |
| 33-         | भगवती मङ्गलचण्डी और मनसादेवीका                  |       |
|             | उपाख्यान                                        | २५७   |
| ₹8-         | आदिगौ सुरभीदेवीका उपाख्यान                      | २६६   |
| ३५-         | नारद–नारायण–संवादमें पार्वतीजीके पूछनेपर        |       |
|             | महादेवजीके द्वारा श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं    |       |
|             | महत्त्व आदिका वर्णन                             | २६८   |
| ३६-         | श्रीराधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा              |       |
|             | श्रीराधाकी पूजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त     |       |
|             | _                                               | २७१   |
| ₹७–         | राजा सुयज्ञकी यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मणके    | •     |
| `           | शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा ब्राह्मणको क्षमाके |       |
|             | लिये प्रेरित करते हुए कृतघ्नोंके भेद तथा        |       |
|             | विभिन्न पापोंके फलका प्रतिपादन                  | २७२   |
| 3८-         | शेष कतघ्रोंके कर्मफलोंका विभिन्न                | , - , |

मुनियोंद्वारा प्रतिपादन ..... २७७

दुर्लभ महाज्ञानका उपदेश ...... २७९

३९- सुतपाके द्वारा सुयज्ञको शिवप्रदत्त परम

पृष्ठ-संख्या

द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन...... २०१

तथा पापोंका वर्णन ...... २०६

२५- नरक-कुण्डों और उनमें जानेवाले पापियों

| 9 | ) |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

विषय

२- शिवजीद्वारा पार्वतीसे पुण्यक-व्रतकी सामग्री,

विधि तथा फलका वर्णन ...... ३१७ ३- पुण्यक-व्रतकी माहात्म्य-कथाका कथन ... ३१९

| f                       | वेषय पृष्ठ-स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ांख्या      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7<br>7<br>7<br>7        | गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान<br>एवं विभिन्न प्रलयोंका निरूपण, चौदह<br>मनुओंका परिचय, ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके<br>श्रीकृष्णमें लय होनेका वर्णन, शिवका<br>मृत्युञ्जयत्व, मूलप्रकृतिसे महाविष्णुका<br>प्रादुर्भाव, सुयज्ञको विप्रचरणोदकका महत्त्व<br>तथा राधाका मन्त्र बताकर सुतपाका जाना,<br>पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधामन्त्रके<br>जपसे सुयज्ञका श्रीराधाकी कृपासे गोलोकमें<br>जाना और श्रीकृष्णका दर्शन एवं कृपाप्रसाद<br>प्राप्त करना | २८१         |
| - የ<br>የ                | श्रीराधाके ध्यान, षोडशोपचार-पूजन,<br>परिचारिकापूजन, परिहारस्तवन, पूजन-महिमा<br>तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ४२- :                   | श्रीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २९५         |
| ४३- र्                  | नारुना<br>दुर्गाजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, दुर्गाकी<br>उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी परम्पराका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474         |
| ;<br>;<br>;<br>;        | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २९९         |
| ز<br>لالا – آ<br>آ<br>آ | अभीष्ट मनोरथकी पूर्तिस्थ और समाधिपर देवीकी कृपा और<br>वरदान, देवीकी पूजाका विधान, ध्यान,<br>प्रतिमाकी स्थापना, परिहारस्तुति, शङ्खमें<br>तीर्थोंका आवाहन तथा देवीके षोडशोपचार-                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०१         |
| ૪Ę – રે<br>1<br>-       | देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और<br>विसर्जनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा,<br>राजाको देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹0<br>₹     |
| <u> 7</u>               | उपदेश देना<br>दुर्गाजीका दुर्गनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 7                       | या ब्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका माहात्म्य<br><b>( गणपतिखण्ड )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३१०         |
| †<br>7<br>7             | नारदजीकी नारायणसे गणेशचरितके<br>विषयमें जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव-<br>पार्वतीके विवाह तथा स्कन्दकी उत्पत्तिका<br>वर्णन, पार्वतीकी महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके<br>लिये प्रार्थना, शिवजीका उन्हें पुण्यक-<br>व्रतके लिये प्रेरित करना                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 84 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , , ,       |

४- पार्वतीजीका व्रतारम्भके लिये उद्योग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजीद्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक-व्रतके विषयमें प्रश्न, श्रीविष्णुका व्रतके माहात्म्य तथा गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन करना..... ५- पार्वतीद्वारा व्रत-समाप्तिमें व्रतारम्भ, पुरोहितद्वारा शिवको दक्षिणारूपमें माँगे जानेपर पार्वतीका मूर्च्छित होना, शिवजी तथा देवताओं और मुनियोंका उन्हें समझाना, पार्वतीका विषाद, नारायणका आगमन और उनके द्वारा पतिके बदले गोमुल्य देकर पार्वतीको व्रत समाप्त करनेका आदेश, पुरोहितद्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव और देवताओं, मुनियों तथा पार्वतीद्वारा उसका स्तवन..... ३२४ ६- पार्वतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालकरूपसे उनकी शय्यापर खेलना ..... श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पार्वतीद्वारा ब्राह्मणकी खोज, आकाशवाणीके सूचित करनेपर पार्वतीका महलमें जाकर पुत्रको देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, शिव-पार्वतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना..... ८- शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना, बालकको देवताओं एवं देवियोंका शुभाशीर्वाद और इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल...... ३३६ ९- गणेशको देखनेके लिये शनैश्चरका आना और पार्वतीके पूछनेपर अपने द्वारा किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना....... ३३८ १०- पार्वतीके कहनेसे शनैश्चरका गणेशपर दृष्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर गोलोकमें चला जाना, पार्वतीकी मुर्च्छा, श्रीहरिका आगमन और गणेशके धड़पर हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वतीको होशमें लाकर बालकको आशीर्वाद देना,

पार्वतीद्वारा शनैश्चरको शाप ...... ३३९

| (८ | ) |
|----|---|
|----|---|

पृष्ठ-संख्या

३४१

384

988

340

348

347

३५४

३५६

346

३६०

383

| ११-          | विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा,<br>पार्वतीकृत विशेषोपचारसहित गणेशपूजन,<br>विष्णुकृत गणेशस्तवन और 'संसारमोहन' |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | नामक कवचका वर्णन                                                                                                       |
| १२-          | पार्वतीको देवताओंद्वारा कार्तिकेयका समाचार                                                                             |
| ζ <b>ζ</b> – | प्राप्त होना, शिवजीका कृत्तिकाओंके पास                                                                                 |
|              | दूतोंको भेजना, वहाँ कार्तिकेय और                                                                                       |
|              | पूराका मंजा, वहा कार्तकथ आर<br>नन्दीका संवाद                                                                           |
|              | कार्तिकेयका नन्दिकेश्वरके साथ कैलासपर                                                                                  |
| ₹२-          | आगमन, स्वागत, सभामें जाकर विष्णु                                                                                       |
|              | आदि देवोंको नमस्कार करना और                                                                                            |
|              |                                                                                                                        |
|              | शुभाशीर्वाद पाना कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंद्वारा                                                                  |
| ζ ٥-         | उन्हें उपहार-प्रदान                                                                                                    |
| १५-          | गणेशके शिरश्छेदनके वर्णनके प्रसङ्गमें                                                                                  |
| ζ4-          | शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना, कश्यपका                                                                                  |
|              | शिवको शाप देना, सूर्यका जीवित होना                                                                                     |
|              | और माली-सुमालीकी रोगनिवृत्ति                                                                                           |
| o <b>c</b>   | ब्रह्माद्वारा माली-सुमालीको सूर्यके कवच                                                                                |
| ८५-          | और स्तोत्रकी प्राप्ति तथा सूर्यकी कृपासे                                                                               |
|              | उन दोनोंका नीरोग होना                                                                                                  |
| 2/9_         | भगवान् नारायणके निवेदित पुष्पकी                                                                                        |
| , •          | अवहेलनासे इन्द्रका श्रीभ्रष्ट होना, पुनः                                                                               |
|              | बृहस्पतिके साथ ब्रह्माके पास जाना,                                                                                     |
|              | ब्रह्माद्वारा दिये गये नारायणस्तोत्र, कवच और                                                                           |
|              | मन्त्रके जपसे पुनः श्री प्राप्त करना                                                                                   |
| 27-          | श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मी-कवच तथा                                                                                     |
| ,,           | लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना                                                                                            |
| १९_          | देवताओंके स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका                                                                                    |
| ` '          | प्रकट होकर देवों और मुनियोंके समक्ष अपने                                                                               |
|              | निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना                                                                                         |
| 2o-          | गणेशके एकदन्त-वर्णन-प्रसङ्गमें जमदग्निके                                                                               |
| `            | आश्रमपर कार्तवीर्यका स्वागत-सत्कार,                                                                                    |
|              | कार्तवीर्यका बलपूर्वक कामधेनुको हरण                                                                                    |
|              | करनेकी इच्छा प्रकट करना, कामधेनुद्वारा                                                                                 |
|              | उत्पन्न की हुई सेनाके साथ कार्तवीर्यकी                                                                                 |
|              | सेनाका युद्ध                                                                                                           |
| २१-          | जमदग्नि और कार्तवीर्यका युद्ध तथा                                                                                      |
|              | ब्रह्माद्वारा उसका निवारण                                                                                              |
| २२-          | जमदग्नि–कार्तवीर्य–युद्ध, कार्तवीर्यद्वारा                                                                             |
|              | दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदग्निका वध,                                                                          |
|              |                                                                                                                        |

विषय

सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करके ब्रह्माके पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्माका उन्हें शिवजीके पास भेजना ..... २४- परशुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना...... ३७० २५- परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका कुपित होना, परशुरामका रोने लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें नाना प्रकारके दिव्यास्त्र एवं शस्त्रास्त्र प्रदान करना....... ३७३ २६- शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामको त्रैलोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना.... ३७४ २७- शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना ....... **७७** २८- पुष्करमें जाकर परशुरामका तपस्या करना, श्रीकृष्णद्वारा वर-प्राप्ति, आश्रमपर मित्रोंके साथ उनका विजय-यात्रा करना और शुभ शकुनोंका प्रकट होना, नर्मदातटपर रात्रिमें परशुरामको स्वप्नमें शुभ शकुनोंका दिखलायी देना.. ३८२ २९- परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत होना और रानी मनोरमासे स्वप्नदृष्ट अपशकुनका वर्णन करना, रानीका उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण करनेको कहना, परंतु राजाका मनोरमाको समझाकर युद्ध-यात्राके लिये उद्यत होना ....... ३०- राजाको युद्धके लिये उद्यत देख मनोरमाका योगद्वारा शरीर-त्याग, राजाका विलाप और आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया करना, युद्धयात्राके समय नाना प्रकारके अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुरामका युद्ध तथा कार्तवीर्यका वध,

नारायणद्वारा शिव-कवचका वर्णन .......

३१- मत्स्यराजके वधके पश्चात् अनेकों राजाओंका आना और परशुरामद्वारा मारा जाना, पुन:

रेणुकाका विलाप, परशुरामका आना और

२३- रेणुका-भृगु-संवाद, रेणुकाका पतिके साथ

आकर उन्हें सान्त्वना देना...... ३६५

करना, भृगुका

क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा

| ( ? | ) |
|-----|---|
|-----|---|

ξ-

7-

विषय

|             | (                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             | विषय पृष्ठ-संख्या                                                              |
|             | राजा सुचन्द्र और परशुरामका युद्ध, परशुरामद्वारा                                |
|             | कालीस्तवन, ब्रह्माका आकर परशुरामको                                             |
|             | युक्ति बतानां, परशुरामका राजा सुचन्द्रसे                                       |
|             | मन्त्र और कर्वच माँगकर उसका वध करना ३९३                                        |
| <b>३</b> २- | दशाक्षरी महाविद्या तथा काली-कवचका वर्णन ३९४                                    |
| 33-         | - सुचन्द्र–पुत्र पुष्कराक्षके साथ परशुरामका                                    |
|             | युद्ध, पाशुपतास्त्र छोड़नेके लिये उद्यत                                        |
|             | परशुरामके पास विष्णुका आना और उन्हें                                           |
|             | समझाना, विष्णुका विप्रवेषसे पुत्रसहित                                          |
|             | पुष्कराक्षसे लक्ष्मीकवच तथा दुर्गाकवचको                                        |
|             | माँग लेना, लक्ष्मीकवचका वर्णन ३९६                                              |
|             | - दुर्गाकवचका वर्णन ३९९                                                        |
| ३५-         | परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्राक्षका                                       |
|             | वध, कार्तवीर्य-परशुराम-युद्ध, परशुरामकी                                        |
|             | मूर्च्छा, शिवद्वारा उन्हें पुनर्जीवनदान, कार्तवीर्य-                           |
|             | परशुराम–संवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका                                            |
|             | विप्रवेष धारण करके कार्तवीर्यसे कवच                                            |
|             | माँग लेना, परशुद्धारा कार्तवीर्य तथा अन्यान्य                                  |
|             | क्षत्रियोंका संहार, ब्रह्माका आगमन और                                          |
|             | परशुरामको गुरुस्वरूप शिवकी शरणमें जानेका<br>उपदेश देकर स्वस्थानको लौट जाना ४०१ |
| 25          | - उपदश-दकर-स्वस्थानका लाट जाना ४०१<br>- परशुरामका कैलास-गमन, वहाँ शिव-भवनमें   |
| ३६-         | परशुरामका कलास-गमन, वहा शिव-भवनम<br>पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे        |
|             | बढ़नेको उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके जानेपर                                     |
|             | उनके साथ वार्तालाप ४०४                                                         |
| 319_        | परशुरामका शिवके अन्त:पुरमें जानेके लिये                                        |
| ŲΟ          | गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना,                                           |
|             | न माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी                                            |
|             | सूँड़में लपेटकर सभी लोकोंमें घुमाते हुए                                        |
|             | गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर                                        |
|             | छोड़ देना, होशमें आनेपर परशुरामका कुपित                                        |
|             | होकर गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणेशका                                         |
|             | एक दाँत टूट जाना, देवलोकमें हाहाकार,                                           |
|             | पार्वतीका रुदन और शिवसे प्रार्थना ४०६                                          |
| <b>३८-</b>  | पार्वतीकी शिवसे प्रार्थना, परशुरामको देखकर                                     |
|             | उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना, परशुरामद्वारा                                  |
|             | इष्टदेवका ध्यान, भगवान्का वामनरूपसे                                            |
|             | पधारना, शिव-पार्वतीको समझाना और                                                |
|             | गणेशस्तोत्रको प्रकट करना ४०८                                                   |

३९- परशुरामको गौरीका स्तवन करनेके लिये

कहकर विष्णुका वैकुण्ठ-गमन, परशुरामका

| पार्वतीकी स्तुति करना ४१२                          |
|----------------------------------------------------|
| सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके                    |
| परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना,                  |
| गणेश-पूजामें तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेश-        |
| तुलसीके संवादका वर्णन तथा गणपति-                   |
| खण्डका श्रवण-माहात्म्य४१५                          |
| ( श्रीकृष्णजन्मखण्ड )                              |
| नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा            |
| भगवान् विष्णु एवं वैष्णवके माहात्म्यका             |
| वर्णन, श्रीराधा और श्रीकृष्णके गोकुलमें            |
| अवतार लेनेका एक कारण श्रीदाम और                    |
| राधाका परस्पर शाप ४१८                              |
| पृथ्वीका देवताओंके साथ ब्रह्मलोकमें जाकर           |
| अपनी व्यथा–कथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन              |
| सबके साथ कैलासगमन, कैलाससे ब्रह्मा,                |
| शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी           |
| आज्ञासे गोलोकमें जाना और वहाँ विरजातट,             |
| शतशृङ्गपर्वत, रासमण्डल एवं वृन्दावन                |
| आदिके प्रदेशोंका अवलोकन करना,                      |
| गोलोकका विस्तृत वर्णन४२१                           |
| श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्त:पुरकी                |
| शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य                  |
| तेज:पुञ्जके दर्शन तथा उनके द्वारा उन               |
| तेजोमय परमेश्वरकी स्तुति ४२९                       |
| देवताओंद्वारा तेज:पुञ्जमें श्रीकृष्ण और राधाके     |
| दर्शन तथा स्तवन, श्रीकृष्णद्वारा देवताओंका         |
| स्वागत तथा उन्हें आश्वासन–दान, भगवद्भक्तके         |
| महत्त्वका वर्णन, श्रीराधासहित गोप–गोपियोंको        |
| व्रजमें अवतीर्ण होनेके लिये श्रीहरिका आदेश,        |
| सरस्वती और लक्ष्मीसहित वैकुण्ठवासी                 |
| नारायणका तथा क्षीरशायी विष्णुका                    |
| शुभागमन, नारायण और विष्णुका श्रीकृष्णके            |
| स्वरूपमें लीन होना, संकर्षण तथा पुत्रों-           |
| सहित पार्वतीका आगमन, देवताओं और                    |
| देवियोंको पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करनेके लिये          |
| प्रभुका आदेश, किस देवताका कहाँ और                  |
| किस रूपमें जन्म होगा—इसका विवरण,                   |
| श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना |
| देते हुए अपनी और उनकी एकताका प्रति-                |

पादन करना, फिर श्रीहरिकी आज्ञासे राधा और

गोप-गोपियोंका नन्द-गोकुलमें गमन...... ४३६

पृष्ठ-संख्या

४५८

५- श्रीकृष्णजन्म-वृत्तान्त-आकाशवाणीसे प्रभावित हो देवकीके वधके लिये उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका समझाना, कंसद्वारा उसके छ: पुत्रोंका वध, सातवें गर्भका संकर्षण, आठवें गर्भमें भगवानुका आविर्भाव—देवताओंद्वारा स्तुति, भगवान्का दिव्य रूपमें प्राकटच, वसुदेवद्वारा उनकी स्तुति, भगवान्का पूर्वजन्मके वरदानका प्रसङ्ग बताकर अपनेको व्रजमें ले जानेकी बात बता शिशुरूपमें प्रकट होना, वसुदेवजीका व्रजमें यशोदाके शयनगृहमें शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेको उद्यत होना, परंतु वसुदेवजी तथा आकाशवाणीके कथनपर विश्वास करके कन्याको दे देना, वसुदेव-देवकीका सानन्द घरको लौटना ..... ६- जन्माष्टमी-व्रतके पूजन, उपवास तथा महत्त्व आदिका निरूपण ...... ४५४ ७- श्रीकृष्णको अनिर्वचनीय महिमा, धरा और द्रोणकी तपस्या, अदिति और कद्रुका पारस्परिक शापसे देवकी तथा रोहिणीके रूपमें भूतलपर जन्म, हलधर और श्रीकृष्णके जन्मका उत्सव ..... ८- आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके मुखमें विषमिश्रित स्तन देना और प्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको प्राप्त हो गोलोकमें जाना..... ४६२ ९- तृणावर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय ..... १०- यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके पैरोंके आघातसे शकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण-कवचका प्रयोग एवं माहात्म्य.... ४६५ ११- मुनि गर्गजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गर्गजीका उत्तर, नन्दका आगमन, नन्द-यशोदाको एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका श्रीराधा-कृष्णके नाम-माहात्म्यका परिचय देना और उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कारका बृहद् आयोजन, ब्राह्मणोंको दान-मान, गर्गद्वारा

विषय

द्वारा दही-दूध-माखन आदिका भक्षण तथा बर्तनोंको फोड़ना, यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे बाँधना, वृक्षका गिरना, गोप-गोपियों तथा नन्दजीका यशोदाको उपालम्भ देना, नल-कूबर और रम्भाको शाप प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा ..... ४७९ १३- नन्दका शिशु श्रीकृष्णको लेकर वनमें गो-चारणके लिये जाना, श्रीराधाका आगमन, नन्दसे उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर राधाका एकान्त वनमें जाना, वहाँ रत्नमण्डपमें नवतरुण श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्णकी परस्पर प्रेमवार्ता, ब्रह्माजीका आगमन, उनके द्वारा श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, वर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदम्पतिका प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर शिशुरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास पहुँचाना .....४८१ १४- वनमें श्रीकृष्णद्वारा बकासुर, प्रलम्बासुर और केशीका वध, उन सबका गोलोकधाममें गमन, उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैमासिक व्रतका सिवधि वर्णन तथा नन्दकी आज्ञाके अनुसार समस्त व्रजवासियोंका वृन्दावनमें गमन ..... ४८८ १५- विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन विस्तृत नूतन नगरका निर्माण, वृषभानु गोपके लिये पृथक् भवन, कलावती और वृषभानुके पूर्वजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा वरदान, भनन्दनके यहाँ कलावतीका जन्म और वृषभानुके साथ उसका विवाह, विश्वकर्माद्वारा नन्द-भवनका, वृन्दावनके भीतर रासमण्डलका तथा मधुवनके पास रत्नमण्डपका निर्माण, 'वृन्दावन' नामका कारण, राजा केदारका इतिहास, तुलसीसे वृन्दावन नामका सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामोंमें 'वृन्दा' नाम, राधा नामको व्याख्या, नींद टूटनेपर नूतन नगर देख व्रजवासियोंका आश्चर्य तथा उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश .........

१६- श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी

पितयोंका ग्वालबालोंसिहत श्रीकृष्णको भोजन

श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग आदिकी विदाई ... ४६८

१२- यशोदाके यमुनास्त्रानके लिये जानेपर श्रीकृष्ण-

|             | विषय पृष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ठ-संख | ग |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <u> </u>    | देना तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको<br>जाना, श्रीकृष्णकी मायासे निर्मित उनकी<br>छायामयी स्त्रियोंका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना<br>तथा विप्रपित्तयोंके पूर्वजन्मका परिचय<br>श्रीकृष्णका कालियदहमें प्रवेश, नागराजका<br>उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका दमन,<br>नागपत्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५૦    | ९ |
|             | श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोक-<br>गमन, छायामयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको<br>वरदान, कालियद्वारा भगवान्की स्तुति, उस<br>स्तुतिकी महिमा, नागका रमणक द्वीपको<br>प्रस्थान, कालियका यमुनाजलमें निवासका<br>कारण, गरुड़का भय, सौभरिके शापसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |
|             | कालियदहतक जानेमें गरुड़की असमर्थता,<br>श्रीकृष्णके कालियदहमें प्रवेश करनेसे<br>ग्वालबालों तथा नन्द आदिकी व्याकुलता,<br>बलरामका समझाना, श्रीकृष्णके निकल<br>आनेसे सबको प्रसन्नता, दावानलसे व्रज-<br>वासियोंकी रक्षा तथा नन्दभवनमें उत्सव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | × |
| <b>.</b> C- | मोहवश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये<br>ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकोंका<br>अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि,<br>ब्रह्माजीका श्रीहरिके पास आना, सबको<br>श्रीकृष्णमय देख उनको स्तुति करके पहलेके<br>गौओं आदिको वापस देकर अपने लोकको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 0 |
| .',९-       | जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधारना<br>नन्दद्वारा इन्द्रयागकी तैयारी, श्रीकृष्णद्वारा<br>इसके विषयमें जिज्ञासा, नन्दजीका उत्तर<br>और श्रीकृष्णद्वारा प्रतिवाद, श्रीकृष्णकी<br>आज्ञाके अनुसार इन्द्रका यजन न करके<br>गोपोंद्वारा ब्राह्मणों और गिरिराजका पूजन,<br>उत्सवकी समाप्तिपर इन्द्रका कोप, नन्दद्वारा<br>इन्द्रकी स्तुति, श्रीकृष्णका नन्दको इन्द्रकी<br>स्तुतिसे रोककर सब ब्रजवासियोंको गौओंसहित<br>गोवर्धनकी गुफामें स्थापित करके पर्वतको<br>छातेके डंडेकी भाँति उठा लेना; इन्द्र, देवताओं<br>तथा मेघोंका स्तम्भन कर देना, पराजित<br>इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णका उन्हें<br>विदा करके पर्वतको स्थापित कर देना तथा | 47    |   |
| \o-         | नन्दद्वारा श्रीकृष्णका स्तवनग्वालबालोंका श्रीकृष्णकी आज्ञासे तालवनके फल तोड़ना, धेनुकासुरका आक्रमण, श्रीकृष्णके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5     | ૭ |

पुन: उसे स्वरूपकी विस्मृति, फिर श्रीहरिके साथ उसका युद्ध और वध, बालकोंद्वारा सानन्द फल-भक्षण तथा सबका घरको प्रस्थान . २१- धेनुकके पूर्वजन्मका परिचय, बलि-पुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमाका स्वच्छन्द विहार, दुर्वासाका शाप और वर, साहसिकका गदहेकी योनिमें जन्म लेना तथा तिलोत्तमाका बाणपुत्री 'उषा' होना ..... २२- दुर्वासाका और्वकन्या कन्दलीसे विवाह, उसकी कटूक्तियोंसे कुपित हो मुनिका उसे भस्म कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत मुनिको विप्ररूपधारी श्रीहरिका समझाना, उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना, कन्दलीका भविष्य बताना और मुनिको ज्ञान देकर अन्तर्धान होना तथा मुनिकी तपस्यामें प्रवृत्ति ...... ५४३ २३- महर्षि और्वद्वारा दुर्वासाको शाप, दुर्वासाका अम्बरीषके यहाँ द्वादशीके दिन पारणाके समय पहुँचकर भोजन माँगना, वसिष्ठजीकी आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी पूर्तिके लिये भगवान्का चरणोदक पीना, दुर्वासाका राजाको मारनेके लिये कृत्या-पुरुष उत्पन्न करना, सुदर्शनचक्रका कृत्याको मारकर मुनिका पीछा करना, मुनिका कहीं भी आश्रय न पाकर वैकुण्ठमें जाना, वहाँसे भगवान्की आज्ञाके अनुसार अम्बरीषके घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रमको जाना ..... २४- एकादशीव्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे हानि, व्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय, व्रतका विधान—छः देवताओंका पूजन, श्रीकृष्णका ध्यान और षोडशोपचार-पूजन तथा कर्ममें न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना ..

२५- गोपिकशोरियोंद्वारा गौरी-व्रतका पालन, दुर्गा-स्तोत्र और उसकी महिमा, समाप्तिके

> दिन गोपियोंको नग्न-स्नान करती जान श्रीकृष्णद्वारा उनके वस्त्र आदिका अपहरण,

> स्पर्शसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, वैष्णवी मायासे

दहन

तथा

शिवकी प्राप्ति ..... ३४- पार्वतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे अग्निका शीतल होना, ब्राह्मण-बालकका रूप धारण करके आये हुए शिवके साथ उनकी बातचीत, पार्वतीका घरको लौटना

पृष्ठ-संख्या

पार्वतीको तपस्याद्वारा

|                 | विषय पृष्ठ-संख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                 | श्रीराधाकी प्रार्थनासे भगवान्का सब वस्तुएँ<br>लौटा देना, व्रतका विधान, दुर्गाका ध्यान,<br>गौरी-व्रतकी कथा, लक्ष्मीस्वरूपा वेदवतीका<br>सीता होकर इस व्रतके प्रभावसे श्रीरामको<br>पितरूपमें पाना, सीताद्वारा की हुई पार्वतीकी<br>स्तुति, श्रीराधा आदिके द्वारा व्रतान्तमें दान,<br>देवीका उन सबको दर्शन देकर राधाको<br>स्वरूपकी स्मृति कराना, उन्हें अभीष्ट वर<br>देना तथा श्रीकृष्णका राधा आदिको पुन: |   |
|                 | दर्शनसम्बन्धी मनोवाञ्छित वर देना ५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • |
| -39             | श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन ५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                 | श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ` |
| \ -             | वहाँ अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                 | तथा मुनिका शरीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                 | लीन होना५६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| 2/_             | भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अष्टावक्र (देवल)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > |
| <del>۲</del> ۵- | के शवका संस्कार तथा उनके गृढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 20              | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 42-             | ब्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                 | इस शापके निवारणके लिये उनका वैकुण्ठ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                 | धाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                 | दर्शनस् उनके अभिमानका दूर होना ५७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|                 | गङ्गाकी उत्पत्ति तथा महिमा ५७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| ३१-             | गङ्गा-स्नानसे ब्रह्माजीको मिले हुए शापकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                 | निवृत्ति, गोलोकमें ब्रह्माजीको भारतीकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                 | प्राप्ति, भारतीसहित ब्रह्माका अपने लोकमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                 | प्रवेश, भगवान् शिवके दर्पभङ्गकी कथा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                 | वृकासुरसे उनकी रक्षा, श्रीराधिकाके पूछनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                 | श्रीकृष्णके द्वारा शिवके तत्त्व-रहस्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                 | निरूपण ५७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , |
| <b>३</b> २-     | देवी सती और पार्वतीके गर्व-मोचनकी कथा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                 | सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म, गर्ववश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                 | उनके द्वारा आकाशवाणीकी अवहेलना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                 | शंकरजीका आगमन, शैलराजद्वारा उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                 | स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा ५८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 |
| 33-             | गिरिराज हिमवान्द्वारा गणोंसहित शिवका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| •               | सत्कार, मेनाको शिवके अलौकिक सौन्दर्यके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                 | दर्शन, पार्वतीद्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                 | उन्हें आशीर्वाद, शिवाद्वारा शिवका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                 | षोटणोगनग्राजन शंकाटमा कागटेवका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

|                 | जार माता-१५ता जादिक द्वारा उनका             |       |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|
|                 | सत्कार, भिक्षुवेषधारी शंकरका आगमन,          |       |
|                 | शैलराजको उनके विविध रूपोंके दर्शन,          |       |
|                 | उनकी शिव-भक्तिसे देवताओंको चिन्ता,          |       |
|                 | उनका बृहस्पतिजीको शिव-निन्दाके लिये         |       |
|                 | उकसाना तथा बृहस्पतिका देवताओंको             |       |
|                 | शिव-निन्दाके दोष बताकर तपस्याके             |       |
|                 | ~ `                                         | . 490 |
| <b>3</b> 4–     | ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे       |       |
| ` `             | शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना,             |       |
|                 | शिवका ब्राह्मण-वेषमें जाकर अपनी ही          |       |
|                 | निन्दा करके शैलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न |       |
|                 | करना, मेनाका पुत्रीको साथ ले कोप-भवनमें     |       |
|                 | प्रवेश और शिवको कन्या न देनेके लिये         |       |
|                 | दृढ़ निश्चय, सप्तर्षियों और अरुन्धतीका      |       |
|                 | आगमन तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना,          |       |
|                 | विसष्ठ और हिमवान्की बातचीत, शिवकी           |       |
|                 | महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका प्रतिपादन,   |       |
|                 | प्रसङ्गवश राजा अनरण्य, उनकी पुत्री पद्मा    |       |
|                 | तथा पिप्पलादमुनिकी कथा                      | . ५९६ |
| <b>३</b> ξ−     | अनरण्यकी पुत्री पद्माकी धर्मद्वारा परीक्षा, |       |
|                 | सती पद्माका उनको शाप देना तथा उस            |       |
|                 | शापसे उनकी रक्षाकी भी व्यवस्था करना,        |       |
|                 | वसिष्ठजीका हिमवान्को संक्षेपसे सतीके        |       |
|                 | देह-त्यागका प्रसङ्ग सुनाना                  | . ६०३ |
| ₹७–             | शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश                 |       |
|                 | समस्त लोकोंमें भ्रमण, भगवान् विष्णुका       |       |
|                 | उन्हें समझाना और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये    |       |
|                 | कहना, शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हुई |       |
|                 | प्रकृतिरूपिणी सतीका शिवको दर्शन एवं         |       |
|                 |                                             | . ६०७ |
| <del>3</del> ۷- | पार्वतीके विवाहकी तैयारी, हिमवान्के         |       |
|                 | दारपर दलह शिवके साथ बारातमें विष्ण          |       |

आदि देवताओंका आगमन, हिमालयद्वारा उनका सत्कार, वरको देखनेके लिये स्त्रियोंका

विषय

४४- श्रीव

४५- इन्द्र

|             | विषय पृष                                          | ठ-संख्या |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|
|             | आगमन, वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको                  |          |
|             | देख मेनाका प्रसन्न होना, स्त्रियोंद्वारा दुर्गाके |          |
|             | सौभाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप, दम्पतिका          |          |
|             | एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा                |          |
|             | दहेजके साथ शिवके हाथमें कन्याका दान               |          |
|             | तथा शिवका स्तवन                                   | ६११      |
| ২০_         | - शिव-पार्वतीके विवाहका होम, स्त्रियोंका          |          |
| 4,          | नव-दम्पतिको कौतुकागारमें ले जाना,                 |          |
|             | देवाङ्गनाओंका उनके साथ हास-विनोद,                 |          |
|             | शिवके द्वारा कामदेवको जीवन-दान, वर-               |          |
|             | वधू और बारातकी बिदाई, शिवधाममें पति-              |          |
|             | पत्नीकी एकान्त वार्ता, कैलासमें अतिथियोंका        |          |
|             | सत्कार और बिदाई, सास-ससुरके बुलानेपर              |          |
|             | शिव-पार्वतीका वहाँ जाना तथा पार्षदोंसहित          |          |
|             | शिवका श्रशुर-गृहमें निवास                         |          |
| X0-         | इन्द्रके अभिमान-भङ्गका प्रसङ्ग—प्रकृति            | 470      |
| •           | और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप, गौतम-           |          |
|             | मुनिके शापसे इन्द्रके शरीरमें सहस्र               |          |
|             | योनियोंका प्राकट्य, अहल्याका उद्धार,              |          |
|             | विश्वरूप और वृत्रके वधसे इन्द्रपर ब्रह्महत्याका   |          |
|             | आक्रमण, इन्द्रका मानसरोवरमें छिपना,               |          |
|             | बृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा            |          |
|             | गुरुकी स्तुति, ब्रह्महत्याका भस्म होना,           |          |
|             | इन्द्रका विश्वकर्माद्वारा नगरका निर्माण कराना,    |          |
|             | द्विजबालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमश-                |          |
|             | मुनिके द्वारा इन्द्रका मान-भंजन, राज्य            |          |
|             | छोड़नेको उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका                |          |
|             | बृहस्पतिजीके समझानेसे पुनः राज्यपर ही             |          |
|             |                                                   | ६१६      |
| ४१-         | सूर्य और अग्निके दर्प-भङ्गकी कथा                  |          |
|             | धन्वन्तरिके दर्प-भङ्गकी कथा, उनके द्वारा          |          |
|             | मनसादेवीका स्तवन                                  | ६२४      |
| <i>-</i> 58 | श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा और          |          |
|             | गोपियोंका दु:खसे रोदन, चन्दनवनमें                 |          |
|             | श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन देना, गोपियोंके          |          |
|             | प्रणय-कोपजनित उद्गार, श्रीकृष्णका उनके            |          |
|             | साथ विहार, श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारणका         |          |
|             | कारण, श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका शृङ्गार,         |          |
|             | गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके            |          |
|             | मथुरागमनसे लेकर परमधामगमनतककी                     |          |
|             | लीलाओंका संक्षिप्त परिचय                          |          |

| श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन ६३२ |
|-------------------------------------------|
| इन्द्रके दर्प–भङ्गको कथा—नहुषको शचीपर     |
| कुदृष्टि, शचीका धर्मकी बातें बताकर नहुषको |
| समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी     |
| शरणमें जाकर उनका स्तवन करना ६३३           |
|                                           |

बृहस्पतिजीकी न करना ...... ६३३ ४६- बृहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, नहुषका सप्तर्षियोंको वाहन बनाना

( उत्तरार्द्ध )

पृष्ठ-संख्या

और दुर्वासाके शापसे अजगर होना, बृहस्पति-का इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर बिठाना तथा गौतमसे इन्द्र और अहल्याको शापकी प्राप्ति .....

४७- अहल्याके उद्धार एवं श्रीराम-चरित्रका संक्षेपसे वर्णन..... ४८- कंसके द्वारा रातमें देखे हुए दु:स्वप्नोंका वर्णन और उससे अनिष्टकी आशङ्का, पुरोहित

सत्यकका अरिष्ट-शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका

अनुष्ठान बताना, कंसका नन्दनन्दनको शत्रु बताना और उन्हें व्रजसे बुलानेके लिये वसुदेवजीको प्रेरित करना, वसुदेवजीके अस्वीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ जानेकी आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओंका

४९- भगवद्दर्शनकी सम्भावनासे अक्रूरके हर्षील्लास

५०- श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दुःस्वप्न सुनाना

एवं प्रेमावेशका वर्णन....

और उनके बिना अपनी दयनीय स्थितिका चित्रण करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और आध्यात्मिक योगका श्रवण कराना... ६५० ५१- श्रीकृष्णको व्रजमें जाते देख राधाका विलाप एवं मूर्च्छा, श्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधाके सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना

और स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके लिये प्रेरित करना, श्रीकृष्णका जाना, श्रीराधाका उठना और प्रियतमके लिये विलाप करके मूर्च्छित होना, श्रीकृष्णका लौटकर आना, रतमालाका श्रीकृष्णको राधाकी अवस्था

५२- अक्रूरजीके शुभ स्वप्न तथा मङ्गलसूचक शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और

बताना, श्रीकृष्णका राधाके लिये स्वप्नमें मिलनेका वरदान देकर व्रजमें जाना ...... ६५४

६१- गृहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके त्रिविध भेद, ब्रह्माण्ड-रचनाके वर्णन-प्रसङ्गमें

| वि                                        | वेषय पृष्ठ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -संख्या                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| च<br>च<br>म<br>ड<br>१                     | वृन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें<br>जाना, नन्दद्वारा उनका स्वागत–सत्कार,<br>उन्हें श्रीकृष्णके विविध रूपोंमें दर्शन,<br>उनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको<br>मथुरा चलनेकी सलाह देना, गोपियोंद्वारा<br>अक्रूरका विरोध और उनके रथका भञ्जन,<br>श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और आकाशसे<br>दिव्य रथका आगमन | <b>६</b> ५९                |
| ५३- इ<br>१<br>इ                           | शुभ लग्नमें यात्रासम्बन्धी मङ्गलकृत्य करके<br>श्रीकृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान, पुरीकी<br>शोभाका वर्णन, कुब्जापर कृपा, मालीको<br>वरदान, धोबीका उद्धार, कुब्जाका                                                                                                                                                     | 413                        |
| ਰ<br>ਰ<br>f                               | गोलोकगमन, कंसका दुःस्वप्न, रङ्गभूमिमें<br>कंसका पधारना, धनुर्भङ्ग, हाथीका वध,<br>कंसका उद्धार, उग्रसेनको राज्यदान, माता–<br>पिताके बन्धन काटना, वसुदेवजीद्वारा नन्द<br>आदिका सत्कार और ब्राह्मणोंको दान                                                                                                             | ६६३                        |
| ५४- १<br>प्र<br>र<br>प्र                  | श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और<br>प्रभाव बताना; गोलोक, रासमण्डल और<br>राधा-सदनका वर्णन; श्रीराधाके महत्त्वका<br>प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने<br>नित्य सम्बन्धका कथन और दिव्य                                                                                                                                      |                            |
| f<br>५५- १<br>र<br>र<br><sup>ट</sup><br>१ | विभूतियोंका वर्णनश्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति,<br>लोकमर्यादा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध<br>रखनेवाले विविध विधि–निषेधोंका वर्णन,<br>कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और<br>भक्तकी प्रशंसा, शिवलिङ्ग-पूजन एवं                                                                                            | ६६९                        |
| ५६- f<br>इ                                | शिवकी महत्ता<br>जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ और जिनके<br>अनुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता है,<br>उन वस्तुओं और सत्कर्मोंका वर्णन तथा<br>विविध दानोंके पुण्यफलका कथन                                                                                                                                                     | . <b>६७३</b><br><b>६७३</b> |
| ५७- स्<br>५८- १<br>र                      | पुस्वप्न-दर्शनके फलका विचार<br>श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका<br>उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमन्त्र<br>तथा अदर्शनीय वस्तुओंका वर्णन                                                                                                                                                             | ६७९                        |
| ५९- इ                                     | तथा अदशनाय वस्तुआका वणन<br>दु:स्वप्न, उनके फल तथा उनकी शान्तिके<br>उपायका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>ξ</b> ο− <del></del> <u></u>           | त्र्यायका यणन<br>ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संन्यासी तथा<br>विधवा और पतिव्रता नारियोंके धर्मका                                                                                                                                                                                                               | ५००                        |

|             | राधाका उत्पात्तका कथन                         | ६९५ |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| ६२-         | चारों वर्णोंके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा     |     |
|             | कर्मविपाकका वर्णन                             | ६९७ |
| <b>ξ</b> 3– | केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन               | ७०३ |
| <b>ξ</b> ४− | सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका               |     |
|             | समागम, सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके         |     |
|             | रहस्योद्घाटन करनेपर नन्दजीका पश्चात्तापपूर्ण  |     |
|             | कथन तथा मूर्च्छित होना                        | ৩০८ |
| ६५-         | श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना तथा  |     |
|             | व्रज लौट जानेका आदेश देना, नन्दका             |     |
|             | श्रीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके |     |
|             |                                               | ৩१० |
| <b>ξ</b> ξ- | श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन,  |     |
|             | श्रीकृष्णको गोकुल चलनेके लिये नन्दका          |     |
|             |                                               | ७१३ |
| <i>€</i> ७− | श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना,              |     |
|             | उद्धवका गोकुलमें सत्कार तथा उनका वृन्दावन     |     |
|             | आदि सभी वनोंकी शोभा देखते हुए                 |     |
|             | राधिकाके पास पहुँचना और राधास्तोत्रद्वारा     |     |
|             | उनका स्तवन करना                               | ७१७ |
|             | राधा-उद्भव-संवाद                              | ७२१ |
| ६९-         | सिखयोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा   |     |
|             | और उद्धवका मूर्च्छित हुई राधाको सान्त्वना     |     |
|             | प्रदान करना                                   | ७२४ |
| <b>90</b> - | उद्भवका कथन सुनकर राधाका चैतन्य               |     |
|             | होना और अपना दुःख सुनाते हुए उद्धवको          |     |
|             | उपदेश देकर मथुरा जानेकी आज्ञा देना            | ७२६ |
| ७१-         | राधाका उद्धवको बिदा करना, बिदा होते           |     |
|             | समय उद्भवद्वारा राधा-महत्त्व-वर्णन तथा        |     |
|             | उद्धवके यशोदाके पास चले जानेपर राधाका         |     |
|             | मूर्च्छित होना                                | ७२९ |
| ७२-         | श्रीकृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर |     |
|             | उद्भवका उसे कहते हुए राधाकी दशाका             |     |
|             | विशेषरूपसे वर्णन करना                         | ७३१ |

७३- गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रोंके

उपनयनके लिये कहना, उसी प्रसङ्गमें

मुनियों और देवताओंका आना, वसुदेवजीद्वारा

८३- प्रद्युमाख्यान-वर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार

पृष्ठ-संख्या

विषय पृष्ठ-संख्या उनका सत्कार और गणेशका अग्र पूजन ..... ७३३ ७४- अदिति आदि देवियोंद्वारा पार्वतीका स्वागत-सत्कार, वसुदेवजीका देव-पूजन आदि माङ्गलिक कार्य करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन करना, तत्पश्चात् नन्द आदि समागत अभ्यागतोंकी बिदाई और वसुदेव-देवकीका अनेकविध वस्तुओंका दान करना...... ७३६ ७५- बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ्नेके लिये महर्षि सांदीपनिके निकट जाना, गुरु और गुरुपत्नीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके पश्चात् गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके मृतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लौटना...... ७३८ ७६- द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये देवताओं और मुनियोंका आना और उग्रसेनका राज्याभिषेक......७४० ७७- भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्णके साथ विवाह करनेकी सम्मति देना, रुक्मीद्वारा उसका विरोध और शिशुपालके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य राजाओंको निमन्त्रित करना ...... ७४४ ७८- रेवती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा रुक्मी, शाल्व, शिशुपाल और दन्तवक्रका श्रीकृष्णको कटुवचन कहना ..... ७४६ ७९- रुक्मी आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शाल्वका वध. रुक्मीकी सेनाका पलायन, बारातका पुरीमें प्रवेश और स्वागत-सत्कार, शुभ-लग्नमें श्रीकृष्णका बारातियों तथा देवोंके साथ राजाके आँगनमें जाना, भीष्मकद्वारा सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन ...... ७४७ ८०- रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, बारातकी बिदाई, भीष्मकद्वारा दहेज-दान और द्वारकामें मङ्गलोत्सव .....७५० ८१- श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलीवनमें राधिकाके पास जाना. वहाँ अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको श्रीकृष्णके संदेशद्वारा चैतन्य करना और राधाका उपदेश देनेके लिये उद्यत होना ...... ७५२ ८२- राधिकाद्वारा 'राम' आदि भगवन्नामोंकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदाके

पूछनेपर अपने 'राधा 'नामकी व्याख्या करना.

आठ रानियोंके साथ विवाह और उनसे संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामें आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर दुर्वासाका भयभीत होना, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर तपके लिये जाना ......७५७ ८४- पार्वतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी-त्यागके दोषका वर्णन, दुर्वासाका पुन: लौटकर द्वारका जाना, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें पधारना, शिशुपालका वध, उसके आत्माद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण......७६० ८५- अनिरुद्ध और उषाका पृथक्-पृथक् स्वप्नमें दर्शन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका अपहरण, अन्त:पुरमें अनिरुद्ध और उषाका गान्धर्व-८६- कन्याकी दु:शीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना; शिव, पार्वती, गणेश, स्कन्द और कोटरीका उसे रोकना; परंतु बाणका स्कन्दको सेनापति बनाकर युद्धके लिये नगरके बाहर निकलना, उषा-प्रदत्त रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग करना, बाण और अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप......७६५ ८७- बाण और अनिरुद्धके संवाद-प्रसङ्गमें अनिरुद्धद्वारा द्रौपदीके पाँच पति होनेका वर्णन, बाणसेनापति सुभद्रका अनिरुद्धके साथ युद्ध और अनिरुद्धद्वारा उसका वध ..... ७६६ ८८- गणेश-शिव-संवाद ......७६८ ८९- मणिभद्रका शिवजीको सेनासहित श्रीकृष्णके पधारनेकी सूचना देना, शिवजीका बाणकी रक्षाके लिये दुर्गासे कहना, दुर्गाका बाणको युद्धसे विरत होनेकी सलाह देना ...... ७६९ ९०- शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, बाणका उसे अस्वीकार करना, बलिका आगमन और सत्कार, बलिका महादेवजीका चरणवन्दन करके श्रीभगवान्का स्तवन करना, श्रीभगवान्द्वारा बलिको बाणके न मारनेका

आश्वासन ..... ७७०

पृष्ठ-संख्या

|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ९२-<br>९३-<br>९४- | बाणका यादवी सेनाके साथ युद्ध, बाणका धराशायी होना, शंकरजीका बाणको उठाकर श्रीकृष्णके चरणोंमें डाल देना, श्रीकृष्णद्वारा बाणको जीवन-दान, बाणका श्रीकृष्णको बहुत-से दहेजके साथ अपनी कन्या समर्पित करना, श्रीकृष्णका पौत्र और पौत्रवधूके साथ द्वारकाको लौट जाना और द्वारकामें महोत्सव | पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपना तथा राधाका रहस्योद्घाटन                               |
| ९६-               | राधा और श्रीकृष्णका पुन: मिलाप, राधाके                                                                                                                                                                                                                                           | सिद्धाश्रमको प्रयाण७९८                                                             |
|                   | इकरंगे                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del><br>। ਜ਼ਿਤ                                                              |
| 8-                | भगवती लक्ष्मी (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ २३९) ३९                                                                                                                                                                                                                                         | ४- सुतपा ब्राह्मण (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ २८६)८६                                        |
|                   | भगवती सरस्वती (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ १२१) ३९                                                                                                                                                                                                                                         | ५- भगवती गङ्गा (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ १५६) १५५                                         |
| 3-                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६- श्रीतुलसी (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ १८७) १५५                                           |
|                   | रेखा-                                                                                                                                                                                                                                                                            | -चित्र                                                                             |
| <b>१</b> -        | नैमिषारण्यमें शौनकके प्रश्न करनेपर सौतिद्वारा<br>ब्रह्मवैवर्तपुराणका परिचय देते हुए इसका                                                                                                                                                                                         | नारदका रोना तथा उनसे दोनों हाथ<br>जोड़कर क्रोध रोकनेकी प्रार्थना करना ४४           |
| <b>5</b> _        | महत्त्व-निरूपण २४<br>गोलोककी ब्रह्मज्योतिमें स्थित श्यामसुन्दर २६                                                                                                                                                                                                                | ६- पुष्करतीर्थमें गन्धर्वराजका भगवान् शिवकी<br>प्रसन्नताके लिये तप करना तथा भगवान् |
|                   | गोलोकस्थ रासमण्डलमें श्रीकृष्णके                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रसन्नताक लिय तप करना तथा मनवान्<br>शिवका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर दण्डकी           |
| 7                 | वामपार्श्वसे एक कन्या (श्रीराधा)-का प्रादुर्भाव ३४                                                                                                                                                                                                                               | भाँति पृथ्वीपर पड्कर प्रणाम करना५३                                                 |
| 8-                | श्रीकृष्णका शंकरजीको बुलाकर देवी                                                                                                                                                                                                                                                 | ७- मालावतीका अपने पतिके शवको छातीसे                                                |
|                   | सिंहवाहिनीको ग्रहण करनेके लिये कहना                                                                                                                                                                                                                                              | लगाकर योगासनसे बैठना तथा उसे                                                       |
|                   | तथा शंकरजीका अरुचि प्रकट करते हुए                                                                                                                                                                                                                                                | बारम्बार शुभ दृष्टिसे देखना५७                                                      |
|                   | उनसे निरन्तर भजनके लिये वर माँगना ३७                                                                                                                                                                                                                                             | ८- परमात्मा श्रीकृष्णका अपनी शक्तियोंके                                            |

५- जगत्पति ब्रह्माद्वारा शाप दिये जानेपर

विषय

|            | श्रीकृष्णको महलमें ले जाना और                 |
|------------|-----------------------------------------------|
|            | मङ्गल-महोत्सव करना ७८९                        |
| ९८-        | श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश और राधा–    |
|            | कलावती आदि गोपियोंका गोलोक-गमन ७९०            |
| 99-        | श्रीकृष्णके गोलोक-गमनका वर्णन ७९१             |
| १००        | -नारायणके आदेशसे नारदका विवाहके लिये          |
|            | उद्यत हो ब्रह्मलोकमें जाना, ब्रह्माका दल-बलके |
|            | साथ राजा सृंजयके पास आना, सृंजय-              |
|            | कन्या और नारदका विवाह, सनत्कुमारद्वारा        |
|            | नारदको श्रीकृष्ण-मन्त्रोपदेश, महादेवजीका      |
|            | उन्हें श्रीकृष्णका ध्यान और जप–विधि बतलाना,   |
|            | तपके अन्तमें नारदका शरीर त्यागकर श्रीहरिके    |
|            | पादपद्ममें लीन होना७९६                        |
| १०१        | -पुराणोंके लक्षण और उनकी श्लोक-संख्याका       |
|            | निरूपण, ब्रह्मवैवर्तपुराणके पठन-श्रवणके       |
|            | माहात्म्यका वर्णन करके सूतजीका                |
|            | सिद्धाश्रमको प्रयाण७९८                        |
|            | _                                             |
| चित्र      |                                               |
| 8-         | सुतपा ब्राह्मण (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ २८६) ८६     |
| <b>4</b> - | भगवती गङ्गा (कथा-प्रसङ्ग पृष्ठ १५६) १५५       |

साथ मालावतीके पति—गन्धर्व उपबर्हणके

२०- लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गाके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर भगवान् हरि

२१- शतशृङ्ग पर्वतपर एक सहस्र दिव्य युगोंतक निराहार रहकर राधाकी तपस्यासे करुणासे

(विष्णु)-का उनसे समयानुकूल बातें कहना ..... १३०

| उ-संख्या     | विषय पृष्                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              | शरीरमें अधिष्ठित होना तथा उनके आवेशसे<br>उसका उठ बैठना और स्नानके पश्चात्<br>नवीन वस्त्र धारणकर देवसमूह और<br>ब्राह्मणदेवताको प्रणाम कर उनके सामने                                                                                                  |    |
| ৬४           | नृत्य और गान करना९- पुष्करतीर्थमें विसष्ठजीद्वारा मालावतीको<br>श्रीहरिके स्तोत्र, पूजन आदि तथा एक                                                                                                                                                   | ९- |
|              | मन्त्रका उपदेश दिया जाना<br>१०- भगवान् शंकरद्वारा बाणासुरके समक्ष                                                                                                                                                                                   | १० |
| <sup>6</sup> | संसारपावननामक (शिव) कवचका कथन<br>११- एक हजार वर्षतक बिना कुछ खाये-पीये<br>कठोर तपस्यामें तत्पर बालक नारदद्वारा<br>ध्यानमें एक दिव्यलोकमें रत्नमय सिंहासनपर                                                                                          | ११ |
| ሪ४           | आसीन दिव्य बालक—नित्य नविकशोरका<br>दर्शन<br>१२- गङ्गाजीके तटपर पीपलवृक्षके नीचे बैठकर                                                                                                                                                               | १२ |
| ∕.ს.         | तप करते हुए गोपी-बालक नारदका<br>ध्यानमें दर्शन देनेवाले दिव्यबालकके<br>अन्तर्धान हो जानेपर रोने लगना                                                                                                                                                | `` |
|              | ३- ब्रह्माजीका नारदको गृहस्थ-धर्मका महत्त्व<br>बताते हुए उन्हें मनुवंशी सृञ्जयके घरमें<br>उत्पन्न रत्नमाला (पूर्वजन्मकी पत्नी मालती)-<br>से विवाह करनेके लिये राजी करना                                                                             | १३ |
| ,-           | (४- अपनी चिन्मयी शक्तिद्वारा स्वगर्भसे उत्पन्न<br>बालकको ब्रह्माण्ड-गोलकके अथाह जलमें<br>छोड़ दिये जानेपर श्रीकृष्णका उसे संतानहीना<br>हो जानेका शाप देना और उस (शक्ति)<br>देवीकी जीभके अग्रभागसे सहसा वीणा-<br>पुस्तकधारिणी एक मनोहर कन्याका प्रकट | १४ |
| ११५          | होना<br>१५- गोलोकेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके रोमकूपसे                                                                                                                                                                                                  | १५ |
|              | असंख्य गोपोंका प्रकट होना<br>१६- श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोप-                                                                                                                                                                                 | १६ |
| ११६          | १७- श्रीकृष्णके शरीरसे आविर्भूत देवी दुर्गाका<br>उनकी स्तुति करना तथा श्रीकृष्णका इन्हें                                                                                                                                                            | १७ |
|              | १८- विराट्मय बालकका श्रीकृष्णसे उनके                                                                                                                                                                                                                | १८ |
|              | चरणकमलोंमें अविचल भक्तिकी वर-याचना<br>१९- मुनिवर याज्ञवल्क्यका भगवती सरस्वतीको                                                                                                                                                                      | १९ |
| 9 Dl 9       | गागा त्यां                                                                                                                                                                                                                                          |    |

| द्रवित होकर श्रीकृष्णका उन्हें (अन्य               |
|----------------------------------------------------|
| लोगोंके लिये दुर्लभ) सारभूत वर देना१३८             |
| २२- भगवती पृथ्वी देवी                              |
| २३- तपस्यामें लीन भगीरथको गोपवेशमें भगवान्         |
| श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन १४३                    |
| २४- भगवती गङ्गाका ध्यान-चित्रण १४६                 |
| २५- शिवजीके संगीतसे रासमण्डलमें श्रीकृष्ण          |
| और राधाका द्रवभागको प्राप्त होना १४७               |
| २६- ब्रह्माद्वारा भगवती राधाका स्तवन १५३           |
| २७- वैकुण्ठमें विष्णुके समक्ष आकर शंकरका           |
| उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना तथा ब्रह्मा       |
| और अत्यन्त भयभीत सूर्यद्वारा शंकरको                |
| प्रणाम-निवेदन१५८                                   |
| २८- तुलसीका बदरीवनमें जाकर दीर्घकालतक              |
| कठोर तपस्या करना१६३                                |
| २९- शङ्खचूड़ और तुलसीको ब्रह्माजीका                |
| आशीर्वादरूपमें विवाहकी आज्ञा देना १६८              |
| ३०- विमानसे उतरकर शङ्खचूड़का भगवान्को              |
| भक्तिपूर्वक प्रणाम करना तथा शंकरजी,                |
| भद्रकाली और स्वामी कार्तिकेयका                     |
| शङ्खचूड़को आशीर्वाद देना१७५                        |
| ३१- तुलसीके वचन सुनकर शापके भयसे                   |
| श्रीहरिका लीलापूर्वक अपना सुन्दर स्वरूप            |
| प्रकट कर देना१८३                                   |
| ३२- वैकुण्ठमें श्रीहरिका देवताओंको समझाकर          |
| लक्ष्मीदेवीसे क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर              |
| जन्म धारण करनेको स्वीकार करनेके                    |
| लिये कहना २३९                                      |
| ३३- भगवती स्वाहाको श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष दर्शन २४६ |
| ३४– पितरोंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजीद्वारा मानसी     |
| कन्या (स्वधा)-को प्रकट करना तथा उसे                |
| पत्नीरूपमें पितरोंको सौंपना २४८                    |
| ३५- दक्षिणासे यज्ञपुरुषका अपने-आपको स्वामी         |

बनानेके लिये निवेदन .....

पूजा कराने और करनेके लिये आदेश देना

३६- देवी देवसेना (षष्ठी)-का प्रियव्रतसे अपनी

प्रणाम करना .....

५२- पुष्करमें तप करते हुए इन्द्रको श्रीविष्णुका प्रकट होकर मनोवाञ्छित वर, कवच

५३- राजा कार्तवीर्यद्वारा—'युद्ध कीजिये अथवा मेरी अभीष्ट गौ समर्पित कीजिये' कहनेपर जमदग्निमुनिका उसे घर लौटने और सनातन

५४- माताद्वारा युद्ध न करनेका अनुरोध किये

और मन्त्र प्रदान करना...... ३५५

धर्मकी रक्षा करनेके लिये निर्देश देना ...... ३६४

पृष्ठ-संख्या

|             | तथा सुव्रतको उसे प्रदान करना                      | २५५ |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|
| ₹७–         | मनसा देवीका व्याकुल होकर शंकर,                    |     |
|             | ब्रह्मा, श्रीहरि तथा कश्यपजीका स्मरण              |     |
|             | करना और उनके आनेपर मुनि जरत्कारुद्वारा            |     |
|             | स्तुति और प्रणाम करके आगमनका                      |     |
|             | कारण पूछा जाना                                    | २६२ |
| -ک۶         | पुण्य वृन्दावनमें गोपाङ्गनाओंसे घिरे तथा          |     |
|             | राधाके साथ विहार करते समय दूध पीनेकी              |     |
|             | इच्छा जाग उठनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपने             |     |
|             | वामपार्श्वसे सुरभी गौको प्रकट करना तथा            |     |
|             | सुदामाका रत्नमय पात्रमें उसका दूध दुहना           | २६६ |
| ₹९-         | श्रीपार्वतीद्वारा शंकरजीसे श्रीराधाके प्रादुर्भाव |     |
|             | एवं महत्त्व आदिका वर्णन करनेका निवेदन             | २६८ |
| 80-         | राजा उत्कल (सुयज्ञ)-का यज्ञ-अनुष्ठान              | २७३ |
| 88-         | ब्राह्मणद्वारा राजा उत्कल(सुयज्ञ)-को शाप          | २७४ |
| 85-         | पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता आदि मुनियोंका             |     |
|             | ब्राह्मणके पीछे-पीछे चलना तथा समझाना              |     |
|             | और एक स्थानपर ठहराकर नीतिकी                       |     |
|             | बातें करना                                        | २७४ |
| <i>-</i> 58 | राजा सुयज्ञको ब्राह्मण (सुतपा)-द्वारा             |     |
|             | सर्वदुर्लभ परमतत्त्वका उपदेश                      | २७९ |
| 88-         | नित्य वैकुण्ठधाममें वनमालाधारी चतुर्भुज           |     |
|             | नारायणदेवका लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा           |     |
|             | तुलसी और सुनन्द, नन्द तथा कुमुद आदि               |     |
|             | पार्षदोंके साथ निवास                              | २८२ |
| ४५-         | सुयज्ञद्वारा श्रीराधाका उत्कृष्ट मन्त्रजप करते    |     |
|             | हुए दुष्कर तपस्या तथा आकाशमें रथपर                |     |
|             | बैठी हुई परमेश्वरी श्रीराधाका उन्हें दर्शन        | २८७ |
| <b>૪</b> ξ− | दिव्य सुन्दर गोलोकमें राजा सुयज्ञको               |     |
|             | रत्नसिंहासनपर विराजमान श्रीकृष्णका दर्शन          | २८८ |
| 80-         | रासेश्वर श्रीकृष्णसहित श्रीराधाका ध्यान-          |     |
|             |                                                   | २९० |
| <b>8</b> %- | शिवजीका श्रीपार्वतीको पुण्यक-व्रतके               |     |
|             | अनुष्ठानके लिये प्रेरित करना                      | ३१६ |
| 86-         | पार्वतीजीके निवेदन करनेपर शिवजीका                 |     |
|             | प्रियतमा (पार्वती)-के साथ घरमें जाकर              |     |
|             | अपने पुत्रको देखना                                | ३३५ |
| 40-         | पार्वतीजीके कहनेपर शनैश्चरका गणेशपर               |     |
|             | दृष्टिपात करना तथा शिशुके मस्तकका                 |     |
|             | धड़से अलग हो जाना                                 | ३३९ |
| <b>4</b> 8- | कार्तिकेयजीका श्रीपार्वतीको सिर झुकाकर            |     |

विषय

|             | जानेपर भी भार्गव परशुरामकी इक्कीस बार       |
|-------------|---------------------------------------------|
|             | पृथ्वीको क्षत्रियहीन करनेकी प्रतिज्ञा ३६६   |
| 44-         | परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय             |
|             | प्रकट करना और शिवजीका उन्हें गुह्यमन्त्र    |
|             | और 'त्रैलोक्यविजय' कवच प्रदान करना ३७३      |
| ५६-         | पुष्करमें परशुरामकी तपस्या और श्रीकृष्णसे   |
|             | वर प्राप्ति ३८३                             |
| ५७-         | परशुरामका राजराजेश्वर कार्तवीर्यसे हितकारक, |
|             | सत्य एवं नीतियुक्त वचन कहना ३८९             |
| <b>4</b> ८- | परशुरामका कुपित होकर गणेशपर फुरसेका         |
|             | प्रहार करना और उनका एक दाँत टूट             |
|             | जाना४०७                                     |
| ५९-         | परशुरामकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर दुर्गाका    |
|             | उन्हें अभय वरदान देना ४१४                   |
| €0-         | आकाशवाणीसे प्रभावित हो देवीके वधके          |
|             | लिये उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका             |
|             | समझाना ४४८                                  |
| <b>ξ</b> १− | धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वरगणद्वारा  |
|             | देवकीके गर्भमें स्थित परमेश्वरकी स्तुति ४४९ |
| <b>ξ</b> ₹− | भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य रूप धारणकर         |
|             | देवकीके हृदय-कमलके कोशसे प्रकट              |
|             | होना तथा वसुदेवजीका अपनी पत्नी देवकीके      |
|             | साथ भक्तिभावसे उन्की स्तुति करना ४५१        |
| €3−         | वसुदेवजीका नन्दगाँवमें पहुँचकर श्य्यापर     |
|             | यशोदाजीको निद्रित अवस्थामें देखकर           |
|             | तुरंत ही पुत्र (श्रीकृष्ण्)-को शय्यापर      |
|             | सुलाकर तथा उनके बदले सुवर्णके समान          |

गौर कान्तिवाली एक बालिकाको गोदमें

दे मारनेके लिये कंसका आगे बढना तथा

वसुदेव और देवकीका उसे समझाकर

६४- मायास्वरूपिणी बालिकाको लेकर पत्थरपर

लेकर मथुराके लिये प्रस्थान करना ...... ४५३

७९- नन्दद्वारा इन्द्रयज्ञको तैयारी देखकर श्रीकृष्णका

८०- गोवर्धन-पूजाके समय श्रीकृष्णका लोगोंसे

विस्मित होकर उनसे पूजनके स्वरूप आदिके

विषयमें प्रश्न करना......५२८

|                 | विषय पृष्ठ-स                                                                                                                                         | गंख्या      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <del>ξ</del> 4- | फूट-फूटकर रोने लगना<br>बालक श्रीकृष्णको गोपीका प्रसन्नतापूर्वक                                                                                       | ४५३         |
|                 | देखना                                                                                                                                                | ४६१         |
| ₹६-             | बालक श्रीकृष्णको गोदमें लेकर पूतनाका<br>बारम्बार उनका मुख चूमना तथा सुखपूर्वक<br>बैठकर उनके (श्रीहरिके) मुखमें अपना                                  |             |
| <u>-</u> 0,     | स्तन देना                                                                                                                                            | ४६३         |
| <b>₹</b> ८−     | लकड़ियोंके भीतर दबे बालक (श्रीकृष्ण) –<br>को यशोदाजीका गोदमें उठा लेना<br>शिष्योंसहित मुनि गर्गका आगमन तथा<br>यशोदाद्वारा उनका सत्कार और श्रीकृष्णको | ४६६         |
|                 | उन्हें प्रणाम करवाना                                                                                                                                 | ४६९         |
| <u> </u>        | श्रीकृष्णद्वारा दैत्यराज प्रलम्बका वध                                                                                                                |             |
| 90-             | श्रीकृष्णके तेजसे दग्ध होकर दैत्यराज केशीका                                                                                                          | \ <u>(0</u> |
| 9१-             | प्राण-परित्याग करना                                                                                                                                  |             |
| 9 <b>7</b> –    | गोकुल छोड़कर वृन्दावनके लिये प्रस्थान विश्वकर्माद्वारा नन्दभवन और राजमार्ग                                                                           |             |
| _               | आदिका निर्माण                                                                                                                                        |             |
|                 | ब्राह्मणपितयोंद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति<br>श्रीकृष्णका विषमिश्रित यमुना-जल पीकर                                                                      | ५१०         |
|                 | मरी हुई गौओंको जीवित करना                                                                                                                            | ५१४         |
| 94_             | भगवान् श्रीकृष्णका रक्तरञ्जित मुखवाले कालियनागके मस्तकपर चढ़ना तथा उनके                                                                              |             |
|                 | भारसे आक्रान्त हो कालियनागका प्राण                                                                                                                   |             |
|                 | त्याग देनेको उद्यत होना; नागपत्नी सुरसा                                                                                                              |             |
|                 | तथा दूसरी नागिनियोंका श्रीहरिके सामने                                                                                                                |             |
|                 | आकर रोना और उन्हें प्रणामकर अपनी                                                                                                                     |             |
| oC.             | बात कहना                                                                                                                                             | ५१५         |
| ع <i>ر</i> –    | प्रवेश करनेके लिये उद्यत यशोदा, राधा                                                                                                                 |             |
|                 | और मूर्च्छित हुए नन्दराय आदि गोप–गोपियोंको                                                                                                           |             |
|                 | बलरामजीद्वारा समझाया जाना                                                                                                                            | ५२१         |
| -e/e            | व्रजवासियों और व्रजाङ्गनाओंका कालियदहके                                                                                                              |             |
|                 | जलसे ऊपर उछलते हुए श्रीकृष्णको देखना                                                                                                                 | ५२२         |
| 9 <b>८</b> -    | भाण्डीरवटके नीचे रत्नमय सिंहासनपर                                                                                                                    |             |
|                 | विराजमान श्रीकृष्णको अत्यन्त विस्मित                                                                                                                 |             |
|                 | होकर तथा हाथ जोड़कर ब्रह्माजीका प्रणाम                                                                                                               |             |

|      |                                                      | . ५३१ |
|------|------------------------------------------------------|-------|
| ८१-  | श्रीहरि (कृष्ण)-का गोवर्धन पर्वतको                   |       |
|      | बायें हाथमें छातेके डंडेकी भाँति धारण कर             |       |
|      | लेना                                                 | ५३३   |
| ८२-  | इन्द्रके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन             | ५३४   |
| -\$ک | श्रीकृष्णका सुदर्शनचक्रसे दैत्यराज धेनुकासुरको       |       |
|      | काट डालना                                            | ५४०   |
| \%-  | ब्रह्मा, शिव, पार्वती, धर्म, इन्द्र, रुद्र, दिक्पाल, |       |
|      | ग्रह, अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती आदिका                  |       |
|      | वैकुण्ठलोकमें आकर दुर्वासाके अपराधको                 |       |
|      | क्षमाकर उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्                |       |
|      | विष्णुसे करुण प्रार्थना करना                         | ५५०   |
| ८५-  | अपने घरपर आये हुए दुर्वासाको देखकर                   |       |
|      | राजा अम्बरीषका उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर              |       |
|      | प्रणाम करना                                          | ५५१   |
| ८६-  | गौरीव्रतके पूर्ण होनेपर आकाशसे प्रकट                 |       |
|      | होकर भगवती दुर्गाका मुस्कराते हुए                    |       |
|      | मुखारविन्दसे राधिकाको सम्बोधित कर                    |       |
|      |                                                      | ५६३   |
|      | रासमण्डलमें मधुसूदनद्वारा मुरलीवादन                  | ५६७   |
| -کک  | वंशीनादको सुनते ही गोपियोंका अपने                    |       |
|      | घरसे लाखोंकी संख्यामें निकल पड़ना                    | ५६७   |
| ८९-  | श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वनविहार तथा               |       |
|      | अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी स्तुति                   | ५७०   |
| 90-  | वैकुण्ठधाममें श्रीशिवजीका जाकर कमलाकान्त             |       |
|      | श्रीहरिको प्रणामकर उनके वामभागमें बैठ                |       |
|      |                                                      | ५७६   |
| ९१-  | ब्राह्मणबालकका रूप धारणकर शंकरजीका                   |       |
|      | तपस्या करती हुई पार्वतीके पास आना                    |       |
|      | और उनसे बातचीत                                       | ५९१   |
| 99-  | शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे संतुष्ट होकर               |       |
|      | प्रकृतिरूपिणी सतीका प्रकट होना                       |       |

सान्त्वना

भङ्ग करना..... ६२४

९३- मायासे शिशुरूपधारी जनार्दनद्वारा अग्निकी दाहिकाशक्तिका हरण तथा उसका दर्प

९४- सप्तर्षियोंद्वारा वाहित शिबिकापर बैठे नहुषका

देना ......६१०

और उन्हें

| <br>विषय                               | पृष्ठ-संख्या            | विषय               | पृष्ठ-संख्या                           |  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
| अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेम्               | iं विलम्ब होते          | मरे पुत्रको (      | जीवित अवस्थामें) समर्पित               |  |
| देखकर उन्हें डाँटना-फ                  | टकारना ६४०              | करना               | ৩४०                                    |  |
| ९५- श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और श         | त्रुघ्नकी बालक्रीडा ६४१ |                    | ातानन्दका रुक्मिणीका श्रीकृष्णके       |  |
| ९६- रातमें कंसद्वारा दुःस्वप्न दे      | खा जाना ६४५             |                    | ह करनेकी सम्मति देना ७४४               |  |
| ९७- कंसका अक्रूरसे नन्द-व्रज           |                         | १०८- राजकुमार र    | <sub>रुक्मीका</sub> श्रीकृष्णकी सेनाका |  |
| कहना                                   | ६४८                     | अवलोकन             | कर कुपित होना तथा निष्ठुर              |  |
| ९८-श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ते ही व्      | कुब्जाका सहसा           | वचन कहन            | म <i>७४७</i>                           |  |
| अनुपम शोभा और रूप-यं                   | -<br>गैवनसे लक्ष्मीके   | १०९-रुक्मिणी औ     | र श्रीकृष्णका विवाह ७५१                |  |
| समान रमणीय हो जाना                     | ६६५                     |                    | कहनेसे नन्द-यशोदाका                    |  |
| ९९- मथुरामें मालीको श्रीकृष्णव         |                         | ज्ञानप्राप्तिके वि | लिये कदलीवनमें राधाके पास              |  |
| वरदान देना                             | ६६६                     | जाना और 3          | ाचेतन अवस्थामें पड़ी राधाको            |  |
| १००-श्रीकृष्णद्वारा कंस-वध             |                         | चैतन्य करन         | ना७५३                                  |  |
| १०१- श्रीकृष्णका पुत्रवियोगसे व        | कातर नन्दजीक <u>ो</u>   |                    | वीका आकर मायावती                       |  |
| अपना स्वरूप और प्रभ                    | व बताना ६६९             | (रति)-को           | समझाना७५८                              |  |
| १०२- वृन्दाद्वारा धर्मको अपन           | गी गोदमें कर            | ११२- कामदेवद्वारा  | ं दैत्य शम्बरासुरका वध ७५८             |  |
| जीवनदानकी चेष्टा तथा                   | धर्मपत्नी मूर्तिका      | ११३– नरकासुरके र   | ाजमहलमें श्रीकृष्णका सोलह              |  |
| उसे (धर्मको) जीवित क                   | रनेकी श्रीविष्णुसे      | हजार कन्य          | अोंसे पाणिग्रहण७५९                     |  |
| प्रार्थना                              | ७०७                     | ११४- चित्रलेखाक    | ा द्वारकामें श्रीहरिके भवनसे           |  |
| १०३- विरहविदग्धा राधाको उ              | उद्भवका प्रणाम          | सोते हुए 3         | निरुद्धको उठा ले जाना ७६४              |  |
| करना                                   | ৩१९                     | ११५- श्रीशिवजीक    | ा बाणको (अनिरुद्धके साथ)               |  |
| १०४– मथुरा लौटकर श्रीकृ                | ष्णसे उद्भवका           | कन्यादानके         | लिये समझाना७७१                         |  |
| व्रजसमाचार-निवेदन                      | ७३२                     | ११६- बाणासुरका     | हजारों बाण चलाना ७७५                   |  |
| १०५- माता देवकीद्वारा दिये ग           | ाये आभूषणोंसे           | ११७- सुदर्शनचक्र   | द्वारा श्रीकृष्णका बाणासुरके           |  |
| विभूषित श्रीबलराम और वृ                | मृष्णका देवताओं         | हजारों हाथे        | ोंको काट डालना ७७५                     |  |
| और मुनियोंकी सभामें पध                 | गरना और ब्रह्मा,        | ११८- शिवजीद्वारा   | बाणासुरको श्रीकृष्णके चरणमें           |  |
| शम्भु, शेषनाग आदिद्वारा                | उनको स्तुति ७३६         | समर्पित क          | रना ७७६                                |  |
| १०६-श्रीकृष्णद्वारा अपने गुरु सां      | दीपनिको उनके            | ११९-श्रीराधाद्वारा | गणेश-स्तवन ७८०                         |  |
| —————————————————————————————————————— |                         |                    |                                        |  |
|                                        |                         |                    |                                        |  |

श्रीगणेशाय नमः श्रीराधाकुष्णाभ्यां नमः

## संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

## ब्रह्मखण्ड

मङ्गलाचरण, नैमिषारण्यमें आये हुए सौतिसे शौनकके प्रश्न तथा सौतिद्वारा ब्रह्मवैवर्तपुराणका परिचय देते हुए इसके महत्त्वका निरूपण

गणेशब्रह्मेशसुरेशशेषाः

सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः।

सरस्वतीश्रीगिरिजादिकाश्च

नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्॥१॥

गणेश, ब्रह्मा, महादेवजी, देवराज इन्द्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती,

लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियाँ भी जिन्हें

मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्माको मैं

प्रणाम करता हूँ।

स्थूलास्तनूर्विदधतं त्रिगुणं विराजं विश्वानि लोमविवरेषु महान्तमाद्यम्।

सृष्ट्युन्मुखः स्वकलयापि ससर्ज सूक्ष्मं

नित्यं समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि॥ २॥ जो सृष्टिके लिये उन्मुख हो तीन गुणोंको

स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामवाले

तीन दिव्य स्थूल शरीरोंको ग्रहण करते तथा

विराट् पुरुषरूप हो अपने रोमकूपोंमें सम्पूर्ण

विश्वको धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कलाद्वारा भी सृष्टि-रचना की है तथा जो सृक्ष्म (अन्तर्यामी आत्मा)-रूपसे सदा सबके हृदयमें विराजमान

हैं, उन महान् आदिपुरुष अजन्मा परमेश्वरका मैं

भजन करता हूँ। ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाः सुरनरमनवो योगिनो योगरूढाः

सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभिर्यं न पश्यन्ति तप्त्वा। ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निर्विकारं निरीहं

भक्तध्यानैकहेतोर्निरुपमरुचिरश्यामरूपं द्धानम् ॥ ३॥

निर्विकार परमात्मा श्रीकृष्णका मैं ध्यान करता हूँ।

ध्यानपरायण देवता, मनुष्य और स्वायम्भुव आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगिजन जिनका

चिन्तन करते हैं, जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति सभी

अवस्थाओंमें विद्यमान होनेपर भी जिन्हें बहुत-से

साधक संत कितने ही जन्मोंतक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं तथा जो केवल भक्त पुरुषोंके ध्यान

करनेके लिये स्वेच्छामय अनुपम एवं परम मनोहर श्यामरूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं

वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः। आविर्बभूवुः प्रकृतिब्रह्मविष्णुशिवादयः॥ ४॥

जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदिका आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत

परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हुँ।

हे भोले-भाले मनुष्यो! व्यासदेवने श्रुतिगणोंको बछड़ा बनाकर भारतीरूपिणी कामधेनुसे जो

अपूर्व, अमृतसे भी उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यन्त सुन्दर ब्रह्मवैवर्तपुराण है। तुम अपने श्रवणपुटोंद्वारा इसका पान करो,

पान करो।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

परम पुरुष नारायण, नरश्रेष्ठ नर, इनकी

नमस्कार करके फिर जयका उच्चारण (इतिहास-लिये प्रस्थान किया है और कहाँसे आप आ रहे पुराणका पाठ) करना चाहिये। हैं ? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शनसे भारतवर्षके नैमिषारण्य तीर्थमें शौनक आदि हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी ऋषि प्रात:काल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका लोग कलियुगमें श्रेष्ठ ज्ञानसे विञ्चत होनेके कारण अनुष्ठान करके कुशासनपर बैठे हुए थे। इसी भयभीत हैं। संसार-सागरमें डूबे हुए हैं और इस समय सूतपुत्र उग्रश्रवा अकस्मात् वहाँ आ पहुँचे। कष्टसे मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करनेके आकर उन्होंने विनीत भावसे मुनियोंके चरणोंमें लिये ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं। पुराणोंके ज्ञाता हैं।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पौत्रोंकी वृद्धि करनेवाला हो।

शौनकजीने पूछा — सूतजी! आपने कहाँके

प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियोंने बैठनेके लिये आसन दिया। मुनिवर शौनकने भक्तिभावसे सम्पूर्ण पुराणोंमें निष्णात हैं और अत्यन्त कृपानिधान उन नवागत अतिथिका भलीभाँति पूजन करके हैं। महाभाग! जिसके श्रवण और पठनसे भगवान् श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल-समाचार पूछा। शौनकजी

लीलाओंको प्रकट करनेवाली देवी सरस्वती तथा

उन लीलाओंका गान करनेवाले वेदव्यासको

22

शम आदि गुणोंसे सम्पन्न थे, पौराणिक सूतजी भी तत्त्वज्ञानको बढ़ानेवाला हो, उस पुराणकी कथा शान्त चित्तवाले महात्मा थे। अब वे रास्तेकी कहिये। सूतनन्दन! जो मोक्षसे भी बढ़कर है, कर्मका मूलोच्छेद करनेवाली तथा संसाररूपी थकावटसे छूटकर सुस्थिर आसनपर आरामसे बैठे कारागारमें बँधे हुए जीवोंकी बेड़ी काटनेवाली

थे। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। उन्हें पुराणोंके सम्पूर्ण तत्त्वका ज्ञान था।

है, वह कृष्ण-भक्ति ही जगत्-रूपी दावानलसे शौनकजी भी पुराण-विद्याके ज्ञाता थे। वे दग्ध हुए जीवोंपर अमृत-रसकी वर्षा करनेवाली है। वही जीवधारियोंके हृदयमें नित्य-निरन्तर मुनियोंकी उस सभामें विनीत भावसे बैठे थे और आकाशमें ताराओंके बीच चन्द्रमाकी भाँति शोभा परम सुख एवं परमानन्द प्रदान करती है।\* पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सुतजीसे एक

ऐसे पुराणके विषयमें प्रश्न किया, जो परम सबके बीज (कारणतत्त्व)-का प्रतिपादन तथा उत्तम, श्रीकृष्णकी कथासे युक्त, सुननेमें सुन्दर परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण हो। सृष्टिके लिये एवं सुखद, मङ्गलमय, मङ्गलयोग्य तथा सर्वदा उन्मुख हुए उस परमात्माकी सृष्टिका भी उत्कृष्ट मङ्गलधाम हो, जिसमें सम्पूर्ण मङ्गलोंका बीज

निहित हो; जो सदा मङ्गलदायक, सम्पूर्ण अमङ्गलोंका विनाशक, समस्त सम्पत्तियोंकी प्राप्ति

करानेवाला और श्रेष्ठ हो; जो हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, नित्य परमानन्ददायक, मोक्षदाता, तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करानेवाला तथा स्त्री-पुत्र एवं

वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्माका स्वरूप साकार है या निराकार? ब्रह्मका स्वरूप

कैसा है ? उसका ध्यान अथवा चिन्तन कैसे करना

चाहिये ? वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं ? तथा शान्तचित्त योगीजन किसका चिन्तन किया करते हैं? वेदमें किनके गृढ़

श्रीकृष्णे निश्चला भक्तिर्यतो भवति शाश्वती। तत् कथ्यतां महाभाग पुराणं ज्ञानवर्द्धनम्॥ मोक्षाच्च कर्ममूलनिकृन्तनी । संसारसंनिबद्धानां निगडच्छेदकर्तरी॥

आप वह पुराण सुनाइये, जिसमें पहले

एवं प्रधान

पीयूषवृष्टिवर्षिणी । सुखदाऽऽनन्ददा सौते शश्वच्चेतसि जीविनाम्॥ भवदावाग्निदग्धानां (ब्रह्मखण्ड १। १२—१४) जिसमें गोलोक, वैकुण्ठ, शिवलोक तथा अन्यान्य उसका वर्णन करें। परमात्मा श्रीकृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथापि इस जगत्में पुण्य-क्षेत्र भारतवर्षमें जन्म (अवतार) लेकर उन्होंने नाना प्रकारके लीला-विहार किये। मुने! जिस पुराणमें उनके इस अवतार तथा लीला-विहारका वर्णन हो, उसकी कथा कहिये। उन्होंने किस पुण्यात्माके पुण्यमय गृहमें अवतार ग्रहण किया था? किस धन्या, मान्या, पुण्यवती सती नारीने उनको पुत्ररूपसे उत्पन्न किया था? उसके घरमें प्रकट होकर वे भगवान् फिर कहाँ और किस कारणसे चले गये? वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और वहाँसे फिर अपने स्थानपर कैसे आये? किसकी

> प्रार्थनासे उन्होंने पृथ्वीका भार उतारा? तथा किस सेतुका निर्माण (मर्यादाकी स्थापना)

> करके वे भगवान् पुन: गोलोकको पधारे? इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानोंसे परिपूर्ण जो

> श्रुतिदुर्लभ पुराण है, उसका सम्यक् ज्ञान मुनियोंके

कर्मका तथा उनके गृढ़ कवच, स्तोत्र और

मन्त्रोंका वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यन्त अद्भुत

और अपूर्व हो तथा कभी सुननेमें न आया हो,

वह सब मन-ही-मन याद करके इस समय आप

२३

स्वर्गादि लोकोंका वर्णन हो तथा अंशों और कलाओंका निरूपण हो, उस पुराणको श्रवण कराइये। सुतनन्दन! प्राकृत पदार्थ क्या हैं? प्रकृति क्या है तथा प्रकृतिसे परे जो आत्मा या परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है? जिन देवताओं और देवाङ्गनाओंका भूतलपर गृढरूपसे जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिये। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओंके प्रादुर्भावकी भी कथा कहिये। प्रकृतिके अंश कौन हैं? उसकी कलाएँ और उन कलाओंकी भी कलाएँ क्या हैं? उन सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदिका वर्णन कीजिये। जिस पुराणमें दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्रीका वर्णन हो, श्रीराधिकाका अत्यन्त अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवोंके कर्मविपाकका प्रतिपादन तथा नरकोंका भी वर्णन हो, जहाँ कर्मबन्धनका खण्डन तथा उन कर्मोंसे छूटनेके उपायका निरूपण हो, उसे सुनाइये। जिन जीवधारियोंको जहाँ जो-जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें जिस कर्मसे जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेना पडता हो, इस लोकमें देहधारियोंको जिस कर्मसे जो-जो रोग होता हो तथा जिस कर्मके अनुष्ठानसे उन रोगोंसे छुटकारा मिलता हो, उन सबका प्रतिपादन कीजिये। सूतनन्दन! जिस पुराणमें मनसा, तुलसी, काली, गङ्गा और वस्न्धरा पृथ्वी—इन सबका तथा अन्य देवियोंका भी मङ्गलमय आख्यान हो, शालग्राम-शिलाओं तथा दानके महत्त्वका निरूपण हो अथवा जहाँ धर्माधर्मके स्वरूपका अपूर्व

विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन

मतका निरूपण किया गया है?

वत्स! जिस पुराणमें प्रकृतिके स्वरूपका

निरूपण हुआ हो, गुणोंका लक्षण वर्णित हो तथा

'महत्' आदि तत्त्वोंका निर्णय किया गया हो;

लिये भी दुर्लभ है। वह मनको निर्मल बनानेका उत्तम साधन है। अपने ज्ञानके अनुसार मैंने जो भी शुभाशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधानसे युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करनेवाला हो, मेरे समक्ष उसीकी कथा कहिये। जो शिष्यके पृछे अथवा बिना पृछे हुए विषयकी भी व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्यके प्रति भी समभाव रखता है, वही सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ सद्गुरु है।

सौति बोले—मुने! आपके चरणारविन्दोंका दर्शन मिल जानेसे मेरे लिये सब कुशल-ही-कुशल है। इस समय मैं सिद्धक्षेत्रसे आ रहा हूँ और नारायणाश्रमको जाता हुँ। यहाँ ब्राह्मणसमृहको

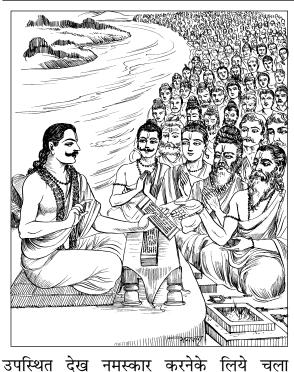

उद्देश्य है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरुको देखकर वेगपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह 'कालसूत्र' नामक नरकमें जाता है तथा जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है, तबतक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात् श्रीहरि ही भारतवर्षमें ब्राह्मणरूपसे सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्रीहरि-स्वरूप उस ब्राह्मणको कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्यके प्रभावसे प्रणाम करता

है। भगवन्! आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको

जो कुछ जानना अभीष्ट है, वह सब आपको

पहलेसे ही ज्ञात है, तथापि आपकी आज्ञा

शिरोधार्य कर मैं इस विषयमें कुछ निवेदन करता

हूँ। पुराणोंमें सारभूत जो ब्रह्मवैवर्त नामक पुराण

है, वही सबसे उत्तम है। वह हरिभक्ति देनेवाला तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला है।

आया हूँ। साथ ही भारतवर्षके पुण्यदायक क्षेत्र

नैमिषारण्यका दर्शन भी मेरे यहाँ आगमनका

निरूपण है जिसका योगी, संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर-रूप है। शौनकजी! वैष्णव, योगी और अन्य संत महात्मा एक-दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञानके परिणामस्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संगसे मनुष्य संत होते हैं। योगियोंके संगसे योगी होते हैं तथा भक्तोंके संगसे वैष्णव होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्मखण्डके अनन्तर प्रकृतिखण्ड है, जिसमें देवताओं, देवियों और सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिका कथन है। साथ ही देवियोंके शुभ चिरत्रका वर्णन है। जीवोंके कर्मविपाक और शालग्राम-शिलाके महत्त्वका निरूपण है। उन देवियोंके कवच,

प्रदान करनेवाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करनेके

लिये यह साक्षात् कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसके ब्रह्मखण्डमें सर्वबीजस्वरूप उस परब्रह्म परमात्माका

कथन है। उनसे छूटनेके उपायका भी विचार किया गया है। प्रकृतिखण्डके पश्चात् गणपितखण्डमें गणेशजीके जन्मका वर्णन है। उनके उस अत्यन्त अपूर्व चिरत्रका निरूपण है, जो श्रुतियों और वेदोंके

स्तोत्र, मन्त्र और पूजा-पद्धतिका भी प्रतिपादन

किया गया है। उस प्रकृतिखण्डमें प्रकृतिके

लक्षणका वर्णन है। उसके अंशों और कलाओंका

निरूपण है। उनकी कीर्तिका कीर्तन तथा प्रभावका

प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियोंको जो-जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन है।

पापकर्मसे प्राप्त होनेवाले नरकों तथा रोगोंका

संवादमें सम्पूर्ण तत्त्वोंका निरूपण है। गणेशजीके गूढ़ कवच और स्तोत्र, मन्त्र तथा तन्त्रोंका वर्णन

लिये भी परम दुर्लभ है। गणेश और भृगुजीके

यह भोग चाहनेवालोंको भोग, मुक्तिकी इच्छा है। तत्पश्चात् श्रीकृष्णजन्मखण्डका कीर्तन हुआ रखनेवालोंको मोक्ष तथा वैष्णवोंको हरिभक्ति है। भारतवर्षके पुण्यक्षेत्रमें श्रीकृष्णके दिव्य

| श्रीकृष्णने ब्रह | प्राजीको   | इस     | पुराणसृ  | त्रका   | दान   |
|------------------|------------|--------|----------|---------|-------|
| दिया था। फि      | र ब्रह्माज | नीने म | हान् ती  | र्थ पुष | करमें |
| धर्मको इसका      | उपदेश      | दिया   | । धर्मने | अपने    | पुत्र |

भगवान् नारायण ऋषिने नारदको और नारदजीने

दिया। व्यासजीने उस पुराणसूत्रका विस्तार करके

उसे अत्यन्त विशाल रूप देकर पुण्यदायक

२५

उतारे जानेका प्रसंग है। उनके मङ्गलमय क्रीडा-कौतुकोंका वर्णन है। सत्पुरुषोंके लिये जो धर्मसेतुका

नारायणको प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। गङ्गाजीके तटपर व्यासदेवको इसका उपदेश

विधान है, उसका निरूपण भी श्रीकृष्णजन्मखण्डमें विप्रवर शौनक! इस प्रकार मैंने उत्तम

पुराणशिरोमणि ब्रह्मवैवर्तका परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि चार खण्डोंमें बँटा हुआ है। इसमें

सिद्धक्षेत्रमें मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही सम्पूर्ण धर्मोंका निरूपण है। यह पुराण सब मनोहर है। ब्रह्मन्! अब मैं आपके सामने इसकी लोगोंको अत्यन्त प्रिय है तथा सबकी समस्त कथा आरम्भ करता हूँ। आप इस सम्पूर्ण पुराणको सुनें। व्यासजीने इस पुराणको अठारह

आशाओंको पूर्ण करनेवाला है। इसका नाम ब्रह्मवैवर्त है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदोंको देनेवाला है। पुराणोंमें सारभूत है। इसकी तुलना वेदसे की

हजार श्लोकोंमें विस्तृत किया है। सम्पूर्ण पुराणोंके गयी है। भगवान् श्रीकृष्णने इस पुराणमें अपने सम्पूर्ण ब्रह्मभावको विवृत (प्रकट) किया है, इसीलिये पुराणवेत्ता महर्षि इसे ब्रह्मवैवर्त कहते

हैं। पूर्वकालमें निरामय गोलोकके भीतर परमात्मा परमात्माके महान् उज्ज्वल तेज:पुञ्ज, गोलोक, वैकुण्ठलोक और शिवलोककी स्थितिका वर्णन तथा गोलोकमें श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्णके परात्पर स्वरूपका निरूपण

जन्म-कर्मका वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वीके भार

ही हुआ है।

शौनकजीने पूछा—सूतनन्दन! आपने कौन-सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभीष्ट पुराण सुना

है, वह सब विस्तारपूर्वक कहिये। पहले परम उत्तम ब्रह्मखण्डकी कथा सुनाइये। सौतिने कहा—मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी

गुरुदेव व्यासजीके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ। तत्पश्चात् श्रीहरिको, सम्पूर्ण देवताओंको और ब्राह्मणोंको प्रणाम करके सनातन धर्मोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ। मैंने व्यासजीके मुखसे जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखण्डको सुना है, वह अज्ञानान्धकारका

विनाशक और ज्ञानमार्गका प्रकाशक है। ब्रह्मन्!

श्रवणसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह निश्चय ही इसके एक अध्यायको सुननेसे मिल जाता है। (अध्याय १)

थी। वह ज्योतिर्मण्डल नित्य है और वही असंख्य विश्वका कारण है। वह स्वेच्छामय

रूपधारी सर्वव्यापी परमात्माका परम उज्ज्वल तेज है। उस तेजके भीतर मनोहर रूपमें तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर! तीनों लोकोंके ऊपर गोलोक-धाम है, जो परमेश्वरके समान ही

नित्य है। उसकी लम्बाई-चौडाई तीन करोड योजन है। वह सब ओर मण्डलाकार फैला हुआ है। परम महान् तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोककी भूमि दिव्य रत्नमयी है।

योगियोंको स्वप्रमें भी उसका दर्शन नहीं होता। परंतु वैष्णव भक्तजन भगवानुकी कृपासे उसको

पूर्ववर्ती प्रलयकालमें केवल ज्योतिष्पुञ्ज प्रकाशित प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं। अप्राकृत होता था, जिसकी प्रभा करोडों सूर्योंके समान

धामको परमात्माने अपनी योगशक्तिसे धारण कर रखा है। वहाँ आधि, व्याधि, जरा, मृत्यु तथा

२६

शोक और भयका प्रवेश नहीं है। उच्चकोटिके

दिव्य रत्नोंद्वारा रचित असंख्य भवन सब ओरसे

उस लोककी शोभा बढ़ाते हैं। प्रलयकालमें वहाँ

केवल श्रीकृष्ण रहते हैं और सृष्टिकालमें वह गोप-गोपियोंसे भरा रहता है। गोलोकसे नीचे पचास करोड़ योजन दूर दक्षिणभागमें वैकुण्ठ

गोलोकके समान ही परम मनोहर हैं। मण्डलाकार वैकुण्ठलोकका विस्तार एक करोड़ योजन है।

और वामभागमें शिवलोक है। ये दोनों लोक भी

वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान् नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके चार भुजावाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुण्ठलोक भी

जरा-मृत्यु आदिसे रहित है। उसके वामभागमें शिवलोक है, जिसका विस्तार एक करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदोंसहित भगवान् शिव विराजमान

हैं। गोलोकके भीतर अत्यन्त मनोहर ज्योति है, जो परम आह्लादजनक तथा नित्य परमानन्दकी

प्राप्तिका कारण है। योगीजन योग एवं ज्ञानदृष्टिसे सदा उसीका चिन्तन करते हैं। वह ज्योति ही परमानन्ददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है।

उस ब्रह्म-ज्योतिके भीतर अत्यन्त मनोहर रूप सुशोभित होता है, जो नूतन जलधरके समान

श्याम है। उसके नेत्र लाल कमलके समान प्रफुल्ल दिखायी देते हैं। उसका निर्मल मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला

है। उसके रूप-लावण्यपर करोड़ों कामदेव निछावर किये जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओंका धाम है। उसके दो भुजाएँ हैं। एक हाथमें मुरली सुशोभित है। अधरोंपर

मन्द मुसकान खेलती रहती है। उसके श्रीअङ्ग

दिव्य रेशमी पीताम्बरसे आवृत हैं। सुन्दर रत्नमय

कौस्तुभसे प्रकाशित है। मस्तकपर उत्तम रत्नोंके सार-तत्त्वसे रचित किरीट-मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम-सुन्दर पुरुष रत्नमय सिंहासनपर आसीन है और आजानुलम्बिनी वनमाला उसकी

सनातन भगवान् कहते हैं। वे भगवान् स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदिकारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरावस्था

करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं तथा

अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये आकुल

रहते हैं। वे ही निरीह, निर्विकार, परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रासमण्डलमें

शोभा बढ़ाती है। उसीको परब्रह्म परमात्मा एवं

भक्तवत्सल है। उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे

चर्चित तथा कस्तूरी और कुङ्कुमसे अलङ्कृत हैं।

कान्तिमान्

श्रीवत्सभूषित वक्ष:स्थल

रहती है। वे सदा गोप-वेष धारण करते हैं।

विराजमान, शान्तचित्त, परम मनोहर रासेश्वर हैं; मङ्गलकारी, मङ्गल-योग्य, मङ्गलमय तथा मङ्गलदाता हैं; परमानन्दके बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी ईश्वर, निर्गुण, नित्य-विग्रह, आदिपुरुष और ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करनेवाले उन एकमात्र भगवानुने प्रलयकालमें दिशाओं और आकाशके साथ सम्पूर्ण विश्वको शून्यरूप देखा। (अध्याय २)

परमात्मस्वरूप, शान्त तथा सबके परम आश्रय हैं। शान्तचित्त वैष्णवजन उन्हींका ध्यान करते हैं।

२७

अव्यक्त हैं। बहुत-से नामोंद्वारा उन्हींको पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषोंने विविध स्तोत्रोंद्वारा

उन्हींका स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतन्त्र, एक, श्रीकृष्णसे सृष्टिका आरम्भ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती,

महालक्ष्मी और प्रकृति (दुर्गा )-का प्रादुर्भाव तथा इन सबके द्वारा पृथक्-पृथक् श्रीकृष्णका स्तवन सौति कहते हैं — भगवान्ने देखा कि

सम्पूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव-जन्तु नहीं है। जलका भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायुसे रहित और अन्धकारसे आवृत

हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदिसे शून्य होनेके कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृणका सर्वथा अभाव हो गया है। ब्रह्मन्! जगत्को इस

शून्यावस्थामें देख मन-ही-मन सब बातोंकी आलोचना करके दूसरे किसी सहायकसे रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभुने स्वेच्छासे ही सृष्टि-रचना आरम्भ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्रीकृष्णके दक्षिणपार्श्वसे जगत्के कारणरूप तीन मूर्तिमान् गुण प्रकट हुए। उन गुणोंसे महत्तत्त्व,

अहङ्कार, पाँच तन्मात्राएँ तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द-ये पाँच विषय क्रमश: प्रकट हुए। तदनन्तर श्रीकृष्णसे साक्षात् भगवान् नारायणका प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अङ्गकान्ति श्याम थी, वे नित्य-तरुण, पीताम्बरधारी तथा वनमालासे विभूषित थे। उनके चार भुजाएँ थीं। उन्होंने अपने

चार हाथोंमें क्रमश:-शङ्क, चक्र, गदा और पद्म

धारण कर रखे थे। उनके मुखारविन्दपर मन्द

मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे, शार्ङ्गधनुष धारण किये

हुए थे। कौस्तुभमणि उनके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्सभूषित वक्षमें साक्षात् लक्ष्मीका निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभाको प्रकट कर रहे थे; शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी

प्रभासे सेवित मुख-चन्द्रके कारण वे बड़े मनोहर

जान पडते थे। कामदेवकी कान्तिसे युक्त रूप-लावण्य उनका सौन्दर्य बढ़ा रहा था। वे श्रीकृष्णके सामने खड़े हो दोनों हाथ जोडकर उनकी स्तृति करने लगे। नारायण बोले—जो वर (श्रेष्ठ), वरेण्य

और वरकी प्राप्तिके कारण हैं; जो कारणोंके भी कारण, कर्मस्वरूप और उस कर्मके भी कारण हैं; तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य-निरन्तर तपस्याका फल प्रदान करते हैं, तपस्वीजनोंमें सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नृतन जलधरके समान श्याम,

(सत्पुरुषोंद्वारा पूज्य), वरदायक (वर देनेवाले)

स्वात्माराम और मनोहर हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। जो निष्काम और कामरूप हैं, कामनाके नाशक तथा कामदेवकी उत्पत्तिके कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीजस्वरूप, सर्वोत्तम वेदोंके ज्ञाता, उसके विधानको जाननेवाले तथा सम्पूर्ण वेदवेत्ताओंके शिरोमणि हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।\*

बीज, वेदोक्त फलके दाता और फलरूप हैं,

26

ऐसा कहकर वे नारायणदेव भक्तिभावसे युक्त हो उनकी आज्ञासे उन परमात्माके सामने

रमणीय रत्नमय सिंहासनपर विराज गये। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो तीनों संध्याओंके समय नारायणद्वारा किये गये इस स्तोत्रको सुनता और

पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्रकी इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और भार्याकी इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो

अपने राज्यसे भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्रके पाठसे पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धनसे

वञ्चित हुए पुरुषको धनकी प्राप्ति हो जाती है। कारागारके भीतर विपत्तिमें पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्रका पाठ करे तो निश्चय ही संकटसे मुक्त हो जाता है। एक वर्षतक इसका संयमपूर्वक श्रवण करनेसे रोगी अपने रोगसे

छुटकारा पा जाता है। सौति कहते हैं—शौनकजी! तत्पश्चात् परमात्मा श्रीकृष्णके वामपार्श्वसे भगवान् शिव प्रकट हुए।

उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके पाँच मुख थे

जटाओंका भार धारण कर रखा था। उनका मुख

और दिशाएँ ही उनके लिये वस्त्र थीं। उन्होंने

मस्तकपर तपाये हुए सुवर्णके समान पीले रंगकी

मन्द-मन्द मुसकानसे प्रसन्न दिखायी देता था।

वेदबीजं

वरदं

वरं

वराहीं

निष्कामं कामरूपं च कामघ्नं कामकारणम् । सर्वं सर्वेश्वरं

तपस्तत्फलदं शश्वत् तपस्विनां च तापसम् । वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मारामं मनोहरम्॥

शिवका दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मनको मोह लेती है। ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान भगवान् शिव वैष्णवोंके शिरोमणि हैं। प्रकट होनेके पश्चात् श्रीकृष्णके सामने खड़े हो भगवान्

वाणी अत्यन्त गद्गद हो रही थी।

बीज, फलके आधार, फलरूप और फलदाता

सर्वबीजरूपमनुत्तमम्॥

(ब्रह्मखण्ड ३। १०—१३)

वरकारणम् । कारणं कारणानां च कर्म तत्कर्मकारणम् ॥

वेदोक्तफलदं फलम् । वेदज्ञं तद्विधानं च सर्ववेदविदां वरम्॥

सिरपर चन्द्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिवने हाथोंमें त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले

रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, सम्पूर्ण सिद्धोंके

ईश्वर भी हैं। योगियोंके गुरुके भी गुरु हैं। मृत्युकी भी मृत्यु हैं, मृत्युके ईश्वर हैं, मृत्युस्वरूप हैं और

मृत्युपर विजय पानेवाले मृत्युञ्जय हैं। वे ज्ञानानन्दरूप,

महाज्ञानी, महान् ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभासे धुले हुए-से गौरवर्ण

शिवने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था। नेत्रोंसे अश्रु झर रहे थे और उनकी

महादेवजी बोले - जो जयके मूर्तिमान् रूप, जय देनेवाले, जय देनेमें समर्थ, जयकी प्राप्तिके कारण तथा विजयदाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं,

उन अपराजित देवता भगवान् श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्वके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्वकारण, विश्वाधार, विश्वके विश्वासभाजन तथा विश्वके कारणोंके भी कारण हैं, उन

भगवान् श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। जो

जगत्की रक्षाके कारण, जगत्के संहारक तथा

जगत्की सृष्टि करनेवाले परमेश्वर हैं; फलके

हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था तथा हूँ। जो तेज:स्वरूप, तेजके दाता और सम्पूर्ण उनकी ग्रीवा भगवान्के सामने भक्तिभावसे झुकी हुई थी।

तेजस्वियोंमें श्रेष्ठ हैं, उन भगवान् गोविन्दकी मैं वन्दना करता हँ।\* ऐसा कहकर महादेवजीने भगवान् श्रीकृष्णको

मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर नारायणके साथ वार्तालाप करते हुए

बैठ गये। जो मनुष्य भगवान् शिवद्वारा किये गये इस स्तोत्रका संयतचित्त होकर पाठ करता है,

उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ मिल जाती हैं और पग-पगपर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन

और ऐश्वर्यकी सदा वृद्धि होती है तथा शत्रुसमूह, दु:ख और पाप नष्ट हो जाते हैं।

सौति कहते हैं — तत्पश्चात् श्रीकृष्णके नाभि-

कमलसे बड़े-बूढ़े महातपस्वी ब्रह्माजी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथमें कमण्डलु ले रखा था। उनके वस्त्र, दाँत और केश सभी सफेद थे।

चार मुख थे। वे ब्रह्माजी योगियोंके ईश्वर, शिल्पियोंके स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्याके फल देनेवाले और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके जन्मदाता हैं। वे ही स्त्रष्टा और विधाता हैं तथा

समस्त कर्मोंके कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। चारों वेदोंको वे ही धारण करते हैं। वे वेदोंके ज्ञाता, वेदोंको प्रकट करनेवाले और उनके पति

(पालक) हैं। उनका शील-स्वभाव सुन्दर है। वे सरस्वतीके कान्त, शान्तचित्त और कृपाकी निधि हैं। उन्होंने श्रीकृष्णके सामने खडे हो दोनों

वृन्दावनवनाभ्यर्णे

हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय

\* जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणम् । प्रवरं जयदानां च वन्दे तमपराजितम्॥

किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरम् । नवीननीरदश्यामं

करता हूँ।†

है तथा जो नूतन जलधरके समान श्यामवर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपीवल्लभको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृन्दावनके भीतर रासमण्डलमें विराजमान होते हैं, रासलीलामें जिनका निवास

स्यश बढता रहता है।

है तथा जो रासजनित उल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वरको मैं नमस्कार

ऐसा कहकर ब्रह्माजीने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे नारायण तथा महादेवजीके साथ सम्भाषण करते

हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठे। जो प्रात:काल उठकर ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनोंमें बदल जाते हैं।

भगवान् गोविन्दमें भक्ति होती है, जो पुत्रों और पौत्रोंकी वृद्धि करनेवाली है। इस स्तोत्रका पाठ करनेसे अपयश नष्ट होता है और चिरकालतक

विश्वं विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणम् । विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम् ॥ विश्वरक्षाकारणं च विश्वन्नं विश्वनं परम् । फलबीनं फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्॥ तेज:स्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम् । (ब्रह्मखण्ड ३। २४-२५ ५) 🕇 कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् । अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेषविधायिनम् ॥

कोटिकन्दर्पसुन्दरम्॥ रासमण्डलसंस्थितम् । रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकम्॥ (ब्रह्मखण्ड ३। ३५—३७)

और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्तरूप हैं तथा गोप-वेष धारण करते हैं, उन गोविन्द श्रीकृष्णको मैं वन्दना करता हूँ। जिनकी

नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शान्त रहते हैं,

जिनका सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक

ब्रह्माजी बोले-जो तीनों गुणोंसे अतीत

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण सौति कहते हैं — तत्पश्चात् परमात्मा श्रीकृष्णके नामका उच्चारण होता है। अत: वह अन्तमें वक्ष:स्थलसे कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके श्रीहरिके परम धाममें जाता है तथा उसे श्रीहरिकी

उसकी अङ्गकान्ति श्वेत वर्णकी थी और उसने सदा धर्मविषयक ही चेष्टा होती है। अधर्ममें उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम अपने मस्तकपर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मींका और मोक्षरूपी फल सदाके लिये उसके हाथमें आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, सम्पूर्ण द्रष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके

कर जाते हैं।

हृदयमें सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोधसे सर्वथा अछूता था। उसे धर्मका ज्ञान था। वह धर्मस्वरूप, धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करनेवाला था। वही धर्मात्माओंमें 'धर्म' नामसे विख्यात है।

मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी।

90

परमात्मा श्रीकृष्णकी कलासे उसका प्रादुर्भाव हुआ है, श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए उस पुरुषने पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड्कर प्रणाम किया और सम्पूर्ण कामनाओंके दाता उन सर्वेश्वर परमात्माका स्तवन आरम्भ किया।

धर्म बोले—जो सबको अपनी ओर आकृष्ट

करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, इसलिये 'कृष्ण' कहलाते हैं, सर्वव्यापी होनेके कारण जिनकी 'विष्णु' संज्ञा है, सबके भीतर निवास करनेसे जिनका नाम 'वासुदेव' है, जो 'परमात्मा' एवं 'ईश्वर' हैं, 'गोविन्द', 'परमानन्द', 'एक', 'अक्षर', 'अच्युत', 'गोपेश्वर', 'गोपीश्वर', 'गोप', 'गोरक्षक',

'विभु', 'गौओंके स्वामी', 'गोष्ठनिवासी', 'गोवत्स-पुच्छधारी', 'गोपों और गोपियोंके मध्य विराजमान', 'प्रधान', 'पुरुषोत्तम', 'नवघनश्याम', 'रासवास'

ऐसा कहकर धर्म उठकर खडे हए। फिर वे

और 'मनोहर' आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। भगवान्की आज्ञासे ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजीके साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठे। जो मनुष्य प्रात:काल उठकर धर्मके मुखसे

निकले हुए इन चौबीस नामोंका पाठ करता है,

वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है।

मृत्युके समय उसके मुखसे निश्चय ही हरि-

गोविन्दके सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणावादनके साथ उनके नाम और गुणोंका सुन्दर कीर्तन किया, फिर वह नृत्य करने लगी। श्रीहरिने प्रत्येक कल्पके युग-युगमें जो-जो लीलाएँ की हैं, उन सबका गान करते हुए सरस्वतीने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोलीं —'जो रासमण्डलके मध्य-

भागमें विराजमान हैं, रासोल्लासके लिये सदा

अविचल दास्य-भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा

भय तथा समस्त दु:ख उसी तरह भयसे भाग जाते हैं, जैसे गरुड़पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन

एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात् दूसरी

लक्ष्मीके समान सुन्दरी थी। वह 'मूर्ति' नामसे

विख्यात हुई। तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके मुखसे

एक शुक्ल वर्णवाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करनेवाली थी। वह करोड़ों

पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न थी। उसके नेत्र

शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंका सौन्दर्य धारण

करते थे। उसने अग्निमें शुद्ध किये गये उज्ज्वल

वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय

आभूषणोंसे विभूषित थी। उसके मुखपर मन्द-

मन्द मुस्कराहट छा रही थी। दन्तपंक्ति बड़ी

सुन्दर दिखायी देती थी। अवस्था सोलह वर्षकी

थी। वह सुन्दरियोंमें भी श्रेष्ठ सुन्दरी थी। श्रुतियों,

शास्त्रों और विद्वानोंकी परम जननी थी। वह

वाणीकी अधिष्ठात्री, कवियोंकी इष्टदेवी, शुद्ध

सत्त्वस्वरूपा और शान्तरूपिणी सरस्वती

सौति कहते हैं — तत्पश्चात् धर्मके वामपार्श्वसे

#### ब्रह्मखण्ड दिशाओंको प्रकाशित करती हुई सुखासनपर

बैठ गयीं।

उत्सुक रहनेवाले हैं, रत्नसिंहासनपर आसीन हैं, रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रासकर्ता हैं, रासेश्वर राधाके प्राणवल्लभ हैं, रासके अधिष्ठाता देवता हैं तथा रासलीलाद्वारा मनोविनोद करनेवाले हैं, उन भगवान् गोविन्दकी मैं वन्दना करती हूँ। जो रासलीलाजनित श्रमसे थक गये हैं, प्रत्येक रासमें विहार करनेवाले हैं तथा रासके लिये उत्कण्ठित हुई गोपियोंके प्राणवल्लभ हैं, उन शान्त मनोहर श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करती हैं।' यों कहकर प्रसन्न मुखवाली सती सरस्वतीने भगवान्को प्रणाम किया और सफलमनोरथ हो उनकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर बैठीं। जो प्रात:काल उठकर वाणीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान्, धनवान्, विद्वान् और पुत्रवान् होता है। सौति कहते हैं — तत्पश्चात् परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुईं, जो रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत थीं। उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बरकी साड़ी शोभा पा रही थी। मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे नवयौवना देवी सम्पूर्ण ऐश्वर्योंकी अधिष्ठात्री थीं। वे ही फलरूपसे सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ प्रदान करती हैं। स्वर्गलोकमें उन्हींको स्वर्गलक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओंके यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्रीहरिके सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्तिभावसे झुक गयी और उन्होंने उन परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन किया। महालक्ष्मी बोलीं—'जो सत्यस्वरूप, सत्यके

देव श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करती हूँ।'

अपनी प्रभासे करोड़ों सूर्योंका तिरस्कार कर रही थीं। उनका मुख मन्द-मन्द मुस्कराहटसे प्रसन्न दिखायी देता था। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको मानो छीन लेते थे। उनके श्रीअङ्गोंपर लाल रंगकी साडी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभरणोंसे विभूषित थीं। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियाँ हैं, उन सबकी तथा समस्त शक्तियोंकी वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके सौ भुजाएँ हैं। वे दर्शनमात्रसे भय उत्पन्न करती हैं। उन्हींको दुर्गतिनाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्रीकृष्णकी शक्तिरूपा तथा तीनों लोकोंकी परा जननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शार्ङ्गधनुष, खड्ग, बाण, शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमण्डल्, वज्र, अङ्क्रश, पाश, भुशुण्डि, दण्ड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा गान्धर्वास्त्र—इन सबको हाथोंमें धारण किये श्रीकृष्णके सामने खड़ी हो, प्रकृति देवीने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोलीं—प्रभो! मैं प्रकृति, ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्तिस्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्तिसे ही यह जगत् शक्तिमान् है तथापि मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ; क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, अत: आप ही तीनों लोकोंके पति, गति, पालक, स्रष्टा, संहारक तथा पुन: सृष्टि करनेवाले स्वामी और सत्यके बीज हैं, सत्यके आधार, हैं। परमानन्द ही आपका स्वरूप है। मैं सानन्द सत्यके ज्ञाता तथा सत्यके मूल हैं, उन सनातन आपकी वन्दना करती हूँ। प्रभो! आप चाहें तो पलक मारते-मारते ब्रह्माका भी पतन हो सकता यों कह श्रीहरिको मस्तक नवाकर तपाये है। जो भ्रुभङ्गकी लीलामात्रसे करोड़ों विष्णुओंकी हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली लक्ष्मीदेवी दसों सृष्टि कर सकता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभावका

तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णकी बुद्धिसे सबकी

अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूलप्रकृतिका प्रादुर्भाव

हुआ। सुतप्त काञ्चनकी-सी कान्तिवाली वे देवी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? आप तीनों विद्वान् लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं। भला जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति लोकोंके चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं

विश्वका आश्रयभूत महान् विराट् पुरुष जिनकी कलाका अंशमात्र है, उन परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको मैं आनन्दपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, सम्पूर्ण वेद, में और सरस्वती-ये सब जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं तथा जो प्रकृतिसे परे हैं, उन आप

तथा मुझ-जैसी कितनी ही देवियोंकी खेल-खेलमें ही सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम

परमात्मा हैं। भलीभाँति स्तुतिके योग्य हैं। विभो! मैं आपकी सानन्द वन्दना करती हूँ। असंख्य

32

सावित्री, कामदेव, रित, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुणदेव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवीदेवी तथा मेदिनीके प्राकट्यका वर्णन सौति कहते हैं — शौनकजी! तत्पश्चात्।

श्रीकृष्णकी जिह्नाके अग्रभागसे शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल वर्णवाली एक मनोहारिणी देवीका प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थीं और हाथमें

जपमाला लिये हुए थीं। उन्हें सावित्री कहा गया

है। साध्वी सावित्रीने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर सनातन परब्रह्म श्रीकृष्णका स्तवन आरम्भ किया। सावित्री बोलीं — भगवन्! आप सबके बीज

(आदिकारण) हैं। सनातन ब्रह्म-ज्योति हैं। परात्पर, निर्विकार एवं निरञ्जन ब्रह्म हैं। आप श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करती हूँ। यों कह मन्द-मन्द मुस्कराती हुई वेदमाता सावित्रीदेवी श्रीहरिको पुन: प्रणाम करके श्रेष्ठ

रत्नमय सिंहासनपर आसीन हुईं। तत्पश्चात् परमात्मा

श्रीकृष्णके मानससे एक पुरुष प्रकट हुआ, जो

तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान् था। वह

परमेश्वरको मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ

वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा-जाता है।

मैं प्रणाम करती हूँ।

देवी उसका घर छोडकर कभी नहीं जाती हैं।

कौन कर सकता है ? ऐसे आप निरीह परमात्माको

करके उनकी आज्ञासे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर

बैठ गयीं। जो पुजाकालमें दुर्गाद्वारा किये गये

परमात्मा श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका पाठ करता है,

ऐसा कहकर दुर्गादेवी श्रीकृष्णको प्रणाम

वह भवसागरमें रहकर भी अपने सुयशसे प्रकाशित होता रहता है और अन्तमें श्रीहरिके परम धामको (अध्याय ३)

पाँच बाणोंद्वारा समस्त कामियोंके मनको मथ डालता है, इसलिये मनीषी पुरुष उसका नाम

एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई, जो परम सुन्दरी और सबके मनको मोह लेनेवाली थी। मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उस सतीको देखकर समस्त प्राणियोंकी उसमें रित हो गयी! इसीलिये मनीषी पुरुषोंने उसका नाम 'रित' रख दिया। पाँच बाण और

'मन्मथ' कहते हैं। उस कामदेवके वामपार्श्वसे

पुष्पमय धनुष धारण करनेवाले कामदेव श्रीहरिके सामने खडे हो उनकी स्तृति करके आज्ञा पाकर रतिके साथ रमणीय रत्नमय सिंहासनपर बैठे। मारण, स्तम्भन, जुम्भन, शोषण और उन्मादन— ये कामदेवके पाँच बाण हैं। उन्हींको वे धारण

करते हैं। अपने बाणोंकी परीक्षा करनेके लिये कामदेवने बारी-बारीसे वे सभी बाण चलाये। फिर तो ईश्वरकी इच्छासे सब लोग कामके वशीभृत हो गये। कामपरवश स्खलित महायोगी ब्रह्माजीका

वीर्य अग्निके रूपमें उद्दीत हो उठा। वे देवेश्वर

ताड़ोंके समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्निको बढ्ते देख श्रीकृष्णने

अग्निदेव बड़ी-बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों

लीलापूर्वक 'जल' की रचना की। वे अपने मुखसे नि:श्वास वायुके साथ जलकी एक-एक

बुँद गिराने लगे। मुखसे निकले हुए उस विन्दुमात्र जलने सम्पूर्ण विश्वको आप्लावित कर दिया। उसके किञ्चित् कणमात्र जलने उस प्रज्वलित

अग्निको शान्त कर दिया। तभीसे जलके द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात् वहाँ एक पुरुषका

प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्निके अधिदेवता थे। फिर पूर्वोक्त जलसे एक पुरुषका उत्थान हुआ, जिनका नाम 'वरुण' हुआ। वे ही जलके अधिष्ठाता

देवता और समस्त जल-जन्तुओंके स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्निदेवके वामपार्श्वसे एक कन्याका आविर्भाव हुआ, जिसका नाम 'स्वाहा'

था। मनीषी पुरुष उसे अग्निकी पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुणके वामपार्श्वसे भी एक कन्या प्रकट हुई, जो 'वरुणानी' के नामसे विख्यात थी। वही वरुणको सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान् श्रीकृष्णकी

नि:श्वास वायुसे श्रीमान् 'पवन' का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधारियोंके प्राण हैं। श्वास-

रासमण्डलमें निवास, श्रीकृष्णके वामपार्श्वसे श्रीराधाका प्रादुर्भाव; राधाके रोमकूपोंसे गोपाङ्गनाओंका प्राकट्य तथा श्रीकृष्णसे गोपों, गौओं, बलीवर्दों,

महर्षि शौनकके पूछनेपर सौति कहते

हैं—ब्रह्मन्! मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्पके चरित्रका वर्णन किया है। अब वाराहकल्प और

श्रीकृष्णका शुक्र जलमें गिरा। वह एक हजार वर्षके बाद एक अंडेके रूपमें प्रकट हुआ। उसीसे महान् विराट् पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो सम्पूर्ण विश्वके आधार हैं। उन विराट् पुरुषके

वायुपत्नी 'वायवी' देवी कही गयी है।

वायुदेवके वामपार्श्वसे एक कन्या प्रकट हुई, जो

एक-एक रोम-कूपमें एक-एक ब्रह्माण्डकी स्थिति है। वे स्थूलसे भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। उन्हींको 'महाविष्णु' जानना चाहिये। वे

ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जलमें कमलका पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महार्णवके जलमें शयन करते हैं। उनके शयन करते समय

कानोंके मलसे दो दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जलसे उठकर ब्रह्माजीको मार डालनेके लिये उद्यत हो गये। तब भगवान् नारायणने उन दोनोंको अपने जघन-देशमें सुलाकर चक्रसे काट डाला। उन दोनोंके सम्पूर्ण मेदेसे यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई,

जिससे इसका नाम 'मेदिनी' हुआ। उसीपर सम्पूर्ण विश्वको स्थिति है। उसको अधिष्ठात्री देवीका नाम 'वस्न्धरा' है। (अध्याय ४)

ब्राह्म आदि कल्पोंका परिचय, गोलोकमें श्रीकृष्णका नारायण आदिके साथ हंसों, श्वेत घोड़ों और सिंहोंकी उत्पत्ति; श्रीकृष्णद्वारा पाँच रथोंका निर्माण तथा पार्षदोंका प्राकट्य; भैरव, ईशान और डाकिनी आदिकी उत्पत्ति सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये चारों

युग क्रमसे कहे गये हैं, वैसे ही वे कल्प भी हैं। तीन सौ साठ युगोंका एक दिव्य युग माना गया है। इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर

पाद्मकल्प—इन दोनोंका वर्णन करूँगा, सुनिये। मुने! ब्राह्म, वाराह और पाद्म—ये तीन प्रकारके होता है। चौदह मनुओंके व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन होता है। ऐसे तीन सौ साठ कल्प हैं; जो क्रमश: प्रकट होते हैं। जैसे

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

दिनोंके बीतनेपर ब्रह्माजीका एक वर्ष पूरा होता मध्यभागमें मण्डलाकार रासमण्डल अत्यन्त मनोहर है। इस तरहके एक सौ आठ वर्षोंकी विधाताकी दिखायी देता था। वह सुविस्तृत, सुन्दर, समतल

आयु बतायी गयी है। यह परमात्मा श्रीकृष्णका एक निमेषकाल है। कालवेत्ता विद्वानोंने ब्रह्माजीकी

४६

आयुके बराबर कल्पका मान निश्चित किया है। छोटे-छोटे कल्प बहुत-से हैं, जो संवर्त आदिके नामसे विख्यात हैं। महर्षि मार्कण्डेय सात कल्पोंतक

जीनेवाले बताये गये हैं; परंतु वह कल्प ब्रह्माजीके एक दिनके बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य यह कि मार्कण्डेय मुनिकी आयु ब्रह्माजीके सात दिनमें ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्राह्म, वाराह और पाद्म—ये तीन महाकल्प कहे गये हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है, वह बताता हूँ, सुनिये। ब्राह्मकल्पमें मध्-कैटभके मेदसे मेदिनीकी सृष्टि करके स्रष्टाने भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञा ले सृष्टि-रचना की

थी। फिर वाराहकल्पमें जब पृथ्वी एकार्णवके जलमें डूब गयी थी, वाराहरूपधारी भगवान् विष्णुके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक रसातलसे उसका उद्धार करवाया और सृष्टि-रचना की; तत्पश्चात् पाद्मकल्पमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माने विष्णुके नाभिकमलपर सृष्टिका निर्माण किया। ब्रह्मलोकपर्यन्त जो त्रिलोकी है, उसीकी रचना की, ऊपरके जो नित्य तीन लोक हैं, उनकी नहीं। सृष्टि-निरूपणके प्रसंगमें मैंने यह काल-गणना बतायी

है और किञ्चिन्मात्र सृष्टिका निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनकजीने पूछा—सूतनन्दन! अब यह बताइये कि गोलोकमें सर्वव्यापी महान् परमात्मा गोलोकनाथने इन नारायण आदिकी सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषयका विस्तारपूर्वक

वर्णन करनेकी कृपा करें।

सौतिने कहा — ब्रह्मन्! इन सबकी सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त

रहे थे। वे पुष्प और सुगन्धकी धूपसे वासित थे। उनके भीतर अत्यन्त ललित प्रसाधन-सामग्री रखी हुई थी। वहाँ जाकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण

और चिकना था। चन्दन, कस्तूरी, अगर और

कुङ्कमसे उसको सजाया गया था। उसपर दही, लावा, सफेद धान और दूर्वादल बिखेरे गये थे।

रेशमी सूतमें गुँथे हुए नूतन चन्दन-पल्लवोंकी

बन्दनवारों और केलेके खंभोंद्वारा वह चारों ओरसे

घिरा हुआ था। करोड़ों मण्डप, जिनका निर्माण

उत्तम रत्नोंके सारभागसे हुआ था, उस भूमिकी

शोभा बढाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल

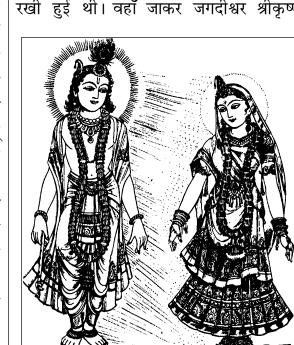

सबके साथ उन मण्डपोंमें ठहरे। मुनिश्रेष्ठ! उस रासमण्डलका दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्यसे

चिकत हो उठे। वहाँ श्रीकृष्णके वामपार्श्वसे एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवानुके चरणोंमें अर्घ्य प्रदान किया। उसके

अङ्ग अत्यन्त कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुन्दरियोंमें भी सुन्दरी थी। उसके सुन्दर एवं अरुण

कमनीय सुरम्य रासमण्डलमें गये। रमणीय कल्पवृक्षोंके ओष्ठ और अधर अपनी लालिमासे बन्धुजीव पृष्प

३५

थे। मनोहर दन्तपंक्ति मोतियोंकी श्रेणीको तिरस्कृत करती थी। वह सुन्दरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुन्दर मुख शरत्पूर्णिमाके कोटि चन्द्रोंकी शोभाको छीने लेता था। सीमन्तभाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंके समान अत्यन्त सुन्दर दिखायी देते थे। उसकी मनोहर नासिकाके सामने पक्षिराज गरुडकी नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलोंद्वारा सुनहरे दर्पणकी शोभाको तिरस्कृत कर रही थी। रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित दोनों कान बड़े सुन्दर लगते थे। सुन्दर कपोलोंमें चन्दन, अगुरु, कस्तुरी, कुङ्कम और सिन्दुरकी बूँदोंसे पत्ररचना की गयी थीं, जिससे वह बडी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सँवारे हुए केशपाश मालतीकी मालासे अलंकृत थे। वह सती-साध्वी बाला अपने सिरपर सुन्दर एवं सुगन्धित वेणी धारण करती थी। उसके दोनों चरणस्थल कमलोंकी प्रभाको छीने लेते थे। उसकी मन्द-मन्द गति हंस

आभूषण पहने हुए थी।

हुआ, जो रूप और वेषके द्वारा भी उसीकी

समानता करती थीं। उनकी संख्या लक्षकोटि

थी। वे सब-की-सब नित्य सुस्थिर-यौवना

(दुपहरियेके फूल)-की शोभाको पराजित कर रहे

नित्य सुस्थिर यौवनवाली गौएँ प्रकट हुईं, जिनके रूप-रंग अनेक प्रकारके थे। बहुतेरे बलीवर्द (साँड़), सुरभि जातिकी गौएँ, नाना प्रकारके सुन्दर-सुन्दर बछड़े और अत्यन्त मनोहर, श्यामवर्णवाली बहत-सी कामधेनु गायें भी वहाँ तत्काल प्रकट हो गयीं। उनमेंसे एक मनोहर बलीवर्दको, जो करोडों सिंहोंके समान बलशाली था, श्रीकृष्णने शिवको सवारीके लिये दे दिया। तत्पश्चात् श्रीकृष्णके चरणोंके नखछिद्रोंसे सहसा मनोहर हंस-पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसोंमें नर, मादा और बच्चे सभी मिले-जुले थे। उनमेंसे एक और खंजनके गर्वका गञ्जन करनेवाली थी। वह उत्तम रत्नोंके सारभागसे बनी हुई मनोहर वनमाला, राजहंसको, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न था, हीरेका बना हुआ हार, रत्निर्नित केयूर, कंगन, श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको वाहन बनानेके लिये सुन्दर रत्नोंके सारभागसे निर्मित अत्यन्त मनोहर अर्पित कर दिया। पाशक (गलेकी जंजीर या कानका पासा), तदनन्तर परमात्मा श्रीकृष्णके बायें कानके बहुमुल्य रत्नोंका बना झनकारता हुआ मंजीर तथा छिद्रसे सफेद रंगके घोडोंका समुदाय प्रकट हुआ, जो बडा मनोहर जान पडता था। उनमेंसे एक अन्य नाना प्रकारके चित्राङ्कित सुन्दर जड़ाऊ श्वेत अश्व गोपाङ्गनावल्लभ श्रीकृष्णने देवसभामें वह गोविन्दसे वार्तालाप करके उनकी विराजमान धर्मको सवारीके लिये प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा पा मुसकराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासनपर दे दिया। फिर उन परम पुरुषके दाहिने कानके बैठ गयी। उसकी दृष्टि अपने उन प्राणवल्लभके छिद्रसे उस देवसभाके भीतर ही महान् बलवान् और पराक्रमी सिंहोंकी श्रेणी प्रकट हुई। श्रीकृष्णने मुखारविन्दपर ही लगी हुई थी। उस किशोरीके रोमकूपोंसे तत्काल ही गोपाङ्गनाओंका आविर्भाव उनमेंसे एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हारसे

अलंकृत था, बडे आदरके साथ प्रकृति (दुर्गा)-

देवीको अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया

गया, जिसे वे लेना चाहती थीं।

गोपाङ्गनागणोंकी उक्त संख्या ही निर्धारित की

है। मुने! फिर तो श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे भी उसी क्षण गोपगणोंका आविर्भाव हुआ, जो रूप

और वेषमें भी उन्हींके समान थे। संख्यावेता

महर्षियोंका कथन है कि श्रुतिमें गोलोकके

कमनीय मनोहर रूपवाले गोपोंकी संख्या तीस

फिर तत्काल ही श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे

करोड़ बतायी गयी है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३६ इसके बाद योगीश्वर श्रीकृष्णने योगबलसे पार्षदोंका प्राकट्य हुआ, जिनके चार भुजाएँ थीं। पाँच रथोंका निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं वे सब-के-सब श्यामवर्ण थे और हाथोंमें शङ्क, सर्वश्रेष्ठ रत्नोंसे बनाये गये थे। मनके समान वेगसे चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते थे। उनके गलेमें चलनेवाले और मनोहर थे। उनकी ऊँचाई लाख वनमाला लटक रही थी। उन सबने पीताम्बर पहन रखे थे, उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें योजनकी और विस्तार सौ योजनका था। उनमें कुण्डल तथा अन्यान्य अङ्गोंमें रत्नमय आभूषण लाख-लाख पहिये लगे थे। उनका वेग वायुके शोभा दे रहे थे। श्रीकृष्णने वे चार भुजाधारी पार्षद समान था। उन रथोंमें एक-एक लाख क्रीडाभवन बने हुए थे। उनमें शृङ्गारोचित भोगवस्तुएँ और नारायणको दे दिये। गुह्यकोंको उनके स्वामी असंख्य शय्याएँ थीं। उन गृहोंमें लाखों रत्नमय कुबेरके हवाले किया और भूत-प्रेतादि भगवान् दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोडे उस शङ्करको अर्पित कर दिये। रथकी शोभा बढ़ाते थे। भाँति-भाँतिके विचित्र तदनन्तर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंसे द्विभुज चित्र उनमें अङ्कित थे। सुन्दर रत्नमय कलश पार्षद प्रकट हुए, जो श्यामवर्णके थे और हाथोंमें जपमाला लिये हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणोंसे वे सभी रथ (विमान) भरे हुए निरन्तर आनन्दपूर्वक भगवान्के चरणकमलोंका थे। श्वेत चॅंवर उनकी शोभा बढा रहे थे। अग्निमें ही चिन्तन करते थे। श्रीकृष्णने उन्हें दास्यकर्ममें तपाकर शुद्ध किये गये सुनहरे वस्त्र, विचित्र-नियुक्त किया। वे दास यत्नपूर्वक अर्घ्य लिये प्रकट हुए थे। वे सभी श्रीकृष्णपरायण वैष्णव विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा थे। उनके सारे अङ्ग पुलिकत थे, नेत्रोंसे अश्रु हीरोंके हारोंसे वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ-कुछ लाल रंगके असंख्य सुन्दर कृत्रिम कमल, झर रहे थे और वाणी गद्गद थी। उनका चित्त जो श्रेष्ठ रत्नोंके सारभागसे निर्मित हुए थे, उन केवल भगवच्चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही संलग्न रथोंको सुशोभित कर रहे थे। रहता था। द्विजश्रेष्ठ! भगवान् श्रीकृष्णने उनमेंसे एक इसके बाद श्रीकृष्णके दाहिने नेत्रसे भयंकर रथ तो नारायणको दे दिया और एक राधिकाको गण प्रकट हुए, जो हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश लिये हुए थे। उन सबके तीन नेत्र थे और देकर शेष सभी रथ अपने लिये रख लिये। तत्पश्चात् श्रीकृष्णके गृह्यदेशसे पिङ्गलवर्णवाले मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट धारण करते थे। वे पार्षदोंके साथ एक पिङ्गल पुरुष प्रकट हुआ। सब-के-सब विशालकाय तथा दिगम्बर थे। गुह्यदेशसे आविर्भूत होनेके कारण वे सब गुह्यक प्रज्वलित अग्निशिखाके समान जान पड़ते थे। कहलाये और वह पुरुष उन गुह्यकोंका स्वामी वे सभी महान् भाग्यशाली भैरव कहलाये। वे कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्षके पदपर प्रतिष्ठित शिवके समान ही तेजस्वी थे। रुरुभैरव, संहारभैरव, है। कुबेरके वामपार्श्वसे एक कन्या प्रकट हुई, जो कालभैरव, असितभैरव, क्रोधभैरव, भीषणभैरव, कुबेरकी पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुन्दरियोंमें महाभैरव तथा खट्वाङ्गभैरव—ये आठ भैरव मनोरमा थी, अतः उसी नामसे प्रसिद्ध हुई। फिर माने गये हैं। भगवान्के गुह्यदेशसे भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, श्रीकृष्णके बायें नेत्रसे एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याघ्रचर्ममय ब्रह्मराक्षस और विकृत अङ्गवाले वेताल प्रकट हुए। मुने! तदनन्तर श्रीकृष्णके मुखसे कुछ वस्त्र और गदा धारण किये हुए था। वह

मुकुट धारण करनेवाला था। वह महाभाग पुरुष

दिगम्बर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चन्द्राकार | योगिनियाँ तथा सहस्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुषके पृष्ठदेशसे सहसा तीन

'ईशान' कहलाया, जो दिक्पालोंका स्वामी है। करोड़ श्रेष्ठ देवताओंका प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य

(अध्याय ५)

श्रीकृष्णका नारायण आदिको लक्ष्मी आदिका पत्नीरूपमें दान, महादेवजीका दार-संयोगमें अरुचि प्रकट करके निरन्तर भजनके लिये वर माँगना तथा

इसके बाद श्रीकृष्णकी नासिकाके छिद्रसे डाकिनियाँ, । मुर्तिधारी थे।

भगवान्का उन्हें वर देते हुए उनके नाम आदिकी महिमा बताकर उन्हें भविष्यमें शिवासे विवाहकी आज्ञा देना तथा शिवा आदिको मन्त्रादिका उपदेश करना सौति कहते हैं — तदनन्तर श्रीकृष्णने श्रेष्ठ | जपसे, आपके चरणकमलोंकी सेवासे मुझे कभी रत्नोंकी मालाके साथ महालक्ष्मी और सरस्वती— तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते-जागते हर समय

इन दो देवियोंको भी नारायणके हाथमें सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् ब्रह्माजीको सावित्री, धर्मको मूर्ति, कामदेवको रूपवती रति और कुबेरको मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्यान्य स्त्रियोंको भी पतियोंके हाथमें दिया। जो-जो स्त्री जिस-जिससे प्रकट हुई थी, उस-

उस रूपवती सतीको उसी-उसी पतिके हाथोंमें

अर्पित किया। तदनन्तर सर्वेश्वर श्रीकृष्णने योगियोंके गुरु शंकरजीको बुलाकर प्रिय वाणीमें कहा—'आप देवी सिंहवाहिनीको ग्रहण करें।' श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर नीललोहित शिव हँसे और डरते हुए विनीत भावसे उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युतसे बोले। महादेवजीने पहले प्रकृतिके

की। फिर इस प्रकार कहा-श्रीमहेश्वर बोले-नाथ! मुझे गृहिणी नहीं चाहिये। मुझे तो मनचाहा वर दीजिये। जिस सेवकको जो अभीष्ट हो, श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। 'मैं आपकी भक्तिमें लगा रहूँ, आपके

चरणोंकी दासता—सेवा करता रहूँ' यह लालसा मेरे हृदयमें निरन्तर बढ़ रही है। आपके नाम-

दोष बताकर उसे ग्रहण न करनेकी इच्छा प्रकट

अपने पाँच मुखोंसे आपके नाम और गुणोंका, जो मङ्गलके आश्रय हैं, निरन्तर गान करता हुआ

सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि-कोटि कल्पोंतक आपके स्वरूपका ध्यान करनेमें ही तत्पर रहे। भोगेच्छामें नहीं, यह योग और

तपस्यामें ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वन्दना और नाम-कीर्तनमें ही इसे सदा उल्लास

प्राप्त हो। इनसे विरत होनेपर यह उद्विग्न हो उठे। सम्पूर्ण वरोंके ईश्वर! आपके नाम और गुणोंका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूपका ध्यान, आपके चरणकमलोंकी सेवा, सब प्रकारकी सिद्धियाँ, वेदोंका ज्ञान और आपकी वन्दना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स! तुम लीलापूर्वक नित्य आपके नैवेद्य (प्रसाद)-का भोजन—यह असंख्य ब्रह्माओंका पतन देखोगे। शिव! आजसे जो नौ प्रकारकी भक्ति है, उसीको मुझे श्रेष्ठ तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और वरदान मानकर दीजिये। प्रभो! सार्ष्टि (आपके तेजमें मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति), सालोक्य (आपके समान भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढकर मेरा कोई लोककी प्राप्ति), सारूप्य (आपके समान रूपकी प्रिय भक्त नहीं है-प्राप्ति). सामीप्य (आपके निकट रहनेका सौभाग्य). त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस्त्वं मदीयात्मनः परः। साम्य (आपको समताकी प्राप्ति) और लीनता ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतनाः॥ (आपमें मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्यकी पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरौ। प्राप्ति)—मुक्त पुरुष ये छ: प्रकारकी मुक्तियाँ शिव! तुमसे बढ़कर अत्यन्त प्रिय मेरे लिये दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मासे बढ़कर हो। जो बताते हैं। अणिमा, लिघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी सर्वज्ञता, दूरश्रवण, परकायप्रवेश, वाक्सिद्धि, निन्दा करते हैं, वे तबतक कालसूत्र नरकमें पकाये जाते हैं, जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है। शिव! तुम सौ कोटि कल्पोंके पश्चात्

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

कल्पवृक्षत्व, सृष्टिशक्ति, संहारशक्ति, अमरत्व और सर्वाग्रगण्यता—ये अठारह सिद्धियाँ मानी गयी हैं। सर्वेश्वर! योग, तप, सब प्रकारके दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, सम्पूर्ण तीर्थोंमें भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवताका पूजन, देवप्रतिमाओंका दर्शन, सात द्वीपोंकी सात परिक्रमा, समस्त समुद्रोंमें स्नान, सभी स्वर्गोंके दर्शन, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद तथा परमपद—ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय, वाञ्छनीय पद हैं, वे सब-के-सब आपकी भक्तिके कलांशकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं।

महादेवजीका यह वचन सुनकर भगवान्

श्रीभगवान्ने कहा — सर्वज्ञोंमें श्रेष्ठ सर्वेश्वर

श्रीकृष्ण हँसे और उन योगिगुरु महादेवजीसे यह

शिव! तुम पूरे सौ करोड़ कल्पोंतक निरन्तर दिन-

रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर! तुम तपस्वीजनों,

सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओंमें

सबसे श्रेष्ठ हो। शम्भो! तुम अमरत्व लाभ करो

और महान् मृत्युञ्जय हो जाओ। मेरे वरसे तुम्हें

सर्वसुखदायक सत्य वचन बोले-

36

ईश्वर हो। जो स्वेच्छामय ईश्वर है, वह समयानुसार गृही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव! दार-संयोग (पत्नी-पिरग्रह)-में तुमने जो दु:ख बताया है, उसके विषयमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुलटा स्त्री ही स्वामीको दु:ख देती है, पितत्रता नहीं। जो महान् कुलमें उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली है, वह स्नेहपूर्वक उसी तरह पितका पालन करती है, जैसे माता उत्तम पुत्रका। पित पितत हो या

अपतित, दरिद्र हो या धनवान्—कुलवती स्त्रीके

शिवाको ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ

नहीं होता। तुम्हें इसका पालन करना चाहिये। तुम मेरे और अपने वचनका भी पालन करो।

शम्भो! तुम प्रकृति (दुर्गा)-को ग्रहण करके

दिव्य सहस्र वर्षींतक महान् सुख एवं शृङ्गाररसका

आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम

केवल तपस्वी नहीं हो। मेरे समान ही महान्





यह मङ्गलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों लिये वही बन्धु, आश्रय और देवता है। जो नीच कुलमें उत्पन्न हुई हैं, जिनमें माता-पिताके बुरे जन्मोंका पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शील, स्वभाव और आचरणका सम्मिश्रण हुआ शूलधारी महादेवजीसे ऐसा कहकर भगवान् है तथा जो परपुरुषोंके उपभोगमें आनेवाली हैं, श्रीकृष्णने उन्हें कल्पवृक्ष-मन्त्र और मृत्युञ्जय-अवश्य वे ही स्त्रियाँ सदा पतिकी निन्दा करती तत्त्वज्ञान दिया। तत्पश्चात् वे सिंहवाहिनी दुर्गासे बोले-

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

हैं। जो पतिको हम दोनोंसे भी बढ़कर देखती और समझती है, वह सती-साध्वी स्त्री गोलोकमें

४०

अपने स्वामीके साथ कोटि कल्पोंतक आनन्द भोगती है। शिव! वह वैष्णवी प्रकृति शिवप्रिया होकर तुम्हारे लिये कल्याणमयी होगी। अत: मेरी

आज्ञासे लोक-कल्याणके निमित्त उस साध्वीको भार्यारूपसे ग्रहण करो। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णने शिवलिङ्गके

स्थापन और पूजनका महान् फल बतलाते हुए कहा—जो 'महादेव', 'महादेव' और 'महादेव' का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम-

श्रवणके लोभसे अत्यन्त भयभीतकी भाँति जाता हूँ। जो मनुष्य 'शिव' शब्दका उच्चारण करके प्राणोंका परित्याग करता है, वह कोटि जन्मोंके

उपार्जित पापसे मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 'शिव' शब्द कल्याणका वाचक है और 'कल्याण' शब्द मुक्तिका। शिवके उच्चारणसे मोक्ष या

कल्याणकी प्राप्ति होती है, इसीलिये महादेवजीको शिव कहा गया है \*। धन और भाई-बन्धुओं का वियोग होनेपर जो शोक-सागरमें डूब गया हो,

वह मनुष्य शिव शब्दका उच्चारण करके सर्वथा

कल्याणका भागी होता है। 'शि' पापनाशक अर्थमें है और 'व' मोक्षदायक अर्थमें। महादेवजी मनुष्योंके पापहन्ता और मोक्षदाता हैं। इसलिये उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणीमें शिव—

पश्चाद्यामि

में तुम्हारे लिये स्तोत्र और कवचका विधान

\* महादेव महादेव महादेवेति वादिन:॥

कोटिजन्मार्जितात् पापात् मुक्तो मुक्तिं प्रयाति सः। शिवं कल्याणवचनं कल्याणं मुक्तिवाचिकम्॥

गाँवों और नगरोंमें तुम ग्रामदेवताके रूपमें पूजित होओगी तथा विभिन्न स्थानोंमें तुम्हारे पृथक्-पृथक् मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञासे शिवरचित नाना प्रकारके तन्त्रोंद्वारा तुम्हारी पूजा की जायगी।

महात्रस्तो नामश्रवणलोभतः । शिवेति शब्दमुच्चार्य प्राणांस्त्यजित यो नरः ॥

यतस्तत् प्रभवेत्तेन स शिवः परिकीर्तितः। (ब्रह्मखण्ड ६। ४८—५०  $\frac{5}{2}$ )

सर्वदाके लिये पतिके साथ पूर्णत: अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। सुरेश्वरि! प्रतिवर्ष प्रशस्त समयमें समस्त लोकोंमें तुम्हारी शरत्कालिक पूजा होगी।

मेनाके गर्भसे जन्म लेकर पार्वती नामसे विख्यात होओगी। उस समय सहस्र दिव्य वर्षोंतक तुम शिवके साथ विहार करोगी। तत्पश्चात् तुम

करूँगा। तुम्हारे सेवक ही महान् और सिद्ध होंगे तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप फलके भागी

होंगे। मात:! पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें जो तुम्हारी

शरीरका त्याग कर दोगी और हिमवान्की पत्नी

श्रीभगवान्ने कहा — वत्से! इस समय तुम

गोलोकमें मेरे पास रहो। फिर समय आनेपर

तेज:पुञ्जसे प्रकट हो समस्त दैत्योंका संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होओगी। तदनन्तर कल्प-विशेषमें सत्ययुग आनेपर तुम दक्षकन्या सती होओगी और शिवकी सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञमें अपने स्वामीकी निन्दा सुनकर

प्राप्त करोगी। सुमुखि! सम्पूर्ण देवताओंके

कल्याणके आश्रयभूत मङ्गलदाता शिवको पतिरूपमें

प्रकृतिसे ऐसा कहकर भगवान्ने उसे कामबीज ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि और वायुको भी मन्त्र (क्लीं)-सहित एकादशाक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया, आदिका उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदिको मन्त्र आदिका उत्तम उपदेश देकर विधाताके भी जो परम उत्तम मन्त्रराज कहा गया है। फिर विधाता भगवान् श्रीकृष्ण सृष्टिके लिये ब्रह्माजीसे विधिपूर्वक ध्यानका उपदेश दिया तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये श्री (श्रीं), माया (हीं) इस प्रकार बोले-तथा काम (क्लीं) बीजसहित दशाक्षर-मन्त्रका श्रीभगवान्ने कहा—महाभाग विधे! तुम सहस्र दिव्य वर्षींतक मेरी प्रसन्नताके लिये तप उपदेश दिया। साथ ही सृष्टिके लिये उपयोगी शक्ति और मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाली करके नाना प्रकारकी उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको एक मनोरम सम्पूर्ण सिद्धि देकर भगवान्ने प्रकृतिको उत्कृष्ट माला दी। फिर गोप-गोपियोंके साथ वे नित्य-

# स्वर्ग आदिका निर्माण; कृत्रिम जगत्की अनित्यता तथा वैकुण्ठ, शिवलोक तथा गोलोककी नित्यताका प्रतिपादन

तत्त्वज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे

त्रयोदशाक्षर-मन्त्र देकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने

सेवा-पूजा करेंगे, उनके यश, कीर्ति, धर्म और

ऐश्वर्यकी वृद्धि होगी।

सौति कहते हैं — शौनकजी! तब भगवान्की आज्ञाके अनुसार तपस्या करके अभीष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्माजीने सर्वप्रथम मध् और कैटभके

मेदेसे मेदिनीकी सृष्टि की। उन्होंने आठ प्रधान पर्वतोंकी रचना की। वे सब बडे मनोहर थे। उनके बनाये हुए छोटे-छोटे पर्वत तो असंख्य हैं, उनके नाम क्या बताऊँ ? मुख्य-मुख्य पर्वतोंकी नामावली सुनिये—सुमेरु, कैलास, मलय, हिमालय,

आठ प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्माजीने सात समुद्रों, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियोंकी सृष्टि की। वृक्षों, गाँवों और नगरोंका निर्माण किया।

उनमेंसे पहलेकी लंबाई-चौडाई एक लाख

योजनकी है। बादवाले उत्तरोत्तर दुगुने होते गये

उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल और गन्धमादन—ये

समुद्रोंके नाम सुनिये—लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दही, दूध और सुस्वादु जलके वे समुद्र हैं।

सृष्टिका क्रम—ब्रह्माजीके द्वारा मेदिनी, पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादापर्वत, पाताल,

नृतन दिव्य वृन्दावनमें चले गये। (अध्याय ६)

शिवको भी स्तोत्र और कवच दिया। ब्रह्मन्!

फिर धर्मको भी वही मन्त्र और वही सिद्धि एवं

हैं। इन समुद्रोंसे घिरे हुए सात द्वीप हैं। उनके भूमण्डल कमलपत्रकी आकृतिवाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादापर्वत भी सात-सात ही हैं। ब्रह्मन्! अब आप उन द्वीपोंके नाम सुनिये,

जिनकी पहले ब्रह्माजीने रचना की थी। वे हैं—जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, न्यग्रोध (अथवा शाल्मिल)-द्वीप तथा पुष्करद्वीप। भगवान् ब्रह्माने मेरुपर्वतके आठ

शिखरोंपर आठ लोकपालोंके विहारके लिये आठ मनोहर पुरियोंका निर्माण किया। उस पर्वतके मूलभाग-पाताललोकमें उन्होंने भगवान् अनन्त

(शेषनाग)-की नगरी बनायी। तदनन्तर लोकनाथ ब्रह्माने उस पर्वतके ऊपर-ऊपर सात स्वर्गींकी सृष्टि की। शौनकजी! उन सबके नाम

सुनिये-भूलींक, भुवलींक, परम मनोहर स्वर्लीक, महर्लीक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

श्रीकृष्णकी मायासे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें दिक्पाल,

ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्माण्डोंकी गणना

करनेमें न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शङ्कर, न धर्म और न विष्णु ही समर्थ हैं; फिर और देवता

किस गिनतीमें हैं? विप्रवर! कृत्रिम विश्व तथा

उसके भीतर रहनेवाली जो वस्तुएँ हैं, वे सब

अनित्य तथा स्वप्नके समान नश्वर हैं। वैकुण्ठ, शिवलोक तथा इन दोनोंसे परे जो गोलोक है, ये

सब नित्य-धाम हैं। इन सबकी स्थिति कृत्रिम विश्वसे बाहर है। ठीक उसी तरह, जैसे आत्मा,

आकाश और दिशाएँ कृत्रिम जगत्से बाहर तथा

तदनन्तर ब्रह्माजीके पृष्ठदेशसे अधर्म उत्पन्न

हुआ। अधर्मके वामपार्श्वसे अलक्ष्मी उत्पन्न

(अध्याय ७)

जगदीश्वर ब्रह्माजीने उस पर्वतके निम्नभागमें सात पातालोंका निर्माण किया। मुने! वे स्वर्गकी अपेक्षा भी अधिक भोग-साधनोंसे सम्पन्न हैं और

४२

क्रमशः एकसे दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भागमें स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—अतल, वितल,

सुतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। सात द्वीप, सात स्वर्ग तथा सात पाताल—इन लोकोंसहित जो सम्पूर्ण

ब्रह्माण्ड है, वह ब्रह्माजीके ही अधिकारमें है। शौनक! ऐसे-ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड हैं और

महाविष्णुके रोमाञ्च-विवरोंमें उनकी स्थिति है।

नित्य हैं। सावित्रीसे वेद आदिकी सृष्टि, ब्रह्माजीसे सनकादिकी, सस्त्रीक स्वायम्भुव मनुकी,

रुद्रोंकी, पुलस्त्यादि मुनियोंकी तथा नारदकी उत्पत्ति, नारदको ब्रह्माका और ब्रह्माजीको नारदका शाप काल, मृत्युकन्या एवं समस्त व्याधिगणोंको उत्पन्न

सौति कहते हैं — तदनन्तर सावित्रीने चार करके सावित्रीने उन्हें अपना स्तन पान कराया। मनोहर वेदोंको प्रकट किया। साथ ही न्याय और

व्याकरण आदि नाना प्रकारके शास्त्र-समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य छत्तीस रागिनियाँ उत्पन्न कीं। नाना प्रकारके तालोंसे युक्त छः सुन्दर राग

प्रकट किये। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलहप्रिय कलियुग; वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दण्ड, क्षण आदि; दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा,

विजया, जया, छ: कृत्तिका, योग, करण, कार्तिकेयप्रिया सती महाषष्ठी देवसेना—जो मातृकाओंमें प्रधान और बालकोंकी इष्ट देवी हैं, इन सबको भी सावित्रीने ही उत्पन्न किया। ब्राह्म,

हुई, जो उसकी पत्नी थी। ब्रह्माजीके नाभिदेशसे शिल्पियोंके गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही आठ महावसुओंकी उत्पत्ति हुई, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। तत्पश्चात् विधाताके मनसे

चार कुमार आविर्भृत हुए, जो पाँच वर्षकी अवस्थाके-से जान पडते थे और ब्रह्मतेजसे

प्रज्वलित हो रहे थे। उनमेंसे प्रथम तो सनक थे, दूसरेका नाम सनन्दन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान् सनत्कुमार थे। इसके बाद ब्रह्माजीके मुखसे सुवर्णके समान कान्तिमान्

कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्यरूपधारी था। उसके

पाद्म और वाराह—ये तीन कल्प माने गये हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विपरार्ध और प्राकृत—ये चार प्रकारके प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयोंको तथा साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान् एवं सुन्दर युवक था। क्षत्रियोंका बीजस्वरूप था। उसका नाम

थे, सृष्टि करनेके लिये कहा। परंतु वे श्रीकृष्णपरायण

होनेके कारण 'नहीं' करके तपस्या करनेके लिये

चले गये। इससे जगत्पति विधाताको बडा क्रोध

हुआ। कोपासक्त ब्रह्मा ब्रह्मतेजसे जलने लगे। प्रभो! इसी समय उनके ललाटसे ग्यारह रुद्र प्रकट

हुए। उन्हींमेंसे एकको संहारकारी 'कालाग्नि रुद्र' कहा गया है। समस्त लोकोंमें केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गये हैं। स्वयं ब्रह्मा

राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्त्विक कहे गये

हैं। गोलोकनाथ श्रीकृष्ण निर्गुण हैं; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे ही शिवको तामस (तमोगुणी) कहते हैं। वे

शुद्ध, सत्त्वस्वरूप, निर्मल तथा वैष्णवोंमें अग्रगण्य हैं। अब रुद्रोंके वेदोक्त नाम सुनो—महान्, महात्मा, मतिमान्, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिङ्गलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र।

नासिकाछिद्रसे अरणि, मुखसे अङ्गिरा एवं रुचि, वामपार्श्वसे भृगु, दक्षिणपार्श्वसे दक्ष, छायासे कर्दम, नाभिसे पञ्चशिख, वक्ष:स्थलसे वोढ़, कण्ठदेशसे

ब्रह्माजीके दायें कानसे पुलस्त्य, बायें कानसे पुलह, दाहिने नेत्रसे अत्रि, वामनेत्रसे क्रत्,

और उनका विवाह कीजिये। तत्पश्चात् हम-

लोगोंसे ऐसा करनेके लिये कहिये। जब पिताजी!

आपने उन्हें तपस्यामें लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार-बन्धनमें डाल रहे हैं? अहो! कितने खेदकी बात है कि प्रभुकी बुद्धि विपरीत भावको

प्राप्त हो रही है। भगवन्! आपने किसी पुत्रको तो

अमृतसे भी बढ़कर तपस्याका कार्य दिया है और किसीको आप विषसे भी अधिक विषम विषय-

हंस और दक्षिणकुक्षिसे यति प्रकट हुए। विधाताने

अपने इन पुत्रोंको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी।

सनक, सनन्दन आदि ज्येष्ठ पुत्रोंको बुलाइये

**नारद बोले**—जगत्पते! पितामह! पहले

पिताकी बात सुनकर नारदने उनसे कहा।

भोग दे रहे हैं। पिताजी! जो अत्यन्त निम्न कोटिके भयानक भवसागरमें गिरता है, उसका करोडों कल्प बीतनेपर भी उद्धार नहीं होता।

भगवान् पुरुषोत्तम ही सबके आदिकारण तथा निस्तारके बीज हैं। वे ही सब कुछ देनेवाले, भक्ति प्रदान करनेवाले, दास्यसुख देनेवाले, सत्य

तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तोंको एकमात्र शरण देनेवाले, भक्तवत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तोंके प्रिय, रक्षक और उनपर अनुग्रह करनेवाले भी वे ही हैं। भक्तोंके आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर

मन लगायेगा? अमृतसे भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण-सेवा छोड़कर कौन मुर्ख विषय नामक विषम विषका भक्षण (आस्वादन) करेगा? विषय तो स्वप्नके समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है।\*

श्रीकृष्णको छोड़कर कौन मूढ विनाशकारी विषयमें

तात! जैसे दीपशिखाका अग्रभाग पतङ्गोंको \* निस्तारबीजं सर्वेषां बीजं च पुरुषोत्तमम् । सर्वदं भक्तिदं दास्यप्रदं सत्यं कृपामयम्॥ भक्तैकशरणं भक्तवत्सलं स्वच्छमेव च। भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकारकम्॥

भक्ताराध्यं भक्तसाध्यं विहाय परमेश्वरम् । मनो दधाति को मूढो विषये नाशकारणे॥ विहाय कृष्णसेवां च पीयूषादिधकां प्रियाम् । को मूढो विषमश्राति विषमं विषयाभिधम्॥ स्वप्रवन्नश्वरं तुच्छमसत्यं नाशकारणम्। (ब्रह्मखण्ड ८। ३३—३६<sup>२</sup>)

नारद, स्कन्धदेशसे मरीचि, गलेसे अपान्तरतमा, रसनासे वसिष्ठ, अधरोष्ठसे प्रचेता, वामकुक्षिसे

आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्यत रहते थे। स्वयं विधाताने हर्षभरे पुत्रोंसे, जो बडे भगवद्भक्त

कलास्वरूपा थी। पत्नीसहित मनु विधाताकी

था स्वायम्भुव मनु। जो स्त्री थी, उसका नाम शतरूपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मीकी हुआ मांस मछलियोंको आपाततः सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषोंको विषयमें सुखकी प्रतीति होती है; परंतु वास्तवमें वह

बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसीमें गुँथा

मृत्युका कारण है।\* ब्रह्माजीके सामने वहाँ ऐसी बात कहकर

नारदजी चुप हो गये। वे अग्निशिखाके समान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। पिताको प्रणाम करके

चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्माजी रोषसे आगबबूला हो उठे। उनका मुँह लाल हो गया। ओठ फड़कने लगे और सारा अङ्ग थर-थर कॉॅंपने लगा। ब्रह्मन्! वे पुत्रको शाप

देते हुए बोले। ब्रह्माजीने कहा -- नारद! मेरे शापसे तुम्हारे ज्ञानका लोप हो जायगा। तुम कामिनियोंके

क्रीडामृग बन जाओगे। उनके वशीभूत होओगे, तुम पचास कामिनियोंके पति बनो। शृङ्गार-शास्त्रके ज्ञाता, शृङ्गार-रसास्वादनके लिये अत्यन्त

लोलुप तथा नाना प्रकारके शृङ्गारमें निपुण

लोगोंके गुरुके भी गुरु हो जाओगे। गन्धर्वोंमें श्रेष्ठ पुरुष होओगे। सुमधुरस्वरसे युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा-वादन-संदर्भमें पारंगत तथा सुस्थिर यौवनसे युक्त होओगे। विद्वान्, मधुरभाषी, शान्त, सुशील, सुन्दर और सुबुद्धि होओगे, इसमें

संशय नहीं है। उस समय 'उपबर्हण' नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियोंके साथ युगोंतक निर्जन वनमें विहार करके फिर मेरे

शापसे दासीपुत्र होओगे। बेटा! तदनन्तर वैष्णवोंके संसर्गसे और उनकी जूँठन खानेसे तुम पुन: श्रीकृष्णकी कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्ररूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुन: तुम्हें

दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूँगा। इस समय

वडिशमांसं च

अकारण ही हुआ है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह कुमार्गगामी पुत्रको शाप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पण्डित होकर अपने तपस्वी

पुत्रको शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्रह्मन्!

अपने क्रोधको रोकिये। आप स्त्रष्टा हैं। तपस्वियोंके स्वामी हैं। अहो! मुझपर आपका यह क्रोध

नारद बोले—तात! तात! जगद्गुरो! आप

ब्रह्मन्! पुत्रसे ऐसा कहकर जगत्पति ब्रह्मा

चुप हो गये और नारदजी रोने लगे। उन्होंने दोनों

हाथ जोडकर पितासे कहा।

जिन-जिन योनियोंमें मेरा जन्म हो भगवान्की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिये। जगत्स्रष्टाका ही पुत्र क्यों न हो, यदि

भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें उसकी भक्ति नहीं है

तो वह भारतभूमिमें सूअरसे भी बढ़कर अधम

नीचे गिरो।

\* यथा दीपशिखाग्रं च कीटानां सुमनोहरम्॥ मत्स्यापातसुखप्रदम् । तथा विषयिणां तात विषयं मृत्युकारणम्॥

(ब्रह्मखण्ड ८। ३७-३८)

लिये प्रेरित करता है, वह तबतक कुम्भीपाक

नरकमें निवास करता है, जबतक सूर्य और

हो जाय। पिताजी! जबतक तीन कल्प न बीत जायँ, तबतक तीनों लोकोंमें आप अपूज्य बने रहें। तीन कल्प बीत जानेपर आप पूजनीयोंके भी पूजनीय होंगे। सुव्रत! इस समय आपका यज्ञभाग बंद हो जाय। व्रत आदिमें भी आपका पुजन न हो। केवल एक ही बात रहे—आप देवता आदिके वन्दनीय बने रहें। पिताके सामने ऐसा कहकर नारदजी चुप हो गये और ब्रह्माजी संतप्त-हृदयसे सभामें सुस्थिर भावसे बैठे रहे। शौनकजी! पिताके दिये हुए उस शापके ही कारण नारदजी उपबर्हण

४५

(अध्याय ८)

(ब्रह्मखण्ड ८। ५४—५६)

 जातिस्मरो हरेर्भिक्तियुक्तः शूकरयोनिषु । जिनलभेत् स प्रसवी गोलोकं याति कर्मणा॥ गोविन्दचरणाम्भोजभक्तिमाध्वीकमीप्सितम् । पिबतां वैष्णवादीनां स्पर्शपूता वसुन्धरा॥ तीर्थानि स्पर्शमिच्छन्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां पापिदत्तानां क्षालनायात्मनामपि॥

वर्णन करूँगा।

🕇 स किं गुरुः स किं तातः स किं स्वामी स किं सुतः । यः श्रीकृष्णपदाम्भोजे भक्तिं दातुमनीश्वरः ॥ (ब्रह्मखण्ड ८। ६१)

### अनुरोधपर दक्षका चन्द्रमाको लौटा लानेके लिये जाना, शिवकी शरणागतवत्सलता तथा विष्णुकी कृपासे दक्षको चन्द्रमाकी प्राप्ति सौति कहते हैं — विप्रवर शौनक! तदनन्तर जन्म हुआ। धर्मकी जो पहली पत्नी मूर्ति थी, ब्रह्माजीने अपने पुत्रोंको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी। उससे नर-नारायण नामक दो ऋषि उत्पन्न हुए।

पीड़ित चन्द्रमाका भगवान् शिवकी शरणमें जाना, अपनी कन्याओंके

नारदको छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टिके कार्यमें संलग्न हो गये। मरीचिके मनसे प्रजापित कश्यपका

४६

प्रादुर्भाव हुआ। अत्रिके नेत्रमलसे क्षीरसागरमें चन्द्रमा प्रकट हुए। प्रचेताके मनसे भी गौतमका

प्राकट्य हुआ। मैत्रावरुण पुलस्त्यके मानस पुत्र हैं। मनुसे शतरूपाके गर्भसे तीन कन्याओंका जन्म हुआ—आकृति, देवहृति और प्रसृति। वे

तीनों ही पतिव्रता थीं। मनु-शतरूपासे दो मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे-प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपादके पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। मनुने अपनी पुत्री आकूतिका विवाह

प्रजापित रुचिके साथ तथा प्रसृतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया। इसी तरह देवहतिका विवाह-सम्बन्ध उन्होंने कर्दममुनिके साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात् भगवान् कपिल हैं। दक्षके

वीर्य और प्रसृतिके गर्भसे साठ कन्याओंका जन्म हुआ। उनमेंसे आठ कन्याओंका विवाह दक्षने धर्मके साथ किया, ग्यारह कन्याओंको ग्यारह रुद्रोंके हाथमें दे दिया। एक कन्या सती भगवान्

शिवको सौंप दी। तेरह कन्याएँ कश्यपको दे दीं तथा सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमाको अर्पित कर दीं। विप्रवर! अब मुझसे धर्मकी पित्रयोंके नाम

सुनिये—शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मित और स्मृति। शान्तिका पुत्र संतोष और पुष्टिका पुत्र महान् हुआ। धृतिसे धैर्यका जन्म हुआ। तृष्टिसे दो पुत्र हुए—हर्ष और दर्प। क्षमाका

शौनकजी! धर्मके ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप सावधान होकर रुद्रपितयोंके नाम सुनिये। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलहप्रिया, कन्दली, भीषणा, रास्ना, प्रमोचा,

भूषणा और शुकी। इन सबके बहुत-से पुत्र हुए, जो भगवान् शिवके पार्षद हैं। दक्षपुत्री सतीने यज्ञमें अपने स्वामीकी निन्दा होनेपर शरीरको त्याग दिया और पुन: हिमवान्की पुत्री पार्वतीके रूपमें अवतीर्ण हो भगवान् शंकरको ही पतिरूपमें

प्राप्त किया। धर्मात्मन्! अब कश्यपकी पित्रयोंके नाम सुनिये। देवमाता अदिति, दैत्यमाता दिति, सर्पमाता कद्र, पक्षियोंकी जननी विनता, गौओं और भैंसोंकी माता सुरभि, सारमेय (कृत्ते) आदि जन्तुओंकी माता सरमा, दानवजननी दनु तथा अन्य पित्रयाँ भी इसी तरह अन्यान्य संतानोंकी

जननी हैं। मुने! इन्द्र आदि बारह आदित्य तथा

उपेन्द्र (वामन) आदि देवता अदितिके पुत्र कहे गये हैं, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। ब्रह्मन्! इन्द्रका पुत्र जयन्त हुआ, जिसका जन्म शचीके गर्भसे हुआ था। आदित्य (सूर्य)-की पत्नी तथा विश्वकर्माकी पुत्री सवर्णाके गर्भसे शनैश्चर और यम नामक दो पुत्र तथा कालिन्दी नामवाली एक कन्या हुई। उपेन्द्रके वीर्य और

पृथ्वीके गर्भसे मङ्गल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनन्तर भगवान् उपेन्द्रके अंश और धरणीके गर्भसे मङ्गलके जन्मका प्रसंग

पुत्र सिहष्णु था और श्रद्धाका पुत्र धार्मिक। मितसे सुनाकर सौति बोले—मङ्गलकी पत्नी मेधा हुई, जिसके पुत्र महान् घंटेश्वर तथा विष्णुतुल्य तेजस्वी ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृतिसे महान् जातिस्मरका

दीजिये। फिर पुराणोंमें जो उनका अत्यन्त अपूर्व

पुरातन चरित्र है, उसको श्रवण कीजिये। अश्विनी,

भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पूजनीया

साध्वी पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वफाल्गुनी,

उत्तरफालानी, हस्ता, चित्रा, स्वाती, विशाखा,

अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा,

श्रवणा, धनिष्ठा, शुभा शतभिषा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा तथा रेवती—ये सत्ताईस चन्द्रमाकी

पिलयाँ हैं। इनमें रोहिणीके प्रति चन्द्रमाका विशेष

आकर्षण होनेके कारण चन्द्रमाने अन्य सब

पितयोंकी बड़ी अवहेलना की। तब उन सबने

जाकर पिता दक्षको अपना दु:ख सुनाया। दक्षने चन्द्रमाको क्षय-रोगसे ग्रस्त होनेका शाप दे दिया।

चन्द्रमाने दु:खी होकर भगवान् शंकरकी शरण

अपने पतिके रोगमुक्त और शिवके मस्तकमें

हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नामवाली कन्याका जन्म हुआ। सैंहिकेय (राहु) सिंहिकाका

व्रणदाता हुए। दितिसे महाबली हिरण्यकशिपु और

ही पुत्र है। सिंहिकाका दूसरा नाम निर्ऋति भी

था। इसीलिये राहुको नैर्ऋत कहते हैं। हिरण्याक्षको कोई संतान नहीं थी। वह युवावस्थामें ही भगवान्

वाराहके हाथों मारा गया। हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्लाद हुए, जो वैष्णवोंमें अग्रगण्य माने गये हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचनके पुत्र

साक्षात् राजा बलि। बलिका पुत्र बाणासुर हुआ,

जो महान् योगी, ज्ञानी तथा भगवान् शंकरका

सेवक था। यहाँतक दितिका वंश बताया गया। अब कद्रुके वंशका परिचय सुनिये। अनन्त, वासुकि, कालिय, धनञ्जय, कर्कोटक, तक्षक, पद्म, ऐरावत, महापद्म, शंकु, शंख, संवरण, धृतराष्ट्र,

दुर्धर्ष, दुर्जय, दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदिको कद्रुने जन्म दिया था। शौनकजी!

जितनी सर्प-जातियाँ हैं, उन सबमें प्रधान ये ही हैं। लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई मनसादेवी कद्रुकी कन्या हैं। ये तपस्विनी स्त्रियोंमें श्रेष्ठ, कल्याणस्वरूपा और महातेजस्विनी हैं। इन्हींका दूसरा नाम

जरत्कारु है। इन्हींके पति मुनिवर जरत्कारु थे, जो नारायणकी कलासे प्रकट हुए थे। विष्णुतुल्य तेजस्वी आस्तीक इन्हीं मनसादेवीके पुत्र हैं। इन सबके नाममात्रसे मनुष्योंका नागोंसे भय दूर हो

जाता है। यहाँतक कद्रुके वंशका परिचय दिया गया। अब विनताके वंशका वर्णन सुनिये। विनताके दो पुत्र हुए—अरुण और गरुड।

दोनों ही विष्णु-तुल्य पराक्रमी थे। उन्हीं दोनोंसे क्रमशः सारी पक्षी-जातियाँ प्रकट हुईं। गाय, बैल और भैंसे-ये सुरिभकी श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त

ली और शंकरने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तकमें स्थान दिया। तबसे उनका नाम 'चन्द्रशेखर' हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगोंमें शिवसे बढकर शरणागतपालक दूसरा कोई नहीं है।

स्थित होनेकी बात सुनकर दक्षकन्याएँ बारंबार रोने लगीं और तेजस्वी पुरुषोंमें श्रेष्ठ पिता दक्षकी शरणमें आयीं। वहाँ जाकर अपने अङ्गोंको वाणीमें बोलीं।

बारंबार पीटती हुई वे उच्चस्वरसे रोने लगीं तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्षसे दीनतापूर्वक कातर

दक्षकन्याओंने कहा—पिताजी! हमें स्वामीका सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्यको लेकर हमने

आपसे अपना दु:ख निवेदन किया था। परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोडकर चल दिये। तात! नेत्रोंके रहते हुए भी हमें सारा जगत् अन्धकारपूर्ण दिखायी देता है। आज यह बात समझमें आयी है कि स्त्रियोंका नेत्र वास्तवमें उनका पति ही है। पति

ही स्त्रियोंकी गति है, पति ही प्राण तथा सम्पत्ति

सारमेय (कुत्ते) सरमाके वंशज हैं। दनुके वंशमें दानव हुए तथा अन्य स्त्रियोंके वंशज अन्यान्य जातियाँ। यहाँतक कश्यप-वंशका वर्णन किया गया। अब चन्द्रमाका आख्यान स्निये।

स्त्रियोंका नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पतिसे विमुख हैं, उन स्त्रियोंका सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थोंमें स्नान, सम्पूर्ण यज्ञोंमें दक्षिणा-वितरण, सम्पूर्ण

86

दान, पुण्यमय व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास

और समस्त तप-ये पतिकी चरण-सेवाजनित पुण्यकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। स्त्रियोंके लिये समस्त बन्धु-बान्धवोंमें अपना पुत्र

ही प्रिय होता है: क्योंकि वही स्वामीका अंश है।

पित सौ पुत्रोंसे भी बढ़कर है। जो नीच कुलमें उत्पन्न हुई है, वही स्त्री सदा अपने स्वामीसे द्वेष रखती है। जिसका चित्त चञ्चल और दुष्ट है, वही

सदा परपुरुषमें आसक्त होती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, साध्वी स्त्रीको सदा उसीकी सेवा करनी चाहिये। कभी भी उसे त्यागना नहीं

चाहिये। जो नारी गुणवान् या गुणहीन पतिसे द्वेष रखती या उसे त्याग देती है, वह तबतक कालसूत्र नरकमें पकायी जाती है, जबतक

चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता रहती है। वहाँ पक्षीके समान कीड़े रात-दिन उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगनेपर मुर्देका मांस और मज्जा खाती है

तथा प्यास लगनेपर मुत्रका पान करती है। तदनन्तर कोटि-सहस्र जन्मोंतक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर, फिर सौ जन्मोंतक शिकारी जीव और

उसके बाद बन्धु-हत्यारिन होती है। तत्पश्चात् पहलेके सत्कर्मके प्रभावसे यदि कभी मनुष्य-जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और

रोगिणी होती है। ब्रह्मकुमार! आप हमें पतिदान दीजिये; क्योंकि वह सम्पूर्ण कामनाओंका पूरक

सृष्टि करनेमें समर्थ हैं।

अपनी रक्षा करें।' शिवने कहा—प्रभो! मैं अपने तप, तेज, सम्पूर्ण सिद्धि, सम्पदा तथा प्राणोंको भी दे दूँगा, परंतु शरणागतका त्याग करनेमें असमर्थ हूँ। जो

भयसे ही शरणागतको त्याग देता है, उसे भी धर्म त्याग देता है और अत्यन्त कठोर शाप देकर

चला जाता है। जगदीश्वर! मैं सब कुछ त्याग देनेमें समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्मका त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्मसे हीन है, वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्मकी रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवन्! आप तो धर्मको जानते हैं; फिर क्यों अपनी मायासे

करते देख दक्षने दुर्धर्ष क्रोधको त्याग दिया और

आशीर्वाद देकर कृपानिधान शंकरसे कहा—आप चन्द्रमाको लौटा दें। शिवने शरणागत चन्द्रमाको

त्याग देना स्वीकार नहीं किया, तब दक्ष उन्हें

शाप देनेको तैयार हो गये। यह देख शिवने

भगवान् विष्णुका स्मरण किया। विष्णु वृद्ध

ब्राह्मणके वेषमें आये और शिवसे बोले—'सुरेश्वर! आप चन्द्रमाको लौटा दें और दक्षके शापसे

मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं। आप सबके स्रष्टा, पालक और अन्ततोगत्वा संहारक हैं। जिसकी आपमें सुदृढ़ भक्ति है, उसे किससे भय हो सकता है।

शंकरजीकी यह बात सुनकर सबके भावको जाननेवाले भगवान् श्रीहरिने चन्द्रमासे

चन्द्रमाको खींचकर दक्षको दे दिया। आधे चन्द्रमा भगवान् शिवके मस्तकपर चले गये और

वहाँ रोगमुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चन्द्रमाको प्रजापति दक्षने ग्रहण किया, जिसे

होता है। आप ब्रह्माजीके समान फिरसे जगतुकी भगवान् विष्णुने दिया था। उस चन्द्रमाको राज-यक्ष्मा रोगसे ग्रस्त देख दक्षने माधवका कन्याओंका यह वचन सुनकर प्रजापित दक्ष स्तवन किया। तब श्रीहरिने स्वयं यह

(अध्याय ९)

व्यवस्था की कि एक पक्षमें चन्द्रमा क्रमश: क्षीण रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी होंगे और दूसरे पक्षमें क्रमश: पुष्ट होते हुए दिनसे उनको समभावसे देखने लगे। मुने! इस परिपूर्ण हो जायँगे। ब्रह्मन्! उन सबको वर देकर प्रकार मैंने यहाँ सम्पूर्ण सृष्टि-क्रमका कुछ

श्रीहरि अपने धामको चले गये और दक्षने चन्द्रमाको लेकर उन्हें अपनी कन्याओंको सौंप दिया। चन्द्रमा उन सबको पाकर दिन-

सुना था।

## तदनन्तर सौतिने मुनिश्रेष्ठ बालखिल्यादि,

बृहस्पति, उतथ्य, पराशर, विश्रवा, कुबेर, रावण, कुम्भकर्ण, महात्मा विभीषण, वात्स्य, शाण्डिल्य, सावर्णि, कश्यप तथा भरद्वाज आदिकी; ब्राह्मण,

क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेकानेक वर्णसंकर जातियोंकी उत्पत्तिके प्रसंग सुनाकर कहा-अश्विनीकुमारके द्वारा एक ब्राह्मणीके गर्भसे पुत्रकी

उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणीके पतिने पुत्रसहित पत्नीका त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दु:खित हो योगके द्वारा देह त्यागकर गोदावरी नामकी नदी

हो गयी। सूर्यनन्दन अश्विनीकुमारने स्वयं उस पुत्रको यत्नपूर्वक चिकित्सा-शास्त्र, नाना प्रकारके शिल्प तथा मन्त्र पढ़ाये। किंतु वह ब्राह्मण निरन्तर नक्षत्रोंकी गणना करने और वेतन लेनेसे

वैदिक धर्मसे भ्रष्ट हो इस भूतलपर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मणने ग्रहणके समय तथा मृतकोंके दान लेनेके समय शूद्रोंसे भी अग्रदान ग्रहण किया था; इसलिये 'अग्रदानी' हुआ। एक

पुरुष किसी ब्राह्मणके यज्ञमें यज्ञकुण्डसे प्रकट

हुआ। वह धर्मवक्ता 'सूत' कहलाया। वही हम लोगोंका पूर्वपुरुष माना गया है। कुपानिधान ब्रह्माजीने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञकुण्डसे उत्पन्न सूत पुराणोंका वक्ता हुआ। सूतके वीर्य

और वैश्याके गर्भसे एक पुरुषकी उत्पत्ति हुई, जो अत्यन्त वक्ता था। लोकमें उसकी भट्ट (भाट)

संज्ञा हुई। वह सभीके लिये स्तुतिपाठ करता है।

जाति और सम्बन्धका निर्णय यह मैंने भूतलपर जो जातियाँ हैं, उनके

वर्णन किया है। इस प्रसङ्गको पुष्कर-तीर्थमें मुनियोंकी मण्डलीके बीच गुरुजीके मुखसे मैंने

निर्णयके विषयमें कुछ बातें बतायी हैं। वर्णसंकर-

कहा था। पिता, तात और जनक—ये शब्द

जन्मदाताके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। अम्बा, माता,

दोषसे और भी बहुत-सी जातियाँ हो गयी हैं। सभी जातियोंमें जिनका जिनके साथ सर्वथा सम्बन्ध है, उनके विषयमें मैं वेदोक्त तत्त्वका वर्णन करता हूँ—जैसा कि पूर्वकालमें ब्रह्माजीने

जननी और प्रसू—इनका प्रयोग गर्भधारिणीके अर्थमें होता है। पिताके पिताको पितामह कहते हैं और पितामहके पिताको प्रपितामह। इनसे ऊपरके जो कुटुम्बीजन हैं, उन्हें सगोत्र कहा गया है। माताके पिताको मातामह कहते हैं, मातामहके

पिताको वृद्धप्रमातामह कहा गया है। पिताकी माताको पितामही और पितामहीकी सासको प्रिपतामही कहते हैं। प्रिपतामहीकी सासको वृद्धप्रपितामही जानना चाहिये। माताकी माता मातामही कही गयी है। वह माताके समान ही

पिताकी संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामहके

पूजित होती है। प्रमातामहकी पत्नीको प्रमातामही समझना चाहिये। प्रमातामहके पिताकी स्त्री वृद्धप्रमातामही जानने योग्य है। पिताके भाईको पितृव्य (ताऊ, चाचा) और माताके भाईको मातुल (मामा) कहते हैं। पिताकी बहिन पितृष्वसा (फुआ) कही गयी है और माताकी बहिन मासुरी

(मातृष्वसा या मौसी)। सून्, तनय, पुत्र, दायाद

शब्द हैं। अपनेसे उत्पन्न हुए पुरुष (पुत्र)-के अर्थमें धनभाक् और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गयी पुत्रीके अर्थमें दुहिता, कन्या

40

और आत्मजा शब्द प्रचलित हैं। पुत्रकी पत्नीको वधू (बहू) जानना चाहिये और पुत्रीके पतिको जामाता (दामाद)। प्रियतम पतिके अर्थमें पति,

वे ज्ञाति माने गये हैं। गुरुपुत्र तथा भाई—इन्हें प्रिय, भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते पोष्य एवं परम बान्धव कहा गया है। मुने! हैं। पतिके भाईको देवर कहा गया है और गुरुपुत्री और बहिनको भी पोष्या तथा मातृतुल्या

पतिकी बहिनको ननान्दा (ननद), पतिके पिताको श्वशुर और पतिकी माताको श्वश्रू (सास) कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिया, कान्ता और स्त्री—ये पत्नीके अर्थमें प्रयुक्त होते हैं। पत्नीके भाईको

श्यालक (साला) और पत्नीकी बहिनको श्यालिका (साली) कहते हैं। पत्नीकी माताको श्रश्र (सास) तथा पत्नीके पिताको श्वशुर कहा गया है। सगे

भाईको सोदर और सगी बहिनको सोदरा या सहोदरा कहते हैं। बहिनके बेटेको भागिनेय (भिगना या भानजा) कहते हैं और भाईके

श्वश्रुरको भी पिता जानना चाहिये। वह जन्मदाता पिताके ही तुल्य है। अन्नदाता, भयसे रक्षा करनेवाला, पत्नीका पिता, विद्यादाता और जन्मदाता—

ये पाँच मनुष्योंके पिता हैं। अन्नदाताकी पत्नी, बहिन, गुरु-पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू,

बेटेको भ्रातृज (भतीजा)। बहनोईके अर्थमें आबुत्त (भगिनीकान्त और भगिनीपति) आदि शब्दोंका प्रयोग होता है। सालीका पति (साढ़) भी अपना भाई ही है; क्योंकि दोनोंके ससुर एक हैं। मुने!

माना गया है। पुत्रके गुरुको भी भ्राता मानना चाहिये। वह पोष्य तथा सुस्निग्ध बान्धव कहा गया है। पुत्रके श्वशुरको भी भाई समझना

चाहिये। वह वैवाहिक बन्धु माना गया है। बेटीके श्रशुरके साथ भी यही सम्बन्ध बताया गया है। कन्याका गुरु भी अपना भाई ही है। वह

सुस्निग्ध बान्धव माना गया है। गुरु और श्रशुरके भाइयोंका भी सम्बन्ध गुरुतुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बन्धुत्व (भाईका-सा व्यवहार) हो, उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देनेवाला है, उसे

प्रपौत्रके भी जो पुत्र आदि हैं, वे वंशज तथा

कुलज कहे गये हैं। कन्याके पुत्रको दौहित्र कहते

हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं, वे बान्धव कहे

गये हैं। भानजेके जो पुत्र आदि पुरुष हैं, उनकी

भी बान्धव संज्ञा है। भतीजेके जो पुत्र आदि हैं,

मित्र जानना चाहिये और जो दु:ख देनेवाला है, वह शत्रु कहलाता है। दैववश कभी बान्धव भी

दु:ख देनेवाला हो जाता है और जिससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर! इस भूतलपर मनुष्योंके विद्याजनित,

योनिजनित और प्रीतिजनित—ये तीन प्रकारके सम्बन्ध कहे गये हैं। मित्रताके सम्बन्धको प्रीतिजनित सम्बन्ध जानना चाहिये। वह सम्बन्ध परम दुर्लभ

है। मित्रकी माता और मित्रकी पत्नी—ये माताके तुल्य हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्रके भाई और पिता मनुष्योंके लिये चाचा, ताऊके समान आदरणीय हैं। (अध्याय १०)

नानी, दादी, सास, माताकी बहिन, पिताकी बहिन, चाची और मामी-ये चौदह माताएँ हैं।

पुत्रके पुत्रके अर्थमें पौत्र शब्दका प्रयोग होता है

48

## ब्रह्मखण्ड

### सूर्यके अनुरोधसे सुतपाका अश्विनीकुमारोंको शापमुक्त करना तथा संध्यानिरत वैष्णव ब्राह्मणकी प्रशंसा

शौनकजीने पूछा—महाभाग सूतनन्दन! उस ब्राह्मणने अपनी पत्नीका त्याग करके शेष

जीवनमें कौन-सा कार्य किया? अश्विनीकुमारोंके

नाम क्या हैं? वे दोनों किसके वंशज हैं?

सौति बोले—ब्रह्मन्! उन ब्राह्मणदेवताका

नाम सुतपा था। वे भरद्वाजकुलमें उत्पन्न बहुत बड़े

मृनि थे। उन्होंने पहले हिमालयपर रहकर भगवान्

श्रीकृष्ण (विष्णु)-की प्रसन्नताके लिये दीर्घकालतक तपस्या की थी। उस समय वे महातपस्वी और

तेजस्वी मुनि ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान दिखायी देते थे। एक दिन उन्हें सहसा आकाशमें क्षणभरके

लिये श्रीकृष्ण-ज्योतिका दर्शन हुआ। उस बेलामें उन्होंने भगवानुसे यह वर माँगा—'प्रभो! मैं आत्मनिष्ठ हो प्रकृतिसे परे सर्वथा निर्लिप्त रहूँ।' उन्होंने मोक्ष नहीं माँगा, भगवान्से उनकी अविचल

दास्य-भक्तिके लिये याचना की। तब आकाशवाणी हुई—'ब्रह्मन्! पहले स्त्री-परिग्रह (विवाह) करो।

उसके बाद भोग-सम्बन्धी प्रारब्धके क्षीण हो जानेपर मैं तुम्हें अपनी दास्य-भक्ति दूँगा।' तदनन्तर स्वयं ब्रह्माजीने उन्हें पितरोंकी मानसी

कन्या प्रदान की। मुनिप्रवर शौनक! उसके गर्भसे 'कल्याणमित्र' नामक पुत्रका जन्म हुआ। उस बालकके स्मरणमात्रसे किसीको अपने ऊपर वज्र

या बिजली गिरनेका भय नहीं रहता। इतना ही नहीं, कल्याणिमत्रके स्मरणसे निश्चय ही उन बन्धुजनोंकी भी प्राप्ति हो जाती है, जिनका दर्शन असम्भव होता है।

तदनन्तर महामुनि सुतपाने किसी कारणवश कल्याणिमत्रकी माताका परित्याग करके उसी समय सहसा पूर्वापराधका स्मरण हो आनेसे सूर्यपुत्र अश्विनीकुमारको भी शाप दिया—'देवाधम!

जड हो जाय। तू अकीर्तिमान् (कलंकयुक्त) हो जा।' यों कहकर सुतपा अपने पुत्र कल्याणिमत्रके

साथ घर चले गये। तब सूर्यदेवता दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ उनके निकट गये। शौनक! त्रिलोकीनाथ सूर्यने अपने रोगग्रस्त पुत्रोंके साथ

मुनिवर सुतपाका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए कहा। सूर्य बोले—भगवन्! युग-युगमें प्रकट होनेवाले

विष्णुस्वरूप ब्राह्मणदेवता! मुनीश्वर भारद्वाज! आप मेरे पुत्रोंका अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु

तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मणके ही दिये हुए फल, फूल और जल आदिका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणोंद्वारा ही आवाहित हुए देवता

सदा सब लोकोंमें पूजित होते हैं। ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणके रूपमें साक्षात् श्रीहरि ही प्रकट होते हैं। ब्राह्मणके

संतुष्ट होनेपर साक्षात् नारायणदेव संतुष्ट होते हैं तथा नारायणदेवके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान् श्रीकृष्ण (विष्णु)- से बढ़कर कोई देवता नहीं है। शंकरजीसे बडा वैष्णव नहीं

सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पार्वतीजीसे बढ़कर सती-साध्वी स्त्री नहीं है। दैवसे बड़ा कोई बलवान् नहीं है तथा पुत्रसे अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रोगके समान शत्रु, गुरुसे बढ़कर पूजनीय, माताके तुल्य बन्धु तथा पितासे

बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है। सूर्यका यह वचन सुनकर भारद्वाज सुतपा मुनिने उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्याके

है और पृथ्वीसे बढकर कोई सहनशील नहीं है।

फलसे उनके दोनों पुत्रोंको रोगमुक्त कर दिया। त् अपने भाईके साथ यज्ञभागसे वञ्चित और फिर कहा—'देवेश्वर! आगे चलकर आपके दोनों अपूज्य हो जा। तेरा अङ्ग व्याधिग्रस्त और पुत्र यज्ञभागके अधिकारी होंगे।' यों कह सुतपा-

हैं। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा पुत्र, कैसा मन लगाकर गङ्गातटको प्रस्थान किया। तत्पश्चात् भगवान् सूर्य दोनों पुत्रोंके साथ अपने धामको मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बन्धु है, जो चले गये। श्रीहरिके भजनकी बुद्धि (सलाह) नहीं देता? विद्वान् हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन विप्रवर! अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ संध्यावन्दन करके पवित्र होता है, वही भगवान् है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित विष्णुके समान वन्दनीय है। यदि वह भगवान्से संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और वह विमुख हो तो आदरका पात्र नहीं है। जो अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है \*। ब्रह्मन्! जो एकादशीको भोजन नहीं करता और प्रतिदिन प्रतिदिन संध्या-वन्दन नहीं करता अथवा भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करता है, उस ब्राह्मणका विष्णुसे विमुख रहता है, वह सदा अपवित्र माना

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

लगाकर उनका उच्छिष्ट भोजन करता है तथा उनके नैवेद्यको मुखमें ग्रहण करता है, वह इस भृतलपर परम पवित्र एवं जीवन्मुक्त है। कुलीन द्विजोंका जो अन्न-जल भगवान् विष्णुको अर्पित नहीं किया गया, वह मल-मूत्रके समान है-ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। ब्रह्माजी तथा उनके पुत्र

चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ

बन जाता है। जो नित्यप्रति भगवान्को भोग

मुनिने भगवान् सूर्यको प्रणाम किया और तपस्याके

क्षीण होनेके भयसे भयभीत हो श्रीहरिकी सेवामें

42

कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण श्रीहरिसे विमुख कैसे हो सकता है? माता-पिता, नाना आदि अथवा

सनकादि—सभी विष्णुपरायण हैं; फिर उन्हींके

करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं होते हैं; इसलिये स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। (अध्याय ११) ब्रह्माजीकी अपूज्यताका कारण, गन्धर्वराजकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान् शंकरका उन्हें अभीष्ट वर देना तथा नारदजीका उनके

गुरुके संसर्ग-दोषसे भी जो ब्राह्मण श्रीहरिसे

विमुख हो जाते हैं, वे जीते-जी ही मुर्देके समान

गया है। जैसे विषहीन सर्पको सर्पाभासमात्र कहा

गया है, उसी तरह संध्याकर्म तथा भगवद्भिक्तसे

हीन ब्राह्मण ब्राह्मणाभासमात्र है। वैष्णव पुरुष

अपने कुलकी करोड़ों और नाना आदिकी सैकड़ों

पीढियोंके साथ भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। वैष्णवजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोंका ध्यान

करते हैं और भगवान् गोविन्द सदा उन वैष्णवोंके निकट रहकर उन्हींका ध्यान किया करते हैं।

भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रको नियुक्त

पुत्ररूपसे उत्पन्न हो उपबर्हण नामसे प्रसिद्ध होना तदनन्तर शौनकजीके पूछनेपर सौतिने | छोड़कर अन्य सभी ब्रह्मकुमार, जिनकी संख्या कहा—ब्रह्मन्! हंस, यित, अरणि, वोढ़, पञ्चशिख, बहुत अधिक थी, सदा सांसारिक कार्योंमें संलग्न

अपान्तरतमा तथा सनक आदि—इन सबको हो प्रजाकी सृष्टि करके गुरुजनों (पिता आदि)-\* स किं गुरु: स किं तात: स किं पुत्र: स किं सखा। स किं राजा स किं बन्धुर्न दद्याद् यो हरौ मितम्॥

अवैष्णवाद् द्विजाद् विप्र चण्डालो वैष्णवो वरः। सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्॥ (ब्रह्मखण्ड ११। ३८-३९)

शश्वत्गोविन्दपादपङ्कजम् । ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्वत् तेषां च संनिधौ॥ †ध्यायन्ते वैष्णवाः

(ब्रह्मखण्ड ११। ४४)

ब्रह्मा अपने पुत्र नारदके शापसे अपूज्य हो गये।

की आज्ञाका पालन करने लगे। स्वयं प्रजापति

इसीलिये विद्वान् पुरुष ब्रह्माजीके मन्त्रकी उपासना

नहीं करते। नारदजी अपने पिताके शापसे उपबर्हण नामक गन्धर्व हो गये। उनके वृत्तान्तका विस्तारपूर्वक

वर्णन करता हूँ; सुनिये।

इन दिनों जो गन्धर्वराज थे, वे सब गन्धर्वींमें

श्रेष्ठ और महान् थे, उच्चकोटिके ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे, परंतु किसी कर्मवश पुत्र-सुखसे विञ्चत थे।

एक समय गुरुकी आज्ञा लेकर वे पुष्करतीर्थमें गये और वहाँ उत्तम समाधि लगाकर (अथवा अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक) भगवान् शिवकी प्रसन्नताके

लिये तप करने लगे। उस समय उनके मनमें बडी दीनता थी, वे दयनीय हो रहे थे। कृपानिधान वसिष्ठ मुनिने गन्धर्वराजको शिवके कवच, स्तोत्र तथा द्वादशाक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया। दीर्घकालतक निराहार रहकर उपासना एवं

जप-तप करनेपर भगवान् शिवने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये। नित्य तेज:स्वरूप सनातन भगवान् शिव ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। भक्तोंपर अनुग्रह

करनेवाले वे भगवान् तपोरूप हैं, तपस्याके बीज हैं, तपका फल देनेवाले हैं और स्वयं ही तपस्याके फल हैं। शरणमें आये हुए भक्तको वे समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान करते हैं। उस समय वे दिगम्बर-वेषमें वृषभपर आरूढ थे, उन्होंने

अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल थी। उनके तीन नेत्र थे और उन्होंने मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रखा था। उनका जटाजूट तपाये हुए सुवर्णकी प्रभाको छीने लेता था। कण्ठमें नील

हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश ले रखे थे। उनकी

रहा था। सर्वज्ञ शिव सबके संहारक हैं। वे ही काल और मृत्युञ्जय हैं। वे परमेश्वर ग्रीष्म-ऋतुकी दोपहरीके करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी थे।

शान्तस्वरूप शिव तत्त्वज्ञान, मोक्ष तथा हरिभक्ति प्रदान करनेवाले हैं। उन्हें देखते ही गन्धर्वने सहसा दण्डकी

दिये हुए स्तोत्रसे उन परमेश्वरका स्तवन किया। तब कृपानिधान शिव उससे बोले—'गन्धर्वराज! तुम कोई वर माँगो।' तब गन्धर्वने उनसे भगवान् श्रीहरिकी भक्ति तथा परम वैष्णव पुत्रकी प्राप्तिका

वर माँगा। गन्धर्वकी बात सुनकर दीनोंके स्वामी

भाँति पृथ्वीपर पड़कर प्रणाम किया और वसिष्ठजीके

दीनबन्धु सनातन भगवान् चन्द्रशेखर हँसे और उस दीन सेवकसे बोले।

श्रीमहादेवजीने कहा — गन्धर्वराज! तुमने जो एक वर (हरिभक्ति)-को माँगा है, उसीसे तुम कृतार्थ होओगे। दूसरा वर तो चबाये हुएको चबानामात्र है। वत्स! जिसकी श्रीहरिमें सुदृढ़

एवं सर्वमङ्गलमयी भक्ति है, वह खेल-खेलमें ही

सब कुछ करनेमें समर्थ है। भगवद्भक्त पुरुष अपने कुलकी और नानाके कुलकी असंख्य

पीढियोंका उद्धार करके निश्चय ही गोलोकमें जाता है। करोडों जन्मोंमें उपार्जित त्रिविध चिह्न और कंधेपर नागका यज्ञोपवीत शोभा दे

| नानानम नारा नम्या यह जानरन हा नुन्यनान               | TO TOP SIPPO TREATMENT IN THE                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| तथा श्रीहरिकी सेवाका सौभाग्य पाता है।                | श्रीहरिके सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य और सायुज्यको |
| मनुष्योंको तभीतक पत्नीकी इच्छा होती है,              | तथा निर्वाणमोक्षको भी वैष्णवजन नहीं लेना          |
| तभीतक पुत्र प्यारा लगता है, तभीतक ऐश्वर्यकी          | चाहते।* भगवान्की अविचल भक्ति तथा उनका             |
| प्राप्ति अभीष्ट होती है और तभीतक सुख-                | परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो—यही सोते, जागते       |
| दु:ख होते हैं, जबतक कि उनका मन श्रीकृष्णमें          | हर समय भक्तोंकी इच्छा रहती है। अत: यही            |
| नहीं लगता। श्रीकृष्णमें मन लगते ही भक्तिरूपी         | हमारे लिये श्रेष्ठ वर है। प्रभो! आप याचकोंके      |
| दुर्लङ्घ्य खड्ग मानवोंके कर्ममय वृक्षोंका मूलोच्छेद  | लिये कल्पवृक्ष हैं; अत: मुझे वरके रूपमें          |
| कर डालता है। जिन पुण्यात्माओंके पुत्र परम            | श्रीहरिका दास्य-सुख तथा वैष्णव पुत्र प्रदान       |
| वैष्णव होते हैं, उनके वे पुत्र लीलापूर्वक कुलकी      | कीजिये। आपको संतुष्ट पाकर जो दूसरा कोई            |
| बहुसंख्यक पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं। अहो!        | वर माँगता है, वह बर्बर है। शम्भो! यदि आप          |
| एक वरसे ही कृतार्थ हुआ पुरुष यदि दूसरा               | मुझे दुष्कर्मी मानकर यह उपर्युक्त वर नहीं देंगे   |
| वर चाहता है तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरे           | तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्निमें होम दूँगा।       |
| वरकी क्या आवश्यकता है ? लोगोंको मङ्गलकी              | गन्धर्वकी यह बात सुनकर भक्तोंके स्वामी            |
| प्राप्तिसे तृप्ति नहीं होती है। हमारे पास वैष्णवोंके | तथा भक्तपर अनुग्रह करनेवाले कृपानिधान भगवान्      |
| लिये परम दुर्लभ धन संचित है। श्रीकृष्णकी             | शंकर उस दीन भक्तसे इस प्रकार बोले।                |
| भक्ति एवं दास्य-सुख हमलोग दूसरोंको देनेके            | <b>भगवान् शंकरने कहा</b> —गन्धर्वराज! भगवान्      |
| लिये उत्सुक नहीं होते। वत्स! जो तुम्हारे मनमें       | विष्णुकी भक्ति, उनके दास्य-सुख तथा परम            |
| अभीष्ट हो, ऐसा कोई दूसरा वर माँगो अथवा               | वैष्णव पुत्रकी प्राप्ति—इस श्रेष्ठ वरको उपलब्ध    |
| इन्द्रत्व, अमरत्व या दुर्लभ ब्रह्मपद प्राप्त करो।    | करो, खिन्न न होओ। तुम्हारा पुत्र वैष्णव होनेके    |
| मैं तुम्हें सम्पूर्ण सिद्धियाँ, महान् योग और         | साथ ही दीर्घायु, सद्गुणशाली, नित्य सुस्थिर        |
| मृत्युञ्जय आदि ज्ञान यह सब कुछ सुखपूर्वक दे          | यौवनसे सम्पन्न, ज्ञानी, परम सुन्दर, गुरुभक्त तथा  |
| दूँगा, किंतु यहाँ श्रीहरिका दासत्व माँगनेका          | जितेन्द्रिय होगा।                                 |
| आग्रह छोड़ दो, क्षमा करो।                            | मुने! ऐसा कहकर भगवान् शंकर वहाँसे                 |
| भगवान् शंकरकी यह बात सुनकर गन्धर्वके                 | अपने धामको चले गये और गन्धर्वराज संतुष्ट          |
| कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वह अत्यन्त                 | होकर अपने घरको लौटे। अपने कर्ममें सफलता           |
| दीनभावसे सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता दीनेश्वर        | प्राप्त होनेपर सभी मानवोंके मानस-पङ्कज खिल        |
| शिवसे बोला।                                          | उठते हैं। उस गन्धर्वराजकी पत्नीके गर्भसे          |
| <b>गन्धर्वने कहा</b> —प्रभो! जिसका ब्रह्माजीकी       | भारतवर्षमें नारदजीने ही जन्म लिया। उस वृद्धा      |
| दृष्टि पड़ते ही पतन हो जाता है, वह ब्रह्मपद          | गन्धर्वपत्नीने गन्धमादन पर्वतपर अपने पुत्रका      |
|                                                      | `                                                 |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

है।

नहीं

पापोंका नाश करके वह अवश्य ही पुण्यभोग प्राप्ति भी श्रीकृष्णभक्तको अभीष्ट

48

विसष्ठने यथोचित रीतिसे बालकका नामकरण-उसे नहीं पाना चाहता। शिव! इन्द्रत्व, अमरत्व, सिद्धियोग आदि अथवा मृत्युञ्जय आदि ज्ञानकी । संस्कार किया। उस बालकका वह मङ्गलमय \* सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसायुज्यं श्रीहरेरपि । तत्र निर्वाणमोक्षं च न हि वाञ्छन्ति वैष्णवाः॥ (ब्रह्मखण्ड १२। ३५)

स्वप्रके समान मिथ्या एवं क्षणभङ्गर है। श्रीकृष्णभक्त प्रसव किया था। उस समय गुरुदेव भगवान्

(अध्याय १२)

अधिक अर्थका बोधक है और पुँल्लिङ्ग 'बर्हण' शब्द पूज्य-अर्थमें प्रयुक्त होता है। यह बालक

ब्रह्माजीके शापसे उपबर्हणका योगधारणाद्वारा अपने शरीरको त्याग देना, मालावतीका विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओंको शाप देनेके लिये

नाम 'उपबर्हण' होगा—ऐसा वसिष्ठजीने कहा।

उद्यत होना, आकाशवाणीद्वारा भगवान्का आश्वासन पाकर देवताओंका कौशिकीके तटपर मालावतीके दर्शन करना

सौति कहते हैं — शौनक! अपने यहाँ पुत्र-

जन्मके उत्सवमें गन्धर्वराजने बड़ी प्रसन्नताके साथ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न और धन दिये। समयानुसार बडे होनेपर उपबर्हणने वसिष्ठजीके

द्वारा परम दुर्लभ हरि-मन्त्रकी दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारम्भ की। एक समयकी बात है, वे गण्डकीके तटपर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था

प्राप्त हो चुकी थी। उस समय पचास गन्धर्वकन्याओंने उन्हें देखा। देखते ही वे सब-की-सब मोहित हो गयीं। उन सबने उपबर्हणको पतिरूपमें प्राप्त

करनेका संकल्प ले योगशक्तिसे प्राणोंको त्याग दिया और चित्ररथ गन्धर्वके घर जन्म लेकर पिताकी आज्ञासे उनके साथ विवाह कर लिया। उपबर्हणने दीर्घकालतक उन सबके साथ विहार

किया। चिरकालतक निरन्तर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्माजीके स्थानपर गये और वहाँ श्रीहरिका यशोगान करने लगे। वहीं रम्भाको नृत्य करते देख उपबर्हणके मनमें वासना जाग उठी और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे

उनकी बड़ी हँसी हुई और ब्रह्माजीने उन्हें शाप देते हुए कहा—'तुम गन्धर्व-शरीरको त्याग दो और शूद्रयोनिको प्राप्त हो जाओ। फिर समयानुसार वैष्णवोंका संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्रके

सामना किये बिना पुरुषोंकी महत्ता प्रकट नहीं

होती। संसारमें सभीको बारी-बारीसे सुख और

दु:ख प्राप्त होते हैं।'

ऐसा कहकर ब्रह्माजी पुष्करसे अपने धामको चले गये और उपबर्हण गन्धर्वने तत्काल उस शरीरको इस प्रकारसे त्याग दिया—मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नामवाले छः चक्रोंका क्रमशः भेदन करके उन्होंने

इडा आदि नाडियोंका भेदन आरम्भ किया। इडा, सुषुम्णा, मेधा, पिङ्गला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञानप्रदा, मनःसंयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायुसंचारिणी, तेजः-शुष्ककरी, बलपुष्टिकरी, बुद्धिसंचारिणी, ज्ञानजृम्भन-

कारिणी, सर्वप्राणहरा तथा पुनर्जीवनकारिणी— इन सोलह नाड़ियोंका भेदन करके मनसहित जीवात्माको ब्रह्मरन्ध्रमें लाकर वे योगासनसे बैठ गये और दो घड़ीतक उन्होंने आत्माको आत्मामें ही लगाया। तत्पश्चात् वे जातिस्मर (पूर्वजन्मकी

बातोंको याद रखनेवाले) योगिराज उपबर्हण ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये। तीन तारवाली दुर्लभ वीणाको बायें कंधेपर रखकर दाहिने हाथमें शुद्ध स्फटिककी माला लिये वे वेदके सारतत्त्व तथा

रूपमें प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा! विपत्तिका

उद्धारके उत्तम बीजरूप परात्पर परब्रह्ममय (कृष्ण) इन दो अक्षरोंका जप करने लगे। उन्होंने कुशकी चटाईपर पूर्वकी ओर सिरहाना करके पश्चिम दिशाकी ओर दोनों चरण फैला दिये और इस तरह सो गये, मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गन्धर्वराजने उन्हें इस प्रकार देहत्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नीके साथ

| र६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                        |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| मन-ही-मन श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए                   | होता है, वह आपकी मायाकी ही करामात है।               |
| योगधारणाद्वारा प्राण त्याग दिये और परब्रह्म           | आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही                |
| परमात्माको प्राप्त कर लिया। उस समय उपबर्हणके          | अधिक सम्भव है; क्योंकि आप ही सबके कारण              |
| सभी भाई-बन्धु और पित्रयाँ बारंबार विलाप करते          | हैं। कर्मके फलसे गन्धर्व उपबर्हण मेरे प्रियतम       |
| 9                                                     |                                                     |
| हुए जोर-जोरसे रोने लगे। विष्णुकी मायासे               | पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा              |
| मोहित होनेके कारण शोकसे पीड़ित हो वे उनके             | पत्नी हुई। अब कर्मभोगके अन्तमें वे मुझ प्रियाको     |
| शरीरके पास गये। उपबर्हणकी पचास पित्रयोंमें            | किस स्थानमें रखकर कहाँ चले गये? अथवा                |
| जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह          | प्रभो! कौन किसका पति या पुत्र है? तथा कौन           |
| सती साध्वी मालावती अपने प्रियतमको छातीसे              | किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्मके अनुसार            |
| लगाकर अत्यन्त उच्च-स्वरसे रोदन करने लगी।              | प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयुक्त और वियुक्त           |
| भाँति-भाँतिसे करुण विलाप करके                         | करता रहता है। संयोगमें परम आनन्द मिलता है           |
| मालावती बोली—कमलोद्भव ब्रह्माजीका यह                  | और वियोगमें प्राणोंपर संकट उपस्थित हो जाता          |
| कथन है कि मुझ सती-साध्वी, कुलीन नारियोंके             | है। संसारमें सदा मूर्ख और अज्ञानीके ही जीवनमें      |
| लिये उसके पतिके सिवा दूसरा कोई विशिष्ट                | ऐसी बात देखी जाती है। आत्माराम महात्माके            |
| बान्धव नहीं दिखायी देता। अतः हे दिशाओंके              | हृदयपर निश्चय ही संयोग-वियोगका वैसा प्रभाव          |
| स्वामी दिक्पालो! हे धर्म! हे प्रजापते! हे गिरीश       | नहीं पड़ता। विषय नाशवान् हैं, यह बात सर्वथा         |
| शंकर! तथा हे कमलाकान्त नारायण! आपलोग                  | सत्य है, तथापि भूतलपर विषयभोग ही बान्धव             |
| मुझे पति–दान दीजिये।                                  | बना हुआ है। यदि विषयभोगको स्वयं त्याग               |
| ऐसा कहकर विरहसे आतुर हुई चित्ररथकी                    | दिया जाय तो वह सुखका ही कारण होता है।               |
| कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वनमें                | परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग              |
| मूर्च्छित हो गयी। प्रियतमको अपने वक्ष:स्थलसे          | करवाते हैं, तब वह दु:खदायी जान पड़ता है।            |
| लगाकर पूरे एक दिन और एक रात वह अचेत-                  | इसीलिये साधु पुरुष महान्-से-महान् मनोवाञ्छित        |
| अवस्थामें वहाँ पड़ी रही। उस समय सम्पूर्ण              | ऐश्वर्यको स्वयं त्यागकर भगवान् श्रीकृष्णके          |
| देवताओंने उसकी रक्षा की। प्रात:काल फिर                | चरणारविन्दोंका, जहाँ आपत्ति या विपत्तिकी            |
| होशमें आनेपर वह पुन: जोर-जोरसे विलाप करने             | पहुँच नहीं है, सदा चिन्तन करते हैं। ज्ञानवान्       |
| लगी। उस सतीने श्रीहरिको सम्बोधित करके पुनः            | संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतलपर ज्ञानवती     |
| वहाँ इस प्रकार कहा।                                   | स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबलाको आप               |
| <b>मालावती बोली</b> —हे श्रीकृष्ण! आप सम्पूर्ण        | मनोवाञ्छित पति प्रदान करें। मैं अमरत्व नहीं         |
| जगत्के नाथ (स्वामी तथा संरक्षक) हैं। नाथ! मैं         | चाहती, इन्द्रपदकी इच्छा नहीं रखती और मोक्षके        |
| जगत्से बाहर नहीं हूँ। प्रभो! आप ही जगत्के             | मार्गमें भी मेरी रुचि नहीं है; अत: आप मेरे इन       |
| पालक हैं। फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे             | श्रेष्ठ प्राणवल्लभको ही मुझे लौटा दें; क्योंकि ये   |
| हैं! 'यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ'। इस           | मेरे लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों            |
| प्रकार जो <b>'इदम्'</b> और <b>'मम'</b> का भाव उत्पन्न | पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करानेवाले श्रेष्ठ देवता हैं। |

जगदीश्वर! पृथ्वीपर जितनी भी स्त्री-जातियाँ हैं, उनमेंसे किसीको भी विधाताने इन गन्धर्वकुमारके समान गुणवान् पति नहीं दिया है।

इसके अनन्तर मालावती अपने स्वामीके गुणोंका बखान करने लगी और अन्तमें सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म

आदि समस्त देवताओंको सम्बोधित करके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गयी। तब ब्रह्मा आदि देवताओंने क्षीरसागरके तटपर जाकर भगवान् विष्णुकी शरण ली और मालावतीके भीषण शापसे बचानेकी उनसे प्रार्थना की। देवताओंके प्रार्थना कर चुकनेपर आकाशवाणी हुई—'देवताओ! अब तुमलोग जाओ। यज्ञके मूल हैं भगवान् विष्णु, वे ही ब्राह्मणका रूप धारण करके

मालावतीको शान्त करने तथा तुमलोगोंको शापके संकटसे बचानेके लिये जायँगे।'

आकाशवाणीका यह कथन सुनकर सब देवताओंका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा। वे सब-के-सब उत्कण्ठित हो कौशिकीके तटपर

मालावतीके स्थानमें गये। वहाँ पहुँचकर देवताओंने उस सती मालावती देवीको देखा। वह रत्नोंके सारभूत इन्द्रनील आदि मणियोंके आभूषणोंसे

उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मीकी कला-सी जान पडती थी। उसके अङ्गोंको अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रही थी।

भालदेशमें सिन्दूरकी बेंदी शोभा दे रही थी। वह शरत्कालके चन्द्रमाकी शान्त प्रभा-सी प्रकाशित होती और अपनी दीप्तिसे सम्पूर्ण दिशाओंको उद्भासित करती थी। पतिसेवारूप महान् धर्मका तेजसे अग्निकी उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा-सी उद्दीप हो रही थी। पतिके शवको छातीसे लगाकर योगासन लगाये बैठी थी और स्वामीकी सुरम्य वीणाको दाहिने हाथमें लिये हुए थी।

अनुष्ठान करके चिरकालसे संचित किये हुए



अग्रभागसे शुद्ध स्फटिक मणिकी माला धारण किये थी। मनोहर चम्पाकी-सी अङ्ग-कान्ति, बिम्बफलके सदृश अरुण ओष्ठ और गलेमें

प्राणवल्लभके प्रति भक्ति तथा स्नेहके कारण

योगमुद्रापूर्वक तर्जनी और अङ्गष्ठ अंगुलियोंके

रत्नोंकी माला शोभा पाती थी। वह सुन्दरी सोलह

वर्षकी-सी अवस्थासे युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवनसे सम्पन्न थी। वह सती अपने स्वामीके शवको बारंबार शुभदृष्टिसे देख रही थी।

इस रूपमें मालावतीको देखकर उन सब देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा

और धर्मभीरु थे; अत: क्षणभर वहाँ अपनेको छिपाये खडे रहे।

(अध्याय १३)

46

ब्राह्मण-बालकरूपधारी विष्णुका मालावतीके साथ संवाद, ब्राह्मणके पूछनेपर मालावतीका अपने दुःख और इच्छाको व्यक्त करना तथा ब्राह्मणका कर्मफलके विवेचनपूर्वक विभिन्न देवताओंकी आराधनासे प्राप्त

होनेवाले फलका वर्णन करना, श्रीकृष्ण एवं

उनके भजनकी महिमा बताना सौति कहते हैं - मुने! क्षणभर वहाँ खड़े जागती स्त्रीके पास मरा हुआ पुरुष क्यों है?

उस सभामें देवताओं तथा मालावतीसे ऐसा रहकर परम मङ्गलदायक ब्रह्मा और शिव आदि

देवता मालावतीके निकट गये। देवताओंको आया प्रश्न करके वे ब्राह्मण देवता जब चुप हो गये, तब मालावती उन विद्वान् ब्राह्मणको प्रणाम करके

देख पतिव्रता मालावतीने अपने प्राणवल्लभको यों बोली।

उनके समीप रखकर उन सबको प्रणाम किया।

तत्पश्चात् वह फूट-फूटकर रोने लगी। इसी बीचमें वहाँ उस देवसमाजके भीतर कोई ब्राह्मण-बालक विष्णुको प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करती हूँ, जिनके

आया। उसकी आकृति बड़ी मनोहर थी। दण्ड, दिये हुए जल और पुष्पमात्रसे सम्पूर्ण देवता तथा छत्र, श्वेत वस्त्र और उज्ज्वल तिलक धारण किये श्रीहरि भी संतुष्ट होते हैं। प्रभो! मैं शोकसे आतुर

तथा हाथमें एक बड़ी-सी पुस्तक लिये वह ब्राह्मण-कुमार अपने तेजसे प्रज्वलित-सा हो रहा था। उसके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वह

परम शान्त जान पड़ता था और मन्द-मन्द मुस्करा रहा था। विष्णुकी मायासे विस्मित हुए देवताओंकी

अनुमति ले वह वहीं देवसभाके मध्यभागमें बैठ गया और तारामण्डलके बीचमें प्रकाशित होनेवाले

चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगा। वह ब्राह्मण-बालक समस्त देवताओं तथा मालती (मालावती)-

से इस प्रकार बोला। ब्राह्मणने कहा—यहाँ ब्रह्मा और शिव आदि सम्पूर्ण देवता किसलिये पधारे हैं ? जगत्की

सृष्टि करनेवाले साक्षात् विधाता यहाँ किस

कार्यसे आये हैं? समस्त ब्रह्माण्डोंका संहार करनेवाले स्वयं सर्वव्यापी शम्भू भी यहाँ विराज रहे हैं। इसका क्या कारण है? तीनों लोकोंके

समस्त कर्मोंके साक्षी धर्म भी यहाँ उपस्थित हैं,

यह महान् आश्चर्य है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, काल,

मृत्युकन्या तथा यम आदिका समागम ही यहाँ

किसलिये सम्भव हुआ है ? हे मालावति! तुम्हारी गोदमें अत्यन्त सूखा हुआ शव कौन है? जीती-

स्वामीके साथ प्रत्येक सुरम्य तथा मनोहर स्थानपर स्वच्छन्द क्रीडा की है। द्विजेन्द्र! आप विद्वान् हैं। साध्वी युवतियोंका अपने प्रियतमके प्रति जितना

स्नेह होता है, वह सब आपको शास्त्रके अनुसार

विदित है। मेरे पतिने अकस्मात् ब्रह्माजीका शाप प्राप्त होनेसे अपने प्राणोंको त्याग दिया है। अत:

में देवताओंसे यह उद्देश्य रखकर विलाप करती

हूँ कि मेरे पति जीवित हो जायँ। पृथ्वीपर सब लोग अपने-अपने कार्यकी सिद्धिके लिये व्यग्र

रहते हैं। वे लाभ-हानिको नहीं जानते। केवल स्वार्थ-साधनमें तत्पर रहते हैं। सुख, दु:ख, भय,

शोक, संताप, ऐश्वर्य, परमानन्द, जन्म, मृत्यु और मोक्ष-ये सब मनुष्योंको अपने कर्म एवं प्रयत्नके

अनुसार प्राप्त होते हैं। देवता सबके जनक हैं। वे ही कर्मोंका फल देते हैं। साथ ही वे लीलापूर्वक

मालावतीने कहा — मैं ब्राह्मणरूपधारी भगवान्

हूँ। आप मेरे इस निवेदनपर ध्यान दीजिये; क्योंकि

योग्य और अयोग्यपर भी कृपा करनेवाले संत-

महात्माओंका अनुग्रह सदा सबपर समानरूपसे

प्रकट होता है। विप्रवर! मैं उपबर्हणकी पत्नी तथा चित्ररथकी कन्या हूँ। मुझे सब लोग मालावती

कहते हैं। मैंने लक्ष दिव्य वर्षींतक अपने इन

नहीं है। ब्राह्मणोंके मुखमें तथा ऊसर भूमिसे

उत्तम पति—कोई भी पदार्थ तपस्याके बिना नहीं मिलता। अतः तपके बिना क्या हो सकता है? जो भक्तिभावसे प्रकृति (दुर्गादेवी)-का सेवन करता है, वह प्रत्येक जन्ममें विनयशील सद्गुणवती तथा सुन्दरी प्राणवल्लभा पत्नीको प्राप्त करता है। प्रकृतिके ही वरसे भक्त पुरुष लीलापूर्वक अविचल

49

लक्ष्मी, पुत्र-पौत्र, भूमि, धन और संततिको पाता है। भगवान् शिव कल्याणस्वरूप, कल्याणदाता और कल्याणप्राप्तिके कारण हैं। वे ज्ञानानन्दस्वरूप, महात्मा, परमेश्वर एवं मृत्युञ्जय हैं। जो भक्तिभावसे उन महेश्वरका सेवन करता है, वह पुरुष प्रत्येक जन्ममें सुन्दरी पत्नी पाता है और उनकी आराधना करनेवाली स्त्री प्रत्येक जन्ममें उत्तम पति पाती है। भगवान् हरके वरसे मनुष्यको विद्या, ज्ञान, उत्तम कविता, पुत्र-पौत्र, उत्कृष्ट लक्ष्मी, धन, बल और पराक्रमकी प्राप्ति होती है। जो मानव ब्रह्माजीका भजन करता है, वह भी संतान और लक्ष्मीको पाता है। ब्रह्माजीके वरदानसे मनुष्यको विद्या, ऐश्वर्य और आनन्दकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिभावसे दीनानाथ, दिनेश्वर सूर्यकी आराधना करता है, वह निश्चय ही यहाँ विद्या, आरोग्य, आनन्द, धन और पुत्र पाता है। जो सबसे प्रथम पूजने योग्य, सर्वेश्वर, सनातन, देवाधिदेव गणेशजीकी भक्तिभावसे पूजा करता है, उसके जन्म-जन्ममें समस्त विघ्नोंका नाश होता है। वह सोते-जागते हर समय परम आनन्दका अनुभव करता है। गणेशजीके वरदानसे

उसको ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, धन, प्रजा, ज्ञान, विद्या

और उत्तम कवित्वकी प्राप्ति होती है। जो

देवताओंके स्वामी लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुका

भजन करता है, वह यदि वर पानेका इच्छुक

देंगे, तब तो इनका भला है; अन्यथा मैं इन सबको निश्चय ही स्त्रीके वधका पाप दूँगी। इतना ही नहीं, में इन सबको दारुण एवं दुर्निवार शाप भी दे सकती हूँ। सतीके शापको टालना बहुत कठिन होता है। किस तपस्यासे उसका निवारण किया जायगा? शौनक! ऐसा कहकर शोकातुर पतिव्रता मालावती उस देवसभामें चूप हो गयी। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने उससे कहा। ब्राह्मण बोले—मालावती! इसमें संदेह नहीं कि देवतालोग कर्मोंका फल देनेवाले हैं; परंतु वह फल तत्काल नहीं, देरसे मिलता है। ठीक वैसे ही, जैसे किसान बोये हुए अनाजका फल तुरंत नहीं, देरसे पाता है। पतिव्रते! गृहस्थ पुरुष हलवाहेके द्वारा अपने खेतमें जो अनाज बोता है, उसका समयानुसार अङ्कर प्रकट होता है। फिर समय आनेपर वह वृक्ष होता और फलता भी है। तत्पश्चात् अन्य समयमें वह पकता है और अन्य समयमें गृहस्थ पुरुष उसके फलको पाता है। इसी प्रकार सबके विषयमें समझ लेना चाहिये। प्रत्येक कर्मका फल देरसे ही मिलता है। संसारमें गृहस्थ पुरुष जो बीज बोता है, वही भगवान् विष्णुकी मायासे समयानुसार अङ्कर और वृक्ष होता है और यथासमय गृहस्थ पुरुषको उसके फलकी उपलब्धि होती है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यभूमिमें चिरकालतक जो तप करता है, उसका फल देनेवाले सचम्च देवता ही हैं; इसमें संशय

कर्मरूपी वृक्षोंका मूलोच्छेद करनेमें भी समर्थ होते

हैं। देवतासे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है। देवतासे

बढ़कर कोई बलवान् नहीं है। देवतासे बढ़कर

दयालु और दाता भी दूसरा कोई नहीं है। मैं समस्त

देवताओंसे याचना करती हूँ कि वे मुझे पतिदान

दें। यही मुझे अभीष्ट है। धर्म, अर्थ, काम और

मोक्षके फल देनेवाले देवता कल्पवृक्षरूप हैं।

इसलिये मैं इनसे याचना करती हूँ, ये मेरा मनोरथ

सफल करें। यदि देवतालोग मुझे अभीष्ट पतिदान

अन्यथा अवश्य ही उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। है। सोते-जागते हर समय श्रीकृष्णकी सेवा ही शान्तस्वरूप जगत्पालक श्रीविष्णुकी सेवा करके चाहता है। उनकी दासताके सिवा दूसरा कोई पद सचमुच ही मनुष्य समस्त तप, सम्पूर्ण धर्म तथा नहीं मानता। श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें निरन्तर परम उत्तम यश एवं कीर्तिको प्राप्त कर लेता है। एवं अविचल भक्ति पाकर वह पूर्णकाम हो जाता जो मूढ़ सर्वेश्वर विष्णुका सेवन करके उसके है। श्रीकृष्णका भक्त उन परिपूर्णतम ब्रह्मका सेवन बदलेमें कोई वर लेना चाहता है, उसे विधाताने करके सदा सुस्थिर रहता है। वह अपने कुलकी ठग लिया और विष्णुकी मायाने मोहमें डाल करोड़ों, नानाके कुलकी सैकड़ों तथा श्वशुरके दिया। नारायणकी माया सब कुछ करनेमें समर्थ, कुलकी सैकड़ों पूर्व पीढ़ियोंका लीलापूर्वक सबकी कारणभूता और परमेश्वरी है। वह जिसपर उद्धार करके दास, दासी, माता और पत्नीका तथा कृपा करती है, उसे विष्णु-मन्त्र देती है। पुत्रके बादकी भी सैकडों पीढ़ियोंका उद्धार कर जो धर्मात्मा मनुष्य धर्मका भजन करता है, देता है और स्वयं निश्चय ही गोलोकमें जाता है। वह निश्चय ही सम्पूर्ण धर्मका फल पाता है और मनुष्य तभीतक कामासक्त होकर गर्भमें निवास इहलोकमें सुख भोगकर परलोकमें विष्णुके परमपदको करता है, तभीतक यमयातना भोगता है और प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य जिस देवताकी गृहस्थ पुरुष तभीतक भोगोंकी इच्छा रखता है, भक्तिभावसे आराधना करता है, वह पहले जबतक कि श्रीकृष्णका सेवन नहीं करता। उसीको पाता है, फिर समयानुसार उस देवताके यमराज उस भक्तके कर्मसम्बन्धी लेखको तत्काल भयके मारे दूर कर देता है। ब्रह्माजी साथ ही वह उत्तम विष्णुधाममें चला जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे तथा तीनों पहलेसे ही उसके स्वागतके लिये मधुपर्क आदि गुणोंसे अतीत—निर्गुण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और तैयार करके रखते हैं और सोचते हैं कि अहो! शिव आदिके सेव्य, उनके आदिकारण, परात्पर वह मेरे लोकको लाँघकर इसी मार्गसे यात्रा अविनाशी परब्रह्म एवं सनातन भगवान् हैं। करेगा। कोटिशत कल्पोंमें भी उसका वहाँसे साकार, निराकार, ज्योतिःस्वरूप, स्वेच्छामय, निष्कासन नहीं होगा। जैसे सर्प गरुड़को देखते सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वेश्वर, परमानन्दमय, ईश्वर, ही भाग जाते हैं, उसी तरह करोड़ों जन्मोंके निर्लिप्त तथा साक्षिरूप हैं। वे भक्तोंपर अनुग्रह किये हुए पाप भी श्रीकृष्ण-भक्तसे भयभीत हो उसे छोड़कर पलायन कर जाते हैं। श्रीकृष्ण-भक्त करनेके लिये ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। मानव-शरीरको छोड़नेके बाद निर्भय जो उनकी आराधना करता है, वह सचमुच ही जीवन्मुक्त है। वह बुद्धिमान् पुरुष कोई वर नहीं गोलोकमें जाता है। वहाँ जानेपर दिव्य शरीर ग्रहण करता। सालोक्य आदि चारों प्रकारकी धारण करके सदा श्रीकृष्णकी सेवा करता है। श्रीकृष्ण जबतक गोलोकमें निवास करते हैं, मुक्तियोंको भी वह तुच्छ समझने लगता है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

क्षणभङ्गर समझकर अत्यन्त तुच्छ गिनने लगता

तबतक भक्त पुरुष निरन्तर वहाँ उनकी सेवामें

रहता है। श्रीकृष्णका दास ब्रह्माकी नश्वर आयुको

(अध्याय १४)

एक निमेषभरका मानता है।

६०

हो तो उसे वह सम्पूर्ण वर प्राप्त हो जाता है।

ब्रह्मत्व, अमरत्व और मोक्ष भी उसके लिये तुच्छ-सा हो जाता है। ऐश्वर्यको वह मिट्टीके

ढेलेके समान नश्वर मानता है। इन्द्रत्व, मनुत्व और

चिरजीवीत्वको भी पानीके बुलबुलेके समान

ब्राह्मणद्वारा अपनी शक्तिका परिचय, मृतकको जीवित करनेका आश्वासन,

मालावतीका पतिके महत्त्वको बताना और काल, यम, मृत्युकन्या आदिको ब्राह्मणद्वारा बुलवाकर उनसे बात करना, यम आदिका अपनेको ईश्वरकी

ब्राह्मण बोले—पतिव्रते ! इस समय तुम्हारे प्रियतम किस रोगसे मरे हैं ? मैं चिकित्सक भी हूँ।

अतः समस्त रोगोंकी चिकित्सा भी जानता हूँ। सती

मालावति ! कोई रोगसे मृतकतुल्य हो गया हो अथवा मर गया हो, किंतु यदि एक सप्ताहके भीतरकी ही

घटना हो तो मैं उस जीवको चिकित्सा-सम्बन्धी महान् ज्ञानके द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर

सकता हूँ। जैसे व्याध पशुको बाँधकर सामने ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल तथा व्याधियोंको बाँधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें

सौंप देनेकी शक्ति रखता हूँ। सुन्दरि! जिस उपायसे रोग देहधारियोंके शरीरोंमें न फैले, वह तथा रोगोंका जो-जो कारण है, वह सब मैं अच्छी तरह जानता

हूँ। मैं शास्त्रके तत्त्वज्ञानके अनुसार उस उपायको भी जानता हूँ, जिससे व्याधियोंका दुष्ट एवं अमङ्गलकारी बीज अङ्करित ही न हो। जो योगसे अथवा रोगजनित कष्टसे देह-त्याग करता है, उसके जीवित होनेका उपाय क्या है? इसे भी मैं योगधर्मके

प्रभावसे जानता हूँ। ब्राह्मणकी यह बात सुनकर सती मालावतीके मनमें उत्साह हुआ। वह मुस्करायी। उसके चित्तमें

स्नेह उमड़ आया और वह हर्षसे भरकर बोली। मालावतीने कहा — अहो! इस बालकके मुखसे कैसी आश्चर्यजनक बात सुनी गयी है ? यह अवस्थामें तो बहुत छोटा दिखायी देता है; परंतु इसका ज्ञान

योगवेत्ताओंके समान उच्च कोटिका है। ब्रह्मन्! आपने मेरे प्रियतम पतिको जीवित कर देनेकी प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषोंका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति

जीवित हो गये। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण! आप

आज्ञाका पालक बताना और उसे 'श्रीकृष्णचिन्तन' के लिये प्रेरित करना मेरे प्राणवल्लभको पीछे जिलाइयेगा। पहले मैं संदेहवश

जो-जो पूछती हूँ, उसी-उसी बातको आप बतानेकी कृपा करें। इस सभामें जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जायँगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब में उनके निकट आपसे कोई बात पूछ नहीं सकूँगी;

क्योंकि उनका स्वभाव बडा तीखा है। इस सभामें ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं। परंत् आप सब लोगोंमेंसे कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नीकी रक्षा करता है तो कोई भी उसका

दूसरा कोई स्वामीसे उसकी रक्षा करनेवाला नहीं है। इसी प्रकार देवताओंमें, इन्द्रमें अथवा ब्रह्मा और रुद्रमें भी ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्रीमें पति-पत्नीभाव-सम्बन्ध जानना चाहिये। स्वामी ही स्त्रियोंका कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्टदेव तथा पूज्य है। नारीके

लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो

उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई कन्या है, वह सदा

खण्डन नहीं कर सकता तथा यदि वह उसका

शासन करता या उसे दण्ड देता है तो इस भूतलपर

अपने प्राणवल्लभके वशमें रहती है। जो स्वतन्त्र होती है वह स्वभावसे ही दुष्टा है। उसे निश्चय ही 'कुलटा' कहा गया है। जो दुष्टा है, मनुष्योंमें अधम है तथा पर-पुरुषका सेवन करती है, वही सदा अपने पतिकी निन्दा करती

है। अवश्य ही वह किसी नीच कुलकी कन्या होती है। ब्रह्मन्! मैं उपबर्हणकी पत्नी, चित्ररथकी पुत्री और गन्धर्वराजकी पुत्रवधू हूँ।

मैंने सदा अपने प्रियतम पतिमें भक्ति-भाव रखा है। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण! आप सबको

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६२ यहाँ बुलानेमें समर्थ हैं, अत: काल, यम तथा उसने नि:शंक होकर पहले यमसे पूछा। मालावती बोली—धर्मशास्त्रविशारद! धर्मनिष्ठ मृत्युकन्याको मेरे पास ले आइये। मालावतीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओंमें धर्मराज! प्रभो! आप समयका उल्लङ्कन करके मेरे प्राणनाथको कैसे लिये जाते हैं? उत्तम ब्राह्मणने उस सभामें उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावतीने सबसे यमराजने कहा—पतिव्रते! समय पूरा पहले मृत्युकन्याको देखा। उसका रूप-रंग काला हुए बिना तथा ईश्वरकी आज्ञा मिले बिना था, वह देखनेमें भयंकर थी। उसने लाल रंगके इस भूतलपर किसीकी मृत्यु नहीं होती। जो मरा कपड़े पहन रखे थे। वह मन्द-मन्द मुसकरा रही नहीं है, ऐसे पुरुषको मैं नहीं ले जाता। मैं, काल, थी। उसके छ: भुजाएँ थीं। वह शान्त, दयालु मृत्युकन्या तथा अत्यन्त दुर्जय व्याधिसमूह— और महासती थी तथा अपने स्वामी कालके ये आयु पूर्ण होनेपर, जिसके मरणका समय वाम-भागमें चौंसठ पुत्रोंके साथ खड़ी थी। तत्पश्चात् आ पहुँचता है, उसीको ईश्वरकी आज्ञासे ले सती मालावतीने नारायणके अंशभूत कालको भी जाते हैं। मृत्युकन्या विचारशील है। यह आयु सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, नि:शेष होनेपर जिसको प्राप्त होती है, उसीको मैं विकट तथा ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यकी भाँति प्रचण्ड ले जाता हूँ। तुम उसीसे पूछो। वह किस कारणसे तेजसे युक्त था। उसके छ: मुख, सोलह भुजाएँ जीवको प्राप्त होती है? मालावती बोली-मृत्युकन्ये! स्वामीके और चौबीस नेत्र थे। पैरोंकी संख्या भी छ: ही थी। शरीरका रंग काला था। उसने भी लाल वियोगसे होनेवाली वेदनाको जानती हो। अतः प्यारी सखी! बताओ, मेरे जीते-जी तुम मेरे वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओंका भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्वसंहाररूपी, प्राणवल्लभको क्यों हर ले जाती हो? कालका अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान् मृत्युकन्या बोली — पूर्वकालमें विश्वस्रष्टा है। उसके मुखपर मन्द मुस्कान-जनित प्रसन्नता ब्रह्माजीने इस कर्मके लिये मेरी ही सृष्टि की। दृष्टिगोचर होती थी, उसने हाथमें अक्षमाला पतिव्रते! मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा कार्यको त्यागनेमें असमर्थ हूँ। सुन्दरि! इस आत्मा परम ब्रह्म श्रीकृष्णका नाम जप रहा था। संसारमें यदि कोई सितयोंमें सबसे श्रेष्ठ और इसके बाद सतीने अपने सामने अत्यन्त तेजस्विनी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेजसे दुर्जय व्याधिसमूहोंको देखा, जो अवस्थामें भस्म कर डालनेमें समर्थ हो जाय, तब तो यहाँ अत्यन्त बड़े-बूढ़े होनेपर भी अपनी माताके सारी ही आपत्तियोंकी शान्ति हो जायगी। फिर निकट दूध पीते बच्चोंके समान दिखायी देते थे। मेरे पुत्रों और स्वामीकी जो दशा होनी होगी सो तदनन्तर उसने यमको सामने देखा, जो धर्माधर्मके हो जायगी। कालसे प्रेरित होकर ही मैं और विचारको जाननेवाले परम धर्मस्वरूप तथा मेरे पुत्र व्याधिगण किसी प्राणीका स्पर्श करते पापियोंके भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल थे। हैं। अत: इसमें मेरा तथा मेरे पुत्रोंका कोई शरीरकी कान्ति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्यनन्दन दोष नहीं है। अब तुम मेरा निश्चित विचार सुनो। यम परब्रह्मस्वरूप सनातन भगवान् श्रीकृष्णका भद्रे! धर्मसभामें बैठनेवाले जो धर्मज्ञ महात्मा मन्त्र जप रहे थे। उन सबको देख महासाध्वी काल हैं, उनसे इस विषयमें पूछो। फिर जो मालावतीके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। उचित हो वह अवश्य करना।

साक्षी हैं, कर्मस्वरूप हैं तथा नारायणके सनातन अंश हैं। भगवन्! आप परमेश्वरको नमस्कार है। प्रभो! मैं जीवित हूँ। फिर मेरे प्रियतमको आप

मालावतीने कहा — हे काल! आप कर्मों के

क्यों हर ले जाते हैं? कृपानिधे! आप सर्वज्ञ हैं।

अतः सबके दुःखको भी जानते हैं। कालपुरुष बोले—पतिव्रते! मैं अथवा यमराज

किस गिनतीमें हैं। मृत्युकन्या और व्याधियोंकी

क्या बिसात है। हम सब लोग सदा ईश्वरकी आज्ञाका पालन करनेके लिये भ्रमण करते हैं।

जिन्होंने प्रकृतिकी सृष्टि की है; ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओंको प्रकट किया है; मुनीन्द्र, मनु और मानव आदि समस्त जन्तु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगिजन जिनके चरणारविन्दका चिन्तन

करते हैं, बुद्धिमान् मनुष्य जिन परमात्माके पवित्र नामोंका सदा जप करते हैं, जिनके भयसे हवा चलती है और सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा

सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेशसे

शंकर सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं, कर्मींके साक्षी धर्म जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं, राशिचक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाशमें चक्कर लगाते हैं, दिशाओंके स्वामी

और फल धारण करते और देते हैं, जिनके आदेशसे पृथ्वी जलका तथा समस्त चराचर प्राणियोंका आधार बनी हुई है, क्षमाशील वसुधा जिनके भयसे कभी-कभी सहसा कम्पित हो उठती है,

जिनकी मायासे माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देनेवाली प्रकृति जिनके भयसे भीत रहती है, वस्तुओंकी सत्ताको बतानेवाले वेद भी जिनका अन्त नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुतिका पाठ करते हैं, जिन तेजोमय सर्वव्यापी

मालावति! जिनकी आज्ञासे वृक्ष समयपर फूल

भगवान्की सोलहवीं कलास्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महाविराट् पुरुष उन्हींके नामका जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल-के-काल, मृत्यु-की-मृत्यु तथा परात्पर परमात्मा हैं। उन्हीं श्रीकृष्णका

तुम चिन्तन करो। वे कुपानिधान श्रीकृष्ण तुम्हें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु तथा पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञाके अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं। शौनक! ऐसा कहकर कालपुरुष चूप हो गये। तत्पश्चात् ब्राह्मणने पुनः वार्ता आरम्भ की।

मालावतीके पूछनेपर ब्राह्मणद्वारा वैद्यकसंहिताका वर्णन, आयुर्वेदकी आचार्यपरम्परा, उसके सोलह प्रमुख विद्वानों तथा उनके द्वारा रचित तन्त्रोंका नाम-निर्देश, ज्वर आदि चौंसठ रोग, उनके हेतुभूत

> वात, पित्त, कफकी उत्पत्तिके कारण और उनके निवारणके उपायोंका विवेचन

उसने उन जगदीश्वरके समक्ष प्रस्तुत किया। ब्राह्मण बोले—शुभे! तुमने काल, यम, मृत्युकन्या तथा व्याधिगणोंका साक्षात्कार कर

मालावतीने कहा — ब्रह्मन्! आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियोंके प्राणोंका अपहरण करता है, रोगके जो नाना प्रकारके कारण हैं, उन सबका

(अध्याय १५)

ब्राह्मणकी बात सुनकर सती मालावतीको वेद (आयुर्वेद)-में निरूपण किया गया है, उसके बड़ा हर्ष हुआ। उसके मनमें जो प्रश्न था उसे

लिया। अब तुम्हारे मनमें क्या संदेह है ? उसे पूछो।

| ६४ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                       |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| सम्बन्धमें मेरा निवेदन यों है—जिसका निवारण           | 'दिव्य चिकित्सा–कौमुदी' का प्रणयन किया।              |
| करना कठिन है, वह अमङ्गलकारी रोग जिस                  | दोनों अश्विनीकुमारोंने 'चिकित्सा–सारतन्त्र' की       |
| उपायसे शरीरमें न फैले, उसका आप वर्णन                 | रचना की, जो भ्रमका निवारण करनेवाला है।               |
| करनेकी कृपा करें। मैंने जो-जो बात पूछी है या         | नकुलने 'वैद्यकसर्वस्व' नामक तन्त्र बनाया।            |
| नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात         | सहदेवने 'व्याधिसिन्धुविमर्दन' नामक ग्रन्थ तैयार      |
| है, वह सब कल्याणकी बात आप मुझे बताइये;               | किया। यमराजने 'ज्ञानार्णव' नामक महातन्त्रकी          |
| क्योंकि आप दीनोंपर दया करनेवाले गुरु हैं।            | रचना की। भगवान् च्यवन मुनिने 'जीवदान'                |
| मालावतीका वचन सुनकर ब्राह्मणरूपधारी                  | नामक ग्रन्थ बनाया। योगी जनकने 'वैद्यसंदेहभञ्जन'      |
| भगवान् विष्णुने वहाँ 'वैद्यकसंहिता' का वर्णन         | नामक ग्रन्थ लिखा। चन्द्रकुमार बुधने 'सर्वसार,'       |
| आरम्भ किया।                                          | जाबालने 'तन्त्रसार' और जाजिल मुनिने 'वेदाङ्ग-        |
| <b>ब्राह्मण बोले</b> —जो सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता, | सार' नामक तन्त्रकी रचना की। पैलने 'निदान–            |
| समस्त कारणोंके भी कारण तथा वेद-वेदाङ्गोंके           | तन्त्र', करथने उत्तम 'सर्वधर-तन्त्र' तथा अगस्त्यजीने |
| बीजके भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्रीकृष्णकी मैं        | 'द्वैधनिर्णय' तन्त्रका निर्माण किया। ये सोलह         |
| वन्दना करता हूँ। समस्त मङ्गलोंके भी मङ्गलकारी        | तन्त्र चिकित्सा-शास्त्रके बीज हैं, रोग-नाशके         |
| बीजस्वरूप उन सनातन परमेश्वरने मङ्गलके                | कारण हैं तथा शरीरमें बलका आधान करनेवाले              |
| आधारभूत चार वेदोंको प्रकट किया। उनके नाम             | हैं। आयुर्वेदके समुद्रको ज्ञानरूपी मथानीसे मथकर      |
| हैं—ऋक्, यजु, साम और अथर्व। उन वेदोंको               | विद्वानोंने उससे नवनीत-स्वरूप ये तन्त्र-ग्रन्थ       |
| देखकर और उनके अर्थका विचार करके प्रजापतिने           | प्रकट किये हैं। सुन्दरि! इन सबको क्रमशः              |
| आयुर्वेदका संकलन किया। इस प्रकार पञ्चम               | देखकर तुम दिव्य भास्कर-संहिताका तथा                  |
| वेदका निर्माण करके भगवान्ने उसे सूर्यदेवके           | सर्वबीजस्वरूप आयुर्वेदका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त      |
| हाथमें दे दिया। उससे सूर्यदेवने एक स्वतन्त्र         | कर लोगी। आयुर्वेदके अनुसार रोगोंका परिज्ञान          |
| संहिता बनायी। फिर उन्होंने अपने शिष्योंको वह         | करके वेदनाको रोक देना—इतना ही वैद्यका                |
| अपनी 'आयुर्वेदसंहिता' दी और पढ़ायी। तत्पश्चात्       | वैद्यत्व है। वैद्य आयुका स्वामी नहीं है—वह उसे       |
| उन शिष्योंने भी अनेक संहिताओंका निर्माण              | घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक                    |
| किया। पतिव्रते! उन विद्वानोंके नाम और                | आयुर्वेदका ज्ञाता, चिकित्साकी क्रियाको यथार्थरूपसे   |
| उनके रचे हुए तन्त्रोंके नाम, जो रोगनाशके             | जाननेवाला धर्मनिष्ठ और दयालु होता है; इसलिये         |
| बीजरूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वन्तरि, दिवोदास,          | उसे 'वैद्य' कहा गया है।                              |
| काशिराज, दोनों अश्विनीकुमार, नकुल, सहदेव,            | दारुण ज्वर समस्त रोगोंका जनक है। उसे                 |
| सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल,               | रोकना कठिन होता है। वह शिवका भक्त और                 |
| जाजिल, पैल, करथ और अगस्त्य—ये सोलह                   | योगी है। उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और              |
| विद्वान् वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता तथा रोगोंके          | आकृति विकृत (विकराल)। उसके तीन पैर,                  |
| नाशक (वैद्य) हैं। पतिव्रते! सबसे पहले भगवान्         | तीन सिर, छ: हाथ और नौ नेत्र हैं। वह भयंकर            |
| धन्वन्तरिने 'चिकित्सा-तत्त्वविज्ञान' नामक एक         | ज्वर काल, अन्तक और यमके समान विनाशकारी               |
| मनोहर तन्त्रका निर्माण किया। फिर दिवोदासने           | होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र            |
| 'चिकित्सा–दर्पण' नामक ग्रन्थ बनाया। काशिराजने        | उसके देवता हैं। मन्दाग्नि उसका जनक है।               |

मन्दाग्निके जनक तीन हैं — वात, पित्त और कफ।

ये ही प्राणियोंको दु:ख देनेवाले हैं। वातज, पित्तज और कफज—ये ज्वरके तीन भेद हैं। एक चौथा

ज्वर भी होता है, जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं।

पाण्डु, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर,

परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं

प्राप्त होती। जो शरद्-ऋतुकी प्रचण्ड धूपका

सेवन नहीं करता, उसमें घूमना-फिरना छोड़ देता

है, कुएँ, बावड़ी या तालाबके जलमें नहाता है

और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था

नहीं फटकने पाती। जो हेमन्त-ऋतुमें प्रातःकाल

अथवा पोखरे आदिके जलमें स्नान करता,

यथासमय आग तापता, तुरंतकी तैयार की हुई

गरम-गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा-अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर-ऋतुमें गरम

पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकारके

विघ्नोंका बीज है। पापसे रोग होता है, पापसे

बुढ़ापा आता है और पापसे ही दैन्य, दु:ख एवं

भयंकर शोककी उत्पत्ति होती है। इसलिये

भारतके संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पापका

६५

अतिसार, संग्रहणी, खाँसी, व्रण (फोड़ा), हलीमक, कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नये बने हुए गरम-मुत्रकुच्छु, रक्तविकार या रक्तदोषसे उत्पन्न होनेवाला गरम अन्नका सेवन करता है तथा गरम जलसे गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गोद, गलगंड (घेघा), ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्थाकी भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका (हैजा) और दारुणी पहुँच नहीं होती। आदि अनेक रोग हैं। इन्हींके भेद और प्रभेदोंको जो तुरंतके बने हुए ताजे अन्नका, खीर और लेकर चौंसठ रोग माने गये हैं। ये चौंसठ रोग घृतका तथा समयानुसार तरुणी स्त्रीका उचित मृत्युकन्याके पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जरा अपने भाइयोंके साथ सदा भूतलपर भ्रमण जाती। जो भूख लगनेपर ही उत्तम अन्न खाता, किया करती है। प्यास लगनेपर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन ये सब रोग उस मनुष्यके पास नहीं जाते, ताम्बूलका सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था जो इनके निवारणका उपाय जानता है और नहीं पहुँचती। जो प्रतिदिन दही, ताजा मक्खन संयमसे रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह और गुड़ खाता तथा संयमसे रहता है, उसके भागते हैं, जैसे गरुड़को देखकर साँप। नेत्रोंको समीप जरावस्था नहीं जाती है। जलसे धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरोंके जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तलवोंमें तेल मलवाना, दोनों कानोंमें तेल डालना तरुण दिध (पाँच दिनके रखे हुए दही)-का और मस्तकपर भी तेल रखना—यह प्रयोग जरा सेवन करता है, उसपर जरावस्था अपने भाइयोंके और व्याधिका नाश करनेवाला है। जो वसन्त-साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुन्दरि! जो ऋतुमें भ्रमण, स्वल्पमात्रामें अग्निसेवन तथा नयी रातको दही खाते हैं, कुलटा एवं रजस्वला अवस्थावाली भार्याका यथासमय उपभोग करता स्त्रीका सेवन करते हैं, उनके पास भाइयोंसहित है, उसके पास जरा-अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म-जरावस्था बडे हर्षके साथ आती है। रजस्वला, ऋतुमें जो तालाब या पोखरेके शीतल जलमें स्नान कुलटा, विधवा, जारदूती, शूद्रके पुरोहितकी पत्नी तथा ऋत्हीना जो स्त्रियाँ हैं, उनका अन्न भोजन करता, घिसा हुआ चन्दन लगाता और वायुसेवन करता है, उसके निकट जरा-अवस्था नहीं जाती। करनेवाले लोगोंको बड़ा पाप लगता है। उस वर्षा-ऋतुमें जो गरम जलसे नहाता है, वर्षाके पापके साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। जलका सेवन नहीं करता और ठीक समयपर रोगोंके साथ पापोंकी सदा अटूट मैत्री होती है।

आचरण नहीं करते\*। क्योंकि वह महान् वैर उत्पन्न करनेवाला, दोषोंका बीज और अमङ्गलकारी होता है।

६६

जो अपने धर्मके आचरणमें लगा हुआ है, भगवान्के मन्त्रकी दीक्षा ले चुका है, श्रीहरिकी समाराधनामें संलग्न है, गुरु, देवता और अतिथियोंका

भक्त है, तपस्यामें आसक्त है, व्रत और उपवासमें लगा रहता है और सदा तीर्थसेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं, जैसे

त्रंत स्नान करना, बिना प्यासके जल पीना, सारे शरीरमें तिलका तेल मलना, स्निग्ध तैल तथा स्निग्ध आँवलेके द्रवका सेवन, बासी अन्नका भोजन, तक्रपान, केलेका पका हुआ फल, दही,

पतिव्रते मालावति! वात, पित्त और कफ—ये वर्षाका जल, शक्करका शर्बत, अत्यन्त चिकनाईसे तीन ज्वरके जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियोंमें युक्त जलका सेवन, नारियलका जल, बासी संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध

कारणों तथा उपायोंको मुझसे सुनो। जब भूखकी आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले तो प्राणियोंके शरीरमें—मणिपूरक<sup>र</sup> चक्रमें पित्तका प्रकोप होता है। ताड और बेलका फल

खाकर तत्काल जल पी लिया जाय तो वही सद्य: प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैवका

मारा हुआ पुरुष शरद्-ऋतुमें गरम पानी पीता और भादोंमें तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्करके साथ

गरुडको देखकर साँप। ऐसे पुरुषोंके पास जरा-

अवस्था नहीं जाती है और न दुर्जय रोगसमूह ही उसपर आक्रमण करते हैं।

ठंडे जलमें घोल दिया जाय तो उसको पीनेसे पित्तकी शान्ति होती है। चना सब प्रकारका, गव्य

महावैरं दोषबीजममङ्गलम्। भारते संततं पापं तस्मात् १. तन्त्रके अनुसार छ: चक्रोंमेंसे तीसरा चक्र, जिसकी स्थिति नाभिके पास मानी जाती है। यह तेजोमय

और विद्युत्के समान आभावाला है। इसका रंग नीला है। इसमें दस दल होते हैं और उन दलोंपर 'ड' से लेकर 'फ' तकके अक्षर अंकित हैं। वह चक्र शिवका निवासस्थान माना जाता है। उसपर ध्यान लगानेसे सब विषयोंका ज्ञान हो जाता है।

२. एक प्रकारका फल-शाक।

\* पापेन

पानीसे रूखा स्नान (बिना तेल लगाये नहाना), तरबूजके पके फल खाना, ककड़ीके अधिक

जायते व्याधिः पापेन जायते जरा। पापेन जायते दैन्यं दुःखं शोको भयंकरः॥

३. एक जड़ीका पौधा। भावप्रकाशके अनुसार यह पौधा हिमालयके शिखरोंपर होता है। इसका कन्द

लहसुनके कन्दके समान और इसकी पत्तियाँ महीन सारहीन होती हैं। इसकी टहनियोंमें बारीक काँटे होते हैं और

बताया गया।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पके हुए फलका सेवन करना, वर्षा-ऋतुमें तालाबमें नहाना और मूली खाना-इन सबसे कफकी वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरन्ध्रमें उत्पन्न होता है, जो महान् वीर्यनाशक माना गया

सन्तो नाचरन्ति

पदार्थ, तक्ररहित दही, पके हुए बेल और तालके फल, ईखके रससे बनी हुई सब वस्तुएँ, अदरख,

मुँगकी दालका जूस तथा शर्करामिश्रित तिलका

चूर्ण-ये सब पित्तका नाश करनेवाली ओषधियाँ

हैं, जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं।

पित्तका कारण और उसके नाशका उपाय

अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजनके बाद

है। गन्धर्वनन्दिनि! आग तापकर शरीरसे पसीना निकालना, भूजी भाँगका सेवन करना, पकाये

हुए तेल-विशेषको काममें लाना, घूमना, सुखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हर्रेका सेवन करना,

कच्चा पिण्डारक<sup>र</sup> (पिण्डारा), कच्चा केला, बेसवार (पीसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि

भयातुरा:॥

(ब्रह्मखण्ड १६। ५१-५२)

मालावति! इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोगसमूहका

वर्णन किया तथा उन रोगोंके नाशके लिये श्रेष्ठ

विद्वानोंने जो नाना प्रकारके तन्त्र बनाये हैं, उनकी भी चर्चा की। वे सभी तन्त्र रोगोंका नाश

करनेवाले हैं। उनमें रोगनिवारणके लिये रसायन

आदि परम दुर्लभ उपाय बताये गये हैं। साध्व!

विद्वानोंद्वारा रचे गये उन सब तन्त्रोंका यथावत् वर्णन कोई एक वर्षमें भी नहीं कर सकता।

शोभने! बताओ, तुम्हारे प्राणवल्लभकी मृत्यु किस

रोगसे हुई है। मैं उसका उपाय करूँगा, जिससे

गन्धर्वकुमारी चित्ररथ-पुत्री मालावतीने प्रसन्न

आप-जैसे महात्माओंका संग प्राप्त हुआ है?

होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया।

सौति कहते हैं -- ब्राह्मणकी यह बात सुनकर

मालावती बोली — विप्रवर! सुनिये। सभामें

ये जीवित हो जायँगे।

अनाहार (उपवास), अपानक (पानी न पीना), घृतमिश्रित रोचना-चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा

मसाला), सिन्धुवार (सिन्दुवार या निर्गुंडी),

शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सुखा अदरक, जीवक (अष्टवर्गान्तर्गत औषधिवशेष) तथा मधु—

ये द्रव्य तत्काल कफको दूर करनेवाले तथा बल और पृष्टि देनेवाले हैं।

अब वातके प्रकोपका कारण सुनो। भोजनके

बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्रीके साथ सहवास करना, मनमें निरन्तर संताप

रहना, अत्यन्त रूखा खाना, उपवास करना, किसीके साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन

बोलना, भय और शोकसे अभिभूत होना—ये सब केवल वायुकी उत्पत्तिके कारण हैं। आज्ञा नामक चक्रमें वायुकी उत्पत्ति होती है। अब उसकी ओषधि सुनो। केलेका पका हुआ फल,

लज्जित हुए मेरे प्रियतमने ब्रह्माजीके शापके बिजौरा नीबूके फलके साथ चीनीका शर्बत, कारण योगबलसे प्राणोंका परित्याग किया है। नारियलका जल, तुरंतका तैयार किया हुआ मैंने आपके मुँहसे निकले हुए अपूर्व, शुभ एवं तक्र, उत्तम पिट्टी (पूआ, कचौरी आदि), मनोहर आख्यानको पूर्णरूपसे सुना है। इस

भैंसका केवल मीठा दही या उसमें शक्कर संसारमें विपत्तिके बिना कब, किसको, कहाँ मिला हो, त्रंतका बासी अन्न, सौवीर (जौकी काँजी), ठंडा पानी, पकाया हुआ तेलविशेष विद्वन्! अब मुझे मेरे प्राणनाथको जीवित करके दे दीजिये। मैं आप सब लोगोंके चरणोंमें

अथवा केवल तिलका तेल, नारियल, ताड़, खजुर, आँवलेका बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गरम जलका स्नान, सुस्निग्ध

चन्दनका द्रव, चिकने कमलपत्रकी शय्या और स्निग्ध व्यञ्जन—वत्से! ये सब वस्तुएँ तत्काल ही वायुदोषका नाश करनेवाली हैं। मनुष्योंमें

नमस्कार करके स्वामीके साथ अपने घरको जाऊँगी।

मालावतीका यह वचन सुनकर ब्राह्मणरूप-

धारी भगवान् विष्णु उसके पाससे उठकर शीघ्र (अध्याय १६)

ही देवताओंकी सभामें गये। तीन प्रकारके वायु-दोष होते हैं। शारीरिक

दूध निकलता है। यह अष्टवर्ग औषधके अन्तर्गत है और इसका कंद मधुर, बलकारक, कामोद्दीपक होता है। ऋषभ और जीवक दोनों एक ही जातिके गुल्म हैं, भेद केवल इतना ही है कि ऋषभकी आकृति बैलके सींगकी

तरह होती है और जीवककी झाड़की-सी।

### ब्राह्मण-बालकके साथ क्रमशः ब्रह्मा, महादेवजी तथा धर्मकी बातचीत, देवताओंद्वारा श्रीविष्णुकी तथा ब्राह्मणद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट महत्ताका प्रतिपादन

#### सौति कहते हैं - ब्राह्मणको आया देख ब्रह्माने यह परम मङ्गलमय सत्य एवं हितकर

देवसमुदाय उठकर खडा हो गया था। फिर वहाँ

६८

सभामें उन सबकी परस्पर बातचीत हुई। ये

ब्राह्मणरूपधारी साक्षात् भगवान् विष्णु हैं, यह

बात देवताओंकी समझमें नहीं आयी। भगवान्

विष्णुकी मायासे मोहित होनेके कारण वे पूर्वापरकी सारी बातें भूल गये थे। शौनकजी!

उस समय ब्राह्मणने सब देवताओंको सम्बोधित करके मधुर वाणीमें वह सत्य बात कही, जो

प्राणियोंके लिये परम कल्याणकारक थी। ब्राह्मण बोले—देवताओ! यह उपबर्हणकी

भार्या और चित्ररथकी कन्या है। पतिशोकसे पीड़ित होकर इसने स्वामीके जीवनदानके लिये याचना

की है। अब इस कार्यके लिये निश्चितरूपसे किस उपायका अवलम्बन करना चाहिये? सब देवता मिलकर मुझे वह उपाय बतायें, जो सदा

काममें लाने योग्य और समयोचित हो। मालावती

श्रेष्ठ सती एवं तेजस्विनी है। वह अपना मनोरथ सफल न होनेपर समस्त देवताओंको शाप देनेके लिये उद्यत है। अतः आपलोगोंके कल्याणके

बुझाकर शान्त किया है। सुना है, आपलोगोंने श्वेतद्वीपमें श्रीहरिकी भी स्तुति की थी; परंतु आपलोगोंके वे स्वामी भगवान् विष्णु यहाँ आये

लिये मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सतीको समझा-

कैसे नहीं? आकाशवाणी हुई थी कि तुमलोग

चलो, पीछेसे भगवान् विष्णु भी जायँगे।

आकाशवाणीकी बात तो अटल होती है; फिर वह विपरीत कैसे हो गयी?

बात कही। ब्रह्माजी बोले—मेरे पुत्र नारद ही शापवश

उपबर्हण नामक गन्धर्व हुए थे। फिर मेरे ही शापसे उन्होंने योगधारणाद्वारा प्राणोंको त्याग दिया। भूतलपर उपबर्हणकी स्थिति एक लाख

युगतक नियत की गयी थी। इसके बाद वे शूद्रयोनिमें पहुँचकर उस शरीरको त्यागनेके बाद

फिर मेरे पुत्रके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायँगे। भूतलपर उनके रहनेका जो समय नियत था, उसका कुछ भाग अभी शेष है। उसके अनुसार

इस समय इनकी आयु अभी एक सहस्र वर्षतक और बाकी है। मैं स्वयं भगवान् विष्णुकी कृपासे उपबर्हणको जीवन-दान दुँगा। जिससे इस

देवसमुदायको शापका स्पर्श न हो, वह उपाय मैं

अवश्य करूँगा। ब्रह्मन्! आपने जो यह कहा कि यहाँ भगवान विष्णु क्यों नहीं आये, सो ठीक नहीं है; क्योंकि भगवान् विष्णु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वे ही सबके आत्मा हैं। आत्माका पृथक् शरीर

कहाँ होता है? वे स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य शरीर धारण करते हैं। वे सनातनदेव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं

और सबको देखते हैं। 'विष्' धातु व्याप्तिवाचक है और 'णु' का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्रीहरि

सर्वत्र व्यापक हैं; इसलिये विष्णु कहे गये हैं। कोई अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्थामें क्यों न हो, जो कमलनयन भगवान्

विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर-भीतरसहित

ब्राह्मणकी यह बात सुनकर साक्षात् जगदुरु पूर्णतः पवित्र हो जाता है \*। ब्रह्मन्! कर्मके \* अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

(ब्रह्मखण्ड १७। १७)

करता है, उसका वैदिक कर्म साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो जाता है \*। जगत्की सृष्टि करनेवाला मैं विधाता,

आरम्भ, मध्य और अन्तमें जो श्रीविष्णुका स्मरण

संहारकारी हर तथा कर्मोंके साक्षी धर्म-ये सब जिनकी आज्ञाके परिपालक हैं, जिनके भय और

आज्ञासे काल समस्त लोकोंका संहार करता है, यम पापियोंको दण्ड देता है और मृत्यू सबको

अपने अधिकारमें कर लेती है। सर्वेश्वरी, सर्वाद्या

और सर्वजननी प्रकृति भी जिनके सामने भयभीत

रहती तथा जिनकी आज्ञाका पालन करती है। वे भगवान् विष्णु ही सबके आत्मा और सर्वेश्वर हैं।

महेश्वर बोले—ब्रह्मन्! ब्रह्माजीके जो सुप्रसिद्ध पुत्र हैं, उनमेंसे किसके वंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है ? वेदोंका अध्ययन करके तुमने कौन-सा सार तत्त्व जाना है? विप्रवर! तुम किस मुनीन्द्रके

शिष्य हो ? और तुम्हारा नाम क्या है ? तुम अभी बालक हो तो भी सूर्यसे बढ़कर तेज धारण करते

हो। तुम अपने तेजसे देवताओंको भी तिरस्कृत करते हो; परंतु सबके हृदयमें अन्तर्यामी आत्मारूपसे विराजमान हमारे स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा विष्णुको

नहीं जानते हो, यह आश्चर्यकी बात है। उन परमात्माके ही त्याग देनेपर देहधारियोंका यह शरीर गिर जाता है और सभी सूक्ष्म इन्द्रियवर्ग

एवं प्राण उसके पीछे उसी तरह निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे उसके सेवक जाते हैं। जीव उन्हींका प्रतिबिम्ब है। वह तथा मन, ज्ञान, चेतना, प्राण, इन्द्रियवर्ग, बुद्धि, मेधा, धृति,

स्मृति, निद्रा, दया, तन्द्रा, क्षुधा, तृष्णा, पृष्टि, श्रद्धा, संतुष्टि, इच्छा, क्षमा और लज्जा आदि भाव

उन्हींके अनुगामी माने गये हैं। वे परमात्मा जब जानेको उद्यत होते हैं, तब उनकी शक्ति आगे-आगे जाती है। उपर्युक्त सभी भाव तथा शक्ति

उन्हीं परमात्माके आज्ञापालक हैं। देहमें जबतक

मानता? सबकी सृष्टि करनेवाले साक्षात् जगत्-विधाता ब्रह्मा निरन्तर उन भगवान्के चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हैं, परंतु उनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्माजीने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये जब

ईश्वरकी स्थिति है, तभीतक देहधारी जीव सब

प्रकारके कर्म करनेमें समर्थ होता है। उन ईश्वर

(या उनके अंशभूत जीव)-के निकल जानेपर

शरीर शव होकर अस्पृश्य एवं त्याज्य हो जाता

है। ऐसे सर्वेश्वर शिवको कौन देहधारी नहीं

एक लाख युगोंतक तप किया, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये संसारकी सृष्टि करनेमें समर्थ हुए। मैंने भी श्रीहरिकी आराधना करते हुए सुदीर्घ कालतक, जिसकी कोई गणना नहीं है, तप किया; परंतु मेरा मन नहीं भरा। भला, मङ्गलकी

प्राप्तिसे कौन तृप्त होता है ? अब मैं समस्त कर्मींसे नि:स्पृह हो अपने पाँच मुखोंसे उनके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं गान करता हुआ सर्वत्र घूमता रहता हूँ। उनके नाम और गुणोंके कीर्तनका ही यह प्रभाव है कि मृत्यु मुझसे दूर भागती है। निरन्तर भगवन्नामका जप करनेवाले पुरुषको

देखकर मृत्यु पलायन कर जाती है। चिरकालतक

तपस्यापूर्वक उनके नाम और गुणोंका कीर्तन करनेसे ही मैं समस्त ब्रह्माण्डोंका संहार करनेमें समर्थ एवं मृत्युञ्जय हुआ हूँ। समय आनेपर मैं उन्हीं श्रीहरिमें लीन होता हूँ तथा पुन: उन्हींसे मेरा प्रादुर्भाव होता है। उन्हींकी कृपासे काल मेरा संहार नहीं कर सकता और मौत मुझे मार नहीं

सकती। ब्रह्मन्! जो श्रीकृष्ण गोलोकधाममें निवास

करते हैं, वे ही वैकुण्ठ और श्वेतद्वीपमें भी हैं। जैसे आग और उसकी चिनगारियोंमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार अंशी और अंशमें भेद नहीं होता। इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है। (प्रत्येक मन्वन्तरमें दो इन्द्र व्यतीत होते हैं।)

\* कर्मारम्भे च मध्ये वा शेषे विष्णुं च य: स्मरेत्। परिपूर्णं तस्य कर्म वैदिकं च भवेद् द्विज॥ (ब्रह्मखण्ड १७।१८)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 90 अट्ठाईसवें \* इन्द्रके गत होनेपर ब्रह्माजीका एक ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्भीपाक नरकमें पकाया जाता है। जहाँ श्रीहरिकी निन्दा होती है, वह दिन होता है। इसी संख्यासे विशिष्ट सौ वर्षकी स्थान मदिरापात्रकी भाँति अपवित्र माना जाता आयुवाले ब्रह्माजीका जब पतन होता है, तब परमात्मा विष्णुके नेत्रकी एक पलक गिरती है। है। वहाँ जाकर यदि भगवन्निन्दा सुनी गयी तो में परमात्मा श्रीकृष्णकी एक श्रेष्ठ कलामात्र हूँ। सुननेवाला प्राणी निश्चय ही नरकमें पड़ता है। अत: उनकी महिमाका पार कौन पा सकता है? ब्रह्माजीने पूर्वकालमें विष्णु-निन्दाके तीन भेद मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बताये थे। एक तो वह जो परोक्षमें निन्दा करता शौनक! ऐसा कहकर भगवान् शंकर वहाँ है, दूसरा वह जो श्रीहरिको मानता ही नहीं है चुप हो गये। तब समस्त कर्मोंके साक्षी धर्मने तथा तीसरी कोटिका निन्दक वह ज्ञानहीन नराधम है, जो दूसरे देवताओंके साथ उनकी अपना प्रवचन आरम्भ किया। धर्म बोले-जिनके हाथ-पैर तथा सबको तुलना करता है। सौ ब्रह्माओंकी आयुपर्यन्त उस

देखनेवाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं; जो सबके अन्तरात्मारूपसे प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें नहीं देख या समझ पाते; उन सर्वव्यापी प्रभुके सब देश,काल और वस्तुओंमें विद्यमान

होनेपर भी जो तुमने यह कहा कि 'अभीतक भगवान् विष्णु इस सभामें नहीं आये', ऐसा किस बुद्धिसे निश्चय किया? तुम्हारी बात सुनकर मुनियोंको भी मतिभ्रम हो सकता है। जहाँ

महापुरुषकी निन्दा होती हो, वहाँ साधु पुरुष उस निन्दाको नहीं सुनते; क्योंकि निन्दक श्रोताओंके साथ ही कुम्भीपाक नरकमें जाता है और वहाँ एक युगतक कष्ट भोगता रहता है। यदि दैववश

महापुरुषोंकी निन्दा सुनायी पड़ जाय तो विद्वान् पुरुष श्रीविष्णुका स्मरण करनेपर समस्त

पापोंसे मुक्त होता और दुर्लभ पुण्य पाता है। जो इच्छा या अनिच्छासे भी भगवान् विष्णुकी निन्दा करता है तथा जो नराधम सभाके बीचमें

बैठकर उस निन्दाको सुनता और हँसता है, वह

व्यर्थ हो गयी, यही तो मैंने कहा है। देवेश्वरो!

धर्मके लिये सच बोलो। जो सभामें बैठकर

बोले ।

पक्षपात करते हैं वे अपनी सौ पीढ़ियोंका नाश कर डालते हैं। आपलोग भावुक हैं, बताइये

तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक

रक्षक तथा वरदाता हैं।

तो आपलोग उनसे वर माँगनेके लिये

\* विष्णुपुराण प्रथम अंश अध्याय ३ के श्लोक १५ से १७ तक यह बात बतायी गयी है कि 'एक सहस्र

निन्दकका नरकसे उद्धार नहीं होता। जो नराधम

गुरु एवं पिताकी निन्दा करता है, वह चन्द्रमा

और सूर्यकी स्थितिपर्यन्त कालसूत्र नरकमें पड़ा

रहता है। भगवान् विष्णु तीनों लोकोंमें सबके

गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भयसे

हँसने लगे। फिर उन देवताओंसे मधुर वाणीमें

मैंने भगवान् विष्णुकी क्या निन्दा की है? श्रीहरि यहाँ नहीं आये इसलिये आकाशवाणीकी बात

इन तीनोंकी बात सुनकर वे ब्राह्मणशिरोमणि

ब्राह्मणने कहा—हे धर्मशाली देवताओ!

चतुर्युग बीतनेपर ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है। ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। सप्तर्षि, देवगण,

इन्द्र, मनु तथा मनुपुत्र—ये एक ही कालमें उत्पन्न होते हैं और एक ही कालमें उनका संहार होता है।' इससे सूचित होता है कि चौदहवें इन्द्रके बीतनेपर ब्रह्माका दिन पूरा होता है; परंतु यहाँ २८ वें इन्द्रके गत होनेपर ब्रह्माका एक दिन बताया गया है। इसकी संगति तभी लग सकती है, जब एक मन्वन्तरमें दो इन्द्रकी सृष्टि और संहार माने जायँ। परंतु ऐसा माननेपर अन्य पुराणोंसे एकवाक्यता नहीं होगी।

नहीं है तथा आत्मामें भी भेदका अभाव है, यदि यही आपका निश्चित मत है तो बताइये

श्वेतद्वीपमें क्यों गये थे? अंश और अंशीमें भेद

श्रेष्ठ पुरुष कला (अंश)-का त्याग करके पूर्णतम (अंशी)-की उपासना क्यों करते हैं?

यद्यपि पूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णकी कोटि जन्मोंतक आराधना करके भी उन्हें वशमें कर लेना अत्यन्त कठिन है और असाधु पुरुषोंके लिये तो

वे सर्वथा असाध्य हैं, तथापि लोगोंकी बलवती आशा उन्हींकी सेवा करना चाहती है। क्या छोटे

और क्या बड़े, सभी परम पदको पाना चाहते हैं। जैसे बौना अपने दोनों हाथोंसे चन्द्रमाको

छुना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्माको हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं, वे एक विषय (देश)-में रहते हैं। विश्वके अन्तर्गत श्वेतद्वीपमें निवास करते हैं। आप,

ब्रह्मा, महादेव, धर्म तथा दिशाओंके स्वामी दिक्पाल भी एक देशके निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देवसमूह और चराचर प्राणी-ये सब भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें

अनेक हैं। उन ब्रह्माण्डों और देवताओंकी गणना करनेमें कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण हैं, जो भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जिसे सभी पाना चाहते हैं, वह सत्यलोक

या नित्य वैकुण्ठधाम समस्त ब्रह्माण्डसे ऊपर है। उससे भी ऊपर गोलोक है, जिसका विस्तार पचास करोड योजन है। वैकुण्ठधाममें वे सनातन श्रीहरि चार भुजाधारी लक्ष्मीपतिके रूपमें निवास करते हैं। वहाँ सुनन्द, नन्द और

धारण करके दिव्य वृन्दावनके अन्तर्गत रासमण्डलमें विहार करते हैं। दिव्य तेजोमण्डल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान् हैं। योगी एवं संत-महात्मा सदा उन्हीं निरामय

श्रीकृष्णरूपसे निवास करते हैं। वहाँ बहुत-सी गोपाङ्गनाएँ, गौएँ तथा द्विभुज गोप-पार्षद उनकी

सेवामें उपस्थित रहते हैं। वे गोलोकाधिपति

श्रीकृष्ण ही परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियोंके आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छामय रूप

परमात्माका ध्यान करते हैं। नृतन जलधरके समान उनकी श्याम कान्ति है। दो भुजाएँ हैं।

श्रीअङ्गोंपर दिव्य पीताम्बर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोडों कन्दर्पींसे भी अधिक है। वे लीलाधाम हैं। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। किशोर अवस्था है। वे नित्य शान्त-

स्वरूप परमात्मा मुखसे मन्द-मन्द मुस्कानकी आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्यस्वरूप श्यामसुन्दरका सदा भजन और ध्यान करते हैं। आपलोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि 'तुम्हारा जन्म

किसके वंशमें हुआ है? तथा तुम किस मुनीन्द्रके शिष्य हो?' ऐसा प्रश्न मुझसे बार-बार किया गया है। देवताओ! मैं जिसके वंशमें उत्पन्न हूँ और जिसका बालक—शिष्य हूँ, उन्हींका यह ज्ञानमय वचन है। तुमलोग

इसे सुनो और समझो। देवेश्वर सुरेश! गन्धर्वको शीघ्र जीवित करो। विचार व्यक्त करनेपर स्वत: ज्ञात हो जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान् ? अत: यहाँ वाग्युद्धका क्या प्रयोजन है ?

शौनक! ऐसा कहकर वे ब्राह्मणरूपधारी भगवान् विष्णु चुप हो गये और जोर-जोरसे हँसने लगे। (अध्याय १७)

कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोकमें वे सनातनदेव दो भूजाओंसे युक्त राधावल्लभ

श्रीकृष्णका स्तवन, शक्तिसहित भगवान्का गन्धर्वके शरीरमें प्रवेश तथा गन्धर्वका जी उठना, मालावतीद्वारा दान एवं मङ्गलाचार तथा पूर्वोक्त स्तोत्रके पाठकी महिमा सौति कहते हैं—भगवान् विष्णुकी मायासे मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मणके साथ मालावतीके निकट गये। ब्रह्माजीने शवके शरीरपर कमण्डलुका जल छिड़क दिया और उसमें मनका संचार करके उसके शरीरको सुन्दर बना दिया। फिर ज्ञानानन्दस्वरूप साक्षात् शिवने

७२

उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्मने धर्म-ज्ञान और ब्राह्मणने जीव-दान दिया। अग्निकी दृष्टि पडते ही गन्धर्वके शरीरमें जठरानलका प्राकट्य हो गया। फिर कामकी दृष्टि पड़नेसे वह सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो गया। जगत्के प्राणस्वरूप वायुका अधिष्ठान होनेसे उस शरीरके भीतर नि:श्वास और प्राणोंका संचार होने लगा। फिर सूर्यके अधिष्ठित होनेसे गन्धर्वके नेत्रोंमें देखनेकी शक्ति आ गयी। वाणीकी दृष्टि पड्नेसे वाक्शक्ति और श्रीके दृष्टिपातसे शोभा प्रकट हुई। इतनेपर

भी वह शव नहीं उठा। जडकी भाँति सोता ही रहा। आत्माका अधिष्ठान प्राप्त न होनेसे उसे विशिष्ट बोधकी प्राप्ति नहीं हुई। तब ब्रह्माजीके कहनेसे मालावतीने शीघ्र ही नदीके जलमें स्नान किया और दो धुले वस्त्र धारण करके उस मालावती बोली — मैं समस्त कारणोंके भी कारणरूप उन परमात्माको वन्दना करती हुँ, जिनके बिना भूतलके सभी प्राणी शवके समान हैं। वे निर्लिप्त हैं। सबके साक्षी हैं। समस्त

जिन्होंने सबकी आधारभूता उस परात्परा प्रकृतिकी सृष्टि की है; जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिकी

भी जननी तथा त्रिगुणमयी है; साक्षात् जगत्स्रष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवामें नियमित रूपसे लगे रहते

सतीने परमेश्वरकी स्तुति प्रारम्भ की। कर्मोंमें सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं तो भी सबकी दृष्टि (जानकारी)-में नहीं आते हैं।

वरेण्य, वरदायक, वर देनेके योग्य और वरदानके कारण हैं, तपस्याके फल, बीज और फलदाता हैं; स्वयं तप:स्वरूप तथा सर्वरूप हैं; सबके आधार, सबके कारण, सम्पूर्ण कर्म, उन कर्मोंके फल और उन फलोंके दाता हैं तथा जो कर्मबीजका नाश करनेवाले हैं, उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज:स्वरूप होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य विग्रह

हैं; पालक विष्णु और साक्षात् जगत्संहारक शिव

भी जिनकी सेवामें निरन्तर तत्पर रहते हैं; सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी और संत-महात्मा

सदा प्रकृतिसे परे विद्यमान जिन परमेश्वरका

ध्यान करते हैं; जो साकार और निराकार भी हैं;

स्वेच्छामय रूपधारी और सर्वव्यापी हैं। वर,

धारण करते हैं; क्योंकि विग्रहके बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रहके अभावमें भक्तोंसे सेवा और ध्यान बन ही नहीं सकते। तेजका महान् मण्डल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्योंके समान दीप्तिमान् हैं। उनका रूप अत्यन्त कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघकी-सी श्याम कान्ति, शरद्-ऋतुके प्रफुल्ल कमलोंके समान नेत्र, शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी

उनकी सहज विशेषताएँ हैं। वे मनोहर लीलाधाम हैं। उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। दो बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं, हाथमें मुरली है, श्रीअङ्गोंपर रेशमी पीताम्बर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है। वे

भाँति मन्द मुस्कानकी छटासे सुशोभित मुख और करोड़ों कन्दर्पोंको भी तिरस्कृत करनेवाला लावण्य

शान्तस्वरूप राधाकान्त अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वनमें गोपाङ्गनाओंसे घिरे रहते हैं। कभी रासमण्डलमें विराजमान हो राधा-

**ξ***Θ* 

रानीसे समाराधित होते हैं। कभी गोप-बालकोंसे अंशकलाद्वारा जगत्की रक्षाके लिये लीलापूर्वक घिरे हुए गोपवेषसे सुशोभित होते हैं। कभी नाना प्रकारके अवतार धारण करते हैं। उन सैकड़ों शिखरवाले गिरिराज गोवर्धनके कारण अवतारोंके वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी उत्कृष्ट शोभासे युक्त रमणीय वृन्दावनमें कामधेनुओंके योगियों एवं संत-महात्माओंके हृदयमें निवास समुदायको चराते हुए बालगोपालके रूपमें देखे करते हैं। वे ही प्राणियोंके प्राणस्वरूप परमात्मा जाते हैं। कभी गोलोकमें विरजाके तटपर एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान्की स्तुति करनेमें सर्वथा पारिजातवनमें मधुर-मधुर वेणु बजाकर गोपाङ्गनाओंको असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य, अनीह, सारभूत तथा मन मोहित किया करते हैं। कभी निरामय वैकुण्ठधाममें और वाणीसे परे हैं। भगवान् अनन्त सहस्र चतुर्भुज लक्ष्मीकान्तके रूपमें रहकर चार भुजाधारी पार्षदोंसे सेवित होते हैं। कभी तीनों लोकोंके मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पालनके लिये अपने अंशरूपसे श्वेतद्वीपमें विष्णुरूप पञ्चमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश धारण करके रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा और षडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं, माया भी जिनकी मायासे मोहित करती हैं। कभी किसी ब्रह्माण्डमें अपनी रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करनेमें सफल अंशकलाद्वारा ब्रह्मारूपसे विराजमान होते हैं। कभी अपने ही अंशसे कल्याणदायक मङ्गलरूप नहीं होती, सरस्वती भी जडवत् हो जाती है शिव-विग्रह धारण करके शिवधाममें निवास और वेद भी जिनका स्तवन करनेमें अपनी शक्ति खो बैठते हैं, उन परमात्माका स्तवन दूसरा कौन करते हैं। अपने सोलहवें अंशसे स्वयं ही सर्वाधार, परात्पर एवं महान् विराट्-रूप धारण विद्वान् कर सकता है ? मैं शोकातुर अबला उन निरीह परात्पर परमेश्वरकी स्तुति क्या कर करते हैं, जिनके रोम-रोममें अनन्त ब्रह्माण्डोंका समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही सकती हूँ।\* \*मालावत्युवाच वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणकारणम् । विना येन शवाः सर्वे प्राणिनो जगतीतले॥ साक्षिरूपं च सर्वेषां सर्वकर्मसु । विद्यमानं न दृष्टं च सर्वै: सर्वत्र सर्वदा॥ सर्वाधारा परात्परा । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां प्रसूर्या त्रिगुणात्मिका॥ प्रकृति: सृष्टा च नियतो यस्य सेवया । पाता विष्णुश्च जगतां संहर्त्ता शंकर: स्वयम्॥ ब्रह्मा जगत्स्रष्टा मुनयो मनवस्तथा । सिद्धाश्च योगिनः सन्तः सन्ततं प्रकृतेः परम्॥ सर्वे ध्यायन्ते सुरा: स्वेच्छामयं विभुम् । वरं वरेण्यं वरदं वरार्हं वरकारणम्॥ साकारं च निराकारं परं फलप्रदम् । स्वयं तपःस्वरूपं च सर्वरूपं च सर्वतः॥ तपोबीजं तप:फलं तपसां च तत्कर्मणां सर्वाधारं फलम् । तेषां च फलदातारं तद्बीजं क्षयकारणम्॥ सर्वबीजं कर्म

स्वयं तेज:स्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् । सेवाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं विना॥ तत्तेजो मण्डलाकारं सूर्यकोटिसमप्रभम् । अतीव कमनीयं च रूपं तत्र मनोहरम्॥ नवीननीरदश्यामं शरत्पङ्कजलोचनम् । शरत्पार्वणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितम् रत्नभूषणभूषितम्॥ लीलाधाम मनोहरम् । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं कोटिकन्दर्पलावण्यं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतकौशेयवाससम् । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्॥ गोपाङ्गनापरिवृतं कुत्रचित्रिर्जने वने । कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिसेवितम्॥ कुत्रचिद् गोपवेशं वेष्टितं गोपबालकै:। शतशृङ्गाचलोत्कृष्टे रम्ये वृन्दावने वने॥ च रक्षन्तं शिशुरूपिणम् । गोलोके विरजातीरे पारिजातवने वने॥ निकरं कामधेनूनां मधुरं गोपीसम्मोहकारणम् । निरामये च वैकुण्ठे कुत्रचिच्च चतुर्भुजम्॥ वेणुं क्वणन्तं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ऐसा कहकर गन्धर्व-कुमारी मालावती चुप | सबने उत्तम आशीर्वाद दिये। गन्धर्वने एक क्षणतक

पीड़ित हुई उस सतीने कृपानिधान भगवान् श्रीकृष्णको बारंबार प्रणाम किया। तब निराकार परमात्मा भगवान श्रीकृषा अपनी शक्तियोंके साथ मालाववीके

हो गयी और फूट-फूटकर रोने लगी। भयसे

80

भगवान् श्रीकृष्ण अपनी शक्तियोंके साथ मालावतीके पति—गन्धर्व उपबर्हणके शरीरमें अधिष्ठित हुए।

उनका आवेश होते ही गन्धर्व वीणा लिये उठ बैठा और शीघ्र ही स्नानके पश्चात् दो नवीन वस्त्र धारण करके उसने देव-समूहको तथा सामने खड़े

हुए उन ब्राह्मणदेवताको प्रणाम किया। फिर तो

देवता दुन्दुभि बजाने और फूलोंकी वर्षा करने लगे। उन गन्धर्व-दम्पतिपर दृष्टिपात करके उन मालावतीने ब्राह्मणोंको करोड़ों रत्न और नाना प्रकारके धन दिये तथा उन सबको भोजन कराया। उनसे वेदपाठ और मङ्गलकृत्य करवाये। भाँति-भाँतिके बड़े-बड़े उत्सव रचाये। उन सबमें

एकमात्र हरिनामकीर्तनरूप मङ्गलकृत्यकी प्रधानता

रही। देवता अपने-अपने स्थानको चले गये और

ब्राह्मण-रूपधारी साक्षात् श्रीहरि भी अपने धामको पधारे। शौनक! यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें कह

सुनाया। साथ ही स्तवराजका भी वर्णन किया। जो वैष्णव पुरुष पूजाकालमें इस पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति एवं उनके

देवताओंके सामने नृत्य और गान किया। देवताओंके

वरसे नया जीवन पाकर गन्धर्व उपबर्हण अपनी

पत्नीके साथ पुनः गन्धर्व-नगरमें चला गया। सती

दास्यका सौभाग्य पा लेता है। जो आस्तिक पुरुष वर-प्राप्तिकी कामना रखकर उत्तम आस्था और भक्तिभावसे इस स्तोत्रको पढ़ता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-सम्बन्धी फलको निश्चय ही

पाता है। इस स्तोत्रके पाठसे विद्यार्थीको विद्याका, धनार्थीको धनका, भार्याकी इच्छावालेको भार्याका और पुत्रकी कामनावालेको पुत्रका लाभ होता है। धर्म चाहनेवाला धर्म और यशकी इच्छावाला यश पाता है। जिसका राज्य छिन गया है, वह राज्य और जिसकी संतान नष्ट हो गयी है, वह संतान पाता है। रोगी रोगसे और कैदी बन्धनसे मुक्त हो

लक्ष्मीकान्तं पार्षदेश्च सेवितं च चतुर्भुजै:। कुत्रचित् स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च॥ श्वेतद्वीपे विष्णुरूपं पद्मया परिसेवितम्। कुत्रचित् स्वांशकलया ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्॥

शिवस्वरूपं शिवदं स्वांशेन शिवरूपिणम् । स्वात्मनः षोडशांशेन सर्वाधारं परात्परम् ॥ स्वयं महद्विराङ्रूपं विश्वौद्यं यस्य लोमसु । लीलया स्वांशकलया जगतां पालनाय च ॥ नानावतारं विभ्रन्तं बीजं तेषां सनातनम् । वसन्तं कुत्रचित् सन्तं योगिनां हृदये सताम् ॥

प्राणरूपं प्राणिनां च परमात्मानमीश्वरम् । तं च स्तोतुमशक्ताहमबला निर्गुणं विभुम् ॥ निर्लक्ष्यं च निरीहं च सारं वाङ्मनसो: परम् । यं स्तोतुमक्षमोऽनन्त: सहस्रवदनेन च ॥ पञ्चवक्त्रश्चतुर्वक्त्रो गजवक्त: षडानन: । यं स्तोतुं न क्षमा माया मोहिता यस्य मायया॥

पञ्चवक्त्रश्चतुवक्त्रा गजवक्त्रः पडाननः। य स्तातु न क्षमा मावा माहिता यस्य मायया। यं स्तोतुं न क्षमा श्रीश्च जडीभूता सरस्वती । वेदा न शक्ता यं स्तोतुं को वा विद्वांश्च वेदवित्॥ किं स्तौमि तमनीहं च शोकार्ता स्त्री परात्परम्। (ब्रह्मखण्ड १८।९—३४९ ) ब्रह्मखण्ड

जाता है। भयभीत पुरुष भयसे छुटकारा पा जाता | होनेकी स्थितिमें आ गया है अथवा जलके है। जिसका धन नष्ट हो गया है, उसे धनकी

प्राप्त किया।

करनेवाला है।

समुद्रमें डूब रहा है, वह भी इस स्तोत्रका पाठ

करके विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है।

(अध्याय १८)

94

ब्रह्माण्डपावन नामक कृष्णकवच, संसारपावन नामक शिवकवच और

शिवस्तवराजका वर्णन तथा इन सबकी महिमा

इस प्रकार बोधसम्पन्न हो परमानन्दमय गन्धर्वने

बान्धवोंके साथ राज्य किया। उपबर्हणकी अन्य

शौनकने पूछा—सूतनन्दन! पूर्वकालमें

सौति बोले—शौनकजी! मालतीने जिस

उन्होंने बड़े आनन्दके साथ पुन: अपने स्वामीको

वसिष्ठजीने उन दोनों दम्पतिको भगवान् विष्णुके किस स्तोत्र, कवच, मन्त्र और पूजा-विधिका

उपदेश किया था—यह आप बतानेकी कृपा करें। पूर्वकालमें वसिष्ठजीने गन्धर्वराजको भगवान् शिवके जिस द्वादशाक्षर-मन्त्र और कवच आदिका उपदेश दिया था, वह भी मुझे बताइये। यह सब सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है; क्योंकि शंकरका स्तोत्र, कवच और मन्त्र दुर्गतिका नाश

स्त्रियाँ भी जैसे-तैसे वहाँ आयीं और आकर

अपने कुबेरभवनसदृश आश्रममें रहकर बन्धु-

देकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने स्वामीकी सेवाके लिये नाना प्रकारसे अपना शृङ्गार किया। वह

प्रतिदिन पतिकी सेवा-शुश्रूषा और समयोचित

# प्राप्ति होती है। जो विशाल वनमें डाकुओं अथवा हिंसक जन्तुओंसे घिर गया है, दावानलसे दग्ध

उस पतिव्रताने स्वयं एकान्तमें पतिको भूले हुए महापुरुषके स्तोत्र, पूजन, कवच और मन्त्रका

सौति कहते हैं — मालावती ब्राह्मणोंको धन

बोध कराया। पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्करतीर्थमें गन्धर्व और मालावतीको इस श्रीहरिके स्तोत्र, पूजन आदिका तथा एक मन्त्रका उपदेश दिया

पूजा करने लगी। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली

था। इसी तरह शंकरजीका स्तोत्र और कवच भी

गन्धर्वको भूल गया था। कृपानिधान वसिष्ठने

एकान्तमें गन्धर्वराजको उसका भी बोध कराया।

- स्तोत्रके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया था, वही स्तोत्र वसिष्ठजीने उन गन्धर्व-दम्पतिको दिया था। अब उनके दिये हुए मन्त्र और
  - कवचका वर्णन सुनिये। 'ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा'
    - —यह षोडशाक्षर-मन्त्र उपासकोंके लिये
  - ब्रह्माजीने कुमारको यह मन्त्र दिया था तथा
  - कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसीका उपदेश वसिष्ठजीने दिया था। पूर्वकालमें श्रीहरिके पुष्करधाममें
  - श्रीकृष्णने गोलोकमें भगवान् शंकरको इसका ज्ञान

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 30 प्रदान किया था। यहाँ भगवान् विष्णुके वेदवर्णित गोपनीय है तथापि तुम्हें इसका उपदेश दुँगा। परंतु स्वरूपका ध्यान किया जाता है, जो सनातन एवं ध्यान रहे, जिस-किसीको भी इसका उपदेश सबके लिये परम दुर्लभ है। पूर्वोक्त मूल मन्त्रसे नहीं देना चाहिये; क्योंकि यह मेरे लिये प्राणोंके उत्तम नैवेद्य आदि सभी उपचार समर्पित करने समान है। जो तेज मेरे शरीरमें है, वही इस चाहिये। भगवान्का जो कवच है, वह अत्यन्त कवचमें भी है॥१९-२०॥ गुप्त है। उसे मैंने अपने पिताजीके मुखसे सुना कुरु सृष्टिमिमं धृत्वा धाता त्रिजगतां भव। था। विप्रवर! पूर्वकालमें त्रिशूलधारी भगवान् संहर्त्ता भव हे शम्भो मम तुल्यो भवे भव॥ २१॥ शंकरने ही पिताजीको गङ्गाके तटपर इसका हे धर्म त्विममं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणाम्। उपदेश दिया था। भगवान् शंकरको, ब्रह्माजीको तपसां फलदाता च यूयं भवत मद्वरात्॥ २२॥ तथा धर्मको गोलोकके रासमण्डलमें गोपीवल्लभ ब्रह्मन्! तुम इस कवचको धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोकोंके विधाताके पदपर प्रतिष्ठित श्रीकृष्णने कृपापूर्वक यह परम अद्भुत कवच रहो। शम्भो! तुम भी इस कवचको ग्रहण करके प्रदान किया था। संहारका कार्य सम्पन्न करो और संसारमें मेरे समान ब्रह्मोवाच राधाकान्त महाभाग कवचं यत् प्रकाशितम्। शक्तिशाली हो जाओ। धर्म! तुम इस कवचको धारण ब्रह्माण्डपावनं नाम कृपया कथय प्रभो॥१७॥ करके कर्मोंके साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वरसे तपस्याके फलदाता हो जाओ॥२१-२२॥ मां महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सल। त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुत:॥१८॥ ब्रह्माण्डपावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयम्। ब्रह्माजी बोले—महाभाग! राधाकान्त! ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं जगदीश्वरः॥२३॥ धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रभो! ब्रह्माण्डपावन नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है, उसका उपदेश कृपापूर्वक त्रिलक्षवारपठनात् सिद्धिदं कवचं विधे॥ २४॥ मुझको, महादेवजीको तथा धर्मको दीजिये। इस ब्रह्माण्डपावन कवचके स्वयं श्रीहरि ऋषि हैं, गायत्री छन्द हैं, मैं जगदीश्वर श्रीकृष्ण भक्तवत्सल! हम तीनों आपके भक्त हैं। आपकी कृपासे मैं अपने पुत्रोंको भक्तिपूर्वक इसका ही देवता हूँ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी उपदेश दूँगा॥ १७-१८॥ सिद्धिके लिये इसका विनियोग\* कहा गया है। विधे! तीन लाख बार पाठ करनेपर यह कवच श्रीकृष्ण उवाच शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मेदं कवचं परम्। सिद्धिदायक होता है॥ २३-२४॥ अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभम्॥ १९॥ यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत् सः। यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं ममैव हि। तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च॥ २५॥ यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि च॥ २०॥ प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च। श्रीकृष्णने कहा - ब्रह्मन्! महेश्वर! और भालं पायान्नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय च॥ २६॥ धर्म! तुमलोग सुनो! मैं इस उत्तम कवचका कृष्णः पायाच्छोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेव च। जिह्विकां वह्निजाया तु कृष्णायेति च सर्वतः॥ २७॥ वर्णन कर रहा हूँ। यद्यपि यह परम दुर्लभ और \* इस कवचका विनियोगवाक्य संस्कृतमें इस प्रकार है—

\* इस कवचका विनियोगवाक्य संस्कृतमें इस प्रकार है— ॐ अस्य श्रीब्रह्माण्डपावनकवचस्य साक्षात् श्रीहरिः ऋषिः, गायत्री छन्दः, स एव जगदीश्वरः श्रीकृष्णो देवता धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः। श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कण्ठं पातु षडक्षरः।

नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरोऽवतु।

ह्रीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं पूर्वश्च भुजद्वयम्॥ २८॥

दन्तपंक्तिमोष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च॥ २९॥

स्वाहा' (रासमण्डलके स्वामी सच्चिदानन्दस्वरूप

भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। उनकी प्रसन्नताके

लिये मैं अपने सर्वस्वकी आहुति देता हूँ—त्याग

करता हूँ) यह षोडशाक्षर-मन्त्र मेरे वक्ष:स्थलकी ॐ नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा। स्वयं वक्षःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः ॥ ३० ॥ रक्षा करे। 'ऐं कृष्णाय स्वाहा' यह मन्त्र सदा मेरे ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदाऽवतु। दोनों कानोंको कष्टसे बचावे। 'ॐ विष्णवे ॐ विष्णवे स्वाहेति च कङ्कालं सर्वतोऽवतु॥ ३१॥ स्वाहा' यह मन्त्र मेरे कङ्काल (अस्थिपञ्जर)-की ॐ हरये नम इति पृष्ठं पादं सदाऽवतु। सब ओरसे रक्षा करे। 'ॐ हरये नमः' यह मन्त्र ॐ गोवर्द्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकम्॥ ३२॥ सदा मेरे पृष्ठभाग और पैरोंका पालन करे। 'ॐ प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधवः। गोवर्द्धनधारिणे स्वाहा' यह मन्त्र मेरे सम्पूर्ण दक्षिणे पातु गोपीशो नैर्ऋत्यां नन्दनन्दनः॥ ३३॥ शरीरकी रक्षा करे। पूर्व दिशामें श्रीकृष्ण, अग्निकोणमें वारुण्यां पात् गोविन्दो वायव्यां राधिकेश्वरः। माधव, दक्षिण दिशामें गोपीश्वर तथा नैर्ऋत्यकोणमें उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यामच्युतः स्वयम्॥ ३४॥ नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशामें गोविन्द, सन्ततं सर्वतः पात् परो नारायणः स्वयम्। वायव्यकोणमें राधिकेश्वर, उत्तर दिशामें रासेश्वर और ईशानकोणमें स्वयं अच्युत मेरा संरक्षण करें इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतम्॥ ३५॥ मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च। तथा परमपुरुष साक्षात् नारायण सदा सब ओरसे जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह मेरा पालन करें। ब्रह्मन्! इस प्रकार इस परम तेज, सिद्धियोंके योग, ज्ञान और बल-पराक्रममें अद्भुत कवचका मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। मेरे समान हो जाता है। यह मेरे जीवनके तुल्य है। यह मैंने तुमलोगोंको प्रणव (ओंकार) मेरे मस्तककी रक्षा करे, अर्पित किया॥ २५—३५ <sup>र</sup> ॥ 'नमो रासेश्वराय' (रासेश्वरको नमस्कार है) यह अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। मन्त्र मेरे ललाटका पालन करे। 'नमो राधेश्वराय' कलां नार्हन्ति तान्येव कवचस्यैव धारणात्॥ ३६॥ (राधापितको नमस्कार है) यह मन्त्र दोनों गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनैः। नेत्रोंकी रक्षा करे। 'कृष्ण' दोनों कानोंका पालन स्नात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत् सुधी:॥ ३७॥

करें। 'हे हरे' यह नासिकाकी रक्षा करे। 'स्वाहा' कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। मन्त्र जिह्वाको कष्टसे बचावे। 'कृष्णाय स्वाहा' यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद् द्विज ॥ ३८ ॥ यह मन्त्र सब ओरसे हमारी रक्षा करे। 'श्रीकृष्णाय इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे स्वाहा' यह षडक्षर-मन्त्र कण्ठको कष्टसे बचावे। महापुरुषब्रह्माण्डपावनं नाम श्रीकृष्णकवचं सम्पूर्णम्। इस कवचको धारण करनेसे जो पुण्य होता **'ह्रीं कृष्णाय नमः'** यह मन्त्र मुखकी तथा **'क्लीं** कृष्णाय नमः' यह मन्त्र दोनों भूजाओंकी रक्षा है, सहस्रों अश्वमेध और सैकडों वाजपेय-यज्ञ करे। 'नमो गोपाङ्गनेशाय' (गोपाङ्गनावल्लभ उसकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हो श्रीकृष्णको नमस्कार है) यह अष्टाक्षर-मन्त्र दोनों सकते। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि स्नान करके कंधोंका पालन करे। 'नमो गोपीश्वराय' (गोपीश्वरको वस्त्र-अलङ्कार और चन्दनद्वारा विधिवत् गुरुकी नमस्कार है) यह मन्त्र दन्तपंक्ति तथा ओष्ठयुगलकी पूजा और वन्दना करनेके पश्चात् कवच धारण

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण करे। इस कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो

96

जाता है। शौनकजी! यदि किसीने इस कवचको सिद्ध कर लिया तो वह विष्णुरूप ही हो जाता है॥ ३६—३८॥ इस प्रकार श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणके ब्रह्मखण्डमें

महापुरुषब्रह्माण्डपावन नामक श्रीकृष्णकवच पूरा हुआ। सौति कहते हैं — शौनक! अब शिवका

कवच और स्तोत्र सुनिये, जिसे वसिष्ठजीने गन्धर्वको दिया था। शिवका जो द्वादशाक्षर-मन्त्र है, वह इस प्रकार है, 'ॐ नमो भगवते शिवाय

स्वाहा'। प्रभो! इस मन्त्रको पूर्वकालमें वसिष्ठजीने पुष्करतीर्थमें कृपापूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन कालमें ब्रह्माजीने रावणको यह मन्त्र दिया था और शंकरजीने पहले कभी बाणासूरको और

दुर्वासाको भी इसका उपदेश दिया था। इस

मूलमन्त्रसे इष्टदेवको नैवेद्य आदि सम्पूर्ण उत्तम उपचार समर्पित करना चाहिये। इस मन्त्रका वेदोक्त ध्यान 'ध्यायेन्नित्यं<sup>१</sup> महेशं' इत्यादि श्लोकके अनुसार है, जो सर्वसम्मत है।

'ॐ नमो महादेवाय' बाणासुर उवाच

महेश्वर महाभाग कवचं यत् प्रकाशितम्। संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो॥ ४३॥

सिच्चदानन्दस्वरूप श्रीमहादेवजीको नमस्कार है। बाणासुरने कहा—महेश्वर! महाभाग! प्रभो!

आपने संसारपावन नामक जो कवच प्रकाशित

किया है, उसे कृपापूर्वक मुझसे कहिये॥ ४३॥

१. ध्यायेन्नित्यं महेशं' इत्यादि श्लोक इस प्रकार है—

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं दिव्याकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। रत्नासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं सकलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्॥ 'प्रतिदिन महेश्वरका ध्यान करे। उनकी अङ्गकान्ति चाँदीके पर्वत अथवा कैलासके समान है, मस्तकपर मनोहर

चन्द्रमाका मुकुट शोभा पाता है, दिव्य वेश-भूषा एवं शृङ्गारसे उनका प्रत्येक अङ्ग उज्ज्वल—जगमगाता हुआ जान पड़ता है, उनके एक हाथमें फरसा, दूसरेमें मृगछौना तथा शेष दो हाथोंपर अभयकी मुद्राएँ हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं, रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं, देवता लोग चारों ओरसे खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं। वे बाघम्बर पहने

अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम्॥ ४४॥

महेश्वर उवाच

शृणु वक्ष्यामि हे वत्स!कवचं परमाद्भुतम्।

पुरा दुर्वाससे दत्तं त्रैलोक्यविजयाय च। ममैवेदं च कवचं भक्त्या यो धारयेत् सुधी: ॥ ४५॥

जेतुं शक्नोति त्रैलोक्यं भगवानिव लीलया॥ ४६॥ महेश्वर बोले—बेटा! सुनो, उस परम अद्भृत

कवचका मैं वर्णन करता हूँ। यद्यपि वह परम दुर्लभ और गोपनीय है तथापि तुम्हें उसका

उपदेश दूँगा। पूर्वकालमें त्रैलोक्य-विजयके लिये वह कवच मैंने दुर्वासाको दिया था। जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष भक्तिभावसे मेरे इस कवचको

धारण करता है, वह भगवानुकी भाँति लीलापूर्वक

बैठे हैं, सम्पूर्ण विश्वके आदिकारण और वन्दनीय हैं, सबका भय दूर कर देनेवाले हैं, उनके पाँच मुख हैं और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र हैं।

तीनों लोकोंपर विजय पा सकता है। नीलकण्ठ वक्ष:स्थलका और दिगम्बर पृष्ठभागका संसारपावनस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। पालन करें। विश्वेश सदा सब दिशाओंमें सम्पूर्ण

पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्॥ ४८॥ यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेद् भृवि। तेजसा सिद्धियोगेन तपसा विक्रमेण च॥४९॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः॥ ४७॥

शम्भुर्मे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः। दन्तपंक्तिं च नीलकण्ठोऽप्यधरोष्ठं हरः स्वयम्॥ ५०॥

ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं च महेश्वरः।

कण्ठं पातु चन्द्रचूडः स्कन्धौ वृषभवाहनः। वक्षःस्थलं नीलकण्ठः पातु पृष्ठं दिगम्बरः॥ ५१॥ सर्वाङ्गं पातु विश्वेशः सर्वदिक्षु च सर्वदा।

स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु संततम्॥५२॥ इति ते कथितं बाण कवचं परमाद्भुतम्। यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं प्रयत्नतः॥५३॥ यत् फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः।

तत् फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात्॥५४॥ इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः। शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥५५॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते संसारपावनं नाम शङ्करकवचं सम्पूर्णम्।

इस संसारपावन नामक शिवकवचके प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द तथा मैं महेश्वर देवता हूँ। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके लिये इसका

विनियोग है। (विनियोग-वाक्य यों समझना चाहिये—'ॐ अस्य श्रीसंसारपावननामधेयस्य शिवकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्री छन्दो महेश्वरो

देवता धर्मार्थकाममोक्षसिद्धौ विनियोगः।') पाँच लाख बार पाठ करनेसे यह कवच सिद्धिदायक होता है। जो इस कवचको सिद्ध कर लेता है, वह तेज, सिद्धियोग, तपस्या और बल-पराक्रममें

इस भूतलपर मेरे समान हो जाता है॥ ४७—४९॥ शम्भु मेरे मस्तककी और महेश्वर मुखकी रक्षा करें। नीलकण्ठ दाँतोंकी पाँतका और स्वयं

हर अधरोष्ठका पालन करें। चन्द्रचूड कण्ठकी

और वृषभवाहन दोनों कंधोंकी रक्षा करें।

निरन्तर मेरा पालन करते रहें॥५०—५२॥ बाण! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवचका वर्णन किया। इसका उपदेश जो ही आवे, उसीको नहीं देना चाहिये, अपित् प्रयतपूर्वक इसको गुप्त रखना चाहिये। मनुष्य सब

अङ्गोंकी रक्षा करें। सोते और जागते समय स्थाणुदेव

99

तीर्थोंमें स्नान करके जिस फलको पाता है, उसको अवश्य इस कवचको धारण करनेमात्रसे पा लेता है। जो अत्यन्त मन्दबुद्धि मानव इस कवचको जाने बिना मेरा भजन करता है, वह सौ लाख बार जप करे तो भी उसका मन्त्र सिद्धिदायक

इस प्रकार श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणमें संसारपावन नामक कवच पूरा हुआ। सौति कहते हैं -- शौनक! यह तो कवच कहा गया। अब स्तोत्र सुनिये। मन्त्रराज कल्पवृक्ष-स्वरूप है। इसे पूर्वकालमें वसिष्ठजीने दिया था।

नहीं होता॥ ५३—५५॥

बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितम्। योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुम्॥ ५६ ॥ ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनम्।

तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्॥ ५७॥ तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्। वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरै:॥ ५८॥ कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्॥ ५९॥

ॐ नमः शिवाय

ब्रह्मज्योतिःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्॥ ६०॥ विषयाणां विभेदेन विभ्रन्तं बहुरूपकम्। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम् ॥ ६१॥

वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्।

आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया॥ ६२॥

हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसंनिभम्

इत्युक्तवा स्तवराजेन नित्यं बाण: सुसंयत:। प्राणमच्छंकरं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः ॥ ६५ ॥ सिच्चदानन्दस्वरूप शिवको नमस्कार है। बाणासुर बोला—जो देवताओंके सार-तत्त्वस्वरूप और समस्त देवगणोंके स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियोंके ईश्वर, योगके बीज तथा योगियोंके गुरुके भी गुरु हैं, उन भगवान् शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो ज्ञानानन्दस्वरूप, ज्ञानरूप, ज्ञानबीज, सनातन देवता, तपस्याके फलदाता तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंको

अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम्।

व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्।

त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्॥ ६४॥

८०

देनेवाले हैं, उन भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो तप:स्वरूप, तपस्याके बीज, तपोधनोंके श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वरदायक तथा श्रेष्ठ सिद्धगणोंके द्वारा स्तवन करने-योग्य हैं, उन भगवान् शंकरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्षके कारण, नरकसमुद्रसे पार उतारनेवाले, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, प्रसन्नमुख

कर लेता है। जिसको गलित कोढ़का रोग हो या तथा करुणासागर हैं, उन भगवान् शिवको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अङ्गकान्ति हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमलके सदृश उज्ज्वल है, जो ब्रह्मज्योति:स्वरूप तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये विभिन्न रूप धारण करनेवाले हैं, उन भगवान् शंकरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयोंके भेदसे बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चन्द्रमा

और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं

महात्माओंके प्रभु हैं और लीलापूर्वक अपना पद

देनेकी शक्ति रखते हैं, जो भक्तोंके जीवन हैं तथा

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर हो उठते हैं,

उन ईश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। वेद भी

दिगम्बर हैं, बैलपर सवार हो त्रिशूल और पट्टिश धारण करते हैं, उन मन्द मुस्कानकी आभासे सुशोभित मुखवाले भगवान् चन्द्रशेखरको मैं प्रणाम करता हुँ॥५६–६४॥ यों कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयमपूर्वक रहकर स्तवराजसे भगवान्की स्तुति करता था और भक्तिभावसे शंकरजीके चरणोंमें मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे॥ ६५॥

और वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं हैं तथा मन और

वाणीकी पहुँचसे परे हैं, उन परमेश्वर प्रभुकी मैं

क्या स्तुति करूँगा! जो बाघम्बरधारी अथवा

मुने! वसिष्ठजीने पूर्वकालमें त्रिशूलधारी शिवके इस परम महान् अद्भृत स्तोत्रका गन्धर्वको उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्तिभावसे इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नानका फल पा लेता है। जो संयमपूर्वक हविष्य खाकर रहते हुए जगद्गुरु शंकरको प्रणाम करके एक वर्षतक इस स्तोत्रको

सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र प्राप्त

उदरमें बड़ा भारी शूल उठता हो, वह यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रको सुने तो अवश्य ही उस रोगसे मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यासजीके मुँहसे सुनी है। जो कैदमें पड़कर शान्ति न पाता हो, वह भी एक मासतक इस स्तोत्रको श्रवण करके अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि

भक्तिपूर्वक एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। एक मासतक संयमपूर्वक इसका श्रवण करके निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राजयक्ष्मासे ग्रस्त होनेपर जो आस्तिक पुरुष एक वर्षतक इसका श्रवण करता है, वह

भगवान् शंकरके प्रसादसे निश्चय ही रोगम्क हो

जाता है। द्विज शौनक! जो सदा भक्तिभावसे इस स्तवराजको सुनता है उसके लिये तीनों लोकोंमें

कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्षमें उसको कभी अपने बन्धुओंसे वियोगका दु:ख

नहीं होता। वह अविचल एवं महान् ऐश्वर्यका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयमसे रहकर अत्यन्त भक्तिभावसे एक मासतक

इस स्तोत्रका श्रवण करता है, वह यदि भार्याहीन हो तो अति विनयशील सती-साध्वी सुन्दरी भार्या पाता है। जो महान् मूर्ख और खोटी बुद्धिका है,

प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय इस उत्तम स्तोत्रको सुनता है, वह इस लोकमें सुख भोगता, परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करता और नाना प्रकारके धर्मका अनुष्ठान करके अन्तमें भगवान्

ऐसा मनुष्य यदि इस स्तोत्रको एक मासतक

ध्यान, आकाशवाणी तथा उस बालकके देह-त्यागका वर्णन सौति कहते हैं - उपबर्हण गन्धर्व अपनी

पत्नी मालावतीके साथ तथा अन्य पत्नियोंके साथ भी निर्जन वनमें आनन्दपूर्वक विहार करने लगे।

उन्होंने अपनी आयुका शेष काल सानन्द बिताना आरम्भ किया। उपबर्हणके पिता गन्धर्वराज भी स्त्री-पुत्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन्होंने

नाना प्रकारके श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े-बड़े पुण्य कर्म किये। वे कुबेर-भवनके समान वैभवशाली गृहमें राजा होकर राजसुखका उपभोग करने लगे। उन्होंने अपनी सुस्थिरयौवना सुशीला पत्नीके साथ

कुछ कालतक विहार किया। फिर समय आनेपर गङ्गाजीके मनोहर तटपर पत्नीसहित गन्धर्वराज प्राणोंका परित्याग करके सानन्द वैकुण्ठधामको चले गये। वे शैव थे, इसलिये उनपर शिवजीकी कृपा हुई तथा उनके पुत्रने श्रीविष्णुकी सेवा की थी, इसलिये भगवान् विष्णुकी भी उनपर कृपादृष्टि

हुई। इससे वे वैकुण्ठमें श्रीविष्णुके श्याम-

चतुर्भुजरूपधारी पार्षद हुए। माता-पिताका संस्कार

भगवान् शिवकी सेवा करता है। (अध्याय १९) गोपपत्नी कलावतीके गर्भसे एक शिशुके रूपमें उपबर्हणका जन्म, शूद्रयोनिमें उत्पन्न बालक नारदकी जीवनचर्या, नामकी व्युत्पत्ति, उसके द्वारा संतोंकी सेवा,

स्नता है तो वह गुरुके उपदेशमात्रसे बृद्धि और विद्या पाता है। जो प्रारब्ध-कर्मसे दु:खी और

दरिद्र मनुष्य भक्तिभावसे इस स्तोत्रका श्रवण करता

है, उसे निश्चय ही भगवान् शंकरकी कृपासे धन

शंकरके धामको जाता है, वहाँ श्रेष्ठ पार्षद होकर

सनत्कुमारद्वारा उसे उपदेशकी प्राप्ति, उसके द्वारा श्रीहरिके स्वरूपका करके गन्धर्व उपबर्हणने ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके धन दिये। शौनकजी! फिर अन्तकाल आनेपर

> विद्वान् गन्धर्वने ब्राह्मणके वीर्य और शूद्राके गर्भसे जन्म ग्रहण किया। सती मालावतीने मनमें उत्तम संकल्प ले भारतभूमिके पुष्कर तीर्थमें अग्निकुण्डके भीतर अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया। वह साध्वी मनुवंशी राजा सृंजयकी पत्नीसे उत्पन्न हुई।

> उसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रहता था। उस

ब्रह्माजीके शापसे प्राणोंका परित्याग करके उस

सुन्दरीके मनमें यही संकल्प था कि उपबर्हण गन्धर्व मेरे पति हों। शौनकजीने पूछा — सूतनन्दन! उपबर्हण गन्धर्व ब्राह्मणके वीर्य और शूद्र-पत्नीके गर्भसे किस प्रकार उत्पन्न हुए? यह आप बतानेकी कृपा करें।

शौनकजीके यों पूछनेपर सूतजीने 'गोपराज द्रुमिलको पत्नी कलावतीने मुनिवर काश्यपके स्खलित शुक्रको ग्रहण कर लिया था, इससे उसको पुत्रकी प्राप्ति हुई थी'—इस प्रकार उपबर्हणके जन्मकी कथा सुनाकर कहा कि दूसरे ही क्षण नृत्य करते हुए उसका सारा शरीर गोपराज बदरिकाश्रममें जाकर योगबलसे शरीरको रोमाञ्चित हो उठता था। वह बालक जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथा तथा तत्सम्बन्धी त्यागनेके पश्चात् विमानद्वारा वैकुण्ठधाममें चले गये। तत्पश्चात् शोकविह्वला कलावतीको अपनी पुराण सुनता, वहीं ठहरता था। उसके सारे अङ्ग धूलसे धूसरित रहते थे। वह धूलमें भगवान्की माता कहकर एक दयालु ब्राह्मण अपने घर ले गये। साध्वी कलावतीने ब्राह्मणके ही घरमें प्रतिमा बनाकर धूलसे ही श्रीहरिका पूजन करता रहकर एक श्रेष्ठ पुत्रको जन्म दिया, जिसकी और धूलका ही अभीष्ट नैवेद्य अर्पित करता था। अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान दमक रही मुने! यदि माता सबेरे कलेवेके लिये बेटेको थी। वह ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो रहा था। उस बुलाती तो वह माताको यही उत्तर देता था कि घरमें रहनेवाली सभी स्त्रियोंने उस सुन्दर बालकको 'मैं श्रीहरिका पूजन करता हूँ।' देखा। वह अपने ब्रह्मतेजसे ग्रीष्म-ऋतुके शौनकने पूछा—सूतनन्दन! इस बालकका मध्याह्नकालिक प्रचण्ड सूर्यकी प्रभाको पराजित इस नये जन्ममें क्या नाम हुआ? संज्ञा और कर रहा था। उसका रूप कामदेवसे भी अधिक व्युत्पत्तिके साथ आप उसे बतानेकी कृपा करें। सौतिने कहा — शौनकजी! अनावृष्टिके अन्तमें सुन्दर तथा मुख चन्द्रमासे भी अधिक मनोहर था। उसके मुखकी शोभासे शरत्पूर्णिमाका चन्द्र वह बालक उत्पन्न हुआ था। अतः जन्मकालमें लिज्जित हो रहा था। उसके नेत्र शरद्-ऋतुके जगतुको नार (जल) प्रदान किया। इसीसे उसका प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते थे। ललित नाम 'नारद' हुआ। पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण रखनेवाला वह महाज्ञानी बालक दूसरे बालकोंको हाथ-पैर, सुन्दर कपोल और मनोहर आकृति नार अर्थात् ज्ञान देता था, इसलिये भी नारद थी। पद्म और चक्रसे चिह्नित उसके चरणारविन्द नामसे विख्यात हुआ। मुने! वह मुनीन्द्र नारदसे अनुपम परम उज्ज्वल प्रतीत होते थे। उसके दोनों ही उत्पन्न हुआ था, इस कारण भी उसका नाम हाथोंकी भी कहीं तुलना नहीं थी। वह स्तन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पीनेके लिये रो रहा था। स्त्रियाँ उस बालकको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने–अपने आश्रमको गयीं। पुत्र और स्त्रीसहित ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। वह बालक शुक्लपक्षके

८२

चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ्ने लगा। ब्राह्मण पुत्रसहित कलावतीका पुत्रीकी भाँति पालन करने सौति कहते हैं — शौनकजी! समयके अनुसार

लगा।

क्रमशः बढता हुआ वह बालक पाँच वर्षका हो गया। उसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था। वह सदा ज्ञानसे सम्पन्न रहता था। उसे पूर्वजन्ममें जपे हुए मन्त्रका सदा स्मरण बना रहा। अत: वह

निरन्तर श्रीकृष्णके नाम, यश और गुण आदिका

गान किया करता था। क्षणभरमें रोने लगता और

नारद हुआ। शौनक बोले—सूतनन्दन! अब मैंने शिशुके भी नारद नामकी व्युत्पत्ति सुन ली। अब यह बताइये कि शूद्रयोनिमें तथा ब्रह्मपुत्र-अवस्थामें उनका नाम नारद कैसे सम्भव हुआ?

शौनकजीने पूछा—शिशुका जो नारद नाम

सौतिने कहा - शौनकजी! धर्मपुत्र मुनिवर

सौतिने कहा — कल्पान्तरमें ब्रह्माजीके कण्ठसे

रखा गया था, वह तो व्युत्पत्तिके अनुसार उचित

जान पडा। परंतु उसके उत्पादक मुनीन्द्रका

नरने पुत्रहीन ब्राह्मण कश्यपको पुत्र प्रदान किया

था, अत: नरप्रदत्त होनेके कारण उसका नाम

मङ्गलमय नाम नारद किस प्रकार हुआ?

नारद रखा गया।

बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे। उनके कण्ठने नरका दान किया था, इसलिये वह 'नरद' कहलाया। उस नरद अर्थात् कण्ठसे बालककी

उत्पत्ति हुई, इसलिये ब्रह्माजीने उसका मङ्गलमय नाम नारद रखा। अब आप सावधान होकर उस

शिशुका वृत्तान्त सुनिये। बालकके नारद नामकी उपलब्धिमें क्या रहस्य है, इस बातकी जानकारी होनेसे कौन-सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है।

वह गोपीका बालक ब्राह्मणके घरमें प्रतिदिन बढ़ने और हृष्ट-पुष्ट होने लगा। ब्राह्मण पुत्रसहित उस गोपीका अपनी पुत्रीकी भाँति पालन करते

थे, इसी बीचमें कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखनेमें पाँच वर्षके बालकोंकी भाँति जान पड़ते थे, उस ब्राह्मणके घर आये। वे अपने तेजसे ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक सूर्यकी प्रभाको तिरस्कृत

कर रहे थे। गृहस्थ ब्राह्मणने मधुपर्क आदि देकर उन सबको प्रणाम किया। भोजनके समय उन चारों मुनिवरोंने ब्राह्मणके दिये हुए फल-मूल आदिका आहार ग्रहण किया। उनकी जूँठन उस

शिश्ने खायी। उनमें जो चौथे मुनि थे, उन्होंने उस बालकको प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश दिया। ब्राह्मण और अपनी माताकी आज्ञासे वह बालक उन चारों महात्माओंका दास

बनकर उनकी सेवा-टहल करता रहा। एक दिन उस शिशुकी माता रातके समय मार्गपर चल रही थी। इतनेहीमें एक साँपने उसे डँस लिया और

वह श्रीहरिका स्मरण करती हुई तत्काल चल बसी। वह सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नोंद्वारा निर्मित वैष्णव विमानपर बैठकर विष्णु-पार्षदोंके साथ उसी क्षण वैकुण्ठधाममें जा पहुँची। प्रात:-काल वह बालक उन ब्राह्मणोंके साथ गृहस्थ

अपने स्थानको चले गये। वह शिशु बडा ज्ञानी

दिये हुए श्रीहरिके उस उत्तम मन्त्रको आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

बैठा रहा।

सौति बोले—शौनकजी! पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णने गोलोक-धामके भीतर ब्रह्माजीको कृपापूर्वक

वहाँ स्नान करके उसने ब्राह्मणोंके दिये हुए

विष्णु-मन्त्रका जप किया, जो क्षुधा, पिपासा, रोग तथा शोकको हर लेनेवाला है और वेदोंमें भी

दुर्लभ है। घोर विशाल वनमें पीपलके नीचे

योगासन लगाकर वह बालक वहाँ सुदीर्घकालतक

किस मन्त्रकी प्राप्ति हुई? बुद्धिमान् सनत्कुमारके

शौनकने पूछा—सूतनन्दन! उस बालकको

जिस बाईस अक्षरवाले मन्त्रका उपदेश दिया था, वह वेदोंमें भी परम दुर्लभ है। ब्रह्माजीने बुद्धिमान् सनत्कुमारको उनके भक्तिभावसे प्रभावित होकर वह मन्त्र दिया तथा सनत्कुमारने उक्त गोपी-बालकको उस मन्त्रका उपदेश दिया। वह मन्त्र

इस प्रकार है-ॐ श्रीं नमो भगवते रासमण्डलेश्वराय श्रीकृष्णाय स्वाहा। —यह मन्त्र कल्पवृक्षस्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुषस्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी दिया। इस मन्त्रके लिये उपयोगी जो सामवेदोक्त ध्यान

है, उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान तेजोमण्डलस्वरूप जो अनिर्वचनीय चिन्मय प्रकाश है, उसमें ध्यान लगाकर योगी, सिद्धगण तथा देवता मनोवाञ्छित रूपका साक्षात्कार

करते हैं। वैष्णवजन उस ज्योति:पुञ्जके भीतर अपने निकट ही जिस रूपका ध्यान करते हैं, वह अत्यन्त कमनीय, अनिर्वचनीय एवं मनोहर है। नृतन जलधरके समान उसकी श्याम कान्ति है।

ब्राह्मणके घरसे चल दिया। उन कृपालु ब्राह्मणोंने नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल पङ्कजकी शोभाको छीने लेते हैं। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति उस बालकको तत्त्वज्ञान प्रदान किया। इसके बाद वे सब ब्रह्मकुमार उस शिशुको वहीं छोड़कर आह्लादजनक है। अधर कटे हुए बिम्बफलसे भी

अधिक अरुण है। मोतियोंकी पंक्तिको तिरस्कृत

८४ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण करनेवाली दन्तावलीके कारण वे बड़े मनोहर शिक्तमान् था। उसने ध्यानमें देखा—एक दिव्य

जान पड़ते हैं। उनके मुखपर मुस्कराहट खेलती रहती है। उनके हाथमें मुरली शोभा पाती है। श्रीअङ्गोंमें करोड़ों कामदेवोंका लावण्य संचित है। वे लीलाके मनोहर धाम हैं। लाखों चन्द्रमाओंकी प्रभा उनके श्रीविग्रहकी सेवा करती है। उनका प्रत्येक अङ्ग परिपुष्ट तथा श्रीसम्पन्न है। वे त्रिभंगी छिबसे सुशोभित होते हैं, उनके दो बाँहें हैं। शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता है। रत्नोंके बने हुए

छिबसे सुशोभित होते हैं, उनके दो बाँहें हैं। शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता है। रत्नोंके बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा रत्निर्मित नूपुर उनके विभिन्न अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कपोलोंपर रत्नमय कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं। मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा पाता है। रत्नमयी माला कण्ठदेशको विभूषित करती है। मालतीकी वनमालासे

हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभमणिकी प्रभासे उनका वक्षःस्थल उद्धासित होता है। सुस्थिर यौवनसे युक्त तथा सदा सब ओर घेरकर खड़ी हुई भूषण-भूषित

घुटनोंतकका भाग सुशोभित है। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले

गोपिकाएँ सदा बाँकी चितवनसे उनकी ओर देखा करती हैं। वे श्रीराधाके वक्षःस्थलमें विराजमान

हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवता नित्य-निरन्तर उनकी पूजा, वन्दना और स्तुति करते हैं। उनकी अवस्था किशोर है। वे श्रीराधाके प्राणनाथ,

शान्तस्वरूप एवं परात्पर हैं। वे निर्लिप्त एवं साक्षीरूप हैं। निर्गुण तथा प्रकृतिसे परे हैं। वे सर्वेश्वर परमात्मा एवं ऐश्वर्यशाली हैं। इस प्रकार उन

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे। मुने! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्के ध्यान, स्तोत्र, कवच तथा मन्त्रोपयोगी सत्यका वर्णन किया है। उनका मन्त्र भी कल्पवृक्षस्वरूप है।

उसका पेट सटकर अत्यन्त कृश हो गया था। फिर भी वह सिद्ध मन्त्रके प्रभावसे परिपृष्ट एवं

शौनक! उस समय वह बालक एक हजार दिव्य वर्षोंतक बिना कुछ खाये-पीये ध्यानमें बैठा रहा।

बालक विराजमान है। रत्नमय आभूषण उसके

लोक है, जहाँ रत्नमय सिंहासनपर एक दिव्य

अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। किशोर-अवस्था, श्याम-कान्ति, गोप-वेष और मुखपर मन्द-मन्द मुस्कान है। वह पीताम्बरधारी द्विभुज किशोर गोपों और

ह। वह पाताम्बरधारा द्विभुज किशार गापा आर गोपाङ्गनाओंसे घिरा हुआ है। उसके हाथमें मुरली है। चन्दनसे उसके श्रीअङ्गोंका शृङ्गार किया गया है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता उस

वह शान्त स्वभाववाला गोपीका बालक श्यामसुन्दरकी उस मनोहर झाँकीको देखकर ध्यानसे विरत हो गया। ध्यान टूटनेपर जब फिर

चिर-शान्त परात्पर पुरुषकी स्तुति कर रहे हैं।

वह उनका दर्शन न कर सका तब शोकसे पीड़ित हो गया। ध्यानगत बालकको पुन: न देखनेपर वह गोपीकुमार पीपलकी जड़पर बैठकर रोने

लगा। तब उस रोते हुए बालकको सम्बोधित करके आकाशवाणी हुई। आकाशवाणीका कथन सत्य, प्रबोधयुक्त, हितकर एवं संक्षिप्त था।

तेरे दृष्टिपथमें आ चुका है, वही इस समय पर्याप्त

आकाशवाणी बोली—'बालक! एक बार जो रूप

क्योंकि जिनके अन्त:करणकी वासना परिपक्र

है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं हो सकता;



नहीं हुई है, ऐसे कुयोगियोंको उस स्वरूपका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है। तेरे इस शरीरका

#### हा तर इस शरारका । नहा हाता। —————

ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी व्युत्पत्ति

सौति कहते हैं — शौनकजी! तदनन्तर कुछ कल्प व्यतीत होनेपर जब ब्रह्माजी पुनः सृष्टि-कार्यमें संलग्न हुए, तब उनके 'नरद' नामक कण्ठदेशसे मरीचि आदि मुनियोंके साथ वे

शापमुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारणसे उन मुनीन्द्रकी 'नारद' नामसे ख्याति हुई। ब्रह्माजीका जो पुत्र उनके चेतस् (चित्त)-से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने 'प्रचेता' रखा। जो उनके दक्षिण पार्श्वसे सहसा उत्पन्न हुआ, वह सब कर्मोंमें दक्ष होनेके कारण 'दक्ष' कहलाया।

वेदोंमें कर्दम शब्द छायाके अर्थमें विद्यमान है। जो बालक ब्रह्माजीके कर्दम अर्थात् छायासे प्रकट हुआ, उसका नाम 'कर्दम' रखा गया। इसी तरह मरीचि शब्द वेदोंमें तेजोभेदके अर्थमें आता है।

अत: जो बालक तत्काल अत्यन्त तेजस्वी रूपमें

तू पुनः जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाले गोविन्दका दर्शन करेगा।' यह सुनकर वह बालक बड़ी प्रसन्नताके साथ पुनः ध्यानके प्रयाससे विरत हो गया। उसने समय आनेपर मन-ही-मन श्रीकृष्णका

अन्त होनेपर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तब

त्याग दिया। उस समय स्वर्गलोकमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं। आकाशसे पृथ्वीपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद शापमुक्त हो गये। गोप-शरीरका त्याग करके वह जीव ब्रह्म-विग्रहमें विलीन हो गया। वह नित्यस्वरूप

तो है ही, पूर्वकालमें उसका आविर्भाव हुआ

स्मरण करते हुए तीर्थभूमिमें अपने शरीरको

और भिन्न कालमें वह तिरोहित हो गया। नित्यरूपधारी जो भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छासे आविर्भाव अथवा तिरोभाव होता है। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिका स्पर्श नहीं होता। (अध्याय २०-२१)

प्रकट हुआ, वह 'मरीचि' कहलाया। जिस बालकने जन्मान्तरमें क्रतुसंघ (यज्ञसमूह)-का सम्पादन किया था, वह वर्तमान जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र होनेपर भी उसी क्रतुके नामपर 'क्रतु' कहलाया। ब्रह्माजीका मुख प्रधान अङ्ग है। उस अङ्गसे उत्पन्न हुआ बालक इर अर्थात् तेजस्वी

था, इसलिये 'अङ्गिरा' नामसे प्रसिद्ध हुआ।

शौनक! भृग् शब्द अत्यन्त तेजस्वीके अर्थमें

विद्यमान है। ब्रह्माजीसे उत्पन्न जो बालक अत्यन्त तेजस्वी हुआ, उसका नाम 'भृगु' हुआ। जो बालक होनेपर भी तत्काल अत्यन्त तेजके कारण अरुण वर्णका हो गया और उच्च कोटिकी

अरुण वणका हा गया आर उच्च कााटका तपस्याके कारण तेजसे प्रज्वलित होने लगा, वह 'अरुण' नामसे विख्यात हुआ। जिस योगीके

योगबलसे हंस उसके अधीन रहते थे, वह परम

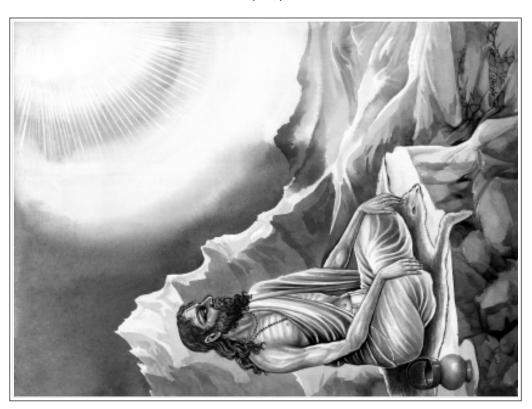



रजोगुणप्रधान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं तथा जिनमें तमोगुणकी प्रधानता है, वे 'रुद्र' कहे गये हैं।

उनके वेगको रोकना कठिन है। वे बड़े भयंकर

हैं। उन रुद्रोंमेंसे एकका नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान् शंकरके अंश हैं। वे ही जगत्का संहार

करनेवाले हैं। शुद्ध सत्त्वस्वरूप जो शिव हैं, वे

सत्पुरुषोंको कल्याण प्रदान करनेवाले हैं। अन्य

रुद्र श्रीकृष्णकी कलामात्र हैं। केवल भगवान्

और सनन्दन नामसे विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम

साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही सनातन पुरुष हैं।

जो उनका भक्त है, वह भी वास्तवमें उन्हींके

समान है। इसीलिये वह तीसरा कृष्ण-भक्त

योगीन्द्र बालक 'हंसी' नामसे विख्यात हुआ।

तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाताका अत्यन्त प्रीतिपात्र हुआ,

उसका नाम 'वसिष्ठ' रखा गया। जिस बालकका

तपमें सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो सम्पूर्ण कर्मोंमें संयत रहा, वह अपने उसी गुणके कारण

'यति' कहलाया। वेदोंमें 'पुल' शब्द तपस्याके

अर्थमें आता है और 'ह' स्फुट-अर्थमें। जिस

तपस्या करता और दूसरोंको भी उसकी प्राप्ति

करा सकता था तथा जो तपस्याका भार वहन

करनेमें पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी योग्यताके

कारण 'वोढु' कहलाया। मुने! जो बालक

बालकमें स्फुटरूपसे तपस्याका समूह लक्षित विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णके हुआ, वह उसी लक्षणसे 'पुलह' कहलाया। दो अंश हैं। वे दोनों ही समान सत्त्वस्वरूप हैं। (पुलका अर्थ है-तप:-समूह और 'स्त्य' शब्द ब्रह्मन्! यह बात मैंने रुद्रकी उत्पत्तिके प्रसंगमें अस्ति—'है' के अर्थमें आया है) जिसके बतायी है। आप उसे भूल क्यों रहे हैं। सच है, पूर्वजन्मोंके तप:समूह विद्यमान हैं; इसी कारण सभी लोग भगवान्की मायासे मोहित हो जाते हैं। जो तप:-संघस्वरूप है; वह इसी व्युत्पत्तिके द्वारा मुनियोंको भी मतिभ्रम हो जाया करता है। 'पुलस्त्य' के नामसे विख्यात हुआ। 'त्रि' शब्द 'सनक' ब्रह्माके प्रथम, 'सनन्दन' द्वितीय, 'सनातन' तृतीय और भगवान् 'सनत्कुमार' चतुर्थ पुत्र हैं। त्रिगुणमयी प्रकृतिके अर्थमें आता है और 'अ' विष्णुके अर्थमें। जिसकी उन दोनोंके प्रति समान मुने! ब्रह्माजीने उन प्रथम चार पुत्रोंसे सृष्टि भक्ति है, उस बालकको 'अत्रि' कहा गया। करनेके लिये कहा। परंतु उनके लिये यह कार्य जिसके मस्तकपर तपस्याके तेजसे प्रकट हुई असह्य हो गया। इससे ब्रह्माजीको बड़ा क्रोध अग्निशिखास्वरूपिणी पाँच जटाएँ थीं, उसका नाम हुआ। उसी क्रोधसे रुद्रोंकी उत्पत्ति हुई। सनक 'पञ्चशिख' हुआ। जिसने दूसरे जन्ममें आन्तरिक और सनन्दन-ये दोनों शब्द आनन्दके वाचक अन्धकारसे रहित प्रदेशमें तप किया था, उस हैं। वे दोनों बालक भक्तिभावसे परिपूर्ण होनेके शिशुका नाम 'अपान्तरतमा' हुआ। जो स्वयं कारण सदा आनन्दित रहते हैं, इसलिये सनक

तपस्याके तेजसे सदा दीप्तिमान् रहता था तथा वालक सनातन नामसे विख्यात हुआ। 'सनत्' तपस्यामें जिसके चित्तकी स्वाभाविक रुचि थी, वह 'रुचि' नामसे प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्माजीके शिशु। नित्य शैशवावस्थासे सम्पन्न होनेके कारण क्रोधके समय ग्यारहकी संख्यामें प्रकट हुए और रोने लगे, वे रोदनके ही कारण 'रुद्र' कहलाये। मुने! इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके पुत्रोंके नामोंकी स्मैति [फिर] बोले—जिनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, वे भगवान् विष्णु पालक हैं। आख्यानको सुनिये। (अध्याय २२)

ब्रह्माजीसे सृष्टिके लिये दारपरिग्रहकी प्रेरणा पाकर डरे हुए नारदका स्त्री-संग्रहके दोष बताकर तपके लिये जानेकी आज्ञा माँगना

सौति कहते हैं - सृष्टिकर्ता ब्रह्माने अपने तीन प्रकारकी स्त्रियाँ पायी जाती हैं—साध्वी, भोग्या सब बालकोंको सृष्टिके कार्यमें लगाकर नारदजीको और कुलटा। वे सब-की-सब स्वार्थपरायणा होती

भी सृष्टि करनेके लिये प्रेरित किया। उन्होंने वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान् नारदसे यह सत्य,

हितकर, वेदसारस्वरूप और परिणाममें सुख

66

देनेवाली बात कही।

ब्रह्माजी बोले - कुलमें श्रेष्ठ मेरे प्राणवल्लभ

पुत्र नारद! आओ। तुम ज्ञानदीपकी शिखासे अज्ञानान्धकारका निवारण करनेवाले हो। तुमसे

यह बात छिपी नहीं है कि जन्मदाता पिता परम

गुरु है। वह सभी वन्दनीय पुरुषोंमें सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादाता और मन्त्रदाता दोनों समान हैं तथा पितासे भी बढ़कर हैं। बेटा! मैं तुम्हारा पिता,

पालक, विद्यादाता एवं मन्त्रदाता भी हूँ। तुम मेरी सेवा करती है, भक्तिसे नहीं। वे अपने स्वार्थकी आज्ञासे मेरी ही प्रसन्नताके लिये विवाह कर लो।

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर मुनिवर नारदके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वे भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले।

नारदजीने कहा—तात! वही पिता, वही गुरु, वहीं बन्धु, वहीं पुत्र और वहीं मेरा ईश्वर है, जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न

करा दे\*। यदि बालक अज्ञानवश कुमार्गपर चल रहे हों तो उन्हींको जो उस मार्गसे हटाता है, वही करुणानिधान पिता है। जो श्रीकृष्ण-चरणोंमें लगी

हुई भक्तिका त्याग कराकर पुत्रको दूसरे किसी विषयमें लगाये, वह कैसा पिता है ? स्त्रीसंग्रह केवल दु:खका

ही कारण है। उससे सुख नहीं मिलता। वह तपस्या, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं सत्कर्मोंमें विघ्न उपस्थित मस्तक झुका ब्रह्माजीकी परिक्रमा एवं प्रणाम करके करनेवाला है। ब्रह्मन्! मूढ्चित्त गृहस्थोंके घरोंमें वे वहाँसे जानेको उद्यत हुए।

हैं। साध्वी स्त्री परलोकके भयसे, इस लोकमें अपनेको यश मिलनेके लोभसे तथा कामासक्तिसे भी निरन्तर

स्वामीकी सेवा करती है। भोग्या स्त्री भोगकी अभिलाषिणी होती है। वह सदा केवल कामासक्तिसे

ही प्रियतम पतिकी सेवा करती है। भोगके सिवा और किसी हेत्से वह क्षणभर भी सेवा नहीं करती। भोग्या स्त्री जबतक वस्त्र, आभूषण, सम्भोग तथा

सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती है, तबतक ही स्वामीके वशमें रहकर प्यारी बनी रहती है। कुलटा नारी कुलमें अंगारके समान है। वह कुलका नाश करनेवाली है। कुलटा स्त्री कपटसे ही स्वामीकी

सिद्धिके लिये सुधाके समान मधुर वचन बोलती हैं। क्रोध होनेपर उनके मुखसे विषके समान दु:सह वचन निकलता है। यदि उनकी बातपर विश्वास किया जाय तब तो सर्वनाश ही हो जाता है। उनके अभिप्रायको समझना बहुत कठिन है। केवल

उनका कर्म छिपा होता है। सर्वज्ञ! आप सब कुछ जानते हैं; क्योंकि आत्माराम पुरुषोंके ईश्वर हैं। प्रभो! मुझपर अनुग्रह कीजिये और अब मुझे विदा दीजिये। आप कल्पवृक्षसे भी बढ़कर हैं। मैं

आपसे श्रीकृष्ण-भक्तिकी याचना करता हूँ। ऐसा कहकर नारदजीने पिताके चरण-कमलोंको पकडकर मङ्गलमय तपके निमित्त जानेके लिये आज्ञा माँगी। फिर दोनों हाथ जोडकर भक्तिभावसे

(अध्याय २३)

<sup>\*</sup> स पिता स गुरुर्बन्धुः स पुत्रः स मदीश्वरः। यः श्रीकृष्णपादपद्मे दृढां भक्तिं च कारयेत्॥ (ब्रह्मखण्ड २३। १७)

## ब्रह्माजीका नारदको गृहस्थधर्मका महत्त्व बताते हुए विवाहके लिये राजी करना और नारदका पिताकी आज्ञा ले शिवलोकको जाना

सौति कहते हैं -- नारदको इस प्रकार जाते

देख ब्रह्माजी उदास हो गये और इस प्रकार बोले।

ब्रह्माजीने कहा—अच्छी बात है। बेटा!

तुम तपस्याके लिये जाओ। अब संसारकी सृष्टि

करनेसे मेरा भी क्या प्रयोजन है? मैं सर्वेश्वर

श्रीकृष्णको जाननेके लिये गोलोकको जाऊँगा।

सनक, सनन्दन, सनातन तथा चौथा बेटा सनत्कुमार-ये चारों वैरागी हैं ही। यति, हंसी,

आरुणि, वोदु तथा पञ्चशिख—ये सब पुत्र तपस्वी हो गये। फिर संसारकी रचनासे मेरा क्या

प्रयोजन? मरीचि, अङ्गिरा, भृगु, रुचि, अत्रि,

कर्दम, प्रचेता, क्रतु और मनु—ये मेरे आज्ञापालक हैं। समस्त पुत्रोंमें केवल विसष्ठ ऐसे हैं, जो सदा

मेरी आज्ञाके अधीन रहते हैं। उपर्युक्त पुत्रोंके सिवा अन्य सब-के-सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञासे बाहर हैं। ऐसी दशामें मेरा संसारकी सृष्टिसे क्या प्रयोजन है ? बेटा! सुनो। मैं तुम्हें वेदोक्त

मङ्गलमय वचन सुना रहा हूँ। वह वचन परम्परा-क्रमसे पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षरूप चारों पुरुषार्थींको देनेवाला है। समस्त विद्वान् धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी

इच्छा रखते हैं; क्योंकि ये वेदोंमें विहित तथा विद्वानोंकी सभाओंमें प्रशंसित हैं। वेदोंमें जिसका विधान है वह धर्म है और जिसका निषेध है वह

अधर्म है। ब्राह्मणको चाहिये कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदोंका

करे। उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा

अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होनेपर गुरुको दक्षिणा दे। इसके बाद उत्तम कुलमें उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाववाली कन्याके साथ विवाह

तथा नीच कुलमें उत्पन्न होती हैं, वे ही स्त्रियाँ कुलटा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामीकी सेवा एवं प्रशंसा करती है और कुलटा

सद्गुणशाली पतिकी भी सेवा नहीं करती। उलटे उसकी निन्दा करती है। अतः साधुपुरुष प्रयत्नपूर्वक

उत्पन्न हुई नारी ही माता-पिताके दोषसे उद्दण्ड

होती है। वही दुष्टा तथा सब कर्मोंमें स्वतन्त्र होती

है। बेटा! सभी स्त्रियाँ दृष्ट नहीं होती हैं; क्योंकि

वे लक्ष्मीकी कलाएँ हैं। जो अप्सराओंके अंशसे

उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह करे। उसके गर्भसे अनेक पुत्रोंको जन्म देकर

वृद्धावस्थामें तपस्याके लिये जाय। आगमें निवास करना उत्तम है, साँपके मुखमें तथा काँटेपर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुँहसे दुर्वचन निकालनेवाली स्त्रीके साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं

है। वह इन अग्नि, सर्प और कण्टकसे भी अधिक दु:खदायिनी होती है। बेटा! मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है। अब तुम मुझे यही गुरुदक्षिणा दो कि विवाह कर लो। वत्स! तुम्हारी पूर्वजन्मकी

पत्नी मालती उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है। तुम किसी मङ्गलमय दिन और क्षणमें उसके साथ विवाह करो। वह सती तुम्हें पानेके लिये ही मनुवंशी संजयके घरमें जन्म लेकर भारतवर्षमें तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम

रत्नमाला है। वह लक्ष्मीकी कला है। तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्षमें लोगोंकी तपस्याका फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्यको अध्ययनके पश्चात् पहले गृहस्थ होना

चाहिये, फिर वानप्रस्थ। तत्पश्चात् मोक्षके निमित्त तपस्याका आश्रय लेना चाहिये। वेदमें यही क्रम सुना गया है। श्रुतिमें यह भी सुना गया है कि

वैष्णवोंके लिये श्रीहरिकी पूजा ही तपस्या है। तुम

पितसेवामें तत्पर होती है। अच्छे कुलकी स्त्री कभी उद्दण्ड नहीं हो सकती। पद्मरागमणिकी खानमें काँच वैष्णव हो। अत: घरमें रहो और श्रीकृष्ण-चरणोंकी कैसे पैदा हो सकता है? नारद! नीच कुलमें अर्चना करो। बेटा! जिसके भीतर और बाहर

है ? जिसके बाहर और भीतर श्रीहरि नहीं हैं अर्थात् जो श्रीहरिको अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, उसे भी व्यर्थकी तपस्यासे क्या लेना-देना है ? तपस्याके द्वारा श्रीहरिकी ही आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं है। बेटा! जहाँ-तहाँ कहीं भी रहकर की हुई श्रीकृष्णकी सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम मेरे कहनेसे ही घरमें रहकर श्रीहरिका भजन करो। मुनिश्रेष्ठ! गृहस्थ बनो; क्योंकि गृहस्थोंको सदा ही सुख मिलता है। पत्नीके परिग्रहका प्रयोजन है पुत्रकी प्राप्ति; क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राणवल्लभा पितयोंसे भी अधिक प्रिय होता है। पुत्रसे बढ़कर कोई बन्धु नहीं है तथा पुत्रसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जीतनेकी इच्छा करे। एकमात्र पुत्रसे ही पराजयकी कामना करे। कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिये नहीं (पुत्रके लिये) रखा जाता है; इसलिये भी पुत्र प्रिय होता है। अत: प्रियतम पुत्रको अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना चाहिये। शौनक! ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये।

श्रीहरि ही विद्यमान हैं, उसे तपस्यासे क्या लेना

९०

तब ज्ञानिशिरोमणि नारदने पितासे यह बात कही। **नारदजी बोले**—तात! जो स्वयं सब कुछ
जानकर अपने पुत्रको कुमार्गमें लगाता है, वह

सारा संसार पानीके बुलबुलेके समान नश्वर है। जैसे जलको रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार

पिता दयालु कैसे माना जा सकता है? ब्रह्मन्!

जस जलका रखा मिथ्या होता है, उसा प्रकार तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्रीहरिकी दासता छोड़कर विषयके लिये चञ्चल रहता है उसका दर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया।

है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया। भवसागरमें कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र या बन्धु है? कर्ममयी तरङ्गोंके उठनेसे इन सबका संयोग हो जाता है और उन तरङ्गोंके शान्त होनेपर ये एक-दूसरेसे बिछुड़

जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है, वही मित्र है,

वही पिता और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता



है, वह तो शत्रु है। उसे पिता कैसे कहा जा सकता है? तात! इस प्रकार मैंने शास्त्रके अनुसार वेदका बीज (सारतत्त्व) बताया। यद्यपि यह ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञाका

पालन करना चाहिये। भगवन्! पहले मैं नर-

नारायणके आश्रमपर जाऊँगा। वहाँ नारायणकी

ऐसा कहकर नारदमुनि पिताके सामने चुप हो रहे, उसी क्षण उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी। पिताके सामने क्षणभर खड़े रहकर मुनिवर नारदने फिर यह मङ्गलदायक वचन कहा।

वार्ता सुननेके पश्चात् पत्नी-परिग्रह करूँगा।

श्रीनारद बोले—पिताजी! पहले मुझे कृष्णमन्त्रका उपदेश दीजिये, जो मेरे मनको अभीष्ट है। श्रीकृष्णमन्त्र-सम्बन्धी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणोंका वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइये। इसके बाद आपकी प्रसन्नताके लिये मैं दार-संग्रह

पुत्रसे फिर इस प्रकार बोले।

करूँगा; क्योंकि मनकी इच्छा पूर्ण हो जानेपर ही मनुष्यको कोई काम करनेमें सुख मिलता है। नारदकी यह बात सुनकर ज्ञानवेत्ताओंमें श्रेष्ठ कमलजन्मा ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए और अपने

(अध्याय २४)

ब्रह्माजीने कहा - वत्स! भगवान् शंकर तुम्हारे पूर्वजन्मके गुरु हैं और हमारे भी पुरातन

गुरु हैं। अत: तुम उन्हीं ज्ञानियोंके गुरु कल्याणदाता शान्तस्वरूप शिवके पास जाओ। वहीं उन पुरातन गुरुसे भगवन्मन्त्रका ज्ञान प्राप्त करके नारायणकी

सौति कहते हैं — शौनक! तदनन्तर विप्रवर

नारद क्षणभरमें बड़ी प्रसन्नताके साथ शिवके मनोहर धाममें जा पहुँचे। भगवान् शिवका वह

अभीष्ट लोक ध्रुवसे एक लाख योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी शिवने दिव्य रत्नोंद्वारा उसका निर्माण किया है। आधारशून्य आकाशमें योगबलसे शम्भुद्वारा

धारण किया गया वह विचित्र लोक भाँति-भाँतिके दिव्य भवनोंसे सुशोभित है तथा दिन-रात तेजसे उद्भासित होता रहता है। पवित्र अन्त:करणवाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनीन्द्रशिरोमणि महात्माजन ही उस लोकका दर्शन कर पाते हैं।

मुने! वहाँ सूर्य और चन्द्रमाकी किरणें नहीं पहुँच पातीं। परकोटोंके रूपमें प्रकट हुए अत्यन्त ऊँचे, बहुत बढ़े हुए तथा ज्वालाओंसे जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोकको चारों ओरसे घेरकर स्थित हैं। उस श्रेष्ठ धामका विस्तार एक लाख योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नोंके बने हुए तीन हजार

गृह हैं। हीरेके सार-तत्त्वसे बने हुए भाँति-भाँतिके चित्र-विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढाते हैं। वहाँ माणिक्य तथा मुक्तामणिके दर्पण हैं। विश्वकर्माने उस लोकको सपनेमें भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिवसेवी महात्माजन ही

उसमें कल्पपर्यन्त निरन्तर वास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों-करोड़ों सिद्धों तथा शिव-

पार्षदोंसे युक्त है। वहाँ लाखों विकट भैरव निवास

करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं।

नारदजीको भगवान् शिवका दर्शन, शिवद्वारा नारदजीका सत्कार तथा उनकी मनोवाञ्छापूर्तिके लिये आश्वासन

शिवलोकको चले गये।

आओ। शौनक! ऐसा कहकर तीनों लोकोंका

धारण-पोषण करनेवाले ब्रह्माजी चुप हो गये और

नारदमुनि पिताको भक्तिभावसे प्रणाम करके

सुन्दर फूलोंसे भरे हुए मन्दार आदि देववृक्षोंसे वह सदा आवेष्टित है। सुन्दर कामधेनुएँ उस धामकी उसी तरह शोभा बढ़ाती हैं, जैसे सैकड़ों बलाकाएँ आकाशकी। उस लोकको देखकर

नारदम्नि मन-ही-मन बडे विस्मित हुए और सोचने लगे—'जहाँ ज्ञानियों तथा योगियोंके गुरु निवास करते हैं, वहाँ ऐसी विचित्रताका होना क्या आश्चर्य है? यह सृष्टिलोक त्रिलोकीसे

अत्यन्त विलक्षण है और भय, मृत्यू, रोग, पीडा

तथा जरावस्थाको हर लेनेवाला है। नारदजीने देखा, दूर सभा-मण्डपके मध्य-भागमें शान्तस्वरूप, कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान हैं। उनके पाँच मुख पाँच चन्द्रमाओंके समान आह्लाददायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुखमें प्रफुल्ल कमलके समान तीन-तीन नेत्र हैं। उन्होंने मस्तकपर गङ्गाजीको धारण कर

रखा है तथा उनके भालदेशमें निर्मल चन्द्रमाका मुकुट शोभा पा रहा है। तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमती पीली जटा धारण करनेवाले दिगम्बर भगवान् शिव उस समय आकाशगङ्गामें उत्पन्न कमलोंके बीज (पद्माक्ष)-की मालासे सानन्द 'श्रीकृष्ण' नामका जप कर रहे थे।

उनकी अङ्गकान्ति गौर वर्णकी है, वे अनन्त और अविनाशी हैं। उनके कण्ठमें सुन्दर नील चिह्न शोभा पाता है। वे नागराजके हारसे अलंकृत हैं।

बड़े-बड़े योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र और मुनीन्द्र उनके

चरणोंकी वन्दना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं, सिद्धिविधानके कारण हैं, मृत्युञ्जय हैं तथा काल और यमका भी अन्त करनेवाले हैं। उनका मुख

93

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

प्रसन्नतासूचक हास्यसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ता है। वे सम्पूर्ण आश्रितोंको कल्याण तथा

अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले हैं। सदा शीघ्र ही संतृष्ट होनेवाले, भवरोगसे रहित, भक्तजनोंके प्रिय

तथा भक्तोंके एकमात्र बन्धु हैं। दूरसे देखनेके पश्चात् निकट जाकर मुनिने भगवान् शूलपाणिको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय मुनिके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। वे तीन तारवाली वीणा बजाते हुए कलहंसके समान मध्र कण्ठसे पुनः श्रीकृष्णका

गुणगान करने लगे। ब्रह्माजीके पुत्र और वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ मुनीन्द्रशिरोमणि नारदको आया देख भगवान् शंकर योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र और महर्षियोंके साथ मुस्कराते हुए सिंहासनसे वेगपूर्वक उठकर खड़े

ब्राह्मणोंके आह्निक आचार तथा भगवान्के पूजनकी विधिका वर्णन

सौति कहते हैं -- शौनकजी! देवर्षि नारदने भगवान् शंकरसे श्रीहरिके स्तोत्र, कवच, मन्त्र, उत्तम पुजाविधान, ध्यान तथा उनके तत्त्वज्ञानकी याचना की। महेश्वरने उन्हें स्तोत्र, कवच, मन्त्र,

ध्यान, पूजाविधि तथा उनके पूर्वजन्म-सम्बन्धी ज्ञानका उपदेश दिया। वह सब कुछ पाकर

मुनिश्रेष्ठ नारदका मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागतवत्सल गुरु भगवान् शिवको भक्तिभावसे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा।

नारदजी बोले—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो! आप ब्राह्मणोंके आह्निक आचार (दिनचर्या या नित्य-कर्म)-का वर्णन कीजिये, जिससे प्रतिदिन स्वधर्मपालन हो सके। श्रीमहेश्वरने कहा—प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तमें किये गये शुभदायक वेदोक्त स्तोत्रसे स्तुति करके पुन: प्रणाम करनेके अनन्तर भगवान् शिवकी आज्ञा ले नारदजी उनके वाम-भागमें बैठे। वहीं उन्होंने जगत्की वाञ्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्

हो गये। फिर उन्होंने मुनिको बड़े वेगसे पकड़कर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन

आदि दिये। साथ ही उन तपोधनसे आनेका प्रयोजन और कुशल-मङ्गल पूछा। इसके बाद

भगवान् शम्भु उत्तम रत्नोंके बने हुए श्रेष्ठ एवं

सुन्दर सिंहासनपर अपने प्रमुख पार्षदोंके साथ

बैठे। किंतु ब्रह्माजीके पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने भक्तिभावसे प्रभुको प्रणाम करके दोनों हाथ

जोड़कर उनकी स्तुति की। गन्धर्वराजके द्वारा

शिवसे अपनी हार्दिक अभिलाषा बतायी। मुनिका वह वचन सुनकर कृपानिधान शंकरने तुरंत प्रतिज्ञापूर्वक कहा—'बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी।' (अध्याय २५)

सहस्रदल-कमलपर विराजमान गुरुदेवका चिन्तन करे। ध्यानमें यह देखे कि ब्रह्मरन्ध्रवर्ती सहस्रदल-

कमलपर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं, मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं, व्याख्याकी मुद्रामें उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्यके प्रति उनके हृदयमें बड़ा स्नेह है। मुखपर प्रसन्नता छा रही है। वे शान्त तथा निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले हैं और साक्षात् परब्रह्मस्वरूप

हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिन्तन करना चाहिये। इस तरह ध्यान करके मन-ही-मन गुरुकी आराधना करे। तदनन्तर निर्मल, श्वेत, सहस्रदलभूषित, विस्तृत हृदयकमलपर विराजमान इष्टदेवका चिन्तन करे।

जिस देवताका जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया है, वैसा ही चिन्तन करना चाहिये। गुरुकी आज्ञा ले समयोचित कर्तव्यका पालन करना चाहिये।

उठकर रात्रिमें पहने हुए कपडेको बदल दे और क्रम यह है कि पहले गुरुका ध्यान करके उन्हें अपने ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित सूक्ष्म, निर्मल, ग्लानिरहित प्रणाम करे। फिर उनकी विधिवत् पूजा करनेके

९३

गुरु चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और तापसे रहित स्थानमें गड्ढा खोद उसीमें मल-वरुण हैं, गुरु ही माता-पिता और सुहृद् हैं तथा मूत्रका त्याग करना चाहिये। गुरु ही परब्रह्म परमात्मा हैं। गुरुसे बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्टदेवके रुष्ट होनेपर गुरु शिष्य अथवा साधककी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। परंतु गुरुदेवके रुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उस साधककी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं। जिसपर गुरु सदा संतुष्ट हैं, उसे पग-पगपर विजय प्राप्त होती है और जिसपर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिये सदा सर्वनाशकी ही सम्भावना रहती है। जो मूढ भ्रमवश गुरुकी पूजा न करके इष्टदेवका पूजन करता है,वह सैकड़ों ब्रह्महत्याओंके पापका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेदमें साक्षात् भगवान् श्रीहरिने भी ऐसी बात कही है। इसलिये गुरु इष्टदेवसे भी बढ़कर परम पूजनीय हैं। मुने! इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्टदेवका ध्यान एवं स्तवन करके साधक वेदमें बताये हुए स्थानपर पहुँचकर प्रसन्नतापूर्वक मल और मूत्रका त्याग करे। जल, जलके निकटका स्थान, बिलयुक्त भूमि, प्राणियोंके निवासके निकट,

कृदके मैदान), विशाल वन, मचानके नीचेका

पश्चात् उनकी आज्ञा ले इष्टदेवका ध्यान एवं पूजन

करे। गुरु ही देवताके स्वरूपका दर्शन कराते हैं। वे ही इष्टदेवके मन्त्र, पूजाविधि और जपका उपदेश

देते हैं। गुरुने इष्टदेवको देखा है; किंतु इष्टदेवने

गुरुको नहीं देखा है। इसलिये गुरु इष्टदेवसे भी

बढकर हैं। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वरदेव

हैं, गुरु आद्या प्रकृति—ईश्वरी (दुर्गा देवी) हैं,

करे; रातमें पश्चिमकी ओर मुँह करके और संध्याकालमें दक्षिणकी ओर मुँह रखते हुए मलोत्सर्ग तथा मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। मौन रहकर, जोर-जोरसे साँस न लेते हुए मलत्याग करे, जिससे उसकी दुर्गन्ध नाकमें न जाय। मलत्यागके पश्चात् उस मलको मिट्टी डालकर ढक दे। तदनन्तर बुद्धिमान् पुरुष गुदा आदि अङ्गोंको शुद्ध करे। पहले ढेले या मिट्टीसे गुदा आदिकी शुद्धि करे। तत्पश्चात् उसे जलसे धोकर शुद्ध करे। मृत्तिकायुक्त जो जल शौचके उपयोगमें आता है, उसका परिमाण सुनो। मूत्रत्यागके पश्चात् लिङ्गमें एक बार मिट्टी लगाये और धोये। फिर बायें हाथमें चार बार मिट्टी लगाकर धोये। तत्पश्चात् दोनों हाथोंमें दो बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिये, यह मृत्र-शौच कहा गया। यदि मैथुनके अनन्तर मूत्र-शौच करना हो तो उसमें मिट्टी लगाने और धोनेकी संख्या दुगुनी कर दे अथवा मैथुनके अनन्तरका शौच मूत्र-शौचकी देवालयके समीप, वृक्षकी जड़के पास, मार्ग, हलसे जोती हुई भूमि, खेतीसे भरे हुए खेत, अपेक्षा चौगुना होना चाहिये। मलत्यागके पश्चात् गोशाला, नदी, कन्दराके भीतरका स्थान, फुलवाड़ी, लिङ्गमें एक बार, गुदामें तीन बार, बायें हाथमें कीचडयुक्त अथवा दलदलकी भूमि, गाँव आदिके दस बार तथा दोनों हाथोंमें सात बार मिट्टी देनी चाहिये। छठे बार मिट्टी लगाकर धोनेसे पैरोंकी भीतरकी भूमि, लोगोंके घरके आसपासका स्थान, मेख या खम्भेके पास, पुल, सरकंडोंके वन, शुद्धि होती है। गृहस्थ ब्राह्मणोंके लिये मलत्यागके श्मशानभूमि, अग्निके समीप, क्रीडास्थल (खेल-अनन्तर यही शौच बताया गया है। विधवाओंके

लिये इस शौचका परिमाण दुगुना बताया गया है।

ढेर पत्ते जमा हों वह भूमि, जहाँ घनी दूब उगी

हो अथवा कुश जमे हों वह स्थान, बाँबी, जहाँ

वृक्ष लगाये गये हों वहाँकी भूमि तथा जो किसी

विशेष कार्यके लिये झाड-बुहारकर साफ की

गयी हो, वह भूमि-इन सबको छोड़कर सूर्यके

दिनमें उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग

लिये गृहस्थोंकी अपेक्षा चौगुने शौचका विधान करके मुख शुद्ध करनेके पश्चात् दँतुवनसे दाँतकी सफाई करे। फिर सोलह बार कुल्ला करके मुँह किया गया है। उपनयनरहित द्विज, शूद्र तथा स्त्रीके लिये उतने ही शौचका विधान है, जितनेसे शुद्ध करे। नारद! दाँत माँजनेके लिये जो काठकी लकड़ी ली जाती है, उसके विषयमें भी कुछ

उन-उन अङ्गोंमें लगे हुए मलके लेप और दुर्गन्ध मिट जायँ। क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी गृहस्थ ब्राह्मणोंके समान शौचका विधान है। वैष्णव

आदि मुनियोंके लिये दुगुना शौच कहा गया है। शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको शौचके उपर्युक्त नियममें न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिये;

क्योंकि विहित नियमका उल्लङ्घन करनेपर प्रायश्चित्तका भागी होना पड़ता है। नारद! अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियमके

विषयमें सावधान होकर सुनो! मिट्टीसे शुद्धि करनेपर हैं। बेर, देवदारु, मन्दार (आक), सेमर, कँटीले ही वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियमका उल्लङ्कन करे तो वह अशुद्ध ही है। बाँबीकी मिट्टी, चूहोंकी खोदी हुई मिट्टी और पानीके भीतरकी

मिट्टी भी शौचके उपयोगमें न लाये। शौचसे बची हुई मिट्टी, घरकी दीवारसे ली हुई मिट्टी तथा लीपने-पोतनेके काममें लायी हुई मिट्टी भी शौचके लिये त्याज्य है। जिसके भीतर प्राणी रहते हों,

जहाँ पेड्से गिरे हुए पत्तोंके ढेर लगे हों तथा जहाँकी भूमि हलसे जोती गयी हो, वहाँकी भी मिट्टी न ले। कुश और दूर्वाके जड़से निकाली गयी, पीपलकी जडके निकटसे लायी गयी तथा शयनकी वेदीसे निकाली गयी मिट्टीको भी

शौचके काममें न लाये। चौराहेकी, गोशालाकी, गायकी खुरीकी, जहाँ खेती लहलहा रही हो, उस खेतकी तथा उद्यानकी मिट्टीको भी त्याग दे।

ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपर्युक्त शौचाचारके पालनमात्रसे शुद्ध हो जाता है तथा जो शौचसे हीन है, वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मोंके अयोग्य है। विद्वान् ब्राह्मण इस शौचाचारका

(चिड्चिडा या ऊँगा), सिन्धुवार (सँभालू या निर्गुण्डी), आम, करवीर (कनेर), खैर, सिरस, जाति (जायफल), पुत्राग (नागकेसर या कायफल), शाल (साखू), अशोक, अर्जुन, दूधवाला वृक्ष, कदम्ब, जामुन, मौलिसरी, उड़ (अढ़उल) और पलाश-ये वृक्ष दँतुवनके लिये उत्तम माने गये

नियम है, उसे सुनो। सामवेदमें श्रीहरिने आह्निक

प्रकरणमें इसका निरूपण किया है। अपामार्ग

वृक्ष तथा लता आदिको त्याग देना चाहिये। पीपल, प्रियाल (पियाल), तिन्तिडीक (इमली), ताड़, खजूर और नारियल आदि वृक्ष दँतुवनके उपयोगमें वर्जित हैं। जिसने दाँतोंकी शुद्धि नहीं की, वह सब प्रकारके शौचसे रहित है। शौचहीन पुरुष सदा अपवित्र होता है। वह समस्त कर्मींके लिये अयोग्य है। शौचाचारका पालन करके शुद्ध

धारण करके पैर धो आचमनके पश्चात् प्रात:-कालकी संध्या करे। इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण तीनों संध्याओंके समय संध्योपासना करता है, वह समस्त तीर्थोंमें स्नानके पुण्यका भागी होता है। जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, वह अपवित्र है। समस्त कर्मींके अयोग्य है। वह दिनमें जो काम करता है, उसके

हुआ ब्राह्मण स्नानके पश्चात् दो धुले हुए वस्त्र

फलका भागी नहीं होता। जो प्रातः और सायं संध्याका अनुष्ठान नहीं करता, वह शूद्रके समान है। उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्मसे बाहर निकाल देना चाहिये।\* प्रातः, मध्याह्न और सायं-\* नोपतिष्ठति यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् । स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः॥

(ब्रह्मखण्ड २६।५३)

एकादशीके व्रत और संध्योपासनासे हीन है, वह स्नान करनेके लिये आज्ञा दो।' द्विज शूद्रजातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले पापीकी तपोधन! ऐसा कहकर नाभितक जलमें प्रवेश करे और मन्त्रोच्चारणपूर्वक चार हाथ लम्बा-चौडा सुन्दर मण्डल बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थोंका आवाहन करे। जो-जो तीर्थ हैं, उन

दूर कर दो। महाभागे! पुण्य प्रदान करो और मुझे

९५

सबका वर्णन कर रहा हूँ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु॥

'हे गङ्गे ! यमुने ! गोदावरि ! सरस्वति ! नर्मदे ! सिन्धु! और कावेरि! तुम सब लोग इस जलमें निवास करो' (इस प्रकार आवाहन करनेसे सब

तीर्थ जलमें आ जाते हैं)। तदनन्तर नलिनी, नन्दिनी, सीता, मालिनी, महापथा, भगवान् विष्णुके पादार्घ्यसे प्रकट हुई त्रिपथगामिनी गङ्गा, पद्मावती, भोगवती, स्वर्णरेखा, कौशिकी, दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवामृता, विद्याधरी,

सुप्रसन्ना, लोकप्रसाधिनी, क्षेमा, वैष्णवी, शान्ता, शान्तिदा, गोमती, सती, सावित्री, तुलसी, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिका, लोपामुद्रा, दिति, रित, अहल्या, अदिति, संज्ञा, स्वधा, स्वाहा, अरुन्धती, शतरूपा तथा देवहूति

इत्यादि देवियोंका शुद्ध बुद्धिवाला बुद्धिमान् पुरुष स्मरण करे। इनके स्मरणसे स्नान कर अथवा बिना स्नान किये ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद विद्वान् पुरुष दोनों भुजाओंके

मूलभागमें, ललाटमें, कण्ठदेशमें और वक्ष:-

करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घरको जाय। वहाँ यत्नपूर्वक पैर धोकर धुले हुए दो वस्त्र धारण

स्थलमें तिलक लगाये। यदि ललाटमें तिलक न हो तो स्नान, दान, तप, होम, देवयज्ञ तथा पितृयज्ञ—सब कुछ निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण स्नानके पश्चात् तिलक करके संध्या और तर्पण करे। फिर भक्तिभावसे देवताओंको नमस्कार

भाँति एक कल्पतक कालसूत्र नामक नरकमें निवास करता है। प्रात:कालकी संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक गुरु, इष्टदेव, सूर्य, ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, माया, लक्ष्मी और सरस्वतीको प्रणाम करे। तत्पश्चात् गुड्, घी, दर्पण, मधु और सुवर्णका स्पर्श करके समयानुसार स्नान आदि करे। जब पोखरी या बावडीमें स्नान करे, तब धर्मात्मा एवं विद्वान् पुरुष पहले उसमेंसे पाँच पिण्ड मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दे। नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थमें स्नान करना चाहिये। पहले जलमें गोता लगाकर पुन: स्नानके लिये संकल्प करे। वैष्णव महात्माओंका स्नानविषयक संकल्प श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये होता है और गृहस्थोंका वह संकल्प किये हुए पापोंके नाशके उद्देश्यसे होता है। ब्राह्मण संकल्प करके अपने शरीरमें मिट्टी पोते। उस समय निम्नांकित वेद-मन्त्रका पाठ करे। मिट्टी लगानेका उद्देश्य शरीरकी शुद्धि ही है। शरीरमें मृत्तिका-लेपनका मन्त्र अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे। मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्॥ 'वसुन्धरे! तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ दौड़ते हैं और भगवान् विष्णुने अपने चरणोंसे तुम्हें आक्रान्त किया है (अथवा अवतारकालमें वे तुम्हारे ऊपर लीलाविहार करते हैं)। मृत्तिकामयी देवि! मैंने जो भी दुष्कर्म किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो।' उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। आरुह्य मम गात्राणि सर्वं पापं प्रमोचय॥ पुण्यं देहि महाभागे स्नानानुज्ञां कुरुष्व माम्।

'सैकड़ों भुजाओंसे सुशोभित वराहरूपधारी

श्रीकृष्णने एकार्णवके जलसे तुम्हें ऊपर उठाया

संध्याका परित्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्महत्या

और आत्महत्याके पापका भागी होता है। जो

| ९६ संक्षिप्त ब्रह्म                                     | वैवर्तपुराण<br>                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| करे। तत्पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष मन्दिरमें जाय। यह      | अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। कोई-कोई वैष्णव             |
| साक्षात् श्रीहरिका ही कथन है। जो स्नान करके             | पुरुष श्रीहरिको प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह सुन्दर        |
| पैर धोये बिना ही मन्दिरमें घुस जाता है, उसका            | तथा पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई बारह             |
| स्नान, जप और होम आदि सब नष्ट हो जाता है।                | द्रव्योंका उपचार और कोई पाँच वस्तुओंका उपचार           |
| जो गृहस्थ पुरुष पानीसे भींगे या तेलसे तर वस्त्र         | चढ़ाते हैं। जिनकी जैसी शक्ति हो, उसके अनुसार           |
| पहनकर घरमें प्रवेश करता है, उसके ऊपर                    | पूजन करें। पूजाकी जड़ है—भगवान्के प्रति भक्ति।         |
| लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उसे अत्यन्त भयंकर          | आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प,             |
| शाप देकर उसके घरसे निकल जाती हैं। यदि                   | चन्दन, धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, गन्ध, माल्य,           |
| ब्राह्मण पिण्डलियोंसे ऊपरतक पैरोंको धोता है             | ललित एवं विलक्षण शय्या, जल, अन्न और                    |
| तो वह जबतक गङ्गाजीका दर्शन न कर ले,                     | ताम्बूल—ये सामान्यतः अर्पित करने योग्य सोलह            |
| तबतक चाण्डाल बना रहता है।                               | उपचार हैं। गन्ध, अन्न, शय्या और ताम्बूल—               |
| ब्रह्मन्! पवित्र साधक आसनपर बैठकर                       | इनको छोड़कर शेष द्रव्य बारह उपचार हैं। पाद्य,          |
| आचमन करे। फिर संयमपूर्वक रहकर भक्तिभावसे                | अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्य—ये पाँच               |
| सम्पन्न हो वेदोक्त विधिसे इष्टदेवकी पूजा करे।           | उपचार हैं। श्रेष्ठतम साधक मूलमन्त्रका उच्चारण          |
| शालग्राम-शिलामें, मणिमें, मन्त्रमें, प्रतिमामें, जलमें, | करके ये सभी उपचार अर्पित करे। गुरुके उपदेशसे           |
| थलमें, गायकी पीठपर अथवा गुरु एवं ब्राह्मणमें            | प्राप्त हुआ मूलमन्त्र समस्त कर्मोंमें उत्तम माना       |
| श्रीहरिकी पूजा की जाय तो वह उत्तम मानी                  | गया है। पहले भूतशुद्धि करके फिर प्राणायाम              |
| जाती है। जो अपने सिरपर शालग्रामका चरणोदक                | करे। तत्पश्चात् अङ्गन्यास, प्रत्यङ्गन्यास, मन्त्रन्यास |
| छिड़कता है, उसने मानो सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान         | तथा वर्णन्यासका सम्पादन करके अर्घ्यपात्र प्रस्तुत      |
| कर लिया और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण कर            | करे। पहले त्रिकोणाकार मण्डल बनाकर उसके                 |
| ली। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिभावसे शालग्राम-             | भीतर भगवान् कूर्म (कच्छप)-की पूजा करे।                 |
| शिलाका जल (चरणामृत) पान करता है, वह                     | इसके बाद द्विज शङ्खुमें जल भरकर उसे वहीं               |
| जीवन्मुक्त होता है और अन्तमें श्रीकृष्णधामको            | स्थापित करे। फिर उस जलकी विधिवत् पूजा                  |
| जाता है। नारद! जहाँ शालग्राम-शिलाचक्र विद्यमान          | करके उसमें तीर्थीका आवाहन करे। तदनन्तर                 |
| है, वहाँ निश्चय ही चक्रसहित भगवान् विष्णु तथा           | उस जलसे पूजाके सभी उपचारोंका प्रक्षालन करे।            |
| सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। वहाँ जो देहधारी            | इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक योगासनसे                 |
| जानकर, अनजानमें अथवा भाग्यवश मर जाता                    | बैठे और गुरुके बताये हुए ध्यानके अनुसार                |
| है, वह दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित विमानपर बैठकर         | अनन्यभावसे भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करे।              |
| श्रीहरिके धामको जाता है। कौन ऐसा साधुपुरुष है,          | इस तरह ध्यान करके साधक मूलमन्त्रका उच्चारण             |
| जो शालग्राम-शिलाके सिवा और कहीं श्रीहरिका               | करते हुए पाद्य आदि सब उपचार बारी-बारीसे                |
| पूजन करेगा; क्योंकि शालग्राम-शिलामें श्रीहरिकी          | आराध्यदेवको अर्पित करे। तन्त्रशास्त्रमें बताये         |
| पूजा करनेपर परिपूर्ण फलकी प्राप्ति होती है।             | हुए अङ्ग-प्रत्यङ्ग देवताओंके साथ श्रीहरिकी पूजा        |
| पूजाके आधार (प्रतीक)-का वर्णन किया                      | करे। मूलमन्त्रका यथाशक्ति जप करके इष्टदेवके            |
| गया। अब पूजनकी विधि सुनो। श्रीहरिकी पूजा                | मन्त्रका विसर्जन करे। फिर भाँति-भाँतिके उपहार          |
| बहुसंख्यक सज्जनोंद्वारा सम्मानित है। अत: शास्त्रके      | निवेदित करके स्तुतिके पश्चात् कवचका पाठ करे।           |

99 दान करे। यह सब करके पुण्यात्मा साधक आवश्यक आहार-विहारमें प्रवृत्त हो। श्रुतिमें

पूजनका यही क्रम सुना गया है। नारद! इस

प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्रका

तथा ब्राह्मणोंके आह्निक कर्मका वर्णन किया।

अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २६)

तत्पश्चात् विसर्जन करके पृथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम करे। इस तरह देवपूजा सम्पन्न करके बुद्धिमान् एवं विद्वान् पुरुष श्रौत तथा स्मार्त

अग्निसे युक्त यज्ञका अनुष्ठान करे। मुने! यज्ञके पश्चात् दिक्पाल आदिको बलि देनी चाहिये। फिर

यथाशक्ति नित्य-श्राद्ध और अपने वैभवके अनुसार

### ब्राह्मणोंके लिये भक्ष्याभक्ष्य तथा कर्तव्याकर्तव्यका निरूपण

#### नारदजीने पूछा — प्रभो! गृहस्थ ब्राह्मणों, पाप खाता है, इसमें संशय नहीं है। नारद!

यतियों, वैष्णवों, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियोंके लिये क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? अथवा उनके

लिये क्या भोग्य है और क्या अभोग्य? आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबके कारण हैं, अत: मेरी

पूछी हुई सब बातें बताइये। महादेवजीने कहा—मुने! कोई तपस्वी

ब्राह्मण चिरकालतक मौन रहकर बिना आहारके ही रहता है। कोई वायु पीकर रह जाता है और

कोई फलाहारी होता है। कोई गृहस्थ ब्राह्मण अपनी स्त्रीके साथ रहकर यथोचित समयपर अन्न ग्रहण करता है। ब्रह्मन्! जिनकी जैसी इच्छा

होती है, वे उसीके अनुसार आहार करते हैं; क्योंकि रुचियोंका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है। गृहस्थ ब्राह्मणोंके लिये हविष्यान्न-भोजन सदा उत्तम माना गया है। भगवान्

नारायणका उच्छिष्ट प्रसाद ही उनके लिये अभीष्ट भोजन है। जो भगवानुको निवेदित नहीं हुआ है, वह अभक्षणीय है। जो भगवान् विष्णुको अर्पित

नहीं किया गया, वह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान है। एकादशीके दिन सब प्रकारका अन्न-

जल मल-मूत्रके तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण एकादशीके दिन स्वेच्छासे अन्न खाता है, वह

एकादशीका दिन प्राप्त होनेपर गृहस्थ ब्राह्मणोंको कदापि अन्न नहीं खाना चाहिये, नहीं खाना

चाहिये, नहीं खाना चाहिये। जन्माष्टमीके दिन, रामनवमीके दिन तथा शिवरात्रिके दिन जो अन्न खाता है, वह भी दुने पातकका भागी होता है। जो सर्वथा उपवास करनेमें समर्थ न हो, वह फल-मूल और जल ग्रहण करे; अन्यथा उपवासके

कारण शरीर नष्ट हो जानेपर मनुष्य आत्महत्याके पापका भागी होता है। जो व्रतके दिन एक बार हविष्यान्न खाता अथवा भगवान् विष्णुके नैवेद्यमात्रका भक्षण करता है, उसे अन्न खानेका पाप नहीं लगता। वह उपवासका पूरा फल प्राप्त

कर लेता है।\* नारद! गृहस्थ, शैव, शाक्त, विशेषत: वैष्णव यति तथा ब्रह्मचारियोंके लिये यह बात बतायी गयी है। जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान् श्रीकृष्णके

नैवेद्य (प्रसाद)-का भोजन करता है, वह जीवन्मुक्त हो प्रतिदिन सौ उपवास-व्रतोंका फल पाता है। सम्पूर्ण देवता और तीर्थ उसके अङ्गोंका स्पर्श चाहते हैं। उसके साथ वार्तालाप तथा उसका

दर्शन समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियोंके लिये ताम्बूल-भक्षण निषिद्ध है।

\* उपवासासमर्थश्च फलमूलजलं पिबेत्। नष्टे शरीरे स भवेदन्यथा चात्मघातक:॥ भुंक्ते हिवष्यात्रं विष्णोर्नेवेद्यमेव च। न भवेत् प्रत्यवायी स चोपवासफलं लभेत्॥ (ब्रह्मखण्ड २७ ।१२-१३) नारद! समस्त ब्राह्मणोंके लिये जो अभक्ष्य

है, उसका वर्णन सुनो। ताँबेके पात्रमें दूध पीना,

जुठे बर्तन या अन्नमें घी लेकर खाना तथा

नमकके साथ दूध पीना तत्काल गोमांस-भक्षणके

समान माना गया है। काँसके बर्तनमें रखा हुआ

एवं जो द्विज उठकर बायें हाथसे जल पीता है, वह शराबी माना गया है और समस्त धर्मींसे

बहिष्कृत है। मुने! भगवान् श्रीहरिको निवेदित

न किया गया अन्न, खानेसे बचा हुआ जूठा

भोजन तथा पीनेसे शेष रहा जूठा जल—ये सब

सर्वथा निषिद्ध हैं। कार्तिकमें बैगनका फल,

माघमें मूली तथा श्रीहरिके शयनकाल (चौमासे)-

में कलम्बीका शाक सर्वथा नहीं खाना चाहिये। सफेद ताड़, मसूर और मछली—ये सभी ब्राह्मणोंके लिये समस्त देशोंमें त्याज्य हैं। प्रतिपदाको कृष्माण्ड (कोहडा) नहीं खाना

चाहिये: क्योंकि उस दिन वह अर्थका नाश करनेवाला है। द्वितीयाको बृहती (छोटे बैगन अथवा कटेहरी) भोजन कर ले तो उसके दोषसे छुटकारा पानेके लिये श्रीहरिका स्मरण करना

चाहिये। तृतीयाको परवल शत्रुओंकी वृद्धि

करनेवाला होता है; अत: उस दिन उसे नहीं खाना चाहिये। चतुर्थीको भोजनके उपयोगमें लायी हुई मूली धनका नाश करनेवाली होती है। पञ्चमीको बेल खाना कलङ्क लगनेमें कारण होता

है। षष्ठीको नीमकी पत्ती चबायी जाय या उसका फल या दाँतुन मुँहमें डाला जाय तो उस पापसे मनुष्यको पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। सप्तमीको ताड़का फल खाया जाय तो वह रोग बढ़ानेवाला तथा शरीरका नाशक होता

है। अष्टमीको नारियलका फल खाया जाय तो

\* जलज शाकविशेष अथवा कदम्ब।

देनेवाला नरकमें पड़ता है। नारद! जो करना चाहिये, जो नहीं करना चाहिये, जो भक्ष्य है और

चाहिये।

संध्याओंके समय सोना तथा रजस्वला स्त्रीके साथ समागम करना—ये नरककी प्राप्तिके कारण

वर्जित है।

स्नानके समय सरसोंका तेल और पकाया हुआ तेल उपयोगमें लाया जाय तो उत्तम है। अमावास्या,

जो अभक्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया। अब

और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २७)

और दशमीको कलम्बीका शाक सर्वथा त्याज्य

है। एकादशीको शिम्बी (सेम), द्वादशीको

पूर्तिका (पोई) और त्रयोदशीको बैगन खानेसे

पुत्रका नाश होता है। मांस सबके लिये सदा

पार्वणश्राद्ध और व्रतके दिन प्रात:कालिक

पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियोंमें, रविवारको, श्राद्ध और व्रतके दिन स्त्री-सहवास तथा तिलके तेलका सेवन निषिद्ध है। सभी वर्णींके लिये दिनमें अपनी स्त्रीका भी सेवन वर्जित है। रातमें दही खाना, दिनमें दोनों

हैं। रजस्वला तथा कुलटाका अन्न नहीं खाना

ब्रह्मर्षे! शुद्रजातीय स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणका अन्न भी खाने योग्य नहीं है। ब्रह्मन्! सूदखोर और गणकका अन्न भी नहीं खाना

चाहिये। अग्रदानी ब्राह्मण (महापात्र) तथा चिकित्सक (वैद्य या डाक्टर)-का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। अमावास्या तिथि और कृत्तिका नक्षत्रमें द्विजोंके

लिये क्षौर-कर्म (हजामत) वर्जित है। जो मैथ्न करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, उसका वह जल रक्तके समान होता है तथा उसे

परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका निरूपण

# नारदजीने पूछा—जगन्नाथ! जगदूरो! आपकी

कृपासे मैंने सब कुछ सुन लिया। अब आप ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन—ब्रह्मतत्त्वका निरूपण

कीजिये। प्रभो! सर्वेश्वर! ब्रह्म साकार है या निराकार? क्या उसका कुछ विशेषण भी है?

अथवा वह विशेषणोंसे रहित (निर्विशेष) ही है?

ब्रह्मका नेत्रोंसे दर्शन हो सकता है या नहीं? वह समस्त देहधारियोंमें लिप्त है अथवा नहीं ? उसका

क्या लक्षण बताया गया है? वेदमें उसका किस प्रकार निरूपण किया गया है? क्या प्रकृति

ब्रह्मसे अतिरिक्त है या ब्रह्मस्वरूपिणी ही है? श्रुतिमें प्रकृतिका सारभूत लक्षण किस प्रकार सुना गया है? ब्रह्म और प्रकृति इन दोनोंमेंसे किसकी सृष्टिमें प्रधानता है? दोनोंमें कौन श्रेष्ठ

है ? सर्वज्ञ! इन सब बातोंपर मनसे विचार करके जो सिद्धान्त हो, उसे अवश्य मुझे बताइये। नारदजीकी यह बात सुनकर भगवान् पञ्चमुख

महादेव ठठाकर हँस पड़े और उन्होंने परब्रह्म-तत्त्वका निरूपण आरम्भ किया।

**महादेवजी बोले**—वत्स नारद! तुमने जो-जो पूछा है, वह उत्तम गूढ़ ज्ञानका विषय है। वेदों और पुराणोंमें भी वह उत्तम एवं गूढ़ ज्ञान परम दुर्लभ है। ब्रह्मन्! मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग,

धर्म और महाविराट्—इन सबने तथा श्रुतियोंने भी सब बातोंका निरूपण किया है। वेदवेताओंमें श्रेष्ठ नारद! जो सविशेष तथा प्रत्यक्ष दृश्य-तत्त्व

है, उसका हमलोगोंने वेदमें निरूपण किया है। प्राचीनकालकी बात है, वैकुण्ठधाममें मैंने, ब्रह्माजीने और धर्मने श्रीहरिके समक्ष अपना प्रश्न उपस्थित किया था। उस समय श्रीहरिने उसका जो कुछ उत्तर दिया, वह सुनो; मैं तुम्हें बताता हूँ। वह ज्ञान तत्त्वोंका सारभूत तत्त्व है, अज्ञानान्धकारसे

परब्रह्म परमात्मस्वरूप है। वह देहधारियोंके कर्मोंके साक्षीरूपसे समस्त शरीरोंमें विराजमान

है। प्रत्येक शरीरमें पाँचों प्राणोंके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। मनके रूपमें प्रजापति ब्रह्मा विराज रहे हैं। सम्पूर्ण ज्ञान (बुद्धि)-के रूपमें स्वयं मैं हूँ और शक्तिके रूपमें ईश्वरीय

करनेके लिये सर्वोत्तम प्रदीपके समान है। सनातन

प्रकृति है। हम सब-के-सब परमात्माके अधीन हैं। शरीरमें उसके स्थित होनेपर ही स्थित होते हैं और उसके चले जाने (सम्बन्ध हटा लेने)-पर हम भी चले जाते हैं। जैसे राजाके सेवक सदा राजाका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम-

लोग उस परमात्माके अनुगामी बने रहते हैं। जीव परमात्माका प्रतिबिम्ब है। वही कर्मींके फलका उपभोग करता है। जैसे जलसे भरे हुए घड़ोंमें पृथक्-पृथक् सूर्य और चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब होता है तथा उन घड़ोंके फूट जानेपर वह प्रतिबिम्ब

जीवकी उपलब्धि होती है तथा सृष्टिमयी उपाधिके नष्ट हो जानेपर वह प्रतिबिम्बस्वरूप जीव पुनः सर्वव्यापी परमात्मामें लीन हो जाता है। वत्स! संसारका संहार हो जानेपर एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम तथा यह चराचर जगत् उसीमें लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म मण्डलाकार ज्योति:पुञ्जस्वरूप है। ग्रीष्म-ऋतुके

फिर चन्द्रमा और सूर्यमें लीन हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टिकालमें परमात्माके प्रतिबिम्ब-स्वरूप

मध्याह्नकालमें प्रकट होनेवाले कोटि-कोटि सूर्योंके समान उसका प्रकाश है। वह आकाशके समान विस्तृत, सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। योगीजनोंको ही वह चन्द्रमण्डलके समान सुखपूर्वक दिखायी देता है। योगीलोग उसे सनातन परब्रह्म

कहते हैं और दिन-रात उस सर्वमङ्गलमय अन्धे हुए लोगोंके लिये नेत्ररूप है तथा दुविधा सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करते रहते हैं। वह अथवा द्वैत नामक भ्रमरूपी अन्धकारका नाश परमात्मा निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर है।

| १०० संक्षिप्त ब्रह्म                                   | वैवर्तपुराण                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| उसका स्वरूप उसकी इच्छाके अनुसार है। वह                 | सिद्ध होता है। यही बात दृष्टिमें रखकर कुछ                |
| स्वतन्त्र तथा समस्त कारणोंका भी कारण है।               | लोग प्रकृति और ब्रह्म दोनोंकी ही निश्चितरूपसे            |
| परमानन्दस्वरूप तथा परमानन्दकी प्राप्तिका हेतु          | नित्यताका प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वानोंका            |
| है। सबसे उत्कृष्ट, प्रधान पुरुष (पुरुषोत्तम),          | कथन है कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति और पुरुषरूपमें         |
| प्राकृत गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिसे परे है।             | प्रकट है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्रकृति              |
| प्रलयके समय उसीमें सर्वबीजस्वरूपिणी प्रकृति            | ब्रह्मसे अतिरिक्त (भिन्न) है। वह ब्रह्म परमधाम-          |
| लीन होती है। ठीक उसी तरह, जैसे अग्निमें                | स्वरूप तथा समस्त कारणोंका भी कारण है।                    |
| उसकी दाहिका शक्ति, सूर्यमें प्रभा, दुग्धमें            | ब्रह्मन्! उस ब्रह्मका लक्षण श्रुतिमें कुछ इस             |
| धवलता और जलमें शीतलता लीन रहती है।                     | प्रकारका सुना गया है—ब्रह्म सबका आत्मा है।               |
| मुने! जैसे आकाशमें शब्द और पृथ्वीमें गन्ध सदा          | वह सबसे निर्लिप्त और सबका साक्षी है। सर्वत्र             |
| विद्यमान है, उसी तरह निर्गुण ब्रह्ममें निर्गुण         | व्यापक और सबका आदिकारण है। सर्वबीजस्वरूपिणी              |
| प्रकृति सर्वदा स्थित है। जब ब्रह्म सृष्टिके लिये       | प्रकृति उस ब्रह्मकी शक्ति है। जिससे वह ब्रह्म            |
| उन्मुख होता है, तब अपने अंशसे पुरुष कहलाता             | शक्तिमान् है, अतः शक्ति और शक्तिमान् दोनों               |
| है। वत्स! वही गुणों—विषयोंसे सम्बन्ध स्थापित           | अभिन्न हैं। योगीलोग सदा तेज:स्वरूपमें ही                 |
| करनेपर प्राकृत एवं विषयी कहा गया है। त्रिगुणा          | ब्रह्मका ध्यान करते हैं; परंतु सूक्ष्म बुद्धिवाले मेरे   |
| प्रकृति उस परमात्मामें ही उत्कृष्ट छायारूपिणी          | भक्त—वैष्णवजन ऐसा नहीं मानते। वे वैष्णवजन                |
| मानी गयी है। मुने! जैसे कुम्हार मिट्टीसे घड़ा          | उस आश्चर्यमय तेजोमण्डलके भीतर सदा साकार,                 |
| बनानेमें सदा ही समर्थ होता है, उसी प्रकार वह           | सर्वात्मा, स्वेच्छामय पुरुषके मनोहर रूपका ध्यान          |
| ब्रह्म प्रकृतिके द्वारा सृष्टिका निर्माण करनेमें नित्य | करते हैं। करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान जो            |
| समर्थ है। जैसे सुनार सुवर्णसे कुण्डल बनानेकी           | मण्डलाकार तेज:पुञ्ज है, उसके भीतर नित्यधाम               |
| शक्ति रखता है, उसी तरह परमेश्वर उपादानभूता             | छिपा हुआ है, जिसका नाम गोलोक है। वह                      |
| प्रकृतिके द्वारा सदा सृष्टि करनेमें समर्थ है। जैसे     | मनोहर लोक चारों ओरसे लक्षकोटि योजन विस्तृत               |
| कुम्हार मिट्टीका निर्माण नहीं करता, मिट्टी उसके        | है। सर्वश्रेष्ठ दिव्य रत्नोंके सारतत्त्वसे जिनका निर्माण |
| लिये नित्य एवं सनातन है तथा जैसे सुनार                 | हुआ है, ऐसे दिव्य भवनों तथा गोपाङ्गनाओंसे वह             |
| सुवर्णकी सृष्टि नहीं करता, सुवर्ण उसके लिये            | लोक भरा हुआ है। उसे सुखपूर्वक देखा जा सकता               |
| नित्य वस्तु ही है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा     | है। चन्द्रमण्डलके समान ही वह गोलाकार है।                 |
| नित्य है और वह प्रकृति भी नित्य मानी गयी है।           | रत्नेन्द्रसारसे निर्मित वह धाम परमात्माकी इच्छाके        |
| इसीलिये कुछ लोग सृष्टिमें उन दोनोंकी ही                | अनुसार बिना किसी आधारके ही स्थित है। उस                  |
| समानरूपसे प्रधानता बतलाते हैं। कुम्हार और              | नित्य लोककी स्थिति वैकुण्ठसे पचास करोड़                  |
| सुनार स्वयं मिट्टी और सुवर्ण पैदा करके लानेमें         | योजन ऊपर है। वहाँ गौएँ, गोप और गोपियाँ                   |
| समर्थ नहीं हैं तथा मिट्टी और सुवर्ण भी कुम्हार         | निवास करती हैं। वहाँ कल्पवृक्षोंके वन हैं। गोलोक         |
| और सुनारको ले आनेकी शक्ति नहीं रखते।                   | कामधेनु गौओंसे भरा हुआ तथा रासमण्डलसे                    |
| अतः मिट्टी और कुम्हारकी घटमें तथा सुवर्ण               | मण्डित है। मुने! वह वृन्दावनसे आच्छन्न और                |
| और सुनारकी कुण्डलमें समानरूपसे प्रधानता है।            | विरजा नदीसे आवेष्टित है। वहाँ सैकड़ों शिखरोंसे           |
| नारद! इस विवेचनसे ब्रह्म प्रकृतिसे परे ही              | सुशोभित गिरिराज विराजमान है। सुवर्णनिर्मित               |

लक्ष कोटि मनोहर आश्रम हैं, जिनसे वह अभीष्ट

धाम अत्यन्त दीप्तिमान् एवं श्रीसम्पन्न दिखायी

देता है। उन सबके मध्यभागमें एक परम मनोहर

आश्रम है, जो अकेला ही सौ मन्दिरोंसे संयुक्त

है। वह परकोटों तथा खाइयोंसे घिरा हुआ तथा

पारिजातके वनोंसे सुशोभित है। उस आश्रमके

तपाकर शुद्ध किये गये सुवर्णके समान रंगवाले

दो पीताम्बर धारण करनेसे उनका श्रीविग्रह परम

उज्ज्वल प्रतीत होता है। भगवान्के सम्पूर्ण अङ्ग

चन्दनसे चर्चित तथा कौस्तुभमणिसे प्रकाशित हैं।

घुटनोंतक लटकती हुई मालतीकी माला और

और मणिमाणिक्यसे अलंकृत हैं। मोरपंखका

मुकुट धारण करते हैं। उत्तम रत्नमय मुकुटसे

उनका मस्तक जगमगाता रहता है। रत्नोंके

बाजूबंद, कंगन और मंजीरसे उनके हाथ-पैर

सुशोभित हैं। उनके गण्डस्थल रत्नमय युगल

करते हैं। उनकी वेश-भूषा भी ग्वालोंके समान

होती है और वे अपने पार्षद गोपालोंसे घिरे रहते

हैं। उन परिपूर्णतम भगवान्को श्रीकृष्ण कहते हैं।

वे सदा श्रीजीके साथ रहनेवाले और श्रीराधिकाके

प्राणेश्वर हैं। सबके अन्तरात्मा, सर्वत्र प्रत्यक्ष

भवनोंमें जो कलश लगे हैं, उनका निर्माण रत्नराज कृण्डलसे अत्यन्त शोभा पाते हैं। उनकी कौस्तुभमणिसे हुआ है। इसलिये वे उत्तम ज्योति:पुञ्जसे दन्तपंक्ति मोतियोंकी पाँतिका तिरस्कार करनेवाली जाज्वल्यमान रहते हैं। उन भवनोंमें जो सीढ़ियाँ है। वे बड़े ही मनोहर हैं। उनके ओठ पके हुए हैं, वे दिव्य हीरोंके सार-तत्त्वसे बनी हुई हैं। बिम्बफलके समान लाल हैं। उन्नत नासिका उनसे उन भवनोंका सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है। उनकी शोभा बढ़ाती है। सब ओरसे घेरकर खड़ी मणीन्द्रसारसे निर्मित वहाँके किवाड़ोंमें दर्पण जड़े हुई गोपाङ्गनाएँ उन्हें सदा सादर निहारती रहती हैं। वे गोपाङ्गनाएँ भी सुस्थिर यौवनसे युक्त, मन्द हुए हैं। नाना प्रकारके चित्र-विचित्र उपकरणोंसे वह आश्रम भलीभाँति सुसज्जित है। उसमें सोलह मुस्कानसे सुशोभित तथा उत्तम रत्नोंके बने हुए आभूषणोंसे विभूषित हैं। देवेन्द्र, मुनीन्द्र, मुनिगण दरवाजे हैं तथा वह आश्रम रत्नमय प्रदीपोंसे अत्यन्त उद्भासित होता रहता है। तथा नरेशोंके समुदाय और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त तथा धर्म आदि उनकी सानन्द वन्दना वहाँ बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित तथा नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंसे चित्रित रमणीय रत्नमय किया करते हैं। वे भक्तोंके प्रियतम, भक्तोंके नाथ तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर सिंहासनपर सर्वेश्वर श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं। उनकी अङ्गकान्ति नवीन मेघ-मालाके समान श्याम है। रहनेवाले हैं। राधाके वक्ष:स्थलपर विराजमान परम रसिक रासेश्वर हैं। मुने! वैष्णवजन उन वे किशोर-अवस्थाके बालक हैं। उनके नेत्र शरत्कालको दोपहरीके सूर्यकी प्रभाको छीने लेते निराकार परमात्माका इस रूपमें ध्यान किया हैं। उनका मुखमण्डल शरत्पूर्णिमाके पूर्ण चन्द्रमाकी करते हैं। वे परमात्मा ईश्वर हम सब लोगोंके सदा शोभाको ढक देता है। उनका सौन्दर्य कोटि ही ध्येय हैं। उन्हींको अविनाशी परब्रह्म कहा कामदेवोंकी लावण्यलीलाको तिरस्कृत कर रहा गया है। वे ही दिव्य स्वेच्छामय शरीरधारी है। उनका पुष्ट श्रीविग्रह करोड़ों चन्द्रमाओंकी सनातन भगवान् हैं। वे निर्गुण, निरीह और प्रभासे सेवित है। उनके मुखपर मुस्कराहट प्रकृतिसे परे हैं। सर्वाधार, सर्वबीज, सर्वज्ञ, खेलती रहती है। उनके हाथमें मुरली शोभा पाती सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको है। उनके मनोहर छिबकी सबने भूरि-भूरि हाथमें देनेवाले हैं। वे आदिपुरुष भगवान् स्वयं ही द्विभुज रूप धारण करके गोलोकमें निवास प्रशंसा की है। वे परम मङ्गलमय हैं। अग्निमें

इस प्रकार मैंने तुमसे परब्रह्म-निरूपणविषयक दर्शन देनेके योग्य और सर्वव्यापी हैं। 'कृष्'का अर्थ है सब और 'ण' का अर्थ है आत्मा। वे सब बातें बतायीं। वे परमात्मा हम सबके प्रिय, परब्रह्म परमात्मा सबके आत्मा हैं। इसलिये वन्दनीय, सेव्य तथा सर्वदा स्मरणीय हैं। उनका नाम 'कृष्ण' है। 'कृष्' शब्द सर्वका शौनक! ऐसा कहकर भगवान् शंकर वहाँ वाचक है और 'ण' कार आदिवाचक है। वे चुप हो गये। तब नारदने गन्धर्वराज उपबर्हणद्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदिपुरुष हैं, इसलिये रचे गये स्तोत्रसे उनकी स्तुति की। मुनिके उस 'कृष्ण' कहे गये हैं। वे ही भगवान् अपने एक स्तोत्रसे संतुष्ट हो अपनी महिमासे कभी च्युत न अंशसे वैकुण्ठधाममें चार भुजाधारी लक्ष्मीपतिके होनेवाले आदि भगवान् मृत्युञ्जयने उन्हें अभीष्ट रूपमें निवास करते हैं, चार भुजाधारी पार्षद उन्हें वरदान-ज्ञान प्रदान किया। उस समय मुनिवर घेरे रहते हैं। वे ही जगत्पालक भगवान् विष्णु नारदके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। वे अपनी एक कलासे श्वेतद्वीपमें चार भुजाधारी भगवान् शिवको प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रमापति-रूपसे निवास करते हैं। समुद्रतनया रमा पुण्यमय नारायणाश्रमको चले गये। उनकी पत्नी हैं। (अध्याय २८) बदरिकाश्रममें नारायणके प्रति नारदजीका प्रश्न सौति कहते हैं -- शौनक! देवर्षि नारदने उन्होंने रमणीय रत्नमय सिंहासनपर बिठाया। उस नारायण ऋषिके आश्चर्यमय आश्रमको देखा, जो रमणीय आसनपर बैठकर नारदजीने रास्तेकी बेरके वनोंसे सुशोभित था। नाना प्रकारके वृक्षों थकावट दूर की और उन ऋषिश्रेष्ठ सनातन और फलोंसे भरे हुए उस आश्रममें कोयलकी भगवान् नारायणसे, साथ ही उन सब परम दुर्लभ मुनियोंसे भी पूछा, जो पिताके स्थानमें वेदाध्ययन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े-बड़े शरभों, सिंहों और व्याघ्रसमुदायोंसे घिरे होनेपर

भी उस आश्रममें ऋषिराज नारायणके प्रभावसे

हिंसा और भयका कहीं नाम नहीं था। वह विशाल वन जनसाधारणके लिये अगम्य और स्वर्गसे भी अधिक मनोहर था। वहाँ नारदजीने

१०२

देखा—ऋषिप्रवर नारायण मुनियोंकी सभामें रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियोंके गुरु हैं। श्रीकृष्णस्वरूप परमेश्वर परब्रह्मका जप करते हुए नारायण मुनिका दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारदने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायणने सहसा उठकर

इसे रोकना अत्यन्त कठिन है। मेरे मनमें प्रभुकी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, जिससे मैंने आपके

चरणारविन्दोंका दर्शन किया। इस समय मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता

करके वहाँ विराजमान थे।

हूँ, जिसमें श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन हो, जो कि जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। भगवन्! ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता,

नारदजी बोले—प्रभो! योगीश्वर शंकरसे

ज्ञान और मन्त्रका उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त

नहीं हो रहा है; क्योंकि यह बड़ा चञ्चल है और

देवराज इन्द्र, मुनि और विद्वान् मनु किसका हृदयसे लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान चिन्तन करते हैं ? सृष्टिका प्रादुर्भाव किससे होता किया। साथ ही स्नेहपूर्वक कुशल-समाचार पूछा और आतिथ्यसत्कार किया। फिर नारदजीको भी है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त

६०१

(अध्याय २९)

जगत्पते! उन ईश्वरका रूप अथवा कर्म क्या है? इन सब बातोंपर मन-ही-मन विचार करके आप पुण्यकथाको कहना आरम्भ किया।

बतानेकी कृपा करें।

कारणोंके भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन हैं?

नारायणके द्वारा परमपुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण तथा प्रकृतिदेवीकी महिमाका प्रतिपादन

चिन्तन करो। तुम और हम उन भगवान्की

कलाकी कलाके अंशमात्र हैं। मनु और मुनीन्द्र

भी उनकी कलाके कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्माजी भी कलाविशेष हैं और महान् विराट्-

पुरुष भी उनकी विशिष्ट कलामात्र हैं। सहस्र

सिरोंवाले शेषनाग सम्पूर्ण विश्वको अपने मस्तकपर सरसोंके एक दानेके समान धारण करते हैं, परंतू

कूर्मके पृष्ठभागमें वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं,

मानो हाथीके ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान्

कूर्म (कच्छप) श्रीकृष्णकी कलाके कलांशमात्र

हैं। नारद! गोलोकनाथ भगवान् श्रीकृष्णका निर्मल

यश वेद और पुराणमें किञ्चिन्मात्र भी प्रकट नहीं

# **श्रीनारायण बोले**—गणेश, विष्णु, शिव,

रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनीन्द्रगण, सरस्वती, पार्वती, गङ्गा और लक्ष्मी आदि देवियाँ भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान्

गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। जो अत्यन्त गम्भीर और भयंकर दावाग्रिरूपी सर्पसे आवेष्टित हो छटपटाते अङ्गवाले संसार-सागरको लाँघकर उस पार जाना चाहता है और

श्रीहरिके दास्य-सुखको पानेकी इच्छा रखता है, वह भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दका चिन्तन करे। जिन्होंने गोवर्धन पर्वतको हाथपर उठाकर

व्रजभूमिको इन्द्रके कोपसे बचानेकी कीर्ति प्राप्त की है, वाराहावतारके समय एकार्णवके जलमें गली जाती हुई पृथ्वीको अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे उठाकर जलके ऊपर स्थापित किया तथा जो

अपने रोमकूपोंमें असंख्य विश्व-ब्रह्माण्डको धारण करते हैं, उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। जो गोपाङ्गनाओंके मुखारविन्दके रसिक भ्रमर हैं और वृन्दावनमें विहार करनेवाले हैं, उन व्रजवेषधारी विष्णुरूप परमपुरुष रसिक-रमण रासेश्वर श्रीकृष्णके

चरणारविन्दका चिन्तन करना चाहिये। वत्स नारदमुने! जिनके नेत्रोंकी पलक गिरते ही

जगत्स्रष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्मका

वर्णन करनेमें भूतलपर कौन समर्थ है ? तुम भी

श्रीहरिके चरणारविन्दका अत्यन्त आदरपूर्वक

हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मपुत्र नारद! तुम उन सर्वेश्वर श्रीकृष्णका ही मुख्यरूपसे भजन करो। जिन विश्वाधार परमेश्वरके सम्पूर्ण लोकोंमें

सदा बहुत-से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते

हैं तथा श्रुतियाँ और देवता भी उनकी नियत संख्याको नहीं जानते हैं, उन्हीं परमेश्वर श्रीकृष्णकी तुम आराधना करो। वे विधाताके भी विधाता हैं। वे ही जगत्प्रसविनी नित्यरूपिणी प्रकृतिको प्रकट

करके संसारकी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता प्रकृतिजन्य हैं। वे भक्तिदायिनी श्रीप्रकृतिका भजन करते हैं। प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा है। वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। उसीके द्वारा सनातन पुरुष

परमात्मा संसारकी सृष्टि करते हैं, श्रीप्रकृतिकी

#### संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण कलासे ही संसारकी सारी स्त्रियाँ प्रकट हुई हैं। अपमानित होती हैं। जिसने पति-पुत्रसे युक्त

प्रकृति ही माया है, जिसने सबको मोहमें डाल रखा है। वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी

कही गयी है; क्योंकि वह परमपुरुष नारायणकी

शक्ति है। सर्वात्मा ईश्वर भी उसीके द्वारा शक्तिमान्

होते हैं। उस शक्तिके बिना वे सृष्टि करनेमें सदा

असमर्थ ही हैं। वत्स! तुम इस समय जाकर विवाह करो। मैं तुम्हें पिताके आदेशका पालन

करनेकी आज्ञा देता हूँ। जो गुरुकी आज्ञाका

तथा विजयी होता है। जो पुरुष वस्त्र, अलंकार और चन्दनसे अपनी पत्नीका सत्कार करता है, उसपर प्रकृतिदेवी संतुष्ट होती हैं। ठीक उसी

तरह जैसे ब्राह्मणकी पूजा-अर्चा करनेपर भगवान्

पालन करनेवाला है, वह सदा सर्वत्र पूजनीय

वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी है। उसीको सनातनी विष्णुमाया कहा गया है। सृष्टिकालमें वह पाँच रूपोंमें प्रकट होती है। जो परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी है तथा समस्त प्रकृतियोंमें

सती-साध्वी दिव्य नारीका पूजन किया है,

उसके द्वारा सर्वमङ्गलदायिनी प्रकृतिदेवीका ही

पूजन सम्पन्न हुआ है। मूल प्रकृति एक ही है।

उन्हें सबसे अधिक प्यारी है, उस मुख्या प्रकृतिका नाम 'राधा' है। दूसरी प्रकृति नारायणप्रिया

लक्ष्मी हैं, जो सर्वसम्पत्स्वरूपिणी हैं। तीसरी प्रकृति वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो सदा सबके द्वारा पूजनीया हैं। चौथी प्रकृति

वेदमाता सावित्री हैं। वे ब्रह्माजीकी प्यारी पत्नी श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं। प्रकृति ही सम्पूर्ण लोकोंमें और सबकी पूजनीया हैं। पाँचवीं प्रकृतिका नाम दुर्गा है, जो भगवान् शंकरकी प्यारी पत्नी हैं। अपनी मायासे स्त्रियोंके रूपमें प्रकट हुई हैं। उन्हींके पुत्र गणेश हैं।





## प्रकृतिखण्ड

## पञ्चदेवीरूपा प्रकृतिका तथा उनके अंश, कला एवं कलांशका विशद वर्णन

**भगवान् नारायण कहते हैं**—नारद! गणेशजननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा—ये पाँच देवियाँ प्रकृति कहलाती हैं। इन्हींपर सृष्टि निर्भर है। नारदजीने पूछा — ज्ञानियोंमें प्रमुख स्थान

प्राप्त करनेवाले साधो! वह प्रकृति कहाँसे प्रकट

हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों वह पाँच प्रकारकी हो गयी? उन समस्त

देवियोंके चरित्र, उनके पूजाके विधान, उनके गुण और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुईं—ये सभी प्रसङ्ग आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायणने कहा—वत्स!'प्र'का अर्थ है 'प्रकृष्ट' और 'कृति' से सृष्टिके अर्थका बोध होता है, अतः सृष्टि करनेमें जो प्रकृष्ट

(परम प्रवीण) है, उसे देवी 'प्रकृति' कहते हैं। सर्वोत्तम सत्त्वगुणके अर्थमें 'प्र' शब्द, मध्यम रजोगुणके अर्थमें 'कृ' शब्द और तमोगुणके अर्थमें 'ति' शब्द है। जो त्रिगुणात्मकस्वरूपा है,

वही सर्वशक्तिसे सम्पन्न होकर सृष्टिविषयक कार्यमें प्रधान है, इसलिये 'प्रधान' या 'प्रकृति' कहलाती है। 'प्र' प्रथम अर्थमें और 'कृति'

सृष्टि-अर्थमें है। अत: जो देवी सृष्टिकी आदिकारणरूपा है, उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टिके अवसरपर परब्रह्म परमात्मा स्वयं दो रूपोंमें प्रकट हुए-

'पुरुष' और आधा बायाँ अङ्ग 'प्रकृति' हुआ। वही प्रकृति ब्रह्मस्वरूपा, नित्या और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा हैं, वैसी उनकी शक्तिस्वरूपा

प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अङ्ग प्रकृति है अर्थात् परब्रह्म परमात्माके सभी अनुरूप गुण इन प्रकृतिमें निहित हैं, जैसे अग्निमें दाहिका

ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण स्वेच्छामय, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र परम पुरुष हैं। उनके मनमें

सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा 'मूल प्रकृति' परमेश्वरी प्रकट हो गयीं। तदनन्तर परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार सृष्टि-रचनाके लिये इनके पाँच रूप हो गये। भगवती प्रकृति भक्तोंके

अनुरोधसे अथवा उनपर कृपा करनेके लिये विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेशकी माता 'भगवती दुर्गा' हैं, उन्हें

'शिवस्वरूपा' कहा जाता है। ये भगवान् शंकरकी प्रेयसी भार्या हैं। नारायणी, विष्णुमाया और पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी नामसे ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति—सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं,

सनातन ब्रह्मस्वरूपा हैं। यश, मङ्गल, धर्म, श्री,

सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका

स्वाभाविक गुण है। दु:ख, शोक और उद्वेगको ये दूर कर देती हैं। शरणमें आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामें सदा संलग्न रहती हैं। ये तेज:स्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेजकी अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ये सर्वशक्तिस्वरूपा हैं और भगवान् शंकरको

निरन्तर शक्तिशाली बनाये रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धिरूपा, सिद्धिदा, सिद्धिदाताओंकी ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तन्द्रा, दया, स्मृति, जाति, क्षान्ति, शान्ति, कान्ति, भ्रान्ति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता—ये

सब इनके नाम हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप सर्वशक्तिरूपसे ये विराजती हैं। श्रुतिमें इनके सुविख्यात गुणका अत्यन्त संक्षेपमें

शक्ति सदा रहती है। इसीसे परम योगी पुरुष स्त्री वर्णन किया गया है, जैसा कि आगमोंमें उपलब्ध और पुरुषमें भेद नहीं मानते हैं। नारद! वे सबको होता है। ये अनन्ता हैं। अतएव इनमें गुण भी

| १०६ संक्षिप्त ब्रह्म                                   | वैवर्तपुराण                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| अनन्त हैं। अब इनके दूसरे रूपका वर्णन करता              | उनकी आराधना और वन्दना करते हैं।                       |
| हूँ, सुनो।                                             | नारद! अब मैं अन्य प्रकृतिदेवीका परिचय                 |
| जो परम शुद्ध सत्त्वस्वरूपा हैं, उन्हें 'भगवती          | देता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली  |
| लक्ष्मी' कहा जाता है। परम प्रभु श्रीहरिकी वे           | वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञानकी जो अधिष्ठात्री        |
| शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत्की सारी                     | देवी हैं, उन्हें 'सरस्वती' कहा जाता है। सम्पूर्ण      |
| सम्पत्तियाँ उनके स्वरूप हैं। उन्हें सम्पत्तिकी         | विद्याएँ उन्हींके स्वरूप हैं। मनुष्योंको बुद्धि,      |
| अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुन्दरी,         | कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण-शक्ति उन्हींकी          |
| अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभावसे         | कृपासे प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकारके सिद्धान्तभेदों |
| सम्पन्न तथा समस्त मङ्गलोंकी प्रतिमा हैं। लोभ,          | और अर्थोंकी कल्पनाशक्ति वे ही देती हैं। वे            |
| मोह, काम, क्रोध, मंद और अहंकार आदि                     | व्याख्या और बोधस्वरूपा हैं। उनकी कृपासे               |
| दुर्गुणोंसे वे सहज ही रहित हैं। भक्तोंपर अनुग्रह       | समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचारकारिणी      |
| करना तथा अपने स्वामी श्रीहरिसे प्रेम करना              | और ग्रन्थकारिणी कहा जाता है। वे शक्तिस्वरूपा          |
| उनका स्वभाव है। वे सबकी आदिकारणरूपा                    | हैं। सम्पूर्ण संगीतकी सन्धि और तालका कारण             |
| और पतिव्रता हैं। श्रीहरि प्राणके समान जानकर            | उन्हींका रूप है। प्रत्येक विश्वमें जीवोंके लिये       |
| उनसे अत्यन्त प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन          | विषय, ज्ञान और वाणीरूपा वे ही हैं। उनका               |
| ही बोलती हैं; कभी अप्रिय बात नहीं कहतीं;               | एक हाथ व्याख्या (अथवा उपदेश)-की मुद्रामें             |
| धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन-                      | सदा उठा रहता है। वे शान्तस्वरूपा हैं तथा              |
| रक्षाके उपाय उनके रूप हैं। प्राणियोंका जीवन            | हाथमें वीणा और पुस्तक लिये रहती हैं। उनका             |
| स्थिर रहे—एतदर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर               | विग्रह शुद्धसत्त्वमय है। वे सदाचारपरायण तथा           |
| रखा है। वे परम साध्वी देवी 'महालक्ष्मी' नामसे          | भगवान् श्रीहरिकी प्रिया हैं। हिम, चन्दन, कुन्द,       |
| विख्यात होकर वैकुण्ठमें अपने स्वामीकी सेवामें          | चन्द्रमा, कुमुद और कमलके समान उनकी                    |
| सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्गमें 'स्वर्गलक्ष्मी',        | कान्ति है। वे रत्न (स्फटिकमणि)-की माला                |
| राजाओंके यहाँ 'राजलक्ष्मी' तथा मर्त्यलोकवासी           | फेरती हुई भगवान् श्रीकृष्णके नामोंका जप करती          |
| गृहस्थोंके घर 'गृहलक्ष्मी' के रूपमें वे विराजमान       | हैं। उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वीजनोंको              |
| हैं। समस्त प्राणियों तथा द्रव्योंमें सर्वोत्कृष्ट शोभा | उनके तपका फल प्रदान करनेमें वे सदा तत्पर              |
| उन्हींका स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं।                  | रहती हैं। सिद्धि-विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा        |
| पुण्यात्माओंको कीर्ति उन्हींकी प्रतिमा है। वे          | सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया     |
| राजाओंकी प्रभा हैं। व्यापारियोंके यहाँ वे              | देवी (प्रकृति) श्रीजगदम्बा सरस्वतीका शास्त्रके        |
| वाणिज्यरूपसे विराजती हैं। पापीजन जो कलह                | अनुसार किञ्चित् वर्णन किया गया। अब चौथी               |
| आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हींकी         | प्रकृतिका परिचय सुनो।                                 |
| शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तोंकी माता हैं और          | नारद! वे चारों वेदोंकी माता हैं। छन्द और              |
| उन भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा व्याकुल            | वेदाङ्ग भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। संध्या-वन्दनके   |
| रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति (या प्रकृति)-          | मन्त्र और तन्त्रोंकी जननी भी वे ही हैं।               |
| का परिचय दिया गया। उनका वेदोंमें वर्णन है              | द्विजातिवर्णोंके लिये उन्होंने अपना यह रूप            |
| तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग                   | धारण किया है। वे जगद्रूपा, तपस्विनी, ब्रह्मतेजसे      |

| १०८ संक्षिप्त ब्रह्म                                   | वैवर्तपुराण<br>                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| कलांशांशभेदसे अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्वमें          | ही पृथ्वी परम पावन बन गयी। तीर्थ स्वयं पवित्र       |
| सम्पूर्ण स्त्रियाँ इन्हींकी रूप मानी जाती हैं। ये      | होनेके लिये इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते        |
| पाँच देवियाँ परिपूर्णतम कही गयी हैं। इन                | हैं। इनके अभावमें अखिल जगत्के सम्पूर्ण कर्म         |
| देवियोंके जो–जो प्रधान अंश हैं, अब उनका                | निष्फल समझे जाते हैं। इनकी कृपासे मुमुक्षुजन        |
| वर्णन करता हूँ, सुनो। भूमण्डलको पवित्र करनेवाली        | मुक्त हो जाते हैं। जो जिस कामनासे इनकी              |
| गङ्गा इनका प्रधान अंश हैं। ये सनातनी 'गङ्गा'           | उपासना करते हैं, उनकी वे सारी इच्छाएँ पूर्ण हो      |
| जलमयी हैं। भगवान् विष्णुके विग्रहसे इनका               | जाती हैं। भारतवर्षमें वृक्षरूपसे पधारनेवाली ये      |
| प्रादुर्भाव हुआ है। पापियोंके पापमय ईंधनको             | देवी कल्पवृक्षस्वरूपा हैं। भारतवासियोंका त्राण      |
| भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित अग्नि हैं। इन्हें        | (उद्धार एवं रक्षा) करनेके लिये इनका यहाँ            |
| स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका जलपान               | पधारना हुआ है। ये पूजनीयोंमें परम देवता हैं।        |
| करनेसे पुरुष कैवल्य-पदके अधिकारी हो जाते               | प्रकृतिदेवीके एक अन्य प्रधान अंशका नाम              |
| हैं। गोलोक-धाममें जानेके लिये ये सुखप्रद               | देवी 'जरत्कारु' है। ये कश्यपजीकी मानसपुत्री         |
| सीढ़ीके रूपमें विराजमान हैं। इनका रूप परम              | हैं; अत: 'मनसा' देवी कहलाती हैं। इन्हें             |
| पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियोंमें ये श्रेष्ठ       | भगवान् शंकरकी प्रिय शिष्या होनेका सौभाग्य           |
| मानी जाती हैं। ये भगवान् शंकरके मस्तकपर                | प्राप्त है। ये परम विदुषी हैं। नागराज शेषकी         |
| जटामें ठहरी थीं। वहाँसे निकलीं और पङ्क्तिबद्ध          | बहिन हैं। सभी नाग इनका सम्मान करते हैं।             |
| होकर भारतवर्षमें आ गयीं। तपस्वीजन अपनी                 | नागकी सवारीपर चलनेवाली इन अनुपम सुन्दरी             |
| तपस्यामें सफलता प्राप्त कर सकें—एतदर्थ शीघ्र           | देवीको 'नागेश्वरी' और 'नागमाता' भी कहा              |
| ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं                  | जाता है। प्रधान-प्रधान नाग इनके साथ विराजमान        |
| सत्त्वमय स्वरूप चन्द्रमा, श्वेतकमल या दूधके            | रहते हैं। ये नागोंसे सुशोभित रहती हैं। नागराज       |
| समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें                     | इनकी स्तुति करते हैं। ये सिद्धयोगिनी हैं और         |
| लेशमात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गङ्गा               | नागलोकमें निवास करती हैं। ये विष्णुस्वरूपिणी        |
| भगवान् नारायणको बहुत प्रिय हैं।                        | हैं। भगवान् विष्णुमें इनकी अटल श्रद्धा-भक्ति        |
| श्री 'तुलसी' को प्रकृतिदेवीका प्रधान                   | है। ये सदा श्रीहरिकी पूजामें संलग्न रहती हैं।       |
| अंश माना जाता है। ये विष्णुप्रिया हैं। विष्णुको        | इनका विग्रह तपोमय है। तपस्वीजनोंको फल               |
| विभूषित किये रहना इनका स्वाभाविक गुण है।               | प्रदान करनेमें ये परम कुशल हैं। ये स्वयं भी         |
| भगवान् विष्णुके चरणमें ये सदा विराजमान रहती            | तपस्या करती हैं। इन्होंने देवताओंके वर्षसे तीन      |
| हैं। मुने! तपस्या, संकल्प और पूजा आदि सभी              | लाख वर्षतक भगवान् श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये        |
| शुभकर्म इन्हींसे शीघ्र सम्पन्न होते हैं। पुष्पोंमें ये | तपस्या की है। भारतवर्षमें जितने तपस्वी और           |
| मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पवित्र एवं सदा             | तपस्विनियाँ हैं, उन सबमें ये पूज्य एवं श्रेष्ठ हैं। |
| पुण्यप्रदा हैं। अपने दर्शन और स्पर्शमात्रसे ये तुरंत   | सर्प-सम्बन्धी मन्त्रोंकी ये अधिष्ठात्री देवी हैं।   |
| मनुष्योंको परमधामके अधिकारी बना देती हैं।              | ब्रह्मतेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता है।      |
| पापमयी सूखी लकड़ीको जलानेके लिये प्रज्वलित             | इनको 'परब्रह्मस्वरूपा' कहते हैं। ये ब्रह्मके        |
| अग्निके समान रूप धारण करके ये कलिमें पधारी             | चिन्तनमें सदा संलग्न रहती हैं। जरत्कारुमुनि         |
| हैं। इन देवी तुलसीके चरणकमलका स्पर्श होते              | भगवान् श्रीकृष्णके अंश हैं। उन्हींकी ये पतिव्रता    |

| ११० संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पत्नी हैं। सम्पूर्ण जगत्में इनकी पूजा होती है।                                                                                                                                                                                                                                                                           | हैं। ये पुण्यरूपा देवी सदा सुपूजित होती हैं।                                                                                                                                                                                                                                  |
| इनके बिना देवता अर्पित की हुई हिव पानेमें                                                                                                                                                                                                                                                                                | मुने! इनके बिना सारा संसार जीते हुए ही                                                                                                                                                                                                                                        |
| असमर्थ हैं। यज्ञकी पत्नीको 'दक्षिणा' कहते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                           | मृतकके समान समझा जाता है। सुकर्मकी पत्नी                                                                                                                                                                                                                                      |
| इनका सर्वत्र सम्मान होता है। इनके न रहनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'कीर्ति' हैं, जो धन्या और माननीया हैं। सबके                                                                                                                                                                                                                                   |
| विश्वभरके सम्पूर्ण कर्म निष्फल समझे जाते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्वारा इनका सम्मान होता है। इनके अभावमें                                                                                                                                                                                                                                      |
| 'स्वधा' पितरोंकी पत्नी हैं। मुनि, मनु और                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अखिल जगत् यशोहीन होकर मृतकके समान हो                                                                                                                                                                                                                                          |
| मानव—सभी इनकी पूजा करते हैं। इनका                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जाता है। 'क्रिया' उद्योगकी पत्नी हैं। इन आदरणीया                                                                                                                                                                                                                              |
| उच्चारण न करके पितरोंको वस्तु अर्पण की जाय                                                                                                                                                                                                                                                                               | देवीसे सब लोग सहमत हैं। नारद! इनके बिना                                                                                                                                                                                                                                       |
| तो वह निष्फल हो जाती है। वायुकी पत्नीका                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सारा संसार उच्छिन्न-सा हो जाता है। अधर्मकी                                                                                                                                                                                                                                    |
| नाम देवी 'स्वस्ति' है। प्रत्येक विश्वमें इनका                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्नीको 'मिथ्या' कहते हैं। सभी धूर्त इनका                                                                                                                                                                                                                                     |
| सत्कार होता है। इनके बिना आदान-प्रदान सभी                                                                                                                                                                                                                                                                                | सत्कार करते हैं। सत्ययुगमें ये बिलकुल अदृश्य                                                                                                                                                                                                                                  |
| निष्फल हो जाते हैं। 'पृष्टि' गणेशकी पत्नी हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                           | थीं। त्रेतायुगमें सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो                                                                                                                                                                                                                              |
| धरातलपर सभी इनको पूजते हैं। इनके बिना पुरुष और स्त्री—सभी क्षीणशक्ति—हीन हो जाते हैं। अनन्तकी पत्नीका नाम 'तुष्टि' है। सब लोग इनकी पूजा एवं वन्दना करते हैं। इनके बिना सम्पूर्ण संसार सम्यक् प्रकारसे कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ईशानकी पत्नीका नाम 'सम्पत्ति' है।                                                     | गयीं। द्वापरमें अपने आधे शरीरसे शोभा पाने<br>लगीं और कलियुगमें तो इन 'मिथ्या' देवीका<br>शरीर पूरा हृष्ट-पुष्ट हो गया है। सब जगह इनकी<br>पहुँच होनेके कारण ये बड़ी प्रगल्भता (धृष्टता)-<br>के साथ सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाये रहती हैं।<br>इनके भाईका नाम 'कपट' है। उसके साथ ये |
| देवता और मनुष्य—सभी इनका सम्मान करते                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रत्येक घरमें चक्कर लगाती हैं। 'शान्ति' और                                                                                                                                                                                                                                   |
| हैं। इनके न रहनेपर विश्वभरकी जनता दिरद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 'लज्जा'—ये सुशीलकी दो आदरणीया पित्वयाँ                                                                                                                                                                                                                                        |
| कहलाती है। 'धृति' किपलमुनिकी पत्नी हैं। सब                                                                                                                                                                                                                                                                               | हैं। नारद! इनके न रहनेपर सारा जगत् उन्मत्तकी                                                                                                                                                                                                                                  |
| लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं। ये न रहें तो                                                                                                                                                                                                                                                                           | भाँति जीवन व्यतीत करने लगता है। ज्ञानकी                                                                                                                                                                                                                                       |
| जगत्में सम्पूर्ण प्राणी धैर्यसे हाथ धो बैठें। 'क्षमा'                                                                                                                                                                                                                                                                    | तीन पित्वयाँ हैं—'बुद्धि', 'मेधा' और 'स्मृति'।                                                                                                                                                                                                                                |
| यमकी पत्नी हैं; ये साध्वी और सुशीला हैं, सभी                                                                                                                                                                                                                                                                             | ये साथ छोड़ दें तो समस्त संसार मूर्ख और मरेके                                                                                                                                                                                                                                 |
| इनका सम्मान करते हैं; ये न हों तो सब लोग<br>रुष्ट एवं उन्मत्त हो जायँ। सती-साध्वी 'रित'<br>कामदेवकी पत्नी हैं, ये क्रीड़ाकी अधिष्ठात्री देवी<br>हैं। ये न रहें तो जगत्के सब प्राणी केलि-<br>कौतुकसे शून्य हो जायँ। सती 'मुक्ति' को<br>सत्यकी भार्या कहा गया है। सबसे आदर<br>पानेवाली ये देवी परम लोकप्रिय हैं। इनके बिना | समान हो जाय। धर्मकी सहधर्मिणीका नाम 'मूर्ति' है। कमनीय कान्तिवाली ये देवी सबके मनको मुग्ध किये रहती हैं। इनका सहयोग न मिले तो परमात्मा निराकार ही रह जायँ और सम्पूर्ण विश्व भी निराधार हो जाय। इनके स्वरूपको अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं। 'श्री'           |
| जगत् सर्वथा बन्धुता-शून्य हो जाता है। परम                                                                                                                                                                                                                                                                                | और 'मूर्ति'—दोनों इनके स्वरूप हैं। ये परम                                                                                                                                                                                                                                     |
| साध्वी 'दया' मोहकी पत्नी हैं। ये पूज्य एवं                                                                                                                                                                                                                                                                               | मान्य, धन्य एवं सुपूज्य हैं। 'कालाग्नि' रुद्रकी                                                                                                                                                                                                                               |
| जगत्प्रिय हैं। इनके अभावमें सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र                                                                                                                                                                                                                                                                      | पत्नीका नाम है। इनको 'योगनिद्रा' भी कहते                                                                                                                                                                                                                                      |
| निष्ठुर माने जाते हैं। पुण्यकी सहधर्मिणी 'प्रतिष्ठा'                                                                                                                                                                                                                                                                     | हैं। रात्रिमें इनका सहयोग पाकर सम्पूर्ण प्राणी                                                                                                                                                                                                                                |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 883 स्वेच्छाचारिणी और कलहप्रिया होती हैं । भूमण्डलकी सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकोंमें कुलटाएँ, स्वर्गकी अप्सराएँ तथा व्यभिचारिणी देवताओं और मुनियोंकी पूजनीया हो गयीं।

होकर श्रीकृष्णने राधाका पूजन किया था। उस पुण्यक्षेत्र भारतमें पूजित हुई हैं। दुर्गा दुर्गतिका नाश करती हैं। राजा सुरथने सर्वप्रथम इनकी समय कार्तिकी पूर्णिमाकी चाँदनी रात थी। उपासना की है। इसके पश्चात् रावणका वध गौओंका समुदाय भी इस उत्सवमें सम्मिलित था। करनेकी इच्छासे भगवान् श्रीरामने देवीकी पूजा फिर भगवान्की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रभृति देवता

की है। तत्पश्चात् भगवती जगदम्बा तीनों लोकोंमें सुपूजित हो गयीं। पहले दैत्यों और दानवोंका वध करनेके लिये ये दक्षके यहाँ प्रकट हुई थीं।

परंतु कुछ कालके पश्चात् पिताके यज्ञमें स्वामीका अपमान देखकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। फिर ये हिमालयकी पत्नीके उदरसे उत्पन्न हुईं।

स्त्रियाँ प्रकृतिका तामस अंश कही गयी हैं।

वर्णन कर दिया। वे सभी देवियाँ पृथ्वीपर

नारद! इस प्रकार प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपका

उस समय इन्होंने भगवान् शंकरको पतिरूपमें प्राप्त किया। गणेश और स्कन्द—इनके दो पुत्र हुए। गणेशको स्वयं श्रीकृष्ण माना जाता है। स्कन्द विष्णुकी कलासे उत्पन्न हुए हैं। नारद!

इसके बाद राजा मङ्गलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आराधना की है। तत्पश्चात् तीनों लोकोंमें देवता, मुनि और मानव इनकी पूजा करने लगे। राजा

अश्वपतिने सबसे पहले सावित्रीकी उपासना की; फिर प्रधान देवता और श्रेष्ठ मुनि भी इनके उपासक बन गये। सबसे पहले ब्रह्माने सरस्वतीका

परब्रह्म श्रीकृष्ण और श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र

नारदजीने कहा—प्रभो! देवियोंके सम्पूर्ण उसका वर्णन कीजिये। सृष्टिके अवसरपर भगवती

चरित्रको मैंने संक्षेपसे सुन लिया। अब सम्यक् प्रकारसे बोध होनेके लिये आप पुन: विस्तारपूर्वक

दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

ग्रामदेवियोंकी पूजा होती है।

सर्वप्रथम गोलोकमें रासमण्डलके भीतर परमात्मा

श्रीकृष्णने भगवती राधाकी पूजा की है। गोपों,

गोपियों, गोपकुमारों और कुमारियोंके साथ सुशोभित

तथा मुनिगण बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक पुष्प

एवं धूप आदि सामग्रियोंसे निरन्तर इनकी पूजा-

वन्दना करने लगे। इस भूमण्डलमें पहले राधादेवीकी

पूजा राजा सुयज्ञने की है। ये नरेश पुण्यक्षेत्र

भारतवर्षमें थे। भगवान् शंकरके उपदेशके अनुसार

इन्होंने देवीकी उपासना की थी। फिर भगवान्

श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर त्रिलोकीमें मुनिगण पुष्प

एवं धूप आदि उपचारोंसे भक्ति प्रदर्शित करते

हुए इनकी पूजामें सदा तत्पर रहने लगे। जो-जो

कलाएँ प्रकट हुई हैं, उन सबकी भारतवर्षमें पूजा

होती है। मुने! तभीसे प्रत्येक ग्राम और नगरमें

प्रकृतिका सम्पूर्ण शुभ चरित्र मैंने तुम्हें सुना

नारद! इस प्रकार आगमोंके अनुसार भगवती

(अध्याय १)

कलासे संसारमें जो-जो देवियाँ प्रकट हुईं, उनका चरित्र मैं विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ

प्रभो! उन देवियोंके प्राकट्यका प्रसङ्ग, पूजा एवं ध्यानकी विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा

मङ्गलमय शौर्य—इन सबका वर्णन कीजिये। भगवान् नारायण बोले—नारद! आत्मा,

आद्यादेवी कैसे प्रकट हुईं? वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! देवीके पञ्चविध होनेमें क्या कारण है? यह रहस्य बतानेकी कृपा करें। देवीकी त्रिगुणमयी आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोकधाम—

कारणोंके भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूपको

धारण करते हैं, वह अत्यन्त सुन्दर, रमणीय तथा

परम मनोहर है। इन भगवान्की किशोर अवस्था है, ये शान्त-स्वभाव हैं। इनके सभी अङ्ग परम

सुन्दर हैं। इनसे बढकर जगतुमें दूसरा कोई नहीं

है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघकी कान्तिका

परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत्कालके

मध्याह्नमें खिले हुए कमलोंकी शोभाको छीन

रहे हैं। मोतियोंकी शोभाको तुच्छ करनेवाली

इनकी सुन्दर दन्तपंक्ति है। मुकुटमें मोरकी पाँख

सुशोभित है। मालतीकी मालासे ये अनुपम शोभा

पा रहे हैं। इनकी सुन्दर नासिका है। मुखपर

मुस्कान छायी है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तोंपर

अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित

अग्निके समान विशुद्ध पीताम्बरसे इनका विग्रह

परम मनोहर हो गया है। इनकी दो भुजाएँ हैं।

गोलोकधामका एक भाग जो उससे नीचे है, वैकुण्ठधाम है। वह भी नित्य है। ऐसे ही

प्रकृतिको भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्ममें लीन रहनेवाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस

प्रकार अग्निमें दाहिका शक्ति, चन्द्रमा एवं कमलमें शोभा तथा सूर्यमें प्रभा सदा वर्तमान रहती है,

ये सभी नित्य हैं। कभी इनका अन्त नहीं होता।

वैसे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य विराजमान

है। जैसे स्वर्णकार सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टीके बिना

घड़ा बनानेमें असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्माको यदि प्रकृतिका सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्रीहरि

सदा शक्तिमान् बने रहते हैं, वह प्रकृतिदेवी ही शक्तिस्वरूपा हैं। 'शक्'का अर्थ है 'ऐश्वर्य' तथा 'ति' का अर्थ है 'पराक्रम'; ये दोनों जिसके

स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणोंको देनेवाली है, वह देवी 'शक्ति' कही गयी है। 'भग' शब्द समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति तथा यशका वाचक है,

हाथमें बाँसुरी सुशोभित है। ये रत्नमय भूषणोंसे उससे सम्पन्न होनेके कारण शक्तिको 'भगवती' भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, सम्पूर्ण कहते हैं; क्योंकि वह सदा भगस्वरूपा हैं। शक्तियोंसे युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृतिके साथ विराजमान समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। रहते हैं, अतएव 'भगवान्' कहलाते हैं। वे

स्वतन्त्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। उनका निराकार रूप तेज:पुञ्जमय है। योगीजन सदा उसीका ध्यान करते और उसे परब्रह्म परमात्मा

परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका द्रष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देनेवाला, समस्त रूपोंका अन्त करनेवाला, रूपरहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवानुके सुक्ष्मदर्शी भक्त

वैष्णवजन हैं, वे ऐसा नहीं मानते हैं। वे पूछते

हैं—यदि कोई तेजस्वी पुरुष—साकार पुरुषोत्तम

नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजोमण्डलका ध्यान करते हैं, उसके भीतर

एवं ईश्वरकी संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि

ये परम स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण मङ्गलके भण्डार हैं। इन्हें 'सिद्ध', 'सिद्धेश', 'सिद्धिकारक' तथा 'परिपूर्णतम ब्रह्म' कहा जाता है। इन देवाधिदेव सनातन प्रभुका वैष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते

हैं। इनकी कृपासे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्माकी आयु इनके एक निमेषकी तुलनामें है। वे ही ये आत्मा परब्रह्म श्रीकृष्ण कहलाते हैं।

'कृष्' का अर्थ है भगवानुकी भक्ति और

'न' का अर्थ है, उनका 'दास्य'। अत: जो अपनी भक्ति और दास्यभाव देनेवाले हैं, वे 'कृष्ण'

कहलाते हैं। 'कृष्' सर्वार्थवाचक है, 'न' से बीज अर्थकी उपलब्धि होती है। अत: सर्वबीजस्वरूप

| ११४ संक्षिप्त ब्रह्म                        | वैवर्तपुराण                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| परब्रह्म परमात्मा 'कृष्ण' कहे गये हैं।      | गर्वको नष्ट कर रही थी। श्रीकृष्ण परम रसिक |
| नारद! अतीत कालकी बात है, असंख्य             | एवं रासके स्वामी हैं। उस देवीको देखकर     |
| ब्रह्माओंका पतन होनेके पश्चात् भी जिनके     | रासके उल्लासमें उल्लसित हो वे उसके साथ    |
| गुणोंका नाश नहीं होता है तथा गुणोंमें जिनकी | रासमण्डलमें पधारे। रास आरम्भ हो गया। मानो |

समानता करनेवाला दूसरा नहीं है; वे भगवान् श्रीकृष्ण सृष्टिके आदिमें अकेले ही थे। उस

समय उनके मनमें सृष्टिविषयक संकल्पका उदय हुआ। अपने अंशभूत कालसे प्रेरित होकर

ही वे प्रभु सृष्टिकर्मके लिये उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छासे ही दो रूपोंमें प्रकट हो गये। उनका वामांश

स्त्रीरूपमें आविर्भृत हुआ और दाहिना भाग पुरुषरूपमें। वे सनातन पुरुष उस दिव्यस्वरूपिणी

स्त्रीको देखने लगे। उसके समस्त अङ्ग बड़े ही सुन्दर थे। मनोहर चम्पाके समान उसकी

कान्ति थी। उस असीम सुन्दरी देवीने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुसकराती हुई वह बंकिम भङ्गिमाओंसे प्रभुकी ओर ताक रही

थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर-चक्षुओंके द्वारा श्रीकृष्णके श्रीमुखचन्द्रका निरन्तर हर्षपूर्वक पान कर रही

थी। श्रीकृष्णका मुखमण्डल इतना सुन्दर था कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा भी नगण्य थे। उस देवीके ललाटके ऊपरी भागमें कस्तूरीकी

बिंदी थी। नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी बिंदियाँ थीं। साथ ही मध्य ललाटमें सिन्दुरकी बिन्दी

रहा था। करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित

भी शोभा पा रही थी। प्रियतमके प्रति अनुरक्त चित्तवाली उस देवीके केश घुँघराले थे। मालतीके पुष्पोंका सुन्दर हार उसे सुशोभित कर

उनके पुत्र पाँच प्राण हुए। पसीनेके रूपमें जो जल बहा था, वही जलका अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुणके बायें अङ्गसे उनकी पत्नी

'वरुणानी' प्रकट हुईं।

उस समय श्रीकृष्णकी वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपासे गर्भस्थितिका अनुभव करने लगी। सौ मन्वन्तरतक ब्रह्मतेजसे उसका शरीर देदीप्यमान

स्वयं शृङ्गार ही मूर्तिमान् होकर नाना प्रकारकी

शृङ्गारोचित चेष्टाओंके साथ रसमयी क्रीड़ा कर

रहा हो। एक ब्रह्माकी सम्पूर्ण आयुपर्यन्त यह

रास चलता रहा। तत्पश्चात् जगत्पिता श्रीकृष्णको

कुछ श्रम आ गया। उन नित्यानन्दमयने शुभ वेलामें

रासक्रीड़ाके अन्तमें श्रीकृष्णके असह्य तेजसे

श्रान्त हो जानेके कारण उस देवीके शरीरसे दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर-जोरसे साँस चलने

लगी। उस समय जो श्रमजल था, वह समस्त

विश्वगोलक बन गया तथा वह नि:श्वास वायुरूपमें

परिणत हो गया, जिसके आश्रयसे सारा जगत्

वर्तमान है। संसारमें जितने सजीव प्राणी हैं, उन

सबके भीतर इस वायुका निवास है। फिर वायु

मूर्तिमान् हो गया। उसके वामाङ्गसे प्राणोंके

समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गयी। उससे पाँच पुत्र

हुए, जो प्राणियोंके शरीरमें रहकर पञ्चप्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं—प्राण, अपान,

समान, उदान और व्यान। यों पाँच वायु और

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले नारद!

देवीके भीतर अपने तेजका आधान किया।

परिपूर्ण शोभासे इस देवीका श्रीविग्रह सम्पन्न बना रहा। श्रीकृष्णके प्राणोंपर उस देवीका अधिकार था। यह अपनी चालसे राजहंस एवं गजराजके था। श्रीकृष्ण प्राणोंसे भी बढ़कर उससे प्यार करते

थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्रीकृष्णका वक्ष:स्थल ही उसका स्थान था। सौ मन्वन्तरका

समय व्यतीत हो जानेपर उसने एक सुवर्णके

समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें

विश्वको धारण करनेकी समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवीका हृदय दु:खसे

संतप्त हो उठा। उसने उस बालकको ब्रह्माण्ड-

गोलकके अथाह जलमें छोड़ दिया। इसने बच्चेको त्याग दिया-यह देखकर देवेश्वर श्रीकृष्णने तुरंत उस देवीसे कहा—'अरी कोपशीले! तूने यह जो

बच्चेका त्याग कर दिया है, यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आजसे संतानहीना हो



जा। यह बिलकुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तेरे अंशसे जो-जो दिव्य स्त्रियाँ उत्पन्न होंगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्यसे सम्पन्न रहनेपर

भी संतानका मुख नहीं देख सकेंगी।' इतनेमें उस

देवीकी जीभके अग्रभागसे सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गयी। उसके शरीरका वर्ण शुक्ल था। वह श्वेतवर्णका ही वस्त्र धारण

किये हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तकसे सुशोभित थे। सम्पूर्ण शास्त्रोंकी वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थी। और दाहिनेसे 'राधिका' का। उसी समय श्रीकृष्ण भी दो रूप हो गये। आधे दाहिने अङ्गसे स्वयं 'द्विभुज' विराजमान रहे और बायें अङ्गसे 'चार

आधे वाम-अङ्गसे 'कमला' का प्रादुर्भाव हुआ

भुजावाले विष्णु' का आविर्भाव हो गया। तब श्रीकृष्णने सरस्वतीसे कहा—'देवी! तुम इन विष्णुकी प्रिया बन जाओ। मानिनी राधा यहाँ

रहेंगी। तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने लक्ष्मीको नारायणकी सेवामें उपस्थित होनेकी आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत्की व्यवस्थामें तत्पर रहनेवाले श्रीविष्णु

पधारे। मूल प्रकृतिरूपा राधाके अंशसे प्रकट होनेके कारण वे देवियाँ भी संतान प्रसव करनेमें असमर्थ रहीं। फिर नारायणके अङ्गसे चार भुजावाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्थामें श्रीहरिके समान थे। लक्ष्मीके अङ्गसे उन्हीं-जैसे लक्षणोंसे सम्पन्न

उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियोंके साथ वैकुण्ठ

भगवान् श्रीकृष्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट

मुनिवर नारद! इसके बाद गोलोकेश्वर

करोडों दासियाँ उत्पन्न हो गयीं।



हो गये। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रममें वे सभी श्रीकृष्णके समान ही प्रतीत

तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेके होते थे। प्राणके समान प्रेमभाजन उन गोपोंको पश्चात् वह मूल प्रकृतिदेवी दो रूपोंमें प्रकट हुई। परम प्रभु श्रीकृष्णने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

हुईं। वे सभी राधाके समान ही जान पड़ती थीं।

उन मधुरभाषिणी कन्याओंको राधाने अपनी दासी

बना लिया। वे रत्नमय भूषणोंसे विभूषित थीं।

उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम

पुरुषके शापसे वे भी सदाके लिये सन्तानहीना

ही श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोपकन्याएँ प्रकट

हो गयी थीं। विप्र! इतनेमें श्रीकृष्णके शरीरसे देवी दुर्गाका सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान् विष्णुकी माया हैं। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्तिस्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा

देवियाँ इन्हींसे प्रकट होती हैं। अतएव इन्हें देवियोंकी बीजस्वरूपा मूलप्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेज:स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मिका हैं। तपाये हुए सुवर्णके समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है, मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुखपर मन्द-मन्द मुस्कराहट छायी रहती है। ये हजारों भुजाओंसे सुशोभित हैं। अनेक प्रकारके अस्त्र और शस्त्रोंको हाथमें

लिये रहती हैं। इनके तीन नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र

धारण किये हुई हैं। रत्निर्नित भूषण इनकी शोभा

बढा रहे हैं। सम्पूर्ण स्त्रियाँ इनके अंशकी कलासे

दाहिकारूपसे, सूर्यमें प्रभारूपसे तथा चन्द्रमा एवं कमलमें शोभारूपसे इन्हींकी शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्तिस्वरूपा ये देवी परमात्मा श्रीकृष्णमें विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मामें कुछ करनेकी योग्यता प्राप्त होती है। इन्हींसे जगत् शक्तिमान् माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतकके समान हैं। श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सम्पूर्ण

उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत्के समस्त प्राणियोंको

मोहित करनेमें समर्थ है। सकामभावसे उपासना

करनेवाले गृहस्थोंको ये सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती

हैं। इनकी कृपासे भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति उत्पन्न

होती है। विष्णुके उपासकोंके लिये ये भगवती वैष्णवी

(लक्ष्मी) हैं। मुमुक्षुजनोंको मुक्ति प्रदान करना और

सुख चाहनेवालोंको सुखी बनाना इनका स्वभाव

है। स्वर्गमें 'स्वर्गलक्ष्मी' और गृहस्थोंके घर 'गृहलक्ष्मी'

के रूपमें ये विराजती हैं। तपस्वियोंके पास

तपस्यारूपसे, राजाओंके यहाँ श्रीरूपसे, अग्निमें

लिये बीजस्वरूपा हैं। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तन्द्रा, क्षमा, मित, शान्ति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रान्ति और कान्ति आदि सभी इन दुर्गाके ही रूप हैं।

नारद! ये सनातनी देवी संसाररूपी वृक्षके

ये देवी सर्वेश श्रीकृष्णकी स्तुति करके

सुशोभित थीं। वे बाघम्बर पहने हुए थे। तपाये

हुए सुवर्णके सदृश उनके वर्णकी आभा थी।

सिरपर जटाओंका भार छिब बढा रहा था। वे

शरीरमें भस्म लगाये हुए थे। मस्तकपर चन्द्रमाकी

इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महामुने! इतनेमें चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्तिके साथ वहाँ

उनके सामने विराजमान हुईं। राधिकेश्वर श्रीकृष्णने

पधारे। विष्णुके नाभिकमलसे निकलकर उनका

प्रकृतिखण्ड

पधारना हुआ था। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान् ब्रह्मा अपने हाथमें कमण्डलु लिये हुए

थे। ब्रह्मतेजसे उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखोंसे वे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। उस समय सैकडों चन्द्रमाओंके समान प्रभावशाली उनकी परम सुन्दरी शक्ति

अग्निशुद्ध वस्त्र एवं रत्निर्नित भूषणोंसे अलंकृत होकर सर्वकारण श्रीकृष्णकी स्तुति करके पतिदेवके

साथ श्रीकृष्णके सामने रत्नमय सिंहासनपर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गयीं। इसी समय भगवान् श्रीकृष्णके दो रूप हो गये। उनका आधा बाँया अङ्ग महादेवके रूपमें परिणत हो गया। दक्षिण अङ्गसे गोपीपति श्रीकृष्ण

रह गये। महादेवकी कान्ति ऐसी थी, मानो शुद्ध स्फटिकमणि हो। एक अरब सूर्यके समान वे

परिपूर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराट्स्वरूप बालकका वर्णन

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर वह बालक जो केवल अण्डाकार था, ब्रह्माकी

आयुपर्यन्त ब्रह्माण्डगोलकके जलमें रहा। फिर

समय पूरा हो जानेपर वह सहसा दो रूपोंमें प्रकट हो गया। एक अण्डाकार ही रहा और एक शिशुके रूपमें परिणत हो गया। उस शिशुकी ऐसी कान्ति थी, मानो सौ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। माताका दूध न मिलनेके

कारण भूखसे पीड़ित होकर वह कुछ समयतक

शोभा हो रही थी। मुखमण्डल मुसकानसे भरा था। नीले कण्ठसे शोभा पानेवाले वे शंकर दिगम्बरवेषमें थे। सर्पींने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथमें रत्नोंकी बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने पाँच मुखोंसे ब्रह्मज्योति:स्वरूप सनातन श्रीकृष्णके

नामका जप कर रहे थे। श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणोंके कारण, सम्पूर्ण मङ्गलोंके मङ्गल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भयको हरनेवाले और मृत्युके भी मृत्यु हैं। मृत्युकी मृत्यु श्रीकृष्णकी स्तुति करके वे 'मृत्युञ्जय' नामसे विख्यात हो गये।

सुरम्य सिंहासनपर विराज गये। (अध्याय २) रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जलके अंदर समय व्यतीत कर

फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्नमय

रहा था। जो असंख्य ब्रह्माण्डका स्वामी है, उसीने अनाथकी भाँति, आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दौडायी। उसकी आकृति स्थूलसे भी स्थूल थी। अतएव उसका नाम 'महाविराट्' पड़ा। जैसे परमाणु अत्यन्त सूक्ष्मतम होता है, वैसे ही वह अत्यन्त स्थूलतम था। वह बालक तेजमें

परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंशकी बराबरी कर

| ११८ संक्षिप्त ब्रह्म                                | वैवर्तपुराण                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| रहा था। परमात्मस्वरूपा प्रकृति-संज्ञक राधासे        | अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। बेटा        |
| उत्पन्न यह महान् विराट् बालक सम्पूर्ण विश्वका       | नारद! देवताओंकी संख्या तीन करोड़ है। ये         |
| आधार है। यही 'महाविष्णु' कहलाता है। इसके            | सर्वत्र व्याप्त हैं। दिशाओंके स्वामी, दिशाओंकी  |
| प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हैं, उन सबकी         | रक्षा करनेवाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र—सभी इसमें   |
| संख्याका पता लगाना श्रीकृष्णके लिये भी              | सिम्मिलित हैं। भूमण्डलपर चार प्रकारके वर्ण हैं। |
| असम्भव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते।       | नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके          |
| जैसे जगत्के रज:कणको कभी नहीं गिना जा                | प्राणी उसपर निवास करते हैं।                     |
| सकता, उसी प्रकार इस शिशुके शरीरमें कितने            | नारद! तदनन्तर वह विराट्स्वरूप बालक              |
| ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं—यह नहीं बताया जा          | बार-बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार      |
| सकता। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव | पिण्ड बिलकुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु        |

करोड़ योजनके विस्तारमें गोलोकधाम है।

श्रीकृष्णके समान ही यह लोक भी नित्य और

चिन्मय सत्यस्वरूप है। पृथ्वी सात द्वीपोंसे

सुशोभित है। सात समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनचास छोटे-छोटे द्वीप हैं। पर्वतों

परे भुवर्लोक, भुवर्लोकसे परे स्वर्लोक, उससे परे

जनलोक, जनलोकसे परे तपोलोक, तपोलोकसे परे सत्यलोक और सत्यलोकसे परे ब्रह्मलोक है।

ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है, मानो तपाया हुआ

सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम हैं। कुछ

तो ब्रह्माण्डके भीतर हैं और कुछ बाहर। नारद!

ब्रह्माण्डके नष्ट होनेपर ये सभी नष्ट हो जाते हैं;

क्योंकि पानीके बुलबुलेकी भाँति यह सारा जगत्

अनित्य है। गोलोक और वैकुण्ठलोकको नित्य,

वहाँ नहीं थी। उसके मनमें चिन्ता उत्पन्न हो विद्यमान हैं। पातालसे लेकर ब्रह्मलोकतक अनिगनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं। अत: उनकी संख्या कैसे गयी। भूखसे आतुर होकर वह बालक बार-बार निश्चित की जा सकती है? ऊपर वैकुण्ठलोक रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब है। यह ब्रह्माण्डसे बाहर है। इसके ऊपर पचास

उसने परम पुरुष श्रीकृष्णका ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्मज्योतिके दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान श्याम थे। उनके दो भुजाएँ थीं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके हाथमें मुरली शोभा पा रही थी। मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। भक्तोंपर अनुग्रह

और वनोंकी तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे करनेके लिये वे कुछ व्यस्त-से जान पड़ते थे। ऊपर सात स्वर्गलोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हींमें पिता परमेश्वरको देखकर वह बालक संतुष्ट सम्मिलित है। नीचे सात पाताल हैं। यही होकर हँस पड़ा। फिर तो वरके अधिदेवता ब्रह्माण्डका परिचय है। पृथ्वीसे ऊपर भूर्लोक, उससे श्रीकृष्णने समयानुसार उसे वर दिया। कहा—

> यह असंख्य ब्रह्माण्ड तुमपर अवलम्बित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिये वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सकें।' यों कहकर भगवान्

> 'बेटा! तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके। प्रलयपर्यन्त

श्रीकृष्णने उस बालकके कानमें तीन बार षडक्षर महामन्त्रका उच्चारण किया। यह उत्तम मन्त्र वेदका प्रधान अङ्ग है। आदिमें 'ॐ' का स्थान है। बीचमें चतुर्थी विभक्तिके साथ 'कृष्ण' ये

अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट्मय बालकके प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड दो अक्षर हैं। अन्तमें अग्निकी पत्नी 'स्वाहा' निश्चितरूपसे विराजमान हैं। एक-एक ब्रह्माण्डमें सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार 'ॐ कृष्णाय स्वाहा' यह मन्त्रका स्वरूप है। इस मन्त्रका जप करनेसे सम्पूर्ण विघ्न टल जाते हैं।

ब्रह्मपुत्र नारद! मन्त्रोपदेशके पश्चात् परम

प्रभु श्रीकृष्णने उस बालकके भोजनकी जो

व्यवस्था की, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो! प्रत्येक विश्वमें वैष्णवजन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान्को

अर्पण करते हैं, उसमेंसे सोलहवाँ भाग विष्णुको मिलता है और पंद्रह भाग इस बालकके लिये

निश्चित है; क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम

श्रीकृष्णका विराट्-रूप है। विप्रवर! सर्वव्यापी श्रीकृष्णने उस उत्तम

मन्त्रका ज्ञान प्राप्त करानेके पश्चात् पुनः उस विराट्मय बालकसे कहा—'पुत्र! तुम्हें इसके

सिवा दूसरा कौन-सा वर अभीष्ट है, वह भी मुझे बताओ। मैं देनेके लिये सहर्ष तैयार हूँ।' उस समय विराट् व्यापक प्रभु ही बालकरूपसे

उसने उनसे समयोचित बात कही।

विराजमान था। भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर



बालकने कहा — आपके चरणकमलोंमें मेरी अविचल भक्ति हो-मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी

आयु चाहे एक क्षणकी हो अथवा दीर्घकालकी; परंतु मैं जबतक जीऊँ, तबतक आपमें मेरी अटल

श्रद्धा बनी रहे। इस लोकमें जो पुरुष आपका

भी मरेके समान है। जिस अज्ञानीजनके हृदयमें आपकी भक्ति नहीं है, उसे जप, तप, यज्ञ, पूजन, व्रत, उपवास, पुण्य अथवा तीर्थ-सेवनसे क्या लाभ ? उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभो!

भक्त है, उसे सदा जीवन्मुक्त समझना चाहिये।

जो आपकी भक्तिसे विमुख है, वह मूर्ख जीते हुए

जबतक शरीरमें आत्मा रहता है, तबतक शक्तियाँ साथ रहती हैं। आत्माके चले जानेके पश्चात् सम्पूर्ण स्वतन्त्र शक्तियोंकी भी सत्ता वहाँ नहीं रह

जाती। महाभाग! प्रकृतिसे परे वे सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छामय सनातन ब्रह्मज्योति:स्वरूप परमात्मा सबके आदिपुरुष हैं।

प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान् श्रीकृष्ण कानोंको सुहावनी लगनेवाली मधुर वाणीमें उसका उत्तर देने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने कहा — वत्स! मेरी ही

भाँति तुम भी बहुत समयतक अत्यन्त स्थिर

नारद! इस प्रकार अपने हृदयका उद्गार

होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओंके जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने क्षुद्र अंशसे तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभिकमलसे विश्वस्रष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्माके ललाटसे ग्यारह रुद्रोंका आविर्भाव होगा। शिवके अंशसे वे रुद्र सृष्टिके संहारकी

व्यवस्था करेंगे। उन ग्यारह रुद्रोंमें 'कालाग्नि' नामसे जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र विश्वके संहारक होंगे। विष्णु विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम्हारे क्षुद्र अंशसे प्रकट होंगे। मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारे

हृदयमें सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुन्दर स्वरूपको ध्यानके द्वारा निरन्तर देख

सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीया माता

मेरे वक्ष:स्थलपर विराजमान रहेगी। उसकी भी करनेपर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाभकी नाभिसे झाँकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स! अब मैं अपने उत्पन्न हुए कमलदण्डके अन्ततक जानेमें सफल गोलोकमें जाता हूँ। तुम यहीं ठहरो। न हो सके। तब उनके मनमें चिन्ता घिर आयी। इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान् वे पुन: अपने स्थानपर आकर भगवान् श्रीकृष्णके श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और तत्काल वहाँ चरण-कमलका ध्यान करने लगे। उस स्थितिमें पहुँचकर उन्होंने सृष्टिकी व्यवस्था करनेवाले उन्हें दिव्य दृष्टिके द्वारा क्षुद्र विराट् पुरुषके दर्शन ब्रह्माको तथा संहारकार्यमें कुशल रुद्रको प्राप्त हुए। ब्रह्माण्ड-गोलकके भीतर जलमय शय्यापर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके आज्ञा दी। भगवान् श्रीकृष्णने कहा — वत्स! सृष्टि रोमकूपमें वह ब्रह्माण्ड था, उन महाविराट् रचनेके लिये जाओ। विधे! मेरी बात सुनो, पुरुषके तथा उनके भी परम प्रभु भगवान् श्रीकृष्णके भी दर्शन हुए। साथ ही गोपों और महाविराट्के एक रोमकूपमें स्थित क्षुद्र विराट् पुरुषके नाभिकमलसे प्रकट होओ। फिर रुद्रको गोपियोंसे सुशोभित गोलोकधामका भी दर्शन संकेत करके कहा—'वत्स महादेव! जाओ। हुआ। फिर तो उन्होंने श्रीकृष्णकी स्तुति की और महाभाग! अपने अंशसे ब्रह्माके ललाटसे उनसे वरदान पाकर सृष्टिका कार्य आरम्भ कर प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घकालतक दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मासे सनकादि चार मानसपुत्र हुए। फिर उनके ललाटसे शिवके अंशभूत ग्यारह तपस्या करो।' नारद! जगत्पति भगवान् श्रीकृष्ण यों कहकर रुद्र प्रकट हुए। फिर क्षुद्र विराट् पुरुषके वामभागसे चुप हो गये। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी जगत्की रक्षाके व्यवस्थापक चार भुजाधारी शिव-दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा भगवान् श्रीविष्णु प्रकट हुए। वे श्वेतद्वीपमें हो गये। महाविराट् पुरुषके रोमकूपमें जो निवास करने लगे। क्षुद्र विराट् पुरुषके नाभिकमलमें ब्रह्माण्ड-गोलकका जल है, उसमें वे महाविराट् प्रकट हुए ब्रह्माने विश्वकी रचना की। स्वर्ग, मर्त्य पुरुष अपने अंशसे क्षुद्र विराट् पुरुष हो गये, जो और पाताल—त्रिलोकीके सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंका इस समय भी विद्यमान हैं। इनकी सदा युवा उन्होंने सृजन किया। अवस्था रहती है। इनका श्याम रंगका विग्रह है। नारद! इस प्रकार महाविराट् पुरुषके सम्पूर्ण ये पीताम्बर पहनते हैं। जलरूपी शय्यापर सोये रोमकूपोंमें एक-एक करके अनेक ब्रह्माण्ड हुए। रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुस्कानसे सुशोभित प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक क्षुद्र विराट् पुरुष, ब्रह्मा, है। इन प्रसन्नमुख विश्वव्यापी प्रभुको 'जनार्दन' विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्रह्मन्! इस प्रकार कहा जाता है। इन्हींके नाभिकमलसे ब्रह्मा भगवान् श्रीकृष्णके मङ्गलमय चरित्रका वर्णन कर प्रकट हुए और उसके अन्तिम छोरका पता दिया। यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान लगानेके लिये वे उस कमलदण्डमें एक लाख करनेवाला है। ब्रह्मन्! अब तुम और क्या सुनना

चाहते हो?

(अध्याय ३)

युगोंतक चक्कर लगाते रहे। नारद! इतना प्रयास

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

१२०

सरस्वतीकी पूजाका विधान तथा कवच

#### नारदजीने कहा — भगवन्! आपके कृपा-प्रसादसे यह अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको

मिली है। अब आप इन प्रकृतिसंज्ञक देवियोंके

पूजनका प्रसंग विस्तारके साथ बतानेकी कृपा कीजिये। किस पुरुषने किन देवीकी कैसे आराधना

की है ? मर्त्यलोकमें किस प्रकार उनकी पूजाका प्रचार हुआ? मुने! किस मन्त्रसे किनकी पूजा

तथा किस स्तोत्रसे किनकी स्तुति की गयी है? किन देवियोंने किनको कौन-कौन-से वर दिये

हैं ? मुझे देवियोंके कवच, स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्रके साथ-साथ उपर्युक्त सारी बातें बतानेकी कृपा कीजिये।

नारायण ऋषि बोले—नारद! गणेशजननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री—ये

पाँच देवियाँ सृष्टिकी पञ्चविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है।

इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मङ्गलोंकी प्राप्तिका कारण है। ब्रह्मन्! जो प्रकृतिकी अंशभूता और कलास्वरूपा देवियाँ हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियोंके

नाम हैं—वाणी, वसुन्धरा, गङ्गा, षष्ठी, मङ्गलचण्डिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज, रूप और गुणमें मेरी समानता करनेवाली

हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवणसुखद हैं; जीवोंके कर्मोंका सुखद परिणाम प्रकट करनेवाले हैं। दुर्गा और राधाका चरित्र बहुत विस्तृत है।

संक्षेपसे उसे पीछे कहुँगा। इस समय क्रमशः सुनो, मुनिवर! सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने सरस्वतीकी पूजा की है, जिनके प्रसादसे मूर्ख भी पण्डित बन जाता है। इन कामस्वरूपिणी देवीने श्रीकृष्णको पानेकी इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी

परिणाममें सुख देनेवाले वचन कहे। भगवान् श्रीकृष्ण बोले—साध्वी! तुम

नारायणकी सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी चार भुजाएँ हैं। उन परम सुन्दर तरुण पुरुषमें मेरे ही समान सभी सद्भण वर्तमान हैं।

करोड़ों कामदेवोंके समान उनकी सुन्दरता है। वे कामिनियोंकी कामना पूर्ण करनेमें समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं।

किंतु राधाकी इच्छाका प्रतिबन्धक मैं नहीं हो सकता। कारण, वे तेज, रूप और गुण—सबमें मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यन्त प्रिय हैं, फिर

में अपने प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी इन राधाका त्याग करनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ ? भद्रे ! तुम वैकुण्ठ पधारो। तुम्हारे लिये वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णुको अपना स्वामी बनाकर

दीर्घ कालतक आनन्दका अनुभव करो। तेज, रूप और गुणमें तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ हैं। लक्ष्मीमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा-ये नाममात्र भी

नहीं हैं। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेमपूर्वक सुखसे व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनोंका समानरूपसे सम्मान करेंगे। सुन्दरि! प्रत्येक ब्रह्माण्डमें माघ शुक्ल पञ्चमीके दिन विद्यारम्भके शुभ अवसरपर

बड़े गौरवके साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वरके प्रभावसे आजसे लेकर प्रलयपर्यन्त प्रत्येक कल्पमें मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी

प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गन्धर्व राक्षस—सभी बड़ी भक्तिके सोलह प्रकारके उपचारोंके द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा

कण्वशाखामें कही हुई विधिके अनुसार तुम्हारा माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान् श्रीकृष्णने ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तकमें इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवचको भोजपत्रपर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १२२ लिखकर उसे सोनेकी डिब्बीमें रख गन्ध एवं (अक्षत), बिना उबाले हुए धानका चिउड़ा, सफेद लड्डु, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार चन्दन आदिसे सुपूजित करके लोग अपने गलेमें अथवा दाहिनी भुजामें धारण करेंगे। पूजाके किये गये व्यञ्जनके साथ शास्त्रोक्त हविष्यात्र, जौ पवित्र अवसरपर विद्वान् पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा अथवा गेहूँके आटेसे घृतमें तले हुए पदार्थ, पके सम्यक् प्रकारसे स्तुति-पाठ होगा। हुए स्वच्छ केलेका पिष्टक, उत्तम अन्नको घृतमें इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान् श्रीकृष्णने पकाकर उससे बना हुआ अमृतके समान मधुर देवी सरस्वतीकी पूजा की। तत्पश्चात् ब्रह्मा, विष्णु, मिष्टान्न, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, शिव, अनन्त, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, अदरख, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेरका मुनि, राजा और मनुगण—इन सबने भगवती फल, देश और कालके अनुसार उपलब्ध ऋतुफल सरस्वतीकी आराधना की। तबसे ये सरस्वती तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्णके फल—ये सब सम्पूर्ण प्राणियोंद्वारा सदा पूजित होने लगीं। नैवेद्यके समान हैं। नारदजी बोले—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो! मुने! सुगन्धित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ आप भगवती सरस्वतीकी पूजाका विधान, स्तवन, चन्दन तथा नवीन श्वेत वस्त्र और सुन्दर शङ्ख ध्यान, अभीष्ट कवच, पूजनोपयोगी नैवेद्य, फूल तथा देवी सरस्वतीको अर्पण करना चाहिये। श्वेत पुष्पोंकी माला और श्वेत भूषण भी भगवतीको चन्दन आदिका परिचय देनेकी कृपा कीजिये। इसे सुननेके लिये मेरे हृदयमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। चढावे। महाभाग मुने! भगवती सरस्वतीका श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रमका उच्छेद म्निवर भगवान् नारायणने कहा — नारद! सुनो। कण्वशाखामें कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। करनेवाला है। वह ध्यान यह है— इसमें जगन्माता सरस्वतीके पूजनकी विधि वर्णित 'सरस्वतीका श्रीविग्रह शुक्लवर्ण है। ये है। माघ शुक्ल पञ्चमी विद्यारम्भकी मुख्य तिथि परम सुन्दरी देवी सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रहके सामने करोड़ों चन्द्रमाकी प्रभा है। उस दिन पूर्वाह्नकालमें ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हो, स्नान और नित्य-भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। क्रियाके पश्चात् भक्तिपूर्वक कलशस्थापन करे। इनके एक हाथमें वीणा है और दूसरेमें पुस्तक। फिर नैवेद्य आदिसे निम्नाङ्कित छ: देवताओंका सर्वोत्तम रत्नोंसे बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित पुजन करे। पहले गणेशका, फिर सुर्य, अग्नि, कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणोंसे ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ विष्णु, शिव और पार्वतीका पूजन करनेके पश्चात् इष्टदेवता सरस्वतीका पूजन करना उचित है। मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणोंमें मस्तक फिर ध्यान करके देवीका आवाहन करे। तदनन्तर झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वतीको मैं भक्तिपूर्वक व्रती रहकर षोडशोपचारसे भगवतीकी पूजा करे। प्रणाम करता हूँ।' सौम्य! पूजाके लिये जो-जो उपयोगी नैवेद्य वेदमें इस प्रकार ध्यान करके विद्वान् पुरुष पूजनके कथित हैं, उन्हें बताता हूँ—ताजा मक्खन, दही, समग्र पदार्थ मूलमन्त्रसे विधिवत् सरस्वतीको दूध, धानका लावा, तिलके लड्डु, सफेद गन्ना अर्पण कर दे। फिर कवचका पाठ करनेके पश्चात् और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, दण्डकी भाँति भूमिपर पड़कर देवीको साष्टाङ्ग

> प्रणाम करे। मुने! जो पुरुष भगवती सरस्वतीको अपनी इष्ट देवी मानते हैं, उनके लिये यह

स्वस्तिक (एक प्रकारका पकवान), शक्कर या

मिश्री, सफेद धानका चावल जो ट्टा न हो

| प्रकृति                                                  | तंखण्ड १२३                                            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -<br>नित्यक्रिया है। बालकोंके विद्यारम्भके अवसरपर        | पर्वतपर भृगुके आग्रहसे इसे इन्हें बताया था, वही       |
| वर्षके अन्तमें माघ शुक्ला पञ्चमीके दिन सभीको             | मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।                             |
| इन सरस्वतीदेवीकी पूजा करनी चाहिये।                       | <b>भृगुने कहा</b> —ब्रह्मन्! आप ब्रह्मज्ञानीजनोंमें   |
| 'श्रीं हीं सरस्वत्ये स्वाहा' यह वैदिक अष्टाक्षर          | प्रमुख, पूर्ण ब्रह्मज्ञानसम्पन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, |
| मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिये उपयोगी है            | सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य हैं। प्रभो!           |
| अथवा जिनको जिस मन्त्रके द्वारा उपदेश प्राप्त             | आप मुझे सरस्वतीका 'विश्वजय' नामक कवच                  |
| हुआ है, उनके लिये वही मूल-मन्त्र है।'सरस्वती'            | बतानेकी कृपा कीजिये। यह कवच मायाके प्रभावसे           |
| इस शब्दके साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अन्तमें             | रहित, मन्त्रोंका समूह एवं परम पवित्र है।              |
| 'स्वाहा' शब्द लगा लेना चाहिये। इसके आदिमें               | <b>ब्रह्माजी बोले</b> —वत्स! मैं सम्पूर्ण कामना       |
| लक्ष्मीका बीज ('श्रीं') और मायाबीज ('ह्रीं')             | पूर्ण करनेवाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह                 |
| लगावे। यह ( <b>'श्रीं हीं सरस्वत्यै स्वाहा'</b> ) मन्त्र | श्रुतियोंका सार, कानके लिये सुखप्रद, वेदोंमें         |
| साधकके लिये कल्पवृक्षरूप है। प्राचीनकालमें               | प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर             |
| कृपाके समुद्र भगवान् नारायणने वाल्मीकि मुनिको            | भगवान् श्रीकृष्ण गोलोकमें विराजमान थे। वहीं           |
| इसीका उपदेश किया था। भारतवर्षमें गङ्गाके                 | वृन्दावनमें रासमण्डल था। रासके अवसरपर उन              |
| पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था। फिर                   | प्रभुने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्पवृक्षकी            |
| सूर्यग्रहणके अवसरपर पुष्करक्षेत्रमें भृगुजीने शुक्रको    | तुलना करनेवाला यह कवच परम गोपनीय है।                  |
| इसका उपदेश किया था। मरीचिनन्दन कश्यपने                   | जिन्हें किसीने नहीं सुना है, वे अद्भुत मन्त्र इसमें   |
| चन्द्रग्रहणके समय प्रसन्न होकर बृहस्पतिको इसे            | सिम्मिलित हैं। इसे धारण करनेके प्रभावसे ही            |
| बताया था। बदरी-आश्रममें परम प्रसन्न ब्रह्माने            | भगवान् शुक्राचार्य सम्पूर्ण दैत्योंके पूज्य बन        |
| भृगुको इसका उपदेश दिया था। जरत्कारुमुनि                  | सके। ब्रह्मन्! बृहस्पतिमें इतनी बुद्धिका समावेश       |
| क्षीरसागरके पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तीकको           | इस कवचकी महिमासे ही हुआ है। वाल्मीकि                  |
| यह मन्त्र पढ़ाया। बुद्धिमान् ऋष्यशृङ्गने मेरुपर्वतपर     | मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वतीका ध्यान                  |
| विभाण्डक मुनिसे इसकी शिक्षा प्राप्त की थी।               | करते थे। अत: उन्हें कवीन्द्र कहलानेका सौभाग्य         |
| शिवने आनन्दमें आकर गौतम तथा कणाद                         | प्राप्त हो गया। वे भाषण करनेमें परम चतुर हो           |
| मुनिको इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य                   | गये। इसे धारण करके स्वायम्भुव मनुने सबसे              |
| और कात्यायनने सूर्यकी दयासे इसे पाया था।                 | पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि,            |
| महाभाग शेष पातालमें बलिके सभाभवनपर                       | शाकटायन, दक्ष और कात्यायन—इस कवचको                    |
| विराजमान थे। वहीं उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान्            | धारण करके ही ग्रन्थोंकी रचनामें सफल हुए।              |
| भारद्वाज और शाकटायनको इसका अभ्यास                        | इसे धारण करके स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यासदेवने          |
| कराया था। चार लाख जप करनेपर मनुष्यके                     | वेदोंका विभागकर खेल-ही-खेलमें अखिल पुराणोंका          |
| लिये यह मन्त्र सिद्ध हो सकता है। इस मन्त्रके             | प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वसिष्ठ, पराशर,           |
| सिद्ध हो जानेपर अवश्य ही मनुष्यमें बृहस्पतिके            | याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृङ्ग, भारद्वाज, आस्तीक, देवल,       |
| समान योग्यता प्राप्त हो सकती है।                         | जैगीषव्य और जाबालिने इस कवचको धारण                    |
| विप्रेन्द्र! सरस्वतीका कवच विश्वपर विजय                  | करके सबमें पूजित हो ग्रन्थोंकी रचना की थी।            |
| प्राप्त करानेवाला है। जगत्स्रष्टा ब्रह्माने गन्धमादन     | विप्रेन्द्र! इस कवचके ऋषि प्रजापति हैं।               |

| १२४ संक्षिप्त ब्रह                                                                                 | <b>।</b> वैवर्तपुराण                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वयं बृहती छन्द है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी<br>हैं। अखिल तत्त्वपरिज्ञानपूर्वक सम्पूर्ण अर्थके | रक्षा करें। जीभके अग्रभागपर विराजनेवाली ॐहीं-स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति |
| साधन तथा समस्त कविताओंके प्रणयन एवं                                                                | दी जाती है, वे अग्निकोणमें रक्षा करें।                                             |
| विवेचनमें इसका प्रयोग किया जाता है।                                                                | 'ॐ ऐं हीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा।'                                 |
| श्रीं-ह्रीं-स्वरूपिणी भगवती सरस्वतीके लिये                                                         | इसको मन्त्रराज कहते हैं। यह इसी रूपमें                                             |
| श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे मेरे                                                        | सदा विराजमान रहता है। यह निरन्तर मेरे                                              |
| सिरकी रक्षा करें। ॐ श्रीं वाग्देवताके लिये                                                         | दक्षिण भागकी रक्षा करे। ' <b>ऐं हीं श्रीं'</b> —यह                                 |
| श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे                                                            | त्र्यक्षरमन्त्र नैर्ऋत्यकोणमें सदा मेरी रक्षा करे।                                 |
| ललाटको रक्षा करें। ॐ हीं भगवती सरस्वतीके                                                           | कविकी जिह्वाके अग्रभागपर रहनेवाली ॐ-                                               |
| लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे निरन्तर                                                        | स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी                                           |
| कानोंकी रक्षा करें। ॐ श्रीं-ह्रीं भारतीके लिये                                                     | जाती है, वे पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें। ॐ-                                     |
| श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सदा दोनों                                                           | स्वरूपिणी भगवती सर्वाम्बिकाके लिये श्रद्धाकी                                       |
| नेत्रोंकी रक्षा करें। ऐं-ह्रीं-स्वरूपिणी वाग्वादिनीके                                              | आहुति दी जाती है, वे वायव्यकोणमें सदा मेरी                                         |
| लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे                                                        | रक्षा करें। गद्य-पद्यमें निवास करनेवाली ॐऐं                                        |
| मेरी नासिकाकी रक्षा करें। ॐ हीं विद्याकी                                                           | श्रींमयी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती                                       |
| अधिष्ठात्री देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती                                                    | है, वे उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें। सम्पूर्ण                                     |
| है, वे होठकी रक्षा करें। ॐ श्रीं-ह्रीं भगवती                                                       | शास्त्रोंमें विराजनेवाली ऐं-स्वरूपिणी देवीके लिये                                  |
| ब्राह्मीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे                                                     | श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे ईशानकोणमें                                          |
| दन्त-पङ्क्तिकी निरन्तर रक्षा करें। 'ऐं' यह देवी                                                    | सदा मेरी रक्षा करें। ॐ ह्रीं-स्वरूपिणी सर्वपूजिता                                  |
| सरस्वतीका एकाक्षर-मन्त्र मेरे कण्ठकी सदा                                                           | देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे                                         |
| रक्षा करे। ॐ श्रीं हीं मेरे गलेकी तथा श्रीं मेरे                                                   | ऊपरसे मेरी रक्षा करें। पुस्तकमें निवास करनेवाली                                    |
| कंधोंकी सदा रक्षा करे। ॐ श्रीं विद्याकी                                                            | ऐं-ह्रीं-स्वरूपिणी देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी                                  |
| अधिष्ठात्री देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती                                                    | जाती है, वे मेरे निम्नभागकी रक्षा करें। ॐ-                                         |
| है, वे सदा वक्षःस्थलकी रक्षा करें। ॐ हीं                                                           | स्वरूपिणी ग्रन्थबीजस्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी                                   |
| विद्यास्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी                                                       | आहुति दी जाती है, वे सब ओरसे मेरी रक्षा करें।                                      |
| जाती है, वे मेरी नाभिकी रक्षा करें। ॐ हीं-                                                         | विप्र! यह सरस्वती–कवच तुम्हें सुना दिया।                                           |
| क्लीं-स्वरूपिणी देवी वाणीके लिये श्रद्धाकी                                                         | असंख्य ब्रह्ममन्त्रोंका यह मूर्तिमान् विग्रह है।                                   |
| आहुति दी जाती है, वे सदा मेरे हाथोंकी रक्षा                                                        | ब्रह्मस्वरूप इस कवचको 'विश्वजय' कहते हैं।                                          |
| करें। ॐ-स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णीत्मिकाके                                                          | प्राचीन समयकी बात है—गन्धमादन पर्वतपर                                              |
| लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे दोनों                                                          | पिता धर्मदेवके मुखसे मुझे इसे सुननेका सुअवसर                                       |
| पैरोंको सुरक्षित रखें। ॐ वाग्की अधिष्ठात्री                                                        | प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो। अतएव                                        |
| देवीके लिये श्रद्धाकी आहुति दी जाती है, वे मेरे                                                    | तुमसे मैंने कहा है। तुम्हें अन्य किसीके सामने                                      |
| सर्वस्वकी रक्षा करें। सबके कण्ठमें निवास                                                           | इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। विद्वान् पुरुषको                                      |
| करनेवाली ॐस्वरूपा देवीके लिये श्रद्धाकी                                                            | चाहिये कि वस्त्र, चन्दन और अलंकार आदि                                              |
| आहुति दी जाती है, वे पूर्व दिशामें सदा मेरी                                                        | सामानोंसे विधिपूर्वक गुरुकी पूजा करके दण्डकी                                       |

ऐं ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहाधो मां सदावतु। ॐ ग्रन्थबीजरूपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु॥ इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम्। इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्॥

गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्वस्त्रालंकारचन्दनै:। प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कवचं धारयेत् सुधी:॥ पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत्। यदि स्यात् सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्॥ महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत्। शक्नोति सर्वं जेतुं च कवचस्य प्रसादत:॥

श्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादने । तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्॥

(प्रकृतिखण्ड ४। ६२-९०)

## याज्ञवल्क्यद्वारा भगवती सरस्वतीकी स्तुति

[ ऋषिप्रवर ] भगवान् नारायण कहते हैं— कर देते हैं, वैसे ही तुम भी मेरे लुप्त ज्ञानको पुन: नारद! सरस्वती देवीका स्तोत्र सुनो, जिससे प्रकाशित कर दो। जो ब्रह्मस्वरूपा, परमा, ज्योतिरूपा, सनातनी तथा सम्पूर्ण विद्याओंकी सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन

समयकी बात है—याज्ञवल्क्य नामसे प्रसिद्ध एक

महामुनि थे। उन्होंने उसी स्तोत्रसे भगवती सरस्वतीकी स्तुति की थी। जब गुरुके शापसे मुनिकी श्रेष्ठ

विद्या नष्ट हो गयी, तब वे अत्यन्त दु:खी होकर

लोलार्ककुण्डपर, जो उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाला तीर्थ है, गये। उन्होंने तपस्याके द्वारा सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन पाकर शोकविह्वल हो भगवान्

शक्तिशाली सूर्यने याज्ञवल्क्यको वेद और वेदाङ्गका

अध्ययन कराया। साथ ही कहा—'मुने! तुम

स्मरण-शक्ति प्राप्त करनेके लिये भक्तिपूर्वक

वाग्देवता भगवती सरस्वतीकी स्तुति करो।' इस

प्रकार कहकर दीनजनोंपर दया करनेवाले सूर्य

अन्तर्धान हो गये। तब याज्ञवल्क्य मुनिने स्नान

किया और विनयपूर्वक सिर झुकाकर वे भक्तिपूर्वक

करो। मेरा तेज नष्ट हो गया है। गुरुके शापसे मेरी

स्मरण-शक्ति खो गयी है। मैं विद्यासे विञ्चत

होनेके कारण बहुत दु:खी हूँ। विद्याकी अधिदेवते!

तुम मुझे ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, कवित्व-

शक्ति, शिष्योंको समझानेकी शक्ति तथा ग्रन्थ-रचना करनेकी क्षमता दो। साथ ही मुझे अपना

उत्तम एवं सुप्रतिष्ठित शिष्य बना लो। माता! मुझे

प्रतिभा तथा सत्पुरुषोंकी सभामें विचार प्रकट

करनेकी उत्तम क्षमता दो। दुर्भाग्यवश मेरा जो

सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मुझे पुन: नवीन

रूपमें प्राप्त हो जाय। जिस प्रकार देवता धूल या राखमें छिपे हुए बीजको समयानुसार अङ्करित

याज्ञवल्क्य बोले - जगन्माता! मुझपर कृपा

स्तुति करने लगे।

सूर्यका स्तवन तथा बारंबार रोदन किया। तब

अधिष्ठात्री हैं, उन वाणीदेवीको बार-बार प्रणाम

उन अक्षर-स्वरूपा देवी सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है। विसर्ग, बिन्दु एवं मात्रा-इन

तीनोंका जो अधिष्ठान है, वह तुम हो; इस प्रकार

साधु पुरुष तुम्हारी महिमाका गान करते हैं।

तुम्हीं भारती हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सुप्रसिद्ध गणक भी संख्याके परिगणनमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन

कालसंख्या-स्वरूपिणी भगवतीको बारंबार नमस्कार है। जो व्याख्यास्वरूपा तथा व्याख्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; भ्रम और सिद्धान्त दोनों जिनके स्वरूप हैं, उन वाग्देवीको बारंबार

नमस्कार है। जो स्मृतिशक्ति, ज्ञानशक्ति और

बृद्धिशक्तिस्वरूपा हैं तथा जो प्रतिभा कल्पनाशक्ति हैं, उन भगवतीको बारंबार प्रणाम है। एक बार सनत्कुमारने जब ब्रह्माजीसे ज्ञान पूछा, तब ब्रह्मा भी जडवत् हो गये। सिद्धान्तकी स्थापना करनेमें समर्थ न हो सके। तब स्वयं परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ पधारे। उन्होंने

है। जिनके बिना सारा जगत् सदा जीते-जी मरेके समान है तथा जो ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी

हैं, उन माता सरस्वतीको बारंबार नमस्कार है। जिनके बिना सारा जगत् सदा गूँगा और पागलके समान हो जायगा तथा जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उन वाग्देवताको बारंबार नमस्कार है।

जिनकी अङ्गकान्ति हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद तथा श्वेतकमलके समान उज्ज्वल है तथा जो वर्णों (अक्षरों)-की अधिष्ठात्री देवी हैं,

आते ही कहा—'प्रजापते! तुम उन्हीं इष्टदेवी

१२७

तब वे इन्द्रको शब्दशास्त्र और उसका अर्थ समझा

सके। बृहस्पतिने जितने शिष्योंको पढ़ाया और

जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं,

वे सब-के-सब भगवती सुरेश्वरीका चिन्तन करनेके

पश्चात् ही सफलीभूत हुए हैं। माता! वह देवी

तुम्हीं हो। मुनीश्वर, मनु और मानव—सभी

तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा,

विष्णु, शिव, देवता और दानवेश्वर प्रभृति—सबने

तुम्हारी उपासना की है। जब हजार मुखवाले

शेष, पाँच मुखवाले शंकर तथा चार मुखवाले

ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जडवत् हो गये,

तब एक मुखवाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर

नारद! इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर

ही कैसे सकता हूँ।

भगवती सरस्वतीकी स्तुति करो।' देवि! परमप्रभु श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर ब्रह्माने तुम्हारी स्तुति

की। तुम्हारे कृपा-प्रसादसे उत्तम सिद्धान्तके

प्रकृतिखण्ड

विवेचनमें वे सफलीभूत हो गये। ऐसे ही एक समयकी बात है-पृथ्वीने

महाभाग अनन्तसे ज्ञानका रहस्य पूछा, तब शेषजी भी मूकवत् हो गये। सिद्धान्त नहीं बता सके।

उनके हृदयमें घबराहट उत्पन्न हो गयी। फिर

कश्यपकी आज्ञाके अनुसार उन्होंने सरस्वतीकी स्तुति की। इससे शेषने भ्रमको दूर करनेवाले निर्मल सिद्धान्तकी स्थापनामें सफलता प्राप्त कर

ली। जब व्यासने वाल्मीकिसे पुराणसूत्रके विषयमें प्रश्न किया, तब वे भी चुप हो गये। ऐसी स्थितिमें वाल्मीकिने आप जगदम्बाका ही स्मरण किया। आपने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभावसे मुनिवर

वाल्मीकि सिद्धान्तका प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें प्रमादको मिटानेवाला निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान् श्रीकृष्णके अंश व्यासजी वाल्मीकि मुनिके मुखसे पुराणसूत्र सुनकर उसका अर्थ कविताके रूपमें स्पष्ट करनेके लिये तुम्हारी

ही उपासना और ध्यान करने लगे। उन्होंने पुष्करक्षेत्रमें रहकर सौ वर्षोतक उपासना की। माता! तब तुमसे वर पाकर व्यासजी कवीश्वर बन गये। उस समय उन्होंने वेदोंका विभाजन तथा पुराणोंकी रचना की। जब देवराज इन्द्रने

भगवान् शंकरसे तत्त्वज्ञानके विषयमें प्रश्न किया, तब क्षणभर भगवतीका ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इन्द्रने बृहस्पतिसे शब्दशास्त्रके विषयमें पूछा। जगदम्बे! उस समय

बृहस्पति पुष्करक्षेत्रमें जाकर देवताओंके वर्षसे

याज्ञवल्क्य भगवती सरस्वतीको प्रणाम करने लगे। उस समय भक्तिके कारण उनका कंधा झुक गया था। उनकी आँखोंसे जलकी धाराएँ निरन्तर गिर रही थीं। इतनेमें ज्योति:स्वरूपा महामायाका उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। देवीने उनसे

कहा—'मुने! तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ।' यों

कहकर भगवती महामाया वैकुण्ठ पधार गयीं। जो पुरुष याज्ञवल्क्यरचित इस सरस्वतीस्तोत्रको

एक हजार वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलग्न रहे। पढता है, उसे कवीन्द्रपदकी प्राप्ति हो जाती इतने वर्षींके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। है। भाषण करनेमें वह बृहस्पतिकी तुलना दुर्बुद्धि ही क्यों न हो, यदि वह एक वर्षतक सुकवि हो जाता है।\* (अध्याय ५) नियमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है तो वह

स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी॥

मौनीभृतः स सस्मार त्वामेव जगदम्बिकाम्। तदा चकार सिद्धान्तं त्वद्वरेण

सम्प्राप्य निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम् । पुराणसूत्रं श्रुत्वा च व्यासः कृष्णकलोद्भवः॥ त्वां सिषेवे च दध्यौ च शतवर्षं च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य सत्कवीन्द्रो बभूव ह॥

\* याज्ञवल्क्य उवाच

कृपां कुरु जगन्मातर्मामेवं हततेजसम् । गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनं च दुःखितम्॥

ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिनीम्॥ ग्रन्थकर्तृत्वशक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम्। प्रतिभां सत्सभायां च विचारक्षमतां शुभाम्॥

दैववशान्नवीभूतं पुनः कुरु। यथाङ्कुरं भस्मिन च करोति देवता पुनः॥ ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी। सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नम:॥ विना जगत् सर्वं शश्वज्जीवन्मृतं सदा। ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः॥ यया विना जगत् सर्वं मूकमुन्मत्तवत् सदा। वागधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नम:॥

हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसंनिभा । वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नम:॥ विसर्गबिन्दुमात्राणां यदधिष्ठानमेव च। इत्थं त्वं गीयसे सद्भिर्भारत्यै ते नमो नम:॥

यया विना च संख्याता संख्यां कर्तुं न शक्यते । कालसंख्यास्वरूपा या तस्यै देव्यै नमो नम:॥ व्याख्यास्वरूपा या देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता। भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमो नम:॥

प्रतिभा कल्पना शक्तिर्या च तस्यै नमो नमः। सनत्कुमारो ब्रह्माणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै॥ बभूव जडवत् सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षम:। तदाऽऽजगाम भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वर:॥ उवाच स च तां स्तौहि वाणीिमष्टां प्रजापते । स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मन:॥ चकार त्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम् । यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुंधरा॥

बभूव मूकवत् सोऽपि सिद्धान्तं कर्तुमक्षमः। तदा त्वां स च तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया॥

ततश्चकार सिद्धान्तं निर्मलं भ्रमभञ्जनम्। व्यासः पुराणसूत्रं च पप्रच्छ वाल्मिकिं यदा॥

तदा वेदविभागं च पुराणं च चकार सः। यदा महेन्द्रः पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं सदाशिवम्॥ क्षणं त्वामेव संचिन्त्य तस्मै ज्ञानं ददौ विभु:। पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च महेन्द्रश्च बृहस्पतिम्॥ दिव्यं वर्षसहस्रं च स त्वां दध्यौ च पुष्करे। तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यवर्षसहस्रकम्॥

उवाच शब्दशास्त्रं च तदर्थं च सुरेश्वरम्। अध्यापिताश्च ये शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरै: ॥ ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवर्तन्ते सुरेश्वरीम्। त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रैर्मनुमानवै:॥ दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभि:। जडीभूत: सहस्रास्य: पञ्चवक्त्रश्चतुर्मुख:॥

प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुहुः। तदा ज्योति:स्वरूपा सा तेन दृष्टाप्युवाच तम्॥ सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा वैकुण्ठं च जगाम ह। याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रमेततु य: पठेत्॥ स कवीन्द्रो महावाग्मी बृहस्पतिसमो भवेत्। महामूर्खश्च दुर्मेधा वर्षमेकं यदा पठेत्। स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद् ध्रुवम्॥ (प्रकृतिखण्ड ५।६-३६)

यां स्तोतुं किमहं स्तौमि तामेकास्येन मानवः। इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥

### विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती एवं गङ्गाका परस्पर शापवश भारतवर्षमें पधारना

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! वे भगवती सरस्वती स्वयं वैकुण्ठमें भगवान् श्रीहरिके पास रहती हैं। पारस्परिक कलहके कारण गङ्गाने

इन्हें शाप दे दिया था। अत: ये भारतवर्षमें अपनी

एक कलासे पधारकर नदीरूपमें प्रकट हुईं। मुने! सरस्वती नदी पुण्य प्रदान करनेवाली, पुण्यरूपा और पुण्यतीर्थ-स्वरूपिणी हैं। पुण्यात्मा पुरुषोंको

चाहिये कि वे इनका सेवन करें। इनके तटपर पुण्यवानोंकी ही स्थिति है। ये तपस्वियोंके लिये तपोरूपा हैं और तपस्याका फल भी इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए सब पाप

लकड़ीके समान हैं। उन्हें जलानेके लिये ये प्रज्वलित अग्निस्वरूपा हैं। भूमण्डलपर रहनेवाले जो मानव इनकी महिमा जानते हुए इनके तटपर अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें वैकुण्ठमें स्थान प्राप्त

होता है। भगवान् विष्णुके भवनपर वे बहुत दिनोंतक वास करते हैं। तदनन्तर सरस्वती नदीमें स्नानकी और भी महिमा कहकर नारायणने कहा कि इस प्रकार

सरस्वतीकी महिमाका कुछ वर्णन किया गया है। अब पुन: क्या सुनना चाहते हो।

सौति कहते हैं—शौनक! भगवान् नारायणकी बात सुनकर मुनिवर नारदने पुनः तत्काल ही

उनसे यह पूछा। नारदजीने कहा — सत्त्वस्वरूपा तथा सदा पुण्यदायिनी गङ्गाने सर्वपूज्या सरस्वतीदेवीको

शाप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियोंके विवादका कारण अवश्य ही कानोंको सुख

देनेवाला होगा। आप इसे बतानेकी कृपा कीजिये। भगवान् नारायण बोले—नारद! यह प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती

और गङ्गा—ये तीनों ही भगवान् श्रीहरिकी भार्या

हैं। एक बार सरस्वतीको यह संदेह हो गया कि

हैं। तब उन्होंने श्रीहरिको कुछ कड़े शब्द कह दिये। फिर वे गङ्गापर क्रोध करके कठोर बर्ताव करने लगीं। तब शान्तस्वरूपा, क्षमामयी लक्ष्मीने उनको रोक दिया। इसपर सरस्वतीने लक्ष्मीको

श्रीहरि मेरी अपेक्षा गङ्गासे अधिक प्रेम करते

गङ्गाका पक्ष करनेवाली मानकर आवेशमें शाप दे दिया कि 'तुम निश्चय ही वृक्षरूपा और नदीरूपा हो जाओगी।' लक्ष्मीने सरस्वतीके इस शापको सुन लिया; परंतु स्वयं बदलेमें सरस्वतीको शाप देना तो दूर

नहीं हुआ। वे वहीं शान्त बैठी रहीं और सरस्वतीके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया। पर गङ्गासे यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वतीको शाप दे दिया। कहा—'बहन लक्ष्मी! जो तुम्हें शाप दे चुकी है, वह सरस्वती भी नदीरूपा हो

रहा, उनके मनमें तनिक-सा क्रोध भी उत्पन्न

जाय। यह नीचे मर्त्यलोकमें चली जाय, जहाँ सब पापीजन निवास करते हैं।' नारद! गङ्गाकी यह बात सुनकर सरस्वतीने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना होगा और तुम पापियोंके पापको अङ्गीकार

करोगी। इतनेमें भगवान् श्रीहरि वहाँ आ गये। उस समय चार भुजावाले वे प्रभु अपने चार

पार्षदोंसे सुशोभित थे। उन्होंने सरस्वतीका हाथ पकडकर उन्हें अपने समीप प्रेमसे बैठा लिया। तत्पश्चात् वे सर्वज्ञानी श्रीहरि प्राचीन अखिल ज्ञानका रहस्य समझाने लगे। उन दु:खित देवियोंके कलह और शापका मुख्य कारण सुनकर परम प्रभुने समयानुकूल बातें बतायीं।

भगवान् श्रीहरि बोले—लक्ष्मी! शुभे! तुम अपनी कलासे राजा धर्मध्वजके घर पधारो। तुम किसीकी योनिसे उत्पन्न न होकर स्वयं भूमण्डलपर

प्रकट हो जाना। वहीं तुम वृक्षरूपसे निवास

करोगी। 'शङ्खचूड' नामक एक असुर मेरे अंशसे |

बननेका सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्षमें त्रिलोकपावनी 'तुलसी' के नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि होगी।

उत्पन्न होगा। तुम उसकी पत्नी बन जाना।

तत्पश्चात् निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या

भारतमें 'पद्मावती' नामक नदी बनकर पधारो। तदनन्तर गङ्गासे कहा—'गङ्गे! तुम सरस्वतीके शापवश अपने अंशसे पापियोंका पाप भस्म

वरानने! अभी-अभी तो तुम भारतीके शापसे

करनेके लिये विश्वपावनी नदी बनकर भारतवर्षमें जाना। सुकल्पिते! भगीरथकी तपस्यासे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातलपर तुमको सब लोग भगवती भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है। मेरे

आज्ञानुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना।' इसके बाद सरस्वतीसे कहा—'भारती! तुम गङ्गाका शाप स्वीकार करके अपनी एक

कलासे भारतवर्षमें चलो। तुम अपने पूर्ण अंशसे

ब्रह्मसदनपर पधारकर उनकी कामिनी बन जाओ; ये गङ्गा अपने पूर्ण अंशसे शिवके स्थानपर चलें।' यहाँ अपने पूर्ण अंशसे केवल लक्ष्मी रह

जायँ। कारण, इनका स्वभाव परम शान्त है। ये कभी तनिक-सा क्रोध नहीं करतीं। मुझपर इनकी अट्ट श्रद्धा है। ये सत्त्वस्वरूपा हैं। ये महान् साध्वी, अत्यन्त सौभाग्यवती, क्षमामूर्ति, सुन्दर आचरणोंसे

सुशोभित तथा निरन्तर धर्मका पालन करती हैं।

अब भगवान् श्रीहरि स्वयं अपना विचार कहने लगे -- अहो! विभिन्न स्वभाववाली तीन

इनके एक अंशकी कलाका महत्त्व है कि

विश्वभरमें सम्पूर्ण स्त्रियाँ धर्मात्मा, पतिव्रता, शान्तरूपा तथा सुशीला बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त

स्त्रियों, तीन नौकरों और तीन बान्धवोंका एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध है। ये एक जगह रहकर कल्याणप्रद नहीं हो सकते। जिन गृहस्थोंके

घर स्त्री पुरुषके समान व्यवहार करे और पुरुष स्त्रीके अधीन रहे, उसका जीवन निष्फल समझा जाता है। उसके प्रत्येक पगपर अशुभ है। जिसकी स्त्री मुखदुष्टा, योनिदुष्टा और कलहप्रिया हो, उसके लिये तो जंगल ही घरसे बढ़कर

करती हैं।

जंगलमें निरन्तर सुलभ रहते हैं, घरपर नहीं मिल सकते। अग्निके पास रहना ठीक है; अथवा हिंसक जन्तुओंके निकट रहनेपर भी सुख मिल सकता है; किंतु दुष्टा स्त्रीके निकट रहनेवाले पुरुषको अवश्य ही महान् क्लेश भोगना पड़ता

सुखदायी है। कारण, वहाँ उसे जल, स्थल और

फल तो मिल ही जाते हैं। ये फल-जल आदि

विषज्वालाको ठीक बताया जा सकता है; किंतु दुष्टा स्त्रियोंके मुखकी ज्वाला मृत्युसे भी अधिक कष्टप्रद होती है। स्त्रीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंकी शृद्धि शरीरके भस्म हो जानेपर भी हो जाय-

है। वरानने! पुरुषोंके लिये व्याधिज्वाला अथवा

यह निश्चित नहीं है। स्त्रीके वशमें रहनेवाला व्यक्ति दिनमें जो कुछ कर्म करता है, उसके फलका वह भागी नहीं हो पाता। इस लोक और परलोकमें - सब जगह उसकी निन्दा होती है।

जो यश और कीर्तिसे रहित है, उसे जीते हुए भी मुर्दा समझना चाहिये। एक भार्यावालेको ही चैन नहीं; फिर जिसके अनेक स्त्रियाँ हों, उसके लिये तो सुखकी कल्पना ही असम्भव है। अतएव

# स्वामीके परित्याग कर देनेपर कहाँ कौन स्त्रियाँ जीवित रह सकती हैं? प्रभो! मैं भारतवर्षमें योगसाधन करके इस शरीरका त्याग कर दूँगी— यह निश्चित है। गङ्गा बोली—जगत्प्रभो! आप किस अपराधसे मुझे त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूँगी।

लक्ष्मीने कहा — नाथ! आप सत्त्व-स्वरूप

हैं। बड़े आश्चर्यकी बात है, आपको कैसे क्षोभ

हो गया। आप अपनी इन पित्रयोंपर कृपा

कीजिये। कारण, श्रेष्ठ स्वामीके लिये क्षमा ही

उत्तम है। मैं सरस्वतीका शाप स्वीकार करके अपनी एक कलासे भारतवर्षमें जाऊँगी। परंत्

प्रभो! मुझे कितने समयतक वहाँ रहना होगा और

हैं। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमलाको हृदयसे चिपका लिया और प्रसन्नमुखसे मुस्कराते हुए कहा। भगवान् विष्णु बोले — सुरेश्वरि! कमलेक्षणे! में तुम्हारी बात भी रखुँगा और अपने वचनकी भी रक्षा करूँगा। साथ ही तुम तीनोंमें समता कर दुँगा, अत: सुनो। ये सरस्वती कलाके एक

अंशसे नदी बनकर भारतवर्षमें जायँ, आधे अंशसे

अपने स्वामी श्रीहरिके चरण पकड लिये, उन्हें

प्रणाम किया और अपने केशसे भगवान्के

चरणोंको आवेष्टित करके वे बारंबार रोने लगीं।

भगवान् श्रीहरि सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पास रहें। ऐसे ही ये गङ्गा भगीरथके सत्प्रयत्नसे अपने कलांशसे त्रिलोकीको पवित्र करनेके लिये

१३२

भारतवर्षमें जायँ और स्वयं पूर्ण अंशसे मेरे पास भवनपर रहें। वहाँ इन्हें शंकरके मस्तकपर

रहनेका दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावत: पवित्र तो हैं ही, किंतु वहाँ जानेपर

इनकी पवित्रता और भी बढ़ जायगी। वामलोचने! तुम अपनी कलाके अंशांशसे भारतवर्षमें चलो।

वहाँ तुम्हें 'पद्मावती' नदी और 'तुलसी' वृक्षके रूपसे विराजना होगा। कलिके पाँच हजार वर्ष व्यतीत हो जानेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका

उद्धार हो जायगा। तदनन्तर तुमलोग मेरे भवनपर लौट आओगी। पद्मभवे! सम्पूर्ण प्राणियोंके

पास जो सम्पत्ति और विपत्ति आती है—इसमें कोई-न-कोई हेत् छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किन्हींको भी गौरव प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होनेका उपाय बताता हूँ। मेरे मन्त्रोंकी उपासना करनेवाले बहुत-से संत पुरुष

भी तुम्हारे जलमें नहाने-धोनेके लिये पधारेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापोंसे छुटकारा पा जाओगी। सुन्दरि! इतना

ही नहीं; किंतु भूमण्डलपर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्श पाकर

परम पावन बन जायँगे। भारतवर्षकी भूमि अत्यन्त पवित्र है। मेरे मन्त्रोंके उपासक अनगिनत भक्त वहाँ वास करते हैं। प्राणियोंको पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है।

मेरे भक्त जहाँ रहते और अपने पैर धोते हैं, वह स्थान महान् तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है— यह बिलकुल निश्चित है \*। घोर पापी भी मेरे

दर्शन और स्पर्श उन्हें पवित्र कर देते हैं। विश्वासघाती, मित्रघाती, झूठी गवाही देनेवाले तथा धरोहर हड़पनेवाले नीच व्यक्ति भी मेरे

भक्तोंके दर्शन और स्पर्शसे शुद्ध हो सकते हैं। मेरे भक्तके दर्शन एवं स्पर्शमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसके प्रभावसे महापातकी व्यक्तितक पवित्र

भक्तके दर्शन और स्पर्शसे पवित्र हो सकता है।

हैसियतसे जीविका चलाते हैं, मुनीमीमात्र जिनकी जीविकाका साधन है, जो इधर-उधर चिट्ठी-पत्री

पहुँचाकर अपना भरण-पोषण करते हैं तथा

गाँव-गाँव घूमकर भीख माँगना ही जिनका

व्यवसाय है एवं जो बैलोंको जोतते हैं, ऐसे

ब्राह्मणको अधम कहा जाता है; किंतु मेरे भक्तके

जो कमरमें तलवार बाँधकर द्वारपालकी

हो सकता है। सुन्दरि! पिता, माता, स्त्री, छोटा भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बान्धव, सासु और श्रशुर—जो पुरुष इनके भरण-पोषणकी

व्यवस्था नहीं करता, उसे महान् पातकी कहते हैं; किंतु मेरे भक्तोंके दर्शन और स्पर्श करनेसे

वह भी शुद्ध हो जाता है। पीपलके वृक्षको काटनेवाले, मेरे भक्तोंके निन्दक तथा नीच ब्राह्मणको भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श पवित्र बना देता है। घोर पातकी मनुष्य भी मेरे

भक्तोंके दर्शन और स्पर्शसे पवित्र हो सकते हैं। श्रीमहालक्ष्मीने कहा—भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर रहनेवाले प्रभो! अब आप उन अपने भक्तोंके लक्षण बतलाइये, जिनके दर्शन और स्पर्शसे हरिभक्तिहीन, अत्यन्त अहंकारी, अपने

मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले, धूर्त, शठ एवं साधुनिन्दक अत्यन्त अधम मानवतक तुरंत पवित्र

(प्रकृतिखण्ड ६। ९४)

भक्तके दर्शन और स्पर्शके प्रभावसे पवित्र होकर हो जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण \* मद्भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च। तत्स्थानं च महातीर्थं सुपवित्रं भवेद् ध्रुवम्॥

अभिलाषा वह नहीं करता। मनु, इन्द्र एवं ब्रह्माकी उपाधि तथा स्वर्गके राज्यका सुख—ये सभी परम

साधारण मनुष्य, तीर्थ एवं मेरे परमधामको भी

१३३

जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करनेके लिये भारतवर्षमें लोग लालायित रहते हैं; क्योंकि विष्णुभक्त पुरुषोंका समागम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परम लाभदायक है। जलमय तीर्थ ही तीर्थ

प्रकृतिखण्ड

नहीं हैं और न मुण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं: क्योंकि वे दीर्घकालतक सेवा करनेपर ही पवित्र करते हैं। अहो! साक्षात् देवता तो विष्ण्-भक्तोंको मानना चाहिये, जो क्षणभरमें पवित्र कर देते हैं।\*

सूतजी कहते हैं — शौनक! महालक्ष्मीकी बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान् श्रीहरिका मुखमण्डल मुस्कानसे खिल उठा। फिर वे अत्यन्त गृढ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहनेके

तीर्थोंमें पवित्रता आ जाती है; जिनके चरणोंकी

धूलिसे तथा चरणोदकसे पृथ्वीका कल्मष दूर हो

लिये प्रस्तुत हो गये। श्रीभगवान् बोले — लक्ष्मी! भक्तोंके लक्षण श्रुति एवं पुराणोंमें छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणोंमें पापोंका नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेकी प्रचुर शक्ति है।

जिसको सदुरुके द्वारा विष्णुका मन्त्र प्राप्त होता है (और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है), उसीको वेद-वेदाङ्ग पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्तिके जन्म लेनेमात्रसे पूर्वके सौ पुरुष, चाहे

वे स्वर्गमें हों अथवा नरकमें-तुरंत मुक्तिके अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजोंमेंसे किन्हींका कहीं जन्म हो गया है तो उन्होंने जिस योनिमें जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन्मुक्तता

दुर्लभ हैं; किंतु मेरा भक्त स्वप्नमें भी इनकी इच्छा नहीं करता<sup>†</sup>। ऐसे मेरे बहुत-से भक्त भारतवर्षमें निवास करते हैं। उन भक्तोंके-जैसा जन्म सबके लिये सुलभ नहीं है। जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्योंको गाकर आनन्दसे विह्नल हो जाते हैं, वे बडभागी भक्त अन्य

पवित्र करके धराधामपर पधारते हैं। पद्मे! इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नका समाधान

कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े, वह करो। तदनन्तर वे सभी देवियाँ, भगवान् श्रीहरिने जो कुछ आज्ञा दी थी, उसीके अनुसार कार्य करनेमें संलग्न हो गयीं। स्वयं भगवान् अपने सुखदायी आसनपर विराजमान हो गये। (अध्याय ६)

(प्रकृतिखण्ड ६। ११०) <sup>†</sup> न वाञ्छन्ति सुखं मुक्तिं सालोक्यादिचतुष्टयम् । ब्रह्मत्वममरत्वं तद्वाञ्छा मम वा

\*न ह्यम्भयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। ते पुनन्त्यिप कालेन विष्णुभक्ताः क्षणादहो॥

इन्द्रत्वं च मनुत्वं च ब्रह्मत्वं च सुदुर्लभम् । स्वर्गराज्यादिभोगं च स्वप्नेऽपि च न वाञ्छति॥ (प्रकृतिखण्ड ६। ११९-१२०)

#### कलियुगके भावी चरित्रका, कालमानका तथा गोलोककी श्रीकृष्ण-लीलाका वर्णन अतिरिक्त अन्य प्राय: सभी तीर्थ भगवान् श्रीहरिकी भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर सरस्वती अपनी एक कलासे तो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें आज्ञासे उन देवियोंके साथ वैकुण्ठ चले जायँगे।

पधारीं तथा पूर्ण अंशसे उन्हें भगवान् श्रीहरिके

निकट रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतमें पधारनेसे 'भारती', ब्रह्माकी प्रेमभाजन होनेसे

४६१

'ब्राह्मी' तथा वचनकी अधिष्ठात्री होनेसे वे 'वाणी' नामसे विख्यात हुईं। श्रीहरि सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त रहते हुए भी सागरके जल-स्रोतमें

शयन करते देखे जाते हैं; अत: 'सरस्' से युक्त होनेके कारण उनका एक नाम 'सरस्वान्' है और उनकी प्रिया होनेसे इन देवीको 'सरस्वती' कहा

जाता है। नदीरूपसे पधारकर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गयीं। पापीजनोंके पापरूपी ईंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित अग्निस्वरूपा हैं।

नारद! तत्पश्चात् वाणीके शापसे गङ्गा अपनी कलासे धरातलपर आयीं। भगीरथके सत्प्रयत्नसे इनका शुभागमन हुआ। ये गङ्गा आ ही रही थीं

कि शंकरने इन्हें अपने मस्तकपर धारण कर लिया। कारण, गङ्गाके वेगको केवल शंकर ही सँभाल सकते थे। अतएव उनके वेगको सहनेमें असमर्थ पृथ्वीकी प्रार्थनासे वे इस कार्यके लिये

प्रस्तुत हो गये। फिर पद्मा अर्थात् लक्ष्मी अपनी एक कलासे भारतवर्षमें नदीरूपसे पधारीं। इनका नाम 'पद्मावती' हुआ। ये स्वयं पूर्ण अंशसे भगवान् श्रीहरिकी सेवामें उनके समीप ही रहीं।

तदनन्तर अपनी एक-दूसरी कलासे वे भारतमें राजा धर्मध्वजके यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट हुईं। उस समय इनका नाम 'तुलसी' पड़ा। पहले सरस्वतीके शापसे और फिर श्रीहरिकी आज्ञासे इन विश्वपावनी

तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्षसे उठ जायँगे। देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोंका कीर्तन, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्रामदेवता,

व्रत, तप और उपवास—ये सब भी उनके साथ ही इस भारतसे चले जायँगे। (इनमें लोगोंकी श्रद्धा नहीं रह जायगी।)

प्राय: सभी लोग मद्य और मांसका सेवन करेंगे। झुठ और कपटसे किसीको घृणा न होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओंके भारतवर्ष छोड़ देनेके पश्चात् शठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यन्त अहंकारी, चोर, हिंसक—ये सब संसारमें फैल

जायँगे। पुरुषभेद (परस्पर मैत्रीका अभाव) होगा। अपने अथवा पुरुषका भेद, स्त्रीका भेद,

विवाह, वाद-निर्णय, जाति या वर्णका निर्णय,

शालग्राम, श्रीहरिकी मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्

जगन्नाथ कलिके दस हजार वर्ष व्यतीत होनेपर

भारतवर्षको छोड़कर अपने धामको पधारेंगे।

इनके साथ ही साधु, पुराण, शङ्ख, श्राद्ध, तर्पण

अपने या पराये स्वामीका भेद तथा अपनी-परायी वस्तुओंका भेद भी आगे चलकर नहीं

रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियोंके अधीन होकर रहेंगे। घर-घरमें पुंश्चलियोंका निवास होगा। वे दुराचारिणी स्त्रियाँ सदा डॉट-फटकारकर अपने पतियोंको पीटेंगी। गृहिणी घरकी पूरी मालिकन बनी

रहेगी, घरका स्वामी नौकरसे भी अधिक अधम

समझा जायगा। घरमें जो बलवान् होंगे, उन्हींको कर्ता माना जायगा। भाई-बन्धु वे ही समझे देवीने अपनी कलाद्वारा वृक्षमयरूप धारण किया। जायँगे, जिनका सम्बन्ध योनि या जन्मको लेकर कलिमें पाँच हजार वर्षींतक भारतवर्षमें रहकर ये होगा, जैसे पुत्र, भाई आदि। (अर्थात् जरा भी दूरके सम्पर्कवालेको लोग भाई-बन्धु भी नहीं तीनों देवियाँ सरित्-रूपका परित्याग करके वैकुण्ठमें चली जायँगी। काशी तथा वृन्दावनके मानेंगे।) विद्याध्ययनसे सम्बन्ध रखनेवाले गुरु-

| प्रकृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तंखण्ड १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकृति भाई आदिके साथ कोई बात भी नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवारके लोगोंसे अन्य अपरिचित व्यक्तियोंकी भाँति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—चारों वर्ण अपनी जातिके आचार-विचारको छोड़ देंगे। संध्या-वन्दन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय: बंद ही हो जायँगे। चारों ही वर्ण म्लेच्छके समान आचरण | वर्षमें ही उनके सिरके बाल पक जायँगे। बीस<br>वर्षमें उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलियुगमें भगवन्नाम<br>बेचा जायगा। मिथ्या दान होगा—मनुष्य अपनी<br>कीर्ति बढ़ानेके लिये दान देकर स्वयं पुन: उसे<br>वापस ले लेंगे। देववृत्ति, ब्राह्मणवृत्ति अथवा<br>गुरुकुलवृत्ति—चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा<br>दूसरेकी—कलिके मानव उसे छीन लेंगे। कलियुगमें |
| करेंगे। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रोंको छोड़कर                                                                                                                                                                                                                                                                     | मनुष्यको अगम्यागमनमें कोई हिचक न रहेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| म्लेच्छ-शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और                                                                                                                                                                                                                                                              | कलियुगमें स्त्रियों और पितयोंका निर्णय नहीं हो                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शूद्र—चारों वर्णोंके लोग सेवावृत्तिसे जीविका                                                                                                                                                                                                                                                                       | सकेगा। अर्थात् सभी स्त्री-पुरुषोंमें अवैध व्यवहार                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चलायेंगे। सम्पूर्ण प्राणियोंमें सत्यका अभाव हो                                                                                                                                                                                                                                                                     | होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनोंपर अपना पूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जायगा। जमीनपर धान्य नहीं उपजेंगे। वृक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                            | अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। प्राय: सब लोग                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| फलहीन हो जायेंगे। गौओंमें दूध देनेकी शक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                         | अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लम्पट                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खनके दूधका व्यवहार                                                                                                                                                                                                                                                                         | होंगे। सभी एक-दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करेंगे। स्त्री और पुरुषमें प्रेमका अभाव होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                      | नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—सबके                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। राजाओंका तेज—                                                                                                                                                                                                                                                                            | वंशजोंमें पाप प्रवेश कर जायगा। सभी लोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अस्तित्व समाप्त हो जायगा। प्रजा भयानक 'कर'के                                                                                                                                                                                                                                                                       | लाख, लोहा, रस और नमकका व्यापार करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भारोंसे अत्यन्त कष्ट पायेगी। चारों वर्णोंमें धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                  | पञ्चयज्ञ करनेमें द्विजोंकी प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| और पुण्यका नितान्त अभाव हो जायगा। लाखोंमें                                                                                                                                                                                                                                                                         | पहनना उनके लिये भार हो जायगा। वे संध्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कोई एक भी पुण्यवान् न हो सकेगा। बुरी                                                                                                                                                                                                                                                                               | वन्दन और शौचसे विहीन रहेंगे। पुंश्चली, सूदसे                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बातें और बुरे शब्दोंका ही व्यवहार होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                            | जीविका चलानेवाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जंगलोंमें रहनेवाले लोग भी 'कर' के भारसे कष्ट<br>भोगेंगे। निदयों और तालाबोंपर धान्य होंगे।<br>अर्थात् समयोचित वर्षाके अभावसे अन्यत्र खेती<br>न होनेके कारण लोग इनके तटपर ही खेती<br>करेंगे। कलियुगमें सम्भ्रान्त कुलके पुरुषोंकी<br>अवनित होगी।<br>नारद! कलिके मनुष्य अश्लीलभाषी, धूर्त,                            | रहती हुई भी ब्राह्मणोंके घर भोजन बनायेगी। अन्नोंमें, स्त्रियोंमें और आश्रमवासी मनुष्योंमें कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कलिमें प्राय: सभी म्लेच्छ हो जायँगे। इस प्रकार जब सम्यक् प्रकारसे कलियुग आ जायगा, तब सारी पृथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायगी। तब विष्णुयशा नामक ब्राह्मणके घर                                                              |
| शठ और असत्यवादी होंगे। भलीभाँति जोते-                                                                                                                                                                                                                                                                              | उनके पुत्ररूपसे भगवान् किल्क प्रकट होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बोये हुए खेत भी धान्य देनेमें असमर्थ रहेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                       | सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये किल्क भगवान् नारायणके                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नीच वर्णवाले धनी होनेके कारण श्रेष्ठ माने                                                                                                                                                                                                                                                                          | अंश हैं। ये एक बहुत ऊँचे घोड़ेपर चढ़कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जायँगे। देवभक्तोंमें नास्तिकता आ जायगी।                                                                                                                                                                                                                                                                            | अपनी विशाल तलवारसे म्लेच्छोंका विनाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नगरनिवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्यघाती                                                                                                                                                                                                                                                                            | करेंगे और तीन रातमें ही पृथ्वीको म्लेच्छशून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| होंगे। कलिमें प्राय: स्त्री और पुरुष—रोगी, थोड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                   | कर देंगे। यों वसुधाको म्लेच्छरहित करके वे                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उम्रवाले और युवा-अवस्थासे रहित होंगे। सोलह                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्वयं अन्तर्धान हो जायँगे। तब एक बार पृथ्वीपर                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| १३६ संक्षिप्त ब्रह्म                                   | वैवर्तपुराण                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| अराजकता फैल जायगी। डाकू सर्वत्र लूट-पाट                | चाहिये। यही कालकी संख्याका नियम है। जैसे                |
| मचाने लगेंगे। तदनन्तर मोटी धारसे असीम जल               | दिन आते-जाते रहते हैं, ऐसे ही चारों युगोंका भी          |
| बरसने लगेगा। लगातार छ: दिन-रात वर्षा होगी।             | आना-जाना लगा रहता है। मनुष्योंका एक वर्ष                |
| पृथ्वीपर सर्वत्र जल-ही-जल दिखायी पड़ेगा।               | पूरा होनेपर देवताओंका एक दिन-रात होता है।               |
| ृ<br>पृथ्वी प्राणी, वृक्ष, गृहसे शून्य हो जायगी। मुने! | कालकी संख्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका सिद्धान्त है          |
| इसके बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे,                  | कि मनुष्योंके तीन सौ साठ युग व्यतीत होनेपर              |
| जिनके प्रचण्ड तेजसे पृथ्वी सूख जायगी।                  | देवताओंका एक युग बीतता है। इस प्रकारके                  |
| यों होनेपर दुर्धर्ष कलियुग समाप्त हो जायगा,            | इकहत्तर दिव्य युगोंको एक मन्वन्तर कहते हैं।             |
| तब तप और सत्त्वसे सम्पन्न धर्मका पूर्णरूपसे            | एक इन्द्र एक मन्वन्तरपर्यन्त रहते हैं। यों अट्ठाईस      |
| प्राकट्य होगा। उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं           | इन्द्र बीत जानेपर ब्रह्माका एक दिन-रात होता             |
| और वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे पुन: पृथ्वी शोभा पायेगी।        | है। इस मानसे एक सौ आठ वर्ष व्यतीत होनेपर                |
| घर-घरमें स्त्रियाँ पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी।        | ब्रह्माकी आयु पूरी हो जाती है। इसीको प्राकृत            |
| धर्मप्राण न्यायपरायण क्षत्रियोंके हाथमें राज्यका       | प्रलय समझना चाहिये। उस समय पृथ्वी नहीं                  |
| प्रबन्ध होगा। वे सभी ब्राह्मणोंके भक्त, मनस्वी,        | दिखायी पड़ती। पृथ्वीसहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड            |
| तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पुण्यकर्मके प्रेमी       | जलमें लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और          |
| होंगे। वैश्य व्यापारमें तत्पर रहेंगे। वे मनमें         | ऋषि आदि सभी परात्पर श्रीकृष्णमें लीन हो                 |
| धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणोंके प्रति श्रद्धा      | जाते हैं। उन्हींमें प्रकृति भी लीन हो जाती है।          |
| रखेंगे। शूद्र धर्मपर आस्था रखते हुए पवित्रतापूर्वक     | मुने! इसीको प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार           |
| सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके वंशज      | प्राकृत प्रलय हो जानेपर ब्रह्माकी आयु समाप्त हो         |
| भगवती जगदम्बा शक्तिके परम उपासक होंगे।                 | जाती है। मुनिवर! इतने सुदीर्घ कालको परमात्मा            |
| उनके द्वारा देवीके मन्त्रका निरन्तर जप होने            | श्रीकृष्णका एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार                |
| लगेगा। सब लोग देवीके ध्यानमें तत्पर रहेंगे।            | श्रीकृष्णके एक निमेषमें सम्पूर्ण विश्व और               |
| समयानुसार व्यवहार करनेवाले पुरुषोंमें श्रुति,          | अखिल ब्रह्माण्ड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक,           |
| स्मृति और पुराणका पूर्ण ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसीको     | वैकुण्ठ तथा पार्षदोंसहित श्रीकृष्ण ही शेष रहते          |
| सत्ययुग कहते हैं। इस युगमें धर्म पूर्णरूपसे रहता       | हैं। श्रीकृष्णका निमेषमात्र ही प्रलय है, जिसमें         |
| है। त्रेतामें धर्म तीन पैरसे, द्वापरमें दो पैरसे और    | सारा ब्रह्माण्ड जलमग्न हो जाता है। निमेषकालके           |
| कलिमें केवल एक पैरसे रहता है। घोर कलि                  | अनन्तर फिर सृष्टिका क्रम चालू हो जाता है। यों           |
| आनेपर तो यह सम्पूर्ण पैरोंसे हीन हो जाता है!           | सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं। कितने कल्प गये           |
| विप्र! सात दिन हैं। सोलह तिथियाँ कही                   | और आये—इसकी संख्या कौन जान सकता है?                     |
| गयी हैं। बारह महीने और छ: ऋतुएँ होती हैं।              | नारद! सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्माण्डों और ब्रह्माण्डमें |
| शुक्ल और कृष्ण—दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं                | रहनेवाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबन्धकोंकी संख्याका         |
| दक्षिणायन—दो अयन होते हैं। चार पहरका दिन               | परिज्ञान भला किस पुरुषको हो सकता है?                    |
| होता है और चार पहरकी रात होती है। तीस                  | परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके           |
| दिनोंका एक महीना होता है। संवत्सर तथा                  | एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृतिसे परे हैं। उनका           |
| इडावत्सर आदि भेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने            | विग्रह सत्, चित् और आनन्दमय है। ब्रह्मा प्रभृति         |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण



सबसे अधिक महत्त्व तथा गौरव प्राप्त करो। मैं

१३८

सदा तुम्हारे गुण गाऊँगा, पूजा करूँगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक

आज्ञाका पालन करनेके लिये बाध्य रहँगा।' ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने उन्हें सचेत किया

और अपनी उन प्राणवल्लभाको सौतके कष्टसे मुक्त कर दिया।

जिन-जिन देवताओंकी जो-जो देवियाँ पतिद्वारा

सम्मानित हुई हैं, उनके उस सम्मानमें श्रीकृष्णकी

तपस्या है, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। देवी दुर्गाने सहस्र दिव्य वर्षोंतक हिमालयपर तप करते हुए श्रीकृष्ण-चरणोंका ध्यान किया। इससे

वे सबकी पूजनीया हो गयीं। सरस्वती श्रीकृष्णकी

आराधना ही कारण है। मुने! जिनकी जैसी

देनेमें समर्थ हुई हैं। सावित्री मलयाचलपर साठ हजार दिव्य वर्षोंतक तप एवं श्रीकृष्ण-चरणोंका चिन्तन करके द्विजोंकी पूजनीया हो गयी हैं। मुने! पूर्वकालमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवने सौ मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-प्रीतिके लिये तपस्या करके सृष्टि, पालन और संहारका अधिकार प्राप्त किया था। धर्म सौ मन्वन्तरोंतक तप करके सर्वपूज्य हुए। नारद! शेषनाग, सूर्यदेव, इन्द्र तथा

चन्द्रमाने भी एक-एक मन्वन्तरतक भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये तप किया था। वायुदेवता सौ दिव्य युगोंतक भक्तिभावसे तपस्या करके सबके प्राण, सबके द्वारा पूजनीय तथा

सबके आधार बन गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण-

प्रीतिके लिये तपस्या करके सब देवता, मुनि,

प्रसन्नताके लिये लाख दिव्य वर्षींतक गन्धमादन पर्वतपर तपस्या करके सबकी वन्दनीया हुई हैं।

लक्ष्मी सौ दिव्य युगोंतक पुष्करतीर्थमें तपस्यापूर्वक श्रीकृष्णकी आराधना करके समस्त सम्पदाओंको

मानव, राजा तथा ब्राह्मण लोकमें पूजित हुए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह पुराण तथा आगमका सारभूत सारा तत्त्व सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ७)

## पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग, ध्यान और पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वीके प्रति शास्त्रविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन

हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ नारदजीने कहा — भगवन् ! आपने बतलाया है कि श्रीकृष्णके निमेषमात्रमें ब्रह्माकी आयु पूरी रहती है और सृष्टिके समय वह पुन: कैसे प्रकट

हो जाती है। उनका सत्ताशून्य हो जाना ही हो जाती है? धन्या, मान्या, सबकी आश्रयरूपा

'प्राकृतिक प्रलय' कहा जाता है। उस समय पृथ्वी एवं विजयशालिनी होनेका सौभाग्य उसे पुन: कैसे

अदृश्य हो जाती है। सम्पूर्ण विश्व जलमें डूब जाता प्राप्त होता है ? प्रभो ! अब आप पृथ्वीकी उत्पत्तिके है। सब-के-सब परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन मङ्गलमय चरित्रको सुनानेकी कृपा कीजिये।

| प्रकृति                                                                                    | तंखण्ड १३९                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| भगवान् नारायण बोले—नारद! श्रुति कहती<br>है कि सम्पूर्ण सृष्टियोंके आरम्भमें श्रीकृष्णसे ही | विष्णु तथा शिव आदि देवता प्रकट होते एवं<br>समस्त प्राणी इसपर रहते हैं। पुण्यतीर्थ तथा |
| सबकी उत्पत्ति होती है और समस्त प्रलयोंके                                                   | पवित्र भारतवर्ष-जैसे देशोंसे सम्पन्न होनेका इसे                                       |
| अवसरपर प्राणी उन्होंमें लीन भी हो जाते हैं।                                                | सुअवसर मिलता है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि                                              |
| अब पृथ्वीके जन्मका प्रसङ्ग सुनो। कुछ लोग                                                   | है। इसपर सात स्वर्ग हैं। इसके नीचे सात पाताल                                          |
| कहते हैं, यह आदरणीया पृथ्वी मधु और                                                         | हैं। ऊपर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोकसे भी ऊपर                                             |
| कैटभके मेदसे उत्पन्न हुई है। इसका भाव यह है                                                | ध्रुवलोक है।                                                                          |
| कि उन दैत्योंके जीवनकालमें पृथ्वी स्पष्ट                                                   | नारद! इस प्रकार इस पृथ्वीपर अखिल                                                      |
| दिखलायी नहीं पड़ती थी। वे जब मर गये, तब                                                    | विश्वका निर्माण हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व                                          |
| उनके शरीरसे मेद निकला—वही सूर्यके तेजसे                                                    | नश्वर हैं। यहाँतक कि 'प्राकृत प्रलय' का अवसर                                          |
| सूख गया। अत: 'मेदिनी' इस नामसे पृथ्वी                                                      | आनेपर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल                                            |
| विख्यात हुई। इस मतका स्पष्टीकरण सुनो। पहले                                                 | महाविराट् पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण,                                              |
| सर्वत्र जल-ही-जल दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी                                              | सृष्टिके आरम्भमें ही परब्रह्म श्रीकृष्णने इन्हें प्रकट                                |
| जलसे ढकी थी। मेदसे केवल उसका स्पर्श                                                        | करके इस कार्यमें नियुक्त कर दिया है। सृष्टि                                           |
| हुआ। अतः लोग उसे 'मेदिनी' कहने लगे। मुने!                                                  | और प्रलय प्रवाहरूपसे नित्य हैं—इनका क्रम                                              |
| अब पृथ्वीके सार्थक जन्मका प्रसङ्ग कहता हूँ।                                                | निरन्तर चालू रहता है। ये समयपर नियन्त्रण                                              |
| यह चरित्र सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाला है।                                               | रखनेवाली अदृष्ट शक्तिके अधीन होकर रहते हैं।                                           |
| मैं पुष्करक्षेत्रमें था। महाभाग धर्मके मुखसे                                               | प्रवाहक्रमसे पृथ्वी भी नित्य है। वाराहकल्पमें                                         |
| जो कुछ सुन चुका हूँ, वही तुमसे कहूँगा।                                                     | यह मूर्तिमान् रूपसे विराजमान हुई थी और                                                |
| महाविराट् पुरुष अनन्तकालसे जलमें विराजमान                                                  | देवताओंने इसका पूजन किया था। मुनि, मनु,                                               |
| रहते हैं—यह स्पष्ट है। समयानुसार उनके भीतर                                                 | गन्धर्व और ब्राह्मण—प्रायः सभी इसकी पूजामें                                           |
| सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता है। महाविराट्                                              | सम्मिलित हुए थे। उस समय भगवान्का वाराहावतार                                           |
| पुरुषके सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं।                                                 | हुआ था। श्रुतिके मतसे यह पृथ्वी उनकी पत्नीके                                          |
| मुने! उन्हीं रोमकूपोंसे पृथ्वी निकल आती है।                                                | रूपमें विराजमान हुई। इससे मङ्गलका जन्म हुआ                                            |
| जितने रोमकूप हैं, उन सबमेंसे एक-एकसे                                                       | और मङ्गलसे घटेशकी उत्पत्ति हुई।                                                       |
| जलसहित पृथ्वी बार-बार प्रकट होती और                                                        | <b>नारदने पूछा</b> —प्रभो! देवताओंने वाराहकल्पमें                                     |
| छिपती रहती है। सृष्टिके समय प्रकट होकर                                                     | पृथ्वीकी किस रूपसे पूजा की थी? सबको                                                   |
| जलके ऊपर स्थिर रहना और प्रलयकाल उपस्थित                                                    | आश्रय प्रदान करनेवाली इस साध्वी देवीकी उस                                             |
| होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना—यही                                                        | कल्पमें स्वयं भगवान् वाराहने तथा अन्य सबने                                            |
| इसका नियम है। अखिल ब्रह्माण्डमें यह विराजती                                                | भी पूजा की थी। भगवन्! इसके पूजनका                                                     |
| है। वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं।                                                 | विधान, जलके नीचेसे इसके ऊपर उठनेका क्रम                                               |
| यह सात समुद्रोंसे घिरी रहती है। सात द्वीप इसके                                             | एवं मङ्गलके जन्मका कल्याणमय प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक                                     |
| अङ्ग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा                                                   | बतानेकी कृपा कीजिये।                                                                  |
| सूर्य एवं चन्द्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित                                            | <b>भगवान् नारायण बोले—</b> नारद! बहुत                                                 |
| करते हैं। महाविराट्की आज्ञाके अनुसार ब्रह्मा,                                              | पहलेकी बात है। उस समय वाराहकल्प चल                                                    |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १४०

हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीको रसातलसे निकाल ले आये। उसे जलपर इस प्रकार रख दिया, मानो

रहा था। ब्रह्माके स्तुति करनेपर भगवान् श्रीहरि

तालाबमें कमलका पत्ता हो। उसीपर ब्रह्माने

सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना की। पृथ्वीकी

अधिष्ठात्री एक परम सुन्दरी देवीके रूपमें थी। उसे देखकर भगवान् श्रीहरिके मनमें प्रेम हो

गया। भगवान् वाराहकी कान्ति ऐसी थी, मानो करोड़ों सूर्य हों। उन्होंने अपना रूप परम मनोहर बना लिया तथा रतिके योग्य एक शय्या तैयार की। फिर उस देवीके साथ एक दिव्य वर्षतक वे एकान्तमें रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुन्दरी

देवीका संग छोड़ दिया और खेल-ही-खेलमें वे अपने पूर्व वाराहरूपसे विराजमान हो गये। उन्होंने परम साध्वी देवी पृथ्वीका ध्यान और पूजन किया। धूप, दीप, नैवेद्य, सिन्दूर, चन्दन, वस्त्र, फूल और बलि आदि सामग्रियोंसे पूजा

करके भगवान्ने उससे कहा। श्रीभगवान् बोले—शुभे! तुम सबको आश्रय प्रदान करनेवाली बनो। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूजित होकर तुम सुख पाओगी। अम्बुवौंचीके अतिरिक्त दिनमें गृहप्रवेश, गृहारम्भ, वापी एवं तड़ागके निर्माण अथवा अन्य गृहकार्यके अवसरपर देवता आदि सभी लोग मेरे वरके प्रभावसे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेंगे,

उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भसे तेजस्वी मङ्गल नामक ग्रहकी उत्पत्ति हुई। भगवान्की आज्ञाके अनुसार उपस्थित

पुराणोंमें छिपे हुए इस प्रसङ्गको सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। अत: बतानेकी कुपा कीजिये। भगवान् नारायण कहते हैं — मुने! सर्वप्रथम

भगवान् वाराहने इस पृथ्वीकी पूजा की। उनके

पश्चात् ब्रह्मा उसके पूजनमें संलग्न हुए। तदनन्तर

सम्पूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवोंद्वारा

इसका सम्मान हुआ। नारद! अब मैं इसका ध्यान,

पूजन और मन्त्र बतलाता हूँ, सुनो। 'ॐ ह्वीं श्रीं

कण्वशाखामें कहे हुए मन्त्रोंको पढ़कर उन्होंने

ध्यान किया और स्तुति की। मूलमन्त्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यों त्रिलोकीभरमें पृथ्वीकी

नारदजीने कहा — भगवन्! पृथ्वीका किस

प्रकार ध्यान किया जाता है, इसकी पूजाका

प्रकार क्या है और कौन मूलमन्त्र है ? सम्पूर्ण

पूजा और स्तुति होने लगी।

वसुधायै स्वाहा' इसी मन्त्रसे भगवान् विष्णुने इसका पूजन किया था। ध्यानका प्रकार यह है-'पृथ्वी देवीके श्रीविग्रहका वर्ण स्वच्छ कमलके समान उज्ज्वल है। मुख ऐसा जान पड़ता है,

मानो शरत्पूर्णिमाका चन्द्रमा हो। सम्पूर्ण अङ्गोंमें ये चन्दन लगाये रहती हैं। रत्नमय अलंकारोंसे

सम्पूर्ण व्यक्ति पृथ्वीकी उपासना करने लगे। इनकी अनुपम शोभा होती है। ये समस्त रत्नोंकी \* सौरमानसे आर्द्रा नक्षत्रके प्रथम चरणमें पृथ्वी ऋतुमती रहती है। इतने समयका नाम अम्बुवाची है।

प्रकृतिखण्ड १४१ पृथ्वीका पूजन करके इसका पाठ करता है, उसे

अनेक जन्मोंतक भूपाल-सम्राट् होनेका सौभाग्य

प्राप्त होता है। इसे पढ़नेसे मनुष्य पृथ्वीके दानसे उत्पन्न पुण्यके अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी-

दानके अपहरणसे, दूसरेके कुएँको बिना उसकी

आज्ञा लिये खोदनेसे, अम्बुवाची योगमें पृथ्वीको

गौरवान्वित किये हुए हैं। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किये रहती हैं। इनके मुखपर मुस्कान

आधारभूता और रत्नगर्भा हैं। रत्नोंकी खानें इनको

छायी रहती है। सभी लोग इनकी वन्दना करते हैं।

ऐसी भगवती पृथ्वीकी मैं आराधना करता हूँ।'

इसी प्रकार ध्यान करनेसे सब लोगोंद्वारा पृथ्वीकी पूजा सम्पन्न होती है। विप्रेन्द्र! अब कण्वशाखामें

प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनो। भगवान् विष्णु बोले—विजयकी प्राप्ति

करानेवाली वसुधे! मुझे विजय दो। तुम भगवान् यज्ञवराहकी पत्नी हो। जये! तुम्हारी कभी पराजय

नहीं होती है। तुम विजयका आधार, विजयशील और विजयदायिनी हो। देवि! तुम्हीं सबकी

आधारभूमि हो। सर्वबीजस्वरूपिणी तथा सम्पूर्ण शक्तियोंसे सम्पन्न हो। समस्त कामनाओंको देनेवाली देवि! तुम इस संसारमें मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु

प्रदान करो। तुम सब प्रकारके शस्योंका घर हो। सब तरहके शस्योंसे सम्पन्न हो। सभी शस्योंको देनेवाली हो तथा समयविशेषमें समस्त शस्योंका

सर्वशस्यस्वरूपिणी हो। मङ्गलमयी देवि! तुम मङ्गलका आधार हो। मङ्गलके योग्य हो।

मङ्गलदायिनी हो। मङ्गलमय पदार्थ तुम्हारे स्वरूप हैं। मङ्गलेश्वरि! तुम जगत्में मुझे मङ्गल प्रदान

करो। भूमे! तुम भूमिपालोंका सर्वस्व हो, भूमिपालपरायणा हो तथा भूपालोंके अहंकारका मूर्त्तरूप हो। भूमिदायिनी देवि! मुझे भूमि दो\*।

नारद! यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष

अपहरण भी कर लेती हो। इस संसारमें तुम

खोदनेसे और दूसरेकी भूमिका अपहरण करनेसे जो पाप होते हैं, उन पापोंसे इस स्तोत्रका पाठ करनेपर मनुष्य छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय

नहीं है। मुने! पृथ्वीपर वीर्य त्यागने तथा दीपक रखनेसे जो पाप होता है, उससे भी पुरुष इस

हूँ। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ प्रभो! मेरे पूछनेके अतिरिक्त

स्तोत्रका पाठ करनेसे मुक्त हो जाता है। नारदजी बोले-भगवन्! पृथ्वीका दान

करनेसे जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरेकी भूमिका हरण करने, अम्बुवाचीमें पृथ्वीका उपयोग करने, भूमिपर वीर्य गिराने तथा जमीनपर दीपक रखनेसे जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना चाहता

अन्य भी जो पृथ्वीजन्य पाप हैं, उनको उनके प्रतीकारसहित बतानेकी कृपा करें। भगवान् नारायण बोले-मुने! जो पुरुष भारतवर्षमें किसी संध्यापूत ब्राह्मणको एक बित्ता

भी भूमि दान करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। फसलोंसे भरी-पूरी भूमिको ब्राह्मणके लिये अर्पण करनेवाला सत्पुरुष उतने

ही वर्षोंतक भगवान् विष्णुके धाममें विराजता है, जितने उस जमीनके रज:कण हों। जो गाँव, भूमि और धान्य ब्राह्मणको देता है, उसके पुण्यसे

जयप्रदे॥ मे भवे॥

\* विष्णुरुवाच— यज्ञशुकरजाया त्वं जयं देहि जयावहे। जयेऽजये जयाधारे जयशीले सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्तिसमन्विते। सर्वकामप्रदे देवि सर्वेष्टं देहि

सर्वशस्यालये सर्वशस्याढ्ये सर्वशस्यदे। सर्वशस्यहरे काले सर्वशस्यात्मिक

मङ्गले मङ्गलाधारे मङ्गलये मङ्गलप्रदे। मङ्गलार्थे मङ्गलेशे मङ्गलं देहि मे भवे॥

भूमे भूमिपसर्वस्वे भूमिपालपरायणे । भूमिपाहंकाररूपे भूमिं देहि च (प्रकृतिखण्ड ८। ५३-५७)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १४२ दाता और प्रतिगृहीता—दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण वहाँ चार युगोंतक रहना पड़ता है। जो दूसरेके पापोंसे छूटकर वैकुण्ठधाममें स्थान पाते हैं। जो तड़ागमें पड़ी हुई कीचड़को निकालकर शुद्ध साधु पुरुष भूमिदानके लिये दाताको उत्साहित जल होनेपर स्नान करता है, उसे ब्रह्मलोकमें स्थान मिलता है। जो मन्दबुद्धि मानव भूमिपतिके करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्रके साथ पितरोंको श्राद्धमें पिण्ड न देकर श्राद्ध करता है, वैकुण्ठमें जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है। अपनी अथवा दूसरेकी दी हुई ब्राह्मणकी उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। भूमि हरण करनेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चन्द्रमाकी दीपक, शिवलिङ्ग, भगवतीकी मूर्ति, शङ्ख, स्थितिपर्यन्त 'कालसूत्र' नामक नरकमें स्थान यन्त्र, शालग्रामका जल, फूल, तुलसीदल, जपमाला, पाता है। इतना ही नहीं, इस पापके प्रभावसे पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चन्दनकी लकड़ी, उसके पुत्र और पौत्र आदिके पास भी पृथ्वी रुद्राक्षकी माला, कुशकी जड, पुस्तक और नहीं ठहरती। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दरिद्र यज्ञोपवीत—इन वस्तुओंको भूमिपर रखनेसे मानव नरकमें वास करता है। गाँठमें बँधे हुए यज्ञसूत्रकी

होकर घोर रौरव नरकमें गिरता है। जो गोचरभूमिको जोतकर धान्य उपार्जन करता है पूजा करना सभी द्विजातिवर्णींके लिये अत्यावश्यक और वही धान्य ब्राह्मणको देता है तो इस निन्दित है। भूकम्प एवं ग्रहणके अवसरपर पृथ्वीको कर्मके प्रभावसे उसे देवताओंके वर्षसे सौ वर्षतक खोदनेसे बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादाका

'कुम्भीपाक' नामक नरकमें रहना पडता है। गौओंके रहनेके स्थान, तडाग तथा रास्तेको जोतकर पैदा किये हुए अन्नका दान करनेवाला मानव चौदह इन्द्रकी आयुतक 'असिपत्र' नामक

नरकमें रहता है। जो कामान्ध व्यक्ति एकान्तमें पृथ्वीपर वीर्य गिराता है, उसे वहाँकी जमीनमें जितने रज:कण हैं, उतने वर्षींतक 'रौरव' नरकमें रहना पड़ता है। अम्बुवाचीमें भूमि खोदनेवाला मानव 'कृमिदंश' नामक नरकमें जाता और उसे

गङ्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसङ्ग

नारदजीने कहा — वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्!

पृथ्वीका यह परम मनोहर उपाख्यान सुन चुका। अब आप गङ्गाका विशद प्रसङ्ग सुनानेकी कृपा

कीजिये। प्रभो! सुरेश्वरी, विष्णुस्वरूपा एवं स्वयं

विष्णुपदी नामसे विख्यात गङ्गा सरस्वतीके शापसे

इसका नाम 'पृथ्वी' पड़ा है।

उल्लङ्कन करनेसे दूसरे जन्ममें अङ्गहीन होना

पड़ता है। इसपर सबके भवन बने हैं, इसलिये

यह 'भूमि' कहलाती है। कश्यपकी पुत्री होनेसे

'काश्यपी' तथा स्थिररूप होनेसे 'स्थिरा' कही

जाती है। महामुने! विश्वको धारण करनेसे

'विश्वम्भरा', अनन्तरूप होनेसे 'अनन्ता' तथा

पृथुकी कन्या होनेसे अथवा सर्वत्र फैली रहनेसे

पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! श्रीमान्

सगर एक सूर्यवंशी सम्राट् हो चुके हैं। मनको मुग्ध करनेवाली उनकी दो रानियाँ थीं — वैदर्भी

(अध्याय ८-९)

और शैब्या। उनकी पत्नी शैब्यासे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुलको बढ़ानेवाले उस सुन्दर पुत्रका नाम असमञ्जस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भीने

पुत्रकी कामनासे भगवान् शंकरकी उपासना की।

भारतवर्षमें किस प्रकार और किस युगमें पधारीं? किसकी प्रार्थना एवं प्रेरणासे उन्हें वहाँ जाना पडा? पापका उच्छेद करनेवाला यह पवित्र एवं

आदि उनकी स्तुति कर रहे थे और मुनियोंने उनके सामने अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा

निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृतिसे परे

तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले उन भगवान् श्रीकृष्णका मुख मुस्कानसे सुशोभित था। विशुद्ध

चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नोंसे निर्मित आभूषण

उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहे थे। उनकी

यह दिव्य झाँकी पाकर भगीरथने बार-बार

उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीलापूर्वक उन्हें भगवान्से अभीष्ट वर भी

मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर

सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर उसके गर्भसे एक मांसिपण्डकी उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत

शंकरके वरदानसे उसे भी गर्भ रह गया। पूरे

ही दु:खी हुई और उसने भगवान् शिवका ध्यान

प्रकृतिखण्ड

किया। तब भगवान् शंकर ब्राह्मणके वेषमें उसके पास पधारे और उन्होंने उस मांसपिण्डको साठ हजार भागोंमें बाँट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्ररूपमें

परिणत हो गये। उनके बल और पराक्रमकी सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवरने ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालीन सूर्यकी प्रभाका मानो हरण कर लिया था; परंतु वे सभी तेजस्वी कुमार

कपिलमुनिके शापसे जलकर भस्म हो गये। यह दु:खद समाचार सुनकर राजा सगरकी आँखें निरन्तर जल बहाने लगीं। वे बेचारे घोर जंगलमें चले गये। तब उनके पुत्र असमञ्जसने गङ्गाको ले आनेके लिये तपस्या आरम्भ कर दी। वे बहुत कालतक तपस्या करते रहे। अन्तमें कालने उन्हें

अंशुमान् था। गङ्गाको ले आनेके लिये लम्बे समयतक तपस्या करनेके पश्चात् वे भी कालके गालमें चले गये। अंशुमान्के पुत्र भगीरथ थे। भगीरथ भगवान्के

अपना ग्रास बना लिया। असमञ्जसके पुत्रका नाम

परम भक्त, विद्वान्, श्रीहरिमें अटूट श्रद्धा रखनेवाले, गुणवान् तथा वैष्णव पुरुष थे। गङ्गाको ले आनेका निश्चय करके उन्होंने बहुत समयतक

तपस्या की। अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके उन्हें साक्षात् दर्शन हुए। उस समय भगवान्के श्रीविग्रहसे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्योंके समान

प्रकाश फैल रहा था। उनके दो भुजाएँ थीं। वे हाथमें मुरली लिये हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोपके वेषमें पधारे थे।

जायँ। परम आनन्दके साथ उन्होंने भगवानुकी दिव्य स्तुति की थी।

भगवान् श्रीहरिने गङ्गाजीसे कहा — सुरेश्वरि!

तुम सरस्वतीके शापसे अभी भारतवर्षमें जाओ और मेरी आज्ञाके अनुसार सगरके सभी पुत्रोंको

पवित्र करो। तुमसे स्पर्शित वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाममें चले जायँगे।

उनका भी विग्रह मेरे-जैसा ही हो जायगा और वे दिव्य रथपर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होनेका सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आधि-

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उन्होंने यह रूप व्याधिसे मुक्त रहेंगे। उनके जन्म-जन्मान्तरके धारण किया था। मुने! भगवान् श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना पापोंकी समस्त पूँजी समाप्त हो जायगी। श्रुतिमें

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १४४ कहा गया है कि भारतवर्षमें मनुष्योंद्वारा उपार्जित तुम्हारे सभी अभिप्रायोंसे परिचित हूँ। तुम नदी-रूपसे भारतवर्षमें पधारोगी और मेरे ही अंश-करोड़ों जन्मोंके पाप गङ्गाकी वायुके स्पर्शमात्रसे स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। भारतवर्षमें नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शनकी अपेक्षा सरस्वती आदि अन्य जितनी नदियाँ होंगी, उन गङ्गादेवीमें मौसलस्नान करनेसे दसगुना पुण्य होता है। सामान्य दिनमें भी स्नान करनेसे सबमें समुद्रके लिये तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। देवेशि! कलियुगके मनुष्योंके अनेकों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्वौ तथा विशेष पुण्य-तिथियोंपर स्नान करनेका पाँच हजार वर्षोंतक तुम्हें सरस्वतीके शापसे विशेष फल कहा गया है। सामान्यत: गङ्गामें भारतवर्षमें रहना है। देवि! लक्ष्मीरूपा तुम स्नान करनेकी अपेक्षा चन्द्रग्रहणके अवसरपर रसिका हो और मेरे स्वरूप समृद्र रसिकराज हैं। तुम उनके साथ एकान्तमें निरन्तर प्रियसंगम

स्नान करनेसे अनन्त गुना अधिक पुण्य कहा गया है। सूर्यग्रहणमें इससे दसगुना अधिक समझना चाहिये। इससे सौगुना पुण्य अर्धोदयके समय स्नान करनेसे मिलता है। नारद! इस प्रकार गङ्गा और भगीरथके

सामने कहकर देवेश्वर भगवान् श्रीहरि चुप हो गये। तब गङ्गाने भक्तिसे अत्यन्त नम्र होकर उनसे कहा। गङ्गा बोलीं—नाथ! सरस्वतीका शाप पहलेसे ही मेरे सिरपर सवार है, आप आज्ञा दे ही रहे

हैं और इन महाराज भगीरथकी एतदर्थ तपस्या भी हो रही है, अत: मैं अभी भारतवर्षमें जा रही हुँ; परंतु प्रभो! वहाँ जानेपर अनेकों पापीजन अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको मुझपर

मेरे भक्तोंके स्पर्शमात्रसे ही उनकी सत्ता नष्ट हो लाद देंगे। ऐसी स्थितिमें मेरे ऊपर आये हुए वे पाप कैसे नष्ट होंगे—इसका उपाय तो बतला दीजिये। देवेश! मुझे भारतवर्षमें कितने वर्षींतक रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आप परम प्रभुके तुम्हारेमें स्नान करने आयेंगे। उनके स्नानसे तुम्हारा वह सारा पाप नष्ट हो जायगा। शुभे!

सर्वज्ञ देव! मेरे अन्त:करणमें अन्य भी जो-जो

आप सर्वान्तर्यामीसे कोई भी बात छिपी नहीं है।

उस पापमोचन स्थानपर सरस्वती आदि सभी

श्रेष्ठ नदियाँ तुम्हारा साथ देंगी। जहाँ तुम्हारे

गुणोंका कीर्तन होगा, वह स्थान तुरंत तीर्थ

करोगी। भारतवासी सम्पूर्ण मनुष्य भगीरथप्रणीत

स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके

द्वारा भक्तिपूर्वक तुम सुपूजित भी होओगी।

कण्वशाखामें बताये गये प्रकारसे तुम्हारा ध्यान

करके लोग तुम्हारी पूजामें तत्पर होंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हें प्रणाम करेगा, उसको

अश्वमेध-यज्ञका फल सुलभतासे प्राप्त होगा। चाहे सैकड़ों योजनकी दूरीपर क्यों न हो; किंतु

जो 'गङ्गा-गङ्गा' इस नामका उच्चारण करके

स्नान करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर

विष्णुलोकमें चला जाता है। हजारों पापी

व्यक्तियोंके स्नानसे जो तुमपर पाप आ जायँगे,

जायगी। हजारों पापी प्राणियोंके शवका स्पर्श

अवश्य ही पापका साधन है; किंतु मेरे मन्त्रका

अनुष्ठान करनेवाले पुण्यात्मा भक्तपुरुष भी तो

पवित्र भारतवर्षमें ही तुम्हारा निवास होगा।

कर ले। इसे 'मौसलस्नान' कहते हैं।

धाममें आनेकी अधिकारिणी बन सकूँगी? प्रभो!

कामनाएँ छिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय

बतानेकी कृपा करें। श्रीभगवान् बोले—सुरेश्वरि! गङ्गे! मैं बन जायगा। तुम्हारे रज:कणका स्पर्शमात्र हो

\* गङ्गाको प्रणाम करके प्रवेश करे और निश्चेष्ट होकर अर्थात् बिना हाथ-पैर हिलाये शान्तभावसे स्नान

गङ्गाका ध्यान किया था।

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! यह

ध्यान सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है। गङ्गाका

वर्ण श्वेत चम्पाके समान स्वच्छ है। ये समस्त

पापोंका उच्छेद कर देती हैं। परब्रह्म पूर्णतम

भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहसे इनका प्राकट्य

हुआ है। ये परम साध्वी और उन्हींके समान

सुयोग्य हैं। विह्नशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा

क्यों न हों—वे सर्वोत्तम रत्निर्मित विमानपर

श्रीहरिने राजा भगीरथसे कहा—'राजन्! तुम

अभी इन गङ्गाकी स्तुति तथा भक्तिभावके साथ

पूजा करो।' तब भगीरथ भक्तिपूर्वक गङ्गाके

स्तवन और पूजनमें संलग्न हो गये। कौथुमिशाखामें

कहे हुए ध्यान और स्तोत्रसे उन्होंने गङ्गाकी पूजा

मुनिवर! इस प्रकार गङ्गासे कहकर भगवान्

सवार होकर गोलोकमें चले जाते हैं।

**१४६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण** बढ़ाते हैं। रत्नमय भूषणोंसे ये विभूषित हैं। इन हैं। तपस्वि

आदरणीया देवीने शरत्पूर्णिमाके सैकड़ों चन्द्रमाओंकी स्वच्छ प्रतिभाको अपनेमें स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कराती रहती हैं। इनके तारुण्यमें कभी

शिथिलता नहीं आती। ये शान्तस्वरूपिणी देवी

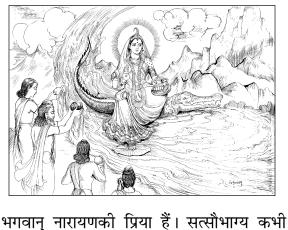

इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिरपर सघन अलकावली है। मालतीके पुष्पोंकी माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाटपर चन्दन-विन्दुओंके साथ सिन्दूरकी बिन्दी है, जिससे उनका लालित्य बढ गया है। गण्डस्थलपर

कस्तूरीसे पत्ररचना की गयी है, जो नाना प्रकारके चित्रोंसे सुशोभित है। इनके परम मनोहर

प्रकारक चित्रास सुशामित है। इनक परम मनाहर दोनों होठ पके हुए बिम्बाफलकी लालिमाको तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दन्तपंक्तियोंके

सामने मोतियोंकी लड़ी नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण बाँकी चितवनसे युक्त नेत्र परम मनोहर हैं। इनका वक्ष:स्थल विशाल है। स्थल-कमलकी प्रभाका पराभव करनेवाले दो सुन्दर

चरण हैं। रत्नमय पादुकाओंसे शोभा पानेवाले उन चरणोंमें महावर लगा है। देवराज इन्द्रके मुकुटमें लगे हुए मन्दारके फूलोंके रज:कणसे इन देवीके

गङ्गादेवीकी मैं उपासना करता हूँ।
ब्रह्मन्! इसी ध्यानसे तीन मार्गोंसे विचरण
करनेवाली कल्याणी गङ्गाका हृदयमें स्मरण करना
चाहिये। इसके बाद सोलह प्रकारके उपचारोंसे

हैं। तपस्वियोंके मुकुटमें रहनेवाले भौंरोंकी पंक्तिसे इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण

मुमुक्षुजनोंको मुक्ति देनेमें तथा कामी पुरुषोंकी

कामना पूर्ण करनेमें अत्यन्त कुशल हैं। ये

परमादरणीया देवी सबकी पूज्या, वर देनेमें प्रवीण, भक्तोंपर कृपा करनेमें परम कुशल,

भगवान् विष्णुका पद प्रदान करनेवाली तथा विष्णुपदी नामसे सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी

इनकी पूजा करे। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चन्दन, आचमन और सुन्दर शय्या—ये अर्पण करनेके योग्य सोलह उपचार हैं। इन्हें भगवती गङ्गाको भक्तिपूर्वक समर्पण करके

प्रणाम करे और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करे।

इस प्रकार गङ्गादेवीकी उपासना करनेवाले बड्भागी

पुरुषको अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। इसके

बाद श्रीगङ्गाजीका परम पुण्यदायक और पापनाशक स्तोत्र सुनाकर फिर भगवान् नारायणने कहा। भगवान् नारायण बोले—नारद! राजा भगीरथ उस स्तोत्रसे गङ्गाकी स्तुति करके उन्हें साथ ले वहाँ

उस स्तात्रस गङ्गाका स्तुति करक उन्ह साथ ल वहा पहुँचे, जहाँ सगरके साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गये थे। गङ्गाका स्पर्श करके बहनेवाली वायुका स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुण्ठमें चले गये। भगीरथके सत्प्रयत्नसे गङ्गाका आगमन हुआ

है। अतः गङ्गाको 'भागीरथी' कहते हैं। यों गङ्गाका सम्पूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह

श्रीचरणोंकी लालिमा गाढ़ी हो गयी है। देवता, उपाख्यान पुण्यदायी तथा मोक्षका साधन है। अब सिद्ध और मुनीन्द्र अर्घ्य लेकर सदा सामने खड़े आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो? प्रकृतिखण्ड

नारदजीने पूछा—शिवजीके संगीतसे मुग्ध हो जब श्रीकृष्ण और राधा द्रवभावको प्राप्त हो गये तब क्या हुआ? उस समय वहाँ जो लोग

उपस्थित थे, उन्होंने कौन-सा उत्तम कार्य किया? ये सब बातें विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें।

भगवान् नारायण बोले—नारद! एक समयको बात है-कार्तिकको पूर्णिमा थी। राधा-

महोत्सव बड़े धूमधामसे मनाया जा रहा था।

भगवान् श्रीकृष्ण सम्यक् प्रकारसे राधाकी पूजा करके रासमण्डलमें विराजमान थे। तत्पश्चात्

ब्रह्मादि देवता तथा शौनकादि ऋषि—प्राय: सभी महानुभावोंने बड़े आनन्दके साथ श्रीकृष्णपूजिता

श्रीराधाजीकी पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गये। इतनेमें भगवान् श्रीकृष्णको संगीत सुनानेवाली देवी सरस्वती हाथमें वीणा

लेकर सुन्दर ताल-स्वरके साथ गीत गाने लगीं। तब ब्रह्माने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्नसे बना फिर तो गोप, गोपी, देवता और ब्राह्मण—सभी अत्यन्त उच्च स्वरसे विलाप करने लगे। उस

हार पुरस्कार-रूपमें उन्हें अर्पण किया। शिवसे उन्हें अखिल ब्रह्माण्डके लिये दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सम्पूर्ण

रत्नोंमें श्रेष्ठ कौस्तुभमणि भेंट की। राधाने अमूल्य रत्नोंसे निर्मित एक अनुपम हार, भगवान् नारायणने एक सुन्दर पुष्पमाला तथा लक्ष्मीने बहुमूल्य

रत्नोंके दो कृण्डल सरस्वतीको पुरस्काररूपमें दिये। विष्णुमाया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने

सरस्वतीके अन्तः करणमें परम दुर्लभ परमात्मभक्ति प्रकट की। धर्मने धार्मिक बृद्धि उत्पन्न करनेके साथ ही प्रपञ्चात्मक जगतुमें उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेवने चिन्मय वस्त्र तथा पवनदेवने

इतनेमें ब्रह्मासे प्रेरित होकर भगवान् शंकर

मणिमय नूपुर सरस्वतीको प्रदान किये।

रसके उल्लासको बढ़ानेकी शक्ति भरी थी,

श्रीकृष्णसम्बन्धी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्दमें

बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर सम्पूर्ण देवता मूर्च्छित-से हो गये। जान पड़ता था, मानो सब चित्र-विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनतासे किसी

प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रासमण्डलमें सम्पूर्ण स्थल जलसे आप्लावित है। श्रीराधा और श्रीकृष्णका कहीं पता नहीं है।

समय ब्रह्माजी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णका पुनीत विचार समझ लिया। भगवान् श्रीकृष्ण ही श्रीराधाके साथ जलमय हो गये हैं—यह बात उन्हें भलीभाँति मालूम हो

परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनायी। 'विभो! हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्रीमूर्तिके हमें पुन: दर्शन करा

गयी। तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म

दें।' ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दोंमें आकाशवाणी हुई। सब लोगोंने उसे भलीभाँति सुना। आकाशवाणीमें कहा गया—'मैं

सर्वात्मा श्रीकृष्ण और मेरी स्वरूपाशक्ति राधा—हम दोनोंने ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये यह

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १४८ महान् तन्त्रशास्त्रका निर्माण करूँगा'—यह विचार जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरो! तुम्हें मेरे तथा इन राधाके शरीरसे क्या प्रयोजन उनके हृदयमें गूँजने लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि 'यदि कोई मनुष्य गङ्गाका जल

है ? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैष्णवजन मेरे मन्त्रोंसे पवित्र होकर मुझे देखनेके लिये मेरे धाममें आयेंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करनेकी इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शम्भु वहीं रहकर मेरी आज्ञाका पालन करें। ब्रह्मन्! जगदूरों! तुम स्वयं विधाता हो। भगवान् शंकरसे कह दो कि 'वे वेदोंके अङ्गभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात् तन्त्रशास्त्रका निर्माण करें। उसमें सम्पूर्ण अभीष्ट फल देनेवाले बहुत-से अपूर्व मन्त्र उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजाविधि, मन्त्र और कवच-इन सबसे वह तन्त्रशास्त्र सम्पन्न हो। मेरे मन्त्र और कवचका निर्माण करके तुम उसका यत्नपूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हों, उन्हें इसका उपदेश नहीं करना चाहिये। सैकड़ों और सहस्रोंमें कोई एक भी तो मेरा सच्चा उपासक होगा। वे भक्तजन ही मेरे मन्त्रसे पवित्र हों। यदि

निर्माण किया।

शंकर देवसभामें ऐसा शास्त्र निर्माण करनेके लिये सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरन्त ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जायँगे।' आकाशवाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि चुप हो गये। उनकी वाणी सुनकर जगत्की व्यवस्था करनेवाले ब्रह्माने प्रसन्नतापूर्वक उसे भगवान् शंकरसे कहा। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा ज्ञानके अधिष्ठाता भगवान् शंकरने ब्रह्माकी बात सुननेके पश्चात् हाथमें गङ्गा-जल ले लिया और आज्ञापालन करनेके लिये प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बाके मन्त्रोंसे सम्पन्न उत्तम तन्त्रशास्त्रके निर्माणमें लग गये।

'प्रतिज्ञापालन करनेके लिये मैं वेदके सारभूत

प्रत्यक्ष दर्शन करनेपर देवताओंकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओंने अत्यन्त आनन्दमें भरकर फिरसे उत्सव मनाया। तत्पश्चात् समयानुसार भगवान् शंकरने शास्त्रदीपका— शास्त्रीय मतको प्रकाशित करनेवाले सात्त्विक तन्त्रशास्त्रका नारद! इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रसङ्ग मैं तुम्हें सुना चुका। यह सबके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। वे ही पूर्णब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण जलरूप होकर गङ्गा बन गये थे। गोलोकसे प्रकट

हाथमें लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी

की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करेगा तो वह

'कालसूत्र' नामक नरकका भागी होगा और

ब्रह्माकी पूरी आयुतक उसे वहाँ रहना पड़ेगा।'

थी। उसमें भगवान् शंकर जब इस प्रकारकी बात

कह चुके, तब अकस्मात् परब्रह्म परिपूर्णतम

भगवान् श्रीकृष्ण भगवती श्रीराधाके साथ वहाँ

प्रकट हो गये। उन पुरुषोत्तम भगवान् श्रीहरिके

ब्रह्मन्! गोलोकमें देवताओंकी सभा जुड़ी

श्रीराधाकृष्ण ही गङ्गाके रूपमें प्रकट हुए हैं। श्रीराधा और श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा भुक्ति और मुक्ति दोनोंको देनेवाली हैं। परमात्मा श्रीकृष्णकी व्यवस्थाके अनुसार जगह-जगह रहनेका सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्रीकृष्णस्वरूपा इन आदरणीया गङ्गादेवीको

सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके लोग पूजते हैं। (अध्याय १०)

होनेवाली गङ्गाका यही रहस्य है। यों भगवान्

### गङ्गाका श्रीकृष्णके चरणोंमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंका गोलोकमें जाना, ब्रह्माजीकी स्तुतिसे राधाका प्रसन्न होना तथा

# गङ्गाका प्रकट होना, देवताओंके प्रति श्रीकृष्णका

प्रकृतिखण्ड

## आदेश तथा गङ्गाके विष्णुपत्नी होनेका प्रसङ्ग

नारदजीने पूछा—सुरेश्वर! कलिके पाँच हजार वर्ष बीत जानेपर गङ्गाका कहाँ जाना होगा? महाभाग! यह प्रसङ्ग मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। **भगवान् नारायणने कहा**—नारद! सरस्वतीके शापसे गङ्गा भारतवर्षमें आयीं। शापकी अवधि पूरी हो जानेपर वह पुन: भगवान् श्रीहरिकी आज्ञासे वैकुण्ठमें चली जायँगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्षको छोड़कर श्रीहरिके धाममें पधारेंगी। शाप समाप्त हो जानेपर लक्ष्मीका भी भगवान्के

पास पधारना होगा। नारद! ये ही गङ्गा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान् श्रीहरिकी प्रेयसी पितयाँ हैं। ब्रह्मन्! तुलसीसहित चार पितयाँ

वेदोंमें प्रसिद्ध हैं। नारदजीने पूछा — भगवन्! भगवान् श्रीहरिके चरणकमलोंसे प्रकट हुई गङ्गादेवी किस प्रकार परब्रह्मके कमण्डलुमें रहीं तथा शंकरकी प्रिया होनेका सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर!

गङ्गा भगवान् नारायणकी प्रेयसी भी हो चुकी हैं। अहो! किस प्रकार ये सभी बातें संघटित हुईं? भगवान् नारायणने कहा—नारद! पूर्वकालमें

आप यह रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। जलमयी गङ्गा गोलोकमें विराजमान थीं। राधा और श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई यह गङ्गा उनका अंश तथा उन्हींका स्वरूप हैं। द्रवकी

अधिष्ठात्री देवीके रूपमें अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके भूमण्डलपर पधारीं। उस समय भूमण्डलमें

उनके रूप-लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थी।

उनका शरीर नूतन यौवनसे सम्पन्न था। उनके

सभी अङ्ग रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत थे। शरद्-ऋतुके मध्याह्नकालमें खिले हुए कमलकी भाँति उनका मुस्कानभरा मुख परम मनोहर था।

उनकी आभा तपाये हुए सुवर्णके सदृश थी। तेजमें वह शरत्कालके चन्द्रमाको भी परास्त कर रही थीं। मनोहरसे भी मनोहर उनकी कान्ति थी।

उन्होंने शुद्ध सात्त्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यन्त कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे वे देख रही थीं। सुन्दर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उसमें उन्होंने मालतीके पुष्पोंका मनोहर हार लगा रखा था। ललाटपर चन्दन-विन्दुओंके साथ सिन्दूरकी सुन्दर

बिंदी थी। दोनों मनोहर गण्डस्थलोंपर कस्तूरीसे पत्ररचनाएँ हुई थीं। नीचे उनका अधर-ओष्ठ इतना सुन्दर था मानो दुपहरियाका विकसित फूल हो। दाँतोंकी अत्यन्त उज्ज्वल पंक्ति पके हुए अनारके दानोंकी भाँति चमक रही थी। अग्नि-शुद्ध दो दिव्य वस्त्रोंको उन्होंने धारण कर रखा था।

ऐसी वे गङ्गा लज्जाका भाव प्रदर्शित करती हुई

भगवान् श्रीकृष्णके पास विराजमान हो गयीं। वे अञ्चलसे अपना मुँह ढककर निर्निमेष नेत्रोंसे भगवानुके मुखरूपी अमृतका निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक पान कर रही थीं। उनका मुखमण्डल प्रसन्नतासे खिल रहा था। भगवान् श्रीकृष्णके रूपने उन्हें बेसुध तथा अत्यन्त पुलकायमान बना दिया था। इतनेमें भगवती राधिका वहाँ पधारकर

विराजमान हो गयीं। उस समय राधाके साथ असंख्य गोपियाँ थीं। राधाकी कान्ति ऐसी थी मानो करोड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्स्ना एक साथ

| १५० संक्षिप्त ब्रह्म                                | विवर्तपुराण                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| प्रकट हो। वे उस समय क्रोधकी लीला करना               | चरणारविन्दोंकी शरण ली। गङ्गाके हृदयस्थित               |
| चाहती थीं; अत: उनकी आँखें लाल कमलकी                 | कमलके आसनपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्णने                |
| तुलना करने लगीं। उनका वर्ण पीले चम्पककी             | उस समय डरी हुई गङ्गाको आश्वासन दिया। इस                |
| तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी                 | प्रकार सर्वेश्वर श्रीकृष्णसे वर पाकर देवी गङ्गा        |
| मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नोंसे बने           | स्थिरचित्त हो सर्की। अब गङ्गाने देखा, देवी             |
| हुए नाना प्रकारके आभूषण उनके श्रीविग्रहकी           | राधिका ऊँचे सिंहासनपर बैठी हैं। उनका रूप               |
| शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीरपर अमूल्य                | परम मनोहर है। वे देखनेमें बड़ी सुखप्रद हैं।            |
| रत्नोंसे जटित दो दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा पा      | ब्रह्मतेजसे उनका श्रीविग्रह प्रकाशमान हो रहा है।       |
| रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णके अर्घ्यसे सुशोभित         | वे सनातनी देवी सृष्टिके आदिमें असंख्य ब्रह्माओंको      |
| चरणकमलोंको उन्होंने हृदयमें धारण कर रखा             | रचती हैं। उनकी अवस्था सदा बारह वर्षकी                  |
| था। सर्वोत्तम रत्नोंसे बने हुए विमानसे उतरकर वे     | रहती है। अभिनव यौवनसे उनका विग्रह परम                  |
| वहाँ पधारी थीं। ऋषिगण उनकी सेवामें संलग्न           | शोभा पाता है। अखिल विश्वमें उनके सदृश                  |
| थे। स्वच्छ चँवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरीके         | रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम                |
| बिन्दुसे युक्त, चन्दनोंसे समन्वित, प्रज्वलित दीपकके | शान्त, कमनीय, अनन्त, परम साध्वी तथा                    |
| समान आकारवाला बिन्दुरूपमें शोभायमान सिन्दूर         | आदि-अन्त-रहित हैं। उन्हें 'शुभा', 'सुभद्रा'            |
| उनके ललाटके मध्यभागमें शोभा पा रहा था।              | और 'सुभगा' कहा जाता है। अपने स्वामीके                  |
| उनके सीमन्तका निचला भाग परम स्वच्छ था।              | सौभाग्यसे वे सदा सम्पन्न रहती हैं। सम्पूर्ण            |
| पारिजातके पुष्पोंकी सुन्दर माला उनके गलेमें         | स्त्रियोंमें वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौन्दर्यसे सुशोभित |
| सुशोभित थी। अपनी सुन्दर अलकावलीको                   | हैं। उन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी अर्द्धाङ्गिनी कहा       |
| कँपाती हुई वे स्वयं भी कम्पित हो रही थीं।           | जाता है। तेज, अवस्था और प्रकाशमें वे भगवान्            |
| रोषके कारण उनके सुन्दर रागयुक्त ओष्ठ फड़क           | श्रीकृष्णके ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान्             |
| रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णके पास जाकर वे सुन्दर       | विष्णुने लक्ष्मीको साथ लेकर उन महालक्ष्मीकी            |
| रत्नमय सिंहासनपर विराजित हो गयीं। उनको              | उपासना की है। परमात्मा श्रीकृष्णकी समुज्ज्वल           |
| पधारे देखकर भगवान् श्रीकृष्ण उठ गये और              | सभाको ये अपनी कान्तिसे सदा आच्छादित                    |
| कुछ हँसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर               | करती हैं। सिखयोंका दिया हुआ दुर्लभ पान                 |
| वचनोंमें उनसे बातचीत करने लगे।                      | उनके मुखमें शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा            |
| उस समय गोपोंके भयकी सीमा नहीं रही।                  | होती हुई भी अखिल जगत्की जननी हैं। उनकी                 |
| नम्रताके कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती            | कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्वमें सर्वत्र विस्तृत है। वे    |
| राधिकाको प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति              | भगवान् श्रीकृष्णके प्राणोंकी साक्षात् अधिष्ठात्री      |
| करने लगे। परब्रह्म श्रीकृष्णने भी राधिकाकी          | देवी हैं। उन परम सुन्दरी देवीको भगवान्                 |
| स्तुति की। गङ्गा भी तुरंत उठ गयीं और उन्होंने       | प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते हैं।                     |
| राधाका स्तवन किया। उनके हृदयमें भय छा               | नारद! रासेश्वरी श्रीराधाकी इस अनुपम                    |
| गया था। अत्यन्त विनय प्रकट करते हुए उन्होंने        | झाँकीको देखकर गङ्गाका मन तृप्त न हो सका।               |
| राधासे कुशल पूछी। वे डरकर नीचे खड़ी हो              | वे निर्निमेष नेत्रोंसे निरन्तर राधा-सौन्दर्य-सुधाका    |
| गयीं। उन्होंने ध्यानके द्वारा मन-ही-मन श्रीकृष्णके  | पान करती रहीं। मुने! इतनेमें राधाने मधुर वाणीमें       |

| प्रकृति                                                                                                                                                                                                                              | रखण्ड १५१                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे कहा। उस समय                                                                                                                                                                                              | जगह बाँट दिया। श्रीकृष्ण! आपकी आँखोंसे दूर                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रीराधाका विग्रह परम शान्त था। उनमें नम्रता                                                                                                                                                                                         | हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन,                                                                                                                                                                                                                                   |
| आ गयी थी और उनके मुखपर मुस्कान                                                                                                                                                                                                       | नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री                                                                                                                                                                                                                                  |
| छायी थी।                                                                                                                                                                                                                             | तथा यशस्वी पुरुष—इन सबको थोड़े-थोड़े रूपोंमें                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रीराधाने कहा—प्राणेश! आपके प्रसन्न                                                                                                                                                                                                 | प्राप्त हुई।                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मुखकमलको मुस्कराकर निहारनेवाली यह कल्याणी                                                                                                                                                                                            | एक बार मैंने आपको 'शान्ति' नामक                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे                                                                                                                                                                                          | गोपीके साथ रासमण्डलमें प्रेम करते देखा था।                                                                                                                                                                                                                                      |
| हैं। इसके भीतर मिलनेच्छाका भाव जाग्रत् है।                                                                                                                                                                                           | प्रभो! वह शान्ति भी अपने उस शरीरको                                                                                                                                                                                                                                              |
| आपके मनोहर रूपने इसे अचेत कर दिया है।                                                                                                                                                                                                | छोड़कर आपमें लीन हो गयी। उस समय उसका                                                                                                                                                                                                                                            |
| इसके सर्वाङ्ग पुलिकत हो रहे हैं। वस्त्रसे मुख                                                                                                                                                                                        | शरीर उत्तम गुणके रूपमें परिणत हो गया।                                                                                                                                                                                                                                           |
| ढँककर बार-बार आपको देखा करना मानो                                                                                                                                                                                                    | तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वमें                                                                                                                                                                                                                                         |
| इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी                                                                                                                                                                                                 | बाँट दिया। प्रभो! उसका कुछ अंश मुझ (राधा)-                                                                                                                                                                                                                                      |
| ओर दृष्टिपात करके मधुर-मधुर हँस रहे हैं।                                                                                                                                                                                             | में, कुछ इस निकुञ्जमें और कुछ ब्राह्मणमें प्राप्त                                                                                                                                                                                                                               |
| आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल-                                                                                                                                                                                                    | हुआ। विभो! फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्वभावकी स्त्री-जाति होनेके कारण प्रेमवश मैं                                                                                                                                                                                         | सत्त्वस्वरूपा लक्ष्मीको, कुछ अपने मन्त्रके                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्षमा कर देती हूँ।                                                                                                                                                                                                                   | उपासकोंको, कुछ वैष्णवोंको, कुछ तपस्वियोंको,                                                                                                                                                                                                                                     |
| आपने 'विरजा' (रजोगुणरहिता देवी)-से                                                                                                                                                                                                   | कुछ धर्मको और कुछ धर्मात्मा पुरुषोंको सौंप                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रेम किया। फिर वह अपना शरीर त्यागकर                                                                                                                                                                                                 | दिया।                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| महान् नदीके रूपमें परिणत हो गयी। आपकी                                                                                                                                                                                                | पूर्वसमयकी बात है, 'क्षमा'के साथ आप                                                                                                                                                                                                                                             |
| सत्कीर्तिस्वरूपिणी वह देवी नदीरूपमें अब भी                                                                                                                                                                                           | मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा                                                                                                                                                                                                                                 |
| विराजमान है। आपके औरस पुत्रके रूपमें उससे                                                                                                                                                                                            | अपना वह शरीर त्यागकर पृथ्वीपर चली गयी।                                                                                                                                                                                                                                          |
| समयानुसार सात समुद्र उत्पन्न हो गये। प्राणनाथ! आपने 'शोभा' से प्रेम किया। वह भी शरीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें चली गयी। तदनन्तर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने                                                                  | तदनन्तर उसका शरीर उत्तम गुणके रूपमें परिणत<br>हो गया था। फिर उसके शरीरका आपने<br>विभाजन किया और उसमेंसे कुछ-कुछ अंश<br>विष्णुको, वैष्णवोंको, धार्मिक पुरुषोंको, धर्मको,                                                                                                         |
| उस तेजको टुकड़े-टुकड़े करके वितरण कर                                                                                                                                                                                                 | दुर्बलोंको, तपस्वियोंको, देवताओं और पण्डितोंको                                                                                                                                                                                                                                  |
| दिया। रत्न, सुवर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियोंके मुखकमल,                                                                                                                                                                                 | दे दिया। प्रभो! इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी।                                                                                                                                                                                                                                 |
| राजा, पुष्पोंकी कलियाँ, पके हुए फल, लहलहाती                                                                                                                                                                                          | आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैं। आप सदा ही                                                                                                                                                                                                                                         |
| खेतियाँ, राजाओंके सजे-धजे महल, नवीन पात्र                                                                                                                                                                                            | उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते हैं।                                                                                                                                                                                                                                     |
| और दूध—ये सब आपके द्वारा उस शोभाके कुछ-कुछ भाग पा गये। मैंने आपको 'प्रभा'के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्यागकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर गयी। उस समय उसका शरीर अत्यन्त तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभाको आपने विभाजन करके जगह- | इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रोंवाली<br>राधाने भगवान् श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गङ्गासे<br>कुछ कहना चाहा। गङ्गा योगमें परमप्रवीण थीं।<br>योगके प्रभावसे राधाका मनोभाव उन्हें ज्ञात हो<br>गया। अतः बीच सभामें ही अन्तर्धान होकर वे<br>अपने जलमें प्रविष्ट हो गयीं। तब सिद्धयोगिनी |

| १५२ संक्षिप्त ब्रह्म                                  | ावैवर्तपुराण<br>                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| राधाने योगद्वारा इस रहस्यको जानकर सर्वत्र             | ज्योतिर्मय है। सम्पूर्ण कारणोंके भी ये कारण      |
| विद्यमान उन जलस्वरूपिणी गङ्गाको अञ्जलिसे              | हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नोंसे निर्मित दिव्य     |
| उठाकर पीना आरम्भ कर दिया। ऐसी स्थितिमें               | सिंहासनपर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवामें        |
| राधाका अभिप्राय पूर्ण योगसिद्धा गङ्गासे छिपा          | संलग्न होकर श्वेत चँवर डुला रहे थे। गोपियोंके    |
| नहीं रह सका। अतः वे भगवान् श्रीकृष्णकी                | नृत्यको देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुखमण्डल     |
| शरणमें जाकर उनके चरणकमलोंमें लीन हो गयीं।             | मुस्कानसे भरा था। प्राणोंसे भी अधिक प्रिय        |
| तब राधाने गोलोक, वैकुण्ठलोक तथा                       | थ्रीराधा इनके वक्ष:स्थलपर शोभा पा रही थीं।       |
| ब्रह्मलोक आदि सम्पूर्ण स्थानोंमें गङ्गाको खोजा;       | उनके दिये हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे।         |
| परंतु कहीं भी वह दिखायी नहीं दीं। उस समय              | ऐसे ये देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण     |
| सर्वत्र जलका नितान्त अभाव हो गया था।                  | रासमण्डलमें विराजमान थे।                         |
| कीचड़तक सूख गया था। जलचर जन्तुओंके मृत                | वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियोंने   |
| शरीरसे ब्रह्माण्डका कोई भी भाग खाली नहीं              | तपके प्रभावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये।     |
| रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनन्त,          | दिव्य दर्शनसे सबके मनमें अपार हर्ष हुआ। साथ      |
| धर्म, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि–समाज,      | ही आश्चर्यकी सीमा भी न रही। सभी परस्पर           |
| देवता, सिद्ध और तपस्वी—सभी गोलोकमें आये।              | एक-दूसरेको देखने लगे। तत्पश्चात् उन समस्त        |
| उस समय उनके कण्ठ, ओठ और तालू सूख                      | सज्जनोंने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत्प्रभु चतुरानन |
| गये थे। प्रकृतिसे परे सर्वेश भगवान् श्रीकृष्णको       | ब्रह्मासे निवेदन किया। ब्रह्माजी उनकी प्रार्थना  |
| सबने प्रणाम किया; क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके           | सुनकर विष्णुको दाहिने और महादेवको बायें          |
| परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभुका           | करके भगवान् श्रीकृष्णके निकट पहुँचे। उस          |
| स्वाभाविक गुण है। इन्हें वरका प्रवर्तक ही माना        | समय परम आनन्दस्वरूप श्रीकृष्ण और परम             |
| जाता है। ये परमप्रभु सम्पूर्ण गोप और गोपियोंके        | आनन्दस्वरूपिणी श्रीराधा साथ विराजमान थीं।        |
| समाजमें प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, | उसी समय ब्रह्माने रासमण्डलको केवल श्रीकृष्णमय    |
| निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और            | देखा। सबकी वेश-भूषा एक समान थी। सभी              |
| निरञ्जन कहा गया है। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके           | एक-जैसे आसनोंपर बैठे थे। द्विभुज श्रीकृष्णके     |
| लिये अपनी इच्छासे ये साकार रूपमें प्रकट हो            | रूपमें परिणत सभीने हाथोंमें मुरली ले रखी थी।     |
| जाते हैं। ये सत्त्वस्वरूप, सत्येश, साक्षीरूप और       | वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके                |
| सनातनपुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत्में दूसरा कोई          | मुकुटमें मोरके पंख थे। कौस्तुभमणिसे वे सभी       |
| शासक नहीं है। अतएव इन पूर्णब्रह्म परमेश्वर            | परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज,             |
| भगवान् श्रीकृष्णको उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित         | अवस्था और प्रभासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त        |
| देवताओंने प्रणाम करके स्तवन आरम्भ कर                  | कमनीय विग्रह परम शान्त था। सभी परिपूर्णतम        |
| दिया। भक्तिके कारण उनके कंधे झुक गये थे।              | थे और सबमें सभी शक्तियाँ संनिहित थीं। उन्हें     |
| उनकी वाणी गद्गद हो गयी थी। आँखोंमें आँसू              | देखकर कौन सेवक हैं और कौन सेव्य—इस               |
| भर आये थे। उनके सभी अङ्गोंमें पुलकावली                | बातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा सफल नहीं हो सके।    |
| छायी थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान्                | क्षणभरमें ही भगवान् श्रीकृष्ण तेज:स्वरूप         |
| श्रीकृष्णको स्तुति को। इन सर्वेश प्रभुका विग्रह       | हो जाते और तुरंत आसनपर बैठे हुए भी दिखायी        |

कमलोद्भव ब्रह्माका मुख मुस्कानसे भर गया। फिर तो वे सम्पूर्ण देवता, जो सबकी आराध्या

तथा भगवान् श्रीकृष्णसे भी सुपूजिता हैं, उन

नारद! भगवान् श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर

पड़ने लगते। एक ही क्षणमें उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्माको दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षणमें ब्रह्माजीने देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसनपर बैठे दीख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान् श्रीकृष्णने राधाका रूप धारण कर लिया है और राधाने श्रीकृष्णका। कौन स्त्रीके वेषमें है और कौन पुरुषके वेषमें - विधाता इस रहस्यको समझ न सके। तब ब्रह्माजीने अपने हृदयरूपी कमलपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान किया।

ध्यान-चक्षुसे भगवान् दीख गये। अतः अनेक प्रकारसे परिहार करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात् भगवान्की आज्ञासे उन्होंने अपनी आँखें मूँद लीं। फिर देखा तो श्रीराधाको वक्ष:स्थलपर बैठाये हुए भगवान् श्रीकृष्ण आसनपर अकेले ही विराजमान हैं। इन्हें पार्षदोंने घेर रखा है। झुंड-की-झुंड गोपियाँ इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओंने परम प्रभु भगवान्का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा, सब कुछ जाननेमें कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपित परब्रह्म

भगवान् श्रीकृष्णने उपस्थित देवताओंका अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान् श्रीकृष्ण बोले—ब्रह्मन्! आपकी कुशल हो, यहाँ आइये। मैं समझ गया, आप सभी महानुभाव गङ्गाको ले जानेके लिये यहाँ

पधारे हैं; परंतु इस समय यह गङ्गा शरणार्थी बनकर मेरे चरणकमलोंमें छिपी है। कारण, वह मेरे पास बैठी थी। राधाजी उसे देखकर पी

जानेके लिये उद्यत हो गयीं। तब वह चरणोंमें

भगवती राधाकी स्तुति करनेमें संलग्न हो गये! भक्तिके कारण अत्यन्त विनीत होकर ब्रह्माजीने अपने चारों मुखोंसे राधाजीकी स्तुति की। चारों वेदोंके प्रणेता चतुरानन ब्रह्माने भगवती राधाका इस प्रकार स्तवन किया।

A STANDARD OF THE STANDARD OF ब्रह्माजी बोले—देवी! यह गङ्गा आपके

तथा भगवान् श्रीकृष्णके श्रीअङ्गसे समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रासमण्डलमें पधारे थे। शंकरके संगीतने आपको मुग्ध कर दिया था।

उसी अवसरपर यह द्रवरूपमें प्रकट हो गयी। अत: आप तथा श्रीकृष्णके अङ्गसे समुत्पन्न होनेके कारण यह आपकी प्रिय पुत्रीके समान शोभा पानेवाली गङ्गा आपके मन्त्रोंका अभ्यास

करके उपासना करे। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिये। फलस्वरूप वैकुण्ठाधिपति चतुर्भुज भगवान् श्रीहरि इसके पति हो जायँगे। साथ ही अपनी एक कलासे यह भूमण्डलपर भी पधारेगी और वहाँ भगवान्के अंश क्षारसमुद्रको इसका

आकर ठहर गयी। मैं आपलोगोंको उसे सहर्ष पति बननेका सुअवसर प्राप्त होगा। माता! यह दे दूँगा; परंतु आप पहले उसको निर्भय बनानेका गङ्गा जैसे गोलोकमें है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १५४ चाहिये। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोकादिकी सृष्टि सदाके लिये आपकी पुत्री है। करो। अपने ब्रह्माण्डकी भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात् गङ्गा वहाँ जायगी। इसी प्रकार नारद! ब्रह्माकी इस प्रार्थनाको सुनकर भगवती राधा हँस पडीं। उन्होंने ब्रह्माजीकी सभी बातोंको मैं अन्य ब्रह्माण्डोंमें भी इस सृष्टिके अवसरपर स्वीकार कर लिया। तब गङ्गा श्रीकृष्णके चरणके ब्रह्मादि लोकोंकी रचनाका प्रयत्न करता हूँ। अब अँगुठेके नखाग्रसे निकलकर वहीं विराजमान हो तुम देवताओंके साथ यहाँसे शीघ्र पधारो। बहुत गयी। सब लोगोंने उसका सम्मान किया। फिर समय व्यतीत हो गया; तुमलोगोंमें कई ब्रह्मा समाप्त हो गये और कितने अभी होंगे भी। जलस्वरूपा गङ्गासे उसकी अधिष्ठात्री देवी जलसे निकलकर परम शान्त विग्रहसे शोभा पाने लगी। मुने! इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधाके प्राणपति भगवान् श्रीकृष्ण अन्तः पुरमें चले गये। ब्रह्माने गङ्गाके उस जलको अपने कमण्डल्में रख लिया। भगवान् शंकरने उस जलको अपने ब्रह्मा प्रभृति देवता वहाँसे चलकर यत्नपूर्वक पुनः मस्तकपर स्थान दिया। तत्पश्चात् कमलोद्भव ब्रह्माने सृष्टि करनेमें तत्पर हो गये। फिर तो गोलोक, गङ्गाको 'राधा-मन्त्र' की दीक्षा दी। साथ ही वैकुण्ठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र राधाके स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यानकी विधि भी जिस-जिस स्थानमें गङ्गाको रहनेके लिये भी बतलायी। ये सभी अनुष्ठानक्रम सामवेदकथित परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णने आज्ञा दी थी, थे। गङ्गाने इन नियमोंके द्वारा राधाकी पूजा करके उस-उस स्थानके लिये उसने प्रस्थान कर दिया। वैकुण्ठके लिये प्रस्थान किया। भगवान् श्रीहरिके चरणकमलसे गङ्गा प्रकट हुई, इसलिये उसे लोग 'विष्णुपदी' कहने लगे। मुने! लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और विश्वपावनी तुलसी—ये चारों देवियाँ भगवान् नारायणकी ब्रह्मन्! इस प्रकार गङ्गाके इस उत्तम उपाख्यानका पितयाँ हैं। तत्पश्चात् परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णने वर्णन कर चुका। इस सारगर्भित प्रसङ्गसे सुख हँसकर ब्रह्माको दुर्बोध एवं अपरिचित सामयिक और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुन: तुम्हें बातें बतलायीं। क्या सुननेकी इच्छा है? भगवान् श्रीकृष्णने कहा — ब्रह्मन्! तुम नारदने कहा—भगवन्! लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गाको स्वीकार करो। विष्णो! महेश्वर! विधाता! गङ्गा और जगत्को पावन बनानेवाली तुलसी-मैं समयकी स्थितिका परिचय कराता हूँ; आपको ये चारों देवियाँ भगवान् नारायणकी ही प्रिया हैं। ध्यान देकर सुनना चाहिये। तुमलोग तथा अन्य यह प्रसङ्ग तथा गङ्गाके वैकुण्ठको जानेकी बात जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ मैं आपसे सुन चुका; परंतु गङ्गा विष्णुकी पत्नी आये हुए हैं, इन्हींको जीवित समझना चाहिये; कैसे हुई, यह वृत्तान्त सुननेका सुअवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपया सुनाइये। क्योंकि गोलोकमें कालके चक्रका प्रभाव नहीं भगवान् नारायण बोले—नारद! जब गङ्गा पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होनेके कारण सारा विश्व जलार्णवमें डूब गया है। विविध ब्रह्माण्डोंमें वैकुण्ठमें चली गयी, तब थोड़ी देरके बाद रहनेवाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे जगत्की व्यवस्था करनेवाले ब्रह्मा भी उसके इस समय मुझमें विलीन हो गये हैं। ब्रह्मन्! साथ ही वैकुण्ठ पहुँचे और जगत्प्रभू भगवान् केवल वैकुण्ठको छोड़कर और सब-का-सब श्रीहरिको प्रणाम करके कहने लगे।

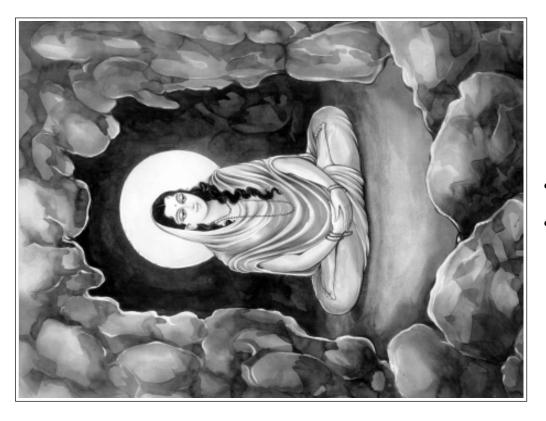



संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १५६ ब्रह्माजीने कहा—भगवन्! श्रीराधा और निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्रीकृष्ण स्वयं दो श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई ब्रह्मद्रवरूपिणी गङ्गा भागोंमें विभक्त हुए। आधेसे तो दो भुजाधारी इस समय एक सुशीला देवीके रूपमें विराजमान श्रीकृष्ण बने रहे और उनका आधा अङ्ग आप है। दिव्य यौवनसे सम्पन्न होनेके कारण उसका चतुर्भुज श्रीहरिके रूपमें प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके वामाङ्गसे आविर्भृत शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं श्रीराधा भी दो रूपोंमें परिणत हुईं। दाहिने अंशसे

सत्त्वस्वरूपिणी उस देवीमें क्रोध और अहंकार लेशमात्रके लिये भी नहीं हैं। श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुई वह गङ्गा उन्हें छोड़ किसी दूसरेको

पति नहीं बनाना चाहती। किंतु परम तेजस्विनी

राधा ऐसा नहीं चाहती। वह मानिनी राधा इस गङ्गाको पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानीके साथ यह परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें

प्रविष्ट हो गयी, इसीसे रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्माण्डगोलकको देखकर मैं गोलोकमें गया। सर्वान्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त नियमानुसार गङ्गाके पुष्प एवं चन्दनसे चर्चित जाननेके लिये वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका कर-कमलको ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गये। जो गङ्गा पृथ्वीपर पधार

अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके नखाग्रसे इसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधाकी पूजाके मन्त्र याद कराये। इसके जलसे ब्रह्माण्ड-गोलकको पूर्ण कराया। तदनन्तर राधा और

श्रीकृष्णके चरणोंमें मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभो! आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गङ्गाको आप अपनी पत्नी बना लीजिये। देवेश! आप पुरुषोंमें रत्न हैं। इस साध्वी

देवीको स्त्रियोंमें रत्न माना जाता है। जिनमें सत्-असत्का पूर्ण ज्ञान है, वे पण्डितपुरुष भी इस

प्रकृतिका अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियाँ भी उसीकी कलाएँ हैं। केवल आप भगवान् श्रीहरि ही उस प्रकृतिसे परे

विष्णुप्रिया गङ्गाने सरस्वतीको भारतवर्षमें जानेका शाप दे दिया था। मुने! इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान् श्रीहरिकी गङ्गासहित तीन पितयाँ हैं।

तो वे स्वयं रहीं और उनके वामांशसे लक्ष्मीका

प्राकट्य हुआ। अतएव यह गङ्गा आपको ही

वरण करना चाहती है; क्योंकि आपके श्रीविग्रहसे

ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुषकी भाँति

भगवान् श्रीहरिके पास गङ्गाको बैठा दिया और वे

वहाँसे चल पडे। फिर तो स्वयं श्रीहरिने विवाहके

चुकी थी, वह भी समयानुसार अपने उस स्थानपर

पुन: आ गयी। यों भगवान्के चरणकमलसे प्रकट

होनेके कारण इस गङ्गाकी 'विष्णुपदी' नामसे प्रसिद्धि हुई। गङ्गाके प्रति सरस्वतीके मनमें जो

डाह था, वह निरन्तर बना रहा। गङ्गा सरस्वतीसे

कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अन्तमें ऊबकर

बादमें तुलसीको भी प्रिय पत्नी बननेका सौभाग्य

मुने! इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने

स्त्री-पुरुष दोनों एक ही अङ्ग हैं।

प्राप्त हो गया। अतएव तुलसीसहित ये चार प्रेयसी पितयाँ कही गयी हैं। (अध्याय ११-१२)

### तुलसीके कथा-प्रसङ्गमें राजा वृषध्वजका चरित्र-वर्णन

नारदजीने पूछा—प्रभो! साध्वी तुलसी साध्वी देवीने किसके कुलको पवित्र किया था भगवान् श्रीहरिकी पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म तथा इसके माता-पिता कौन थे? किस तपस्याके कहाँ हुआ था और पूर्वजन्ममें यह कौन थी ? इस प्रभावसे प्रकृतिके अधिष्ठाता भगवान् श्रीहरि इसे

स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान्

शिवमें ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाववाले

बिलकुल नि:स्पृह हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवीको वृक्ष क्यों होना पड़ा और

पतिरूपसे प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो

प्रकृतिखण्ड

यह परम तपस्विनी देवी कैसे असूरके चंगुलमें फँस गयी ? सम्पूर्ण संदेहोंको दूर करनेवाले प्रभो!

आप मेरे इस संशयको मिटानेकी कृपा करें। **भगवान् नारायण कहते हैं**—नारद!

दक्षसावर्णि नामसे प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मन् हो गये हैं। भगवान् विष्णुके अंशसे प्रकट ये मन्

परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्तिसे सम्पन्न तथा

श्रीहरिके प्रति अटूट श्रद्धा रखनेवाले थे। इनके पुत्रका नाम था ब्रह्मसावर्णि। उनका भी अन्त:-करण स्वच्छ था। उनके मनमें धार्मिक भावना थी और भगवान् श्रीहरिपर वे श्रद्धा रखते थे।

ब्रह्मसावर्णिके पुत्र धर्मसावर्णि नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनकी इन्द्रियाँ सदा वशमें रहती थीं और मन श्रीहरिकी उपासनामें निरत रहता था। धर्मसावर्णिसे इन्द्रियनिग्रही एवं परम भक्त रुद्रसावर्णि पुत्ररूपमें

प्रकट हुए। इन रुद्रसावर्णिके पुत्रका नाम देवसावर्णि हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देवसावर्णिके पुत्रका नाम इन्द्रसावर्णि था। फिर भगवान् विष्णुके अनन्य उपासक इन इन्द्रसावर्णिसे वृषध्वजका जन्म हुआ। भगवान् शंकरमें इस वृषध्वजकी

असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान् शंकर इसके यहाँ बहुत कालतक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान् शंकरका स्नेह पुत्रसे भी बढकर था। राजा वृषध्वजकी भगवान् नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती—इनमें किसीके प्रति श्रद्धा नहीं थी।

उसने सम्पूर्ण देवताओंका पूजन त्याग दिया था। अभिमानमें चूर होकर वह भाद्रपदमासमें महालक्ष्मीकी पूजामें विघ्न उपस्थित किया करता था। माघकी शुक्ल पञ्चमीके दिन समस्त देवता

सरस्वतीकी विस्तृतरूपसे पूजा करते थे; परंतु

राजा वृषध्वजको देखकर सूर्यने उसे शाप दे दिया—'राजन्! तेरी श्री नष्ट हो जाय!' भक्तपर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान् शंकर हाथमें त्रिशूल उठाकर सूर्यपर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यपजीके साथ

ब्रह्माजीकी शरणमें गये। शंकर त्रिशूल लिये ब्रह्मलोकको चल दिये। ब्रह्माको भी शंकरजीका भय था, अतएव उन्होंने सूर्यको आगे करके वैकुण्ठकी यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावोंने सर्वेश भगवान् नारायणकी शरण ग्रहण की।

तीनोंने मस्तक झुकाकर भगवान् श्रीहरिको प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका सम्पूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान् नारायणने कृपापूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा—'भयभीत देवताओ! स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्तिके अवसरपर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ-कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथमें चक्र

ब्रह्मारूपसे सदा संसारकी सृष्टि करता हूँ और शंकररूपसे संहार। मैं ही शिव हूँ। तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालनकी व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओ!

लिये तुरंत वहीं पहुँचकर उनकी रक्षा करता हूँ\*।

देवो! मैं अखिल जगत्का कर्ता-भर्ता हूँ। मैं ही

तुम्हारा कल्याण हो; जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आजसे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान्

\* स्मरन्ति ये यत्र तत्र मां विपत्तौ भयान्विताः। तांस्तत्र गत्वा रक्षामि चक्रहस्तस्त्वरान्वितः॥ (प्रकृतिखण्ड १३। २०)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १५८ शंकर सत्पुरुषोंके स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और

भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तोंके अधीन रहते हैं। ब्रह्मन्! सुदर्शनचक्र और भगवान्

शंकर-ये दोनों मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय

हैं। ब्रह्माण्डमें इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहें तो लीलापूर्वक करोड़ों

सूर्योंको प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओंके निर्माणकी भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान् शंकरके लिये कोई भी कार्य असाध्य नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन-रात मेरे ही ध्यानमें लगे रहते

हैं। अपने पाँच मुखोंसे मेरे मन्त्रोंका जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव-सा बन गया है। मैं भी रात-दिन इनके कल्याणकी चिन्तामें ही लगा रहता हूँ; क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवामें तत्पर रहता हूँ\*—यह

मेरा नियम है।' इतनेमें भगवान् शंकर भी वहाँ पहुँच गये। उनके हाथमें त्रिशूल था। वे वृषभपर आरूढ थे और आँखें रक्तकमलके समान लाल थीं। वहाँ पहुँचते ही वे वृषभसे उतर पड़े और भक्तिविनम्र

होकर उन्होंने शान्तस्वरूप परात्पर प्रभु लक्ष्मीकान्त भगवान् नारायणको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान् श्रीहरि रत्नमय सिंहासनपर

विराजमान थे। रत्ननिर्मित अलङ्कारोंसे उनका श्रीविग्रह सुशोभित था। किरीट, कुण्डल, चक्र और वनमालासे वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघके समान उनकी श्याम कान्ति थी।

उनका परम सुन्दर विग्रह चार भुजाओंसे सुशोभित था और चार भुजावाले अनेक पार्षद

\* ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्॥

स्वच्छ चँवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे।

नारद! उनका सम्पूर्ण अङ्ग दिव्य चन्दनोंसे

अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकारके भूषण और

पीताम्बर धारण किये हुए थे। लक्ष्मीका दिया

हुआ ताम्बूल उनके मुखमें शोभा पा रहा था। ऐसे

प्रभुको देखकर भगवान् शंकरका मस्तक उनके

चरणोंमें झुक गया। ब्रह्माने शंकरको प्रणाम किया

तथा अत्यन्त डरते हुए सूर्य भी शंकरको प्रणाम

करने लगे। कश्यपने अतिशय भक्तिके साथ

स्तुति और प्रणाम किया। तदनन्तर भगवान् शिव

सर्वेश्वर श्रीहरिकी स्तुति करके एक सुखमय

आसनपर विराज गये। विष्णु-पार्षदोंने श्वेत चॅंवर

डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्गका श्रम दूर हो गया, तब भगवान् श्रीहरिने अमृतके समान अत्यन्त मनोहर एवं मधुर वचन कहा।

भगवान् विष्णु बोले—महादेव! यहाँ कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोधका कारण बताइये?

महादेवने कहा — भगवन्! राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणोंसे भी बढ़कर

प्रिय मानता हूँ। सूर्यने उसे शाप दे दिया है—यही मेरे क्रोधका कारण है। जब मैं अपने कृपापात्र

पुत्रके शोकसे प्रभावित होकर सूर्यको मारनेके लिये तैयार हुआ, तब वह ब्रह्माकी शरणमें चला

वचनसे भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उनपर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं

प्रकृतिखण्ड

डाल सकते। वे जरा और मृत्युसे सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवन्! शरणागतिका फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहँ ? आपका स्मरण

करते ही मनुष्य सदाके लिये अभय एवं मङ्गलमय बन जाते हैं। परंतु जगत्प्रभो! अब मेरे उस भक्तकी जीवनचर्या कैसे चलेगी-यह बतानेकी

गया और इस समय ब्रह्मासहित उसने आपकी

शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा

कृपा कीजिये; क्योंकि सूर्यके शापसे उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने-समझनेकी शक्ति भी तनिक-सी नहीं रह गयी है। भगवान् विष्णु बोले—शम्भो! दैवकी प्रेरणासे बहुत समय बीत गया। इक्कीस युग

समाप्त हो गये। यद्यपि वैकुण्ठमें अभी आधी घडीका समय बीता है। अत: अब आप शीघ्र अपने स्थानपर पधारिये। किसीसे भी न रुकनेवाले अत्यन्त भयंकर कालने इस समय वृषध्वजको

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! धर्मध्वज और कुशध्वज—इन दोनों नरेशोंने कठिन तपस्याद्वारा

भगवती लक्ष्मीकी उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथको प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मीके वर-प्रसादसे उन्हें पुन: पृथ्वीपित होनेका सौभाग्य

प्राप्त हो गया। वे दोनों धनवान् और पुत्रवान् हो गये। कुशध्वजकी परम साध्वी भार्याका नाम मालावती था। समयानुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मीका अंश थी। वह भूमिपर

पैर रखते ही ज्ञानसे सम्पन्न हो गयी। उस कन्याने

जन्म लेते ही सुतिकागृहमें स्पष्ट स्वरसे वेदके

भी उनके हाथमें नहीं है। एकमात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनका उद्देश्य बन गया है। अत: उनकी भार्याओंके उदरसे भगवती लक्ष्मी अपनी एक कलासे प्रकट होंगी। तब वे दोनों

नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न हो जायँगे। शम्भो! अब आपके सेवक वृषध्वजका शरीर नहीं रहा। अत: आप यहाँसे पधार सकते हैं। देवताओ! अब आपलोग भी जानेका कष्ट करें। नारद! इस प्रकार कहकर भगवान् श्रीहरि

लक्ष्मीके सहित सभासे उठे और अन्त:पुरमें चले गये। देवताओंने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करनेके विचारसे चल पड़े। (अध्याय १३)

#### वेदवतीकी कथा, इसी प्रसङ्गमें भगवान् रामके चरित्रका एक अंश-कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त

मन्त्रोंका उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गयी। इसलिये विद्वान् पुरुष उसे 'वेदवती' कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्याने स्नान किया

और तपस्या करनेके विचारसे वह वनकी ओर चल दी। भगवान् नारायणके चिन्तनमें तत्पर

रहनेवाली उस देवीको प्राय: सभीने रोका; परंतु उसने किसीकी भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मन्वन्तरतक पुष्करक्षेत्रमें तपस्या

करती रही। उसका तप अत्यन्त कठिन था तो भी लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यन्त तपोनिष्ठ रहनेपर भी उसका शरीर हृष्ट-पृष्ट बना रहा। उसमें

| १६० संक्षिप्त ब्रह्म                                 | विवर्तपुराण                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नवयौवनसे सम्पन्न             | 'दुरात्मन्! तू मेरे लिये ही अपने बन्धु-बान्धवोंके |
| बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी             | साथ कालका ग्रास बनेगा; क्योंकि तूने कामभावसे      |
| सुनायी पड़ी—'सुन्दरि! दूसरे जन्ममें भगवान्           | मुझे स्पर्श कर लिया है; अत: अब मैं इस             |
| श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी | शरीरको त्याग देती हूँ; देख ले।'                   |
| बड़ी कठिनतासे जिनकी उपासना कर पाते हैं,              | देवी वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहीं                 |
| उन्हीं परम प्रभुको स्वामी बनानेका सौभाग्य तुम्हें    | योगद्वारा अपने शरीरका त्याग कर दिया। तब           |
| प्राप्त होगा।'                                       | रावणने उसका मृत शरीर गङ्गामें डाल दिया और         |
| मुने! यह आकाशवाणी सुननेके पश्चात् रुष्ट              | मनमें इस प्रकार चिन्ता करते हुए घरकी ओर           |
| हो वह कन्या गन्धमादन पर्वतपर चली गयी और              | प्रयाण किया—'अहो! मैंने यह कैसी अद्भुत            |
| वहाँ पहलेसे भी अधिक कठोर तप करने लगी।                | घटना देखी? यह मैंने क्या कर डाला?'—इस             |
| वहाँ चिरकालतक तप करके विश्वस्त हो वहीं               | प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवीके         |
| रहने लगी। एक दिन वहाँ उसे अपने सामने                 | देहत्यागको याद करके रावण बहुत विषाद               |
| दुर्निवार रावण दिखायी पड़ा। वेदवतीने अतिथि–          | करने लगा। मुने! वह देवी साध्वी वेदवती             |
| धर्मके अनुसार पाद्य, परम स्वादिष्ट फल और             | दूसरे जन्ममें जनककी कन्या हुई और उस               |
| शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण                  | देवीका नाम सीता पड़ा; जिसके कारण रावणको           |
| बड़ा पापिष्ठ था। फल खानेके पश्चात् वह                | मृत्युका मुख देखना पड़ा था। वेदवती बड़ी           |
| वेदवतीके समीप जा बैठा और पूछने लगा—                  | तपस्विनी थी। पूर्वजन्मकी तपस्याके प्रभावसे        |
| 'कल्याणी! तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी              | स्वयं भगवान् श्रीराम उसके पति हुए। ये राम         |
| हुई हो?' वह देवी परम सुन्दरी थी। उस साध्वी           | साक्षात् परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। देवी वेदवतीने    |
| कन्याके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी                | घोर तपस्याके द्वारा आराधना करके इन                |
| रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावणका हृदय              | जगदीश्वरको पतिरूपमें प्राप्त किया था। वह          |
| विकारसे संतप्त हो गया। वह वेदवतीको हाथसे             | साक्षात् रमा थी। सीतारूपसे विराजमान उस            |
| खींचकर उसका शृंगार करनेको उद्यत हुआ।                 | सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक भगवान् श्रीरामके      |
| रावणकी इस कुचेष्टाको देखकर उस साध्वीका               | साथ सुख भोगा। उसे पूर्वजन्मकी बातें स्मरण         |
| मन क्रोधसे भर गया। उसने रावणको अपने                  | थीं, फिर भी पूर्वसमयमें तपस्यासे जो कष्ट हुआ      |
| तपोबलसे इस प्रकार स्तम्भित कर दिया कि वह             | था, उसपर उसने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान            |
| जडवत् होकर हाथों एवं पैरोंसे निश्चेष्ट हो गया।       | सुखके सामने उसने सम्पूर्ण पूर्वक्लेशोंकी स्मृतिका |
| कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमता नहीं रह              | त्याग कर दिया था। श्रीराम परम गुणी, समस्त         |
| गयी। ऐसी स्थितिमें उसने मन-ही-मन उस                  | सुलक्षणोंसे सम्पन्न, रसिक, शान्त-स्वभाव, अत्यन्त  |
| कमललोचना देवीके पास जाकर उसका मानस                   | कमनीय तथा स्त्रियोंके लिये साक्षात् कामदेवके      |
| स्तवन किया। शक्तिकी उपासना विफल नहीं                 | समान सुन्दर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवतीने      |
| होती, इसे सिद्ध करनेके विचारसे देवी                  | ऐसे मनोऽभिलषित स्वामीको प्राप्त किया। कुछ         |
| वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और परलोकमें             | कालके पश्चात् रघुकुलभूषण, सत्यसंध भगवान्          |
| उसकी स्तुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर            | श्रीराम पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वनमें     |
| लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया—                     | पधारे। वे सीता और लक्ष्मणके साथ समुद्रके          |

| प्रकृति                                         | खण्ड १६१                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| समीप ठहरे थे। वहाँ ब्राह्मणरूपधारी अग्निसे      | गया। यह मारीच पूर्वजन्ममें वैकुण्ठधामके द्वारपर   |
| उनकी भेंट हुई। भगवान् रामको दुःखी देखकर         | वहाँके द्वारपाल जय और विजयका किंकर था             |
| विप्ररूपधारी अग्निका मन संतप्त हो उठा। तब       | तथा वहीं रहता था। वह बड़ा बलवान् था।              |
| सर्वथा सत्यवादी उन अग्निदेवने सत्यप्रेमी भगवान् | उसका नाम था 'जित'। सनकादिकोंके शापसे              |
| रामसे ये सत्यमय वचन कहे।                        | जय-विजयके साथ वह भी राक्षस-योनिमें आ              |
| <b>ब्राह्मणवेषधारी अग्निने कहा</b> —भगवन्! मेरी | गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और              |
| कुछ प्रार्थना सुनिये। श्रीराम! यह सीताके हरणका  | वह उन द्वारपालोंके पहले ही वैकुण्ठके द्वारपर      |
| समय उपस्थित है। ये मेरी माँ हैं; इन्हें मेरे    | पहुँच गया।                                        |
| संरक्षणमें रखकर आप छायामयी सीताको अपने          | तदनन्तर 'हा लक्ष्मण' इस कष्टभरे शब्दको            |
| साथ रखिये; फिर अग्निपरीक्षाके समय इन्हें मैं    | सुनकर सीताने लक्ष्मणको रामके पास जानेके           |
| आपको लौटा दूँगा। परीक्षा-लीला भी हो जायगी।      | लिये प्रेरित किया। लक्ष्मणके चले जानेपर रावण      |
| इसी कार्यके लिये मुझे देवताओंने यहाँ भेजा है।   | सीताका अपहरण कर खेल-ही-खेलमें लङ्काकी             |
| मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात् अग्नि हूँ।          | ओर चल दिया। उधर लक्ष्मणको वनमें देखकर             |
| भगवान् श्रीरामने अग्निकी बात सुनकर              | राम विषादमें डूब गये। वे उसी क्षण अपने            |
| लक्ष्मणको बताये बिना ही व्यथित-हृदयसे अग्निके   | आश्रमपर गये और सीताको वहाँ न देख विलाप            |
| प्रस्तावको मान लिया। नारद! उन्होंने सीताको      | करने लगे। फिर, सीताको खोजते हुए वे बारंबार        |
| अग्निके हाथों सौंप दिया। तब अग्निने योगबलसे     | वनमें चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद                |
| मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण          | गोदावरी नदीके तटपर उन्हें जटायुद्वारा सीताका      |
| साक्षात् सीताके समान ही थे। अग्निदेवने उसे      | समाचार मिला। तब वानरोंको अपना सहायक               |
| रामको दे दिया। मायासीताको साथ ले वे आगे         | बनाकर उन्होंने समुद्रमें पुल बाँधा। उसके द्वारा   |
| बढ़े। इस गुप्त रहस्यको प्रकट करनेके लिये        | लङ्कामें पहुँचकर उन रघुश्रेष्ठने अपने बाणसे       |
| भगवान् रामने उसे मना कर दिया। यहाँतक कि         | बन्धु-बान्धवोंसहित रावणका वध कर डाला।             |
| लक्ष्मण भी इस रहस्यको नहीं जान सके; फिर         | तत्पश्चात् उन्होंने सीताकी अग्निपरीक्षा करायी।    |
| दूसरेकी तो बात ही क्या है ? इसी बीच भगवान्      | अग्निदेवने उसी क्षण वास्तविक सीताको भगवान्        |
| रामने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीताने उस           | रामके सामने उपस्थित कर दिया। तब छायासीताने        |
| मृगको लानेके लिये भगवान् रामसे अनुरोध           | अत्यन्त नम्र होकर अग्निदेव और भगवान् श्रीराम—     |
| किया। भगवान् राम उस वनमें जानकीकी रक्षाके       | दोनोंसे कहा—'महानुभावो! अब मैं क्या करूँगी,       |
| लिये लक्ष्मणको नियुक्त करके स्वयं मृगको         | सो बतानेकी कृपा कीजिये।'                          |
| मारनेके लिये चले। उन्होंने बाणसे उसे मार        | तब भगवान् श्रीराम और अग्निदेव बोले—               |
| गिराया। मरते समय उस मायामृगके मुखसे 'हा         | देवी! तुम तप करनेके लिये अत्यन्त पुण्यप्रद        |
| लक्ष्मण!'—यह शब्द निकला। फिर सामने श्रीरामको    | पुष्करक्षेत्रमें चली जाओ। वहीं रहकर तपस्या        |
| देख उनका स्मरण करते हुए उसने सहसा प्राण         | करना। इसके फल्स्वरूप तुम्हें स्वर्गलक्ष्मी बननेका |
| त्याग दिये। मृगका शरीर त्यागकर वह दिव्य         | सुअवसर प्राप्त होगा।                              |
| देहसे सम्पन्न हो गया और रत्निर्मित दिव्य        | भगवान् श्रीराम और अग्निदेवके वचन                  |
| विमानपर सवार होकर वैकुण्ठधामको चला              | सुनकर छायासीताने पुष्करक्षेत्रमें जाकर तप         |

आरम्भ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत यही प्रार्थना कर रही थी कि 'भगवान् त्रिलोचन! मुझे पति प्रदान कीजिये।' यही शब्द उसके लम्बे कालतक चलती रही। इसके बाद उसे मुँहसे पाँच बार निकले। भगवान् शंकर परम स्वर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छायासीता राजा द्रुपदके यहाँ रसिक हैं। छायासीताकी यह प्रार्थना सुनकर वे यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई। उसका नाम 'द्रौपदी' मुस्कराते हुए बोले—'तुम्हें पाँच पति मिलेंगे।' पडा और पाँचों पाण्डव उसके पतिदेव हुए। नारद! इस प्रकार त्रेताकी जो छायासीता थी, इस प्रकार सत्ययुगमें वही कल्याणी वेदवती वही द्वापरमें द्रौपदी बनी और पाँचों पाण्डव कुशध्वजकी कन्या, त्रेतायुगमें छायारूपसे सीता उसके पति हुए। यह सब जो बीचकी बातें थीं, बनकर भगवान् श्रीरामकी सहचरी तथा द्वापरमें सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था, वह सुनो।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

द्रपदकुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे 'त्रिहायणी' कहा गया है। तीनों युगोंमें यह विद्यमान रही है। नारदजीने पूछा—संदेहोंके निराकरण करनेमें परम कुशल मुनिवर! द्रौपदीके पाँच पति कैसे हुए? मेरे मनकी यह शङ्का मिटानेकी कृपा करें।

१६२

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! जब लङ्कामें वास्तविक सीता भगवान् श्रीरामके पास विराजमान हो गयी, तब रूप और यौवनसे शोभा

पानेवाली छायासीताकी चिन्ताका पार न रहा। वह भगवान् श्रीराम और अग्निदेवके आज्ञानुसार भगवान् शंकरकी उपासनामें तत्पर हो गयी। पति प्राप्त करनेके लिये व्यग्न होकर वह बार-बार

### भगवती तुलसीके प्रादुर्भावका प्रसङ्ग

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! धर्मध्वजकी पत्नीका नाम माधवी था। वह

राजाके साथ गन्धमादन पर्वतपर सुन्दर उपवनमें

आनन्द करती थी। यों दीर्घकाल बीत गया,

किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता, कब रात। तदनन्तर राजा धर्मध्वजके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हास-विलाससे विलग होना चाहा; परंतु माधवी

अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी उसे

गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढता और

अयोध्या भारतवर्षमें है। ग्यारह हजार वर्षीतक भगवान् श्रीरामने वहाँ राज्य किया। तत्पश्चात् वे समस्त पुरवासियोंसहित वैकृण्ठधामको पधारे। लक्ष्मीके अंशसे प्रादुर्भृत जो वेदवती थी, वह लक्ष्मीके विग्रहमें विलीन हो गयी। इस

प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रभावसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वजकी कन्याका प्रसङ्ग कहता हुँ, सुनो।

(अध्याय १४)

भगवान् रामने लङ्कामें मनोहारिणी सीताको

पा जानेके पश्चात् वहाँका राज्य विभीषणको

सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गये।

उसकी शोभा बढाता रहा। नारद! कार्तिककी

पूर्णिमाके दिन उसके गर्भसे एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रहका संयोग था। ऐसे योगसे सम्पन्न शुक्रवारके दिन देवी माधवीने

लक्ष्मीके अंशसे प्रादुर्भूत उस कन्याको जन्म दिया। कन्याका मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद्-ऋतुकी पूर्णिमाका चन्द्रमा हो। नेत्र शरत्कालीन

प्रफुल्ल कमलके समान सुन्दर थे। अधर पके हुए बिम्बाफलकी तुलना कर रहे थे। मनको अङ्ग गरम रहते थे और उष्णकालमें वह शीतलाङ्गी बनी रहती थी। वह सदा सोलह वर्षकी किशोरी जान पड़ती थी। उसके सुन्दर केश ऐसे थे मानो वटवृक्षको घेरकर शोभा पानेवाले बरोह हों। उसकी कान्ति पीले

चम्पकको तुलना कर रही थी। वह असंख्य

सुन्दरियोंमें एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसीके साथ तुलना करनेमें असमर्थ

हो जाते थे; अतएव विद्वान् पुरुषोंने उसका नाम 'तुलसी' रखा। भूमिपर पधारते ही वह

ऐसी सुयोग्या बन गयी, मानो साक्षात् प्रकृति

देवी ही हो।

मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ और पैरके तलवे लाल थे। उसकी नाभि गहरी थी।

शीतकालमें सुख देनेके लिये उसके सम्पूर्ण

सब लोगोंके मना करनेपर भी उसने तपस्या करनेके विचारसे बदरीवनको प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घकालतक कठिन तपस्या करती

रही। उसके मनका निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान् नारायण मेरे स्वामी हों। ग्रीष्मकालमें

वह पञ्चाग्नि तपती और जाड़ेके दिनोंमें जलमें

रहकर तपस्या करती। वर्षा-ऋतुमें वह वृष्टिकी

धाराका वेग सहन करती हुई खुले मैदानमें आसन

लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षींतक वह फल

वायुके आधारपर उसने प्राणोंको टिकाकर रखा। इससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था। तदनन्तर वह सहस्रों वर्षींतक बिलकुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैरपर खड़ी हो वह

पत्ते चबाकर रही और हजारों वर्षोंतक केवल

तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देनेके विचारसे बदरिकाश्रममें पधारे। हंसपर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्माको देखकर तुलसीने प्रणाम किया। तब जगत्की सृष्टि करनेमें निपुण

विधाताने उससे कहा। ब्रह्माजी बोले - तुलसी! तुम मनोऽभिलषित वर माँग सकती हो। भगवान् श्रीहरिकी भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर होना जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं देनेके लिये

तैयार हूँ। तुलसीने कहा—तात पितामह! सुनिये, मेरे मनमें जो अभिलाषा है, उसे बता रही हूँ, आप सर्वज्ञ हैं; अत: आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्वजन्ममें मैं तुलसी नामकी गोपी थी। गोलोक मेरा निवास-स्थान था। भगवान् श्रीकृष्णकी प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्द्धाङ्गिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी—सब कुछ होनेका सौभाग्य

अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतनेमें एक दिन रासकी अधिष्ठात्री देवी भगवती राधाने रासमण्डलमें पधारकर रोषसे मुझे यह शाप दे दिया कि 'तुम मानव-योनिमें उत्पन्न होओ।' उसी समय भगवान्

मुझे प्राप्त था। गोविन्द नामसे सुशोभित उन प्रभुके साथ मैं हास-विलासमें रत थी। उस परम सुखसे

गोविन्दने मुझसे कहा—'देवी! तुम भारतवर्षमें रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा वर देंगे, जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्रीविष्णुको तुम पतिरूपसे प्राप्त कर लोगी।' इस प्रकार कहकर देवेश्वर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १६४ भगवान् श्रीकृष्ण भी अन्तर्धान हो गये। गुरो! मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमण्डलपर उत्पन्न हुई हूँ। सुन्दर विग्रहवाले शान्तस्वरूप भगवान् नारायणको मैं प्रियतम पतिरूपसे प्राप्त करनेके लिये वर माँग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा करें। ब्रह्माजी बोले—भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिकाके शापसे भारतवर्षमें उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोपको श्रीकृष्णका साक्षात् अंश कहते हैं। शापवश उसे दनुके कुलमें उत्पन्न होना पड़ा है। 'शङ्खचूड़' नामसे वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकीमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढकर हो। वह सुदामा इस समय समुद्रमें विराजमान है। भगवान् श्रीकृष्णका अंश होनेसे उसे पूर्वजन्मकी सभी बातें स्मरण हैं। सुन्दरि! शोभने! तुम भी पूर्वजन्मके सभी प्रसङ्गोंसे परिचित हो। इस जन्ममें वह श्रीकृष्णका अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद

शान्तस्वरूप भगवान् नारायण तुम्हें पतिरूपसे

प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप

दे देंगे। अतः अपनी कलासे तुम्हें वृक्ष बनकर

भारतमें रहना पड़ेगा और समस्त जगत्को पवित्र

करनेकी योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। सम्पूर्ण पुष्पोंमें

तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान् विष्णु तुम्हें

प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना

पूजा निष्फल समझी जायगी। वृन्दावनमें वृक्षरूपसे

रहते समय लोग तुम्हें 'वृन्दावनी' कहेंगे। तुमसे

उत्पन्न पत्तोंसे गोपी और गोपोंद्वारा भगवान् माधवकी

पूजा सम्पन्न होगी। तुम मेरे वरके प्रभावसे

वृक्षोंकी अधिष्ठात्री देवी बनकर गोपरूपसे विराजनेवाले

भगवान् श्रीकृष्णके साथ स्वेच्छापूर्वक निरन्तर

नारद! ब्रह्माकी यह अमरवाणी सुनकर

आनन्द भोगोगी।

सच्ची बातें कहती हूँ-दो भुजासे शोभा पानेवाले श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज श्रीविष्णुके लिये नहीं है; परंतु उन गोविन्दकी आज्ञासे ही में चतुर्भुज श्रीहरिके लिये प्रार्थना करती हूँ। ओह! वे गोविन्द मेरे लिये परम दुर्लभ हो गये हैं। भगवन्! आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविन्दको मैं पुन: निश्चय ही प्राप्त कर सकूँ। साथ ही मुझे राधाके भयसे भी मुक्त कर दीजिये। ब्रह्माजी बोले—देवी! मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधाके षोडशाक्षर-मन्त्रका उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदयमें धारण कर लो। मेरे वरके प्रभावसे अब तुम राधाको प्राणके समान प्रिय बन जाओगी। सुभगे! भगवान् गोविन्दके लिये तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा हैं। मुने! इस प्रकार कहकर जगद्धाता ब्रह्माने तुलसीको भगवती राधाका षोडशाक्षर-मन्त्र बता दिया। साथ ही स्तोत्र, कवच, पूजाकी सम्पूर्ण विधियाँ तथा किस क्रमसे अनुष्ठान करना चाहिये— ये सभी बातें बतला दीं। तब तुलसीने भगवती राधाकी उपासना की और उनके कृपाप्रसादसे वह देवी राधाके समान ही सिद्ध हो गयी। मन्त्रके प्रभावसे ब्रह्माजीने जैसा कहा था, ठीक वैसा ही फल तुलसीको प्राप्त हो गया। तपस्या-सम्बन्धी जो भी क्लेश थे, वे मनमें प्रसन्नता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये; क्योंकि फल

सिद्ध हो जानेपर मनुष्योंका दु:ख ही उत्तम

(अध्याय १५)

सुखके रूपमें परिणत हो जाता है।

तुलसीके मुखपर हँसी छा गयी। उसके मनमें

अपार हर्ष हुआ। उसने महाभाग ब्रह्माको प्रणाम

तुलसीने कहा — पितामह! मैं बिलकुल

किया और वह कहने लगी।

## दोनोंको आदेश, तुलसीके साथ शङ्खचूड़का गान्धर्व-विवाह तथा

प्रकृतिखण्ड

#### देवताओंके प्रति उसके पूर्वजन्मका स्पष्टीकरण भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! एक

समयको बात है। वृषध्वजको कन्या तुलसी

अत्यन्त प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने

स्वप्नमें एक सुन्दर वेषवाले पुरुषको देखा। वह

पुरुष अभी पूर्ण नवयुवक था। उसके मुखपर

मुस्कान छायी थी। उसके सम्पूर्ण अङ्गोंमें

चन्दनका अनुलेपन था। रत्नमय आभूषण उसे

सुशोभित कर रहे थे। उसके गलेमें सुन्दर माला

थी। उसके नेत्र-भ्रमर तुलसीके मुख-कमलका रस-पान कर रहे थे।

मुने! यों स्वप्न देखनेके पश्चात् तुलसी

जगकर विषाद करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्थासे सम्पन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद! उसी समय महान्

योगी शङ्खचूड्का बदरीवनमें आगमन हो गया। जैगीषव्यम्निकी कृपासे भगवान् श्रीकृष्णका मनोहर

मन्त्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्करक्षेत्रमें रहकर उस मन्त्रको सिद्ध भी कर लिया था।

सर्वमङ्गलमय कवचसे उसके गलेकी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभिलषित वर दे चुके थे और उन्हींकी आज्ञासे वह वहाँ आया भी था।

वह आ रहा था, तभी तुलसीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी। उसकी सुन्दर कमनीय कान्ति थी। उसकी कान्ति श्वेत चम्पाके समान थी। रत्नमय अलंकारोंसे

वह अलंकृत था। उसके मुखकी शोभा शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी तुलना कर रही थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे, मानो शरत्कालके प्रफुल्ल कमल हों। दो

रत्नमय कुण्डल उसके गण्डस्थलकी छिब बढ़ा रहे थे। पारिजातके पुष्पोंकी माला उसके गलेको

सुशोभित कर रही थी और उसका मुखकमल

मुस्कानसे भरा था। कस्तूरी और कुङ्कमसे युक्त

सुगन्धपूर्ण चन्दनद्वारा उसके अङ्ग अनुलिप्त थे। मनको मुग्ध कर देनेवाला वह शङ्खचूड अमूल्य रत्नोंसे बने हुए विमानपर विराजमान था।

इस शङ्खचूड्को देखकर तुलसीने वस्त्रसे अपना मुख ढँक लिया। कारण, लज्जावश उसका मुख नीचेकी ओर झुक गया था। शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमा उसके निर्मल दिव्य चन्द्र-जैसे मुखके

सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नोंसे बने हुए नूपुर उसके चरणोंकी शोभा बढा रहे थे। वह मनोहर त्रिवलीसे सम्पन्न थी। सर्वोत्तम मणिसे निर्मित

करधनी सुन्दर शब्द करती हुई उसकी कमरमें सुशोभित थी। मालतीके पुष्पोंकी मालासे सम्पन्न केश-कलाप उसके मस्तकपर शोभा पा रहे थे।

उसके कानोंमें अमूल्य रत्नोंसे बने हुए मकराकृत कुण्डल थे। सर्वोत्तम रत्नोंसे निर्मित हार उसके वक्षःस्थलको समुज्ज्वल बना रहा था। रत्नमय कंकण, केयूर, शङ्ख और अँगूठियाँ उस देवीकी शोभा बढ़ा रही थीं। साध्वी तुलसीका आचरण

पानेवाली उस सुन्दरी तुलसीको देखकर शङ्खचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दोंमें बोला। शङ्खचूड़ने पूछा—देवि! तुम कौन हो?

अत्यन्त प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीरसे शोभा

तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम अवश्य ही सम्पूर्ण स्त्रियोंमें धन्यवाद एवं समादरकी पात्र हो। समस्त मङ्गल प्रदान करनेवाली कल्याणि! तुम वास्तवमें हो कौन? सदा सम्मान पानेवाली सुन्दरि! तुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो।

नारद! सुन्दर नेत्रोंसे शोभा पानेवाली तुलसीने शङ्खचूड़के ऐसे वचनको सुनकर मुख नीचेकी ओर झुकाकर उससे कहना आरम्भ किया।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १६६ तुलसीने कहा — भद्रपुरुष! मैं राजा धर्म-प्रशस्त कहते हैं और दूसरीको अप्रशस्त। लक्ष्मी, ध्वजकी कन्या हूँ। तपस्या करनेके विचारसे इस सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका—ये पाँच देवियाँ सृष्टिसूत्र हैं—सृष्टिकी मूल कारण हैं। इन तपोवनमें ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? यहाँसे

किसी भी अकेली साध्वी कन्याके साथ एकान्तमें करना है। इनके अंशसे प्रकट गङ्गा आदि देवियाँ कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता—ऐसा वास्तव-रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना नियम मैंने श्रुतिमें सुना है। जो कलुषित कुलमें जाता है। ये यश:स्वरूपा और सम्पूर्ण मङ्गलोंकी उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुतिका अर्थ जननी हैं। शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, सुननेका कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेरपत्नी,

आद्या देवियोंके प्रादुर्भावका प्रयोजन केवल सृष्टि

अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसूया, कोटिवी,

तुलसी, अहल्या, अरुन्धती, मेना, तारा, मन्दोदरी,

दमयन्ती, वेदवती, गङ्गा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि,

स्मृति, मेधा, कालिका, वसुन्धरा, षष्ठी, मङ्गलचण्डी, धर्म-पत्नी मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शान्ति, कान्ति,

क्षमा, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, पिपासा, सन्ध्या, रात्रि, दिवा, सम्पत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा

और शिवा—स्त्रीरूपमें प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक

व्यक्ति ही कामी बनकर परस्त्रीकी कामना करता है। स्त्रीकी मधुर वाणीमें कोई सार नहीं रहता। वह सदा अभिमानमें चूर रहती है। वास्तवमें वह विषसे भरे हुए घडेके समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृतसे भरा हो। संसाररूपी कारागारमें जकड़नेके लिये वह साँकल है। स्त्रीको इन्द्रजाल-स्वरूपा तथा स्वप्नके समान मिथ्या कहते हैं। बाहरसे तो यह अत्यन्त सुन्दरता धारण करती है, परंतु उसके भीतरके अङ्ग

कुत्सित भावोंसे भरे रहते हैं। उसका शरीर विष्ठा,

सुखपूर्वक चले जाओ; क्योंकि उच्च कुलकी

मूत्र, पीब और मल आदि नाना प्रकारकी दुर्गन्धपूर्ण वस्तुओंका आधार है। रक्तरञ्जित तथा दोषयुक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। सृष्टिकी रचनाके समय ब्रह्माने मायावी व्यक्तियोंके लिये इस मायास्वरूपिणी स्त्रीका सृजन किया है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये यह

नारद! शङ्कचूड्से इस प्रकार कहकर तुलसी

विषका काम करती है। अतः मोक्ष चाहनेवाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। चुप हो गयी। तब शङ्खचूड हँसकर कहने लगा। शङ्खचूड़ने कहा—देवी! तुमने जो कुछ कहा है, वह असत्य नहीं है। पर अब मेरी कुछ

सत्यासत्यमिश्रित बातें सुननेकी कृपा करो। विधाताने

दो प्रकारकी स्त्रियोंका निर्माण किया है-

वास्तव-स्वरूपा और दूसरी कृत्या-स्वरूपा। दोनों

ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एकको

युगमें उत्तम मानी जाती हैं। जो स्वर्गकी दिव्य अप्सराएँ हैं, वे कृत्या-स्वरूपा हैं, उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्वमें पुंश्चली-रूपसे ये विख्यात हैं। स्त्रियोंका

जो सत्त्वप्रधान रूप है, वही स्वभावत: शुद्ध है; उसीको उत्तम माना जाता है। विश्वमें इन साध्वीरूपा स्त्रियोंकी प्रशंसा की गयी है। विद्वान् पुरुष कहते हैं, इन्हींको 'वास्तव-रूपा' जानना

चाहिये। कृत्या स्त्रियोंके दो भेद हैं-रजोमय-रूपा और तमोमय-रूपा। सुन्दरि! जो रजोमय-रूपवाली स्त्रियाँ हैं, उनमें निम्नाङ्कित कारणोंसे ही साध्वीपन रहता है-परपुरुषसे मिलनेके लिये स्थानका न होना, अवसर न मिलना, किसी

कारणोंसे वे अपने सतीत्वकी रक्षा कर पाती हैं।

मध्यवर्ती दूत या दूतीका न होना, शरीरमें क्लेशका होना, रोगका होना, सत्सङ्गका लाभ होना, बहुत-से जनसमुदायद्वारा घिरी रहना तथा शत्रु अथवा राजासे भयका प्राप्त होना। इन्हीं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण लोभसे बेच देता है, वह 'कुम्भीपाक' नरकमें पास दक्षिणा, अत्रिके पास अनसूया, नलके पास

स्थानपर कन्याके मल-मूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौओंद्वारा उसका शरीर नोचा जाता है।

पचता है \*। उस पापीको नरकमें भोजनके

१६८

बहुत लम्बे समयतक वह कुम्भीपाक नरकमें

रहता है। फिर जगत्में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तपको ही सर्वस्व माननेवाले नारद! इस

प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गयी। इतनेमें ब्रह्माजीने आकर कहा - शङ्खचूड़!



अब गान्धर्व-विवाहके नियमानुसार इसे पत्नीरूपसे

स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिये परम आवश्यक है; क्योंकि तुम पुरुषोंमें रत्न हो और यह साध्वी

देवी भी कन्याओंमें रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्माजीने तुलसीसे कहा—'पतिव्रते! तुम

ऐसे गुणी पतिकी क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर—सबको कुचल डालनेकी

इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान् नारायणके

पास लक्ष्मी, श्रीकृष्णके पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान् वाराहके पास पृथ्वी, यज्ञके

अत्यन्त उदास होकर ब्रह्माकी सभामें गये और

अपनी स्थिति बतलाकर बार-बार अत्यन्त विलाप

दमयन्ती, चन्द्रमाके पास रोहिणी, कामदेवके

पास रति, कश्यपके पास अदिति, वसिष्ठके पास

अरुन्धती, गौतमके पास अहल्या, कर्दमके पास

देवहृति, बृहस्पतिके पास तारा, मनुके पास

शतरूपा, अग्निके पास स्वाहा, इन्द्रके पास शची,

गणेशके पास पुष्टि, स्कन्दके पास देवसेना तथा धर्मके पास साध्वी मूर्ति पत्नीरूपसे शोभा पाती

हैं, वैसे ही तुम भी इस शङ्खचूड़की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शङ्खचूड्की मृत्युके पश्चात् तुम

पुन: गोलोकमें भगवान् श्रीकृष्णके पास चली जाओगी और फिर वैकुण्ठमें चतुर्भुज भगवान्

और तुलसीको इस प्रकार आशीर्वाद-रूपमें आज्ञा देकर ब्रह्माजी अपने लोकमें चले गये। तब शङ्खचूड्ने गान्धर्व-विवाहके अनुसार तुलसीको अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं। आकाशसे पुष्प बरसने

लगे। तदनन्तर शङ्खचूड् अपने भवनमें जाकर

तुलसीके साथ आनन्दमय जीवन बिताते हुए

राजाधिराज प्रतापी शङ्खचूड्ने दीर्घकालतक राज्य

किया। देवता, दानव, असुर, गन्धर्व, किन्नर और

राक्षस—सभी शङ्खचूड्के शासनकालमें सदा शान्त रहते थे। अधिकार छिन जानेके कारण देवताओंकी

स्थिति भिक्षुक-जैसी हो गयी थी। अत: वे सभी

अपनी चिरसङ्गिनी धर्मपत्नी परम सुन्दरी

तुलसीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! शङ्खचूड़

विष्णुको प्राप्त करोगी। † '

🕇 पश्चात् प्राप्स्यसि गोविन्दं गोलोके पुनरेव 🙃 चतुर्भुजं च वैकुण्ठे शङ्खचुडे मृते (प्रकृतिखण्ड १६। ११४)

<sup>\*</sup> यः कन्यापालनं कृत्वा करोति विक्रयं यदि। विपदा धनलोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति॥ (प्रकृतिखण्ड १६। ९८)

| प्रकृति                                          | खण्ड १६९                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओंको साथ        | रत्नमय दर्पणोंसे वह सभा सुशोभित थी। उसकी            |
| लेकर भगवान् शंकरके स्थानपर गये। वहाँ             | दीवारोंमें लिखित अनेक प्रकारके विचित्र चित्र        |
| पहुँचकर मस्तकपर चन्द्रमाको धारण करनेवाले         | उसकी सुन्दरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग-    |
| सर्वेश शिवसे सभी बातें कह सुनायीं। फिर           | मणिसे निर्मित कृत्रिम कमलोंसे वह परम                |
| ब्रह्मा और शंकर देवताओंको साथ लेकर               | सुशोभित थी। स्यमन्तकमणिसे बनी हुई सैकड़ों           |
| वैकुण्ठके लिये प्रस्थित हुए। वैकुण्ठ परम धाम     | सीढ़ियाँ उस भवनकी शोभा बढ़ाती थीं। रेशमकी           |
| है। यह सबके लिये दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा         | डोरीमें गुँथे हुए दिव्य चन्दन-वृक्षके सुन्दर पल्लव  |
| और मृत्युका प्रभाव नहीं है। भगवान् श्रीहरिके     | वन्दनवारका काम दे रहे थे। यहाँके खंभोंका            |
| भवनका प्रवेशद्वार परम श्रेष्ठ है। वहाँ पहुँचकर   | निर्माण इन्द्रनील-मणिसे हुआ था। उत्तम रत्नोंसे      |
| रत्नमय सिंहासनपर बैठे हुए द्वारपालोंको जब        | भरे कलशोंसे संयुक्त वह सभा अत्यन्त मनोरम            |
| देखा, तब इन ब्रह्मादि देवताओंका मन आश्चर्यसे     | जान पड़ती थी। पारिजात-पुष्पोंके बहुत-से हार         |
| भर गया। वे सभी परम सुन्दर थे। सभी                | उसे अलंकृत किये हुए थे। कस्तूरी एवं कुङ्कुमसे       |
| पीताम्बर धारण किये हुए थे। रत्नमय आभूषणोंसे      | युक्त सुगन्धपूर्ण चन्दनके द्रवसे वह भवन सुसज्जित    |
| विभूषित थे। सबके गलेमें दिव्य वनमाला लहरा        | तथा सुसंस्कृत किया गया था। सुगन्धित वायुसे          |
| रही थी; सुन्दर शरीर श्याम रंगके थे। उनके         | वह सभा सब ओरसे सुवासित थी। उसका                     |
| शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित चार            | विस्तार एक सहस्र योजन था। सर्वत्र सेवक खड़े         |
| भुजाएँ थीं और प्रसन्न वदन मुस्कानसे भरे थे।      | थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था। सभी उस                   |
| उन मनोहर द्वारपालोंके नेत्र कमलके सदृश           | सभाभवनको देखकर मुग्ध हो गये।                        |
| विशाल थे।                                        | नारद! भगवान् श्रीहरि उस अनुपम् सभाके                |
| उन द्वारपालोंसे अनुमित पाकर ब्रह्मा क्रमशः       | मध्य भागमें इस प्रकार विराजमान थे मानो              |
| सोलह द्वारोंको पार करके भगवान् श्रीहरिकी         | नक्षत्रोंके बीच चन्द्रमा हो। देवताओंसहित ब्रह्मा    |
| सभामें पहुँचे। उस सभाभवनमें चारों ओर देवर्षि     | और शंकरने उनके साक्षात् दर्शन किये। उस              |
| तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदोंके चार       | समय श्रीहरि दिव्य रत्नोंसे निर्मित अद्भुत सिंहासनपर |
| भुजाएँ थीं; सबका रूप भगवान् नारायणके समान        | विराजित थे। दिव्य किरीट, कुण्डल और                  |
| था और सभी कौस्तुभमणिसे अलंकृत थे। वह             | वनमालाने उनकी छिबको और भी अधिक बढ़ा                 |
| सभा बाहरसे पूर्ण चन्द्रमण्डलके आकारकी गोल        | दिया था। उनके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त        |
| और भीतरसे चौकोर थी। बड़ी मनोहर दिखायी            | थे। एक हाथमें कमल शोभा पा रहा था।                   |
| देती थी। श्रेष्ठ रत्नोंके सारभूत सर्वोत्तम दिव्य | भगवान्का श्रीविग्रह अतिशय शान्त था। लक्ष्मीजी       |
| मिणयोंसे उसका निर्माण हुआ था। हीरोंके            | उनके चरणकमलोंकी सेवामें संलग्न थीं। भक्तके          |
| सारभागसे ही वह सजी हुई थी। श्रीहरिके             | दिये हुए सुवासित ताम्बूलको प्रभु चबा रहे थे।        |
| इच्छानुसार बने हुए उस भवनमें अमूल्य दिव्य        | देवी गङ्गा उत्तम भक्तिके साथ सफेद चँवर              |
| रत्न जड़े गये थे। माणिक्य-मालाएँ जालीके रूपमें   | डुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं। उपस्थित                |
| शोभा दे रही थीं और दिव्य मोतियोंकी झालरें        | समाज अत्यन्त भक्तिविनम्र होकर उनका स्तव-            |
| उसकी छिब बढ़ा रही थीं। मण्डलाकार करोड़ों         | गान कर रहा था।                                      |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण मुने! ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान् ही शापका पालन करके पुनः लौट आयेगा।' श्रीहरिके दर्शन प्राप्त होनेपर ब्रह्मा प्रभृति समस्त 'सुदामन्! तुम यहाँ अवश्य आ जाना'—यों भगवद्धक्त देवता भयभीत-से होकर भक्तिभावसे कहकर मैंने किसी प्रकार राधाको शान्त किया।

गर्दन झुकाये उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्षके कारण उनके सर्वाङ्गमें पुलकावली

900

छा गयी थी, आँखोंमें आँसू भर आये थे और वाणी गद्गद थी। परम श्रद्धाके साथ उपासना

करके जगतुके व्यवस्थापक ब्रह्माजीने हाथ जोडकर बड़ी विनयके साथ भगवान् श्रीहरिके सामने

सारी परिस्थिति निवेदित की। श्रीहरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्रायसे पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्माकी बात सुनकर उनके मुखपर हँसी छा गयी और उन्होंने मनको मुग्ध करनेवाला अद्भुत रहस्य

कहना आरम्भ किया। भगवान् श्रीहरि बोले—ब्रह्मन्! यह महान्

तेजस्वी शङ्कचूड पूर्वजन्ममें एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके सम्पूर्ण वृत्तान्तसे मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तान्त एक पुराना इतिहास है। गोलोकसे

सम्बन्ध रखनेवाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहासको

सुनिये। शङ्कचूड् उस समय सुदामा नामसे प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदोंमें उसकी प्रधानता थी। श्रीराधाके शापने उसे दानव-योनिमें उत्पन्न होनेके

लिये विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी हैं। सिखयोंका तिरस्कार करनेके कारण राधाने शाप तो दे दिया,

कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गयीं। उनकी आँखोंमें आँसू भर आये। उन्होंने सुदामाको रोक लिया। कहा—'वत्स! रुके रहो, मत जाओ, कहाँ

जाओगे?' तब मैंने उन राधाको समझाया और

परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभाभवनसे बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा

सम्पूर्ण मङ्गल प्रदान करनेवाले कवचोंको कण्ठमें सदा धारण किये रहता है; इसीलिये वह अखिल विश्वविजयी है। ब्रह्मन्! उसके कण्ठमें कवच रहते हुए कोई भी उसे मारनेमें सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मणका वेष धारण करके

जाता है।

कवचके लिये उससे याचना करूँगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्रीका सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी—यह आपने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नीके उदरमें मैं वीर्य स्थापित करूँगा—मैंने यह निश्चित

कर लिया है। (वैसे 'तुलसी' मेरी नित्यप्रिया है, इससे वस्तुत: मुझ सर्वात्माको कोई दोष भी नहीं होगा।) उसी समय शङ्खचूड़की मृत्यु हो जायगी— इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनन्तर उस दानवकी

वह पत्नी अपने उस शरीरको त्यागकर पुन: मेरी प्रिय पत्नी बन जायगी।

नारद! इस प्रकार कहकर जगत्प्रभु भगवान् श्रीहरिने शंकरको त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल

लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओंके साथ कहा—'सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षणमें (अध्याय १६) भारतवर्षको चल दिये।

अखिल जगत्के रक्षक ब्रह्मन्! गोलोकके आधे

क्षणमें ही भूमण्डलपर एक मन्वन्तरका समय हो

व्यवस्थाके अनुसार ही हो रहा है। अत: सम्पूर्ण

मायाओंका पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश

यह शङ्खचूड समयपर पुनः उस गोलोकमें ही

चला जायगा। आपलोग मेरा यह त्रिशूल लेकर

शीघ्र भारतवर्षमें चलें। शंकर मेरे त्रिशूलसे उस

दानवका संहार करें। दानव शङ्खचूड़ मेरे ही

ब्रह्मन्! इस प्रकार यह सब कुछ पूर्वनिश्चित

प्रकृतिखण्ड

### पुष्पदन्तका दूत बनकर शङ्खचूड़के पास जाना और शङ्खचूड़के द्वारा

तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमतासे

ब्रह्मा दानवके संहार-कार्यमें शंकरको नियुक्त

करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थानपर चले गये। देवता भी अपने-अपने स्थानोंको चले गये। तब

चन्द्रभागा नदीके तटपर एक मनोहर वट-वृक्षके

नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदय करनेके विचारसे महादेवजीने आसन जमा लिया। गन्धर्वराज पुष्पदन्त

शंकरका बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर

तुरंत हर्षपूर्वक शङ्खचूड्के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदन्त उसी क्षण शङ्खचूड्के

नगरकी ओर चल दिया। दानवराजकी पुरी अमरावतीसे भी श्रेष्ठ थी। कुबेरका भवन उसके

सामने तुच्छ था। उस नगरकी लम्बाई दस योजन थी और चौड़ाई पाँच योजन। स्फटिक-मणिके समान रत्नोंसे बने हुए परकोटोंद्वारा वह घिरा था। सात दुर्गम खाइयोंसे वह सुरक्षित था। प्रज्वलित

अग्निके समान निरन्तर चमकनेवाले करोडों रत्नोंद्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुन्दर सडकें और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं।

व्यापारकुशल पुरुषोंके द्वारा बनवाये हुए भवन और ऊँचे-ऊँचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुएँ भरी थीं।

सिन्दूरके समान लाल मणियोंद्वारा बने हुए असंख्य, विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस नगरकी शोभा बढाते थे। मुने! इस प्रकारके सुन्दर नगरमें जाकर

पूर्ण चन्द्रमण्डल हो। प्रज्वलित अग्निकी लपटोंके

समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हुए थीं।

शत्रुओंके लिये उस भवनमें प्रवेश करना अत्यन्त

पुष्पदन्तने शङ्खचूडका भवन देखा। वह नगरके बिलकुल मध्यभागमें था। नगरकी आकृति वलयके समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो

प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियोंद्वारा निर्मित लाखों मन्दिर, बहुत-से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वारको देखनेके बाद

उसमें जा सकते थे। अत्यन्त उच्च, गगनस्पर्शी

मणिमय प्राचीरोंसे वह भवन घिरा हुआ था।

बारह द्वारोंसे भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी।

पुष्पदन्तने दुसरे प्रधान द्वारको भी देखा। उस द्वारपर हाथमें त्रिशुल लिये एक पुरुष विराजमान था। उसके मुखपर हँसी छायी थी। उसकी पीली आँखें थीं। उसके शरीरका रंग ताँबेके सदृश लाल था। भय उत्पन्न करनेवाले उस द्वारपालसे आज्ञा

पाकर पुष्पदन्त आगे बढ़ा और दूसरे द्वारको लाँघकर भीतर चला गया। यह दूत युद्धकी सूचना पहुँचानेवाला है-यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह नौ द्वारोंको

लाँघकर पुष्पदन्त सबसे भीतरके द्वारपर पहुँच गया। वहाँ द्वारपालसे अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहाँ जाकर देखा, परम मनोहर शङ्खचूड़ राजाओंके मध्यमें सुवर्णके सिंहासनपर बैठा था। उसके मस्तकपर सोनेका सुन्दर छत्र तना था,

जिसे एक भृत्यने ले रखा था। उस छत्रमें मणियाँ जड़ी गयी थीं। वह विचित्र छत्र रत्नमय दण्डसे सुशोभित था। रत्निनिर्मित कृत्रिम पुष्प उसकी

शोभाको और भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीले चँवर हाथमें लेकर अनेक पार्षद शङ्खचूड़की सेवामें संलग्न थे। उत्तम वेष एवं रत्नमय भूषणोंसे विभूषित होनेके कारण वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। मुने! उसके गलेमें माला थी। शरीरपर

चन्दनका अनुलेपन था। वह दो महीन उत्तम वस्त्र पहिने हुए था। वह दानव उस समय सुन्दर वेषवाले असंख्य प्रसिद्ध दानवोंसे घिरा था और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १७२ असंख्य दूसरे दानव हाथोंमें अस्त्र लिये इधर-वायु, वरुण, बुध, मङ्गल, धर्म, शनि, ईशान और उधर घूम रहे थे। ऐसे वैभव-सम्पन्न शङ्खचूड़को प्रतापी कामदेव आदि भी आ गये। देखकर पुष्पदन्त आश्चर्यमें पड़ गया। तदनन्तर साथ ही, उग्रदंष्ट्रा, उग्रचण्डा, कोटरा, कैटभी उसने शंकरके कथनानुसार युद्धविषयक संदेश तथा स्वयं सौ भुजावाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहाँ आ गयीं। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ सुनाना आरम्भ किया। पुष्पदन्तने कहा — राजेन्द्र! प्रभो! मैं भगवान् रत्नद्वारा निर्मित विमानपर बैठी थीं। उनका विग्रह लाल रंगके वस्त्रसे सुशोभित था। उनके गलेमें शंकरका दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदन्त है। शंकरजीकी कही हुई बातें ही मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, लाल पुष्पोंकी माला थी। सभी अङ्ग लाल सुननेकी कृपा करें। अब आप देवताओंका राज्य चन्दनसे अनुलिप्त थे। नाचना, हँसना, हर्षके तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दें; क्योंकि वे उल्लासमें भरकर मीठे स्वरोंमें गाना, भक्तोंको देवेश्वर श्रीहरिकी शरणमें गये थे। उन प्रभुने अभय प्रदान करना तथा शत्रुओंको डराना उन अपना त्रिशूल देकर आपके विनाशके लिये अभयस्वरूपिणी भगवती भद्रकालीका सहज गुण शंकरको भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान् शिव इस बन गया था। उनके मुखमें बड़ी विकराल लंबी जीभ लपलपा रही थी। शङ्क्ष, चक्र, गदा, पद्म, समय चन्द्रभागा नदीके तटपर वटवृक्षके नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओंका राज्य ढाल, तलवार, धनुष, बाण, एक योजन विस्तृत लौटा दें या निश्चित रूपसे युद्ध करें। मुझे यह भी वर्तुलाकार गम्भीर खप्पर, गगनचुम्बी त्रिशुल, बता दें कि मैं भगवान् शंकरके पास जाकर एक योजनमें फैली हुई शक्ति, मुद्गर, मुसल, वज्र, पाश, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवास्त्र, उनको क्या उत्तर दुँ? नारद! दूतके रूपमें गये हुए पुष्पदन्तकी वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, बात सुनकर शङ्खचूड़ ठठाकर हँस पड़ा और ब्रह्मास्त्र, गन्धर्व, गरुड़, पार्जन्य एवं पाशुपतास्त्र, बोला—'दूत! मैं कल प्रात:काल चल्ँगा, तुम जुम्भणास्त्र, पार्वतास्त्र, माहेश्वरास्त्र, वायव्यास्त्र, जाओ।' तब पुष्पदन्त तुरंत वटके नीचे विराजमान सम्मोहन दण्ड, शतश: अमोघास्त्र तथा सैकडों भगवान् शंकरके पास लौट गया और उनसे दिव्यास्त्रको धारण करके भगवती भद्रकाली अनन्त शङ्खचूड़की बात, जो स्वयं उसने अपने मुखसे योगिनियोंके साथ वहाँ आकर विराज गयीं। उनके कही थी, कह सुनायी। साथ ही, उसके पास जो साथमें अत्यन्त भयंकर असंख्य डाकिनियोंका सेना आदि युद्धोपकरण थे, उनका भी परिचय यूथ भी सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, दिया। इतनेमें योजनानुसार कार्तिकेय शंकरके ब्रह्मराक्षस, वेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर भी समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नन्दीश्वर, महाकाल, सहयोग देनेके लिये आ पहुँचे। इन सबको साथ सुभद्रक, विशालाक्ष, बाणासुर, पिङ्गलाक्ष, विकम्पन, लेकर स्वामी कार्तिकेयने अपने पिता चन्द्रशेखर विरूप, विकृति, मणिभद्र, बास्कल, कपिलाक्ष, शिवको प्रणाम किया और सहायता करनेके दीर्घदंष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालंकट, बलीभद्र, विचारसे उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गये। कालजिह्न, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघी, दुर्जय, इधर दुतके चले जानेपर प्रतापी शङ्कचूड दुर्गम, आठों भैरव, ग्यारहों रुद्र, आठों वसु, इन्द्र अन्तः पुरमें गया और उसने अपनी पत्नी तुलसीसे आदि देवता, बारहों सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, विश्वकर्मा, युद्धसम्बन्धी बातें बतायीं। सुनते ही तुलसीके दोनों अश्विनीकुमार, कुबेर, यमराज, जयन्त, नलकुबर, होठ और तालु सुख गये। उसका हृदय संतप्त

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४७४ भी अब शीघ्र ही इस शरीरका परित्याग करके था। परम सुन्दरी स्त्रियोंमें रत्न तुलसी सेवामें दिव्य रूप धारणकर श्रीहरिको पतिरूपसे प्राप्त उपस्थित थी। ज्ञानी शङ्खचूड्ने पुनः तुलसीको कर लोगी। अत: तनिक भी घबरानेकी आवश्यकता दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शङ्कचूडने तुलसीको सम्पूर्ण शोकोंको दूर करनेवाले नहीं है। उस उत्तम ज्ञानको बतलाया जो दिव्य भाण्डीरवनमें इस प्रकार शङ्खचूड़ तुलसीके साथ सुन्दर बातचीत कर रहा था, इतनेमें सायंकालका समय भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे उसे प्राप्त हुआ था। हो गया। रत्नमय भवनमें पृष्प और चन्दनसे चर्चित ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानको पाकर उस देवीका मुख श्रेष्ठ शय्या बिछी थी। वह उसपर सो गया और प्रसन्नतासे भर गया। समस्त जगत् नश्वर है-यह भाँति-भाँतिके वैभवोंकी बात उसके मनमें स्फुरित मानकर वह हर्षपूर्वक हास-विलास करने लगी। होने लगी। उसके भवनमें रत्नका दीपक जल रहा फिर दोनों सुखपूर्वक सो गये। (अध्याय १७) शङ्खचूड़का पुष्पभद्रा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान् शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! राजा सम्पत्ति, प्रजा एवं सेवकवर्ग, कोष तथा हाथी-घोडे आदि वाहन सौंप दिये। उसने स्वयं कवच शङ्खचुड श्रीकृष्णका भक्त था। वह मनमें भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करके ब्राह्ममुहूर्तमें ही पहन लिया। हाथमें धनुष और बाण ले लिये। अपनी पुष्पमयी शय्यासे उठ गया। उसने स्वच्छ सब सैनिकोंको एकत्र किया। तीन लाख घोड़े जलसे स्नान करके रातके वस्त्र त्याग दिये। धूले और पाँच लाख उत्तम श्रेणीके हाथी उपस्थित हुए दो वस्त्रोंको पहनकर उज्ज्वल तिलक हुए। दस हजार रथ तथा तीन-तीन करोड़ कर लिया; फिर इष्ट देवताके वन्दन आदि धनुर्धारी, ढाल-तलवारधारी और त्रिशूलधारी प्रतिदिनके आवश्यक कर्तव्योंको पूरा किया। वीर उसकी सेनाके अङ्ग बने। दही, घृत, मधु और लाजा आदि माङ्गलिक नारद! इस प्रकार दानवेश्वर शङ्खचूड्ने वस्तुएँ देखीं। नारद! प्रतिदिनकी भाँति उसने अपरिमित सेना सजा ली। युद्धशास्त्रके पारगामी भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण एक महारथी वीरको सेनापतिके पदपर नियुक्त और वस्त्र दान किये। यात्रा मङ्गलमयी होनेके किया। महारथी उसे समझना चाहिये जो लिये उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि रिथयोंमें श्रेष्ठ हो। राजा शङ्कचूडने उस महारथीको एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मणकी सेवामें अगणित अक्षौहिणी सेनापर अधिकार प्रदान कर समर्पित किये। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, दिया। उस सेनाध्यक्षमें ऐसी योग्यता थी कि

शंकरकी सेवामें चल दिया।

समर्पित किये। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुन्दर धन दिरद्र ब्राह्मणोंको खुले हाथों बाँटने लगा। उस समय हजारों सकता था। तत्पश्चात् शङ्खचूड़ मन-ही-मन वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गाँव भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करता हुआ बाहर शङ्खचूड़ने दानरूपमें ब्राह्मणोंको दिये। इसके बाद उसने अपने पुत्रको सम्पूर्ण दानवोंका राजा हुआ और गुरुवरोंको आगे करके भगवान्

बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, सम्पूर्ण

विश्वम्भर, विश्ववर और विश्वसंहारक कहा जाता

है। वे कारणोंके कारण तथा नरकसे उद्धार

१७५

तटपर एक सुन्दर अक्षयवट है। वहीं सिद्धोंके बहुत-से आश्रम हैं। उस स्थानको सिद्धक्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्षमें है। इसे

नारद! पुष्पभद्रा (या चन्द्रभागा) नदीके

कपिलमुनिकी तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्रसे पूर्व तथा मलयपर्वतसे पश्चिममें है, श्रीशैलपर्वतसे उत्तर तथा गन्धमादनसे दक्षिण

भागमें है। इसकी चौड़ाई पाँच योजन है और लम्बाई पाँच सौ योजन। वहाँ भारतवर्षमें एक पुण्यप्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिकमणिके समान उद्धासित होता है। वह जलसे कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्रकी पत्नीरूपसे विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल जलसे पूर्ण है। उसका

उद्गम-स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आनेपर शरावती नामकी नदी उसमें मिल गयी है। वह गोमन्तपर्वतको बायें करके बहती हुई पश्चिम समुद्रकी ओर प्रस्थान करती है। वहाँ पहुँचकर

शङ्खचूड्ने भगवान् शंकरको देखा। उस समय भगवान् शंकर वटवृक्षके नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्योंके समान उद्धासित हो रहा था। वे योगासनसे बैठे

मुखमण्डल मुस्कानसे भरा था। वे ब्रह्मतेजसे उद्भासित हो रहे थे। उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल थी। उनके हाथमें

थे, उनके हाथोंमें वर और अभयकी मुद्रा थी। त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ बाघम्बर

शोभा पा रहा था। वस्तुत: गौरीके प्रिय पति

भगवान् शंकर परम सुन्दर हैं। उनका शान्त विग्रह

करनेमें परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु ज्ञान प्रदान करनेवाले, ज्ञानके बीज तथा ज्ञानानन्द हैं। दानवराज शङ्खचूड़ने विमानसे उतरकर उनके

दर्शन किये और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान् शंकरको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकरके वाम-भागमें भद्रकाली विराजित थीं और सामने स्वामिकार्तिकेय थे। इन तीनों

महानुभावोंने शङ्खचूड्को आशीर्वाद दिया। उसे

आया देखकर नन्दीश्वर प्रभृति सब-के-सब

उठकर खड़े हो गये। तदनन्तर सबमें परस्पर

सामयिक बातें आरम्भ हो गयीं। उनसे बातचीत

करनेके पश्चात् राजा शङ्खचूड़ भगवान् शंकरके समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान् महादेव

उससे कहने लगे।

महादेवजीने कहा—राजन्! ब्रह्मा अखिल जगत्के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्मके पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्रीहरिके प्रति

भक्तके मृत्युभयको दूर करनेमें पूर्ण समर्थ है। अपार श्रद्धा तथा धर्मके प्रति निष्ठा है। मरीचिने तपस्याका फल देना तथा अखिल सम्पत्तियोंको धर्मात्मा कश्यपको पुत्ररूपसे प्राप्त किया है। प्रजापित दक्षने प्रसन्नतापूर्वक अपनी तेरह कन्याएँ भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत

| १७६ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                  | वैवर्तपुराण                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| इन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओंमें उस वंशकी वृद्धि                                                   | हैं जिनको सदा एक-सी स्थिति बनी रह सकी                                                        |
| करनेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके                                                                  | है ? प्राकृतिक प्रलयके समय ब्रह्मा भी अन्तर्धान                                              |
| चालीस पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा                                                         | हो जाते हैं। परमेश्वरकी इच्छासे फिर उनका                                                     |
| जाता है। उन पुत्रोंमें बल एवं पराक्रमसे युक्त एक                                                      | प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्यासे निश्चय ही                                                  |
| पुत्रका नाम विप्रचित्ति है। विप्रचित्तिके पुत्र दम्भ                                                  | उनमें पूर्ववत् ज्ञान, बुद्धि तथा लोकको स्मृतिका                                              |
| हैं। ये दम्भ धर्मात्मा, जितेन्द्रिय एवं वैष्णव पुरुष                                                  | उदय होता है। फिर वे स्नष्टा ज्ञानपूर्वक क्रमश:                                               |
| हैं। इन्होंने शुक्राचार्यको गुरु बनाकर भगवान्                                                         | सृष्टि करते हैं। राजन्! सत्ययुगमें धर्म अपने                                                 |
| श्रीकृष्णके उत्तम मन्त्रका पुष्करक्षेत्रमें लाख वर्षतक                                                | परिपूर्णतम रूपसे प्रतिष्ठित रहता है। उस समय                                                  |
| जप किया था; तब तुम कृष्णपरायण श्रेष्ठ पुरुष                                                           | सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही धर्म                                                      |
| उन्हें पुत्ररूपसे प्राप्त हुए हो। पूर्वजन्ममें तुम                                                    | त्रेतामें तीन भागसे, द्वापरमें दो भागसे तथा                                                  |
| भगवान् श्रीकृष्णके पार्षद एक महान् धर्मात्मा                                                          | किलमें एक भागसे युक्त कहा जाता है। इन तीन                                                    |
| गोप थे। गोपोंमें तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय                                                   | युगोंमें उसका क्रमशः ह्रास होता है। अमावास्याके                                              |
| तुम श्रीराधिकाके शापसे भारतवर्षमें आकर दानवेश्वर                                                      | चन्द्रमाकी भाँति कलिके अन्तमें धर्मकी एक                                                     |
| बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त                                                     | कलामात्र शेष रह जाती है। ग्रीष्म-ऋतुमें सूर्यका                                              |
| सारी वस्तुओंको भ्रममात्र मानते हैं। उन्हें केवल                                                       | जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर-ऋतुमें नहीं                                                 |
| भगवान् श्रीहरिकी सेवा ही अभीष्ट है। उसे                                                               | रह सकता। दिनमें भी दोपहरके समय जैसा                                                          |
| छोड़कर वे सालोक्य, सार्ष्टि, सायुज्य और                                                               | उनका तेज होता है, वैसा प्रात:काल और                                                          |
| सामीप्य—इन चार प्रकारकी मुक्तियोंतकको दिये                                                            | सायंकालमें नहीं रहता। सूर्य समयसे उदित होते                                                  |
| जानेपर भी स्वीकार नहीं करते। वैष्णवोंने ब्रह्मत्व                                                     | हैं, फिर क्रमश: बाल एवं प्रचण्ड-अवस्थामें                                                    |
| या अमरत्वको भी तुच्छ माना है। इन्द्रत्व या                                                            | आकर अन्तमें पुन: अस्त हो जाते हैं। कालक्रमसे                                                 |
| कुबेरत्वको तो वे कुछ गिनते ही नहीं हैं। तुम                                                           | जब दुर्दिन (वर्षाका समय) आता है, तब उन्हें                                                   |
| वही परम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; तुम्हारे<br>लिये देवताओंका राज्य भ्रममात्र है। उसमें तुम्हारी | दिनमें ही छिप जाना पड़ता है। राहुसे ग्रस्त<br>होनेपर सूर्य काँपने लगते हैं; पुन: थोड़ी देरके |
| क्या आस्था हो सकती है ? राजन्! तुम देवताओंका                                                          | बाद प्रसन्नता आ जाती है।                                                                     |
| राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे आनन्दित करो।                                                             | राजन्! पूर्णिमाकी रातमें चन्द्रमा जैसे अपनी                                                  |
| तुम अपने राज्यमें सुखसे रहो और देवता अपने                                                             | सभी कलाओंसे पूर्ण रहते हैं, वैसे ही सदा नहीं                                                 |
| स्थानपर रहें। भाई-भाईमें विरोधसे कोई लाभ                                                              | रहते। प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर                                                      |
| नहीं है; तुम सब-के-सब एक ही पिता कश्यपजीके                                                            | अमावास्याके बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं।                                             |
| वंशज हो। ब्रह्महत्या आदिसे उत्पन्न हुए जितने                                                          | शुक्लपक्षमें वे शोभा-सम्पत्तिसे युक्त रहते और                                                |
| पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापोंसे                                                          | कृष्णपक्षमें क्षय-रोगसे पुन: म्लान हो जाते हैं।                                              |
| तुलना की जाय तो वे इनकी सोलहवीं कलाके                                                                 | ग्रहणके अवसरपर उनकी शोभा नष्ट हो जाती                                                        |
| बराबर भी नहीं हो सकते।                                                                                | है तथा दुर्दिन आनेपर अर्थात् मेघाच्छन्न आकाशमें                                              |
| राजेन्द्र! यदि तुम अपनी सम्पत्तिकी हानि                                                               | वे नहीं चमक पाते। काल-भेदके अनुसार चन्द्रमा                                                  |
| समझते हो तो भला, सोचो तो कौन ऐसे पुरुष                                                                | किसी समय शुद्ध-श्रीसम्पन्न होते हैं तो किसी                                                  |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 208 युद्ध हो चुका है। राजन्! एक बार वे हिरण्याक्षसे साथ युद्ध करनेमें मुझे क्या लज्जा है? देवता भगवान् श्रीहरिकी शरणमें गये हैं। तभी उन्होंने लड़े थे और पुन: दूसरी बार हिरण्यकशिपुसे। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्योंके साथ मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओंका युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन राज्य तुम लौटा दो। बस, मेरे कहनेका इतना ही समयमें जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नामसे प्रसिद्ध अभिप्राय है अथवा मेरे साथ प्रसन्नतासे लड्नेके भगवती जगदम्बा हैं, उनका शुम्भ आदि असुरोंके लिये तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दोंके साथ अत्यन्त अद्भृत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं अपव्ययसे क्या प्रयोजन है? परमात्मा श्रीकृष्णके अंश और उनके पार्षद हो। नारद! जब इस प्रकार कहकर भगवान् शंकर जो-जो दैत्य मारे गये हैं, उनमेंसे कोई भी चुप हो गये, तब शङ्खचूड़ भी अपने मन्त्रियोंके साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। (अध्याय १८) तुम्हारे-जैसे बलवान् नहीं थे। फिर राजन्! तुम्हारे भगवान् शंकर और शङ्खचूड़के पक्षोंमें युद्ध, भद्रकालीका घोर युद्ध और आकाशवाणी सुनकर कालीका शङ्खचूड़पर पाशुपतास्त्र न चलाना स्कन्दके भयंकर एवं दुर्वह धनुषको काट दिया। भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! प्रतापी दिव्य रथके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा रथके दानवराज शङ्खचूड़ सिर झुका भगवान् शिवको प्रणाम करके अपने मन्त्रियोंके साथ तत्काल घोड़ोंको भी मार गिराया। उनके मोरको दिव्यास्त्रसे विमानपर जा बैठा। दोनों दलोंमें युद्ध आरम्भ हो मार-मारकर छलनी कर दिया। इसके बाद गया। दानव स्कन्दकी शक्तिसे निरन्तर पीडित दानवेन्द्रने उनके वक्षःस्थलपर सूर्यके समान होने लगे। उनमें हलचल मच गयी। इधर स्वर्गमें जाज्वल्यमान प्राणघातक शक्ति चलायी। उस देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं। उस भयंकर शक्तिके आघातसे एक क्षणतक मूर्च्छित होनेके समराङ्गणमें ही स्कन्दके ऊपर फूलोंकी वर्षा होने पश्चात् कार्तिकेय फिर सचेत हो गये। उन्होंने वह लगी। स्कन्दका युद्ध अत्यन्त अद्भृत और भयानक दिव्य धनुष हाथमें लिया, जिसे पूर्वकालमें था। वह प्राकृतिक प्रलयकी भाँति दानवोंके लिये भगवान् विष्णुने प्रदान किया था। फिर रत्नेन्द्रसारसे विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। उसे देखकर निर्मित यानपर आरूढ़ हो अस्त्र-शस्त्र लेकर विमानपर बैठे हुए राजा शङ्खचुड्ने बाणोंकी वर्षा कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे। शिवकुमार आरम्भ कर दी। राजाके बाण इस तरह गिर रहे स्कन्दने अपने दिव्यास्त्रसे क्रोधपूर्वक दानवराजके थे, मानो मेघ जलकी धारा गिरा रहा हो। वहाँ चलाये हुए समस्त पर्वतों, शिलाखण्डों, सर्पों और वृक्षोंको काट गिराया। उन प्रतापी वीरने पार्जन्यास्त्रके घोर अन्धकार छा गया। फिर आग प्रकट होने लगी। यह देख नन्दीश्वर आदि सब देवता वहाँसे द्वारा आग बुझा दी और खेल-खेलमें ही शङ्खचूड़के भाग चले। केवल कार्तिकेय ही युद्धके मुहानेपर रथ, धनुष, कवच, सारिथ और उज्ज्वल किरीट-डटे रहे। राजा शङ्खचूड़ पर्वतों, सर्पीं, शिलाओं मुकुटको काट डाला। फिर उल्काके समान तथा वृक्षोंकी भयानक वृष्टि करने लगा। उसका प्रकाशित होनेवाली अपनी शक्ति दानवराजके वेग दुःसह था। राजाकी बाणवर्षासे शिवकुमार वक्ष:स्थलपर दे मारी। उसके आघातसे राजा कार्तिकेय ढक गये, मानो सूर्यदेवपर स्निग्ध मूर्च्छित हो गया। फिर तुरंत ही होशमें आकर वह मेघमालाका आवरण पड़ गया हो। शङ्खचूड़ने दूसरे रथपर जा चढ़ा और दूसरा धनुष हाथमें ले **१८० संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण** कालीने सिंहनाद किया। देवीके उस सिंहनादसे | पाशुपतास्त्रको हाथमें उठा लिया और उसे

दानव मूर्च्छित हो गये। कालीने बारंबार दैत्योंके

लिये अमङ्गलसूचक अट्टहास किया। वे युद्धके मुहानेपर हर्षपूर्वक मधु पीने और नृत्य करने

लगीं। उग्रदंष्ट्रा, उग्रचण्डा और कौट्टरी भी मधु-

पान करने लगीं। योगिनियों और डाकिनियोंके

गण तथा देवगण आदि भी इस कार्यमें योग देने

लगे। कालीको उपस्थित देख शङ्खचूड् तुरंत रणभूमिमें आ पहुँचा। दानव डरे हुए थे। दानवराजने उन सबको अभय दान दिया। कालीने प्रलयाग्रिकी शिखाके समान अग्रि फेंकना आरम्भ किया, परंतु राजा शङ्खचूड्ने पार्जन्यास्त्रके द्वारा उसे अवहेलनापूर्वक बुझा दिया। तब कालीने तीव्र एवं परम अद्भुत वारुणास्त्र चलाया। परंतु दानवेन्द्रने गान्धर्वास्त्र चलाकर खेल-खेलमें ही उसे काट डाला। तदनन्तर कालीने अग्निशिखाके समान तेजस्वी माहेश्वरास्त्रका प्रयोग किया, किंतु राजा शङ्खचूड्ने वैष्णवास्त्रका प्रयोग करके उस अस्त्रको अवहेलनापूर्वक शीघ्र शान्त कर दिया। तब देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उसे देखते ही राजा रथसे उतर पड़ा और उस नारायणास्त्रको प्रणाम करने लगा। शङ्खचूड्ने दण्डकी भाँति भूमिपर पड़कर भक्तिभावसे नारायणास्त्रको साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तब प्रलयाग्निकी शिखाके समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपरको चला गया। तदनन्तर कालीने मन्त्रके साथ यत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया; किंतु महाराज शङ्खचूड्ने अपने ब्रह्मास्त्रसे उसे शान्त कर दिया। फिर तो देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक बडे-बडे दिव्यास्त्र चलाये। परंतु राजाने अपने दिव्यास्त्रोंसे उन सबको शान्त कर दिया। इसके बाद देवीने बडे यत्नसे शक्तिका

प्रहार किया, जो एक योजन लंबी थी। परंतु

दानवराजने अपने तीखे अस्त्रोंके समूहसे उसके

सौ टुकड़े कर डाले। तब देवीने मन्त्रोच्चारणपूर्वक

इस आकाशवाणीको सुनकर भगवती भद्रकालीने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवोंको लीलापूर्वक निगलने लगीं। भयंकर वेषवाली वे देवी शङ्खचूड़को खा जानेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर झपटीं। तब दानवने अपने अत्यन्त तेजस्वी दिव्यास्त्रसे उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके साथ भाँति-भाँतिसे दैत्यदलका विनाश करने लगीं। उन्होंने दानवराज शङ्खचूड़को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे दानवराजका कुछ भी नहीं बिगाड़ सर्कों। तब वे भगवान् शंकरके पास चली गयीं और उन्होंने आरम्भसे लेकर अन्ततक क्रमश: युद्ध-सम्बन्धी सभी बातें भगवान् शंकरको बतलायीं। दानवोंका विनाश सुनकर भगवान् हँसने लगे। भद्रकालीने यह भी कहा—'अब भी रणभूमिमें लगभग एक लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुखसे निकल गये, वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राममें दानवराज शङ्कचूड्पर पाशुपतास्त्र छोड्नेको तैयार

हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा

तुमसे अवध्य है, तबसे महान् ज्ञानी एवं असीम

बल-पराक्रमसे सम्पन्न उस दानवराजने मुझपर

अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह मेरे छोड़े हुए

बाणोंको काट भर देता था। (अध्याय १९)

चलाना ही चाहती थीं कि उन्हें मना करती हुई यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई—'यह राजा एक

महान् पुरुष है, इसकी मृत्यु पाशुपतास्त्रसे

कदापि नहीं होगी। जबतक यह अपने गलेमें

भगवान् श्रीहरिके मन्त्रका कवच धारण किये

रहेगा और जबतक इसकी पतिव्रता पत्नी अपने

सतीत्वकी रक्षा करती रहेगी, तबतक इसके

समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव

नहीं डाल सकती—यह ब्रह्माका वर है।'

#### प्रकृतिखण्ड भगवान् शंकर और शङ्खचूड़का युद्ध, शंकरके त्रिशूलसे शङ्खचूड़का भस्म

### होना तथा सुदामा गोपके स्वरूपमें उसका विमानद्वारा गोलोक पधारना

## भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! भगवान्।

शिव तत्त्व जाननेमें परम प्रवीण हैं। भद्रकालीद्वारा

युद्धकी सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणोंके

साथ संग्राममें पहुँच गये। उन्हें देखकर शङ्खचूड़

विमानसे उतर गया और उसने परम भक्तिके साथ

पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत् प्रणाम

किया। यों भक्तिविनम्र होकर प्रणाम करनेके पश्चात्

वह तुरंत रथपर सवार हो गया और भगवान्

शिवके साथ युद्ध करने लगा। ब्रह्मन्! उस समय शिव और शङ्खचूड़में बहुत लंबे कालतक युद्ध

होता रहा। कोई किसीसे न जीतते थे और न हारते थे। कभी समयानुसार शङ्खचूड शस्त्र

रखकर रथपर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान् शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभपर ही

आराम कर लेते। शंकरके बाणोंसे असंख्य दानवोंका संहार हुआ। इधर संग्राममें देवपक्षके जो-जो योद्धा मरते थे, उनको विभु शंकर पुन:

जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान् श्रीहरि एक अत्यन्त आतुर बूढ़े ब्राह्मणका वेष बनाकर

युद्धभूमिमें आये और दानवराज शङ्खचूड़से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें पधारे हुए श्रीहरिने

कहा — राजेन्द्र ! तुम मुझ ब्राह्मणको भिक्षा देनेकी

कृपा करो। इस समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी तुममें पूर्ण योग्यता है। अतः तुम मेरी

अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह, तृषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देनेके लिये सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूँगा। राजेन्द्र शङ्कचूड्ने अत्यन्त प्रसन्न होकर

'कृष्णकवच' चाहता हूँ।' उनकी बात सुनकर सत्यप्रतिज्ञ शङ्खचूड्ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर

वे ही श्रीहरि शङ्खचूड्का रूप बनाकर तुलसीके निकट गये। वहाँ जाकर कपटपूर्वक उन्होंने उससे हास-विलास किया। (इस प्रकार शङ्कचूडकी पत्नीके रूपमें उसका सतीत्व भङ्ग हो गया। यद्यपि

तत्त्वरूपसे तो वह श्रीहरिकी परम प्रेयसी पत्नी ही थी।) ठीक इसी समय शंकरने शङ्खचूड़पर चलानेके लिये श्रीहरिका दिया हुआ त्रिशूल हाथमें उठा लिया। वह त्रिशुल इतना प्रकाशमान था, मानो ग्रीष्म-ऋतुका मध्याह्नकालीन सूर्य हो,

अथवा प्रलयकालीन प्रचण्ड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्धर्ष, अव्यर्थ और शत्रुसंहारक था। सम्पूर्ण शस्त्रोंके सारभूत उस त्रिशूलकी तेजमें चक्रके साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूलको शिव अथवा केशव-ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसीके मानका वह नहीं था। वह साक्षात्

नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद! अखिल ब्रह्माण्डका संहार करनेकी उस त्रिशूलमें पूर्ण शक्ति थी। भगवान् शंकरने लीलासे ही उसे उठाकर हाथपर जमाया और शङ्खचूड़पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान् नरेशने सारा

सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूपका कभी परिवर्तन

रहस्य जानकर अपना धनुष धरतीपर फेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्तिके साथ अनन्य-चित्तसे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समयतक तो चक्कर काटता रहा। तदनन्तर वह

कहा—'हाँ, हाँ, बहुत ठीक—आप जो चाहें शङ्खचूड़के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत सो ले सकते हैं।' तब अतिशय माया फैलाते वह दानवेश्वर तथा उसका रथ—सभी जलकर हुए उन वृद्ध ब्राह्मणने कहा—'मैं तुम्हारा भस्म हो गये।

| १८२ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>।</b> वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दानव-शरीरके भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोपका वेष धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओंसे सुशोभित था। उसके हाथमें मुरली शोभा पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीरको विभूषित कर रहे थे। इतनेमें अकस्मात् सर्वोत्तम दिव्य मणियोंद्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोकसे उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियाँ बैठी थीं। शङ्खचूड़ उसीपर सवार होकर गोलोकके लिये प्रस्थित हो गया।  मुने! उस समय वृन्दावनमें रासमण्डलके मध्य भगवान् श्रीकृष्ण और भगवती श्रीराधिका विराजमान थीं। वहाँ पहुँचते ही शङ्खचूड़ने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके चरणकमलोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। अपने चिरसेवक सुदामाको देखकर उन दोनोंके श्रीमुख प्रसन्नतासे खिल उठे। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदमें उठा लिया। तदनन्तर वह त्रिशूल बड़े वेगसे आदरपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णके पास लौट आया। शङ्खचूड़की हिंडुयोंसे शङ्खकी उत्पत्ति हुई। वही | देवताओंकी पूजामें निरन्तर पिवत्र माना जाता है। उसके जलको श्रेष्ठ मानते हैं; क्योंकि देवताओंको प्रसन्न करनेके लिये वह अचूक साधन है। उस पिवत्र जलको तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रित केवल शंकरकी आदरबुद्धि नहीं है। जहाँ – कहीं भी शङ्खुध्विन होती है, वहीं लक्ष्मीजी सम्यक् प्रकारसे विराजमान रहती हैं। जो शङ्खुके जलसे स्नान कर लेता है, उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नानका फल प्राप्त हो जाता है। शङ्खु साक्षात् भगवान् श्रीहरिका अधिष्ठान है। जहाँ पर शङ्खु रहता है, वहाँ भगवान् श्रीहरि भगवती लक्ष्मीसिहत सदा निवास करते हैं। अमङ्गल दूरसे ही भाग जाता है। उधर शिव भी शङ्खुचूड़को मारकर अपने लोकको पधार गये। उनके मनमें अपार हर्ष था। वे वृषभपर आरूढ़ होकर अपने गणोंसिहत चले गये। अपना राज्य पा जानेके कारण देवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही। स्वर्गमें देव–दुन्दुभियाँ बज उठीं और गन्धर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान् शंकरके उपर पुष्पोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। देवताओं और मुनिगणोंने भगवान् शंकरकी |
| पाषाणके रूपमें भारतवर्षमें<br>शालग्रामके विभिन्न लक्ष<br>नारदजीने कहा—प्रभो! भगवान् नारायणने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रीहरिका वृक्ष एवं शालग्राम-<br>i रहना तथा तुलसीमहिमा,<br>ण तथा महत्त्वका वर्णन<br>तुलसीके महलके दरवाजेपर दुन्दुभि बजवायी और<br>जय-जयकारके घोषसे उस सुन्दरीको अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

भगवान् नारायण ऋषि कहते हैं—नारद! मनाया और महान् हर्षभरे हृदयसे स्वागत किया।

भगवान् श्रीहरिने वैष्णवी माया फैलाकर शङ्खचूड्से फिर दोनोंमें युद्धसम्बन्धी चर्चा हुई; तदनन्तर

कवच ले लिया। फिर शङ्खचूड़का ही रूप धारण शङ्खचूड़के वेषमें जगत्प्रभु भगवान् श्रीहरि सो गये। करके वे साध्वी तुलसीके घर पहुँचे, वहाँ उन्होंने नारद! उस समय तुलसीके साथ उन्होंने सुचारुरूपसे प्रकृतिखण्ड ६८१ डाला। प्रभो! आप अवश्य ही पाषाण-हृदय हैं,

तभी तो इतने निर्दय बन गये! अत: देव! मेरे

पहलेकी अपेक्षा आकर्षण आदिमें व्यतिक्रमका

शापसे अब पाषाणरूप होकर आप पृथ्वीपर रहें। अहो! बिना अपराध ही अपने भक्तको आपने

क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर शोकसे संतप्त हुई तुलसी

आँखोंसे आँसू गिराती हुई बार-बार विलाप करने

लगी। तदनन्तर करुण-रसके समुद्र कमलापति

भगवान् श्रीहरि करुणायुक्त तुलसीदेवीको देखकर नीतिपूर्वक वचनोंसे उसे समझाने लगे।

भगवान् श्रीहरि बोले — भद्रे! तुम मेरे लिये भारतवर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपस्या

कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिये शङ्खचूड़ भी तपस्या कर रहा था। (वह मेरा ही अंश

था।) अपनी तपस्याके फलसे तुम्हें स्त्रीरूपमें

प्राप्त करके वह गोलोकमें चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्याका फल देना उचित समझता हूँ।

तुम इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह धारणकर मेरे साथ आनन्द करो। लक्ष्मीके समान

तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिये। तुम्हारा यह शरीर नदीरूपमें परिणत हो 'गण्डकी' नामसे

प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्षमें मनुष्योंको उत्तम पुण्य देनेवाली बनेगी। तुम्हारे

केशकलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केशसे उत्पन्न होनेके कारण तुलसीके नामसे ही उनकी प्रसिद्धि

होगी। वरानने! तीनों लोकोंमें देवताओंकी पूजाके काममें आनेवाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सबमें तुलसी प्रधान मानी जायगी। स्वर्गलोक,

मर्त्यलोक, पाताल तथा वैकुण्ठलोकमें सर्वत्र तुम मेरे संनिकट रहोगी। सुन्दरि! तुलसीके वृक्ष

सब पुष्पोंमें श्रेष्ठ हों। गोलोक, विरजा नदीके तट, रासमण्डल, वृन्दावन, भूलोक, भाण्डीरवन, चम्पकवन, मनोहर चन्दनवन एवं माधवी, केतकी,

अनुभव हुआ; अत: उसने सारी वास्तविकताका अनुमान लगा लिया और पूछा।

हास-विलास किया तथापि तुलसीको इस बार

तुलसीने कहा—मायेश! बताओ तो तुम कौन हो ? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर

दिया; इसलिये अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ।

ब्रह्मन्! तुलसीके वचन सुनकर शापके भयसे भगवान् श्रीहरिने लीलापूर्वक अपना सुन्दर

मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसीने

अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्रीहरिको

विराजमान देखा। भगवान्का दिव्य विग्रह नूतन मेघके समान श्याम था। आँखें शरत्कालीन कमलको तुलना कर रही थीं। उनके अलौकिक

रूप-सौन्दर्यमें करोड़ों कामदेवोंकी लावण्य-लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किये हुए थे। उनका प्रसन्नवदन मुस्कानसे

था। उन्हें देखकर पतिके निधनका अनुमान करके कामिनी तुलसी मूर्च्छित हो गयी। फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने कहा।

भरा था। उनके दिव्य शरीरपर पीताम्बर सुशोभित

तुलसी बोली—नाथ! आपका हृदय पाषाणके सदृश है; इसीलिये आपमें तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छलपूर्वक (मेरे इस शरीरका)

धर्म नष्ट करके मेरे (इस शरीरके) स्वामीको मार

तुलसी-वृक्षके नीचेके स्थान परम पवित्र एवं यज्ञके फलका भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। पुण्यदायक होंगे; अतएव वहाँ सम्पूर्ण तीर्थीं और जो मनुष्य तुलसीको अपने हाथपर रखकर समस्त देवताओंका भी अधिष्ठान होगा। वरानने! प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञाका पालन

ऊपर तुलसीके पत्ते पडें, इसी उद्देश्यसे वे सब लोग वहाँ रहेंगे। तुलसीपत्रके जलसे जिसका अभिषेक हो गया, उसे सम्पूर्ण तीर्थींमें स्नान करने

तथा समस्त यज्ञोंमें दीक्षित होनेका फल मिल गया। साध्वी! हजारों घड़े अमृतसे नहलानेपर भी

भगवान् श्रीहरिको उतनी तृप्ति नहीं होती है, जितनी वे मनुष्योंके तुलसीका एक पत्ता चढ़ानेसे

प्राप्त करते हैं। पतिव्रते! दस हजार गोदानसे मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी-पत्रके दानसे पा लेता है। जो मृत्युके समय मुखमें

तुलसी-पत्रका जल पा जाता है, वह सम्पूर्ण

तुलसीका पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, वह लाख अश्वमेध-यज्ञोंका फल पा लेता है। जो मानव तुलसीको अपने हाथमें लेकर और शरीरपर रखकर तीर्थोंमें प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोकमें शुद्ध माना जाता है।\*

त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां

माधवीकेतकीकुन्दमह्लिकामालतीवने

तुलसीतरुमूले च

सुधाघटसहस्रेण सा

गवामयुतदानेन

\* तव केशसमृहाश्च

गङ्गा-स्नानका फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन

पापोंसे मुक्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है। जो मनुष्य नित्यप्रति भक्तिपूर्वक तुलसीका जल ग्रहण करता है, वही जीवन्मुक्त है और उसे

नहीं करता, उसे सूर्य और चन्द्रमाकी अवधिपर्यन्त 'कालसूत्र' नामक नरकमें यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसीको हाथमें लेकर या उसके

निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह 'कुम्भीपाक' नामक नरकमें जाता है और वहाँ दीर्घकालतक वास करता है। मृत्युके समय जिसके मुखमें तुलसीके जलका एक कण भी चला जाता है वह

देवपूजने । प्रधानरूपा तुलसी

पुण्यदेशे सुपुण्यदे । अधिष्ठानं तु तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति॥

तुष्टिर्न भवेद्धरे: । या च तुष्टिर्भवेत्रृणां तुलसीपत्रदानत:॥

यत्फलं लभते नरः । तुलसीपत्रदानेन तत्फलं लभते सित ॥

स्वर्गे मर्त्ये च पाताले वैकुण्ठे मम संनिधौ । भवन्तु तुलसीवृक्षा वरा: पुष्पेषु सुन्दरि॥ गोलोके विरजातीरे रासे वृन्दावने भुवि । भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने॥

तत्रैव सर्वदेवानां समधिष्ठानमेव च । तुलसीपत्रपतनप्राप्तये च वरानने ॥ स स्नात: सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित:। तुलसीपत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत्॥

तुलसीपत्रतोयं च मृत्युकाले च यो लभेत् । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥

अवश्य ही विष्णुलोकको जाता है। पूर्णिमा,

अमावास्या, द्वादशी और सूर्य-संक्रान्तिके दिन,

मध्याह्नकाल, रात्रि, दोनों संध्याओं और अशौचके समय, तेल लगाकर, बिना नहाये-धोये अथवा रातके कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसीके

भविष्यति वरानने॥

। भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः॥

पत्रोंको तोड़ते हैं, वे मानो भगवान् श्रीहरिका मस्तक छेदन करते हैं। साध्वि! श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चनके लिये तुलसीपत्र बासी

होनेपर भी तीन राततक पवित्र ही रहता है। पृथ्वीपर अथवा जलमें गिरा हुआ तथा श्रीविष्णुको अर्पित तुलसी-पत्र धो देनेपर दूसरे कार्यके लिये

पुण्यवृक्षा भवन्त्वित । तुलसीकेशसम्भूतास्तुलसीति च विश्रुता: ॥

चौदह चक्रोंसे सुशोभित तथा नवीन मेघके समान रंगवाले स्थूल पाषाणको भगवान् 'अनन्त' का

(प्रकृतिखण्ड २१। ३२-५३)

परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत क्षार-समुद्रकी पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसीरूपसे वैकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास करोगी। वहाँ तुम लक्ष्मीके समान सम्मानित होओगी। गोलोकके रासमें भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, मैं तुम्हारे शापको सत्य करनेके लिये भारतवर्षमें 'पाषाण' (शालग्राम) बनकर रहूँगा। गण्डकी नदीके तटपर मेरा वास होगा। वहाँ रहनेवाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दाँतरूपी आयुधोंसे काट-काटकर उस पाषाणमें मेरे चक्रका चिह्न करेंगे। जिसमें एक द्वारका चिह्न होगा, चार चक्र होंगे और जो वनमालासे विभूषित होगा, वह नवीन मेघके समान श्यामवर्णका पाषाण 'लक्ष्मी-नारायण' का बोधक होगा। जिसमें एक

और गायके ख़ुरके चिह्नसे सुशोभित एवं वनमालाके | विग्रह मानना चाहिये। उसके पूजनसे धर्म, अर्थ,

नित्यं यस्तुलसीतोयं भुङ्क्ते भक्त्या च मानवः। स एव जीवन्मुक्तश्च गङ्गास्नानफलं लभेत्॥ नित्यं यस्तुलसीं दत्त्वा पूजयेन्मां च मानवः। लक्षाश्वमेधजं पुण्यं लभते नात्र संशयः॥ तुलसीं स्वकरे कृत्वा देहे धृत्वा च मानवः। प्राणांस्त्यजित तीर्थेषु विष्णुलोकं स गच्छित॥ तुलसीकाष्ठनिर्माणमालां गृह्णाति यो नरः। पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्॥ तुलसीं स्वकरे धृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति । स याति कालसूत्रं च यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥ करोति मिथ्या शपथं तुलस्या यो हि मानवः । स याति कुम्भीपाकं च यावदिन्द्राश्चतुर्दश॥ तुलसीतोयकणिकां मृत्युकाले च यो लभेत्। रत्नयानं समारुह्य वैकुण्ठं स प्रयाति च॥ पूर्णिमायाममायां च द्वादश्यां रिवसंक्रमे । तैलाभ्यङ्गे चास्नाते च मध्याह्ने निशि संध्ययो:॥ अशौचेऽशुचिकाले वा रात्रिवासोऽन्विता नरा:। तुलसीं ये विचिन्विन्ति ते छिन्दिन्ति हरे: शिर:॥ त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं पर्युषितं सित । श्राद्धे व्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुरार्चने ॥ भूगतं तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सित । शुद्धं च तुलसीपत्रं क्षालनादन्यकर्मणि॥

तुम निरामय गोलोक-धाममें तुलसीकी

अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूपभूत श्रीकृष्णके साथ निरन्तर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देहसे उत्पन्न

नदीकी जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्षमें

द्वार और चार चक्रके चिह्न होंगे तथा वनमालाकी

रेखा नहीं प्रतीत होती होगी, ऐसे नवीन मेघकी

तुलना करनेवाले श्यामरंगके पाषाणको 'लक्ष्मीजनार्दन'

की संज्ञा दी जानी चाहिये। दो द्वार, चार चक्र

इसमें संशय नहीं है।

| १८६ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काम और मोक्ष—ये चारों फल प्राप्त होते हैं।<br>जिसकी आकृति चक्रके समान हो तथा जो दो<br>चक्र, श्री और गो-खुरके चिह्नसे शोभा पाता हो,<br>ऐसे नवीन मेघके समान वर्णवाले मध्यम श्रेणीके<br>पाषाणको भगवान् 'मधुसूदन' समझना चिहये।<br>केवल एक चक्रवाला 'सुदर्शन'का, गुप्तचक्र-<br>चिह्नवाला 'गदाधर'का तथा दो चक्र एवं अश्वके                                                                              | करती हैं। ब्रह्महत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब<br>शालग्राम-शिलाकी पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं।<br>छत्राकार शालग्राममें राज्य देनेकी तथा वर्तुलाकारमें<br>प्रचुर सम्पत्ति देनेकी योग्यता है। शकटके आकारवाले<br>शालग्रामसे दुःख तथा शूलके नोकके समान<br>आकारवालेसे मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत<br>मुखवाले दिखता, पिङ्गलवर्णवाले हानि, भग्नचक्रवाले                                                             |
| मुखकी आकृतिसे युक्त पाषाण भगवान् 'हयग्रीव' का विग्रह कहा जाता है। साध्वि! जिसका मुख अत्यन्त विस्तृत हो, जिसपर दो चक्र चिह्नित हों तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो ऐसे पाषाणको भगवान् 'नरसिंह' की प्रतिमा समझनी चाहिये। वह मनुष्यको तत्काल वैराग्य प्रदान                                                                                                                                          | व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चितरूपसे<br>मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि<br>सत्कार्य शालग्रामकी संनिधिमें करनेसे सर्वोत्तम<br>हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालग्राम-शिलाका<br>जल छिड़कता है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर<br>चुका तथा समस्त यज्ञोंका फल पा गया। अखिल                                                                                                                        |
| करनेवाला है। जिसमें दो चक्र हों, विशाल मुख<br>हो तथा जो वनमालाके चिह्नसे सम्पन्न हो,<br>गृहस्थोंके लिये सदा सुखदायी हो, उस पाषाणको<br>भगवान् 'लक्ष्मीनारायण' का विग्रह समझना<br>चाहिये। जो द्वार-देशमें दो चक्रोंसे युक्त हो तथा<br>जिसपर श्रीका चिह्न स्पष्ट दिखायी पड़े, ऐसे                                                                                                                    | यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओंके फलका वह<br>अधिकारी समझा जाता है। साध्वि! चारों वेदोंके<br>पढ़ने तथा तपस्या करनेसे जो पुण्य होता है, वही<br>पुण्य शालग्राम-शिलाकी उपासनासे प्राप्त हो जाता<br>है। जो निरन्तर शालग्राम-शिलाके जलसे अभिषेक<br>करता है, वह सम्पूर्ण दानके पुण्य तथा पृथ्वीकी                                                                                                                  |
| पाषाणको भगवान् 'वासुदेव' का विग्रह मानना<br>चाहिये। इस विग्रहकी अर्चनासे सम्पूर्ण कामनाएँ<br>सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्रके चिह्नसे युक्त,<br>नवीन मेघके समान श्याम तथा मुखपर बहुत-से<br>छोटे-छोटे छिद्रोंसे सुशोभित पाषाण 'प्रद्युम्न' का<br>स्वरूप होगा। उसके प्रभावसे गृहस्थ सुखी हो                                                                                                          | प्रदक्षिणाके उत्तम फलका मानो अधिकारी हो<br>जाता है। शालग्राम-शिलाके जलका निरन्तर पान<br>करनेवाला पुरुष देवाभिलषित प्रसाद पाता है;<br>इसमें संशय नहीं। उसे जन्म, मृत्यु और जरासे<br>छुटकारा मिल जाता है। सम्पूर्ण तीर्थ उस<br>पुण्यात्मा पुरुषका स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन्मुक्त                                                                                                                               |
| जायँगे। जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थोंको निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस पाषाणको भगवान् 'संकर्षण' की प्रतिमा समझनी चाहिये। जो अत्यन्त सुन्दर गोलाकार हो तथा पीले रंगसे सुशोभित हो, विद्वान् पुरुष कहते हैं कि गृहाश्रमियोंको सुख देनेवाला वह पाषाण भगवान् 'अनिरुद्ध' का स्वरूप है। जहाँ शालग्रामकी शिला रहती है, वहाँ भगवान् श्रीहरि विराजते हैं और वहीं सम्पूर्ण | एवं महान् पिवत्र वह व्यक्ति भगवान् श्रीहरिके पदका अधिकारी हो जाता है। भगवान्के धाममें वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलयतक रहनेकी सुविधा प्राप्त करता है। वहाँ जाते ही भगवान् उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुषको देखकर, ब्रह्महत्याके समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने लगते हैं, जैसे गरुड़को देखकर सर्प। उस पुरुषके चरणोंकी रजसे पृथ्वीदेवी तुरंत पवित्र हो जाती हैं। उसके जन्म लेते ही लाखों |
| तीर्थोंको साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पितरोंका उद्धार हो जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

अपना शरीर त्यागकर दिव्य रूपसे सम्पन्न हो

भगवान् श्रीहरिके वक्ष:स्थलपर लक्ष्मीकी भाँति

शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान् श्रीहरि उसे

साथ लेकर वैकुण्ठ पधार गये। नारद! लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और तुलसी—ये चार देवियाँ भगवान्

करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकको चला जाता है। उसे निर्वाणमुक्ति

मृत्युकालमें जो शालग्रामके जलका पान

सुलभ हो जाती है। वह कर्मभोगसे छूटकर भगवान् श्रीहरिके चरणोंमें लीन हो जाता है—

इसमें कोई संशय नहीं। शालग्रामको हाथमें लेकर मिथ्या बोलनेवाला व्यक्ति 'कुम्भीपाक' नरकमें

जाता है और ब्रह्माकी आयुपर्यन्त उसे वहाँ रहना पड़ता है। जो शालग्रामको धारण करके की हुई

प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता, उसे लाख मन्वन्तरतक 'असिपत्र' नामक नरकमें रहना पड़ता है।

कान्ते! जो व्यक्ति शालग्रामपरसे तुलसीके पत्रको दूर करेगा, उसे दूसरे जन्ममें स्त्री साथ न दे सकेगी। शङ्क्षसे तुलसीपत्रका विच्छेद करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तथा सात जन्मोंतक रोगी होगा।

शालग्राम, तुलसी और शङ्ग-इन तीनोंको जो महान् ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता है, उससे भगवान् श्रीहरि बहुत प्रेम करते हैं।

नारद! इस प्रकार देवी तुलसीसे कहकर

तुलसी-पूजन, ध्यान, नामाष्ट्रक तथा तुलसी-स्तवनका वर्णन

नारदजीने पृछा—प्रभो! तुलसी भगवान् नारायणकी प्रिया हैं, इसलिये परम पवित्र हैं।

अतएव वे सम्पूर्ण जगत्के लिये पूजनीया हैं; परंतु इनकी पूजाका क्या विधान है और इनकी स्तुतिके लिये कौन-सा स्तोत्र है? यह मैंने अभीतक नहीं

सुना है। मुने! किस मन्त्रसे उनकी पूजा होनी चाहिये? सबसे पहले किसने तुलसीकी स्तृति की है ? किस कारणसे वह आपके लिये भी पूजनीया

हो गयीं ? अहो ! ये सब बातें आप मुझे बताइये। सूतजी कहते हैं -- शौनक! नारदकी बात सुनकर भगवान् नारायणका मुखमण्डल प्रसन्नतासे

श्रीहरिकी पितयाँ हुईं। उसी समय तुलसीकी देहसे गण्डकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान् श्रीहरि भी उसीके तटपर मनुष्योंके लिये पुण्यप्रद शालग्राम-शिला बन गये। मुने! वहाँ रहनेवाले कीडे शिलाको

काट-काटकर अनेक प्रकारकी बना देते हैं। वे पाषाण जलमें गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरतीपर पड़ जाते हैं, उनपर सूर्यका ताप पड़नेसे पीलापन आ जाता है, ऐसी

शिलाको पिङ्गला समझनी चाहिये। (वह शिला पुजामें उत्तम नहीं मानी जाती है।)

नारद! इस प्रकार यह सभी प्रसङ्ग मैंने कह

सुनाया; अब पुन: क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय २१)

भगवान् नारायण ऋषि बोले—मुने! भगवान्

श्रीहरि तुलसीको पाकर उसके और लक्ष्मीके साथ आनन्द करने लगे। उन्होंने तुलसीको भी गौरव तथा सौभाग्यमें लक्ष्मीके समान बना दिया। लक्ष्मी

और गङ्गाने तो तुलसीके नवसङ्गम, सौभाग्य और गौरवको सह लिया, किंतु सरस्वती क्रोधके कारण

यह सब सहन न कर सर्कीं। सरस्वतीके द्वारा अपना अपमान होनेसे तुलसी अन्तर्धान हो गयीं। ज्ञानसम्पन्ना देवी तुलसी सिद्धयोगिनी एवं

सर्वसिद्धेश्वरी थीं। अत: उन्होंने श्रीहरिकी आँखोंसे अपनेको सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान्ने उसे न देखकर सरस्वतीको समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसीवनमें गये। लक्ष्मीबीज (श्रीं),

खिल उठा। उन्होंने पापोंका ध्वंस करनेवाली परम पुण्यमयी प्राचीन कथा कहनी आरम्भ कर दी।

| १८८ संक्षिप्त ब्रह्म                                    | वैवर्तपुराण                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| मायाबीज (ह्रीं), कामबीज (क्लीं) और वाणीबीज              | रूप वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष एकत्र होते हैं, तब       |
| (ऐं)—इन बीजोंका पूर्वमें उच्चारण करके 'वृन्दावनी '      | वृक्षसमुदाय अथवा वनको बुधजन 'वृन्दा' कहते          |
| इस शब्दके अन्तमें (ङे) विभक्ति लगायी और                 | हैं। ऐसी वृन्दा नामसे प्रसिद्ध अपनी प्रिया         |
| अन्तमें वह्निजाया (स्वाहा)-का प्रयोग करके <b>'श्रीं</b> | तुलसीकी मैं उपासना करता हूँ। जो देवी               |
| ह्रीं क्लीं ऐं वृन्दावन्यै स्वाहा' इस दशाक्षर-मन्त्रका  | प्राचीनकालमें वृन्दावनमें प्रकट हुई थी, अतएव       |
| उच्चारण किया। नारद! यह मन्त्रराज कल्पतरु है।            | जिसे 'वृन्दावनी' कहते हैं, उस सौभाग्यवती           |
| जो इस मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक तुलसीकी          | देवीकी मैं उपासना करता हूँ। जो असंख्य              |
| पूजा करता है, उसे निश्चय ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ          | वृक्षोंमें निरन्तर पूजा प्राप्त करती है, अत:       |
| प्राप्त हो जाती हैं। घृतका दीपक, धूप, सिन्दूर,          | जिसका नाम 'विश्वपूजिता' पड़ा है, उस जगत्पूज्या     |
| चन्दन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारोंसे तथा               | देवीकी मैं उपासना करता हूँ। देवि! जिसने सदा        |
| स्तोत्रद्वारा भगवान्से सुपूजित होनेपर तुलसीको           | अनन्त विश्वोंको पवित्र किया है, उस 'विश्वपावनी'    |
| बड़ी प्रसन्नता हुई। अत: वह वृक्षसे तुरंत                | देवीका मैं विरहसे आतुर होकर स्मरण करता हूँ।        |
| बाहर निकल आयी और परम प्रसन्न होकर                       | जिसके बिना अन्य पुष्प-समूहोंके अर्पण करनेपर        |
| भगवान् श्रीहरिके चरणकमलोंकी शरणमें चली                  | भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी 'पुष्पसारा'—       |
| गयी। तब भगवान्ने उसे वर दिया—'देवी! तुम                 | पुष्पोंमें सारभूता शुद्धस्वरूपिणी तुलसी देवीका मैं |
| सर्वपूज्या हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने               | शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ।           |

होते, ऐसी 'पुष्पसारा'— वरूपिणी तुलसी देवीका मैं शोकसे व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसारमें जिसकी प्राप्तिमात्रसे भक्त परम आनन्दित मस्तक तथा वक्षःस्थलपर धारण करूँगा। इतना हो जाता है, इसीलिये 'नन्दिनी' नामसे जिसकी ही नहीं, सम्पूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तकपर धारण करेंगे।' यों कहकर उसे साथ ले भगवान् प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझपर

प्रसन्न हो जाय। जिस देवीकी अखिल विश्वमें श्रीहरि अपने स्थानपर लौट गये। भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! तुलसीके अन्तर्धान हो जानेपर भगवान् श्रीहरि विरहसे आतुर होकर वृन्दावन चले गये थे और वहाँ

कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो 'तुलसी' कहलाती है, उस अपनी प्रियाकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृन्दारूपसे भगवान् श्रीकृष्णकी जीवनस्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होनेसे 'कृष्णजीवनी' नामसे विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवनकी रक्षा करे\*।

जाकर उन्होंने तुलसीकी पूजा करके इस प्रकार स्तुति की थी। श्रीभगवान् बोले — जब वृन्दा (तुलसी) -\* नारायण उवाच-अन्तर्हितायां तस्यां च गत्वा च तुलसीवनम् । हरि: सम्पूज्य

तुलसीं तुष्टाव विरहातुर:॥ श्रीभगवानुवाच — वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च । विदुर्बुधास्तेन वृन्दां मित्प्रयां तां भजाम्यहम्॥ पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने । तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम्॥

असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरम् । तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्॥ असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा। तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्॥

तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना । तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टमिच्छामि शोकतः॥ विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेद् ध्रुवम् । नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे॥ गये। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वतीके साथ तुलसीका

प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान्ने तुलसीको वर दिया—'देवि! तुम सर्वपूज्या और शिरोधार्या

होओ। सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें।' भगवान् विष्णुके इस प्रकार कहनेपर वह

देवी परम संतुष्ट हो गयी। सरस्वतीने उसे हृदयसे लगाया और अपने पास बैठा लिया। नारद! लक्ष्मी और गङ्गा इन दोनों देवियोंने मन्द मुस्कानके साथ विनयपूर्वक साध्वी तुलसीका

हाथ पकड़कर उसे भवनमें प्रवेश कराया। वृन्दा, वृन्दावनी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, नन्दिनी, तुलसी और कृष्णजीवनी—ये देवी तुलसीके आठ नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है। जो पुरुष तुलसीकी पूजा करके इस 'नामाष्टक' का पाठ करता है,

उसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त हो जाता है।\* कार्तिककी पूर्णिमा तिथिको देवी तुलसीका मङ्गलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान् श्रीहरिने उसकी पूजा सम्पन्न की। जो इस कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर विश्वपावनी

कृष्णजीवनरूपा

इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्

श्रीहरि वहीं बैठ गये। इतनेमें उनके सामने साक्षात्

तुलसी प्रकट हो गयी। उस साध्वीने उनके चरणोंमें तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमानके कारण उस

मानिनीकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे; क्योंकि

पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसीको देखकर प्रियतम भगवान् श्रीहरिने

तुरंत उसे अपने हृदयमें स्थान दिया। साथ ही

सरस्वतीसे आज्ञा लेकर उसे अपने महलमें ले

जानते ही हो। वेदकी कण्व-शाखामें इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यानमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी अबाध शक्ति है। ध्यान करनेके पश्चात् बिना आवाहन किये भक्तिपूर्वक तुलसीके वृक्षमें षोडशोपचारसे इस देवीकी पुजा करनी चाहिये।

परम साध्वी तुलसी पुष्पोंमें सार हैं। ये पूजनीया तथा मनोहारिणी हैं। सम्पूर्ण पापरूपी ईंधनको भस्म करनेके लिये ये प्रज्वलित अग्निकी लपटके समान हैं। पुष्पोंमें अथवा देवियोंमें किसीसे भी इनकी तुलना नहीं हो सकी। इसीलिये उन सबमें पवित्ररूपा इन देवीको तुलसी कहा गया।

ये सबके द्वारा अपने मस्तकपर धारण करने योग्य हैं। सभीको इन्हें पानेकी इच्छा रहती है। विश्वको पवित्र करनेवाली ये देवी जीवन्मुक्त हैं। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च । तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम्॥

शश्वित्प्रियतमा सती। तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्॥ या (प्रकृतिखण्ड २२। १८—२६) विश्वपूजिता । पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी॥ \* वृन्दा वृन्दावनी विश्वपावनी नामार्थसंयुतम् । यः पठेत् तां च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत्॥ एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं (प्रकृतिखण्ड २२। ३३-३४) मुक्ति और भगवान् श्रीहरिकी भक्ति प्रदान करना | ध्यान, पूजन और स्तवन करके देवी तुलसीको इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसीकी मैं प्रणाम करे। नारद! तुलसीका उपाख्यान कह उपासना करता हूँ।\* विद्वान् पुरुष इस प्रकार चुका। पुनः क्या सुनना चाहते हो। (अध्याय २२) सावित्री देवीकी पूजा-स्तुतिका विधान सावित्रीकी आराधना की; परंतु उसे देवीकी ओरसे नारदजीने कहा — भगवन्! अमृतकी तुलना करनेवाली तुलसीकी कथा मैं सुन चुका। अब न तो कोई प्रत्यादेश मिला और न देवीजीने साक्षात् आप सावित्रीका उपाख्यान कहनेकी कृपा करें। दर्शन ही दिये। अत: मनमें कष्टका अनुभव करती देवी सावित्री वेदोंकी जननी हैं; ऐसा सुना गया हुई दु:खसे घबराकर वह घर चली गयी। राजा अश्वपतिने उसे दु:खी देखकर नीतिपूर्ण वचनोंद्वारा है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुईं? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बादमें समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्रीकी प्रसन्नताके निमित्त तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें किन लोगोंने?

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

## ये देवताओंसे सुपूजित हुईं। तदनन्तर विद्वानोंने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्षमें स्नायी दी—'राजन्! तुम दस लाख गायत्रीका राजा अश्वपतिने पहले इनकी उपासना की। तदनन्तर चारों वर्णींके लोग इनकी आराधनामें पधार गये। राजाने मुनिको प्रणाम किया। मुनि संलग्न हो गये। नारदजीने पूछा - ब्रह्मन्! राजा अश्वपति

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! सर्वप्रथम

१९०

कौन थे ? किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी? भगवान् नारायण बोले—मुने! महाराज अश्वपति मद्रदेशके नरेश थे। शत्रुओंकी शक्ति नष्ट

करना और मित्रोंके कष्टका निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानीका नाम मालती था।

धर्मोंका पालन करनेवाली वह महाराज्ञी राजाके साथ इस प्रकार शोभा पाती थी, जैसे लक्ष्मीजी भगवान् विष्णुके साथ। नारद! उस महासाध्वी

\* तुलसीं

ब्रह्माजीने वेदजननी सावित्रीकी पूजा की। तत्पश्चात् उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्रीके दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश (उत्तर) प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपतिको यह आकाशवाणी

> राजासे कहने लगे। पराशरने कहा—राजन्! गायत्रीका एक बारका जप दिनके पापको नष्ट कर देता है। दस बार जप करनेसे दिन और रातके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सौ बार जप करनेसे महीनोंका

जपसे वर्षींके पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्रीके एक लाख जपमें एक जन्मके तथा दस लाख जपमें तीन जन्मोंके भी पापोंको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति है। एक करोड जप करनेपर सम्पूर्ण जन्मोंके पाप

(प्रकृतिखण्ड २२। ४२-४४)

उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। एक हजारके

चले गये। वहाँ रहकर इन्द्रियोंको वशमें करके

जप करो।' इतनेमें ही वहाँ मुनिवर पराशरजी

रानीने वसिष्ठजीके उपदेशसे भक्तिपूर्वक भगवती नष्ट हो जाते हैं। दस करोड गायत्री-जप ब्राह्मणोंको पुष्पसारां च सतीं पूज्यां मनोहराम् । कृत्स्नपापेध्मदाहाय ज्वलदग्निशिखोपमाम् ॥ तुलनाप्यस्या नासीद् देवीषु वा मुने। पवित्ररूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता॥ च सर्वेषामीप्सितां विश्वपावनीम् । जीवन्मुक्तां मुक्तिदां च भजे तां हरिभक्तिदाम्॥

पूर्वाभिमुख होकर बैठे। हाथको सर्पकी फणके शूद्रकी भाँति समस्त द्विजोचित कर्मोंसे बहिष्कृत समान कर ले। वह हाथ ऊर्ध्वमुख हो और कर देने योग्य हो जाता है। जीवनपर्यन्त त्रिकाल-ऊपरकी ओरसे कुछ-कुछ मुद्रित (मुँदा-सा) रहे। संध्या करनेवाले ब्राह्मणमें तेज अथवा तपके उसे किञ्चित् झुकाये हुए स्थिर रखे। अनामिकाके प्रभावसे सूर्यके समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मणकी चरणरजसे पृथ्वी पवित्र हो जाती बिचले पर्वसे आरम्भ करके नीचे और बायें होते हुए तर्जनीके मूलभागतक अँगूठेसे स्पर्शपूर्वक जप है। जिस ब्राह्मणके हृदयमें संध्याके प्रभावसे पाप करे। हाथमें जप करनेका यही क्रम है।\* राजन्! स्थान नहीं पा सके हों, वह तेजस्वी द्विज श्वेत कमलके बीजोंकी अथवा स्फटिक मणिकी जीवन्मुक्त ही है। उसके स्पर्शमात्रसे सम्पूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोडकर वैसे ही माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिये। इन्हीं वस्तुओंकी माला बनाकर तीर्थमें अथवा भाग जाते हैं; जैसे गरुड़को देखकर सर्पोंमें किसी देवताके मन्दिरमें जप करे। पीपलके सात भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करनेवाले पत्तोंपर संयमपूर्वक मालाको रखकर गोरोचनसे द्विजके दिये हुए पिण्ड और तर्पणको उसके पितर इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण अनुलिप्त करे। फिर गायत्री-जपपूर्वक विद्वान् पुरुष भी स्वतन्त्रतासे उसे लेना नहीं चाहते। उस मालाको स्नान करावे। तत्पश्चात् उसी मालापर विधिपूर्वक गायत्रीके सौ मन्त्रोंका जप करना मुने! इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा अश्वपतिको सावित्रीकी पूजाके सम्पूर्ण चाहिये। अथवा पञ्चगव्य या गङ्गाजलसे स्नान करा देनेपर भी मालाका संस्कार हो जाता है। इस विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग तरह शुद्ध की हुई मालासे जप करना चाहिये। बतला दिये। उन महाराजको उपदेश देकर राजर्षे! तुम इस क्रमसे दस लाख गायत्रीका म्निवर अपने स्थानको चले गये; फिर राजाने जप करो। इससे तुम्हारे तीन जन्मोंके पाप क्षीण हो सावित्रीकी उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त

प्रकृतिखण्ड

मुक्त कर देता है। द्विजको चाहिये कि वह

जायँगे। तत्पश्चात् तुम भगवती सावित्रीका साक्षात्

१९१

सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता है, वह

हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया।

दर्शन कर सकोगे। राजन्! तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रात:कालकी संध्या पिवत्र होकर करना; सािवत्रीके किस ध्यान, किस पूजा-विधान, क्योंकि संध्या न करनेवाला अपिवत्र व्यक्ति किस स्तोत्र और किस मन्त्रका उपदेश दिया था सम्पूर्ण कर्मोंके लिये सदा अनिधकारी हो जाता है, उसके पूजा करके किस वरको प्राप्त किया? किस

फलसे विञ्चत रहता है। जो प्रात: एवं सायंकालकी विधानसे भगवती उनसे सुपूजित हुईं ? मैं ये सभी संध्या नहीं करता है, वह ब्राह्मण सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित प्रसङ्ग सुनना चाहता हूँ। सावित्रीकी श्रेष्ठ महिमा कर्मोंसे बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रात: और अत्यन्त रहस्यमयी है। कृपया मुझे सुनाइये।

\* करं सर्पफणाकारं कृत्वा तं तूर्ध्वमुद्रितम्॥ आनम्रमूर्ध्वमचलं प्रजपेत् प्राङ्मुखो द्विजः। अनामिकामध्यदेशादधो वामक्रमेण च॥

तर्जनीमूलपर्यन्तं जपस्यैष क्रम: करे। (प्रकृतिखण्ड २३।१७—१९)

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! ज्येष्ठ स्तुति सम्पन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीको कृष्ण त्रयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर चतुर्दशीके प्रणाम करे। आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, दिन व्रत करके शुद्ध समयमें भक्तिके साथ धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, शीतल जल, वस्त्र, भगवती सावित्रीकी पूजा करनी चाहिये। यह भूषण, माला, गन्ध, आचमन और मनोहर शय्या-ये देने योग्य षोडश उपचार हैं। चौदह वर्षका व्रत है। इसमें चौदह फल और [आसन-समर्पण-मन्त्र] चौदह नैवेद्य अर्पण किये जाते हैं। पुष्प एवं धूप, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत आदिसे विधिपूर्वक पूजन दारुसारविकारं च हेमादिनिर्मितं च वा। करके नैवेद्य अर्पण करनेका विधान है। एक देवाधारं पुण्यदं च मया तुभ्यं निवेदितम्॥५५॥ मङ्गल-कलश स्थापित करके उसपर फल और देवि! यह आसन उत्तम काष्ठके सारतत्त्वसे पल्लव रख दे। द्विजको चाहिये कि गणेश, सूर्य, बना हुआ है। साथ ही सुवर्ण आदिका बना हुआ अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वतीकी पूजा करके आसन भी प्रस्तुत है। देवताओंके बैठनेयोग्य यह

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

माध्यन्दिनी शाखामें इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा-विधान तथा समस्त कामप्रद मन्त्र 'भगवती सावित्रीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान है। ये सदा ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान रहती

हैं। इनकी प्रभा ऐसी है, मानो ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक सहस्रों सूर्य हों। इनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी रहती है। रत्नमय भूषण

इन्हें अलंकृत किये हुए हैं। दो अग्निशुद्ध वस्त्रोंको इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही ये साकाररूपसे प्रकट हुई हैं। जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाको 'सुखदा', 'मुक्तिदा',

आवाहित कलशपर अपनी इष्टदेवी सावित्रीका

पूजन करे। देवी सावित्रीका ध्यान सुनो। यजुर्वेदकी

भी बतलाता हूँ। ध्यान यह है—

१९२

'शान्ता', 'सर्वसम्पत्स्वरूपा' तथा 'सर्वसम्पत्प्रदात्री' कहते हैं। ये वेदोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं (वेद-शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेदबीजस्वरूपा वेदमाता आप भगवती सावित्रीकी उपासना करता हूँ।' इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तकपर पुष्प रखे। फिर श्रद्धाके साथ

ध्यानपूर्वक कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका

आवाहन करे। वेदोक्त मन्त्रोंका उच्चारण

करते हुए सोलह प्रकारके उपचारोंसे व्रती पुरुष

भगवतीकी पूजा करे। विधिपूर्वक पूजा और

देवि! यह शङ्खके जलसे युक्त तथा दूर्वा, पुष्प और अक्षतसे सम्पन्न परम पवित्र पुण्यदायक अर्घ्य मेरे द्वारा आपकी सेवामें निवेदन किया गया है॥५७॥

अर्पित किया है॥ ५६॥

सुगन्धिधात्रीतैलं च देहसौन्दर्यकारणम्। मया निवेदितं भक्त्या स्त्रानीयं प्रतिगृह्यताम् ॥ ५८ ॥ देवि! जो शरीरके सौन्दर्यको बढानेमें कारण है, वह सुगन्धित आँवलेका तैल और स्नानके

लिये जल मैंने भक्तिभावसे सेवामें निवेदित किया

है। आप यह सब स्वीकार करें॥ ५८॥

[स्नानीय-मन्त्र]

पुण्यप्रद आसन मैंने सदाके लिये आपकी सेवामें

[पाद्य-मन्त्र]

पूजाङ्गभूतं शुद्धं च मया भक्त्या निवेदितम्॥५६॥

लिये पाद्यके रूपमें प्रस्तुत है, जो अत्यन्त

प्रीतिदायक तथा पुण्यप्रद है। पूजाका अङ्गभूत

यह शुद्ध पाद्य मैंने भक्तिभावसे आपके चरणोंमें

[अर्घ्य-मन्त्र]

पुण्यदं शङ्कतोयाक्तं मया तुभ्यं निवेदितम्॥ ५७॥

पवित्ररूपमर्घ्यं च दूर्वापुष्पाक्षतान्वितम्।

देवेश्वरि! यह तीर्थका पवित्र जल आपके

तीर्थोदकं च पाद्यं च पुण्यदं प्रीतिदं महत्।

समर्पित कर दिया है॥ ५५॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण १९४ [आचमनीय-समर्पण-मन्त्र] सावित्रीके लिये अर्पण करके स्तोत्र पढे। तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दक्षिणा दे। 'सावित्री' इस शुद्धं शुद्धिप्रदं चैव शुद्धानां प्रीतिदं महत्। रम्यमाचमनीयं च मया दत्तं प्रगृह्यताम्॥६९॥ शब्दमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर अन्तमें 'स्वाहा' देवेश्वरि! मेरा दिया हुआ यह रमणीय शब्दका प्रयोग होना चाहिये। इसके पूर्व लक्ष्मी, आचमनीय शुद्ध होनेके साथ ही शुद्धिदायक भी माया और कामबीजका उच्चारण हो। 'श्रीं हीं है। इससे शुद्ध पुरुषोंको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती क्लीं सावित्रये स्वाहा' यह अष्टाक्षर-मन्त्र ही है। आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करें॥६९॥ मूलमन्त्र कहा गया है। भगवती सावित्रीका [शय्या-समर्पण-मन्त्र] सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र माध्यन्दिनी शाखामें वर्णित है। ब्राह्मणोंके लिये रत्नसारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनसंयुतम्। जीवनस्वरूप इस स्तोत्रको तुम्हारे सामने मैं व्यक्त सुखदं पुण्यदं चैव सुतल्पं प्रतिगृह्यताम्॥ ७०॥ करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें गोलोकधाममें विराजमान देवि! यह सुन्दर शय्या रत्नसार आदिकी बनी हुई है। इसपर फूल बिछे हैं और चन्दनका भगवान् श्रीकृष्णने सावित्रीको ब्रह्माके साथ जानेकी छिडकाव हुआ है। अतएव यह सुखदायिनी और आज्ञा दी; परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक पुण्यदायिनी भी है। आप इसे ग्रहण करें॥७०॥ जानेको प्रस्तुत नहीं हुईं। तब भगवान् श्रीकृष्णके [फल-समर्पण-मन्त्र] कथनानुसार ब्रह्माजी भक्तिपूर्वक वेदमाता सावित्रीकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर सावित्रीने संतुष्ट होकर नानावृक्षसमुद्भृतं नानारूपसमन्वितम्। ब्रह्माको पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्माजीने फलस्वरूपं फलदं फलं च प्रतिगृह्यताम्।। ७१।। देवेश्वरि! अनेक वृक्षोंसे उत्पन्न तथा नाना सावित्रीकी इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्माजीने कहा — सुन्दरि! तुम नारायणस्वरूपा रूपोंमें उपलब्ध अभीष्ट फलस्वरूप एवं अभिलिषत फलदायक यह फल सेवामें प्रस्तुत है। इसे एवं नारायणी हो। सनातनी देवि! भगवान् नारायणसे स्वीकार करें॥ ७१॥ ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मुझपर प्रसन्न होनेकी कृपा करो। देवि! तुम परम तेज:स्वरूपा [सिन्दुर-समर्पण-मन्त्र] सिन्दूरं च वरं रम्यं भालशोभाविवर्द्धनम्। हो। तुम्हारे प्रत्येक अङ्गमें परम आनन्द व्याप्त है। पूरणं भूषणानां च सिन्द्रं प्रतिगृह्यताम्॥ ७२॥ द्विजातियोंके लिये जातिस्वरूपा सुन्दरि! तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। सुन्दरि! तुम नित्या, देवि! यह सुन्दर एवं सुरम्य सिन्दुर भालकी नित्यप्रिया तथा नित्यानन्दस्वरूपा हो। तुम अपने शोभाको बढ़ानेवाला है। इसे आभूषणोंका पूरक माना गया है। आप इसे ग्रहण करें॥७२॥ सर्वमङ्गलमय रूपसे मुझपर प्रसन्न हो जाओ। शोभने! तुम ब्राह्मणोंके लिये सर्वस्व हो। [यज्ञोपवीत-समर्पण-मन्त्र] तुम सर्वोत्तम एवं मन्त्रोंकी सार-तत्त्व हो। विशुद्धग्रन्थिसंयुक्तं पुण्यसूत्रविनिर्मितम्। पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रं च गृह्यताम्॥७३॥ तुम्हारी उपासनासे सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते देवेश्वरि! पवित्र सूतका बना हुआ यह हैं। मुझपर प्रसन्न हो जाओ। सुन्दरि! तुम यज्ञोपवीत विशुद्ध ग्रन्थियोंसे युक्त है। इसे ब्राह्मणोंके पापरूपी ईंधनको जलानेके लिये

वेदमन्त्रसे पवित्र किया गया है। कृपया स्वीकार

विद्वान् पुरुष इन द्रव्योंको मूलमन्त्रसे भगवती

करें॥७३॥

प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्मतेज प्रदान करना

तुम्हारा सहज गुण है! तुम मुझपर प्रसन्न हो

जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीरसे जो भी

| खण्ड १                                                                                                                                                                                                             | ९५                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| तब उन देवीने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दि<br>राजाने उनसे मनोऽभिलषित वर प्राप्त किया।<br>स्तवराज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्य<br>पश्चात् इस स्तवका पाठ करता है तो चारों वेदं<br>पाठ करनेसे जो फल मिलता है, उसी फल | यह<br>ाके<br>ोंके |
| वह अधिकारी हो जाता है।<br>(अध्याय २                                                                                                                                                                                | ₹)                |
| ासना तथा फलस्वरूप सावित्री                                                                                                                                                                                         | • •               |
| ात्यवान्के साथ सावित्रीका                                                                                                                                                                                          |                   |

चाहते हो; क्रमसे दोनों ही प्राप्त होंगे।

इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोकमें

चली गयीं और राजा भी अपने घर लौट आये।

यहाँ समयानुसार पहले कन्याका जन्म हुआ।

भगवती सावित्रीकी आराधनासे उत्पन्न हुई लक्ष्मीकी

कलास्वरूपा उस कन्याका नाम राजा अश्वपतिने

सावित्री रखा। वह कन्या समयानुसार शुक्लपक्षके

चन्द्रमाके समान प्रतिदिन बढने लगी। समयपर

उस सुन्दरी कन्यामें नवयौवनके लक्षण प्रकट हो

गये। द्युमत्सेनकुमार सत्यवान्का उसने पतिरूपमें

वरण किया; क्योंकि सत्यवान् सत्यवादी, सुशील

अश्वपतिने भगवती सावित्रीकी स्तुति की थी, नामक कन्याकी उत्पत्ति, सत्यवा विवाह, सत्यवान्की मृत्यु, सावित्री और यमराजका संवाद

तब देवी उनके सामने प्रकट हो गयीं। उनका श्रीविग्रह ऐसा प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गये हों। साध्वी सावित्री

अत्यन्त प्रसन्न होकर हँसती हुई राजा अश्वपतिसे इस प्रकार बोलीं, मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्रीकी प्रभासे

देवी सावित्रीने कहा—महाराज! तुम्हारे मनकी जो अभिलाषा है, उसे मैं जानती हूँ।

प्रस्तुत हूँ। राजन्! तुम्हारी परम साध्वी रानी

कायेन मनसा वाचा

एवं नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न थे। राजाने रत्नमय भूषणोंसे अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवानुको समर्पित कर दी। सत्यवान्

प्रकृतिखण्ड

भी श्रशुरकी ओरसे मिले हुए बड़े भारी दहेजके

प्रसन्ना

साथ उस कन्याको लेकर अपने घर चले गये। सुन्दरि॥

(प्रकृतिखण्ड २३ । ७९—८४)

सुन्दरि॥ भव

सुन्दरि॥

प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ भव प्रसन्ना भव सुन्दरि॥ यत्पापं कुरुते द्विज:। तत् ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति॥

नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्यानन्दस्वरूपिणि। सर्वमङ्गलरूपेण मन्त्रसारे परात्परे। सुखदे मोक्षदे देवि प्रसन्ना विप्राणां

सनातनि । नारायणात् समुद्भूते परमानन्दरूपिणि । द्विजातीनां जातिरूपे तेज:स्वरूपे परमे ज्वलदग्निशिखोपमे । ब्रह्मतेज:प्रदे देवि विप्रपापेध्मदाहाय

कन्याकी अभिलाषा करती है और तुम पुत्र \* ब्रह्मोवाच नारायणस्वरूपे नारायणि च

तुम्हारी पत्नीके सम्पूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अत: सब कुछ देनेके लिये मैं निश्चितरूपसे

चारों दिशाएँ उद्धासित हो रही थीं।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! जब राजा अश्वपतिने विधिपूर्वक भगवती सावित्रीकी पूजा करके इस स्तोत्रसे उनका स्तवन किया,

राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना

सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोकमें जानेके लिये प्रस्तुत हो गयीं। मुने! इसी स्तोत्रराजसे राजा

स्मरण करते ही भस्म हो जायँगे।\* इस प्रकार स्तुति करके जगद्धाता ब्रह्माजी वहीं गोलोककी सभामें विराजमान हो गये। तब

पाप करता है, वे सभी पाप तुम्हारे नामका

| १९६ संक्षिप्त ब्रह्म                               | विवर्तपुराण                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| एक वर्ष व्यतीत हो जानेके पश्चात् सत्यपराक्रमी      | सभी योनियाँ प्राणीको अपने कर्मके अनुसार प्राप्त     |
| सत्यवान् अपने पिताकी आज्ञाके अनुसार हर्षपूर्वक     | होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।                |
| फल और ईंधन लानेके लिये अरण्यमें गये।               | इस प्रकार सावित्रीसे कहकर यमराज मौन                 |
| उनके पीछे-पीछे साध्वी सावित्री भी गयी।             | हो गये।                                             |
| दैववश सत्यवान् वृक्षसे गिरे और उनके प्राण          | <b>भगवान् नारायण कहते हैं—</b> मुने! पतिव्रता       |
| प्रयाण कर गये। मुने! यमराजने उनके अङ्गृष्ठ-        | सावित्रीने यमराजकी बात सुनकर परम भक्तिके            |
| सदृश जीवात्माको सूक्ष्म शरीरके साथ बाँधकर          | साथ उनका स्तवन किया; फिर वह उनसे पूछने              |
| यमपुरीके लिये प्रस्थान किया। तब साध्वी             | लगी।                                                |
| सावित्री भी उनके पीछे लग गयी। संयमनीपुरीके         | <b>सावित्रीने पूछा</b> —भगवन्! कौन कार्य है,        |
| स्वामी साधुश्रेष्ठ यमराजने सुन्दरी सावित्रीको      | किस कर्मके प्रभावसे क्या होता है, कैसे फलमें        |
| पीछे-पीछे आती देख मधुर वाणीमें कहा।                | कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही            |
| <b>धर्मराजने कहा</b> —अहो सावित्री! तुम इस         | है अथवा संसारमें प्राणी किसकी प्रेरणासे कर्म        |
| मानव–देहसे कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेवके            | करता है ? ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियोंके प्राण,       |
| साथ जानेकी तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस            | इन्द्रियाँ तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता,        |
| शरीरका त्याग कर दो। मर्त्यलोकका प्राणी इस          | भोजयिता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा—         |
| पाञ्चभौतिक शरीरको लेकर मेरे लोकमें नहीं जा         | ये सब कौन और क्या हैं? इन सबका परिचय                |
| सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोकमें ही जानेका         | देनेकी कृपा कीजिये।                                 |
| अधिकारी है। साध्वि! तुम्हारा पति सत्यवान्          | धर्मराज बोले—साध्वी सावित्री! कर्म दो               |
| भारतवर्षमें आया था। उसकी आयु अब पूर्ण हो           | प्रकारके हैं—शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ          |
| चुकी, अतएव अपने किये हुए कर्मका फल                 | हैं। इनके प्रभावसे प्राणी कल्याणके भागी होते        |
| भोगनेके लिये अब वह मेरे लोकको जा रहा है।           | हैं। वेदमें जिसका स्थान नहीं है, वह अशुभ कर्म       |
| प्राणीका कर्मसे ही जन्म होता है और कर्मसे ही       | नरकप्रद है। भगवान् विष्णुकी जो संकल्परहित           |
| उसकी मृत्यु भी होती है। सुख, दु:ख, भय और           | अहैतुकी सेवा की जाती है, उसे 'कर्म-निर्मूलरूपा'     |
| शोक—ये सब कर्मके अनुसार प्राप्त होते रहते हैं।     | कहते हैं। ऐसी ही सेवा 'हरि-भक्ति' प्रदान            |
| कर्मके प्रभावसे जीव इन्द्र भी हो सकता है।          | करती है। कौन कर्मके फलका भोक्ता है और               |
| अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्रतक बनानेमें समर्थ   | कौन निर्लिस—इसका उत्तर यह है। श्रुतिका              |
| है। अपने शुभ कर्मकी सहायतासे प्राणी श्रीहरिका      | वचन है कि श्रीहरिका जो भक्त है, वह मनुष्य           |
| दास बनकर जन्म आदि विकारोंसे मुक्त हो               | मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि,        |
| सकता है। सम्पूर्ण सिद्धि, अमरत्व तथा श्रीहरिके     | शोक और भय—ये उसपर अपना प्रभाव नहीं                  |
| सालोक्यादि चार प्रकारके पद भी अपने शुभ             | डाल सकते । साध्वि ! श्रुतिमें मुक्ति भी दो प्रकारकी |
| कर्मके प्रभावसे मिल सकते हैं। देवता, मनु,          | बतायी गयी है, जो सर्वसम्मत है। एकको                 |
| राजेन्द्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, | 'निर्वाणप्रदा' कहते हैं और दूसरीको 'हरिभक्तिप्रदा'। |
| वैश्य, म्लेच्छ, स्थावर, जङ्गम, पर्वत, राक्षस,      | मनुष्य इन दोनोंके अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष         |
| किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यन्त         | हरिभक्तिस्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य            |
| सूक्ष्म जन्तु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर—ये      | साधु-जन निर्वाणप्रदा मुक्तिकी इच्छा करते            |

प्रकृतिखण्ड

हैं। कर्मका जो बीजरूप है, वही सदा फल प्रदान करनेवाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं,

भगवान् श्रीकृष्णका ही रूप है। वे भगवान् प्रकृतिसे परे हैं। कर्म भी इन्हींसे होता है; क्योंकि

वे उसके हेतुरूप हैं। जीव कर्मका फल भोगता है; आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। देही आत्माका

प्रतिबिम्ब है, वही जीव है। देह तो सदासे नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश—ये

पाँच भूत उसके उपादान हैं। परमात्माके सृष्टि-कार्यमें ये सुत्ररूप हैं। कर्म करनेवाला जीव देही

है। वही भोक्ता और अन्तर्यामीरूपसे भोजयिता भी है। सुख एवं दु:खके साक्षात् स्वरूप वैभवका

ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्तिको ही कहते हैं। सदसत्सम्बन्धी विवेकके आदिकारणका नाम ज्ञान है। इस ज्ञानके अनेक भेद हैं। घट-पटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञानके भेदमें कारण

कहा जाता है। विवेचनमयी शक्तिको 'बुद्धि' कहते हैं। श्रुतिमें ज्ञानबीज नामसे इसकी प्रसिद्धि है। वायुके ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हींके प्रभावसे प्राणियोंके शरीरमें शक्तिका संचार होता

है। जो इन्द्रियोंमें प्रमुख, परमात्माका अंश, संशयात्मक, कर्मींका प्रेरक, प्राणियोंके लिये

बनानेके कारण शत्रुरूप हो जाता है और सत्कार्यमें लगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा आदि इन्द्रियाँ हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि

दुर्निवार्य, अनिरूप्य, अदृश्य तथा बुद्धिका एक भेद है, उसे 'मन' कहा गया है। यह शरीरधारियोंका अङ्ग तथा सम्पूर्ण कर्मोंका प्रेरक है। यही इन्द्रियोंको विषयोंमें लगाकर दु:खी

समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोडकर कैसे कहाँ जाऊँ? मैं जो-जो बातें पूछती हूँ, उसे आप मुझे बतानेकी कृपा

वत्से! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने

सावित्रीने कहा—प्रभो! आप ज्ञानके अथाह

शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियोंके लिये

परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ।

करें। जीव किस कर्मके प्रभावसे किन-किन योनियोंमें जाता है ? पिताजी! कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद? किस कर्मके प्रभावसे

प्राणी मुक्त हो जाता है तथा श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करनेके लिये कौन-सा कर्म कारण होता है? किस कर्मके फलस्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्मफलसे नीरोग ? दीर्घजीवी और अल्पजीवी

प्रभावसे प्राणी सुखी होता है और किस कर्मके प्रभावसे दु:खी? किस कर्मसे मनुष्य अङ्गहीन, एकाक्ष, बिधर, अन्धा, पङ्ग्, उन्मादी, पागल तथा अत्यन्त लोभी और नरघाती होता है एवं सिद्धि और सालोक्यादि मुक्ति प्राप्त होनेमें कौन

कर्म सहायक है? किस कर्मके प्रभावसे प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्मके प्रभावसे तपस्वी? स्वर्गादि भोग प्राप्त होनेमें कौन कर्म साधन है? किस कर्मसे प्राणी वैकुण्ठमें जाता है ? ब्रह्मन् ! गोलोक निरामय और सम्पूर्ण स्थानोंसे उत्तम धाम है। किस कर्मके प्रभावसे उसकी प्राप्ति

होनेमें कौन-कौनसे कर्म प्रेरक हैं? किस कर्मके

कितनी संख्या और उनके क्या-क्या नाम हैं? कौन किस नरकमें जाता है और कितने समयतक वहाँ यातना भोगता है ? किस कर्मके फलसे पापियोंके

हो सकती है? कितने प्रकारके नरक हैं और उनकी

इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं। जो प्राण एवं देहादिको धारण करता है, उसीकी 'जीव' संज्ञा शरीरमें कौन-सी व्याधि उत्पन्न होती है ? भगवन्! है। प्रकृतिसे परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं, मैंने ये जो-जो प्रश्न किये हैं, इन सबके उत्तर उन्हींको 'परमात्मा' कहते हैं। ये कारणोंके भी देनेकी आप कृपा करें। (अध्याय २४-२५)

#### सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर, सावित्रीको वरदान भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! सावित्रीके महान् कौतूहल हो रहा है; अत: आप यह भी

हुआ। वे हँसकर प्राणियोंके कर्म-विपाक कहनेके लिये उद्यत हो गये। धर्मराजने कहा—प्यारी बेटी! अभी तुम

वचन सुनकर यमराजके मनमें बड़ा आश्चर्य

हो तो अल्प वयकी बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियोंसे भी बढ़कर ज्ञान

प्राप्त है। पुत्री! भगवती सावित्रीके वरदानसे

तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवीकी कला

हो। राजाने तपस्याके प्रभावसे सावित्री-जैसी कन्यारत्नको प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान् विष्णुके, भवानी शंकरके, राधा श्रीकृष्णके,

सावित्री ब्रह्माके, मूर्ति धर्मके, शतरूपा मनुके, देवहृति कर्दमके, अरुन्धती वसिष्ठके, अदिति

कश्यपके, अहल्या गौतमके, शची इन्द्रके, रोहिणी

चन्द्रमाके, रित कामदेवके, स्वाहा अग्निके, स्वधा पितरोंके, संज्ञा सूर्यके, वरुणानी वरुणके, दक्षिणा यज्ञके, पृथ्वी वाराहके और देवसेना कार्तिकेयके पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं,

तुम भी वैसी ही सत्यवान्की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। महाभागे! इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो, वह वर माँगो। मैं तुम्हें सभी अभिलषित वर देनेको तैयार हूँ।

सावित्री बोली—महाभाग! सत्यवानुके औरस अंशसे मुझे सौ पुत्र प्राप्त हों—यही मेरा अभिलिषत वर है। साथ ही, मेरे पिता भी सौ पुत्रोंके जनक हों। मेरे श्वशूरको नेत्र-लाभ हों

और उन्हें पुन: राज्यश्री प्राप्त हो जाय, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत्प्रभो! सत्यवान्के साथ मैं

बहुत लंबे समयतक रहकर अन्तमें भगवान् श्रीहरिके धाममें चली जाऊँ, यह वर भी देनेकी आप कृपा करें। प्रभो! मुझे जीवके कर्मका विपाक तथा

विश्वसे तर जानेका उपाय भी सुननेके लिये मनमें

बतावें। **धर्मराजने कहा**—महासाध्वि ! तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियोंका कर्म-विपाक

कहता हुँ, सुनो। भारतवर्षमें ही शुभ-अशुभ कर्मोंका जन्म होता है—यहींके कर्मींको 'शुभ' या 'अशुभ' की संज्ञा दी गयी है। यहाँ सर्वत्र पुण्यक्षेत्र है, अन्यत्र नहीं; अन्यत्र प्राणी केवल कर्मींका फल

भोगते हैं। पतिव्रते! देवता, दैत्य, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य—ये सभी कर्मके फल भोगते हैं। परंतु सबका जीवन समान नहीं है।

उनमेंसे मानव ही कर्मका जनक होता है अर्थात् मन्ष्ययोनिमें ही शुभाशुभ कर्म किये जाते हैं; जिनका फल सर्वत्र सभी योनियोंमें भोगना पडता है। विशिष्ट जीवधारी—विशेषत: मानव ही सब

योनियोंमें कर्मोंका फल भोगते हैं और सभी योनियोंमें भटकते हैं। वे पूर्व-जन्मका किया हुआ शुभाशुभ कर्म भोगते हैं। शुभ कर्मके प्रभावसे वे स्वर्गलोकमें

जाते हैं और अशुभ कर्मसे उन्हें नरकमें भटकना पड़ता है। कर्मका निर्मूलन हो जानेपर मुक्ति होती है। साध्वि! मुक्ति दो प्रकारकी बतलायी गयी है—एक निर्वाणस्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्रीकृष्णकी सेवारूपा। बुरे कर्मसे प्राणी रोगी होता

है और शुभ कर्मसे आरोग्यवान्। वह अपने शुभाशुभ कर्मके अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी एवं दु:खी होता है। कुत्सित कर्मसे ही प्राणी अङ्गहीन, अंधे-बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्मके फलस्वरूप सिद्धि आदिकी प्राप्ति होती है।

देवि! सामान्य बातें बतायी गयीं; अब विशेष बातें सुनो। सुन्दरि! यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणोंमें वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिये। सभी जातियोंके लिये

भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वि! उन सब जातियोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ माना

| दान करनेसे चौगुना, पूर्तकर्म (वापी, कूप, तड़ाग | निश्चित है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिके       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| आदिके निर्माण)-के अवसरपर करनेसे सौगुना         | उद्देश्यसे मन्दिराकार झूला दान करता है, वह              |
| तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थस्थानमें करनेसे आठगुना   | अति दीर्घकालतक भगवान् विष्णुके लोकमें वास               |
| फल होता है—यह ब्रह्माजीका वचन है।              | करता है। पतिव्रते! जो सड़क बनवाता और                    |
| समस्त प्राणियोंके उपकारके लिये तडा़गका         | उसके किनारे लोगोंके ठहरनेके लिये महल                    |
| दान करनेवाला दस हजार वर्षोंकी अवधि लेकर        | (धर्मशाला) बनवा देता है, वह सत्पुरुष हजारों             |
| जनलोकमें जाता है। बावलीका दान करनेसे           | वर्षोंतक इन्द्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों |
| मनुष्यको सदा सौगुना फल मिलता है। वह सेतु       | अथवा देवताओंको दिया हुआ दान समान फल                     |
| (पुल)-का दान करनेपर तड़ागके दानका भी           | प्रदान करता है। जो पूर्वजन्ममें दिया गया है,            |
| पुण्यफल प्राप्त कर लेता है। तड़ागका प्रमाण चार | वही जन्मान्तरमें प्राप्त होता है। जो नहीं दिया          |
| हजार धनुष * चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित      | गया है, वह कैसे प्राप्त हो सकता है? पुण्यवान्           |
| किया गया है। इससे जो लघु प्रमाणमें है, वह      | पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर भारतवर्षमें जन्म पाता          |
| वापी कही जाती है। सत्पात्रको दी हुई कन्या दस   | है। उसे क्रमशः उत्तम-से-उत्तम ब्राह्मण-कुलमें           |
| वापीके समान पुण्यप्रदा होती है। यदि उस         | जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान्          |
| कन्याको अलंकृत करके दान किया जाय तो            | ब्राह्मण स्वर्गसुख भोगनेके अनन्तर पुन: ब्राह्मण         |
| दुगुना फल मिलता है। तड़ागके दानसे जो           | ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदिके लिये भी             |
| पुण्यफल प्राप्त होता है, वही उसके भीतरसे       | है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्याके प्रभावसे               |
| कीचड़ और मिट्टी निकालनेसे सुलभ हो जाता         | ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है—ऐसी बात श्रुतिमें        |
| है। वापीके कीचड़को दूर करानेसे उसके निर्माण    | सुनी जाती है। धर्मरहित ब्राह्मण नाना योनियोंमें         |
| कराने-जितना फल होता है। पतिव्रते! जो पुरुष     | भटकते हैं और कर्मभोगके पश्चात् फिर ब्राह्मणकुलमें       |
| पीपलका वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता         | ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों न बीत              |
| है, वह हजारों वर्षोंके लिये भगवान् विष्णुके    | जाय, बिना भोग किये कर्म क्षीण नहीं हो सकते।             |
| तपोलोकमें जाता है। सावित्री! जो सबकी भलाईके    | अपने किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोंका फल                   |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

है। अपने घरपर दान करनेकी अपेक्षा देवमन्दिरमें है। शिविका-दानमें उससे आधा फल होना

200

उद्देश्यसे विमानका दान करनेवाला मानव एक मन्वन्तरतक विष्णुलोकमें वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रोंसे सुसज्जित किया गया हो तो उसके दानसे चौगुना फल प्राप्त होता

लिये पुष्पोद्यान लगाता है, वह दस हजार वर्षोंतक ध्रुवलोकमें स्थान पाता है। पतिव्रते! विष्णुके

जाता है।

प्राणियोंको अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और

तीर्थकी सहायता तथा कायव्यूहसे प्राणी शुद्ध हो

अब आगे और क्या सुनना चाहती हो?

साध्व! ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दीं,

(अध्याय २६)

\* चार हाथकी लंबाईको धनुषका प्रमाण कहते हैं।

#### सावित्री-धर्मराजके प्रश्नोत्तर तथा सावित्रीके द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन सावित्रीने कहा - धर्मराज! जिस कर्मके ब्राह्मणोंको दीप-दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें

प्रभावसे पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य

लोकमें जाते हैं, वह मुझे बतानेकी कृपा करें। धर्मराज बोले—पतिव्रते! ब्राह्मणको अन्न

दान करनेवाला पुरुष इन्द्रलोकमें जाता है और दान किये हुए अन्नमें जितने दाने होते हैं उतने

वर्षोंतक वह वहाँ निवास पाता है। अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा।

इसमें न कभी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता

होती है और न समयकी \*। साध्वि! यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओंको आसन दान किया जाय तो

हजारों वर्षींतक अग्निदेवके लोकमें रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मणको दूध देनेवाली गौ दान करता है, वह गौके शरीरमें जितने रोएँ

होते हैं, उतने वर्षींतक वैकुण्ठलोकमें प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनोंकी अपेक्षा पर्वके समय चौगुना, तीर्थमें सौगुना और नारायणक्षेत्रमें

कोटिगुना फल देनेवाला होता है। जो मानव भारतवर्षमें रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको गौ प्रदान करता है, वह हजारों वर्षोंतक चन्द्रलोकमें रहनेका अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गौ ब्राह्मणको देनेवाला पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षीतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मणको

वस्त्रसहित शालग्राम-शिलाका दान करता है, वह चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिकालतक वैकुण्ठमें सम्मानपूर्वक रहता है। ब्राह्मणको सुन्दर स्वच्छ छत्र दान करनेवाला व्यक्ति हजारों वर्षोंतक वरुणके

लोकमें आनन्द करता है। साध्वि! जो ब्राह्मणको दो पादुकाएँ प्रदान करता है, उसे दस हजार वर्षतक वायुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वास करता है। उस पुण्यसे उसके नेत्रोंमें ज्योति बनी रहती है तथा वह यमलोकमें नहीं जाता। भारतवर्षमें जो मनुष्य ब्राह्मणको हाथी दान करता

है, वह इन्द्रकी आयुपर्यन्त उनके आधे आसनपर विराजमान होता है। ब्राह्मणको घोड़ा देनेवाला भारतवासी मनुष्य वरुणलोकमें आनन्द करता है। ब्राह्मणको उत्तम शिविका—पालकी प्रदान करनेवाला

विष्णुलोकमें जाता है। जो ब्राह्मणको पंखा तथा सफेद चँवर अर्पण करता है, वह वायुलोकमें सम्मान पाता है। जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको धानका पर्वत देता है, वह धानके दानोंके बराबर वर्षोंतक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दाता और प्रतिगृहीता दोनों ही

वैकुण्ठलोकमें चले जाते हैं। जो भारतवर्षमें निरन्तर भगवान् श्रीहरिके नामका कीर्तन करता है, उस चिरञ्जीवी मनुष्यको देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्षमें जो विद्वान् मनुष्य पूर्णिमाको रातभर दोलोत्सव मनानेका

धामको प्राप्त होता है। उत्तराफाल्गुनीमें उत्सव मनानेसे इससे दुगुना फल मिलता है। जो भारतवर्षमें ब्राह्मणको तिलदान करता है, वह तिलके बराबर वर्षांतक विष्णुधाममें सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनिमें जन्म पाकर चिरजीवी हो सुख भोगता है। ताँबेके पात्रमें तिल

प्रबन्ध करता है, वह जीवन्मुक्त है। इस लोकमें

सुख भोगकर अन्तमें वह भगवान् विष्णुके

रखकर दान करनेसे दूना फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मणको फलयुक्त वृक्ष प्रदान करता है, वह फलके बराबर वर्षींतक इन्द्रलोकमें सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर वह

मनोहर दिव्य शय्या ब्राह्मणको देनेसे दीर्घकालतक सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फलवाले वृक्षोंके चन्द्रलोकमें प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा दानकी महिमा इससे हजारगुना अधिक बतायी

\* अन्नदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। नात्र पात्रपरीक्षा स्यान्न कालनियम: क्वचित्॥ (प्रकृतिखण्ड २७।३)

| २०२ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गयी है अथवा ब्राह्मणको केवल फलका भी                                                                                                                                                                                                                 | पितव्रते! जो पुरुष ब्राह्मणको जम्बूद्वीपका दान                                                                                                                                                                                                                       |
| दान करनेवाला पुरुष दीर्घकालतक स्वर्गमें वास                                                                                                                                                                                                         | करता है, उसे निश्चितरूपसे सौगुने फल प्राप्त होते                                                                                                                                                                                                                     |
| करके पुन: भारतवर्षमें जन्म पाता है।                                                                                                                                                                                                                 | हैं। जो सातों द्वीपोंकी पृथ्वीका दान करनेवाले,                                                                                                                                                                                                                       |
| भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक द्रव्योंसे                                                                                                                                                                                                       | सम्पूर्ण तीर्थोंमें निवास करनेवाले, समस्त तपस्याओंमें                                                                                                                                                                                                                |
| सम्पन्न तथा भाँति-भाँतिके धान्योंसे भरे-पूरे                                                                                                                                                                                                        | संलग्न, सम्पूर्ण उपवास-व्रतके पालक, सर्वस्व                                                                                                                                                                                                                          |
| विशाल भवन ब्राह्मणको दान करता है, वह                                                                                                                                                                                                                | दान करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारङ्गत                                                                                                                                                                                                                        |
| उसके फलस्वरूप दीर्घकालतक कुबेरके लोकमें                                                                                                                                                                                                             | तथा श्रीहरिके भक्त हैं, उन्हें पुन: जगत्में जन्म                                                                                                                                                                                                                     |
| वास पाता है। तत्पश्चात् उत्तम योनिमें जन्म पाकर                                                                                                                                                                                                     | धारण करना नहीं पड़ता। उनके सामने असंख्य                                                                                                                                                                                                                              |
| वह महान् धनवान् होता है। साध्वि! हरी-भरी                                                                                                                                                                                                            | ब्रह्माओंका पतन हो जाता है, परंतु वे श्रीहरिके                                                                                                                                                                                                                       |
| खेतीसे युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको                                                                                                                                                                                                     | गोलोक या वैकुण्ठधाममें निवास करते रहते हैं।                                                                                                                                                                                                                          |
| अर्पण करनेवाला पुरुष निश्चयपूर्वक वैकुण्ठधाममें                                                                                                                                                                                                     | विष्णु-मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुष अपने                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गोशाला तथा                                                                                                                                                                                                        | मानवशरीरका त्याग करनेके पश्चात् जन्म, मृत्यु                                                                                                                                                                                                                         |
| गाँव ब्राह्मणको दान करता है, उसकी वैकुण्ठलोकमें                                                                                                                                                                                                     | एवं जरासे रहित दिव्य रूप धारण करके                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रतिष्ठा होती है। फिर, जहाँकी उत्तम प्रजाएँ हों,                                                                                                                                                                                                   | श्रीहरिका सारूप्य पाकर उनकी सेवामें संलग्न हो                                                                                                                                                                                                                        |
| जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोंसे लहलहा रही                                                                                                                                                                                                             | जाते हैं। देवता, सिद्ध तथा अखिल विश्व—ये                                                                                                                                                                                                                             |
| हो, अनेक प्रकारकी पुष्करिणियोंसे संयुक्त हो<br>तथा फलवाले वृक्ष और लताएँ जिसकी शोभा<br>बढ़ा रही हों, ऐसा श्रेष्ठ नगर जो पुरुष भारतवर्षमें<br>ब्राह्मणको दान करता है, वह बहुत लंबे समयपर्यन्त<br>वैकुण्ठधाममें सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्षमें | सब-के-सब समयानुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु<br>श्रीकृष्णभक्तोंका कभी नाश नहीं होता। जन्म,<br>मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ<br>सकती।                                                                                                                          |
| उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों<br>नगरोंका प्रभुत्व प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं<br>है। निश्चितरूपसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य भूमण्डलपर उसके<br>पास विराजमान रहते हैं।<br>अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यम श्रेणीका भी                              | जो पुरुष कार्तिकमासमें श्रीहरिको तुलसी<br>अर्पण करता है, वह पत्र-संख्याके बराबर<br>युगोंतक भगवान्के धाममें विराजमान होता है।<br>फिर उत्तम कुलमें उसका जन्म होता और<br>निश्चितरूपसे भगवान्के प्रति उसके मनमें भक्ति<br>उत्पन्न होती है, वह भारतमें सुखी एवं चिरञ्जीवी |
| नगर प्रजाओंसे सम्पन्न हो, वापी, तड़ाग तथा                                                                                                                                                                                                           | होता है। जो कार्तिकमें श्रीहरिको घीका दीप देता                                                                                                                                                                                                                       |
| भाँति-भाँतिके वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे                                                                                                                                                                                                      | है, वह जितने पल दीपक जलता है, उतने                                                                                                                                                                                                                                   |
| सौ नगर ब्राह्मणको दान करनेवाला पुण्यात्मा                                                                                                                                                                                                           | वर्षोंतक हरिधाममें आनन्द भोगता है। फिर                                                                                                                                                                                                                               |
| वैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इन्द्र                                                                                                                                                                                                     | अपनी योनिमें आकर विष्णुभिक्त पाता है; महाधनवान्                                                                                                                                                                                                                      |
| सम्पूर्ण ऐश्वर्योंसे सम्पन्न होकर स्वर्गलोकमें शोभा                                                                                                                                                                                                 | नेत्रकी ज्योतिसे युक्त तथा दीप्तिमान् होता है। जो                                                                                                                                                                                                                    |
| पाते हैं, वैसे ही भूमण्डलपर उस पुरुषकी शोभा                                                                                                                                                                                                         | पुरुष माघमें अरुणोदयके समय प्रयागकी गङ्गामें                                                                                                                                                                                                                         |
| होती है। दीर्घ कालतक पृथ्वी उसका साथ नहीं                                                                                                                                                                                                           | स्नान करता है, उसे दीर्घकालतक भगवान् श्रीहरिके                                                                                                                                                                                                                       |
| छोड़ती। वह महान् सम्राट् होता है। अपना                                                                                                                                                                                                              | मन्दिरमें आनन्द लाभ करनेका सुअवसर मिलता                                                                                                                                                                                                                              |
| सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मणको देनेवाला पुरुष चौगुने                                                                                                                                                                                                    | है। फिर वह उत्तम योनिमें आकर भगवान्                                                                                                                                                                                                                                  |
| फलका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है।                                                                                                                                                                                                              | श्रीहरिकी भिक्त एवं मन्त्र पाता है; भारतमें                                                                                                                                                                                                                          |

होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष

पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें रहकर भाद्रपदमासकी

शुक्लाष्ट्रमीके अवसरपर एक पक्षतक नित्य भक्ति-

भावसे महालक्ष्मीकी उपासना करता है, सोलह प्रकारके उत्तम उपचारोंसे भलीभाँति पूजा करनेमें

संलग्न रहता है, वह वैकुण्ठधाममें रहनेका

सैकड़ों गोप एवं गोपियोंको साथ लेकर रासमण्डल-

सम्बन्धी उत्सव मनानेकी बडी महिमा है। उस

दिन पाषाणमयी प्रतिमामें सोलह प्रकारके उपचारोंद्वारा

श्रीराधा-कृष्णकी पूजा करे। इस पुण्यमय कार्यको

सम्पन्न करनेवाला पुरुष गोलोकमें वास करता है

और भगवान् श्रीकृष्णका परम भक्त बनता है।

उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होती है। वह

सदा भगवान् श्रीहरिका मन्त्र जपता है। वहाँ

भारतवर्षमें कार्तिककी पूर्णिमाके अवसरपर

अधिकारी होता है।

आदर करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्कके मध्यवर्तीकालमें भारतवर्षमें सुवासित जलका दान करता है, वह वैकुण्ठमें आनन्द भोगता रहता है। फिर उत्तम योनिमें जन्म पाकर रूपवान्, सुखी, शिवभक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदाङ्गका पारगामी विद्वान् होता है। वैशाखमासमें ब्राह्मणको सत्तू दान करनेवाला पुरुष सत्तूकणके बराबर वर्षोतक विष्णुमन्दिरमें प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्षमें रहनेवाला जो प्राणी श्रीकृष्णजन्माष्टमीका व्रत करता है, वह सौ जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकालतक वैकुण्ठलोकमें आनन्द भोगता है। फिर उत्तम योनिमें जन्म लेनेपर उसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है-यह निश्चित है। इस भारतवर्षमें ही शिवरात्रिका व्रत करनेवाला पुरुष दीर्घकालतक शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रिके दिन भगवान् शंकरको बिल्वपत्र चढ़ाता है, वह पत्र-संख्याके बराबर युगोंतक कैलासमें सुखपूर्वक वास करता है। पुन: श्रेष्ठ योनिमें जन्म लेकर भगवान् शिवका परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, सम्पत्ति, प्रजा और भूमि— ये सभी उसके लिये सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघमासमें

| २०४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भगवान् श्रीकृष्णके समान रूप प्राप्त करके उनका<br>प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्युको जीतनेवाले<br>उस पुरुषका पुन: वहाँसे पतन नहीं होता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ब्राह्मणकी रोमसंख्याके बराबर वर्षोतक विष्णुलोकमें<br>प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति<br>भगवान् श्रीहरिके नामका स्वयं कीर्तन करता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण-पक्षकी एकादशीका व्रत करता है, उसे वैकुण्ठमें रहनेकी सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्षमें आकर वह भगवान् श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान् श्रीहरिके प्रति उसकी भिक्त सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागनेके बाद पुनः गोलोकमें जाकर वह भगवान् श्रीकृष्णका सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसारमें आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपदमासकी शुक्ल द्वादशी तिथिके दिन इन्द्रकी पूजा करता है, वह सम्मानित होता है। जो प्राणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अथवा दूसरेको कीर्तन करनेके लिये उत्साहित<br>करता है, वह नाम-संख्याके बराबर युगोंतक<br>वैकुण्ठमें विराजमान होता है। यदि नारायणक्षेत्रमें<br>नामोच्चारण किया जाय तो करोड़ोंगुना अधिक<br>फल मिलता है। जो पुरुष नारायणक्षेत्रमें भगवान्<br>श्रीहरिके नामका एक करोड़ जप करता है, वह<br>सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है—<br>यह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म न पाकर<br>विष्णुलोकमें विराजमान होता है*। उसे भगवान्का<br>सारूप्य प्राप्त हो जाता है। वहाँसे वह फिर गिर<br>नहीं सकता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भारतवर्षमें रहकर रिववार, संक्रान्ति अथवा शुक्लपक्षकी सप्तमी तिथिको भगवान् सूर्यकी पूजा करके हिवष्यात्र भोजन करता है, वह सूर्यलोकमें विराजमान होता है। फिर भारतवर्षमें जन्म पाकर आरोग्यवान् और धनाट्य पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीनेकी कृष्ण-चतुर्दशीके दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्रीकी पूजा करता है, वह ब्रह्माके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वीपर आकर श्रीमान् एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव-सम्पन्न होता है। जो मानव माघमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिके दिन संयमपूर्वक उत्तम भित्तके साथ षोडशोपचारसे भगवती सरस्वतीकी अर्चना करता है, वह वैकुण्ठधाममें स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवनभर भित्तके साथ नित्यप्रति ब्राह्मणको गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है, वह वैकुण्ठमें सुख भोगता है। भारतवर्षमें जो प्राणी ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराता है, वह | जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिविलङ्गकी अर्चा करता है और जीवनभर इस नियमका पालन करता रहता है, वह भगवान् शिवके धाममें जाता है और लंबे समयतक शिवलोकमें प्रतिष्ठित रहता है; तत्पश्चात् भारतवर्षमें आकर राजेन्द्रपदको सुशोभित करता है। निरन्तर शालग्रामकी पूजा करके उनका चरणोदक पान करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष अतिदीर्घकालपर्यन्त वैकुण्टमें विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भिक्त सुलभ हो जाती है। संसारमें उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा सम्पूर्ण तप और व्रतका पालन होता है, वह पुरुष इन सत्कर्मोंके फलस्वरूप वैकुण्टमें रहनेका अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करके पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसे निर्वाणपद मिल जाता है। पुनः संसारमें उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत-जैसे पुण्यक्षेत्रमें जो अश्वमेधयज्ञ करता है, वह दीर्घकालतक |
| * नाम्नां कोटिं हरेर्यो हि क्षेत्रे नारायणे जपेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | । सर्वपापविनिर्मुक्तो जीवन्मुक्तो भवेद्ध्रुवम्॥<br>वैकुण्ठे स महीयते।<br>(प्रकृतिखण्ड २७।११०-१११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

प्राप्त किया, उन भगवान् धर्मराजको मैं प्रणाम

करती हूँ। जो सबके साक्षी हैं, जिनकी सम्पूर्ण भूतोंमें समता है, अतएव जिनका नाम शमन है,

उन भगवान् शमनको मैं प्रणाम करती हूँ। जो

कर्मानुरूप कालके सहयोगसे विश्वके सम्पूर्ण

राजसूययज्ञोंका फल निश्चितरूपसे मिल जाता है। वह पुरुष अवश्य ही अनेक कल्पोंतक जीवन धारण करनेवाला तथा जीवन्मुक्त होता है। भामिनि! जिस प्रकार देवताओंमें विष्णु, वैष्णवपुरुषोंमें शिव, शास्त्रोंमें वेद, वर्णोंमें ब्राह्मण, तीर्थोंमें गङ्गा, पुण्यात्मा पुरुषोंमें वैष्णव, व्रतोंमें एकादशी, पुष्पोंमें तुलसी, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, पक्षियोंमें गरुड, स्त्रियोंमें भगवती मुलप्रकृति राधा, आधारोंमें वसुन्धरा, चञ्चल स्वभाववाली इन्द्रियोंमें मन, प्रजापितयोंमें ब्रह्मा, प्रजेश्वरोंमें प्रजापित, वनोंमें वृन्दावन, वर्षोंमें भारतवर्ष, श्रीमानोंमें लक्ष्मी, विद्वानोंमें सरस्वती, पतिव्रताओंमें भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्रीकृष्णपितयोंमें श्रीराधा

एवं तपस्याओं और चारों वेदोंके पाठका तथा

पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका फल अन्तमें यही है कि

भगवान् श्रीकृष्णकी मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। पुराणों, वेदों और इतिहासमें सर्वत्र श्रीकृष्णके

चरण-कमलोंकी अर्चनाको ही सारभूत माना गया

मिलता है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रसिद्ध भगवान् धर्मराजको मैं प्रणाम करती हूँ। प्राणियोंका अन्त करते हैं, उन भगवान् कृतान्तको जिनका जन्म ब्रह्माजीके वंशमें हुआ है तथा जो मैं प्रणाम करती हूँ। जो पापीजनोंको शुद्ध करनेके

निमित्त दण्डनीयके लिये ही हाथमें दण्ड धारण करते हैं तथा जो समस्त कर्मोंके उपदेशक हैं, उन

२०६

भगवान् दण्डधरको मेरा प्रणाम है। जो विश्वके सम्पूर्ण प्राणियोंका तथा उनकी समूची आयुका निरन्तर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गतिको

रोक देना अत्यन्त कठिन है, उन भगवान कालको मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, वैष्णव,

धर्मात्मा, संयमी, जितेन्द्रिय और जीवोंके लिये कर्मफल देनेको उद्यत हैं, उन भगवान् यमको मैं

प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मामें रमण

करनेवाले, सर्वज्ञ, पुण्यात्मा पुरुषोंके मित्र तथा

पापियोंके लिये कष्टप्रद हैं, उन 'पुण्यमित्र' नामसे

नरक-कुण्डों और उनमें जानेवाले पापियों तथा पापोंका वर्णन

### प्रभावसे उन स्वर्गोंमें जाते हैं। नरकोंमें जाना कोई **भगवान् नारायण कहते हैं**—नारद! मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभकर्म-विपाक

रविनन्दन धर्मराजने सावित्रीको विधिपूर्वक उन्हें नरकमें जानेके लिये विवश कर देते हैं। विष्णुका महामन्त्र देकर 'अशुभकर्मका विपाक'

नरकोंके नाना प्रकारके कुण्ड हैं। विभिन्न पुराणोंके कहना आरम्भ किया। भेदसे इनके नामोंके भी भेद हो गये हैं। ये धर्मराजने कहा — पतिव्रते! मानव शुभकर्मके सभी कुण्ड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियोंको

विपाकसे नरकमें नहीं जा सकता। नरकमें जानेमें दु:खका भोग कराना ही इन कुण्डोंका प्रयोजन कारण है-अशुभकर्मका विपाक। अतएव अब

मैं अशुभकर्मका विपाक बतलाता हूँ, सुनो। नाना

प्रकारके स्वर्ग हैं। प्राणी अपने-अपने कर्मींके

पुष्करे \* तपसा

यस्य सर्वस्य साक्षिण:। अतो यन्नाम शमन इति तं प्रणमाम्यहम्॥ सर्वभृतेष् समता

कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् । कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्॥ येनान्तश्च

पापिनां शुद्धिहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणाम्॥ दण्डाय

बिभर्ति कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्॥ विश्वं

वंशे

ब्रह्मणो

तपस्वी

यज्जन्म

है। वत्से! ये भयंकर कुण्ड अत्यन्त भयावह तथा कुत्सित हैं। इनमें छियासी कुण्ड तो प्रसिद्ध हैं,

धर्मी संयमी संजितेन्द्रिय:। जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्॥

ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। यो ध्यायति परं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्॥

सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो यश्च पुण्यमित्रं नमाम्यहम्॥

भास्कर: पुरा । धर्मांशं यं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्॥

ब्रह्मतेजसे सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा

परब्रह्मका सतत ध्यान होता रहता है, उन

ब्रह्मवंशी भगवान् धर्मराजको मेरा प्रणाम है।\*

धर्मराजको प्रणाम किया। तब धर्मराजने सावित्रीको

विष्णु-भजन तथा कर्मके विपाकका प्रसङ्ग सुनाया।

जो मनुष्य प्रातः उठकर निरन्तर इस 'यमाष्टक' का पाठ करता है, उसे यमराजसे भय नहीं होता और

उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान् पापी

व्यक्ति भी भक्तिसे सम्पन्न होकर निरन्तर इसका पाठ

करता है तो यमराज अपने कायव्यूहसे निश्चित ही

उसकी शुद्धि कर देते हैं। (अध्याय २७-२८)

मुने! इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्रीने

(प्रकृतिखण्ड २८। ८-१५)

| जो गुरु अथवा ब्राह्मणको मारकर उनके<br>शरीरसे रक्त बहा देता है, उसे असृक्कुण्ड<br>नामक नरककी प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह<br>रक्तपान करता है। तदनन्तर सात जन्मोंतक वह<br>व्याघ्र होता है। फिर क्रमश: मानवयोनिमें जन्म<br>पाता है। जो श्रीकृष्ण-गुणगानके अवसरपर भक्तको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आँसू बहाते तथा गद्भवाणीसे हिरगुण गाते देखकर अनुचित रूपसे उसका उपहास करता है, वह मानव सौ वर्षोंतक अश्रुकुण्ड नामक नरकमें वास करता है। भोजनके लिये उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात् तीन जन्मोंतक चाण्डालकी योनिमें उसका जन्म होता है, तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य सुहृद्के साथ निरन्तर शठताका व्यवहार करता है, वह गात्रमलकुण्ड नामक नरकमें जाता है। इसके बाद उसे तीन जन्मोंतक गदहेकी तथा तीन जन्मोंतक शृगालकी योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात् वह शुद्ध होता है। जो बहरेको देखकर हँसता और अभिमानवश उसकी निन्दा करता है, उसका कर्णविट् नामक नरककुण्डमें वास होता है और वहाँ उसे कानोंकी मैल भोजनके लिये मिलती है। फिर परम दिख्न होकर जन्म लेता है और उसके कानोंमें सुननेकी शिक्त नहीं रहती। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण-पोषणके लिये प्राणियोंकी हिंसा करता है, वह बहुत दीर्घकालतक |
| मज्जाकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता है। वहाँ<br>मज्जा ही उसे भोजनके लिये मिलती है। इसके<br>बाद वह खरगोशकी योनिमें जन्म पाता है; फिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सात जन्मोंतक मछलीका शरीर पाता है। फिर<br>कर्मोंके प्रभावसे उसे मृग आदि योनियाँ प्राप्त होती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| हैं। तदनन्तर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्याको<br>पाल-पोषकर उसे बेचता है, वह अर्थलोभी महान्<br>मूर्ख मानव मांसकुण्ड नामक नरकमें जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कन्याका मांस ही उसे भोजनके लिये मिलता है।<br>मेरे अनुचर उसे डंडोंसे पीटते हैं। मांसका भार<br>मस्तकपर उठाकर वह ढोता है और भूख लगनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| २१० संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१० संक्षिप्त ब्रह्म<br>अङ्गहीन मानव होते हैं। जो दण्ड न देने योग्य<br>व्यक्तिको अथवा ब्राह्मणको दण्ड देता है, वह<br>वज्रदंष्ट्रकुण्ड नामक नरकमें जाता है। उसमें<br>कीड़े-ही-कीड़े रहते हैं। उसे कीड़े खाते हैं और<br>वह हाहाकार मचाया करता है। जो मूढ़ भूपाल<br>धनके लोभसे प्रजाको सताता है, वह वृश्चिककुण्ड<br>नामक नरकमें स्थान पाता है। पुन: सात जन्मोंतक<br>बिच्छू होता है। तत्पश्चात् मनुष्यकी योनिमें<br>उसकी उत्पत्ति होती है। वह अङ्गहीन और रोगी<br>होकर जीवन व्यतीत करता है। जो ब्राह्मण होकर | भारतवर्षमें जन्म पाकर देवताओंकी प्रतिमा<br>तथा देवसम्बन्धी द्रव्यकी चोरी करनेवाला मानव<br>दुस्तर वन्धकुण्ड नामक नरकमें निश्चितरूपसे<br>वास करता है। तीखे वज्रोंसे उसका शरीर दग्ध-<br>सा होता रहता है। देवता और ब्राह्मणके रजत, गव्य<br>(दूध-दही आदि) पदार्थ तथा वस्त्रकी चोरी<br>करनेवाला व्यक्ति तसपाषाणकुण्डनामक नरकमें<br>स्थान पाता है—यह निश्चित है। फिर तीन<br>जन्मोंतक बगुला, तीन जन्मोंतक श्वेत हंस, एक<br>जन्ममें सफेद चील, फिर अन्यान्य श्वेत पक्षी, |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मानव भारतवर्षमें जन्म पाकर ताँबा और लोहा<br>चुराता है, वह बाजकुण्ड नामक नरकमें स्थान पाता<br>है। मेरे दूत बाणोंसे उसकी आँख फोड़ देते और उसे<br>डंडोंसे पीटते हैं। इसके बाद वह तीन जन्मोंमें<br>नेत्रहीन तथा सात जन्मोंमें दिरद्री होता है।                                                                                                                                                                                                                                                              | रखनेवाला मानव दीर्घकालतक वत्रकुण्ड नामक<br>नरकमें रहता है। तत्पश्चात् सात जन्मोतंक टेढ़े<br>शरीरवाला तथा अङ्गहीन बनता है। दरिद्रता उसे<br>घेरे रहती है। देवता और ब्राह्मणोंके घृत तथा<br>तेलका अपहरण करनेवाला पातकी ज्वालाकुण्ड                                                                                                                                                                                                                                |

एवं ब्राह्मणको निन्दा किया करता है, वह तीन

युगोंतक शूचीमुख नामक नरकमें स्थान पाता है। श्रचीमें उसके सभी अङ्ग छिद जाते हैं। फिर

बिच्छू, सर्प, वज्रकीट तथा आग फैलानेवाले कीड़ोंकी योनियोंमें सात-सात जन्मोंतक भटकता

है। जो गृहस्थोंके घरमें सेंध लगाकर घुस जाता और भीतर पड़ी हुई वस्तुएँ चुरा लेता है तथा

है। जो मानव देवता-ब्राह्मणके सुगन्धित तैल, आँवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गन्धवाले

द्रव्यका अपहरण करता है, वह पृतिकुण्डसंज्ञक नरकमें रहकर रात-दिन दुर्गन्धका अनुभव करता

तथा भस्मकुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता

है। साध्वि! जो बलवान् व्यक्ति किसी दूसरेकी पैतृक भूमिको छल-बलसे अथवा उसे मारकर

छीन लेता है, उसे तप्तसूर्मि नामक नरकमें स्थान मिलता है। जैसे खौलते हुए तेलमें कोई जीव

जलता है, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ

निरन्तर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है, तथापि जलकर भस्म नहीं हो जाता; क्योंकि

प्राणीका भोगदेह (यातना-शरीर) नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठाका कीडा होता है। फिर

भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्व! जो अत्यन्त दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवारसे जीवोंको काटता तथा धनके लोभसे नरघाती बनकर मानवकी हत्या करता है,

वह असिपत्र नामक नरकमें स्थान पाता है। मेरे दूत तलवारसे निरन्तर उसके अङ्ग काटते हैं। जब वह भोजनके अभावमें चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर सौ-सौ जन्मोंतक भारतमें

चाण्डाल, शुकर और कुकर होता है। इसके बाद सात-सात जन्मोंतक शृगाल और व्याघ्र होता है, तीन जन्मोंतक भेडिया, सात जन्मोंतक गेंडा और तीन जन्मोंतक भैंसा होता है। पतिव्रते! ग्रामों और

नगरोंमें आग लगानेवाला पापी मानव क्षुरधारकुण्ड नामक नरकमें निवास करता है। तीन युगोंतक

उसमें रहता है और यमदूत उसके अङ्गको काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेतकी योनि मिल जाती है और मुँहसे आग उगलता हुआ वह जगत्में भ्रमण करता है। फिर सात-सात जन्मोंतक अमेध्य-

भोजी, खद्योत, महान् शूलरोगी एवं गलितकुष्ठी

मानव होता है। जो दूसरेके कानमें मुँह लगाकर

परायी निन्दा करता है, दुसरेके दोष जाननेमें

प्रकृतिखण्ड

गाय, बकरे और भेड़ोंकी भी चोरी करता है, वह गोधामुख नामक नरकमें जाता है। मेरे दूतोंकी मार खाते हुए तीन युगोंतक उसे वहाँ रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुरानेवाला व्यक्ति नक्रमुख-संज्ञक नरकमें जाता है। मेरे दूतोंकी मार सहते

हुए वह वहाँ रहता है। फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों, घोड़ों एवं गौओंको मारता है तथा वृक्षोंको काटता है, वह महान् पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरकमें दीर्घकालतक रहता

है। मेरे दूत हाथीके दाँत लेकर उन्हींसे उसको निरन्तर पीटते हैं। फिर तीन-तीन जन्मोंतक वह

हाथी,घोड़े, गौ एवं म्लेच्छ जातिकी योनिमें उत्पन्न होता है। प्यासी गौके जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष गोमुखकुण्ड नामक नरकमें पड़ता है। वहाँ सब ओर कीड़े और खौलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसीमें जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घरोगी एवं दरिद्र मानव होता है।

जो गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक तथा गर्भकी प्रत्यक्ष अथवा आतिदेशिकी हत्या करता है एवं अगम्या स्त्रीके साथ गमन करता है, वह महान् नीच व्यक्ति कुम्भीपाककुण्ड नरकमें निवास करता है। मेरे दुत निरन्तर मारते हुए उसे चूर्ण-

चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कण्टक और खौलते हुए तेलमें एवं गरम लोहे तथा आगसे संतप्त ताँबेपर वह क्षण-क्षणमें गिरता रहता है। फिर गीध, सुअर तथा कौवा और सर्प होता है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 285 तदनन्तर वह विष्ठाका कीड़ा होता है। फिर बैल व्रत नहीं करते, वे चाण्डालसे भी अधिक नीच होनेके पश्चात् कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता मानव ब्रह्महत्याके भागी होते हैं। जो भारतवासी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मानव अम्बुवाची योगमें अर्थात् आर्द्रा नक्षत्रके प्रथम चरणमें पृथ्वी खोदते तथा जलमें मल-साध्व! जो भगवान् श्रीकृष्ण और उनकी प्रतिमामें, अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहोंमें, मुत्रादि करते हैं, उन्हें ब्रह्महत्या लगती है। जो शिव तथा शिवलिङ्गमें, सूर्य तथा सूर्यकान्तमणिमें, समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी स्त्री, पुत्र-पुत्री तथा अनाथोंका भरण-पोषण नहीं करता गणेश और उनकी प्रतिमामें—सर्वत्र भेदबुद्धि करता है, उसे आतिदेशिकी ब्रह्महत्या लगती है। है, वह ब्रह्महत्याका अधिकारी होता है। जो अर्थात् शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार उसे ब्रह्महत्या भगवान् श्रीहरिकी भक्तिसे विञ्चत है, उसे ब्रह्महत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्टदेव और जन्मदात्री लगती है। निरन्तर भगवान् श्रीहरिको भोग मातामें भेदबुद्धि करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती लगाकर भोजन नहीं करनेवाला और भगवान् है। जो विष्णुभक्तों तथा अन्य देवभक्तोंमें, ब्राह्मणों विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वरकी उपासनासे एवं ब्राह्मणेतरोंमें तुलना करता है, उसे ब्रह्महत्या विमुख रहनेवाला ब्रह्महत्यारा कहा जाता है। लगती है। परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण सर्वेश्वरेश्वर (अब आतिदेशिकी गोहत्या बतलाते हैं—) हैं। ये सम्पूर्ण कारणोंके कारण हैं। इन सर्वान्तर्यामी कोई व्यक्ति गौको मार रहा हो, उसे देखकर जो आदिपुरुषकी सभी देवता उपासना करते हैं। ये निवारण नहीं करता तथा जो गौ और ब्राह्मणके मायासे अनेक रूप धारण करते हैं। वस्तुत: ये बीचसे होकर निकलता है, वह गोहत्याका अधिकारी एक निर्गुण ब्रह्म हैं। जो इनकी दूसरे किसीसे होता है। जो मूर्ख डंडोंसे गौको पीटता है, बैलपर समता करता है, वह आतिदेशिकी ब्रह्महत्याका आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गोवधका पाप अधिकारी माना जाता है। वेदमें कहे हुए लगता है। जो पैरसे अग्निका स्पर्श और गौपर देवताओं और पितरोंके परम्परागत पूजनका जो चरण-प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर निषेध करता है, वह ब्रह्महत्याको प्राप्त करता है। धोये घरके भीतर प्रवेश करता है, उसे गोवधका जो भगवान् हृषीकेश तथा उनके मन्त्रोपासकोंकी पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्रीका सतीत्व बेचकर जीविका चलाता है और संध्या नहीं

करता, उसे गोहत्या लगती है। जो स्त्री अपने

स्वामी तथा श्रीकृष्णमें भेदबुद्धि करती तथा कठोर वचनोंसे पतिके हृदयपर आघात पहुँचाती

है, उसे निश्चय ही गोहत्या लगती है। जो गौओंके जानेके मार्गको खोदकर तथा तडाग एवं

उसके ऊपरकी भूमिको जोतकर उसमें अनाज बोता

है, वह गोहत्याके पापका भागी होता है। राजकीय

उपद्रव और दैवी प्रकोपके अवसरपर जो स्वामी

यत्नपूर्वक गौकी रक्षा नहीं करता, बल्कि उसे उलटे

दु:ख देता है, उस मृढ मानवको गोहत्या अवश्य

लगती है। जो किसी प्राणीको, देवप्रतिमाके स्नान

अधिकारी माना जाता है। वेदमें कहे हुए देवताओं और पितरोंके परम्परागत पूजनका जो निषेध करता है, वह ब्रह्महत्याको प्राप्त करता है। जो भगवान् हृषीकेश तथा उनके मन्त्रोपासकोंकी निन्दा करता है; जो पिवत्रोंमें भी परम पिवत्र हैं, जिनका विग्रह आनन्दमय ज्ञानस्वरूप है तथा जो वैष्णवजनोंके परम आराध्य एवं देवताओंके सेव्य हैं, उन सनातन भगवान् श्रीहरिकी जो पूजा नहीं करते, बिल्क उलटे निन्दा करते हैं, उनको ब्रह्महत्या लगती है। जो सर्वदेवीस्वरूपा, सर्वाद्या, सर्ववनिद्ता, सर्वकारणरूपा, विष्णुभिक्तप्रदायिनी, सती, विष्णुमाया, सर्वशक्तिस्वरूपा तथा सर्वमाता प्रकृति (दुर्गा) हैं, उनकी जो निन्दा करते हैं, उन्हें

ब्रह्महत्या प्राप्त होती है। श्रीकृष्णजन्माष्ट्रमी, रामनवमी,

एकादशी, शिवरात्रि और रविवारव्रत—ये अत्यन्त

पुण्य प्रदान करनेवाले हैं। जो ये परम पवित्र पाँच

है। इससे अधिक पुरुषोंके पास जानेवाली स्त्रीको

नहीं करता, उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करनेवाले व्यक्तिको क्रोधमें आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थीको विद्या नहीं पढ़ाता, उसे गोहत्या लगती है।

करानेके बाद वहाँसे बहते हुए जलको, देवताके नैवेद्यको तथा निर्माल्य पुष्पको लाँघता है, वह

गोहत्याका भागी होता है। जो अतिथियोंके लिये

सदा 'नहीं' ही किया करता, झूठ बोलता और दूसरोंको ठगता तथा देवता और गुरुसे द्वेष करता

है, उसे गोहत्याका पाप लगता है। जो देवप्रतिमा,

गुरु और ब्राह्मणको देखकर वेगपूर्वक उन्हें प्रणाम

गुरुपत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्र-वधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहिन, सहोदर भाईकी पत्नी, मामी, दादी, नानी, बूआ, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य-पत्नी, भानजेकी स्त्री, भाईके पुत्रकी पत्नी—इन सबको ब्रह्माजीने

अत्यन्त अगम्या बतलाया है। जो पुरुष कामभावसे इनपर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा गया है। वेदोंमें उसे मातृगामी कहा गया है। उसे ब्रह्महत्याका पाप-फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्ममें उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यन्त दुष्कर कुम्भीपाक नामक नरकमें जाता है। भद्रे! मैंने नरकोंमें जानेवाले लोगोंके

कुछ लक्षण बतला दिये। इन नरककुण्डोंसे अतिरिक्त नरकोंमें जो जाते हैं, उनका प्रसङ्ग कहता हूँ, सुनो! साध्वि! जो द्विज पुंश्चली और वेश्याका अन्न खाता तथा उसके साथ गमन करता है, वह मरनेके पश्चात् कालसूत्र नामक नरकमें जाता है।

मरनेके पश्चात् कालसूत्र नामक नरकमें जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पतिकी सेवा करनेवाली स्त्री 'पतिव्रता' कहलाती है। दूसरेसे सम्बन्ध स्थापित करनेपर उसे 'कुलटा' कहते हैं। तीसरेके सम्पर्कमें आनेपर उसे 'धर्षिणी'

जानना चाहिये। चौथेके पास जानेवाली 'पुंश्चली'

मानी जाती है। पाँचवें-छठेंके साथ गमन

'महावेश्या' कहते हैं। वह सबके लिये अस्पृश्य है। जो द्विज कुलटा, धर्षिणी, पुंश्चली, वेश्या, युग्मी तथा महावेश्याके साथ गमन करता है, वह अवटोद नामक नरकमें जाता है—यह निश्चित है। कुलटागामी सौ वर्षोंतक, धर्षिणीगामी चार सौ वर्षोंतक, पुंश्चलीगामी छ: सौ वर्षोंतक, वेश्यागामी आठ सौ वर्षोंतक, युग्मीगामी एक

हजार वर्षोंतक तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे सौ गुने वर्षोंतक इस अवटोद नरकमें वास करता है। यमदूत उसपर प्रहार करते हैं। फिर कुलटागामी तित्तिर, धर्षिणीगामी कौआ, पुंश्चलीगामी कोयल, वेश्यागामी शृगाल, युग्मीगामी सूअर तथा महावेश्यागामी मरघटमें सेमलका वृक्ष होकर

सात जन्मोंतक पापका फल भोगते हैं।

जो ज्ञानहीन मानव सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहणके

समय भोजन करता है, वह अरुन्तुद नामक नरकमें जाता है। वह जितने अन्नके दाने खाता है, उतने वर्षोंतक उसे उस नरकमें वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदररोगसे पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म-रोगी, काना और दन्तहीन होता है। जो अपनी कन्याका वाग्दान करके किसी दूसरे वरके साथ उसका विवाह करता है, वह पांशुभोज नामक नरकमें स्थान पाता है। पांशु ही उसे

हुई वस्तुको फिर ले लेता है, वह पाशवेष्ट नामक नरकमें निवास करता है। वहाँ शयन करनेके लिये उसे बाणोंकी शय्या मिलती है। मेरे दूतोंकी मार भी खानी पड़ती है। जो ब्राह्मणको दण्ड देता है तथा जिसके भयसे ब्राह्मण काँपता है, वह व्यक्ति प्रकम्पन नामक नरकमें वास करता है। जो स्त्री क्रोधभरे मुखसे रोषपूर्वक अपने

पतिको देखती तथा कट्वचन कहती है, वह

भोजनके लिये मिलता है। साध्वि! जो दानमें दी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 288 उल्कामुख नामक नरकमें जाती है। मेरे दूत उसके हाथका मानव होकर फिर शुद्ध होता है। मुखमें उल्का (लूक) देते हैं और डंडोंसे उसके देवमन्दिरमें असत्य बोलनेवाला सात जन्मोंतक मस्तकपर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्ययोनिमें देवल होता है। ब्राह्मण आदिके सम्मुख प्रतिज्ञा आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। करके उसका पालन न करनेवाला अग्रदानी होता

वेश्याको वेधन-कुण्डमें, युग्मीको दण्डताडनकुण्डमें, महावेश्याको जालबन्धकुण्डमें, कुलटाको

देहचूर्णकुण्डमें, स्वैरिणीको दलनकुण्डमें तथा

धृष्टाको शोषणकुण्डमें यातना भोगनेके लिये निवास

करना पड़ता है। मेरे दूत उनपर प्रहार करते हैं। साध्वि! ये पापिनी स्त्रियाँ विष्ठा-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएँ खाकर निरन्तर कष्ट भोगती हैं।

जो पुरुष हाथमें तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वालामुख नामक नरकमें जाता है। हाथमें गङ्गाजल तथा शालग्रामकी प्रतिमा ले

ज्वालामुख नरकका ही भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता, देवमन्दिरमें जाकर या गौ और ब्राह्मणको छूकर वचनबद्ध होता और फिर उसका पालन नहीं करता है, उसे

प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करनेवाला भी

भी ज्वालामुख नामक नरककी प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झुठी गवाही देनेवाला-ये सभी ज्वालामुख नरकमें स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अङ्गार खानेके लिये मिलते

हैं और मेरे दृत उन्हें पीडा पहुँचाते रहते हैं। तुलसी छुकर झुठी शपथ खानेवाला सात जन्मोंतक

चाण्डाल होता है। गङ्गाजल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालनेवाला पाँच जन्मोंतक म्लेच्छ होता है। देवि! शालग्रामका स्पर्श करके की हुई

प्रतिज्ञाका पालन न करनेवाला सात जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है। देवप्रतिमाको छूकर झूठी शपथ खानेवाला फोड़ेका कीडा होता है। खुले हाथों देनेकी झूठी प्रतिज्ञा करनेवाला सात

जन्मोंतक सर्प होता है। इसके बाद बिना

आगे और पीछेकी सात-सात पीढियोंको नरकमें गिराते हैं। मूर्खताके कारण अपनी नित्यक्रियासे विहीन, वेदके वचनोंमें अनास्था रखकर निरन्तर

कपटपूर्वक उनका उपहास करनेवाला तथा व्रत और उपवाससे रहित एवं उत्तम सद्वाक्यका निन्दक कुटिल ब्राह्मण जिम्भ एवं हिमोदक नरकमें वास करता है। जो देवता और ब्राह्मणके धनका अपहरण करता है, उसे आगे-पीछेकी

है। तदनन्तर तीन जन्मोंतक वह गूँगा और बहरा

मानव होता है। मित्रसे द्रोह करनेवाला नेवला

होता है। कृतघ्न गेंडा और विश्वासघाती व्याघ्र

होता है। वक्तव्यमें जो झुठी गवाही देता है, वह

भालू होता है। ये उपर्युक्त पापी मानव अपने

दस-दस पीढ़ियोंको नरकमें गिराकर स्वयं भी

वहाँ रहना पड़ता है। धूमके अन्धकारसे पूर्ण धूमान्ध नामक नरकमें जाता है। उसे धूएँके कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजनके लिये उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकारकी यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है। तत्पश्चात् सात जन्मोंतक वह चूहेकी योनिमें जन्म पाता है।

तदनन्तर नाना प्रकारके पक्षियों, कीडों, वृक्षों और पशुओंकी योनिमें जन्म पानेके पश्चात् शुद्ध होता है।

पतिव्रते! ये सुविख्यात नरककुण्ड बताये गये हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाये गये हैं। अपने दुष्कर्मोंके फल

भोगनेवाले पापियोंसे उन नरकोंका कोना-कोना भरा रहता है। कर्म-फल भोगनेके लिये प्राणी नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकते हैं। कहाँतक बताया जाय? (अध्याय २९-३१)

# प्रकृतिखण्ड पञ्चदेवोपासकोंके नरकमें न जानेका कथन तथा छियासी प्रकारके

# नरक-कुण्डोंका विशद परिचय

वेद एवं वेदाङ्गके पारगामी विद्वान् हैं। जो सबका

करनेमें कारणभूत, परम श्रेष्ठ, मनुष्योंके लिये

सुखदायी, यशोवर्द्धक, धर्मप्रद तथा सबको सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाला है, जिसके

प्रभावसे सम्पूर्ण मानव जगत्को दुःख देनेवाली

यमयातनाको नहीं प्राप्त होते, नरककुण्डोंको नहीं

देखते और न उनमें पड़ते ही हैं; तथा जिससे जन्म आदि विकार नहीं प्राप्त होते, वह उत्तम कर्म क्या है? सुव्रत! यह बतानेकी कृपा करें। साथ ही उन कुण्डोंके आकार कैसे हैं, वे किस

प्रकार बने हैं तथा कौन-से पापी किस रूपसे उनमें वास करते हैं—यह मैं सुनना चाहती हूँ। देहके अग्निमें भस्म हो जानेके पश्चात् मानव किस

देहसे लोकान्तरोंमें जाता और अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फल भोगता है ? अत्यन्त क्लेश पानेपर भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता तथा

वह शरीर भी कैसा है? ये सभी बातें मुझे बतानेकी कृपा करें। भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! सावित्रीके

वचन सुनकर धर्मराजने भगवान् श्रीहरिको स्मरण करते हुए गुरुको नमस्कारकर पवित्र कथा

आरम्भ की। धर्मराज बोले—वत्से! पतिव्रते! सुव्रते! चारों वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास,

बतलाया गया है। इससे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि

तथा शोक-संताप नष्ट हो जाते हैं। यह साधन

सर्वमङ्गलरूप तथा परम आनन्दका कारण है।

जानेवाले होते हैं। उनके स्पर्शमात्रसे प्राणियोंके पाञ्चरात्र प्रभृति धर्मग्रन्थ तथा अन्य धर्मशास्त्र एवं वेदाङ्ग-इन सबमें एक श्रीकृष्णकी मङ्गलमयी सेवाको ही सबके लिये अभीष्ट एवं सारभूत

सावित्रीने कहा—महाभाग धर्मराज! आप इससे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह नरकसे प्राणीका उद्धार करनेवाला है। भक्तिरूपी सारभूत, अभीष्ट, सर्वसम्मत, कर्मका उच्छेद

वृक्षमें अङ्कर उत्पन्न करनेवाला तथा कर्मरूपी वृक्षको काटनेवाला है। गोलोकके मार्गपर अग्रसर होनेके लिये यह सोपान है। भगवान्के सालोक्य,

सार्ष्टि, सारूप्य और सामीप्य आदि मोक्षको तथा अविनाशी एवं शुभ पदको प्रदान करनेवाला है। श्भे! श्रीकृष्णके किङ्कर नरककृण्ड, यमदृत तथा यमराजको स्वप्नमें भी नहीं देखते हैं।

जो एकादशीका व्रत तथा वैष्णवतीर्थमें स्नान करते हैं, एकादशीको अन्न नहीं खाते और भगवान् श्रीहरिको नित्य प्रणाम करते एवं उनकी प्रतिमाकी पूजा करते हैं, उन्हें भी मेरी भयंकर

संयमनीपुरीमें नहीं जाना पड़ता। भगवान् श्रीकृष्णके भक्तोंसे मेरे दूत इस प्रकार डरते हैं, जैसे गरुड़से सर्प। मेरा दूत जब हाथमें पाश लेकर मर्त्यलोककी ओर जाता है, तब मैं चेतावनी देते हुए उससे कहता हूँ — 'दूत! तुम भगवान् विष्णुके भक्तका आश्रम छोडकर और सब जगह जा सकोगे।'

श्रीकृष्ण-मन्त्रके उपासकोंके नाम भी यमलोक-वासियोंको काट खाते हैं। चित्रगुप्त भयभीत-से हो दोनों हाथ जोडकर उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्माजी उनके लिये मधुपर्क आदि निवेदन करते हैं; क्योंकि वे ब्रह्मलोकको लाँघकर गोलोकमें

सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे प्रज्वलित अग्निमें पड़कर तृण और काष्ठ भस्म हो जाते हैं। उन्हें देखकर मोह भी अत्यन्त भयभीत-सा होकर सम्मोहको प्राप्त होता है। काम, क्रोध,

लोभ, मृत्यु, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग-ये सभी हरिभक्तोंको देखकर प्रभावशून्य हो जाते हैं।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २१६ पतिव्रते! जो यमयातनामें नहीं पड़ते, उनका 'अग्निकुण्ड' कहा गया है। भयानक चीत्कार परिचय दिया गया। अब आगमके अनुसार करनेवाले पापियोंसे वह सदा भरा रहता है। मेरे देहका विवरण बता रहा हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, दूत उनपर प्रहार करते रहते हैं। वे निरन्तर उस तेज, वायु और आकाश—ये पाँच तत्त्व स्रष्टाके नरककी रक्षा भी करते हैं। जो हिंसक जन्तुओंसे सृष्टि-विधानमें देहधारियोंकी देहके बीज (उपादान भरा-पूरा अत्यन्त घोर अन्धकारसे पूर्ण तथा आधे कोसतक विस्तृत है और जिसमें बहुत गरम जल

कारण) हैं। पृथ्वी आदि पाँच भूतोंसे जो देह निर्मित होता है, वह कृत्रिम है। अतएव नश्वर है। इसीलिये वह यहीं भस्म हो जाता है। बँधी हुई मुट्टीमें अँगूठेकी जितनी लम्बाई होती है, उतना ही बड़ा जो पुरुषाकार जीव है, वही कर्मींके भोगके लिये सूक्ष्म 'यातनादेह' को धारण करता है। वह देह मेरे लोकमें नरककी प्रज्वलित आगमें डाली जानेपर भी जलकर भस्म नहीं होती। जलमें भी गलती नहीं है। दीर्घकालतक घातक प्रहार करनेपर भी उसका नाश नहीं होता है। अस्त्र, शस्त्र, तीखे कण्टक, खौलते हुए तेल या जल, तपाये हुए लौह, गरम पत्थर तथा तपाकर लाल की हुई लोहेकी प्रतिमासे स्पर्श होनेपर और ऊँचेसे नीचे गिरनेपर भी वह

यातना-शरीर न तो दग्ध होता है, न टेढ़ा-मेढ़ा ही होता है। केवल संताप भोगता है (पर नष्ट नहीं होता)। देवि! आगमोंके कथनानुसार (जलने,कटने आदिका भीषण दु:ख सहते हुए भी न मरनेवाले) यातना-देहका सारा वृत्तान्त तथा कारण बताया गया। अब मैं तुमसे नरक-कुण्डोंके लक्षण बता रहा हूँ; सुनो। सतीशिरोमणे! सभी नरककृण्ड चन्द्रमण्डलकी भाँति गोलाकार हैं। वे गहरे भी

बहुत हैं। उनमें अनेक प्रकारके पत्थर जडे गये हैं। प्रलयकालतक उनका नाश नहीं होता। भगवान् श्रीहरिकी इच्छासे पापियोंको क्लेश देनेके लिये नानारूपोंमें उनका निर्माण हुआ है। जो प्रज्वलित अंगारस्वरूप है, जिसका विस्तार

सब ओरसे एक-एक कोस है तथा जिसमें सौ

हाथ ऊपरतक आगकी लपटें उठा करती हैं, उसे

दारुण नरक विष्ठासे ही बना हुआ है। उसमें अत्यन्त दुर्गन्ध फैली रहती है। वहाँ कीड़ोंसे उनका सारा अङ्ग छिद जाता है। 'मूत्रकुण्ड' नामक नरक खौलते हुए मूत्र तथा मूत्रके कीडोंसे भलीभाँति भरा हुआ है। अत्यन्त पातकी जीवोंसे भरा हुआ वह नरक दो कोसके परिमाणमें है। वहाँके कीड़े जीवोंको खाते रहते हैं। उसमें पड़े पापियोंके कण्ठ, ओठ और तालु सूखे रहते हैं। श्लेष्म आदि अपवित्र वस्तुओं और उसके कीड़ों

भरा रहता है उसे 'प्रतप्तोदककृण्ड' कहते हैं। मेरे

सेवकोंद्वारा कठिन प्रहार पड़नेपर नारकी जीव

चिल्लाते रहते हैं। इसके बाद 'तप्तक्षारोदकुण्ड'

है। वह खौलते हुए खारे जलसे भरा रहता है।

एक कोस विस्तारवाला वह भयानक नरक

पापियों तथा नाकोंसे भरपूर है। एक कोसके

विस्तारमें 'विण्मूत्रकुण्ड' नामक नरक है। निराहार

रहनेके कारण सूखे हुए कण्ठ, ओठ और

तालुवाले पापी उसमें इधर-उधर भागते हैं। वह

पापियों तथा कीड़ोंसे भरा हुआ नरक 'गरकुण्ड' के नामसे कहा जाता है। सर्पके समान आकारवाले वज्रमय दाँतोंसे युक्त तथा क्षुधातुर सूखे कण्ठवाले अत्यन्त भयंकर जन्तुओंद्वारा वह नरक भरा रहता है। आँखोंके मलोंसे युक्त आधे कोसके विस्तारवाला 'नेत्रमलकुण्ड' है। कीड़ोंसे क्षत-विक्षत हुए पापी प्राणी निरन्तर उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वसासे पूर्ण चार कोसका लम्बा-

तथा श्लेष्मभोजी पापीजनोंसे भरा नरक 'श्लेष्मकृण्ड'

कहा गया है। आधे कोसके परिमाणमें विषभक्षी

चौडा 'वसाकृण्ड' है। वसाभोजी पातकी जीव

रक्षा करो' पुकारते रहते हैं। वह कुण्ड दो कोसमें

विस्तृत तथा अत्यन्त भयानक है और वहाँ चारों

ओर भयानक अन्धकार छाया रहता है। 'चर्मकुण्ड' और 'तप्तसुराकुण्ड' आधी बावड़ीके प्रमाणके ही

हैं। चर्मभक्षण तथा सुरापान करनेवाले पापी जीव

व्याप्त रहता है। उसमें रहनेवाले पापियोंको जब कीड़े काटते हैं, तब वे इधर-उधर भागते रहते

हैं। बावड़ीके समान परिमाणवाला दुर्गन्धित वस्तुओंसे भरा हुआ 'रक्तकुण्ड' है। उस गहरे कुण्डमें रक्त पीनेवाले प्राणी तथा काटनेवाले कीड़े भरे रहते हैं। 'अश्रुकुण्ड' नेत्रोंके आँसुओंसे पूर्ण रहता है। अनेक पापीजन उसमें भरे रहते हैं। चार बावड़ी-जितना उसका विस्तार है। कीड़ोंके

उसमें भरे रहते हैं। काटनेपर जीव उसमें रुदन करते रहते हैं। मनुष्योंके शारीरिक मलों तथा मलभक्षी पापी जीवोंसे युक्त 'गात्रमलकुण्ड' है। कीड़ोंके काटने

तथा मेरे दूतोंके मारनेके कारण घबराये हुए जीव उसमें किसी प्रकार समय बिताते हैं। कानोंकी मैल खानेवाले पापियोंसे आच्छादित 'कर्णविट्कुण्ड' है। चार बावड़ी-जितने प्रमाणवाला वह कुण्ड कीटोंद्वारा काटे जानेवाले पापियोंके चीत्कारसे पूरित रहता है। मनुष्योंकी मज्जा तथा अत्यन्त दुर्गन्धसे युक्त 'मज्जाकुण्ड' है, जो महापापियोंसे

उसमें व्याप्त रहते हैं। एक कोसकी लम्बाई-

चौड़ाईवाला 'शुक्रकुण्ड' है। वीर्यके कीड़ोंसे वह

युक्त एवं चार वापीके विस्तारवाला है। मेरे दूतोंसे प्रताड़ित प्राणियोंसे युक्त स्निग्ध मांसवाला 'मांसकुण्ड' है। एक वापी-जितने प्रमाणवाले इस कुण्डमें भयानक प्राणी भरे रहते हैं। कन्याका विक्रय करनेवाले पापी वहाँ रहकर कन्याका मांस भक्षण करते हैं। कीडोंके काटनेपर वे

अत्यन्त भयभीत हो 'बचाओ-बचाओ' की पुकार करते रहते हैं। चार बावड़ी-जितने लंबे-चौड़े 'नखादि' चार कुण्ड हैं। ताम्रमय उल्कासे युक्त

तथा जलते हुए ताँबेके सदृश 'प्रतप्तताम्रकुण्ड' है। ताँबेकी असंख्य प्रतप्त प्रतिमाएँ उसमें भरी रहती हैं। प्रत्येक प्रतिमासे पापियोंको सटाया जाता है। तब वे चिल्ला उठते हैं। नारकी जीवोंसे भरा वह

नरक दो कोस लंबा-चौड़ा है। प्रज्वलित लोहे

तथा चमकते हुए अङ्गारोंसे युक्त 'प्रतप्तलौहकुण्ड'

शाल्मलिवृक्षके नीचे तीखे कॉंटोंसे भरा एक कुण्ड है। वह दु:खप्रद नरक एक कोसकी दूरीमें है। लाखों मनुष्य उसमें अँट सकते हैं। वहाँ चार-चार हाथके अत्यन्त तीखे काँटे शाल्मली वृक्षसे गिरकर बिछे रहते हैं। एक-एक करके सभी काँटोंसे घोर पापियोंके अङ्ग छिद उठते हैं। उन

अत्यन्त व्यग्र पापियोंके तालू सूख जाते हैं, तब महान् भयभीत होकर 'मुझे जल दो'—यों

चिल्लाने लगते हैं। तक्षक आदिके विषसमूहोंसे परिपूर्ण एक कोस लंबा-चौड़ा नरक है, जिसमें पापी मेरे दूतोंकी मार खाकर गिरते हैं और वह विष ही खानेको पाते हैं। 'प्रतप्ततैलकुण्ड' में सदा खौलता हुआ तेल भरा रहता है। जलनके कारण कीड़ेतक उसमें नहीं रहते; किंतु मेरे दूतोंकी चोट खाकर पापियोंको वहाँ रहना पड़ता है। जलता हुआ तैल ही उन्हें खाना पड़ता है। जिनके आकार त्रिशूल-जैसे हैं तथा जिनकी

धार अत्यन्त तीक्ष्ण है, उन लौहमय शस्त्रोंसे सम्पन्न 'शस्त्रकृण्ड' है। चार कोसमें विस्तृत वह नरक ऐसा जान पड़ता है, मानो शस्त्रोंकी शय्या हो। भालोंसे छिद जानेके कारण जिनके कण्ठ, ओठ और तालू सूख गये हैं, ऐसे पापी जीवोंसे उस नरकका कोना-कोना भरा रहता है। साध्वि!

जिसमें सर्प-जैसे बड़े-बड़े असंख्य भयंकर कीड़े रहते हैं, उसे 'कृमिकृण्ड' कहा जाता है। विकृत

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २१८ वदनवाले उन कीड़ोंके दाँत बड़े तेज होते हैं। कौए पापियोंको नोचते रहते हैं। 'सञ्चानकुण्ड' वहाँ सर्वत्र अन्धकार फैला है। 'पूयकुण्ड' को और 'बाजकुण्ड' इन्हीं दोनों वस्तुओं (पक्षियों)-चार कोस लंबा-चौड़ा बताया जाता है। पूयभक्षी से ओत-प्रोत हैं। इन कुण्डोंका परिमाण सौ धनुष प्राणी उसमें निवास करते हैं। तालके वृक्ष-है। उन भयानक पक्षियोंसे काटे हुए प्राणी सदा जितना गहरा तथा असंख्य सर्पोंसे युक्त 'सर्पकुण्ड' चीत्कार मचाया करते हैं। पापी जीवोंसे व्याप्त है। वह दो कोस लंबा और बर्फीले जलसे पूर्ण तथा सौ धनुष विस्तृत 'वज्रकुण्ड' है। वज्रके होता है। साँप पापियोंके शरीरसे लिपटकर उन्हें समान दाँतवाले भयंकर जन्तु उसमें रहते हैं। वहाँ सर्वत्र घोर अन्धकार छाया रहता है। दो वापी-काटते रहते हैं। मशक आदि क्रूर जन्तुओंसे पूर्ण 'मशकुण्ड', 'दंशकुण्ड' और 'गोलकुण्ड'—ये जितना लंबा-चौड़ा 'तप्तपाषाणकुण्ड' है। उसका आकार ऐसा है मानो आग धधक रही हो। पापी तीन नरक हैं। महान् पापियोंसे युक्त उन नरकोंकी सीमा आधे-आधे कोसकी है। जिनके हाथ बँधे प्राणी संतप्त होकर इधर-उधर भागते रहते हैं। रहते हैं, रुधिरसे सर्वाङ्ग लाल रहता है तथा जो छुरेकी धारके समान तीखे पाषाणोंसे बना हुआ 'तीक्ष्ण पाषाणकुण्ड' है। महान् पापी उसमें वास मेरे द्तोंसे घायल रहते हैं, उन प्राणियोंद्वारा वहाँ हाहाकार मचा रहता है। वज्र और बिच्छुओंसे करते हैं। रक्तसे लथपथ हुए प्राणियोंसे भरा हुआ 'लालाकुण्ड' है। वह कुण्ड एक कोस नीचेतक

हाहाकार मचा रहता है। वज्र और बिच्छुओंसे करते हैं। रक्तसे लथपथ हुए प्राणियोंसे भरा हुआ ओत-प्रोत 'वज्रदंष्ट्रकुण्ड' और 'वृश्चिककुण्ड' 'लालाकुण्ड' है। वह कुण्ड एक कोस नीचेतक हैं। आधी बावड़ीके प्रमाणवाले उन नरकोंमें वज्र एवं बिच्छुओंसे विद्ध प्राणी भरे रहते हैं। 'शरकुण्ड', भरे रहते हैं। कज्जल वर्णवाले संतप्त पत्थरोंसे 'शूलकुण्ड' और 'खड्गकुण्ड'—ये तीनों आयुधोंसे निर्मित तथा सौ धनुष परिमाणवाला 'मसीकुण्ड' व्याप्त हैं। उन नरकोंमें पड़े प्राणियोंका शरीर है। पापियोंसे वह कुण्ड पूरित रहता है। तपे हुए

शस्त्रास्त्रोंसे छिदता रहता है। रक्तकी धारा बहने लगती है, जिससे वे लाल प्रतीत होते हैं। उन नरकोंका प्रमाण आधी बावड़ी है। संतप्त कीचड़से पूर्ण तथा अन्धकारमय 'गोलकुण्ड' है। टेढ़े-मेढ़े

काँटोंकी-सी आकृतिवाले कीड़े यहाँके पापियोंको काटते हैं। उस नरकका विस्तार आधी बावड़ी है। कीड़ोंके काटने तथा मेरे दूतोंके मारनेपर भयसे घबराये हुए प्राणी रोते रहते हैं।

भयस घबराय हुए प्राणा रात रहत है। पापियोंका झुंड कोसोंतक फैला रहता है। अत्यन्त दुर्गन्धसे युक्त तथा पापियोंको निरन्तर दु:ख देनेवाला 'नक्रकुण्ड' है। वहाँ विकृत आकारवाले भयंकर नक्र आदि जन्तु उन्हें काटते रहते हैं। उस

नरककी लंबाई-चौड़ाई आधी बावड़ीके परिमाणमें

धारवाले सोलह अरे लगे हुए हैं, जिनसे वहाँके पापियोंके अङ्ग सदा क्षत-विक्षत होते रहते हैं। उस कुण्डका आकार अत्यन्त टेढ़ी-मेढ़ी कन्दराके समान है तथा वह पर्याप्त गहरा है। उसकी लंबाई-चौड़ाई चार कोस है। उसमें खौलता हुआ

बालूसे भरपूर एक कोस विस्तारवाला 'चूर्णकुण्ड'

है। उसमें प्रतप्त बालुकासे दग्ध प्राणी निवास

करते हैं। कुम्हारके चक्रकी भाँति निरन्तर घूमता

हुआ 'चक्रकुण्ड' है। उसमें अत्यन्त तीक्ष्ण

जलचर-जन्तु काटते-खाते हैं। उस अन्धकारमय भयानक कुण्डमें संतप्त प्राणियोंद्वारा करुण-क्रन्दन होता रहता है। विकृत आकारवाले अत्यन्त भयंकर असंख्य कछुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड'

जल भरा रहता है। वहाँके घोर पापियोंको

है। विष्ठा, मूत्र और श्लेष्मभक्षी असंख्य पापियों भयंकर असंख्य कछुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड' एवं कौओंसे भरा हुआ एक कुण्ड है। उसमें है। जलमें रहनेवाले कछुए नारकी जीवोंको विशाल तथा विकृत आकारवाले भयंकर असंख्य नोचते-खाते रहते हैं। प्रज्वलित ज्वालाओंसे व्याप्त

कोस है। उस कष्टदायी कुण्डमें पातकी प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते हैं। एक कोस गहराईवाला

'ज्वालाकुण्ड' है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई एक

'भस्मकुण्ड' है जिसमें सर्वत्र प्रतप्त भस्म ही भरा रहता है। जलते हुए भस्मको खानेके कारण

वहाँके पातकी जीवोंके अङ्गोंमें दाह-सा होता रहता है। जो तपे हुए लौहसे परिपूर्ण तथा जले हुए

गात्रवाले पापियोंसे युक्त नरक है, उसे 'दग्धकुण्ड'

कहा गया है। वह अत्यन्त भयंकर गहरा कुण्ड एक कोसके परिमाणमें है। वहाँ सर्वत्र अन्धकार

छाया रहता है। ज्वालाके कारण पापियोंके तालु सुखे रहते हैं। 'तप्तसूर्मिकुण्ड' नरक अत्यन्त भयानक है, जो बहुसंख्यक ऊर्मियों, संतप्त क्षार-

जलों, नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जल-जन्तुओंसे युक्त है। जिसकी चौड़ाई चार कोस है; ऐसे गहरे और अन्धकारयुक्त नरकको 'प्रतप्तसूचीकुण्ड'

कहते हैं। उस भयानक कुण्डमें दग्ध होनेके कारण आर्तनाद करते हुए प्राणी एक-दूसरेको नहीं देख पाते। जिसमें तलवारकी धारके समान

तीखे पत्तेवाले बहुत-से ऊँचे-ऊँचे ताड़के वृक्ष हैं, उस नरकको 'असिपत्रकुण्ड' कहा गया है। उस नरकके ये ताड्वृक्ष आधे कोसकी लंबाईतक ऊपरको फैले हुए हैं और उन्हीं वृक्षोंपरसे वहाँके

पापियोंको गिराया जाता है। उन वृक्षोंके सिरसे गिराये गये पापियोंके रक्तोंसे वह कुण्ड भरा रहता है। उन पापियोंके मुखसे 'रक्षा करो' की चीख निकलती रहती है। वह भयानक कुण्ड

अत्यन्त गहरा, अन्धकारसे आच्छन्न तथा रक्तके कीड़ोंसे परिपूरित है। जो सौ धनुष-जितना लंबा-चौड़ा तथा छुरेकी धारके समान अस्त्रोंसे युक्त है, उस भयानक नरकको 'क्षुरधारकुण्ड' कहते हैं। पापियोंके रक्तसे वह कभी खाली नहीं हो पाता। जिसमें सूईके समान नोकवाले

\* पुरुषकी लंबाईको 'पोरसा' कहते हैं।

प्राणी अत्यन्त कष्ट भोगते हैं। किसी एक जन्तुविशेषका नाम गोधा है; उसके मुखके समान जिसकी आकृति है, उसका नाम 'गोधामुखकुण्ड' है। उसकी गहराई कुएँके समान है और उसका

अस्त्र भरे रहते हैं तथा जो पापियोंके रक्तसे सदा

परिपूर्ण रहता है, पचास धनुष-जितना लंबा-चौड़ा वह नरक 'शूचीमुख' कहलाता है। वहाँ नारकी

प्रमाण बीस धनुष है। वह नरक घोर पापियोंके लिये अत्यन्त कष्टप्रद है। उन गोधासंज्ञक कीडोंके काटनेसे नारकी जीवोंका मुख सदा नीचेको लटकता रहता है। नाक (जलजन्तुविशेष)-के

मुखके समान जिसकी आकृति है, उसे 'नक्रकुण्ड' कहते हैं। वह सोलह धनुषके विस्तारमें स्थित है। उसकी गहराई कुएँ-जितनी है। उस कुण्डमें सदा पापी भरे रहते हैं। 'गजदंशकुण्ड' को सौ धनुष लंबा-चौड़ा बतलाया गया है। तीस धनुष-

एवं पापियोंके लिये अत्यन्त दु:खद जो नरक है, उसे 'गोमुखकुण्ड' कहा गया है। कालचक्रसे युक्त सदा चक्कर काटनेवाला भयानक नरक, जिसकी आकृति घड़ेके समान है, 'कुम्भीपाक' कहलाता है। चार कोसके परिमाणवाला वह नरक महान् अन्धकारमय है। साध्वि! उसकी गहराई एक लाख पोरसा\* है। उस कुण्डके

अन्तर्गत तप्ततैल एवं ताम्रकुण्ड आदि बहुसंख्यक

जितना विस्तृत तथा गौके मुखकी आकृतिवाला

कुण्ड हैं। उस नरकमें बड़े-बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ोंके काटनेपर चिल्लाते हुए नारकी जीव परस्पर एक-दूसरेको देखनेमें असमर्थ रहते हैं। उन्हें क्षण-क्षणमें मूर्च्छा आती है और वे पृथ्वीपर लोट-पोट हो जाते हैं। पतिव्रते! उन सभी कृण्डोंमें जितने पापी पडे हुए

हैं, उन सबकी ऐसी ही दुर्दशा है। मेरे दूतोंकी मार पड़नेपर वे क्षणमें गिरते और क्षणभरमें चिल्लाहट मचाने लगते हैं।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 220 कुम्भीपाकके अन्तर्गत जो नरककुण्ड हैं, वे समान गलता रहता है। उसमें पड़ते ही प्राणियोंके शरीरमें कँपकँपी मच जाती है। जिसमें पापियोंके उससे कहीं चौगुने कष्टप्रद हैं। सुदीर्घ कालतक मार पड़नेपर भी यातना भोगनेवाले उन शरीरोंका मुखोंमें जलती हुई लुआठी घुसा दी जाती है, उसे अन्त नहीं होता। कुम्भीपाकको सम्पूर्ण नरक-'उल्कामुखकुण्ड' कहा गया है। वह भी बीस

उनकी साँस बंद हो जाती है। वे अचेत-से हो जाते हैं। साध्वि! उसका जल सदा खौलता रहता है। नरकभोगी प्राणियोंके लिये वह बडा ही कष्टप्रद है। 'अवटकुण्ड' और 'मत्स्योदकुण्ड' एक ही है। 'अवट' संज्ञक एक कृप है। अत: कोई उसे अवटकुण्ड कहा करते हैं। संतप्त जलसे वह परिपूर्ण रहता है। चौबीस धनुष-जितना वह लंबा-चौडा है। जलते हुए शरीरवाले घोर पापी

सदा हाहाकार मचाया करते हैं। अत्यन्त तपी हुई धूलोंसे व्याप्त नरकको 'पांशुकुण्ड' कहते हैं।

वह सौ धनुष-जितना विस्तृत है। उसमें पड़े

नारकी जीवोंके चमडे जलते रहते हैं। खानेके

लिये उसे जलती हुई धूल ही उपलब्ध होती है।

जिसमें गिरते ही पापी पाशोंसे आवेष्टित हो जाता

है, उसे विज्ञ पुरुषोंने 'पाशवेष्टनकुण्ड' कहा है।

उसकी लंबाई-चौड़ाई एक कोस है। जहाँ पापी

ज्यों ही गिरते हैं, त्यों ही शूलसे जकड़ उठते

हैं, उसे 'शूलप्रोतकुण्ड' कहा जाता है। उसका

परिमाण बीस धनुष है। 'प्रकम्पनकुण्ड' आधे

कोसके विस्तारमें है। उसका जल बरफके

कुण्डोंमें प्रधान बताया गया है। कालनिर्मित

सुदृढ़ सूत्रसे बँधे हुए पापी जीव जहाँ निवास

करते हैं, उसे 'कालसूत्र' नामक नरककुण्ड कहा

गया है। मेरे दूतोंके प्रयाससे प्राणी कभी ऊपर

उठते हैं और कभी डूब जाते हैं। बहुत देरतक

जीव उसमें निरन्तर व्याप्त रहते हैं। मेरे दुतोंकी कठिन मार उन्हें सहनी पड़ती है। उस कुण्डकी 'अवटोद' संज्ञा है। उसके जलका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्याधियाँ पापियोंको अनायास घेर लेती हैं। उसकी गहराई सौ धनुष है। जिसमें पडे हुए प्राणियोंको अरुनुद नामक कीड़े काटते रहते हैं, उसे 'अरुनुदकुण्ड' कहा जाता है। दु:खी जीव

अन्धकारसे व्याप्त रहता है। कूपके समान उसकी गोलाई है। कीड़ोंके काटनेपर प्राणी आतुर होकर परस्पर एक-दूसरेको चबाने लगते हैं। उन्हें खौलता हुआ जल ही पीनेको मिलता है। एक तो वे खौलते हुए जलसे जलते हैं, दूसरे कीड़े भी काटते रहते हैं। वहाँ इतना अन्धकार रहता है कि वे आँखोंसे कुछ भी देख नहीं सकते। जहाँ जानेपर पापी अनेक प्रकारसे शस्त्रोंसे बिंध जाते हैं, वह 'वेधनकुण्ड' कहलाता है। उसकी लंबाई-चौड़ाई बीस धनुष है। जहाँ डंडोंसे मारा जाता है, उस सोलह धनुषके प्रमाणवाले नरकको 'दण्डताडनकृण्ड' कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी जीव मछलियोंकी भाँति महाजालमें फँस जाते हैं तथा जो बीस धनुष-जितना विस्तृत है, वह 'जालरन्ध्रकुण्ड' कहलाता है। जहाँ गिरे हुए पापियोंके शरीर चूर्ण-चूर्ण हो जाते हैं, वह नरक 'देहचूर्णकुण्ड' नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ गये हुए पापियोंके पैरमें लोहेकी बेड़ी पड़ी रहती है। असंख्य पोरसा वह गहरा है। लंबाई और चौड़ाई बीस धनुष है। प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम ही नहीं रहता। उसमें प्राणी मूर्च्छित होकर जड़की भाँति पड़े रहते हैं। जहाँ गये पापी मेरे दूतोंद्वारा दलित और ताड़ित होते रहते हैं, उसको 'दलनकुण्ड' कहा गया है। वह सोलह धनुषके विस्तारमें है। तपी हुई बालूसे व्याप्त होनेके कारण जहाँ

गिरते ही पापीके कण्ठ, ओठ और तालू सुख

धनुष-जितना लम्बा-चौडा है।

जिसकी गहराई लाख पोरसा है तथा सौ

धनुष-जितना जो विस्तृत है, उस भयानक

कुण्डको 'अन्धकूप नरक' कहते हैं। उसमें नाना

प्रकारकी आकृतिवाले कीड़े रहते हैं। वह सदा

जाते हैं तथा जो तीस धनुष-जितना परिमाणमें है और जिसकी गहराई सौ पोरसा है एवं जो सदा अन्धकारसे आच्छन्न रहता है, उन पापियोंके लिये

अतिशय दु:खप्रद नरकको 'शोषणकुण्ड' कहते

हैं। विविध धर्मसम्बन्धी कषाय जलसे जो लबालब

भरा रहता है, जिसकी लंबाई-चौडाई सौ धनुष है और जहाँ सदा दुर्गन्ध फैली रहती है तथा जहाँ उस अमेध्य वस्तुके आहारपर ही रहकर पापी

जीव यातना भोगते हैं, वह नरक 'कषकृण्ड'

कहलाता है। साध्वि! जिस कुण्डका आकार शूर्पके सदृश है तथा जो बारह धनुषके बराबर

लंबा-चौड़ा है एवं जहाँ सर्वत्र संतप्त बालुका बिछी रहती है और पातिकयोंसे कोई स्थल खाली नहीं रहता, उस नरकको 'शूर्पकुण्ड' कहते हैं। वहाँ सदा दुर्गन्ध भरी रहती है। वही खाकर

पापी जीव वहाँ यातना भोगते हैं। पतिव्रते! जहाँकी रेणुका अत्यन्त संतप्त रहती है तथा जो घोर पापी जीवोंसे युक्त रहता है एवं जिसके भीतर आगकी लपटें उठा करती हैं, ऐसी ज्वालासे भरे हुए मुखवाले नरकको 'ज्वालामुखकुण्ड' कहा जाता

भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूप, महत्त्व और गुणोंकी अनिर्वचनीयता

सावित्रीने कहा—देव! अब आप मुझे

सारभूत एवं परम दुर्लभ हरिभक्तिका उपदेश

दीजिये। अन्य सब बातें मैंने आपसे सुन ली हैं। इस समय और किसी विषयको सुनना शेष

नहीं है। अब तो मुझे भगवान् श्रीकृष्णके गुण-कीर्तनरूप कुछ धर्मकी बात बताइये। वही लाखों

मनुष्योंके उद्धारका बीज है। वही नरकके समुद्रसे पार उतारनेवाला है। श्रीकृष्णके गुणोंका कीर्तन

मुक्तिके सारभूत तत्त्वकी प्राप्तिका कारण तथा

समस्त अमङ्गलोंका निवारण करनेवाला है। वह

कर्ममय वृक्षोंको उखाड़ फेंकनेवाला तथा किये

एवं जो आधी बावडी-जितना परिमाणवाला है, वह 'जिम्भकुण्ड' कहलाता है। जो धूममय

अन्धकारसे संयुक्त रहता है तथा जहाँ गये हुए पापी धूमोंके कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और जिसमें साँस लेनेके लिये बहत-से छिद्र बने हैं, उस नरकको 'धूम्रान्धकुण्ड' कहा गया है। वह सौ

धनुषके बराबर परिमाणमें है। जहाँ जानेपर पापीको तुरंत नाग बाँध लेते हैं तथा जो सौ धनुष-जितना लंबा-चौडा है और जिसमें सदा नाग भरे रहते हैं, उसे 'नागवेष्टनकुण्ड' कहा गया है। इन सभी

कुण्डोंमें मेरे दूत प्राणियोंको मारते, जलाते तथा भाँति-भाँतिसे भयानक कष्ट देते रहते हैं।

पापी उसके कोने-कोनेमें भरे रहते हैं। उस कुण्डमें

तथा जिसके भीतरकी ईंटें अत्यन्त संतप्त रहती हैं

जहाँ गिरते ही मानव मूर्च्छित हो जाता है

प्राणियोंको असीम कष्ट भोगना पड़ता है।

सावित्री! सुनो, मैंने ये छियासी नरककुण्ड और इनके लक्षण भी बतला दिये। अब फिर तुम क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ३२-३३)

हुए पापसमूहोंको हरनेवाला है। प्रभो! मुक्तियाँ

कितने प्रकारकी हैं? उनके लक्षण क्या हैं? हरिभक्तिका स्वरूप क्या है? उसके भेद कितने

हैं? तथा निषेकका भी क्या लक्षण है? वह

जो पुण्य होता है, उसकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हो सकते। भगवन्! यह निश्चय है कि गौरवकी दृष्टिसे पिताकी अपेक्षा माताका स्थान

### सारभूत तत्त्वज्ञान क्या है? यह आप बताइये। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास-व्रत करना, तीर्थोंमें नहाना, व्रत रखना और तप

करना-ये सब-के-सब ज्ञानहीनको ज्ञान देनेसे

| २२२ संक्षिप्त ब्रह्म                                | वैवर्तपुराण                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| सौगुना ऊँचा है। परंतु ज्ञानदाता गुरु मातासे भी      | तथा योगीन्द्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन               |
| सौगुना अधिक पूजनीय होता है।                         | अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं ? तथा मैं ही कैसे           |
| <b>यम बोले</b> —बेटी! मैं पहले ही तुम्हें यह        | कर सकता हूँ?                                            |
| वर दे चुका हूँ कि तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट प्रश्न   | ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता जिनके              |
| होगा, वह सब मैं बताऊँगा—तुम जो कुछ जानना            | चरणकमलोंका ध्यान करते हैं, वे भक्तोंके लिये             |
| चाहोगी, उसका ज्ञान कराऊँगा। अतः इस समय              | जितने सुगम हैं, उतने ही भक्तहीन जनोंके लिये             |
| मेरे वरसे तुम्हें भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति प्राप्त  | दुर्लभ भी हैं। श्रीकृष्णका गुणानुवाद परम पवित्र         |
| हो। कल्याणि! तुम जो भगवान् श्रीकृष्णके              | है। कुछ लोग किंचिन्मात्र उसे जानते हैं। परम             |
| गुणोंका कीर्तन सुनना चाहती हो, वह बहुत ही           | ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक            |
| उत्तम है। यह प्रश्न प्रश्नकर्ताके, उत्तर देनेवालेके | परिचित हैं। ज्ञानियोंके गुरु गणेशजी उनसे भी             |
| और श्रोताओंके कुलका भी उद्धार करनेवाला है।          | अधिक जानते हैं। सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान्                |
| परंतु है यह बहुत कठिन। सहस्र मुखवाले शेष            | शंकर ही जानते हैं; क्योंकि परब्रह्म परमात्मा            |
| भी इसे कहनेमें असमर्थ हैं। मृत्युञ्जय भगवान्        | श्रीकृष्णने पूर्वकालमें इनको ज्ञान प्रदान किया          |
| शंकर यदि अपने पाँच मुखोंसे कहने लगें तो वे          | था। गोलोकके अत्यन्त निर्जन रमणीय रासमण्डलमें            |
| भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्माजी चारों वेदों तथा      | श्रीकृष्णने जो शिवको अपने गुणोंके कीर्तनका              |
| अखिल जगत्के स्रष्टा हैं। चार मुखोंसे उनकी           | महत्त्व बताया था, उसका स्वयं शिवजीने अपनी               |
| परम शोभा होती है। भगवान् विष्णु सर्वज्ञ हैं,        | पुरीमें धर्मके प्रति उपदेश किया था। महाभाग              |
| परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्रीकृष्णके गुणोंका    | सूर्यके पूछनेपर धर्मने पुष्करमें उनके सामने             |
| सम्यक् प्रकारसे वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं।       | इसकी व्याख्या की थी। साध्वि! मेरे पिता                  |
| स्वामी कार्तिकेय अपने छ: मुखोंसे वर्णन करते         | भगवान् सूर्यने तपस्याद्वारा धर्मकी आराधना करके          |
| रहें तो भी अन्त नहीं पा सकते। महाभाग                | मुझे प्राप्त किया था। सुव्रते! पूर्व समयमें मेरे        |
| गणेशजीको योगीन्द्रोंके गुरु-का-गुरु कहा जाता        | पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरीका राज्य दे रहे थे;        |
| है; किंतु भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन कर       | किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जानेके         |
| पाना उनके लिये भी असम्भव है। सम्पूर्ण               | कारण मेरे मनमें तपस्या करनेकी बात आती थी।               |
| शास्त्रोंके सारतत्त्व चार वेद हैं। ये वेद तथा इनसे  | तब पिताजीने मेरे सामने भगवान्के गुणोंका जो              |
| परिचित विद्वान् भी श्रीकृष्णके गुणोंकी एक कला       | वर्णन किया था, वह अत्यन्त दुर्गम है। मैं                |
| भी जाननेमें असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्रीकृष्णकी   | आगमके अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, सुनो।                    |
| महिमाके वर्णनमें साक्षात् सरस्वती भी जडके           | वरानने! श्रीकृष्णके इतने अमित गुण हैं कि                |
| समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती                  | उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते; तब दूसरोंकी         |
| हैं। सनत्कुमार, धर्म, सनक, सनातन सनन्द,             | तो बात ही क्या है ? जैसे आकाश स्वयं ही अपना             |
| कपिल तथा सूर्य—ये तथा श्रीब्रह्माजीके अन्यान्य      | अन्त नहीं जानता, उसी तरह भगवान् भी अपने                 |
| सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्त्वका वर्णन करनेमें       | गुणोंका अन्त नहीं जानते। भगवान् सबके अन्तरात्मा         |
| सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर अन्य              | एवं सम्पूर्ण कारणोंके कारण हैं; वे सर्वेश्वर, सर्वाद्य, |
|                                                     |                                                         |

व्यक्तियोंसे क्या आशा की जा सकती है? सर्ववित् और सर्वरूपधारी हैं, वे नित्यस्वरूप, श्रीकृष्णके जिन गुणोंकी व्याख्या सिद्ध, मुनीन्द्र नित्यविग्रह, नित्यानन्द, निराकार, निरङ्कुश,

प्रकृतिके कार्य हैं। स्वयं परमपुरुष श्रीकृष्ण ही प्रकृति हैं और वे प्रकृतिसे परे भी हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे नाना प्रकारके रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यन्त कमनीय, सुन्दर और

परम मनोहर है। वे नवीन मेघमालाके समान श्याम कान्ति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वे गोपवेषमें सुशोभित होते हैं। कोटि-कोटि कामदेवोंकी लावण्यलीलाके धाम

उनके नेत्र शरत्कालके मध्याह्नमें पूर्णतः विकसित हुए कमलोंकी शोभाको छीने लेते हैं। उनका मुख शरत्पूर्णिमाके करोड़ों चन्द्रमाओंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला है। अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाते हैं। मन्द मुस्कानसे सुशोभित मुख एवं सर्वाङ्ग बहुमूल्य

हैं। उनकी मोहिनी झाँकी मनको मोहे लेती है।

नि:शङ्क, निर्गुण (प्राकृतगुणरहित), निरामय, निर्लिप्त,

सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। प्रकृति

उन्हींसे उत्पन्न हुई है और सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थ

पीताम्बरसे सतत शोभायमान है। वे परब्रह्मस्वरूप हैं और ब्रह्मतेजसे उद्भासित होते हैं। भक्तजनोंको सुखपूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शान्तस्वरूप राधा-वल्लभ अनन्त गुण और महिमासे

सम्पन्न हैं। प्रेममयी गोपियाँ सब ओरसे घेरकर उन्हें मन्द मुस्कराहटके साथ निहारती रहती हैं। वे रासमण्डलके मध्यभागमें रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनके दो भुजाएँ हैं। वे वनमालासे विभूषित हैं और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज

कौस्तुभ सदा ही उनके वक्ष:स्थलको उद्धासित करता रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चन्दनसे उनका श्रीविग्रह चर्चित है। वे

परमानन्दसे सम्पन्न हैं। साध्वि! उन्हींके कृपा-प्रसादसे शीघ्रगामियोंमें श्रेष्ठ पवनदेवता चलते

तथा सूर्य उन्हींके भयसे निरन्तर तपते हैं। उन्हींकी आज्ञाके अनुसार इन्द्र वर्षा करते, मृत्यु समस्त प्राणियोंपर प्रभाव डालती, अग्नि जलाती एवं जल शीतल रहता तथा अत्यन्त भयभीत दिक्पाल दिशाओंकी रक्षा करते हैं। उन्हींके भयसे ग्रह राशिचक्रोंपर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते

और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हींकी आज्ञासे फल पकते हैं तथा बहुत-से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञासे ही जलचर जीव स्थलमें और स्थलचर प्राणी जलमें जीवित नहीं रह पाते हैं। उन्हींके भयसे मैं

(यमराज) धर्माधर्मके विषयमें नियन्त्रण करता हूँ। उनकी आज्ञासे ही काल सबको अपना ग्रास बनाता और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हींके भयसे मृत्यु तथा काल किसीको असमयमें नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आगमें या गहरे जलाशय अथवा समुद्रमें गिर जाय, वृक्षके ऊपरसे

नीचे पड़ जाय, तीखी तलवारपर गिर पड़े, सर्प आदिके मुँहमें पड़ जाय, संग्राममें तथा अन्य

विषम संकटोंमें फँसकर नाना प्रकारके अस्त्र-

मनोहर चम्पा, कमल और मालतीकी मालाओंसे अलंकृत हैं। चारु चम्पाके फूलोंसे सुशोभित चुडामणि (मुकुट)-की बंकिमा (लटक) उनके मनोहर सौन्दर्यकी वृद्धि कर रही है।

| २२४ संक्षिप्त ब्रह                             | <b>ग्रवैवर्तपुराण</b>                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                | विलीन हो जाते हैं। सम्पूर्ण शक्तियाँ विष्णुमाया     |
| मानकर काल उसे अकालमें नहीं ले जा सकता          | दुर्गामें तिरोहित हो जाती हैं। विष्णुमाया दुर्गा    |
| तथा जिनकी आज्ञा मिल जानेपर फूल और              | भगवान् श्रीकृष्णकी बुद्धिमें स्थान ग्रहण कर लेती    |
| चन्दनसे सजी हुई सेजपर तन्त्र-मन्त्र तथा भाई-   | हैं; क्योंिक वे उनकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी      |
| बन्धुओंसे सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्यको भी   |                                                     |
| काल समय आनेपर अवश्य उठा ले जाता है, वे         | वक्षःस्थलमें लीन हो जाते हैं। सुव्रते! गणोंके       |
| भगवान् ही सर्वोपरि हैं। उनके भयसे ही काल       | स्वामी देवेश्वर गणेशको भगवान् श्रीकृष्णका अंश       |
| सब कुछ करता है। उन्हींकी आज्ञासे वायु          | माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओंमें                |
| जलराशिको, जलराशि कच्छपको, कच्छप शेषनागको,      | प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मीकी अंशभूता देवियाँ     |
| शेषनाग पृथ्वीको तथा क्षमारूप पृथ्वी समुद्रों,  | लक्ष्मीमें तथा लक्ष्मी श्रीराधामें लीन हो जाती हैं। |
| सातों पर्वतों तथा नाना प्रकारके रूपवाले चराचर  | गोपियाँ तथा सम्पूर्ण देवपित्रयाँ भी श्रीराधामें ही  |
| जगत्को धारण करती है। उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णसे | लीन हो जाती हैं। भगवान् श्रीकृष्णके प्राणोंकी       |
| सम्पूर्ण भूत प्रकट होते और अन्तमें उन्हींके    | अधीश्वरी देवी श्रीराधा उनके प्राणोंमें निवास कर     |
| भीतर लीन हो जाते हैं।                          | जाती हैं। सावित्री, वेद एवं सम्पूर्ण शास्त्र        |
| पतिव्रते! इकहत्तर दिव्य युगोंकी इन्द्रकी       | सरस्वतीमें प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती परब्रह्म     |
| आयु होती है। ऐसे अट्ठाईस इन्द्रोंका पतन हो     | परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णकी जिह्वामें विलीन हो      |
| जानेपर ब्रह्माका एक दिन-रात होता है। इसी       | जाती हैं। गोलोकके सम्पूर्ण गोप भगवान्               |
| प्रकार तीस दिनोंका एक मास, दो मासोंकी एक       | श्रीकृष्णके रोमकूपोंमें लीन हो जाते हैं। उन         |
| ऋतु तथा छ: ऋतुओंका एक वर्ष होता है। ऐसे        | प्रभुके प्राणोंमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राणस्वरूप |
| सौ वर्षकी ब्रह्माकी आयु होती है। जबतक          |                                                     |

ब्रह्माका पतन नहीं होता तबतक श्रीहरिकी आँखें तथा उनकी जिह्वाके अग्रभागमें जलका लय हो जाता है। जो सारसे भी सारतर हैं तथा

खुली रहती हैं—उनकी पलक उठी रहती है। जब वे आँख मूँदते या पलक गिराते हैं, तब ब्रह्माजीका पतन एवं प्रलय होता है। उसीको 'प्राकृतिक प्रलय' कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलयके समय सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मामें लीन हो जाते हैं

और ब्रह्मा भगवान् श्रीकृष्णके नाभिकमलमें लीन हो जाते हैं। क्षीरसागरमें शयन करनेवाले श्रीविष्णु तथा वैकुण्ठवासी चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णु परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके वामपार्श्वमें लीन हो

रोमकूपोंमें सम्पूर्ण विश्वकी स्थिति है। उन्हींके आँख मीचनेपर महाप्रलय होता है तथा उनकी आँख खुलते ही पुन: सृष्टिका कार्य आरम्भ हो जाता है। भगवानुकी पलक जितनी देर उठी या जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिवके खुली रहती है, उतनी ही देरतक बंद भी रहती

है। दोनोंमें बराबर ही समय लगता है। ब्रह्माके अनुगामी हैं, वे मङ्गलाधार सनातन ज्ञानानन्दस्वरूप शिवमें लीन होते हैं। ज्ञानके अधिष्ठाता भगवान् सौ वर्षोंतक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने शिव उन परमात्मा महादेव श्रीकृष्णके ज्ञानमें ही समयके लिये प्रलय हो जाता है। सुव्रते!

भक्तिरसामृतका पान करते हैं, वे भक्त वैष्णवजन

अत्यन्त आनन्दित हो उन भगवान् श्रीकृष्णके

चरणारविन्दोंमें विलीन हो जाते हैं। क्षुद्र विराट्

महान् विराट्में और महान् विराट् परमात्मा

श्रीकृष्णमें लीन हो जाते हैं। श्रीकृष्णके ही

| २२६ संक्षिप्त ब्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>।</b> वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दोनों जब घरपर चले आये, तब सावित्रीने सत्यवान्से तथा अन्य बान्धवोंसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। फिर वरके प्रभावसे सावित्रीके पिता क्रमशः सौ पुत्रवाले हो गये। उसके श्वशुरकी आँखें ठीक हो गयीं और वे अपना राज्य पा गये। सावित्री स्वयं भी बहुत-से पुत्रोंकी जननी बन गयी। उस पितव्रता सावित्रीने पुण्यभूमि भारतवर्षमें अनेक वर्षोंतक सुख-भोग किया। तत्पश्चात् वह                                                                                                                                                 | अपने पतिके साथ गोलोकधाममें चली गयी। जो<br>सिवताकी अधिदेवी, सिवतृदेवताके मन्त्रोंकी अधिष्ठात्री<br>तथा वेदोंकी सावित्री (जननी) हैं, वे देवी इन्हीं<br>गुणोंके कारण 'सावित्री' कही गयी हैं।<br>वत्स! इस प्रकार सावित्रीका श्रेष्ठ उपाख्यान<br>तथा प्राणियोंके कर्मविपाक—ये प्रसङ्ग तुम्हें बता<br>दिये। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो?<br>(अध्याय ३४)                                                                                                                                                                                   |
| भगवती महालक्ष्मीके प्राकट्य तथा वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भिन्न व्यक्तियोंसे उनके पूजित होनेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तथा दुर्वासाके शापसे महालक्ष्मीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | देवलोक-त्याग और इन्द्रके दुःखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| होकर बृहस्पतिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पास जानेका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नारदजीने कहा — भगवन्! मैं धर्मराज और सावित्रीके संवादमें निर्गुण-निराकार परमात्मा श्रीकृष्णका निर्मल यश सुन चुका। वास्तवमें उनके गुणोंका कीर्तन मङ्गलोंका भी मङ्गल है। प्रभो! अब मैं भगवती लक्ष्मीका उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मीकी किसने पूजा की? इन देवीका कैसा स्वरूप है और किस मन्त्रसे इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनानेकी                                                                                                            | नेत्रोंके सामने शरत्कालके मध्याह्नकालिक कमलोंकी<br>शोभा छिप जाती थी। परब्रह्म परमात्मा भगवान्<br>श्रीकृष्णके साथ विराजमान रहनेवाली वे देवी<br>उनकी इच्छाके अनुसार दो रूप हो गयीं। रूप,<br>वर्ण, तेज, अवस्था, कान्ति, यश, वस्त्र, आकृति,<br>आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, वाणी, गति,<br>मधुर-स्वर, नीति तथा अनुनय-विनयमें दोनों<br>(राधा तथा लक्ष्मी) समान थीं। श्रीराधाके बाँयें<br>अंशसे लक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ और अपने                                                                                                          |
| कृपा कीजिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दाहिने अंशमें श्रीराधा स्वयं ही विद्यमान रहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भगवान् नारायण बोले—ब्रह्मन्! प्राचीन<br>समयकी बात है। सृष्टिके आदिमें परब्रह्म परमात्मा<br>भगवान् श्रीकृष्णके वामभागसे रासमण्डलमें भगवती<br>श्रीराधा प्रकट हुईं। उन परम सुन्दरी श्रीराधाके<br>चारों ओर वटवृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी<br>अवस्था ऐसी थी, मानो द्वादशवर्षीया देवी हों।<br>निरन्तर रहनेवाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा<br>रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान<br>था, मानो श्वेत चम्पकका पुष्प हो। उन मनोहारिणी<br>देवीके दर्शन परम सुखी बनानेवाले थे।<br>उनका प्रसन्नमुख शरत्पूर्णिमाके कोटि-कोटि | श्रीराधाने प्रथम परात्पर प्रभु द्विभुज भगवान्<br>श्रीकृष्णको पितरूपसे स्वीकार कर लिया। भगवान्का<br>वह विग्रह अत्यन्त कमनीय था। महालक्ष्मीने भी<br>श्रीराधाके वर लेनेके पश्चात् उन्हींको पित बनानेकी<br>इच्छा की। तब भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें गौरव<br>प्रदान करनेके विचारसे ही स्वयं दो रूपोंमें प्रकट<br>हो गये। अपने दिक्षण अंशसे वे दो भुजाधारी<br>श्रीकृष्ण ही बने रहे और वाम अंशसे<br>चतुर्भुज विष्णुके रूपमें पिरणत हो गये। उन्होंने<br>महालक्ष्मीको भगवान् विष्णुकी सेवामें समर्पित<br>कर दिया। जो देवी अपनी स्नेहभरी दृष्टिसे |
| चन्द्रमाओंकी प्रभासे पूर्ण था। उनके विकसित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विश्वको माताकी भाँति निरन्तर देखती-भालती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

हुईं। नारद! फिर भाद्रपदमासके शुक्लपक्षमें पूरे

पक्षतक त्रिलोकीमें इनकी भक्तिपूर्वक पूजा होने

लगी। चैत्र, पौष तथा भाद्रपदमासके पवित्र मङ्गलवारको भगवान् विष्णुने भक्तिपूर्वक तीनों

लोकोंमें इनकी पूजाका महोत्सव चालू किया।

वर्षके अन्तमें पौषकी संक्रान्तिके दिन मनुने

सुपूजित हुई हैं। ये सम्पूर्ण ऐश्वर्योंकी अधिष्ठात्री

देवी हैं। समस्त सम्पत्तियाँ इन्हींका स्वरूप हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधाके प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णु लक्ष्मीके। द्विभुज श्रीकृष्ण गोपों और गोपियोंसे आवृत हो गोलोकमें अत्यन्त शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान् श्रीविष्णु भगवती लक्ष्मीसहित वैकुण्ठधामको चले गये। ये भगवान् श्रीविष्णु और भगवान् श्रीकृष्ण

भगवती श्रीमहालक्ष्मी योगबलसे नाना रूपोंमें विराजमान हुईं। वे सम्पूर्ण सौभाग्योंसे सम्पन्न होकर परम शुद्ध सत्त्वस्वरूपा, परिपूर्णतमा 'महालक्ष्मी' के नामसे प्रसिद्ध हो वैकुण्टधाममें निवास करने लगीं। प्रेमके कारण समस्त नारीसमुदायमें वे प्रधान हुईं। वे स्वर्गमें इन्द्रकी

सम्पत्तिस्वरूपिणी होकर 'स्वर्गलक्ष्मी' के नामसे प्रसिद्ध हुईं। पातालमें तथा मर्त्यलोकमें राजाओंके यहाँ 'राजलक्ष्मी' हुईं। गृहस्थोंके यहाँ 'गृह-लक्ष्मी 'के नामसे पूजित हुईं। अपने कलांशसे ये ही गृहिणी भी कहलाती हैं। वे गृहस्थोंके लिये सम्पत्स्वरूपा तथा सर्वमङ्गलमङ्गला हैं। गौओंकी

रहती हैं, वे ही देवियोंमें महती होनेके कारण महालक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। इस प्रकार द्विभुज

दोनों समस्त अंशोंमें एक समान ही हैं।

जननी सुरिभ तथा यज्ञपत्नी दिक्षणा भी वे ही हैं। क्षीरसागरके यहाँ उसकी कन्या हैं। कमलोंमें 'श्री' तथा चन्द्रमा और सूर्यमें 'शोभा' रूपसे उन्हींका निवास है। वे सूर्यमण्डलका अलंकार हैं। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा, रानी, दिव्य नारी, गृह, सम्पूर्ण धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान,

देवताओंकी प्रतिमा, मङ्गल-कलश, माणिक्य, मोतियोंकी सुन्दर मालाएँ, बहुमूल्य हीरे, चन्दन-वृक्षोंकी सुरम्य शाखा तथा नूतन मेघ-इन सभी वस्तुओंमें भगवती श्रीलक्ष्मीका अंश विद्यमान है। मुने! सर्वप्रथम भगवान् नारायणने वैकुण्ठधाममें इन महालक्ष्मीकी पूजा की। दूसरी बार ब्रह्माजीने

भक्तिपूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार

भगवान् श्रीशिवने इनकी आराधना की। मुने! फिर

अपने प्राङ्गणमें इनकी प्रतिमाका आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात् तीनों लोकोंमें वह पूजा प्रचलित हो गयी। राजेन्द्र! मङ्गल, केदार, नील, नल, सुबल, उत्तानपाद-पुत्र ध्रुव, इन्द्र, बलि, कश्यप, दक्ष, मनु, विवस्वान् (सूर्य), प्रियव्रत, चन्द्रमा, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुणने मङ्गलमयी देवीकी उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगोंसे सदा

नारदजीने पृछा — भगवन्! श्रीमहालक्ष्मी भगवान् नारायणकी प्रिया होकर सदा वैकुण्ठमें विराजती हैं। उन सनातनीदेवीको वैकृण्ठकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। फिर वे देवी पृथ्वीपर सिन्धुकन्याके रूपमें कैसे प्रकट हुईं? उनका ध्यान, कवच और पूजनसम्बन्धी सम्पूर्ण विधान क्या है? पूर्वकालमें सबसे पहले उन

महालक्ष्मीका स्तवन किसने किया था? इन सब बातोंका मेरे लिये विशद विवेचन कीजिये। भगवान् नारायणने कहा—नारद! पूर्वसमयकी बात है। दुर्वासाके शापसे इन्द्र, देवसमुदाय तथा मर्त्यलोक—सभी श्रीहीन हो गये

थे। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदिका त्याग करके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २२८ बडे दु:खके साथ वैकुण्ठमें गयीं और महालक्ष्मीमें हों। उनकी अत्यन्त स्वच्छ जटाएँ तपाये हुए अपने-आपको विलीन कर दिया। उस समय सुवर्णके समान चमक रही थीं। वे श्वेतवर्णका सम्पूर्ण देवताओंके शोककी सीमा नहीं रही। वे यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे तथा उनके हाथोंमें परम दु:खी होकर भगवान् ब्रह्माकी सभामें गये। चीर, दण्ड और कमण्डलु शोभा पा रहे थे। वहाँ पहुँचकर ब्रह्माजीको आगे करके वे सब उनके ललाटपर महान् उज्ज्वल तिलक चन्द्रमाके वैकुण्ठमें गये। वहाँ भगवान् नारायण विराजमान सदृश जान पड़ता था। वेद-वेदाङ्गके पारगामी थे। अत्यन्त दैन्यभाव प्रकट करते हुए देवताओंने असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुत: देवता बहुत देखकर इन्द्रने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। दु:खी थे। उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये उनके शिष्योंको भी भक्तिपूर्वक प्रसन्नताके साथ इन्द्रने संतुष्ट किया। तब शिष्योंसहित मुनिवर थे। तब पुराणपुरुष भगवान् श्रीहरिकी आज्ञा मानकर वे इन्द्रसम्पत्तिस्वरूपा लक्ष्मी अपनी दुर्वासाने इन्द्रको शुभ-आशीर्वाद दिया; साथ ही कलासे समुद्रकी कन्या हुईं। भगवान् विष्णुद्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात-देवताओं और दैत्योंने मिलकर क्षीरसागरका पुष्प भी उन्हें समर्पित किये। राज्यश्रीके गर्वमें गर्वित इन्द्रने जरा, मृत्यु एवं शोकका विनाश मन्थन किया था। उससे महालक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ। देवताओंने वहाँ उन्हें देखा और उनसे वर करनेवाले तथा मोक्षदायी उस पुष्पको लेकर प्राप्त किया। देवता आदिको वर देकर उन अपने ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया। उस प्रसन्नवदना देवीने क्षीरसागरमें शयन करनेवाले पुष्पका स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और भगवान् विष्णुको वरमाला अर्पित की। नारद! अवस्था—इन सबसे सम्पन्न होकर ऐरावत सहसा उनकी कृपासे देवताओंको असुरोंके हाथमें गया भगवान् विष्णुके समान हो गया। फिर तो इन्द्रको हुआ राज्य पुन: प्राप्त हो गया। देवता उनकी छोड़कर वह घोर वनमें चला गया। मुने! उस भलीभाँति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद समय इन्द्र तेजसे युक्त उस ऐरावतपर शासन नहीं हो गये। कर सके। इन्द्रने इस दिव्य पुष्पका परित्याग कर

तिरस्कार किया है—यह जानकर मुनिवर दुर्वासाके

नारदजीने पूछा — ब्रह्मन्! ब्रह्मनिष्ठ और तत्त्वज्ञ मुनिवर दुर्वासाने कब, क्यों और किस अपराधके कारण इन्द्रको शाप दे दिया था? देवता आदिने किस रूपसे समुद्रका मन्थन किया?

किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको साक्षात् दर्शन दिये थे? प्रभो! किस प्रकार उन दोनोंका

संवाद हुआ था? यह सब बतानेकी कृपा करें। भगवान् नारायण कहते हैं — नारद ! प्राचीन कालकी बात है। मुनिवर दुर्वासाजी वैकुण्ठसे कैलासके शिखरपर जा रहे थे। इन्द्रने उन्हें देखा।

था। वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो ग्रीष्म-ऋतुके

मध्याह्नकालिक सूर्यकी सहस्रों किरणोंसे सम्पन्न

मुनिवरका शरीर ब्रह्मतेजसे प्रदीप्त हो रहा

कर रहे हो? मैंने तुम्हें यह पारिजात-पुष्प दिया और तुमने गर्वके कारण स्वयं इसका उपयोग न करके हाथीके मस्तकपर रख दिया! नियम तो

देते हुए कहा।

यह है कि श्रीविष्णुको समर्पित किये हुए नैवेद्य, फल अथवा जलके प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिये। त्याग करनेसे ब्रह्महत्याके सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए

भगवान् विष्णुके पावन नैवेद्यका जो त्याग करता

रोषकी सीमा न रही। उन्होंने क्रोधमें भरकर शाप

अभिमानमें प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान

मुनिवर दुर्वासा बोले-अरे! राज्यश्रीके

श्रीहरिके समीप चली जाय। मैं भगवान् नारायणका

भक्त हूँ। मुझे शिव तथा ब्रह्मासे भी किंचित् भी

भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरासे भी मैं नहीं डरता, फिर दूसरोंकी तो गिनती ही क्या है?

तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या

है, वह पुरुष श्री, बुद्धि और ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है। भगवान् विष्णुके लिये अर्पित की हुई

वस्तुको पाते ही उसे पा लेनेवाला बड़भागी पुरुष अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरन्तर

भगवान् श्रीहरिको भक्तिपूर्वक पूजा और स्तुति करता है, वह भगवान् विष्णुके समान हो जाता

है। उसका स्पर्श करके चलनेवाली वायुका संयोग पाकर तीर्थोंका समूह पवित्र हो जाता है। उसकी

चरणरज लगते ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है। श्रीहरिको भोग न लगाया हुआ अन्न मांसके

समान अभक्ष्य है। शिव-लिङ्गके लिये अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्रयाजी, चिकित्सक, देवल, कन्याविक्रयी और योनि-जीवीका अन्न,

ठंडा, बासी, सबके भोजन करनेपर बचा हुआ अन्न, शूद्रापित एवं वृषवाही, अदीक्षित, शवदाही,

अगम्यागामी, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झुठी गवाही देनेवाले ब्राह्मणोंका अन्न अत्यन्त दूषित समझा जाता है; परंतु ये सब भी भगवान् विष्णुको अर्पण करके भोजन करनेसे शुद्ध हो जाते हैं। यदि चाण्डाल भी भगवान् विष्णुकी

उपासना करता है तो वह करोड़ों वंशजोंका उद्धार कर सकता है। श्रीहरिकी भक्तिसे विमुख

जान-बूझकर भक्तिपूर्वक जो श्रीहरिका प्रसाद ग्रहण करता है, उसके तो अनेक जन्मोंके पाप

मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञानमें भी भगवान् विष्णुको समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाय तो वह पुरुष अपने सात जन्मोंके उपार्जित पापोंसे मुक्त हो जाता है।

करेंगे? देवराज! तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ नि:शङ्क पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तकपर है, उसीकी पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिवके पुत्रका मस्तक

प्रकृतिखण्ड

कट जानेपर उसके पुनरुज्जीवनके लिये यही

मस्तक (हाथीका सिर) जोड़ा जायगा। मुनिवर दुर्वासाके ये वचन सुनकर देवराज इन्द्रने उनके चरण पकड़ लिये। भयके कारण उनके मनमें घबराहट छा गयी। शोकातुर होकर

उच्च स्वरसे रोते हुए वे मुनिसे कहने लगे। इन्द्रने कहा—प्रभो! आपने मुझ मतवालेको यह शाप देकर बहुत ही उचित किया है। यदि आपने मेरी सम्पत्ति हर ली तो अब आप मुझे

कुछ ज्ञानोपदेश करनेकी कृपा कीजिये। ऐश्वर्य तो विपत्तियोंका बीज है। उससे ज्ञान ढक जाता है। इसीसे इसको मुक्तिमार्गकी अर्गला कहा जाता है। इसके कारण हरि-भक्तिमें पद-पदपर बाधा उपस्थित हुआ करती है। सम्पत्ति जन्म, मृत्यु, जरा,

रोग, शोक और दु:खके बीजका उत्तम अङ्कर है। धनरूपी रतौंधीसे अन्धा हुआ मानव मुक्तिके मार्गको नहीं देख सकता।\* जो सम्पत्तिसे प्रमत्त हो गया है, उसे मदिरासे मत्त हुआ समझना चाहिये। उसे बान्धवजन घेरे रहते हैं; परंतु वह

(प्रकृतिखण्ड ३६। ४८-४९)

बन्धुजनोंसे द्वेष रखता है। वैभवमत्त, विषयान्ध,

विह्वल, महाकामी और राजसिक व्यक्तिमें सत्त्वमार्गका अवलोकन करनेकी योग्यता नहीं रह जाती। मुक्तिमार्गार्गलं दाढ्यं हरिभक्तिव्यवायकम्॥ परम्। सम्पत्तितिमिरान्धं च मुक्तिमार्गं न पश्यति॥

निश्चितरूपसे भस्म हो जाते हैं। इन्द्र! तुमने जो अभिमानमें आकर भगवान्के प्रसादरूप पारिजातके

पुष्पको हाथीके मस्तकपर रख दिया, इस \*ऐश्वर्यं विपदां बीजं प्रच्छन्नज्ञानकारणम्। जन्ममृत्युजरारोगशोकदु:खाङ्करं

| २३० संक्षिप्त ब्रह्म                                | वैवर्तपुराण                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                     | बात है कि तुम अभीष्ट (मोक्ष)–मार्गका साक्षात्कार  |
| तामस। जिसमें शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह तामस       | करना चाहते हो। यह पहले तो दु:खका कारण             |
| कहलाता है और शास्त्रज्ञ राजस। मुनिश्रेष्ठ! शास्त्र  | जान पड़ता है; परंतु परिणाममें सुख देनेवाला है।    |
| दो प्रकारके मार्ग दिखलाते हैं—एक प्रवृत्ति-बीज      | जीवको जो गर्भकी यातना तथा मृत्युकष्ट सहन          |
| और दूसरा निवृत्ति-बीज। पहला जो प्रवृत्तिमार्ग       | करने पड़ते हैं, उन सबका खण्डन करनेवाला यह         |
| है, वह दु:खका रास्ता है, परंतु जीव क्लेशमें ही      | ज्ञान बताया जा रहा है। जिससे पार पाना कठिन        |
| सुख मानकर पहले उसीपर चलते हैं। वह मार्ग             | है, उस दुर्वार एवं असार संसार-पारावारसे उद्धार    |
| स्वच्छन्द, प्रसन्नतापूर्ण, विरोधशून्य एवं आपात-     | करनेवाला यह ज्ञान ही है। इससे कर्मरूपी वृक्षके    |
| मधुर होनेपर भी परिणाममें नाशका बीज तथा              | अङ्करका उच्छेद हो जाता है। यह सबका उद्धार         |
| जन्म-मृत्यु और जराके चक्करमें डालनेवाला है।         | करनेवाला है। ज्ञानका यह मार्ग सब मार्गीसे श्रेष्ठ |
| जीव अनेक जन्मोंतक अपने विहित कर्मके                 | है। इससे संतोष और संततिकी प्राप्ति होती है।       |
| परिणामस्वरूप नाना प्रकारकी योनियोंमें क्रमश:        | दान, तप, व्रत और उपवास आदि कर्मसे                 |
| भ्रमण करनेके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे      | जीवधारियोंको स्वर्गभोग आदि सुखकी उपलब्धि          |
| मानव होकर सत्सङ्गका सुअवसर प्राप्त करता है।         | होती है। पहलेके सकाम कर्मींका यत्नपूर्वक          |
| सैकड़ों और सहस्रों पुरुषोंमें कोई विरला ही          | मूलोच्छेद करके यह ज्ञान मोक्षका बीज वपन           |
| साधुपुरुष भवसागरसे पार उतारनेमें कारण बनता          | करता है। संकल्पका अभाव ही मोक्षका बीज है।         |
| है। साधुपुरुष सत्त्वगुणके प्रकाशसे मुक्तिमार्गका    | मनुष्य जो भी सात्त्विक कर्म करे, उसे कामना या     |
| दर्शन कराता है। तब जीवके हृदयमें बन्धनको            | संकल्पसे शून्य ही रखे। समस्त कर्मींको श्रीकृष्णके |
| तोड़नेके लिये यत्न करनेकी भावना उत्पन्न होती        | चरणोंमें समर्पित करके ज्ञानी पुरुष परब्रह्म       |
| है। जब अनेक जन्मोंके पुण्य एवं तपस्या और            | परमात्मामें लीन हो जाता है। संसारी पुरुषोंके      |
| उपवास सहायक होते हैं तब प्राणीको निर्विघ्न          | लिये इस गतिको निर्वाण—मोक्ष कहा गया है।           |
| और परम सुखद मुक्तिमार्गकी उपलब्धि होती है।          | परंतु वैष्णव पुरुष भगवत्सेवासे विरह होनेके        |
| यह बात मैंने विभिन्न प्रसङ्गों और अवसरोंपर गुरु     | भयसे कातर हो इस निर्वाण—मुक्तिको इच्छा            |
| (बृहस्पति)-जीके मुखसे सुनी है। अब विधाताने          | नहीं करते हैं। वे उत्तम देह धारण करके गोलोक       |
| इस विपत्तिके समय मुझे ज्ञानका समुद्र प्रदान         | अथवा वैकुण्ठधाममें उन्हीं परमात्माकी नित्य        |
| किया है। मेरा उद्धार करनेवाली यह विपत्ति            | सेवा करते हैं। इन्द्र! वैष्णवजन भगवत्सेवारूप      |
| वास्तवमें सम्पत्तिरूपिणी है। ज्ञानिसन्धो! दीनबन्धो! | मुक्तिकी ही अभिलाषा रखते हैं। वे जीवन्मुक्त हैं   |
| दयानिधे! इस समय मुझ दीनको कुछ ऐसा                   | और अपने समस्त कुलका उद्धार कर देते हैं।           |
| सारभूत ज्ञान दीजिये, जो मुझे भवसागरसे पार           | भगवान् विष्णुका स्मरण, कीर्तन, अर्चन, पादसेवन,    |
| कर दे।                                              | वन्दन, स्तवन, नित्य भक्तिभावसे उनके नैवेद्यका     |
| इन्द्रकी यह बात सुनकर ज्ञानियोंके गुरु              | भक्षण, चरणोदकका पान तथा उनके मन्त्रका             |
| सनातन मुनि दुर्वासा जोर-जोरसे हँस पड़े और           | जप—यही जीवके उद्धारका बीज है, जो सबके             |
| अत्यन्त संतुष्ट होकर इन्द्रको ज्ञानका उपदेश         | लिये अभीष्ट हो सकता है। यह मृत्युञ्जय-ज्ञान है,   |
| देने लगे।                                           | जिसे भगवान् मृत्युञ्जयने मुझे दिया था। मैं उनका   |
| मुनि बोले—अहो महेन्द्र! यह बड़े मङ्गलकी             | शिष्य हूँ। इसलिये उन्हींके कृपा-प्रसादसे सर्वत्र  |

रोग, पाप और भय सभी थर-थर काँपते हैं।

यमदूत भी उससे डरकर दूर भागते हैं। विधाताके कारागाररूपी इस संसारमें मनुष्य तभीतक बँधा

रहता है, जबतक कि गुरुके मुखसे उसको

श्रीकृष्ण-मन्त्रका उपदेश नहीं प्राप्त होता। श्रीकृष्णका

नाम किये हुए कर्मोंके भोगरूपी बेड़ीका उच्छेद

हरिभक्ति प्रदान करता है, वही जन्मदाता पिता है, वही ज्ञानदाता गुरु है, वही बन्धु है और वही सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ है\*। जो श्रीकृष्ण-सेवाके सिवा

निर्भय विचरता हूँ। जो तीनों लोकोंमें परम दुर्लभ

दूसरा कोई मार्ग दिखाता है, वह उस शिष्यका

विनाश ही करता है। निश्चय ही उस गुरुको उसके वधके पापका भागी होना पड़ता है। भगवान् श्रीकृष्णका नाम ही सदा समस्त लोकोंके

लिये मङ्गलकारक है। जो कृष्ण-नाम लेता है, उसके मङ्गलकी सदा वृद्धि होती है। उसकी

आयुका अपव्यय नहीं होता। श्रीकृष्णभक्तोंसे काल, मृत्यु, रोग, संताप और शोक उसी तरह दूर भागते हैं, जैसे गरुड़से सर्प। श्रीकृष्ण-मन्त्रका

उपासक ब्राह्मण हो या चाण्डाल, वह ब्रह्मलोकको लाँघकर उत्तम गोलोकमें चला जाता है। ब्रह्माजी मधुपर्क आदिके द्वारा उसकी पुजा करते हैं तथा

देवताओं और सिद्धोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ वह परमानन्दका अनुभव करता है। भगवान् शिवने श्रीकृष्णके चरणारिवन्दोंकी सेवाको ही ज्ञान, तप, वेद तथा योगका सार बताया है। वही

परम कल्याणस्वरूप है। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत् स्वप्नके समान मिथ्या ही है। केवल परब्रह्म परमात्मा राधावल्लभ श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं। वे प्रकृतिसे भी परे हैं। अत: तुम

उन्हींकी आराधना करो। भगवान् श्रीकृष्ण अत्यन्त

सुखदायक, सारतत्त्वस्वरूप, भक्तिदाता, मोक्षदाता, सिद्धिदाता, योगप्रदाता तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता हैं। योगी, यती, सिद्ध और तपस्वी सबके लिये कर्मींका भोग अनिवार्य है, परंतु नारायणके भक्तोंके लिये कर्मभोग नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्निमें डाला गया सूखा ईंधन शीघ्र ही जल जाता

है, उसी प्रकार भगवद्भक्तोंके स्पर्शमात्रसे सारा

करनेवाला, मायाजालको छिन्न-भिन्न कर देनेवाला तथा मायापाशका विनाशक है। गोलोकके मार्गका सोपान, उद्धारका बीज तथा भक्तिका नित्य बढ़नेवाला अविनाशी अङ्कर है। पुरन्दर! सम्पूर्ण

तप, योग, सिद्धि, वेदाध्ययन, व्रत, दान, तीर्थ-स्नान, यज्ञ, पूजन और उपवास—इन सबका वही सार है, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। श्रीकृष्णके मन्त्रको ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्शसे तीर्थींक

समुदाय तथा सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अनेक जन्मोंतक जिसे कोई दीक्षा नहीं प्राप्त

हुई है, वह लेशमात्र पुण्यके प्रभावसे किसी अन्य

देवताका मन्त्र पाता है। अनेक जन्मोंतक अन्य देवताओंकी सेवाके फलस्वरूप उसको समस्त कर्मोंके साक्षी सूर्यदेवका मन्त्र प्राप्त होता है। तीन जन्मोंतक सूर्यकी सेवासे शुद्ध हुआ मनुष्य गणेशजीके

सर्वविघ्नहारी मन्त्रका उपदेश पाता है। अनेक जन्मोंतक उनकी सेवासे मनुष्यकी सारी विघ्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं। फिर वह गणेशजीके कृपा-प्रसादसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञानके प्रकाशमें भलीभाँति विचार करके अज्ञानान्धकारका निवारण करनेके पश्चात् मनुष्य

विष्णुमायास्वरूपिणी प्रकृतिदेवी दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है। वे सिद्धिदायिनी, सिद्धिरूपिणी तथा परमा सिद्धियोगिनी हैं। वाणी,

(प्रकृतिखण्ड ३६। ७६)

\* स जन्मदाता स गुरु: स च बन्धु: सतां पर:। यो ददाति हरेर्भिक्तं त्रैलोक्ये च सुदुर्लभाम्॥

| २३२ संक्षिप्त ब्रह्म                                 | वैवर्तपुराण                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| लक्ष्मी और श्रीकृष्णप्रिया राधा आदि उनके अनेक        | तीर्थसेवी पुरुषोंका यही धर्म बताया है। भगवान्       |
| रूप हैं। अनेक जन्मोंतक उनकी उपासना करनेके            | विष्णुके नाम-मन्त्रका जप करे, उन्हींकी सेवा         |
| पश्चात् उनकी कृपासे ज्ञानी होकर मनुष्य               | आदिमें तत्पर रहे तथा उन्हींके व्रत एवं उपवासमें     |
| ज्ञानानन्दस्वरूप, श्रीकृष्णज्ञानके अधिदेवता सनातन    | संलग्न रहे। यह विष्णुसेवी पुरुषोंका धर्म बताया      |
| महादेव कल्याणस्वरूप शिवका भजन करता है।               | गया है।                                             |
| वे मङ्गलदायक, कल्याणकारक, परमानन्दरूप,               | जो सदन्न या कदन्नमें (उत्तम या निकृष्ट              |
| परमानन्ददायी, सुखदायक, मोक्षदायक तथा समस्त           | श्रेणीके अन्नमें), मिट्टीके ढेले अथवा सुवर्णमें     |
| सम्पत्तियोंके दाता हैं। अमरत्व, सुदीर्घ आयु,         | सदा समभाव रखता है, वह संन्यासी कहा गया              |
| इन्द्रत्व तथा मनुत्वको भी वे अनायास ही देनेमें       | है। जो दण्ड, कमण्डलु तथा गेरुआ वस्त्रमात्र          |
| समर्थ हैं। राजेन्द्रपद, ज्ञान तथा हरिभक्तिके भी      | धारण करे, प्रतिदिन प्रवासमें रहे और एक              |
| दाता हैं। तीन जन्मोंतक उनकी आराधना करके              | स्थानपर अधिक दिनोंतक निवास न करे, उसे               |
| उन्हीं आशुतोष महात्मा शंकरके कृपा-प्रसादसे           | संन्यासी कहा गया है। जो लाभ आदिसे रहित              |
| मनुष्य निश्चय ही हरिभक्ति प्राप्त कर लेता है।        | होकर सदाचारी द्विजोंका दिया हुआ अन्न खाता           |
| फिर श्रीकृष्ण–भक्तोंके संसर्गसे उसको कृष्णमन्त्रकी   | है, किंतु किसीसे याचना नहीं करता, वह                |
| प्राप्ति होती है। तत्त्वज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान-दीपके | संन्यासी कहा गया है। जो व्यापार न करे,              |
| प्रकाशित होनेसे ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सम्पूर्ण   | आश्रम बनाकर न रहे, समस्त वैदिक कर्मोंसे             |
| जगत्को मिथ्या ही देखता है। वरदाता शंकरके             | विलग रहे तथा निरन्तर नारायणका ध्यान करे,            |
| वरसे जब निर्मल ज्ञान और भगवद्धिककी प्राप्ति          | उसे सच्चा संन्यासी कहा गया है। जो सदा मौन           |
| हो जाती है, तब मनुष्य परात्पर निवृत्तिभावको          | रहे, ब्रह्मचर्यका पालन करे, दूसरोंसे बात न करे      |
| प्राप्त हो जाता है। जिस शरीरमें उसे श्रीकृष्ण-       | और सबको ब्रह्ममय देखे, उसे संन्यासी कहा             |
| मन्त्रकी प्राप्ति होती है, वह शरीर जबतक टिका         | गया है। जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो, जो हिंसा         |
| रहता है, तभीतक उसे भारतवर्षमें रहना पड़ता            | और माया आदिसे दूर रहता हो तथा क्रोध और              |
| है। उस पाञ्चभौतिक शरीरको त्याग देनेके पश्चात्        | अहंकारसे शून्य हो, वही सच्चा संन्यासी कहा           |
| वह दिव्य रूप धारण कर लेता है और श्रीहरिके            | गया है। जो बिना माँगे प्रस्तुत हुए मीठे अथवा        |
| गोलोक या वैकुण्ठधाममें उनका पार्षद बनकर              | स्वादरहित अन्नको समभावसे भोजन करता है,              |
| उनकी सेवा किया करता है। वह परमानन्दसे                | किंतु खानेके लिये किसीसे याचना नहीं करता,           |
| सम्पन्न तथा मोह आदिसे रहित हो जाता है।               | वह संन्यासी कहा गया है। जो स्त्रियोंका मुँह न       |
| इस प्राकृत जगत्में पुनः उसका आगमन नहीं               | देखे, उनके पास खड़ा न हो और काठकी बनी               |
| होता। उसे पुन: माताका स्तन नहीं पीना पड़ता।          | हुई नारीमूर्तिका भी स्पर्श न करे, वही सच्चा         |
| जो विष्णुमन्त्रके उपासक गङ्गा आदि तीर्थोंका          | भिक्षु है। ब्रह्माजीने संन्यासियोंका यही धर्म बताया |
| सेवन करनेवाले तथा स्वधर्मपरायण भिक्षु हैं,           | है। इसके विपरीत चलनेपर जन्म, मृत्यु और              |
| उनका फिर जन्म नहीं होता। तीर्थमें पापका              | यमयातनाका भय सिरपर सवार रहता है अथवा                |
| सर्वथा परित्याग करे और पुण्यकर्मका अनुष्ठान          | पशु आदि क्षुद्र जन्तुओंकी योनिमें जन्म लेना पड़ता   |
| करते हुए श्रीहरिका भजन करे। विधाताने                 | है। गर्भवासके समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों           |

तथा अनुचरोंका यत्नपूर्वक पालन करता है।

जबतक वह उनके पालनमें समर्थ रहता है,

तभीतक घरमें उसकी पूजा होती है-आदर-

सत्कार होता है। असमर्थ हो जानेपर तो भाई-

बन्धु उसे बूढ़े बैलकी भाँति व्यर्थका भार समझने

लगते हैं। जब अत्यन्त जरा-जर्जर, जड एवं

बिधर हो जाता है, खाँसी और दमा आदि रोग

सताने लगते हैं तथा वह अत्यन्त मृढवत् हो

सर्वथा दूसरोंके अधीन हो जाता है, तब सदा

बारंबार पश्चात्ताप करने लगता है। कहता है—'अहो! मैंने श्रीहरिके तीर्थका

जब पुरुषका वीर्य पड़ता है तो वह तत्काल उसके रक्तमें मिल जाता है। रक्तकी मात्रा अधिक होनेपर संतान माताके समान होती है और वीर्यकी अधिकता होनेपर संतानकी आकृति पितासे अधिक मिलती-जुलती है। ऋतुकालके बाद यदि युग्म दिनोंमें गर्भाधान हो तो पुत्रका जन्म होता है और विषम दिनोंमें आधान होनेपर कन्याकी उत्पत्ति होती है। युग्म दिनोंमें तथा रवि, मङ्गल और गुरुका वार होनेपर आधान हो तो पुत्र होता है। अन्य वारों तथा विषम दिनोंमें आधानसे कन्याका जन्म होता है। जिसका जन्म पहले पहरमें होता है, वह अल्पायु होता है, दूसरे पहरमें जन्म लेनेवालेकी आयु मध्यम होती है तथा तीसरे पहरमें जिसका जन्म होता है, वह दीर्घायु होता है। चतुर्थ पहरमें जन्म लेनेवाला चिरंजीवी माना जाता है। जिस क्षण या लग्नमें बालकका जन्म होता है, उस समयकी ग्रहस्थितिके अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ करता है। वह पूर्वकर्मोंके अनुसार सुखी या दुःखी होता है। जैसे क्षणमें जन्म होता है, वैसे ही संतान होती है। प्रसवके क्षणकी चर्चा विद्वान् पुरुष ही करते हैं। रज-वीर्य परस्पर संयुक्त हो एक रातमें कललका आकार धारण करते हैं। फिर वह कलल दिनों-दिन बढने लगता है। सातवें दिन उसकी आकृति बेरके समान होती है और एक मासमें वह लट्टके समान हो जाता है। तीन महीना बीतते-बीतते वह बिना हाथ-पैरके मांसपिण्डके रूपमें परिणत हो जाता है। पाँचवें मासमें देहधारी जीवके सारे

अवयव प्रकट हो जाते हैं। छठे महीनेमें जीवका

संचार होता है। फिर वह सब तत्त्वोंको समझने

जन्मोंके कर्मींका स्मरण करते हैं; किंतू गर्भसे

निकलते ही जीव विष्णुकी मायासे मोहित हो

शरीरकी रक्षा करते हैं। स्त्रीकी योनिके भीतर

देवता हो या कीट सभी यत्नपूर्वक अपने

सब कुछ भूल जाता है।

| २३४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सत्संगका भी स्वेच्छापूर्वक कभी सेवन नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                    | एवं कमनीय है। उनका शरीर सदा सुस्थिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| किया। यदि पुनः भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                    | यौवनसे सुशोभित होता है। वे अपने तेजसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पाऊँगा, तब तीर्थोंमें जाऊँगा और भगवान् श्रीकृष्णकी                                                                                                                                                                                                                                                          | उद्धासित होते रहते हैं। उनकी कान्ति शरत्पूर्णिमाके                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सेवा करूँगा।' देवेन्द्र! इस तरह संकल्प करते                                                                                                                                                                                                                                                                 | चन्द्रमाकी शोभाको लिज्जित कर देती है। उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हुए उस जडको यथासमय आकर अत्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                              | ओर सुखपूर्वक देखा जा सकता है। वे बड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भयंकर यमदूत पकड़ लेता है। वह उस दूतको देखता है। उसके हाथोंमें पाश और दण्ड होते हैं। उसकी आँखें अत्यन्त क्रोधसे लाल होती हैं, आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्हीं भी उपायोंद्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बलिष्ठ, भयानक, दुर्दर्श, सम्पूर्ण सिद्धियोंका ज्ञाता तथा अन्य सबकी दृष्टिसे ओझल होता है। | बुद्धिमान् हैं और चित्रगुप्तके सामने विराजमान<br>रहते हैं। पुण्यात्माओंके समक्ष उनका रूप उपर्युक्त<br>रूपसे शान्त ही रहता है, परंतु पापियोंको वे बड़े<br>भयानक दिखायी देते हैं। उन्हें देखकर देहधारी<br>जीव प्रणाम करता है और अत्यन्त भयभीत<br>होकर खड़ा हो जाता है। सूर्यनन्दन यम चित्रगुप्तके<br>साथ विचार करके जिनके लिये जो उचित होता |
| सामने खड़े हुए उस दूतपर दृष्टि पड़ते ही वह                                                                                                                                                                                                                                                                  | है, वैसा ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अत्यन्त भयभीत हो मल-मूत्रका त्याग करने लग                                                                                                                                                                                                                                                                   | इस प्रकार उन जीवोंको आवागमनके चक्करसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जाता है। फिर तत्काल ही प्राणों तथा पाञ्चभौतिक                                                                                                                                                                                                                                                               | कभी छुटकारा नहीं मिलता। श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देहको भी त्याग देता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सेवन ही जीवको उससे छुटकारा दिला सकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यमदूत अंगूठेके बराबर आकारवाले जीवको                                                                                                                                                                                                                                                                         | है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लेकर भोगदेह (या यातना-शरीर)-में स्थापित                                                                                                                                                                                                                                                                     | देवराज! ये सब बातें मैंने आनुषङ्गिकरूपसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कर देता है; तब उसे तीव्रगतिसे अपने स्थानपर                                                                                                                                                                                                                                                                  | तुम्हें बतायी हैं, अब मनोवाञ्छित वर माँगो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ले जाता है। जीव वहाँ पहुँचकर सब धर्मोंके                                                                                                                                                                                                                                                                    | वत्स! मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा। मेरे लिये कुछ भी                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्ञाता यमराजको देखता है। वे रत्नसिंहासनपर                                                                                                                                                                                                                                                                   | असाध्य नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सुस्थिरभावसे बैठकर मन्द-मन्द मुस्कराते दिखायी                                                                                                                                                                                                                                                               | महेन्द्रने कहा—याचकोंके लिये कल्प-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, धर्माधर्मके विचारको जानते                                                                                                                                                                                                                                                         | वृक्षस्वरूप मुनिश्रेष्ठ! मेरा इन्द्रत्व तो चला ही                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हैं तथा सब ओर उनका मुख है। विधाताने                                                                                                                                                                                                                                                                         | गया। अब ऐश्वर्यसे क्या प्रयोजन है? आप मुझे                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्वकालसे ही यमको सम्पूर्ण विश्वके नियमनका                                                                                                                                                                                                                                                                 | परमपद प्रदान कीजिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| एकमात्र अधिकार दे रखा है। वे अग्निशुद्ध दिव्य                                                                                                                                                                                                                                                               | महेन्द्रकी यह बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वस्त्र धारण करते हैं। रत्नमय आभूषणोंसे भूषित<br>हैं, तीन करोड़ दूत और पार्षदगण उन्हें सदा घेरे<br>रहते हैं। वे शुद्ध स्फटिकमणिकी माला लेकर<br>उसके द्वारा श्रीकृष्णके नामोंका जप करते रहते<br>हैं तथा रोमाञ्चित शरीरसे मन-ही-मन उनके                                                                        | हँसे और वेदोक्त सारतत्त्वस्वरूप सत्य वचन बोले।  मुनिने कहा—महेन्द्र! विषयी पुरुषोंके लिये परमपद अत्यन्त दुर्लभ है। तुम-जैसे लोगोंको तो प्राकृत प्रलय-कालमें भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टिकालमें जीवोंका आविर्भाव                                                                                                                        |
| युगल चरणारिवन्दोंका ध्यान किया करते हैं। उस                                                                                                                                                                                                                                                                 | तथा प्रलयकालमें तिरोभावमात्र होता है। ठीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| समय उनकी वाणी गद्गद होती है, नेत्रोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                      | उसी तरह, जैसे प्रात:काल प्राणियोंका जागरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अश्रुधारा बहती रहती है। भगवान् यम सबपर                                                                                                                                                                                                                                                                      | और रात्रिकालमें शयन हुआ करता है। जैसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| समान दृष्टि रखते हैं। उनका रूप बहुत ही सुन्दर                                                                                                                                                                                                                                                               | काल-चक्र भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोडों जन्मोंके किये हुए कर्म प्राणीके पीछे लगे रहते हैं। पुरन्दर! छायाकी भाँति वे बिना भोगे अलग नहीं होते। काल, देश और पात्रके भेदसे

होता। अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकारकी

बातें परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको

सम्बोधित करके सामवेदकी कौथुमी शाखामें

कही हैं। किये हुए सम्पूर्ण कर्मोंका भोग शेष

रह जानेपर कर्मानुसार प्राणियोंका भारतवर्षमें

२३६

बृहस्पतिजीने देवराज इन्द्रको हृदयसे लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर उन्हें पूर्णरूपसे सारी बातें समझा दीं। (अध्याय ३५-३७)

आदेश दिया है \*।

कालके भी काल हैं। जो पुरुष महान् विपत्तिके

अवसरपर उन भगवान् मधुसूदनका स्मरण करता

है, उसके लिये उस विपत्तिमें भी सम्पत्तिकी ही

भावना उत्पन्न हो जाती है; ऐसा भगवान् शंकरने

नारद! इस प्रकार कहकर तत्त्वज्ञानी

# भगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना और इन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीके ध्यान तथा

## स्तवन किये जाने और पुन: अधिकार प्राप्त किये जानेका वर्णन

### भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर ब्रह्माजी बोले — वत्स! तुम मेरे वंशज हो। तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है। मेरे प्रपौत्र हो। भगवान् श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इन्द्रने

बृहस्पतिजीको आगे करके सम्पूर्ण देवताओंके बृहस्पतिजी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी साथ ब्रह्माकी सभाके लिये प्रस्थान किया। वे देवताओंके स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णुभक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला, जिसके शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। सबको ब्रह्माजीके दर्शन

हुए। इन्द्र और बृहस्पतिसहित समस्त देवताओंने तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे ? जिसकी माता परम पतिव्रता, उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया। तत्पश्चात् देवगुरु

बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीको सारा वृत्तान्त कह पिता शुद्धस्वरूप और मातामह एवं मातुल जितेन्द्रिय

सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्माजी हँस पड़े। हों, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाय? क्योंकि

उन्होंने देवराजसे कहा। यदि पिता, मातामह और गुरु—ये तीन दोषी हों \* महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेन्मधुसूदनम्। विपत्तौ तस्य सम्पत्तिर्भवेदित्याह शङ्करः॥

(प्रकृतिखण्ड ३७।४०)

श्रीहरिका द्रोही बन सकता है-यह निश्चित है। सर्वान्तरात्मा भगवान् श्रीहरि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें विराजमान रहते हैं। उनके देहसे निकल जानेपर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। में प्राणियोंके शरीरमें इन्द्रियोंका स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञानका रूप धारण करके रहते हैं। विष्णुके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती श्रीराधा प्रकृतिके रूपमें विराजमान रहती हैं। बुद्धिको साध्वी दुर्गाका रूप माना गया है। निद्रा एवं क्षुधा आदि—ये सभी भगवती प्रकृतिकी कलाएँ हैं। आत्माका जो बुद्धिमें प्रतिबिम्ब है, वही जीव है। उसीने इस भोग-शरीरको धारण कर रखा है। जब शरीरका स्वामी आत्मा देहसे निकलकर जाने लगता है, तब ये सब भी तुरंत उसीके साथ-साथ चल पड़ते हैं; जैसे रास्तेमें वरके आगे चलनेपर सभी बराती सज्जन उसका

तो इन्हींके दोषसे सम्पन्न होकर पुरुष भगवान्

अनुसरण करते हैं। मैं, शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट् तथा तुम सब लोग—ये सब

करने लगे। स्वयं ब्रह्माजीने हाथ जोड़कर भगवान्से यथावत् समस्त वृत्तान्त कह सुनाया। उस समय जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णके समस्त देवता अपने अधिकारसे च्युत होनेके निर्माल्यरूप पुष्पका तुमने अपमान कर दिया है। भगवान् शिवने जिस पुष्पसे उन श्रीहरिके चरणकमलोंकी पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासाकी कृपासे तुम्हें प्राप्त हुआ था;

परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलसे च्युत पुष्प जिसके मस्तकपर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति सम्पूर्ण देवताओंमें प्रधान माना जाता है और उसीकी पहले पूजा होती है। हाय! दैवने तुम्हें ठग लिया। वास्तवमें दैव बडा प्रबल होता है। इस समय भगवान् श्रीकृष्णके निर्माल्यका परित्याग करनेसे रोषमें आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पाससे चली

कारण रो रहे थे। विपत्तिने उनके हृदयमें भलीभाँति स्थान प्राप्त कर लिया था। भयके कारण उनमें घबराहटकी सीमा नहीं थी। उनके शरीरपर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारीसे भी रहित थे। उन सभीके मुख म्लान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करनेकी शक्ति उनमें नहीं रह गयी थी। देवताओंको ऐसी दीन दशामें पड़े हुए देखकर भयको दूर करनेवाले भगवान् श्रीहरिने उनसे कहा। भगवान् श्रीहरि बोले—ब्रह्मन् तथा देवताओ! भय मत करो। मेरे रहते तुमलोगोंको किस गयी हैं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पतिके साथ बातका भय है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्यको बढानेवाली वैकुण्ठमें चलो। मैं वर देता हूँ, अत: तुम वहाँ

अचल लक्ष्मी प्रदान करूँगा; परंतु मैं कुछ

| २३८ संक्षिप्त ब्रह्म                               | वैवर्तपुराण<br>                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| समयोचित बात कहता हूँ, तुमलोग उसपर ध्यान            | जो शूद्रोंसे यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियोंका    |
| दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं               | अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखोंसे  |
| परिणाममें सुखावह हैं। जैसे अखिल विश्वके            | पृथ्वीको कुरेदता रहता है; जो निराशावादी है,      |
| सम्पूर्ण प्राणी निरन्तर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे   | सूर्योदयके समय भोजन करता है, दिनमें सोता         |
| ही मैं भी अपने भक्तोंके अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छासे | और मैथुन करता है और जो सदाचारहीन है, ऐसे         |
| कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन-                | मूर्खोंके घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। |
| चिन्तनमें लगे रहनेवाला निरङ्कश भक्त जिसपर          | जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा         |
| रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मीसहित मैं नहीं     | होकर सोता है तथा निरन्तर बेसिर-पैरकी बातें       |
| ठहर सकता—यह बिलकुल निश्चित है। मुनिवर              | बकता रहता है, उसके घरसे साध्वी लक्ष्मी           |
| दुर्वासा महाभाग शंकरके अंश एवं वैष्णव पुरुष        | चली जाती हैं। जो सिरपर तैल लगाकर उसीसे           |
| हैं। उनके हृदयमें मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है।   | दूसरेके अङ्गको स्पर्श करता है अर्थात् अपने       |
| उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है। अतएव तुम्हारे     | ि<br>सिरका तैल दूसरेको लगाता है तथा अपनी         |
| घरसे लक्ष्मीसहित मैं चला आया हूँ; क्योंकि जहाँ     | गोदमें बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घरसे         |
| शङ्खध्विन नहीं होती, तुलसीका निवास नहीं            | रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। जो द्विज        |
| रहता, शंकरकी पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणोंको       | व्रत, उपवास, संध्या और विष्णुभक्तिसे हीन         |
| भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं            | है, उस अपवित्र पुरुषके घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी  |
| रहतीं। ब्रह्मन् तथा देवताओ! जहाँ मेरे भक्तोंकी     | चली जाती हैं। जो ब्राह्मणोंकी निन्दा तथा         |
| निन्दा होती है, वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके         | उनसे द्वेष करता है, जीवोंकी सदा हिंसा करता       |
| मनमें अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अत: वे        | है और दयारहित है, उसके घरसे जगज्जननी             |
| उस स्थानको छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी             | लक्ष्मी चली जाती हैं।                            |
| उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमीके        | जिस स्थानपर भगवान् श्रीहरिकी चर्चा होती          |
| दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्तिके घरसे भी       | है और उनके गुणोंका कीर्तन होता है, वहींपर        |
| लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नामका तथा            | सम्पूर्ण मङ्गलोंको भी मङ्गल प्रदान करनेवाली      |
| अपनी कन्याका विक्रय करता है एवं जहाँ               | भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। पितामह! जहाँ       |
| अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घरको त्यागकर              | भगवान् श्रीकृष्णका तथा उनके भक्तोंका यश          |
| मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती हैं। जो       | गाया जाता है, वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती        |
| ब्राह्मण पुंश्चलीके उदरसे उत्पन्न हुआ है अथवा      | लक्ष्मी सदा विराजती हैं। जहाँ शङ्खध्विन होती     |
| पुंश्चलीका पति है, उसे 'महापापी' कहा गया है।       | है तथा शङ्ख, शालग्राम, तुलसी—इनका निवास          |
| उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकतीं।                    | रहता है एवं उनकी सेवा, वन्दना और ध्यान           |
| जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया               | होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं।     |
| भगवती लक्ष्मीका प्रेमभाजन नहीं हो सकता।            | जहाँ शिवलिङ्गकी पूजा और पवित्र कीर्तन तथा        |
| अत: उसके यहाँसे वे चल देती हैं। जो                 | दुर्गापूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमलालया      |
| अशुद्धहृदय, क्रूर, हिंसक और निन्दक है, उस          | लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणोंकी सेवा   |
| ब्राह्मणके हाथका जल पीनेमें भगवती लक्ष्मी          | होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराये जाते हैं |
| डरती हैं, अत: उसके घरसे वे चल देती हैं।            | तथा सम्पूर्ण देवताओंका अर्चन होता है, वहाँ       |

देवताओंसे यों कहकर श्रीलक्ष्मीसे कहा—'देवि!

नारद! रमापति भगवान् श्रीहरिने सम्पूर्ण

पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं।



तुम अपनी कलासे क्षीरसमुद्रके यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो।' इस प्रकार लक्ष्मीसे कहनेके पश्चात् उन जगत्प्रभुने पुनः

ब्रह्मासे कहा—'पद्मज! तुम समुद्रका मन्थन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी। तब उन्हें देवताओंको सौंप देना।' मुने! यों अपना प्रवचन समाप्त करके

कमलाकान्त भगवान् श्रीहरि अन्तः पुरमें चले गये।

देवता उसी क्षण क्षीरसागरकी ओर चल पड़े। वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मन्दराचल पर्वतको मन्थनकाष्ठ, कच्छपको पात्र तथा शेषनागको मन्थनकी रस्सी बनाकर वे

क्षीरसमुद्रको मथने लगे। फलस्वरूप धन्वन्तरि वैद्य, अमृत, उच्चै:श्रवा घोडा, विविध रत्न, हाथियोंमें रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शनचक्र तथा

साध्वी श्रीलक्ष्मीने क्षीरशायी सर्वेश्वर श्रीहरिके गलेमें वनमाला पहना दी। फिर देवता, ब्रह्मा और शंकरके पूजन एवं स्तवन करनेपर उन्होंने

देवताओंके भवनपर केवल दृष्टि फैला दी। इतनेमें ही देवताओंने दुर्वासाम्निके शापसे मुक्त होकर

दैत्योंके हाथमें गये हुए अपने राज्यको प्राप्त कर

वनमाला—ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने! उस समय भगवान् विष्णुमें अपार श्रद्धा रखनेवाली पाकर वे परम सुखी हो गये। इस प्रकार महालक्ष्मीका सम्पूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यानके

लिया। नारद! यों महालक्ष्मीकी कृपासे वर

प्रभावसे समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुन: तुम क्या सुनना चाहते हो? नारदजीने कहा — प्रभो! मैं भगवान् श्रीहरिका मङ्गलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती

लक्ष्मीका अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्रका प्रसङ्ग बतानेकी कृपा कीजिये।

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! प्राचीन समयकी बात है, देवराज इन्द्रने क्षीर-समुद्रके

तटपर तीर्थमें स्नान किया, दो स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और छ: देवताओंकी पूजा की। वे छ: देवता हैं—गणेश, सूर्य, अग्नि,

विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओंकी गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भलीभाँति पूजा करनेके पश्चात् इन्द्रने परम ऐश्वर्यस्वरूपिणी

पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्माजीके बताये अनुसार पूजा सम्पन्न की। मुने! उस समय उस पवित्र देशमें अनेक मुनिगण, ब्राह्मण-समाज, गुरुदेव, श्रीहरि, देववृन्द तथा आनन्दमय ज्ञानस्वरूप भगवान् शंकर विराजमान थे। नारद! देवराजने

भगवती महालक्ष्मीका आवाहन किया। अपने

महालक्ष्मीका ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्वकालमें भगवान् श्रीहरिने ब्रह्माजीको जो ध्यान बतलाया था, उसी सामवेदोक्त ध्यानसे इन्द्रने

पारिजातका चन्दन-चर्चित पुष्प लेकर भगवती

भगवतीका चिन्तन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो—'परम-पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्र दलवाले कमलकी कर्णिकाओंपर विराजमान हैं। इनकी सुन्दर साड़ी शरत्पूर्णिमाके करोड़ों

चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न है। ये परम साध्वी

| २४० संक्षिप्त ब्रह्म                               | विवर्तपुराण                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| देवी स्वयं अपने तेजसे प्रकाशित हो रही हैं।         | निर्यास (गोंद)-के रूपमें परिणत हो गया है।        |
| इन परम मनोहर देवीका दर्शन पाकर मन                  | इसमें सुगन्धित द्रव्य मिला दिये गये हैं। ऐसा     |
| आनन्दसे खिल उठता है। इनकी अङ्गकान्ति               | यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिये। [चन्दन—]           |
| तपाये हुए सुवर्णके समान है। रत्नमय भूषण            | देवि! यह मनोहर चन्दन मलयगिरिसे उत्पन्न           |
| इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर           | हुआ है। यह चन्दन-वृक्षका सार तत्त्व है,          |
| पहन रखा है। इन प्रसन्न वदनवाली भगवती               | सुगन्धयुक्त एवं सुखदायक है। सेवामें समर्पित      |
| महालक्ष्मीके मुखपर मुस्कान छा रही है। ये           | हुए इस चन्दनको स्वीकार करें। [दीप—]              |
| सदा युवावस्थासे सम्पन्न रहती हैं और                | परमेश्वरि! जो जगत्के लिये चक्षु:स्वरूप है,       |
| सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाली हैं। ऐसी           | जिसके सामने अन्धकार टिक नहीं सकता तथा            |
| कल्याणस्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मीकी मैं             | जो शुद्धस्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित दीपको        |
| उपासना करता हूँ।'                                  | स्वीकार कीजिये। [नैवेद्य—] देवि! यह नाना         |
| नारद! इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्माजीके             | प्रकारका उपहारस्वरूप नैवेद्य नाना प्रकारके       |
| आज्ञानुसार सोलह प्रकारके उपचारोंसे                 | रससे पूर्ण तथा विविध स्वादसे युक्त है। इसे       |
| देवराज इन्द्रने असंख्य गुणोंवाली उन भगवती          | स्वीकार कीजिये। [अन्न—] देवि! अन्नको             |
| महालक्ष्मीकी पूजा की। प्रत्येक वस्तुको भक्तिपूर्वक | ब्रह्मस्वरूप माना गया है। प्राणको रक्षा इसीपर    |
| मन्त्र पढ़ते हुए विधिके साथ समर्पण किया।           | निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका     |
| अनेक प्रकारकी उत्तम वस्तुएँ प्रचुर मात्रामें       | सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिये।                 |
| उपस्थित कीं। [आसन—] 'भगवती महालक्ष्मी!             | [खीर—]महालक्ष्मी! यह उत्तम पक्वान्न (खीर)        |
| जो अमूल्य रत्नोंका सार है तथा विश्वकर्मा जिसके     | चीनी और घृतसे युक्त है, इसे अगहनीके चावलसे       |
| निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन सेवामें           | तैयार किया गया है। आप कृपया इसे स्वीकार          |
| प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिये। [पाद्य—]          | कीजिये। [स्वस्तिक नामक मिष्टान्न—] लक्ष्मि!      |
| कमलालये! इस शुद्ध गङ्गा-जलको सब लोग                | शर्करा और घृतमें सिद्ध किया हुआ यह परम           |
| मस्तकपर चढ़ाते हैं। सभीको इसे पानेकी इच्छा         | मनोहर स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। इसे    |
| लगी रहती है। पापरूपी ईंधनको जलानेके लिये           | आपको सेवामें समर्पित किया गया है, स्वीकार        |
| यह अग्निस्वरूप है। आप इसे पाद्यरूपमें स्वीकार      | करें। [फल—] कमले! ये अनेक प्रकारके सुन्दर        |
| करें। [अर्घ्य—] पद्मवासिनि! शङ्खुमें पुष्प, चन्दन, | पके हुए फल हैं, जो स्वादिष्ट होनेके साथ ही       |
| दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएँ तथा गङ्गाजल रखकर        | मनोवाञ्छित फल देनेवाले हैं। इन्हें ग्रहण कीजिये। |
| शुद्ध अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिये।        | [दुग्ध—] अच्युतप्रिये! सुरभी गौके स्तनसे निकला   |
| [सुगन्धित तैल—] श्रीहरिप्रिये! यह उत्तम गन्धवाले   | हुआ यह मृत्युलोकके लिये अमृतस्वरूप परम           |
| पुष्पोंसे सुवासित तैल तथा सुगन्धपूर्ण आमलकी        | सुस्वादु दुग्ध है। आप इसे स्वीकार कीजिये।        |
| फल शरीरकी सुन्दरता बढ़ानेका परम साधन है।           | [गुड़—] देवि! ईखके स्वादभरे रसको अग्निपर         |
| आप इस स्नानोपयोगी वस्तुको स्वीकार करें।            | पकाकर बनाया गया यह गुड़ है। इसे ग्रहण            |
| [धूप—] श्रीकृष्णकान्ते! वृक्षका रस सूखकर           | कीजिये। [मिष्टान्न—] देवि! जौ, गेहूँ आदिके       |

और घृतके साथ अग्निपर यह सिद्ध किया गया है। इसे आप स्वीकार करें। [पिष्टक—] देवि! धान्यके चूर्णसे बनाये गये स्वस्तिक आदि चिह्नोंसे

चूर्णसे तैयार किया हुआ यह मिष्टान्न है। गुड़

है। इसे आप स्वीकार कीजिये। [जल—] देवि! प्यासको शान्त करनेवाला अत्यन्त शीतल, सुवासित

च

च

च

च

च

च

सुस्वादुरससंयुक्तमिक्षुवृक्षसमुद्भवम्

वृक्षभेदश्च

वृक्षसारं

च

सुस्वादु

सुस्वादु

प्रकृष्टानि

गङ्गोदकमिदं

ब्रह्मस्वरूपं

\* प्रशस्यानि

पुष्पचन्दनदूर्वादिसंयुतं

सुगन्धिपुष्पतैलं

वृक्षनिर्यासरूपं

मलयाचलसम्भूतं

जगच्चक्षु:स्वरूपं

शाल्यक्षतसुपक्वं

शर्करागव्यपक्वं

सुरभिस्तनसम्भूतं

यवगोधूमशस्यानां

शस्यचूर्णोद्भवं

पार्थिवो

नानाविधानि रम्याणि

नानोपहाररूपं

शुद्धं

युक्त इस पिष्टकको भक्तिपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित किया है; स्वीकार कीजिये। [ईख—] देवि! ईख इस भूतलका एक विशिष्ट वृक्ष है,

दुर्लभानि वराणि च। अमूल्यरत्नसारं

आसनं च विचित्रं च महालक्ष्मि प्रगृह्यताम्॥ सर्ववन्दितमीप्सितम्। पापेध्मवह्निरूपं

सुगन्धामलकीफलम् । देहसौन्दर्यबीजं

नानारससमन्वितम् । नानास्वादुकरं

ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्।

प्राणरक्षणकारणम् ।

जाह्नवीजलम् । शङ्क्रगर्भस्थितं

गन्धद्रव्यादिसंयुतम् । श्रीकृष्णकान्ते धूपं

मनोहरम् । सुगन्धयुक्तं सुखदं

प्रदीपं

सुमनोहरम् । मर्त्यामृतं सुगव्यं

। अग्निपक्वमतिस्वादु

पक्वं स्वस्तिकादिसमन्वितम्। मया निवेदितं देवि पिष्टकं

विविधद्रव्यकारणम् । सुस्वादुरससंयुक्तं

तुष्टिदं पुष्टिदं

पक्वानि च फलानि च। स्वादुयुक्तानि कमले गृह्यतां फलदानि च॥

शर्करागव्यसंयुतम् । स्वादुयुक्तं महालक्ष्मि परमात्रं

कृष्णकान्ते! यह पवित्र तीर्थ-जल, स्वयं शुद्ध तथा अन्यको भी सदा शुद्ध करनेवाला है। इसे इससे गुड़ आदि अनेक पदार्थ तैयार किये जाते हैं; अत: यह सुस्वादु रससे युक्त ईख सेवामें अर्पित है। इसे ग्रहण करें। [व्यजन—] कमले!

आप रम्य आचमनीयके रूपमें स्वीकार करें। शीतल वायु प्रदान करनेवाला यह व्यजन तथा स्वच्छ चँवर उष्णकालके लिये परम सुखदायी

[शय्या—] देवि! यह अमूल्य रत्नोंसे बनी हुई है। इसे ग्रहण कीजिये। [ताम्बूल—] देवि! यह उत्तम ताम्बूल कर्पूर आदि सुगन्धित वस्तुओंसे सुवासित एवं जिह्वाको स्फूर्ति प्रदान करनेवाला

सुन्दर शय्या वस्त्र और आभूषणोंसे सजायी गयी

च

च

शुद्धं

च

शुद्धरूपं

च

चैव

सुमनोहरम् । मया निवेदितं लक्ष्मि स्वस्तिकं प्रतिगृह्यताम्॥

चूर्णरेणुसमुद्भवम् । सुपक्वं गुडगव्याक्तं मिष्टान्नं देवि गृह्यताम्॥

सेवामें उपस्थित हैं। इन्हें स्वीकार करें\*।'

निर्मितं

गृह्यतां

चन्दनं देवि

गृह्यतां

नैवेद्यं

चैव देव्यन्नं

गुडं

ईक्षुश्च

च

गृह्यतां

च पवित्रं

श्रीहरे:

च गृह्यतामच्युतप्रिये॥

प्रतिगृह्यताम्॥

गृह्यताम्॥

परमेश्वरि॥

प्रतिगृह्यताम्॥

प्रतिगृह्यताम्॥

प्रतिगृह्यताम्॥

प्रतिगृह्यताम्॥

प्रतिगृह्यताम्॥

प्रगृह्यताम्॥

है, पुष्प और चन्दनसे चर्चित है। इसे आप स्वीकार करें। [अपूर्व द्रव्य—] देवि! यही नहीं, किंतु पृथ्वीपर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीरको सजानेके लिये परम उपयोगी हैं तथा देवराज इन्द्रके भी योग्य हैं, वे दुर्लभ वस्तुएँ आपकी

मुने! देवराज इन्द्रने इस सूत्ररूप मन्त्रको

विश्वकर्मणा॥ गृह्यतां कमलालये॥ पद्मवासिनि॥

| २४२ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पढ़कर भगवती महालक्ष्मीको उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करनेके पश्चात् भिक्तपूर्वक विधिसहित उनके मूलमन्त्रका दस लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। यह मूल-मन्त्र सभीके लिये कल्पवृक्षके समान है। ब्रह्माजीकी कृपासे यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्वमें श्रीबीज (श्रीं), मायाबीज (हीं), कामबीज (क्लीं) और वाणीबीज (ऐं) का प्रयोग करके 'कमलवासिनी' इस शब्दके अन्तमें 'डे' विभक्ति लगानेपर अन्तमें 'स्वाहा' शब्द जोड़ दिया जाय (श्रीं हीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा)—यही इस मन्त्रराजका स्वरूप है। कुबेरने इसी मन्त्रसे भगवती महालक्ष्मीकी आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया। इसी मन्त्रके प्रभावसे दक्षसावर्णि मनुको राजाधिराजकी पदवी प्राप्त हुई है तथा मङ्गल सातों द्वीपोंके राजा हुए हैं।  नारद! प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार—इन सिद्धपुरुषोंको राजेन्द्र कहलानेका सौभाग्य इसी मन्त्रने दिया है। | रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुखपर मुस्कान छायी थी। भक्तपर कृपा करनेके लिये वे परम आतुर थीं। उनके गलेमें रत्नोंका हार शोभा पा रहा था। असंख्य चन्द्रमाके समान उनकी प्रभा थी। ऐसी शान्तस्वरूपा जगदम्बा भगवती महालक्ष्मीको देखकर देवराज इन्द्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इन्द्रके सर्वाङ्गमें पुलकावली छा गयी थी। उनके नेत्र आनन्दके आँसुओंसे पूर्ण थे और उनकी अञ्जलि बँधी थी। ब्रह्माजीकी कृपासे सम्पूर्ण अभीष्ट प्रदान करनेवाला वैदिक स्तोत्रराज उन्हें स्मरण था। इसीको पढ़कर उन्होंने स्तुति आरम्भ की।  देवराज इन्द्र बोले—भगवती कमलवासिनीको नमस्कार है। देवी नारायणीको बार-बार नमस्कार है। संसारकी सारभूता कृष्णप्रिया भगवती पद्माको अनेकशः नमस्कार है। कमलरत्नके समान नेत्रवाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मीको नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नामसे प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मीको बार-बार नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नामसे प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मीको बार-बार नमस्कार है। |
| इसी मन्त्रने दिया है।<br>इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर भगवती<br>महालक्ष्मीने इन्द्रको दर्शन दिये। उस समय वे<br>वरदायिनी सर्वोत्तम रत्नसे निर्मित विमानपर<br>विराजमान थीं और अपनी प्रभासे सप्तद्वीपवती<br>पृथ्वीको आच्छादित कर रही थीं। उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सर्वसम्पत्स्वरूपिणी सर्वदात्री देवीको नमस्कार है।<br>सुखदायिनी, मोक्षदायिनी और सिद्धिदायिनी देवीको<br>बारंबार नमस्कार है। भगवान् श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न<br>करनेवाली तथा हर्ष प्रदान करनेमें परम कुशल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अङ्गकान्ति श्वेत चम्पाके पुष्पके समान थी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शीतवायुप्रदं चैव दाहे च सुखदं परम्। ताम्बूलं च वरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्। सुवासितं शीतलं च पिपासानाशकारणम्। देहसौन्दर्यबीजं च सदा शोभाविवर्धनम्। रत्नस्वर्णविकारं च देहभूषाविवर्धनम्। नानाकुसुमनिर्माणं बहुशोभाप्रदं परम्। पुण्यतीर्थोदकं चैव विशुद्धं शुद्धिदं सदा। रत्नसारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनसंयुतम्। यद्यद् द्रव्यमपूर्वं च पृथिव्यामिप दुर्लभम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जिह्वाजाड्यच्छेदकरं ताम्बूलं देवि गृह्यताम्॥<br>जगज्जीवनरूपं च जीवनं देवि गृह्यताम्॥<br>कार्पासजं च कृमिजं वसनं देवि गृह्यताम्॥<br>शोभाधानं श्रीकरं च भूषणं प्रतिगृह्यताम्॥<br>सुरभूपप्रियं शुद्धं माल्यं देवि प्रगृह्यताम्॥<br>गृह्यतां कृष्णकान्ते त्वं रम्यमाचमनीयकम्॥<br>रत्नभूषणभूषाढ्यं सुतल्पं देवि गृह्यताम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

वह बन्धुजनोंसे भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपनमें दुधमुँहे बच्चोंके लिये माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत्की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी

२४३

भवनमें राजलक्ष्मी, इन्द्रके स्वर्गमें स्वर्गलक्ष्मी, गृहस्थोंके घरमें गृहलक्ष्मी, प्रत्येक घरमें गृहदेवता, गोमाता बालक माताके न रहनेपर भाग्यवश जी भी सकता सुरभि और यज्ञकी पत्नी दक्षिणाके रूपमें विराजमान है; परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता। रहती हो। तुम देवताओंकी माता अदिति हो। यह बिलकुल निश्चित है। अम्बिके! सदा प्रसन्न

कमलालयवासिनी कमला भी तुम्हीं हो। हव्य प्रदान रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। अत: मुझपर करते समय 'स्वाहा' और कव्य प्रदान करनेके प्रसन्न हो जाओ। सनातनी! मेरा राज्य शत्रुओंके अवसरपर 'स्वधा' का जो उच्चारण होता है, वह हाथमें चला गया है, तुम्हारी कृपासे वह मुझे पुन: तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करनेवाली प्राप्त हो जाय। हरिप्रिये! मुझे जबतक तुम्हारा दर्शन विष्णुस्वरूपा पृथ्वी तुम्हीं हो। भगवान् नारायणकी उपासनामें सदा तत्पर रहनेवाली देवि! तुम

नहीं

नहीं मिला था, तभीतक मैं बन्धुहीन, भिक्षुक तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे शून्य था। सुरेश्वरि! अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरिप्रिये! मनोवाञ्छित वस्तुएँ दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो

तथा सम्पूर्ण अभिलषित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, सम्पूर्ण अधिकार, युद्धमें विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति भी कराओ।\*

नारद! इस प्रकार कहकर सम्पूर्ण देवताओंके

नम:॥

नम:॥

हो। सबके बान्धवरूपमें तुम्हारा ही पधारना हुआ \* इन्द्र उवाच ॐ नमो महालक्ष्म्यै॥ कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो पद्मपत्रेक्षणायै नमो नम:। पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो पद्मास्यायै च

शुद्ध सत्त्वस्वरूपा हो। तुममें क्रोध और हिंसाके

हरिदास्यप्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत् भस्मीभूत एवं नि:सार है। जीते-जी ही मृतक है,

शवके तुल्य है। तुम सम्पूर्ण प्राणियोंकी श्रेष्ठ माता

किञ्चिन्मात्र भी स्थान

तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा

सर्वदात्र्यै नम:। सुखदायै मोक्षदायै सर्वसम्पत्स्वरूपायै नमो सिद्धिदायै नम:॥ नम:। कृष्णवक्ष:स्थितायै च कृष्णेशायै नमो हरिभक्तिप्रदात्र्यै हर्षदात्र्यै नमो च शोभने । सम्पत्त्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नपद्मे च च नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो शस्याधिष्ठातृदेव्यै च शस्यायै

क्षीरसागरे । स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्या राजलक्ष्मीर्नृपालये॥ लक्ष्मी: गृहदेवता। सुरभिः सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी॥ गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे कमलालये। स्वाहा त्वं च हिवर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता॥ अदितिर्देवमाता त्वं कमला

साथ देवराज इन्द्रने मस्तक झुकाकर भगवती प्रसन्नतापूर्वक पधार गयीं। मुने! ब्रह्मा और शंकर महालक्ष्मीको बार-बार प्रणाम किया। उस समय भी देवताओंको शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता उनकी आँखोंमें प्रेमानन्दके आँसू भर आये थे। प्रकट करते हुए अपने-अपने धामको चले गये। देवताओंके कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, यह स्तोत्र महान् पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करनेवाला बड्भागी पुरुष कुबेरके समान राजाधिराज धर्म तथा केशव-इन सभी महानुभावोंने भगवती महालक्ष्मीसे प्रार्थना की। तब उस देवसभामें हो सकता है। पाँच लाख जप करनेपर मनुष्योंके शोभा पानेवाली भगवती प्रसन्न हो गयीं। उन्होंने लिये यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध देवताओंको वर दिया और भगवान् श्रीकृष्णको स्तोत्रका कोई निरन्तर एक महीनेतक पाठ करे मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता तो वह महान् सुखी एवं राजेन्द्र हो जायगा—इसमें अपने-अपने स्थानपर चले गये। स्वयं भगवती कोई संशय नहीं है। महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान् श्रीहरिके वक्ष:स्थलपर (अध्याय ३८-३९) भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधाका उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा-विधान तथा स्तोत्रोंका वर्णन नारदजीने कहा—प्रभो! मुनिवर नारायण! | समझें तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कान्तिमें साक्षात् भगवती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका महत्त्व भगवान् नारायणके ही समान हैं। मुने! आप ही सुनायें। सूतजी कहते हैं — मुनियो! नारदजीकी बात ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपासे मुझे महालक्ष्मीका महान् सुनकर मुनिवर नारायण हँस पड़े और उन्होंने अद्भृत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित | पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरम्भ किया। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वधारा वसुंधरा। शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा॥ वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं क्रोधहिंसावर्जिता च च हरिदास्यप्रदा भस्मीभूतमसारकम् । जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना॥ विना जगत्सर्वं सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी। यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

**288** 

मातृहीनः स्तनान्धश्च स चेज्जीवित दैवतः। त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्॥
सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके। वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातिन॥
वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः। सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये॥
राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्विर। कीर्तिं देहि धनं देहि यशो मह्यं च देहि वै॥
कामं देहि मितंं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये। ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्॥
प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च॥

यथा माता स्तनन्धानां शिशूनां शैशवे सदा। तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपत:॥

त्वं

च कारणरूपिणी॥

(प्रकृतिखण्ड ४९। ५१—७१)

हीनो बन्धुहीनो त्वया युक्तः सबान्धवः । धर्मार्थकाममोक्षाणां

ब्रह्माजीकी बात सुनकर भगवती स्वाहा

स्वाहा बोलीं — ब्रह्मन्! मैं दीर्घकालतक

२४५

प्रारम्भिक समयकी बात है—देवता भोजनकी व्यवस्थाके लिये ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीकी मनोहारिणी सभामें गये। मुने! वहाँ जाकर उन्होंने अपने

आहारके लिये ब्रह्माजीसे प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने उन्हें भोजन देनेकी

गृहस्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा

तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रतिज्ञा करके श्रीहरिके चरणोंकी आराधना की। तब भगवान् श्रीहरि अपनी कलासे यज्ञरूपमें

देवी उदास हो गयीं। उन्होंने स्वयं ब्रह्माजीसे अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। तपस्या करके भगवान् श्रीकृष्णकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करूँगी। उन परब्रह्म भगवान्

प्रकट हुए। उस यज्ञमें जिस-जिस हविष्यकी आहृति दी गयी, वह सब ब्रह्माजीने देवताओंको श्रीकृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्नके

दिया; किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो हवन करते थे, वह देवताओंको

उपलब्ध नहीं होता था। इसीसे सब उदास होकर ब्रह्मसभामें गये थे और वहाँ जाकर

उन्होंने आहार न मिलनेकी बात बतलायी। ब्रह्माजीने देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी शरण ली। फिर भगवान्की आज्ञासे उन्होंने ध्यानके द्वारा ही

भगवान् नारायण कहते हैं — मुने! सृष्टिके

मूलप्रकृतिको पूजा की। तब सर्वशक्तिस्वरूपिणी भगवती प्रकृति अपनी कलाद्वारा अग्निकी दाहिकाशक्ति 'स्वाहा' के रूपमें प्रकट हुईं। उन परम सुन्दरी देवीके विग्रहकी सुन्दर श्याम कान्ति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्करा रही थीं। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्यग्रचित्तवाली

उन भगवती स्वाहाने ब्रह्माजीके सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा—'पद्मयोने! तुम वर माँगो!' तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवतीका वचन सुनकर सम्भ्रमपूर्वक कहा। ब्रह्माजी बोले-तुम अग्निकी दाहिकाशक्ति

तथा उनकी परम सुन्दरी पत्नी होनेकी कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहृतियोंको भस्म करनेमें असमर्थ हैं। जो मानव मन्त्रके अन्तमें तुम्हारे

नामका उच्चारण करके देवताओंके लिये हवनीय

समान भ्रममात्र है। तुम जो जगत्की सृष्टि करते हो, भगवान् शंकरने जो मृत्युपर विजय प्राप्त की है, शेषनाग जो अखिल विश्वको धारण करते हैं, धर्म जो समस्त देहधारियोंके साक्षी हैं, गणेशजी जो सम्पूर्ण देव-समाजमें सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं तथा जगदम्बा प्रकृतिदेवी जो सर्वपूज्या हुई हैं—यह सब उन भगवान् श्रीकृष्णके कृपा-प्रसादका ही फल है। भगवान् श्रीकृष्णके

सेवक होनेसे ही ऋषियों और मुनियोंका सर्वत्र

सम्मान है। अतः पद्मज! मैं भी एकमात्र उन्हीं

परम प्रभु श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका सानुराग

ब्रह्माजीसे यों कहकर वे कमलमुखी देवी

चिन्तन करती हूँ।

स्वाहा निरामय भगवान् श्रीकृष्णके उद्देश्यसे तपस्या करनेके लिये चल दीं। फिर एक पैरसे खडी होकर उन्होंने श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए बहुत वर्षोंतक तप किया। तब प्रकृतिसे परे निर्गुण परब्रह्म श्रीकृष्णके दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान्के परम कमनीय सौन्दर्यको देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा मूर्च्छित-सी हो गयीं; क्योंकि वे उन

कामेश्वर प्रभुको कान्तभावसे चाहने लगी थीं।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण





देवी स्वाहाके अभिप्रायको वे सर्वज्ञ प्रभु समझ गये। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अङ्कमें बैठा

लिया और कहा।

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—कान्ते! तुम

वाराहकल्पमें अपने अंशसे मेरी प्रिया बनोगी।

तुम्हारा नाम 'नाग्नजिती' होगा। राजा नग्नजित् तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिकाशक्तिके रूपमें अग्निकी प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसादसे तुम

मन्त्रोंकी अङ्गभूता एवं परम पवित्र होओगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृहस्वामिनी बनाकर भक्ति-

भावके साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम परम रमणीया देवीके साथ वे सानन्द विहार करेंगे। नारद! देवी स्वाहासे इस प्रकार सम्भाषण

करके उन्हें आश्वासन दे भगवान् श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। फिर ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आये और सामवेदमें कही हुई विधिसे जगज्जननी भगवतीका

ध्यान करके उन्होंने देवीकी भलीभाँति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात् अग्निदेवने मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्वाहादेवीका पाणिग्रहण किया। देवताओंके वर्षसे

सौ वर्षतक वे उनके साथ आनन्द करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन देशमें रहते समय देवी स्वाहा अग्निदेवके तेजसे गर्भवती हो गयीं। बारह तीन पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण 'स्वाहान्त' मन्त्रोंका उच्चारण करके अग्निमें हवन

क्रमसे उनके मनको मुग्ध करनेवाले परम सुन्दर

करने लगे और देवताओंको वह आहाररूपसे प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहायुक्त प्रशस्त मन्त्रका उच्चारण करता है, उसे केवल मन्त्र

पढनेमात्रसे ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पतिसेवाविहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन

वृक्ष निन्दाके पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मन्त्र भी निन्द्य है। ऐसे मन्त्रसे किया हुआ हवन शीघ्र

गये। देवताओंको आहुतियाँ मिलने लगीं। स्वाहान्त मन्त्रसे ही उनके सारे कर्म सफल होने लगे। मुने! भगवती स्वाहासे सम्बन्ध रखनेवाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। यह

फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतृष्ट हो

सारभूत प्रसङ्ग सुख और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो?

नारदजीने कहा—प्रभो! मुनीश्वर! अब मुझे भगवती स्वाहाकी पूजाका वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बतानेकी कृपा कीजिये, जिससे

अग्निदेवने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान् नारायण कहते हैं — ब्रह्मन्! मुनिवर! भगवती स्वाहाके ध्यान, स्तोत्र और पूजाका जो विधान सामवेदमें कहा गया है, वही मैं तुम्हें

कि फल प्राप्त करनेके लिये सम्पूर्ण यज्ञोंके आरम्भमें शालग्रामकी प्रतिमामें अथवा कलशपर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहाका पूजन करके यज्ञ

बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। पुरुषको चाहिये

आरम्भ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—'देवी स्वाहा मन्त्रोंकी अङ्गभूता होनेसे परम पवित्र हैं।

दिव्य वर्षींतक वे उस गर्भको धारण किये रहीं, ये मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणी हैं। सिद्ध एवं सिद्धिदायिनी हैं तथा मनुष्योंको उनके सम्पूर्ण कर्मींका फल तत्पश्चात् दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्निके

देनेवाली हैं। मैं उनका भजन करता हूँ।' मुने! यों

ध्यान करके मुलमन्त्रसे पाद्य आदि अर्पण करनेके

पश्चात् स्तोत्रका पाठ करनेसे मनुष्यको सम्पूर्ण

सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। मूलमन्त्र यह है-

'ॐ **हीं श्रीं वह्निजायायै देव्यै स्वाहा'।** इस

मन्त्रसे भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहाकी पूजा

करता है, उसके सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण हो

मन्त्रतन्त्राङ्गरूपिणी, मन्त्रफलदात्री, जगद्धात्री, सती, सिद्धिस्वरूपा, सिद्धा, सदा नृणां सिद्धिदा,

हुताशदाहिकाशक्ति, हुताशप्राणाधिकरूपिणी,

संसारसाररूपा, घोरसंसारतारिणी, देवजीवनरूपा

और देवपोषणकारिणी—ये सोलह नाम भगवती

स्वाहाके हैं। जो भक्तिपूर्वक इनका पाठ करता है,

उसे इस लोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है \*। उसका कोई भी

कर्म अङ्गहीन नहीं होता। उसे सब कर्मोंमें शुभ

फलकी प्राप्ति होती है। इन सोलह नामोंके

प्रभावसे पुत्रहीनको पुत्र तथा भार्याहीनको प्रिय

भगवती स्वधाका उत्तम उपाख्यान कहता हूँ,

सुनो। यह पितरोंके लिये तृप्तिप्रद एवं श्राद्धोंके फलको बढ़ानेवाला है। जगत्स्रष्टा ब्रह्माने सृष्टिके

आरम्भमें सात पितरोंका सृजन किया; उनमें चार

तो मूर्तिमान् थे और तीन तेज:स्वरूप थे। उन

च

य:

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! अब

भार्या प्राप्त हो जाती है।

स्वाहाद्या

संसारसाररूपा

षोडशैतानि नामानि

अग्निदेव बोले—स्वाहा, आद्या, प्रकृत्यंशा,

जाते हैं।

पदार्थ निश्चित किया। तर्पणान्त स्नान, श्राद्धपर्यन्त देवपूजन तथा त्रिकालसंध्यान्त आह्निक कर्म— यह ब्राह्मणोंका परम कर्तव्य है। यह बात श्रुतिमें प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकालसंध्या, श्राद्ध,

580

तर्पण, बलिवेश्वदेव और वेदध्विन नहीं करता, उसे विषहीन सर्पके समान शक्तिहीन समझना चाहिये। नारद! श्रीहरिकी सेवासे वञ्चित तथा भगवान्को भोग लगाये बिना खानेवाला मनुष्य

जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभकार्य करनेका अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्माजी तो पितरोंके आहारार्थ श्राद्ध आदिका

विधान करके चले गये; परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिये जो कुछ देते थे, उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शान्त न होनेके कारण

दु:खी होकर ब्रह्माजीकी सभामें गये। उन्होंने वहाँ जाकर ब्रह्माजीको सारी बातें बतायीं। तब उन महाभाग विधाताने एक परम सुन्दर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चन्द्रमाकी प्रभाके समान मुखवाली

वह देवी रूप और यौवनसे सम्पन्न थी। उस साध्वी देवीमें विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक् प्रकारसे विद्यमान थे। श्वेत चम्पाके समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणोंसे विभूषित थी। मुलप्रकृति भगवती जगदम्बाकी अंशभूता वह शुद्धस्वरूपा देवी मन्द-मन्द मुस्करा रही थी। वर

देनेवाली एवं कल्याणस्वरूपिणी उस सुन्दरीका नाम 'स्वधा' रखा गया। भगवती लक्ष्मीके सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दाँत बड़े सुन्दर थे। वह अपने चरणकमलोंको शतदल

देवपोषणकारिणी॥

(प्रकृतिखण्ड ४०। ५१—५४)

सातों सिद्धिस्वरूप मनोहर पितरोंको देखकर उनके भोजनके लिये श्राद्ध-तर्पणपूर्वक दिया हुआ

\* वह्निरुवाच—

प्रकृतेरंशा मन्त्रतन्त्राङ्गरूपिणी । मन्त्राणां फलदात्री च धात्री च जगतां सती॥ सिद्धिस्वरूपा सिद्धा च सिद्धिदा सर्वदा नृणाम् । हुताशदाहिकाशक्तिस्तत्प्राणाधिकरूपिणी

घोरसंसारतारिणी । देवजीवनरूपा च

पठेद्भक्तिसंयुत: । सर्वसिद्धिर्भवेत्तस्य इहलोके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २४८

विकसित कमलके सदृश सुन्दर थे। उसे पितरोंकी 

कमलपर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र



करनेके लिये यह तुष्टिस्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अन्तमें 'स्वधा' लगाकर मन्त्रोंका

उच्चारण करके पितरोंके उद्देश्यसे पदार्थ अर्पण करना चाहिये-यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणोंको बतला दी। तबसे ब्राह्मण उसी क्रमसे पितरोंको

कव्य प्रदान करने लगे। यों देवताओंके लिये वस्तुदानमें 'स्वाहा' और पितरोंके लिये 'स्वधा'

शब्दका उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों (यज्ञों)-में दक्षिणा उत्तम मानी गयी है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्टप्राय कहा गया है। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव—इन

सबने बड़े आदरके साथ उन शान्तस्वरूपिणी भगवती स्वधाकी पूजा एवं स्तुति की। देवीके वर-प्रसादसे वे सब-के-सब परम संतुष्ट हो गये।

उनकी सारी मन:कामनाएँ पूर्ण हो गयीं। मुने! इस प्रकार भगवती स्वधाके सम्पूर्ण उपाख्यानका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया।

यह सबके लिये तुष्टिकारक है। पुन: क्या सुनना चाहते हो? नारदजीने कहा — वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महामुने!

अब मैं भगवती स्वधाकी पूजाका विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्नपूर्वक बतानेकी स्वधाका ध्यान-स्तवन वेदोंमें वर्णित है, अतएव सबके लिये मान्य है। शरत्कालमें आश्विन मासके

भगवान् नारायण कहते हैं — ब्रह्मन्! देवी

कृष्णपक्षकी त्रयोदशी तिथिको मघा नक्षत्रमें

कृपा कीजिये।

अथवा श्राद्धके दिन यत्तपूर्वक भगवती स्वधाकी पूजा करके तत्पश्चात् श्राद्ध करना चाहिये। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवीकी पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पणके फलका

भागी नहीं होता—यह सर्वथा सत्य है। 'भगवती स्वधा ब्रह्माजीकी मानसी कन्या हैं, ये सदा

तरुणावस्थासे सम्पन्न रहती हैं। पितरों और देवताओंके लिये सदा पूजनीया हैं। ये ही श्राद्धोंका फल देनेवाली हैं। इनकी मैं उपासना

करता हूँ।' इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम-शिला अथवा मङ्गलमय कलशपर इनका आवाहन करना चाहिये। तदनन्तर मूलमन्त्रसे पाद्य आदि उपचारोंद्वारा इनका पूजन करना चाहिये। महामुने!

'ॐ **हीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहा**' इस मन्त्रका उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा, स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद! अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवोंके लिये सम्पूर्ण

अभिलाषा प्रदान करनेवाला है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इसका पाठ किया था। ब्रह्माजी बोले—'स्वधा' शब्दके उच्चारण-मात्रसे मानव तीर्थस्त्रायी समझा जाता है। वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर वाजपेय-यज्ञके फलका

अधिकारी हो जाता है। 'स्वधा, स्वधा, स्वधा' इस प्रकार यदि तीन बार स्मरण किया जाय तो श्राद्ध, बलि और तर्पणके फल पुरुषको प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्धके अवसरपर जो पुरुष सावधान

होकर स्वधा देवीके स्तोत्रका श्रवण करता है, वह सौ श्राद्धोंका फल पा लेता है—इसमें संशय नहीं

| प्रकृति                                                 | नखण्ड २४९                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| है। जो मानव 'स्वधा, स्वधा, स्वधा' इस पवित्र             | दक्षिणा हो। चारों वेदोंद्वारा तुम्हारे इन छ:       |
| नामका त्रिकाल संध्याके समय पाठ करता है,                 | स्वरूपोंका निरूपण किया गया है, कर्मकाण्डी          |
| उसे विनीत, पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती        | लोगोंमें इन छहोंकी बड़ी मान्यता है*।               |
| है तथा सदुणसम्पन्न पुत्रका लाभ होता है। देवि!           | इस प्रकार देवी स्वधाकी महिमा गाकर                  |
| तुम पितरोंके लिये प्राणतुल्या और ब्राह्मणोंके           | ब्रह्माजी अपनी सभामें विराजमान हो गये। इतनेमें     |
| लिये जीवनस्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्धकी अधिष्ठात्री    | सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो               |
| देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपासे श्राद्ध और          | गयीं। तब पितामहने उन कमलनयनी देवीको                |
| तर्पण आदिके फल मिलते हैं। तुम पितरोंकी                  | पितरोंके प्रति समर्पण कर दिया। उन देवीकी           |
| तुष्टि, द्विजातियोंकी प्रीति तथा गृहस्थोंकी अभिवृद्धिके | प्राप्तिसे पितर अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे आनन्दसे    |
| लिये मुझ ब्रह्माके मनसे निकलकर बाहर जाओ।                | विह्नल हो गये। यही भगवती स्वधाका पुनीत             |
| सुव्रते! तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और         | स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित-चित्तसे इस स्तोत्रका   |
| गुणमय है। तुम सृष्टिके समय प्रकट होती हो                | श्रवण करता है, उसने मानो सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान |
| और प्रलयकालमें तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है।             | कर लिया। उसको वेदपाठका फल मिलता है।                |
| तुम ॐ, नम:, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं                  | (अध्याय ४०-४१)                                     |
| <del></del>                                             | <del>- :</del>                                     |
| भगवती दक्षिणाके प्राकट्यका प्र                          | सङ्ग, उनका ध्यान, पूजा-विधान                       |
| तथा स्तोत्र-वर्णन एवं चरित्र-श्रवणकी फल-श्रुति          |                                                    |
| <b>भगवान् नारायण कहते हैं—</b> मुने! भगवती              | थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम            |
| स्वाहा और स्वधाका परम मधुर उत्तम उपाख्यान               | रूपसे सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलाङ्गी,           |
| सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणाके आख्यानका              | कान्ता, कमललोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा        |
| वर्णन करूँगा। तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन             | और न्यग्रोधपरिमण्डला—ये सभी विशेषण उसमें           |

उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कानसे भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा

बढ़ाते थे। उसके शरीरकी कान्ति श्वेत चम्पाके

समान गौर थी। बिम्बाफलके समान लाल-लाल

ओष्ठ तथा मृगके सदृश मनोहर नेत्र थे। हंसके चलनेवाली उस कामिनी समान मन्दगतिसे

स्वधेत्येवं त्रिसंध्यं य: पठेन्नर:। प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्॥ द्विजजीवनरूपिणी । श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा॥

नित्यरूपासि गुणरूपासि सुव्रते । आविर्भावस्तिरोभावः सृष्टौ च प्रलये तव॥

ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा। निरूपिताश्चतुर्वेदैः षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणाम्॥ (प्रकृतिखण्ड ४१। ३०-३१, ३३-३४)

कालकी बात है, गोलोकमें भगवान् श्रीकृष्णकी

प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था।

उसे श्रीराधाकी प्रधान सखी होनेका सौभाग्य प्राप्त

था। वह धन्य, मान्य एवं मनोहर अङ्गवाली गोपी

परम सुन्दरी थी। सौभाग्यमें वह लक्ष्मीके समान थी। उसमें पातिव्रत्यके सभी शुभ लक्षण संनिहित

त्वं

स्वधा

प्राणतुल्या

पितृणां

| २५० संक्षिप्त ब्रह्म                               | वैवर्तपुराण                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| सुशीलाको काम-शास्त्रका सम्यक् ज्ञान था। वह         | सुखकी वृद्धि करनेसे 'बन्धु', प्रीति प्रदान करनेसे   |
| सम्पूर्ण भावसे भगवान् श्रीकृष्णमें अनुरक्त थी।     | 'प्रिय', ऐश्वर्यका दाता होनेसे 'ईश', प्राणका        |
| उनके भावको जानती और उनका प्रिय किया                | स्वामी होनेसे 'प्राणनाथ' तथा रति-सुख प्रदान         |
| करती थी।                                           | करनेसे 'रमण' कहलाता है। अतः स्त्रियोंके             |
| एक समय परमेश्वरी श्रीराधाने सुशीलाको               | लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है।           |
| कह दिया—'आजसे तुम गोलोकमें नहीं आ                  | पतिके शुक्रसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है, इससे        |
| सकोगी।'                                            | वह प्रिय माना जाता है। कुलाङ्गनाओंकी दृष्टिमें      |
| तदनन्तर श्रीकृष्ण वहाँसे अन्तर्धान हो गये।         | पित सदा सौ पुत्रोंसे भी बढ़कर प्रिय है। जो          |
| तब देवदेवेश्वरी भगवती श्रीराधा रासमण्डलके          | असत् कुलमें उत्पन्न है, वह स्त्री पतिके इस          |
| मध्य रासेश्वर भगवान् श्रीकृष्णको जोर-जोरसे पुकारने | महत्त्वको समझनेमें असमर्थ है। सम्पूर्ण तीर्थोंमें   |
| लगीं; परंतु भगवान्ने उन्हें दर्शन नहीं दिये। तब    | स्नान, अखिल यज्ञोंमें दक्षिणादान, पृथ्वीकी          |
| तो श्रीराधा अत्यन्त विरहकातर हो उठीं। उन           | प्रदक्षिणा, अनेक प्रकारके तप, सभी व्रत, अमूल्य      |
| साध्वी देवीको विरहका एक-एक क्षण करोड़ों            | वस्तुदान, पवित्र उपासनाएँ तथा गुरु, देवता एवं       |
| युगोंके समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण        | ब्राह्मणोंकी सेवा—इन श्रेष्ठ कार्योंकी बड़ी प्रशंसा |
| प्रार्थना की—'श्रीकृष्ण! श्यामसुन्दर! आप मेरे      | सुनी है; किंतु ये सब-के-सब स्वामीके चरण-            |
| प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणोंसे भी बढ़कर    | सेवनकी सोलहवीं कलाकी भी तुलना नहीं कर               |
| प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारनेकी कृपा        | सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता—इन सबकी               |
| कीजिये। भगवन्! आप मेरे प्राणोंके अधिष्ठाता         | अपेक्षा स्त्रीके लिये पित ही श्रेष्ठ गुरु है। जिस   |
| देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह             | प्रकार पुरुषोंके लिये विद्या प्रदान करनेवाले गुरु   |
| सकते। स्त्री पतिके सौभाग्यपर गर्व करती है।         | आदरणीय माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियोंके     |
| पतिके साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता             | लिये पति ही गुरुतुल्य माननीय है।                    |
| है। अतएव साध्वी स्त्रीको धर्मपूर्वक पतिकी सेवामें  | 'हाय! मैं जिनके कृपा-प्रसादसे असंख्य                |
| ही सदा तत्पर रहना चाहिये। पति ही कुलीन             | गोपों, गोपियों, ब्रह्माण्डों तथा वहाँके निवासी      |
| स्त्रियोंके लिये बन्धु, अधिदेवता, नित्य-आश्रय,     | प्राणियोंकी एवं रमा आदि देवियोंसे लेकर अखिल         |
| परम सम्पत्तिस्वरूप तथा मूर्तिमान् सुख है। पति      | ब्रह्माण्ड गोलोकतककी अधीश्वरी हुई हूँ, उन्हीं       |
| ही धर्म, सुख, निरन्तर प्रीति, सदा शान्ति, सम्मान   | प्राणवल्लभके तत्त्वको नहीं जान सकी; वास्तवमें       |
| एवं मान देनेवाला है। वही उसके लिये माननीय          | स्त्रीस्वभावको लाँघ पाना बड़ा कठिन है।'             |
| है, वही उसके मान (प्रणयकोप)-को शान्त               | इस प्रकार कहकर श्रीराधा भक्तिपूर्वक                 |
| करनेवाला है। स्वामी ही स्त्रीके लिये सारसे भी      | भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं। फिर तो          |
| सारतम वस्तु है। वही बन्धुओंमें बन्धुभावको          | उन्होंने प्राणनाथको अपने समीप ही पाया और            |
| बढ़ानेवाला है। सम्पूर्ण बान्धवजनोंमें पतिके        | उनके साथ सानन्द विहार किया।                         |
| समान दूसरा कोई बन्धु नहीं दिखायी देता।             | मुने! गोलोकसे भ्रष्ट हुई वह सुशीला नामवाली          |
| वह स्त्रीका भरण करनेसे 'भर्ता', पालन करनेसे        | गोपी ही आगे चलकर दक्षिणा नामसे प्रसिद्ध हुई।        |
| 'पति', शरीरका मालिक होनेसे 'स्वामी' तथा            | उसने दीर्घकालतक तपस्या करके भगवती लक्ष्मीके         |
| कामनाकी पूर्ति करनेसे 'कान्त' कहलाता है।           | शरीरमें प्रवेश किया। तदनन्तर अत्यन्त कठिन यज्ञ      |

सुनकर जगत्प्रभु भगवान् श्रीहरिका ध्यान किया। बहुत समयतक भक्तिपूर्वक ध्यान करनेके पश्चात्

उन्हें भगवान्का आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान् नारायणने महालक्ष्मीके दिव्य विग्रहसे मर्त्यलक्ष्मीको प्रकट किया और 'दक्षिणा' नाम रखकर उसे ब्रह्माजीको सौंप दिया। ब्रह्माजीने यज्ञसम्बन्धी समस्त कार्योंकी सम्पन्नताके लिये देवी दक्षिणाको यज्ञपुरुषके हाथमें दे दिया। उस समय यज्ञपुरुषका मन आनन्दसे भर गया। उन्होंने भगवती दक्षिणाकी

विधिवत् पूजा और स्तुति की। उन देवीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान था। प्रभा ऐसी थी, मानो करोड़ों चन्द्रमा हों। वे अत्यन्त कमनीया,

करनेपर भी देवता आदिको जब उसका कोई फल

नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी उदास होकर

ब्रह्माजीके पास गये। ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना

सुन्दरी तथा परम मनोहारिणी थीं। कमलके

पुष्पोंकी माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्नमुखपर मुस्कान छायी थी। वे रत्निर्मित भूषणोंसे विभूषित थीं। उनका सुन्दर वेष था। उन्हें देखकर मुनियोंका मन भी मुग्ध हो जाता

था। कस्तूरीमिश्रित चन्दनसे बिन्दीके रूपमें

अर्द्धचन्द्राकार तिलक उनके ललाटपर शोभा पा

रहा था। केशोंके नीचेका भाग (सीमन्त) सिन्दूरकी

बेंदीसे अत्यन्त उद्दीप्त जान पड़ता था। सुन्दर

नितम्ब, बृहत् श्रोणी और विशाल वक्ष:स्थलसे वे

शोभा पा रही थीं। फिर ब्रह्माजीके कथनानुसार यज्ञपुरुषने उन देवीको अपनी सहधर्मिणी बना

लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो

प्रकट उन आदरणीया देवीके लिये कमल ही आसन भी था। अग्निशुद्ध वस्त्र उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वीका ओठ सुपक्व बिम्बाफलके सदृश था। उनकी दन्तावली बड़ी सुन्दर थी। उन्होंने अपने केशकलापमें मालतीके

समान मुखवाली वे कोमलाङ्गी देवी कमल-जैसे विशाल नेत्रोंसे शोभा पा रही थीं। भगवती लक्ष्मीसे

प्रदान करने लगे। तब देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफलमनोरथ होकर अपने-अपने स्थानपर चले गये। मैंने धर्मदेवके

मुखसे ऐसा सुना है। अतएव मुने! कर्ताको चाहिये कि कर्म करनेके पश्चात् तुरंत दक्षिणा दे

दें। तभी सद्य: फल प्राप्त होता है—यह वेदोंकी स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञानसे यज्ञकर्ता कर्मसम्पन्न हो जानेपर तुरंत ही ब्राह्मणोंको दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दिक्षणाकी संख्या

उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमानका सम्पूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मणका स्वत्व अपहरण करनेसे वह अपवित्र मानव किसी कर्मका अधिकारी नहीं रह जाता।

उसी पापके फलस्वरूप उस पातकी मानवको दरिद्र और रोगी होना पडता है। लक्ष्मी अत्यन्त भयंकर शाप देकर उसके घरसे चली जाती हैं। उसके दिये हुए श्राद्ध और तर्पणको पितर ग्रहण

नहीं करते हैं। ऐसे ही, देवता उसकी की हुई पूजा तथा अग्निमें दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं

करते। यज्ञ करते समय कर्ताने दक्षिणा संकल्प कर

दी; किंतू दी नहीं और प्रतिग्रह लेनेवालेने उसे माँगा भी नहीं तो ये दोनों व्यक्ति नरकमें इस प्रकार गिरते हैं, जैसे रस्सी टूट जानेपर घड़ा। विप्र! इस प्रकारकी यह रहस्यभरी बातें बतला

दीं। तुम्हें पुन: क्या सुननेकी इच्छा है?

नारदजीने पूछा—मुने! दक्षिणाहीन कर्मके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

फलको कौन भोगता है? साथ ही यज्ञपुरुषने भगवती दक्षिणाकी किस प्रकार पूजा की थी;

यह भी बतलाइये।

२५२

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! दक्षिणाहीन कर्ममें फल ही कैसे लग सकता है; क्योंकि फल

प्रसव करनेकी योग्यता तो दक्षिणावाले कर्ममें ही

है। मुने! बिना दक्षिणाका कर्म तो बलिके पेटमें चला जाता है। पूर्वसमयमें भगवान् वामन बलिके

लिये आहाररूपमें इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद! अश्रोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्तिके द्वारा श्राद्धमें दी

हुई वस्तुको बलि भोजनरूपसे प्राप्त करते हैं। शूद्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणोंके पूजासम्बन्धी द्रव्य, निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणोंद्वारा किया

हुआ पूजन तथा गुरुमें भक्ति न रखनेवाले पुरुषका कर्म—ये सब बलिके आहार हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने! भगवती दक्षिणाके ध्यान, स्तोत्र और

पूजाकी विधिके क्रम कण्वशाखामें वर्णित हैं। वह सब मैं कहता हूँ, सुनो।

यज्ञपुरुषने कहा — महाभागे! तुम पूर्वसमयमें गोलोककी एक गोपी थी। गोपियोंमें तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधाके समान ही तुम उनकी

तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्रीराधाके शापसे गोलोकसे च्युत होकर दक्षिणा नामसे सम्पन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे! तुम मुझे अपना स्वामी बनानेकी कृपा करो! तुम्हीं यज्ञशाली

जा रहा था। कुछ कार्यान्तर उपस्थित हो जानेके

कारण तुम भगवान् श्रीकृष्णके दक्षिण कंधेसे

प्रकट हुई थीं। अतएव तुम्हारा नाम 'दक्षिणा'

पड गया। शोभने! तुम इससे पहले परम

शीलवती होनेके कारण 'सुशीला' कहलाती थीं।

पुरुषोंके कर्मका फल प्रदान करनेवाली आदरणीया देवी हो। तुम्हारे बिना सम्पूर्ण प्राणियोंके सभी

कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थितिमें कर्मियोंका कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता

तुम्हारे न रहनेसे कर्मींका फल देनेमें असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्मरूप हैं। शंकरको फलरूप बतलाया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञरूपसे प्रकट हूँ। इन सबमें साररूपा तुम्हीं हो।

फलोंके दाता हैं, परंतु वे श्रीकृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं। कान्ते! सदा जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरी शक्ति हो। वरानने! तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मींमें समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञके अधिष्ठाता देवता दक्षिणाके

साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण, जो प्राकृत

गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं, समस्त

उस देवीने संतृष्ट होकर यज्ञपुरुषका वरण किया। यह भगवती दक्षिणाका स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञके अवसरपर इसका पाठ करता है, उसे सम्पूर्ण यज्ञोंके फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं।

सामने खडे हो गये। तब कमलाकी कलास्वरूपा

सभी प्रकारके यज्ञोंके आरम्भमें जो पुरुष इस सखी थीं। भगवान् श्रीकृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। स्तोत्रका पाठ करता है, उसके वे सभी यज्ञ निर्विघ्न कार्तिकी पूर्णिमाके अवसरपर राधा-महोत्सव मनाया सम्पन्न हो जाते हैं, यह ध्रुव सत्य है।

करता है, भारतकी भूमिपर किये गये उसके कोई कर्म अङ्गहीन नहीं होते। इसके श्रवणसे पुत्रहीन

पुरुष अवश्य ही गुणवान् पुत्र प्राप्त कर लेता है

और जो भार्याहीन हो, उसे परम सुशीला सुन्दरी

पत्नी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत,

इसका श्रवण करके इन सबसे छूट जाता है,

प्रेम करते हैं। बालकोंको दीर्घायु बनाना तथा

(अध्याय ४२)

इसमें कोई संशय नहीं है।

पूजा-विधि सुनो। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि शालग्रामकी मूर्तिमें अथवा कलशपर आवाहन करके भगवती दक्षिणाकी पूजा करे। ध्यान यों

करना चाहिये—'भगवती लक्ष्मीके दाहिने कंधेसे प्रकट होनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये

देवी साक्षात् कमलाकी कला हैं। सम्पूर्ण यज्ञ-यागादि कर्मोंमें अखिल कर्मोंका फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान् विष्णुकी शक्तिस्वरूपा हैं। मैं इनकी आराधना करता हूँ।

प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है। पतिव्रता, ऐसी शुभा, शुद्धिदा, शुद्धिरूपा एवं सुशीला उत्तम व्रतका पालन करनेवाली, शुद्ध आचार-नामसे प्रसिद्ध भगवती दक्षिणाकी मैं उपासना विचार रखनेवाली तथा श्रेष्ठ कुलकी कन्या होती करता हूँ।' नारद! इसी मन्त्रसे ध्यान करके है। विद्याहीन विद्या, धनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य श्रवणके प्रभावसे प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बन्ध्विच्छेद, विपत्ति तथा बन्धनके कष्टमें पड़ा हुआ पुरुष एक महीनेतक

विद्वान् पुरुष मूलमन्त्रसे इन वरदायिनी देवीकी पूजा करे। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मन्त्रके द्वारा अर्पण करने चाहिये। मन्त्र यह है-'ॐ श्रीं क्लीं हीं दक्षिणायै स्वाहा।' सुधीजनोंको चाहिये कि सर्वपूजिता इन भगवती दक्षिणाकी अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम विधिके साथ करें।

यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और

नारदजीने कहा—प्रभो! भगवती 'षष्ठी',

## देवी षष्ठीके ध्यान, पूजन, स्तोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन

मङ्गलचण्डिका तथा देवी मनसा—ये देवियाँ उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना इनका मुलप्रकृतिकी कला मानी गयी हैं। मैं अब इनके स्वाभाविक गुण है। ये सिद्धियोगिनी देवी अपने प्राकट्यका प्रसङ्ग यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ। योगके प्रभावसे बच्चोंके पास सदा विराजमान

भगवान् नारायण कहते हैं—मुने! रहती हैं। ब्रह्मन्! इनकी पूजा-विधिके साथ ही मुलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण ये यह एक उत्तम इतिहास सुनो। पुत्र प्रदान करनेवाला

'षष्ठी' देवी कहलाती हैं। बालकोंकी ये अधिष्ठात्री यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेवके मुखसे देवी हैं। इन्हें 'विष्णुमाया' और 'बालदा' भी मैंने सुना है।

प्रियव्रत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो चुके कहा जाता है। मातुकाओंमें 'देवसेना' नामसे ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रतका पालन करनेवाली इन हैं। उनके पिताका नाम था—स्वायम्भव मन्।

साध्वी देवीको स्वामी कार्तिकेयकी पत्नी होनेका प्रियव्रत योगिराज होनेके कारण विवाह करना सौभाग्य प्राप्त है। वे प्राणोंसे भी बढकर इनसे नहीं चाहते थे। तपस्यामें उनकी विशेष रुचि

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २५४ थी। परंतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा सत्प्रयत्नके शान्त विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चमचमा प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया। मुने! विवाहके रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजाने पूछा। बाद सुदीर्घकालतक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो राजा प्रियव्रतने पूछा—सुशोभने! कान्ते! सकी। तब कश्यपजीने उनसे पुत्रेष्टि-यज्ञ कराया। सुव्रते! वरारोहे! तुम कौन हो, तुम्हारे पतिदेव राजाकी प्रेयसी भार्याका नाम मालिनी था। मुनिने कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियोंमें धन्यवाद एवं आदरकी पात्र हो। उन्हें चरु प्रदान किया। चरु-भक्षण करनेके पश्चात् रानी मालिनी गर्भवती हो गर्यी। तत्पश्चात् नारद! जगतुको मङ्गल प्रदान करनेमें प्रवीण सुवर्णके समान प्रतिभावाले एक कुमारकी तथा देवताओंके रणमें सहायता पहुँचानेवाली वे उत्पत्ति हुई; परंतु सम्पूर्ण अङ्गोंसे सम्पन्न वह भगवती 'देवसेना' थीं। पूर्वसमयमें देवता दैत्योंसे कुमार मरा हुआ था। उसकी आँखें उलट चुकी ग्रस्त हो चुके थे। इन देवीने स्वयं सेना बनकर थीं। उसे देखकर समस्त नारियाँ तथा बान्धवोंकी देवताओंका पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी स्त्रियाँ भी रो पड़ीं। पुत्रके असह्य शोकके कारण कृपासे देवता विजयी हो गये थे। अतएव इनका माताको मूर्च्छा आ गयी। नाम 'देवसेना' पड़ गया। महाराज प्रियव्रतकी मुने! राजा प्रियव्रत उस मृत बालकको बात सुनकर ये उनसे कहने लगीं। भगवती देवसेनाने कहा — राजन्! मैं ब्रह्माकी लेकर श्मशानमें गये। उस एकान्त भूमिमें पुत्रको छातीसे चिपकाकर आँखोंसे आँसुओंकी धारा मानसी कन्या हूँ। जगत्पर शासन करनेवाली मुझ बहाने लगे। इतनेमें उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान देवीका नाम 'देवसेना' है। विधाताने मुझे उत्पन्न दिखायी पड़ा। शुद्ध स्फटिकमणिके समान करके स्वामी कार्तिकेयको सौंप दिया है। मैं चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नोंसे बना था। सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ। स्कन्दकी पतिव्रता तेजसे जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी वस्त्रोंसे भार्या होनेका गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकारके अद्भुत मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेके कारण चित्रोंसे वह विभूषित था। पुष्पोंकी मालासे वह विश्वमें देवी 'षष्ठी' नामसे मेरी प्रसिद्धि है। मेरे सुसज्जित था। उसीपर बैठी हुई मनको मुग्ध प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन करनेवाली एक परम सुन्दरी देवीको राजा जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष प्रियव्रतने देखा। श्वेत चम्पाके फुलके समान कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन्! उनका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्यसे सुख, दु:ख, भय, शोक, हर्ष, मङ्गल, सम्पत्ति शोभा पानेवाली वे देवी मुस्करा रही थीं। उनके और विपत्ति—ये सब कर्मके अनुसार होते हैं। मुखपर प्रसन्नता छायी थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि अपने ही कर्मके प्रभावसे पुरुष अनेक पुत्रोंका बढाये हुए थे। योगशास्त्रमें पारंगत वे देवी भक्तोंपर पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते अनुग्रह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता हैं। किसीको मरा हुआ पुत्र होता है और किसीको दीर्घजीवी-यह कर्मका ही फल है। था मानो वे मूर्तिमती कुपा ही हों। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजाने बालकको भूमिपर रख गुणी, अङ्गहीन, अनेक पितयोंका स्वामी, भार्यारिहत, रूपवान्, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण दिया और बड़े आदरके साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद! उस समय स्कन्दकी प्रिया अपना कर्म ही है। कर्मके अनुसार ही व्याधि देवी षष्ठी अपने तेजसे देदीप्यमान थीं। उनका होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता

सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा।

है। अतएव राजन्! कर्म सबसे बलवान् है—यह बात श्रुतिमें कही गयी है। मुने! इस प्रकार कहकर देवी षष्ठीने उस

बालकको उठा लिया और अपने महान् ज्ञानके प्रभावसे खेल-खेलमें ही उसे पुन: जीवित कर

दिया। अब राजाने देखा तो सुवर्णके समान प्रतिभावाला वह बालक हँस रहा था। अभी

महाराज प्रियव्रत उस बालककी ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालकको लेकर

आकाशमें जानेको तैयार हो गयीं। ब्रह्मन्! यह देख राजाके कण्ठ, ओष्ठ और तालू सूख गये, उन्होंने पुन: देवीकी स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवीने राजासे कर्मनिर्मित वेदोक्त वचन कहा।



देवीने कहा - तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र हो। त्रिलोकीमें तुम्हारा शासन चलता है। तुम

सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। तब मैं तुम्हें कमलके समान मुखवाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी। इसका नाम सुव्रत

होगा। इसमें सभी गुण और विवेकशक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान् नारायणका कलावतार तथा

प्रधान योगी होगा। इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहेंगी। क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ यह बालक सौ अश्वमेध-यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बलसे सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी शोभा

पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें सिंह। यह धनी,

किया। राजा भी प्रसन्नमन होकर मन्त्रियोंके साथ अपने घर लौट आये। आकर पुत्रविषयक वृत्तान्त सबसे कह सुनाया। नारद! यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब-के-सब परम संतुष्ट

हो गये। राजाने सर्वत्र पुत्र-प्राप्तिके उपलक्षमें माङ्गलिक कार्य आरम्भ करा दिया। भगवतीकी पूजा की। ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान किया। तबसे प्रत्येक मासमें शुक्लपक्षकी षष्ठी तिथिके

ज्ञानियों एवं तपस्वियोंका सिद्धरूप होगा। त्रिलोकीमें

इसकी कीर्ति फैल जायगी। यह सबको सब

उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रतने पूजाकी

सभी बातें स्वीकार कर लीं। यों भगवती

देवसेनाने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्गके लिये प्रस्थान

इस प्रकार कहनेके पश्चात् भगवती देवसेनाने

अवसरपर भगवती षष्ठीका महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकोंके प्रसवगृहमें छठे दिन, इक्कीसवें दिन तथा अन्नप्राशनके शुभ समयपर यत्नपूर्वक देवीकी पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे।

सुव्रत! अब भगवती देवसेनाका ध्यान, पूजन, स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसङ्ग कौथुमशाखामें वर्णित है। धर्मदेवके मुखसे सुननेका मुझे अवसर मिला था। मुने! शालग्रामकी प्रतिमा, कलश अथवा वटके मूलभागमें या

दीवालपर पुत्तलिका बनाकर प्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली शुद्धस्वरूपिणी इन भगवतीकी

इस प्रकार पूजा करनी चाहिये। विद्वान् पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे-'सुन्दर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी

जगत्की माता हैं। श्वेत चम्पकके समान इनका

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २५६ देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्योंमें पूजा वर्ण है। रत्नमय भूषणोंसे ये अलंकृत हैं। इन परम पवित्रस्वरूपिणी भगवती देवसेनाकी मैं उपासना प्राप्त करनेकी अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेयकी करता हूँ।' विद्वान् पुरुष यों ध्यान करनेके पश्चात् प्राणप्रिया देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। भगवतीको पुष्पाञ्जलि समर्पण करे। पुनः ध्यान

मनुष्य जिनकी सदा वन्दना करते हैं तथा देवताओंकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं, उन शुद्धसत्त्वस्वरूपा करके मूलमन्त्रसे इन साध्वी देवीकी पूजा करनेका देवी षष्टीको बार-बार नमस्कार है। हिंसा और विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गन्ध, धूप, क्रोधसे रहित भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। सुरेश्वरि! तुम मुझे धन दो, प्रिया पत्नी दो और

दीप, विविध प्रकारके नैवेद्य तथा सुन्दर फलद्वारा भगवतीकी पूजा करनी चाहिये। उपचार अर्पण करनेके पूर्व 'ॐ हीं षष्ठीदेव्ये स्वाहा' इस मन्त्रका उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुषको चाहिये कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामन्त्रका जप भी करे।

तदनन्तर मनको शान्त करके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेके पश्चात् देवीको प्रणाम करे। फल प्रदान करनेवाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेदमें

वर्णित है। जो पुरुष देवीके उपर्युक्त अष्टाक्षर महामन्त्रका एक लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्माजीने कहा है। मुनिवर! अब सम्पूर्ण शुभ कामनाओंको प्रदान करनेवाला स्तोत्र सुनो। नारद! सबका

मनोरथ पूर्ण करनेवाला यह स्तोत्र वेदोंमें गोप्य है। 'देवीको नमस्कार है। महादेवीको नमस्कार है। भगवती सिद्धि एवं शान्तिको नमस्कार है। शुभा, देवसेना एवं भगवती षष्ठीको बार-बार

नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्धाको नमस्कार है। माया, सिद्धयोगिनी, सारा,

धन और यश प्रदान करनेवाली भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। सुपूजिते! तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठीदेवीको बार-बार नमस्कार है।' इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात् महाराज

पुत्र देनेकी कृपा करो। महेश्वरि! तुम मुझे सम्मान

दो, विजय दो और मेरे शत्रुओंका संहार कर डालो।

प्रियव्रतने षष्ठीदेवीके प्रभावसे यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। ब्रह्मन्! जो पुरुष भगवती षष्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके सम्पूर्ण

पाप विलीन हो जाते हैं। महान् वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान प्रसव करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेनाकी कृपासे गुणी, विद्वान्, यशस्वी, दीर्घाय् एवं श्रेष्ठ पुत्रकी जननी होती है। काकवन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वर्षतक इसका श्रवण करनेके फलस्वरूप भगवती

षष्ठीके प्रभावसे पुत्रवती हो जाती है। यदि बालकको रोग हो जाय तो उसके माता-पिता एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करें तो षष्ठीदेवीकी कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त हो जाती है। (अध्याय ४३)

शारदा और परादेवी नामसे शोभा पानेवाली भगवती षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकोंकी अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करनेवाली, कल्याण-स्वरूपिणी एवं कर्मोंके फल प्रदान करनेवाली देवी षष्ठीको बार-बार नमस्कार है। अपने भक्तोंको प्रत्यक्ष दर्शन

भगवान् श्रीहरि ही वृषभका रूप धारण करके

तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज! मैं युद्ध-

शक्तिस्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूँगी। फिर

स्वयं मेरी तथा श्रीहरिकी सहायतासे तुम देवताओंको

पदच्युत करनेवाले उस दानवको, जिसने घोर

सम्पूर्ण देवताओं तथा महर्षियोंने भगवान् शंकरका

स्तवन किया। उस समय सभी भक्तिमें सराबोर

मुनिवर! इस प्रकार कहकर भगवती अन्तर्धान

शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे।'

#### भगवती मङ्गलचण्डी और मनसादेवीका उपाख्यान 'प्रभो! तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। स्वयं सर्वेश भगवान् नारायण कहते हैं — ब्रह्मपुत्र नारद!

आगम शास्त्रके अनुसार षष्ठीदेवीका चरित्र कह दिया। अब भगवती मङ्गलचण्डीका उपाख्यान

सुनो, साथ ही उनकी पूजाका विधान भी। इसे मैंने धर्मदेवके मुखसे सुना था, वही बता रहा हूँ। यह

श्रुतिसम्मत उपाख्यान सम्पूर्ण विद्वानोंको भी अभीष्ट है। 'चण्डी' शब्दका प्रयोग 'दक्षा' (चतुरा)-के

अर्थमें होता है और 'मङ्गल' शब्द कल्याणका

वाचक है। जो मङ्गल-कल्याण करनेमें दक्ष हो, वह 'मङ्गलचण्डिका' कही जाती है। 'दुर्गा' के

अर्थमें चण्डी शब्दका प्रयोग होता है और मङ्गल शब्द भूमिपुत्र मङ्गलके अर्थमें भी आता है। अत:

जो मङ्गलकी अभीष्ट देवी हैं, उन देवीको 'मङ्गलचण्डिका' कहा गया है। मनुवंशमें मङ्गल नामक एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासनमें थी। उन्होंने इन देवीको अभीष्ट देवता

मानकर पूजा की थी। इसलिये भी ये 'मङ्गलचण्डी' नामसे विख्यात हुईं। जो मूलप्रकृति भगवती जगदीश्वरी 'दुर्गा' कहलाती हैं, उन्हींका यह रूपान्तर है। ये देवी कृपाकी मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियोंकी ये इष्टदेवी हैं।

सर्वप्रथम भगवान् शंकरने इन सर्वश्रेष्ठरूपा देवीकी आराधना की। ब्रह्मन्! त्रिपुर नामक दैत्यके भयंकर वधके समयका यह प्रसङ्ग है। भगवान् शंकर बड़े संकटमें पड़ गये थे। दैत्यने

रोषमें आकर उनके वाहन विमानको आकाशसे नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णुने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावोंका उपदेश मानकर

शंकर भगवती दुर्गाकी स्तुति करने लगे। वे भी देवी मङ्गलचण्डी ही थीं। केवल रूप बदल

लिया था। स्तुति करनेपर वे ही देवी भगवान्

भक्तिपूर्वक ध्यान किया। नारद! उन्होंने मूलमन्त्रका उच्चारण करके ही भगवतीको सभी द्रव्य समर्पण

किये थे। वह मन्त्र इस प्रकार है— 'ॐ हीं श्रीं क्लीं सर्वपृज्ये देवि मङ्गलचण्डिके शंकरके सामने प्रकट हुईं और उनसे बोलीं— एं क्रूं फट् स्वाहा।'\*

हो गयीं। उसी क्षण उन शक्तिरूपी देवीसे शंकर सम्पन्न हो गये। भगवान् श्रीहरिने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्रसे त्रिपुर-वधमें उन्हें सफलता प्राप्त हो गयी। दैत्यके मारे जानेपर

होकर अत्यन्त नम्र हो गये थे। उसी क्षण भगवान् शंकरके मस्तकपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णुने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश भी दिया। तब भगवान् शंकर सम्यक् प्रकारसे स्नान करके भक्तिके साथ भगवती मङ्गलचण्डीकी आराधना करने लगे।

पाद्य, अर्घ्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चन्दन, भाँति-भाँतिके नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकारके फलोंद्वारा भक्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी

पूजा की। नाच, गान, वाद्य और नाम-कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात् माध्यन्दिन शाखामें कहे हुए ध्यान-मन्त्रके द्वारा भगवती मङ्गलचण्डीका

\* देवीभागवत नवम स्कन्धके ४७वें अध्यायमें भी यह मन्त्र आया है, वहाँ 'ऐं क्रूं' के स्थानमें 'हूं हूं' ऐसा

पाठ है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २५८ पूजनीया देवी हो। मङ्गलाधिष्ठात्री देवि! तुम —इक्कीस अक्षरका यह मन्त्र सुपूजित होनेपर भक्तोंको सम्पूर्ण कामना प्रदान करनेके मङ्गलोंके लिये भी मङ्गल हो। जगत्के समस्त लिये कल्पवृक्षस्वरूप है। दस लाख जप करनेपर मङ्गल तुमपर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय इस मन्त्रकी सिद्धि होती है। मङ्गल प्रदान करती हो। मङ्गलको सुपूजित ब्रह्मन्! अब ध्यान सुनो। सर्वसम्मत ध्यान होनेपर मङ्गलमय सुख प्रदान करनेवाली देवि! तुम संसारकी सारभूता मङ्गलाधारा तथा समस्त वेदप्रणीत है। 'सुस्थिरयौवना भगवती मङ्गलचण्डिका सदा सोलह वर्षकी ही जान पड़ती हैं। ये सम्पूर्ण कर्मोंसे परे हो।' रूप-गुणसे सम्पन्न, कोमलाङ्गी एवं मनोहारिणी इस स्तोत्रसे स्तुति करके भगवान् शंकरने हैं। श्वेत चम्पाके समान इनका गौरवर्ण तथा देवी मङ्गलचण्डिकाकी उपासना की। वे प्रति करोड़ों चन्द्रमाओंके तुल्य इनकी मनोहर कान्ति मङ्गलवारको उनका पूजन करके चले जाते हैं। है। ये अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किये रत्नमय यों ये भगवती सर्वमङ्गला सर्वप्रथम भगवान् आभूषणोंसे विभूषित हैं। मिल्लका-पुष्पोंसे समलंकृत शंकरसे पूजित हुईं। उनके दूसरे उपासक मङ्गल केशपाश धारण करती हैं। बिम्बसदृश लाल ओठ, ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मङ्गलने तथा चौथी बार सुन्दर दन्त-पंक्ति तथा शरत्कालके प्रफुल्ल कमलकी मङ्गलके दिन कुछ सुन्दरी स्त्रियोंने इन देवीकी पूजा की। पाँचवीं बार मङ्गलकी कामना रखनेवाले भाँति शोभायमान मुखवाली मङ्गलचण्डिकाके प्रसन्न वदनारविन्दपर मन्द मुस्कानकी छटा छा बहुसंख्यक मनुष्योंने मङ्गलचण्डिकाका पूजन रही है। इनके दोनों नेत्र सुन्दर खिले हुए किया। फिर तो विश्वेश शंकरसे सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्वमें सदा पूजित होने लगीं। मुने! नीलकमलके समान मनोहर जान पड़ते हैं। सबको सम्पूर्ण सम्पदा प्रदान करनेवाली ये इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव-सभी सर्वत्र इन परमेश्वरीकी पूजा करने लगे। जगदम्बा घोर संसार-सागरसे उबारनेमें जहाजका जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती काम करती हैं। मैं सदा इनका भजन करता हूँ।' मुने! यह तो भगवती मङ्गलचण्डिकाका ध्यान मङ्गलचण्डिकाके इस मङ्गलमय स्तोत्रका श्रवण हुआ। ऐसे ही स्तवन भी है, सुनो। करता है, उसे सदा मङ्गल प्राप्त होता है। अमङ्गल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र महादेवजीने कहा — जगन्माता भगवती मङ्गलचण्डिके! तुम सम्पूर्ण विपत्तियोंका विध्वंस और पौत्रोंमें वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन करनेवाली हो एवं हर्ष तथा मङ्गल प्रदान मङ्गल ही दृष्टिगोचर होता है। करनेको सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! आगमोंके अनुसार देवी षष्ठी और मङ्गलचण्डिकाका उपाख्यान रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मङ्गल देनेवाली हर्षमङ्गलचण्डिके! तुम शुभा, मङ्गलदक्षा, कह चुका। अब मनसादेवीका चरित्र, जो धर्मके शुभमङ्गलचण्डिका, मङ्गला, मङ्गलार्हा तथा मुखसे मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। सर्वमङ्गलमङ्गला कहलाती हो। देवि! साधुपुरुषोंको ये भगवती कश्यपजीकी मानसी कन्या हैं तथा मङ्गल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। मनसे उद्दीप होती हैं, इसलिये 'मनसा' देवीके नामसे विख्यात हैं। आत्मामें रमण करनेवाली तुम सबके लिये मङ्गलका आश्रय हो। देवि! तुम मङ्गलग्रहकी इष्टदेवी हो। मङ्गलके दिन तुम्हारी इन सिद्धयोगिनी वैष्णवीदेवीने तीन युगोंतक पूजा होनी चाहिये। मनुवंशमें उत्पन्न राजा मङ्गलकी परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णकी तपस्या की है।

गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वरने इनके वस्त्र और शरीरको जीर्ण देखकर इनका 'जरत्कारु' नाम रख दिया। साथ ही, उन कृपानिधिने

नामोंका पाठ करता है, उसे तथा उसके कृपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण कर दीं, इनकी पूजाका प्रचार किया और स्वयं भी इनकी

वंशजको भी सर्पका भय नहीं हो सकता।\* जिस शयनागारमें नागोंका भय हो, जिस भवनमें बहुतेरे

नाग भरे हों, नागोंसे युक्त होनेके कारण जो महान् दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागोंसे वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्रका पाठ करके

सर्पभयसे मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। दस लाख पाठ करनेसे यह स्तोत्र मनुष्योंके लिये सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विष-भक्षण करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर सवारी करनेमें भी

महान् सिद्ध हो जाता है।

समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा

मुनिवर! अब मैं देवी मनसाकी पूजाका विधान तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। 'भगवती मनसा श्वेतचम्पक-पुष्पके समान वर्णवाली

हैं। इनका विग्रह रत्नमय भूषणोंसे विभूषित है। अग्निशुद्ध वस्त्र इनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पोंका यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान् ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण प्रसिद्ध ज्ञानियोंमें भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्धपुरुषोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सिद्धि प्रदान करनेवाली तथा सिद्धा हैं; मैं इन भगवती मनसाकी उपासना करता हूँ।' इस प्रकार ध्यान करके मूलमन्त्रसे भगवतीकी

चाहिये। मुने! इनके मूलमन्त्रका नाम है—'मूल

कल्पतर'—यह सुसिद्ध मन्त्र है। इसमें बारह (प्रकृतिखण्ड ४५। १५-१७)

नागोंके प्राणोंकी रक्षा हुई थी, अत: इनका नाम 'नागेश्वरी' और 'नागभगिनी' पड गया। विषका संहार करनेमें परम समर्थ होनेसे इनका एक नाम 'विषहरी' है। इन्हें भगवान् शंकरसे योगसिद्धि

प्राप्त हुई थी। अतः ये 'सिद्धयोगिनी' कहलाने लगीं। इन्होंने शंकरसे महान् गोपनीय ज्ञान एवं

मृतसंजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है, इस

कारण विद्वान् पुरुष इन्हें 'महाज्ञानयुता' कहते हैं।

ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तीककी

माता हैं। अतः ये देवी जगत्में सुप्रतिष्ठित

पूजा की। स्वर्गमें, ब्रह्मलोकमें, भूमण्डलमें और

पातालमें—सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। सम्पूर्ण जगत्में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुन्दरी और

मनोहारिणी हैं; अतएव ये साध्वी देवी 'जगद्गौरी'-

के नामसे विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान् शिवसे शिक्षा प्राप्त करनेके कारण ये

देवी 'शैवी' कहलाती हैं। भगवान् विष्णुकी ये

अनन्य उपासिका हैं। अतएव लोग इन्हें 'वैष्णवी'

कहते हैं। राजा जनमेजयके यज्ञमें इन्हींके सत्प्रयत्नसे

होकर 'आस्तीकमाता' नामसे विख्यात हुई हैं। जगत्पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारुकी

प्यारी पत्नी होनेके कारण ये 'जरत्कारुप्रिया' नामसे विख्यात हुईं। जरत्कारु, जगद्गौरी, मनसा,

सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभिगनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारुप्रिया, आस्तीकमाता, विषहरी और महाज्ञानयुता—इन बारह नामोंसे विश्व इनकी पूजा

\* जरत्कारुर्जगद्गौरी

जरत्कारुप्रियाऽऽस्तीकमाता विषहरीति च। महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता॥ द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले तु यः पठेत्। तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च॥

पूजा करनी चाहिये। अनेक प्रकारके नैवेद्य तथा

गन्ध, पुष्प और अनुलेपनसे देवीकी पूजा होती है। सभी उपचार मुलमन्त्रको पढकर अर्पण करने

मनसा सिद्धयोगिनी । वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २६० अक्षर हैं। इसका वर्णन वेदमें है। यह भक्तोंके अध्ययन कराया और भगवान् श्रीकृष्णके कल्पवृक्षरूप मनोरथको पूर्ण करनेवाला है। मन्त्र इस प्रकार अष्टाक्षर-मन्त्रका उपदेश किया। मन्त्रका रूप ऐसा है—लक्ष्मीबीज, मायाबीज है—'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसादेव्यै स्वाहा।' पाँच लाख मन्त्र जप करनेपर यह मन्त्र सिद्ध हो और कामबीजका पूर्वमें प्रयोग करके कृष्ण जाता है। जिसे इस मन्त्रकी सिद्धि प्राप्त हो गयी, शब्दके अन्तमें 'डें 'विभक्ति लगाकर 'नमः' पद वह धरातलपर सिद्ध है। उसके लिये विष भी जोड दिया जाता है ('श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः')। भगवान् शंकरकी कृपासे जब मुनिकुमारी अमृतके समान हो जाता है। उस पुरुषकी मनसाको उक्त मन्त्रके साथ त्रैलोक्यमङ्गल नामक धन्वन्तरिसे तुलना की जा सकती है। ब्रह्मन्! जो पुरुष आषाढ्की संक्रान्तिके दिन कवच, पूजनका क्रम, सर्वमान्य स्तवन, भुवनपावन 'गुडा' (कपास या सेंहुड़) नामक वृक्षकी ध्यान, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरश्चरणका नियम तथा शाखापर यत्नपूर्वक इन भगवती मनसाका आवाहन मृत्युञ्जय-ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी करके भक्तिभावके साथ पूजा करता है तथा उनसे आज्ञा ले पुष्करक्षेत्रमें तपस्या करनेके लिये मनसापञ्चमीको उन देवीके लिये बलि अर्पण चली गयी। वहाँ जाकर उसने परब्रह्म भगवान् करता है, वह अवश्य ही धनवान्, पुत्रवान् और श्रीकृष्णकी तीन युगोंतक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान् कीर्तिमान् होता है। महाभाग! पूजाका विधान कह चुका। अब धर्मदेवके मुखसे जैसा कुछ सुना श्रीकृष्णने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिये। उस समय कृपानिधि श्रीकृष्णने उस कृशाङ्गी बालापर है, वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समयकी बात है। भूमण्डलके सभी अपनी कृपाकी दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरोंसे मानव नागोंके भयसे आक्रान्त हो गये थे। नाग पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की; साथ ही वर दिया कि 'देवि! तुम जगत्में पूजा जिन्हें काट खाते, वे जीवित नहीं बचते थे। यह देख-सुनकर कश्यपजी भी भयभीत हो गये; प्राप्त करो।' इस प्रकार कल्याणी मनसाको वर अतः ब्रह्माजीके अनुरोधसे उन्होंने सर्पभयनिवारक प्रदान करके भगवान् अन्तर्धान हो गये। मन्त्रोंकी रचना की। ब्रह्माजीके उपदेशसे वेदबीजके इस तरह इस मनसादेवीकी सर्वप्रथम भगवान् अनुसार मन्त्रोंकी रचना हुई। साथ ही ब्रह्माजीने श्रीकृष्णने पूजा की। तत्पश्चात् शंकर, कश्यप, अपने मनसे उत्पन्न करके इन देवीको इस देवता, मृनि, मन्, नाग एवं मानव आदिसे मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा त्रिलोकीमें श्रेष्ठ व्रतका पालन करनेवाली यह मनसे प्रकट होनेके कारण ये देवी 'मनसा' देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यपजीने जरत्कारु नामसे विख्यात हुईं। कुमारी अवस्थामें ही ये मुनिके साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि भगवान् शंकरके धाममें चली गयीं। कैलासमें महान् योगी थे। विवाह करनेके पश्चात् तपस्या पहुँचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान् चन्द्रशेखरकी करनेमें संलग्न हो गये। वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमें पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनिकुमारी उस वटवृक्षके नीचे देवी जरत्कारुकी जाँघपर लेट गये और उन्हें नींद आ गयी। इतनेमें मनसाने देवताओंके वर्षसे हजार वर्षोंतक भगवान् शंकरकी उपासना की। तदनन्तर भगवान् आशुतोष सायंकाल होनेको आया। सूर्यनारायण अस्ताचलको जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता इनपर प्रसन्न हो गये। मुने! भगवान् शंकरने प्रसन्न होकर इन्हें महान् ज्ञान प्रदान किया। सामवेदका थी। उसने मनमें विचार किया—'द्विजोंके लिये

परम भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके

उनकी स्तृति करने लगे। फिर भगवान् शंकर,

सत्य और देवपूजन-ये सब-के-सब स्वामीकी सेवाकी सोलहवीं कलाकी भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष-जैसे पृण्यक्षेत्रमें पतिकी सेवा करती है, वह अपने स्वामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिके चरणोंमें शरण पाती है। साध्व! जो असत्कुलमें उत्पन्न स्त्री अपने स्वामीके प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुम्भीपाक नरकमें सूर्य और चन्द्रमाकी आयुपर्यन्त वास करती है। तदनन्तर चाण्डालके घरमें उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्रके सुखसे वह वञ्चित रहती है। यों कहकर वे चुप हो गये। तब साध्वी मनसा भयसे काँपने लगी। उसने पतिदेवसे कहा। साध्वी मनसाने कहा—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महाभाग! आपकी संध्योपासनाका लोप न हो जाय, इसी भयसे मैंने आपको जगा दिया

सिक्षम ब्रह्मवैवर्तपुराण
ब्रह्मा और कश्यपको भी नमस्कार किया। यों आनन्दमें भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रतधर्मका
पूछा—'महाभाग देवताओ! आपलोगोंका यहाँ पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है,

कैसे पधारना हुआ है?'

मुनिवर जरत्कारुकी बात सुनकर ब्रह्माजीने समयोचित बातें कहीं। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलको प्रणाम करके उन्होंने मुनिको उत्तर दिया—'मुने! तुम्हारी यह धर्मपत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्ममें आस्था रखनेवाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतानकी जननी बना दो, जिससे यह अपने

धर्मका पालन कर सके। संतान हो जानेके पश्चात्

स्त्रीको त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्रोत्पत्ति कराये बिना ही प्रिय पत्नीका त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति साथ छोड़ देता है।' नारद! ब्रह्माजीकी बात सुनकर मुनिवर जरत्कारुने मन्त्र पढ़कर योगबलका सहारा ले देवी मनसाकी नाभिका स्पर्श कर दिया और

उससे कहा।

मुनिवर जरत्कारुने कहा—मनसे! इस
गर्भसे तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेन्द्रिय पुरुषोंमें
श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी,

श्रीहरिके मार्गका प्रदर्शक हो तो उस बन्धुको पिता भी कह सकते हैं। वही 'गर्भधारिणी स्त्री' कहलाती है, जो ज्ञानोपदेशद्वारा संतानको गर्भवाससे मुक्त कर दे। 'दयारूपा भिगनी' उसको कहते हैं, जिसकी कृपासे प्राणी यमराजके भयसे मुक्त हो जाय। भगवान् विष्णुके मन्त्रको प्रदान करनेवाला

गुरु वही है, जो भगवान् श्रीहरिमें भक्ति उत्पन्न करा

वह 'प्रिया' है। जो धर्ममें श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुलकी रक्षा करती है, उसीको 'कुलीन स्त्री' कहते हैं। जो भगवान् श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देनेमें तत्पर रहता है, वही 'बन्धु' है। यदि भगवान्

दे। ज्ञानदाता गुरु उसीको कहते हैं, जिसकी कृपासे भगवान् श्रीकृष्णके चिन्तनकी योग्यता प्राप्त हो जाय; क्योंकि ब्रह्मपर्यन्त चराचर सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञसे जो कुछ सारतत्त्व निकलता है, वह यही है कि भगवान् श्रीहरिका सेवन किया जाय। यही तत्त्वोंका भी तत्त्व है।

भगवान् श्रीहरिकी उपासनाके अतिरिक्त सब

कुछ केवल विडम्बनामात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ

ज्ञानोपदेश कर दिया; क्योंकि स्वामी भी वहीं कहलाता है, जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञानके द्वारा बन्धनसे मुक्त करनेवाला 'स्वामी' माना जाता है और वही यदि बन्धनमें डालता है तो 'शत्रु' है। जो गुरु भगवान् श्रीहरिमें भिक्त उत्पन्न करनेवाला ज्ञान नहीं देता, उसे 'शिष्यघाती'

श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, कहते हैं; क्योंकि वह शिष्यको बन्धनमुक्त नहीं गुणी, वेदवेत्ताओं, ज्ञानियों और योगियोंमें प्रमुख, कर सका। जो जननीके गर्भमें रहनेके क्लेशसे विष्णुभक्त तथा अपने कुलका उद्धारक होगा। तथा यमयातनासे मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, ऐसे सुयोग्य पुत्रके उत्पन्न होनेमात्रसे पितर तात और बान्धव कैसे कहा जाय? भगवान्

करो। साध्वी स्त्रियाँ क्षमापरायण होती हैं। सत्त्वगुणके प्रभावसे उनमें क्रोध नहीं रहता। देवि! मैं तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँसे जा सकती हो; क्योंकि नि:स्पृह पुरुषोंके लिये एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलकी उपासनामें लग जायँ। मुनिवर! जरत्कारका यह वचन सुनकर देवी मनसा शोकसे आतुर हो गयी। उसकी आँखोंमें आँसू भर आये। उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राणप्रिय पतिदेवसे कहा। देवी मनसा बोली—प्रभो! मैंने आपकी निद्रा भङ्ग कर दी, यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूँ, वहीं आप मुझे दर्शन देनेकी कृपा कीजियेगा। पतिव्रता स्त्रियोंके लिये सौ पुत्रोंसे भी अधिक प्रेमका भाजन पति है। पति स्त्रियोंके लिये सम्यक् प्रकारसे प्रिय है; अतएव विद्वान् पुरुषोंने पतिको 'प्रिय' की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्रवालोंका पुत्रमें, वैष्णव-पुरुषोंका भगवान् श्रीहरिमें, एक नेत्रवालोंका नेत्रमें, प्यासे जनोंका जलमें, क्षुधातुरोंका अन्नमें, विद्वानोंका शास्त्रमें तथा वैश्योंका वाणिज्यमें निरन्तर मन लगा रहता है, प्रभो! वैसे ही पतिव्रता स्त्रियोंका मन सदा अपने स्वामीका किङ्कर बना रहता है।

| २६४ संक्षिप्त ब्रह्म                               | ावैवर्तपुराण<br>                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ही मृत्युञ्जयने श्रेष्ठ ज्ञानका भी उपदेश किया।     | के–समूह सर्प प्राणोंसे हाथ धोने लगे। तक्षक भयसे     |
| मनसाकी अपने प्राणवल्लभ पतिमें, इष्टदेव श्रीहरिमें  | घबराकर इन्द्रकी शरणमें चला गया। तब ब्राह्मणमण्डली   |
| तथा गुरुदेव भगवान् शिवमें पूर्ण भक्ति थी; अत:      | इन्द्रसहित तक्षकको होम देनेके लिये उद्यत हो         |
| 'यस्या भक्तिरास्ते तस्याः पुत्रः'—इस व्युत्पत्तिके | गयी। ऐसी स्थितिमें इन्द्रके साथ देवता भगवती         |
| अनुसार उस पुत्रका नाम 'आस्तीक' हुआ।                | मनसाके पास गये। उस समय इन्द्र भयसे अधीर             |
| (वहाँ आये हुए) मुनिवर जरत्कारु उसी                 | हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसाकी स्तुति की।         |
| क्षण भगवान् शंकरसे आज्ञा लेकर भगवान्               | फलस्वरूप मुनिवर आस्तीक माताकी आज्ञासे राजा          |
| विष्णुकी तपस्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्रमें चले   | जनमेजयके यज्ञमें आये। उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र      |
| गये थे। उन तपोधन मुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका       | और तक्षकके प्राणोंकी याचना की। ब्राह्मणोंकी         |
| महामन्त्र प्राप्त करके दीर्घकालतक तप किया।         | आज्ञा अथवा कृपावश राजाने वर दे दिया। यज्ञकी         |
| फिर वे महान् योगी मुनि भगवान् शंकरको               | पूर्णाहुति कर दी गयी। सुप्रसन्न राजाद्वारा ब्राह्मण |
| प्रणाम करनेके विचारसे कैलासपर आये। शंकरको          | यज्ञान्त-दक्षिणा पा गये। तत्पश्चात् ब्राह्मण, देवता |
| नमस्कार करके कुछ समयके लिये वहीं रुक               | और मुनि सभी देवी मनसाके पास गये तथा सबने            |
| गये। तबतक वह बालक भी वहीं था। उदार                 | पृथक्-पृथक् उस देवीकी पूजा और स्तुति की।            |
| देवी मनसा उस बालकको लेकर अपने पिता                 | इन्द्रने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियोंको लेकर उनके   |
| कश्यपमुनिके आश्रममें चली आयी। उस समय               | द्वारा देवी मनसाका पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक    |
| पुत्रवती कन्याको देखकर प्रजापति कश्यपके            | नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचारसे अतिशय              |
| मनमें अपार हर्ष हुआ। मुने! उस अवसरपर               | आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति          |
| प्रजापितने ब्राह्मणोंको प्रचुर रत्न दान किये।      | की। यों देवी मनसाकी अर्चना करनेके पश्चात्           |
| शिशुके कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणोंको भोजन         | ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवके आज्ञानुसार संतुष्ट होकर   |
| कराया। परंतप! कश्यपजीकी दिति–अदिति तथा             | सभी देवता अपने स्थानोंपर चले गये।                   |
| अन्य भी जितनी पित्तयाँ थीं, उनके मनमें भी          | मुने! इस प्रकारकी ये सम्पूर्ण कथाएँ कह              |
| बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा             | चुका। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो?                |
| पुत्रके साथ सुदीर्घ कालतक उस आश्रमपर ठहरी          | <b>नारदजीने पूछा</b> —प्रभो! देवराज इन्द्रने किस    |
| रही। इसीके आगेका उपाख्यान कहता हूँ, सुनो।          | स्तोत्रसे देवी मनसाकी स्तुति की थी तथा किस          |
| अभिमन्युकुमार राजा परीक्षित्को ब्राह्मणका          | विधिके क्रमसे पूजन किया था? इस प्रसङ्गको            |
| शाप लग गया। ब्रह्मन्! दुर्दैवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म | मैं सुनना चाहता हूँ।                                |
| बन गया कि सहसा परीक्षित् शापसे ग्रस्त हो गये।      | <b>भगवान् नारायण कहते हैं—</b> नारद! देवराज         |
| शृङ्गी ऋषिने कौशिकीका जल हाथमें लेकर शाप           | इन्द्रने स्नान किया। पवित्र हो आचमन करके दो         |
| दे दिया कि 'एक सप्ताहके बीतते ही तक्षक सर्प        | नूतन वस्त्र धारण किये। देवी मनसाको रत्नमय           |
| तुम्हें काट खायगा।' तक्षकने सातवें दिन उन्हें डँस  | सिंहासनपर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर्गगङ्गाका       |
| लिया। राजा सहसा शरीर त्यागकर परलोक चले             | जल रत्नमय कलशमें लेकर वेदमन्त्रोंका उच्चारण         |
| गये। जनमेजयने उन अपने पिताका दाह-संस्कार           | करते हुए उससे देवीको स्नान कराया। विशुद्ध दो        |
| कराया। मुने! इसके बाद उन महाराज जनमेजयने           | मनोहर अग्निशुद्ध वस्त्र पहननेके लिये अर्पण          |
| सर्पसत्र आरम्भ किया। ब्रह्मतेजके कारण समूह-        | किये। देवीके सम्पूर्ण अङ्गोंमें चन्दन लगाया।        |

अज्ञानके कारण तुम्हारी पूजासे विमुख होकर

निन्दा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी

और उन्हें सर्पोंसे सदा भय बना रहेगा। तुम

स्वयं स्वर्गमें स्वर्गलक्ष्मी हो। वैकुण्ठमें

कमलाकी कला हो। ये मुनिवर जरत्कारु

भगवान् नारायणके साक्षात् अंश हैं। पिताजीने

हम सबकी रक्षाके लिये ही तपस्या और

तेजके प्रभावसे मनके द्वारा तुम्हारी सृष्टि की

है। अतएव तुम मनसादेवी कहलाती हो। देवि!

इस दशाक्षर मूलमन्त्रका उच्चारण करके यथोचित रूपसे पूजनकी सभी सामग्री देवीको अर्पण की। इस तरह सोलह प्रकारकी दुर्लभ वस्तुएँ देवराज इन्द्रके द्वारा साध्वी मनसाकी सेवामें अर्पित हुईं। भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसन्नतापूर्वक भक्तिसहित पूजामें लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकारके बाजे बजवाये। देवी मनसाके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी आज्ञासे पुलिकत-शरीर होकर नेत्रोंमें अश्रु भरे हुए इन्द्रने देवी मनसाकी स्तृति की।

भक्तिपूर्वक पाद्य और अर्घ्यको उनके सामने

निवेदन किया। उस समय देवराज इन्द्रने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी—इन छ:

देवताओंका पूजन करनेके पश्चात् साध्वी मनसाकी

पूजा की थी। 'ॐ हीं श्रीं मनसादेव्ये स्वाहा।'

इन्द्र बोले—देवि! तुम साध्वी पतिव्रताओंमें परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ; किंतु यह महत्त्वपूर्ण कार्य मेरी शक्तिके बाहर है। देवी प्रकृते! वेदोंमें स्तोत्रोंका लक्षण यह बताया गया है कि स्तुत्यके स्वभावका प्रतिपादन किया जाय;

परंतु सुव्रते! मैं तुम्हारे स्वभावका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध-सत्त्वस्वरूपा हो, तुममें कोप और हिंसाका नितान्त अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु मुनिके द्वारा परित्यक्त होनेपर भी तुमने उन मुनिको शाप नहीं दिया।

साध्वि! मैंने माता अदितिके समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरी दयारूपिणी भगिनी और माताके समान क्षमाशील हो। स्रेश्वरि! तुमने पुत्र और स्त्रीसहित मेरे प्राणोंकी रक्षा की है, मैं तुम्हें पूजनीया बनाता हूँ।

\* पुरन्दर उवाच

तुम सिद्धयोगिनी हो, अतः स्वतः मनसे देवन (सर्वत्र गमन) करनेकी शक्ति रखती हो; इसलिये जगत्में मनसादेवीके नामसे पूजित और वन्दिता होती हो। देवता भक्तिपूर्वक निरन्तर

मनसे तुम्हारी पूजा करते हैं, इसीसे विद्वान् पुरुष तुम्हें मनसादेवी कहते हैं। देवि! तुम सदा सत्त्वका सेवन करनेसे सत्त्वस्वरूपा हो। जो पुरुष

जिस वस्तुका निरन्तर चिन्तन करते हैं, वे वैसी वस्तुको सौगुनी संख्यामें पा जाते हैं। मुने! इस प्रकार इन्द्र देवी मनसाकी स्तुति करके वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित उस बहिनको साथ ले अपने निवास-स्थानको चले गये।\*

२६५

देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां वराम् । परात्परां च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना॥

लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतत्परम्। न क्षमः प्रकृते वक्तुं गुणानां तव सुव्रते॥ त्वं कोपहिंसाविवर्जिता। न च शप्तो मुनिस्तेन त्यक्तया च त्वया यत:॥ शुद्धसत्त्वस्वरूपा

त्वं मया पूजिता साध्वि जननी मे यथादिति:॥ दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसू:। त्वया मे रिक्षता: प्राणा: पुत्रदारा: सुरेश्वरि॥ २६६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

देवी मनसाने अपने पुत्रके साथ पिता कश्यपजीके आश्रममें दीर्घकालतक वास किया।

भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्रह्मन्! तदनन्तर एक बार गोलोकसे सुरभी गौ आयी और उसने अपने

दूधसे आदरणीया मनसाको स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही, उसने सर्वदुर्लभ

उनका पूजन किया। साथ हा, उसन सवदुलम गोप्य ज्ञानका भी उपदेश दिया। उस समय सुरभी देवताओंसे पूजित हो स्वर्गलोकमें चली गयी।

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! वह सुरभीदेवी

कौन थी, जो गोलोकसे आयी थी? मैं उसके

है, उसे तथा उसके वंशके लिये भी नागसे भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाय तो पुरुषके लिये विष भी अमृत-तुल्य हो जाता है।

यह स्तोत्र पुण्यबीज कहलाता है। जो पुरुष

मनसादेवीकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ करता

इस स्तोत्रका पाँच लाख जप करनेपर यह सिद्ध

हो जाता है। फिर मन्त्रसिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा

सर्पवाहन हो सकता है अर्थात् उसपर सर्पका कोई

प्रभाव नहीं पड सकता। (अध्याय ४४—४६)

# आदिगौ सुरभीदेवीका उपाख्यान

जन्म और चिरित्र सुनना चाहता हूँ।

भगवान् नारायण बोले—नारद! देवी सुरभी
गोलोकमें प्रकट हुई। वह गौओंकी अधिष्ठात्री
देवी, गौओंकी आदि, गौओंकी जननी तथा
सम्पूर्ण गौओंमें प्रमुख है। मुने! मैं सबसे पहली
सृष्टिका प्रसङ्ग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार
पूर्वकालमें वृन्दावनमें उस सुरभीका ही जन्म
हुआ था।

एक समयकी बात है। गोपाङ्गनाओंसे घिरे

एक समयका बात है। गापाङ्गनाआस । घर हुए राधापित भगवान् श्रीकृष्ण कौतूहलवश श्रीराधाके साथ पुण्य-वृन्दावनमें गये। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन नित्यं यदापि त्वं प्रज्या भवेऽत्र जगदम्बके॥

अहं करोमि त्वां पूज्यां प्रीतिश्च वर्धते मम। नित्यं यद्यपि त्वं पूज्या भवेऽत्र जगदिम्बिके॥ तथापि तव पूजां च वर्धयामि च सर्वत:। ये त्वामाषाढसंक्रान्त्यां पूजियष्यन्ति भक्तित:॥ पञ्चम्यां मनसाख्यायामिषान्तं वा दिने दिने। पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि वै॥

यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः। ये त्वां न पूजियष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः। लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा। त्वं स्वर्गलक्ष्मीः स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला॥

लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा। त्वं स्वर्गलक्ष्मी: स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला॥ नारायणांशो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वर:। तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससृजे पिता॥ अस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसाभिधा। मनसा देवितुं शक्ता स्वात्मना सिद्धयोगिनी॥

तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वन्दिता भवे। ये भक्त्या मनसां देवा: पूजयन्त्यिनशं भृशम्॥ तेन त्वां मनसादेवीं प्रवदन्ति मनीषिण:। सत्यस्वरूपा देवी त्वं शश्चत्सत्त्वनिषेवया॥

यो हि यद् भावयेत्रित्यं शतं प्राप्नोति तत्समम् । इन्द्रश्च मनसां स्तुत्वा गृहीत्वा भगिनीं च ताम्॥ प्रजगाम स्वभवनं भूषावासपरिच्छदाम्। (प्रकृतिखण्ड ४६।१२८—१४१ ५)

प्रकारसे वर्णित हैं। जो ऋद्धि, वृद्धि, मुक्ति और

सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली हैं; जो लक्ष्मीस्वरूपा,

श्रीराधाकी सहचरी, गौओंकी अधिष्ठात्री, गौओंकी

आदिजननी, पवित्ररूपा, पूजनीया, भक्तोंके अखिल

मनोरथ सिद्ध करनेवाली हैं तथा जिनसे यह

सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभीकी

मैं उपासना करता हूँ। कलश, गायके मस्तक,

गौओंके बाँधनेके खंभे, शालग्रामकी मूर्ति, जल

अथवा अग्निमें देवी सुरभीकी भावना करके द्विज

इनकी पूजा करें। जो दीपमालिकाके दूसरे दिन

पूर्वाह्नकालमें भक्तिपूर्वक भगवती सुरभीकी पूजा

देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकीमें दूधका

अभाव हो गया था। तब देवता अत्यन्त चिन्तित

होकर ब्रह्मलोकमें गये और ब्रह्माजीकी स्तुति

करने लगे। तदनन्तर ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर

इन्द्रने कहा - देवी एवं महादेवी सुरभीको

एक बार वाराहकल्पमें देवी सुरभीने दुध

करेगा, वह जगत्में पुज्य हो जायगा।

लीलापूर्वक सुरभी गौको प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी। उस सवत्सा गौको सामने देख सुदामाने एक रत्नमय

पात्रमें उसका दुध दुहा। वह दुध सुधासे भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्युको दूर करनेवाला था। स्वयं गोपीपति भगवान् श्रीकृष्णने

स्वेच्छामय प्रभुके मनमें सहसा दुध पीनेकी इच्छा

जाग उठी। तब भगवान्ने अपने वामपार्श्वसे

उस गरम-गरम स्वादिष्ट दूधको पीया। फिर हाथसे छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध

धरतीपर फैल गया। उस दूधसे वहाँ एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब

ओरसे सौ-सौ योजन थी। गोलोकमें वह सरोवर 'क्षीरसरोवर' नामसे प्रसिद्ध हुआ है। गोपिकाओं और श्रीराधाके लिये वह क्रीड़ा-सरोवर बन गया। भगवान्की इच्छासे उस क्रीडावापीके घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित हो गये।

उसी समय अकस्मात् असंख्य कामधेनु प्रकट हो गयीं। जितनी वे गौएँ थीं, उतने ही बछड़े भी उस सुरभी गौके रोमकूपसे निकल आये। फिर उन

गौओंके बहुत-से पुत्र-पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यों उस सुरभी देवीसे गौओंकी सृष्टि कही गयी, जिससे सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है। मुने! पूर्वकालमें भगवान् श्रीकृष्णने देवी

सुरभीकी पूजा की थी। तत्पश्चात् त्रिलोकीमें उस देवीकी दुर्लभ पूजाका प्रचार हो गया। दीपावलीके दूसरे दिन भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न हुई थी। यह प्रसङ्ग मैं

अपने पिता धर्मके मुखसे सुन चुका हूँ। महाभाग! देवी सुरभीका ध्यान, स्तोत्र, मूलमन्त्र तथा पूजाकी विधिका वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ,

स्नो। **'ॐ स्रभ्यै नमः**' सुरभीदेवीका यह

\* पुरन्दर उवाच —

बार-बार नमस्कार है। जगदम्बिक ! तुम गौओंकी बीजस्वरूपा हो; तुम्हें नमस्कार है। तुम श्रीराधाको प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मीकी

इन्द्रने देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की।

अंशभूता हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार है। श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार है। गौओंकी माताको बार-बार

नमस्कार है। जो सबके लिये कल्पवृक्षस्वरूपा तथा श्री, धन और वृद्धि प्रदान करनेवाली हैं, उन भगवती सुरभीको बार-बार नमस्कार है। शुभदा,

प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभी देवीको बार-बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करनेवाली धर्मज्ञा देवीको बार-बार नमस्कार है।\*

नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नम:। गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण २६८ इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगज्जननी

भगवती सुरभी संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोकमें ही प्रकट हो गयीं। देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ

मनोवाञ्छित वर देकर वे पुनः गोलोकको चली गयीं। देवता भी अपने-अपने स्थानोंको चले

गये। नारद! फिर तो सारा विश्व सहसा दुधसे परिपूर्ण हो गया। दूधसे घृत बना और घृतसे यज्ञ सम्पन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए।

जो मानव इस महान् पवित्र स्तोत्रका नारद-नारायण-संवादमें पार्वतीजीके पूछनेपर महादेवजीके द्वारा

तत्पर रहनेवाले महाभाग मुनिवर नारायण! आप

# श्रीराधाके प्रादुर्भाव एवं महत्त्व आदिका वर्णन

आना पडता।

# नारदजी बोले— भगवान् नारायणके ध्यानमें । छा रही थी। वे कुमारको परमात्मा श्रीकृष्णके

रासोत्सवका सरस आख्यान सुना रहे थे। उस

प्रसङ्गके श्रवणमें कुमारकी बड़ी रुचि

भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गोधनसे सम्पन्न,

प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम यशस्वी और पुत्रवान्

हो जायगा। उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने तथा

अखिल यज्ञोंमें दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा।

ऐसा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके धाममें चला जाता है।

चिरकालतक वहाँ रहकर भगवानुकी सेवा करता

रहता है। नारद! उसे पुन: इस संसारमें नहीं

(अध्याय ४७)

#### नारायणके ही अंश हैं। अतः भगवन्! आप नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहिये। सुरभीका उपाख्यान अत्यन्त मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणोंमें गोपनीय कहा गया है।

पुराणवेत्ताओंने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्रीराधाका परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भावके प्रसङ्ग तथा उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवचको भी सुननेकी मेरी प्रबल इच्छा है; अत: आप इन सबका वर्णन कीजिये।

मुनिवर श्रीनारायणने कहा—नारद! पूर्वकालकी बात है, कैलास-शिखरपर सनातन भगवान् शंकर, जो सर्वस्वरूप, सबसे श्रेष्ठ, सिद्धोंके

स्वामी तथा सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनिलोग

भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान् शिवका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ था। उनके अधरोंपर मन्द मुस्कानकी छटा । रासमण्डलका वर्णन चल रहा था। जब इस

नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः॥ कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परम् । श्रीदायै धनदायै च वृद्धिदायै नमो नमः ॥

शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नम:। यशोदाये कीर्तिदाये धर्मज्ञायै नमो नमः॥

(प्रकृतिखण्ड ४७। २४-२७)

फिर जब प्राणेश्वरने मधुर वचनोंद्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेवजीके भगवान् श्रीकृष्णने इस समय मुझे यह प्रसङ्ग सामने वह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनानेके लिये तुम्हें सुनानेकी आज्ञा दे दी है। सतीशिरोमणे! मेरे अनुरोध करने लगीं, जो पुराणोंमें भी परम दुर्लभ है। इष्टदेवकी वल्लभा श्रीराधाका चरित्र अत्यन्त गोपनीय, श्रीपार्वती बोलीं — नाथ! मैंने आपके सुखद तथा श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाला है। दुर्गे! वह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसङ्ग मैं जानता हूँ। मुखारविन्दसे पाञ्चरात्र आदि सारे उत्तमोत्तम मैं जिस रहस्यको जानता हूँ, उसे ब्रह्मा तथा आगम, नीतिशास्त्र, योगियोंके योगशास्त्र, सिद्धोंके नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत्कुमार, सनातन, सिद्धि-शास्त्र, नाना प्रकारके मनोहर तन्त्रशास्त्र, परमात्मा श्रीकृष्णके भक्तोंके भक्तिशास्त्र तथा देवता, धर्म, देवेन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र तथा सिद्धपुङ्गवोंको समस्त देवियोंके चरित्रका श्रवण किया। अब मैं भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरि! तुम मुझसे भी श्रीराधाका उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। बलवती हो; क्योंकि इस प्रसङ्गको न सुनानेपर श्रुतिमें कण्वशाखाके भीतर श्रीराधाकी प्रशंसा अपने प्राणोंका परित्याग कर देनेको उद्यत हो गयी थीं। अत: मैं इस गोपनीय विषयको भी संक्षेपसे की गयी है, उसे मैंने आपके मुखसे सुना है; अब व्यासद्वारा वर्णित श्रीराधाकी महत्ता तुमसे कहता हूँ। दुर्गे! यह परम अद्भुत रहस्य है। सुनाइये। पहले आगमाख्यानके प्रसङ्गमें आपने मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्रीराधाका मेरी इस प्रार्थनाको स्वीकार किया था। ईश्वरकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अत: आप एक समय रासेश्वरी श्रीराधाजी श्यामसुन्दर श्रीराधाके प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम-माहात्म्य, श्रीकृष्णसे मिलनेको उत्सुक हुईं। उस समय वे रत्नमय सिंहासनपर अमूल्य रत्नाभरणोंसे विभूषित उत्तम पूजा-विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन-विधि तथा अभीष्ट पूजा-पद्धतिका इस होकर बैठी थीं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके समय वर्णन कीजिये। भक्तवत्सल! मैं आपकी श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अङ्गकान्ति करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंको लज्जित कर भक्त हूँ, अत: मुझे ये सब बातें अवश्य बताइये। रही थी। उनकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके सदृश साथ ही, इस बातपर भी प्रकाश डालिये कि आपने आगमाख्यानसे पहले ही इस प्रसङ्गका जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्तिसे दमक रही वर्णन क्यों नहीं किया था? थीं। शुद्धस्वरूपा श्रीराधाके अधरपर मन्द मुसकान पार्वतीका उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान् खेल रही थी। उनकी दन्तपंक्ति बडी ही सुन्दर पञ्चमुख शिवने अपना मस्तक नीचा कर लिया। थी। उनका मुखारविन्द शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी अपना सत्य भङ्ग होनेके भयसे वे मौन हो गये— शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती-चिन्तामें पड़ गये। उस समय उन्होंने अपने सुमनोंकी मालासे मण्डित रमणीय केशपाश इष्टदेव करुणानिधान भगवान् श्रीकृष्णका ध्यानद्वारा धारण करती थीं। उनके गलेकी रत्नमयी माला

आख्यानकी समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तृत

करनेका अवसर आया, उस समय सती-साध्वी पार्वती मन्द मुस्कानके साथ अपने प्राणवल्लभके

समक्ष प्रश्न उपस्थित करनेको उद्यत हुईं। पहले

तो वे डरती हुई-सी स्वामीकी स्तुति करने लगीं।

| ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यके समान दीप्तिमती थी। कण्ठमें प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गङ्गाकी धवल धारके समान शोभा पा रहा था। रिसकशेखर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने मन्द-मन्द मुस्कराती हुई अपनी उन प्रियतमाको देखा। प्राणवल्लभापर दृष्टि पड़ते ही विश्वकान्त श्रीकृष्ण मिलनके लिये उत्सुक हो गये। परम मनोहर कान्तिवाले प्राणवल्लभको देखते ही श्रीराधा उनके सामने दौड़ी गयों। महेश्वरि! उन्होंने अपने प्राणारामकी ओर धावन किया, इसीलिये पुराणवेत्ता महापुरुषोंने उनका 'राधा' यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण श्रीराधाकी। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतोंका कथन है कि उनमें सभी दृष्टियोंसे पूर्णतः समता है। परेश्वरि! मेरे ईश्वर श्रीकृष्ण रासमें प्रियाजीके धावनकर्मका स्मरण करते हैं, इसीलिये वे उन्हें 'राधा' कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे! भक्त पुरुष 'रा' शब्दके उच्चारणमात्रसे परम दुर्लभ मुक्तिको पा लेता है और 'धा' शब्दके उच्चारणसे वह निश्चय ही श्रीहरिके चरणोंमें दौड़कर पहुँच | रूपमें भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णुकी पत्नी हैं और वैकुण्ठधाममें वास करती हैं। राजाको सम्पत्ति देनेवाली राजलक्ष्मी भी उन्हींकी अंशभूता हैं। राजलक्ष्मीकी अंशभूता मर्त्यलक्ष्मी हैं, जो गृहस्थोंके घर-घरमें वास करती हैं। वे ही शस्याधिष्ठातृदेवी तथा वे ही गृहदेवी हैं। स्वयं श्रीराधा श्रीकृष्णकी प्रियतमा हैं तथा श्रीकृष्णके ही वक्षःस्थलमें वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। पर्यावित! ब्रह्मासे लेकर तृण अथवा कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराधावल्लभ श्रीकृष्ण ही परम सत्य हैं; अतः तुम उन्हींकी आराधना करो। वे सबसे प्रधान, परमात्मा, परमेश्वर, सबके आदिकारण, सर्वपूज्य, निरीह तथा प्रकृतिसे परे विराजमान हैं। उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर धारण करते हैं। श्रीकृष्णसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे देवता हैं; उनका रूप प्राकृत तत्त्वोंसे ही गठित है। श्रीराधा श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूलप्रकृति परमेश्वरी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | परब्रह्म परमात्मा श्रीराधावल्लभ श्रीकृष्ण ही पुरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आराधक हैं। संतोंका कथन है कि उनमें सभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सबसे प्रधान, परमात्मा, परमेश्वर, सबके आदिकारण,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्रीकृष्ण रासमें प्रियाजीके धावनकर्मका स्मरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उनका नित्यरूप स्वेच्छामय है। वे भक्तोंपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3, 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लेता है और 'धा' शब्दके उच्चारणसे वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जाता है। 'रा' का अर्थ है 'पाना' और 'धा' का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रीराधा महाविष्णुकी जननी हैं। संत पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अर्थ है 'निर्वाण' (मोक्ष)। भक्तजन उनसे निर्वाण- मुक्ति पाता है, इसलिये उन्हें 'राधा' कहा गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मानिनी राधाका सदा सेवन करते हैं। उनका चरणारिवन्द ब्रह्मादि देवताओंके लिये परम दुर्लभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| है। श्रीराधाके रोमकूपोंसे गोपियोंका समुदाय<br>प्रकट हुआ है तथा श्रीकृष्णके रोमकूपोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | होनेपर भी भक्तजनोंके लिये सदा सुलभ है।<br>सुदामाके शापसे देवी श्रीराधाको गोलोकसे इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सम्पूर्ण गोपोंका प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीराधाके<br>वामांश-भागसे महालक्ष्मीका प्राकट्य हुआ है। वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भूतलपर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु<br>गोपके घरमें अवतीर्ण हुई थीं। वहाँ उनकी माता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ही शस्यकी अधिष्ठात्री देवी तथा गृहलक्ष्मीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कलावती थीं। (अध्याय ४८)<br>——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १.राधा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्परम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उभयो: सर्वसाम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च॥<br>(प्रकृतिखण्ड ४८।३८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २. प्राणाधिष्ठातृदेवी च<br>३. आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वं मिथ्यैव पार्वति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तस्यैव परमात्मन:॥ (प्रकृतिखण्ड ४८।४७)<br>। भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (प्रकृतिखण्ड ४८।४८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

२७०

प्रकृतिखण्ड

#### श्रीराधा और श्रीकृष्णके चरित्र तथा श्रीराधाकी पूजा-परम्पराका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय

श्रीमहादेवजी कहते हैं — पार्वति! एक

समयकी बात है, श्रीकृष्ण विरजा नामवाली सखीके यहाँ उसके पास थे। इससे श्रीराधाजीको क्षोभ

हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदीरूप होकर

प्रवाहित हो गयी। विरजाकी सिखयाँ भी छोटी-

छोटी निदयाँ बनीं। पृथ्वीकी बहुत-सी निदयाँ

और सातों समुद्र विरजासे ही उत्पन्न हैं। राधाने

बुझाकर शान्त किया और शीघ्र उसके लौट

आनेका विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसीका स्वामी शङ्खचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे

शूलसे विदीर्ण एवं शापमुक्त हो पुन: गोलोक चला

गया। सती राधा इसी वाराहकल्पमें गोकुलमें

अवतीर्ण हुई थीं। वे व्रजमें वृषभानु वैश्यकी कन्या

हुईं। वे देवी अयोनिजा थीं, माताके पेटसे नहीं

पैदा हुई थीं। उनकी माता कलावतीने अपने गर्भमें

'वायु' को धारण कर रखा था। उसने योगमायाकी

छायाके साथ ही उक्त रायाणका विवाह हुआ।

'जगत्पति श्रीकृष्ण कंसके भयसे रक्षाके बहाने

### शैशवावस्थामें ही गोकुल पहुँचा दिये गये थे। वहाँ

श्रीकृष्णकी माता जो यशोदा थीं, उनका सहोदर

भाई 'रायाण' था। गोलोकमें तो वह श्रीकृष्णका

अंशभूत गोप था, पर इस अवतारके समय भूतलपर

वह श्रीकृष्णका मामा लगता था। जगत्स्रष्टा विधाताने

पुण्यमय वृन्दावनमें श्रीकृष्णके साथ साक्षात् श्रीराधाका

विधिपूर्वक विवाहकर्म सम्पन्न कराया था। गोपगण

आमोद-प्रमोद करते रहे। तदनन्तर सुदामाके शापसे उनका श्रीराधाके साथ वियोग हो गया। इसी बीचमें

श्रीकृष्णने पृथ्वीका भार उतारा। सौ वर्ष पूर्ण हो

जानेपर तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे श्रीराधाने श्रीकृष्णका

और श्रीकृष्णने श्रीराधाका दर्शन प्राप्त किया। तदनन्तर

तत्त्वज्ञ श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ गोलोकधाम पधारे।

कलावती (कीर्तिदा) और यशोदा भी श्रीराधाके

देविपता कश्यप उनके माता-पिताका स्थान ग्रहण

करते हैं। श्रीराधाकी माता कलावती (कीर्तिदा)

प्रजापित द्रोण नन्द हुए। उनकी पत्नी धरा

साथ ही गोलोक चली गयीं।

| प्रणयकोपसे श्रीकृष्णके पास जाकर उनसे कुछ          | स्वप्रमें भी श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन नहीं       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| कठोर शब्द कहे। सुदामाने इसका विरोध किया।          | कर पाते थे। साक्षात् राधा श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलमें    |
| इसपर लीलामयी श्रीराधाने उसे असुर होनेका           | वास करती थीं और छायाराधा रायाणके घरमें।               |
| शाप दे दिया। सुदामाने भी लीलाक्रमसे ही श्रीराधाको | ब्रह्माजीने पूर्वकालमें श्रीराधाके चरणारविन्दका दर्शन |
| मानवीरूपमें प्रकट होनेकी बात कह दी। सुदामा        | पानेके लिये पुष्करमें साठ हजार वर्षोंतक तपस्या की     |
| माता राधा तथा पिता श्रीहरिको प्रणाम करके जब       | थी; उसी तपस्याके फलस्वरूप इस समय उन्हें               |
| जानेको उद्यत हुआ तब श्रीराधा पुत्रविरहसे कातर     | श्रीराधा–चरणोंका दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ       |
| हो आँसू बहाने लगीं। श्रीकृष्णने उन्हें समझा-      | श्रीकृष्ण कुछ कालतक वृन्दावनमें श्रीराधाके साथ        |

प्रेरणासे वायुको ही जन्म दिया; परंतु वहाँ स्वेच्छासे श्रीराधा प्रकट हो गयीं। बारह वर्ष बीतनेपर उन्हें प्रभावसे परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें नूतन यौवनमें प्रवेश करती देख माता-पिताने 'रायाण' वैश्यके साथ उसका सम्बन्ध निश्चित कर दिया। उस समय श्रीराधा घरमें अपनी छायाको स्थापित करके स्वयं अन्तर्धान हो गयीं। उस भगवान् अवतार लेते हैं, देवमाता अदिति तथा

| २७२ संक्षिप्त ब्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ावैवर्तपुराण</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पितरोंकी मानसी कन्या थी। गोलोकसे वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतलपर आये थे। दुर्गे! इस प्रकार मैंने श्रीराधाका उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह सम्पत्ति प्रदान करनेवाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रोंकी वृद्धि करनेवाला है। श्रीकृष्ण दो रूपोंमें प्रकट हैं—द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्ठधाममें निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्रीकृष्ण गोलोकधाममें। चतुर्भुजकी पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और तुलसी हैं। ये चारों देवियाँ चतुर्भुज नारायणदेवकी प्रिया हैं। श्रीकृष्णकी पत्नी श्रीराधा हैं, जो उनके अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियोंसे उनके अनुरूप हैं। विद्वान् पुरुषको पहले 'राधा' नामका उच्चारण करके पश्चात् 'कृष्ण' नामका उच्चारण करना चाहिये। इस क्रमसे उलट-फेर करनेपर वह पापका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिककी पूर्णिमाको गोलोकके रासमण्डलमें श्रीकृष्णने श्रीराधाका पूजन किया और तत्सम्बन्धी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नोंकी गुटिकामें राधा–कवच रखकर गोपोंसहित श्रीहरिने उसे अपने | राधा श्रीकृष्णकी पूजनीया हैं और भगवान् श्रीकृष्ण राधाके पूजनीया हैं। वे दोनों एक-दूसरेके इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करनेवाला पुरुष नरकमें पड़ता है। श्रीकृष्णके बाद धर्मने, ब्रह्माजीने, मैंने, अनन्तने, वासुकिने तथा सूर्य और चन्द्रमाने श्रीराधाका पूजन किया। तत्पश्चात् देवराज इन्द्र, रुद्रगण, मनु, मनुपुत्र, देवेन्द्रगण, मुनीन्द्रगण तथा सम्पूर्ण विश्वके लोगोंने श्रीराधाकी पूजा की। ये सब द्वितीय आवरणके पूजक हैं। तृतीय आवरणमें सातों द्वीपोंके सम्राट् सुयज्ञने तथा उनके पुत्र-पौत्रों एवं मित्रोंने भारतवर्षमें प्रसन्नतापूर्वक श्रीराधिकाका पूजन किया। उन महाराजको दैववश किसी ब्राह्मणने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन-ही-मन बहुत दुःखी रहते थे। उनकी राज्यलक्ष्मी छिन गयी थी; परंतु श्रीराधाके वरसे उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्माजीके दिये हुए स्तोत्रसे परमेश्वरी श्रीराधाकी स्तुति करके राजाने उनके अभेद्य कवचको कण्ठ और बाँहमें धारण किया तथा पुष्करतीर्थमें सौ वर्षोतक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अन्तमें वे महाराज रत्नमय विमानपर |
| कण्ठ और दाहिनी बाँहमें धारण किया। भक्तिभावसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सवार होकर गोलोकधाममें चले गये। पार्वति!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदनने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यह सारा प्रसङ्ग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राधाके चबाये हुए ताम्बूलको लेकर स्वयं खाया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ४९)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ब्राह्मणके शापकी प्राप्ति, ऋषियोंद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रित करते हुए कृतघ्नोंके भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | के फलका प्रतिपादन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| थे? किस वंशमें उनका जन्म हुआ था? उन्हें<br>ब्राह्मणका शाप कैसे प्राप्त हुआ था और किस<br>तरह श्रीराधाजीको वे पा सके? जो सर्वात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान् प्रभुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | । परस्पराभीष्टदेवो भेदकृत्ररकं व्रजेत्॥<br>(प्रकृतिखण्ड ४९। ६४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

सुयज्ञको श्रीराधाका कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन-विधि तथा स्तोत्रका उपदेश कैसे दिया? यह सब बतानेकी कृपा कीजिये।

वे ब्रह्माजीके पुत्र और तपस्वी कहे गये हैं।

उन्होंने शतरूपासे विवाह किया था। मनु और

शतरूपाके पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपादके पुत्र

केवल ध्रुव हैं। गिरिराजनन्दिनि! ध्रुवकी कीर्ति

दर्शन पाना आपके लिये भी अत्यन्त कठिन है,

उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्रीराधादेवीका दर्शन

राजा सुयज्ञने कैसे किया? वे मनुष्योंके दृष्टिपथमें

कैसे आयीं? तीनों लोकोंके स्रष्टा ब्रह्माने राजा

श्रीमहादेवजी बोले—देवि! चौदह मनुओंमें जो सबसे प्रथम हैं, उन्हें स्वायम्भ्व मन् कहते हैं।

तीनों लोकोंमें विख्यात है। ध्रुवके पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान् नारायणके अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्करतीर्थमें एक हजार राजसूय-यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, उस यज्ञमें सारे पात्र रत्नोंके बने हुए थे। राजाने बड़ी प्रसन्नताके साथ वे सब पात्र ब्राह्मणोंको दान कर दिये यज्ञान्तमहोत्सवमें राजाने बहुमूल्य वस्त्रोंकी सहस्रों राशियाँ जो तेज:पुञ्जसे उद्धासित होती थीं,



अपने घरतक ढो ले जाना उनके लिये असम्भव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शुद्रोंको बाँट दिया और कुछ रास्तेमें छोड़ दिया। ब्राह्मण-भोजनके अन्तमें राजाने ब्राह्मणेतरोंको भी भोजन दिया

> हुए थे। वह सिंहासन रत्नेन्द्रसारसे निर्मित अनेक छत्रोंसे सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उसपर चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओंका लेप हुआ था। चन्दनपल्लवोंसे उसकी रमणीयता

सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे प्रतिदिन छ: करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीनेयोग्य

भोजनसामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्यप्रति एक लाख रसोइयोंको भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी-चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यञ्जन

प्रकारकी सम्पत्तियोंके दाता थे। वे प्रतिदिन

प्रसन्नतापूर्वक उचित दक्षिणाके साथ ब्राह्मणोंको

दस-बारह लाख गौएँ दानमें देते थे। उन गौओंके

सींग रत्नोंसे मढ़े होते थे तथा दुग्धपात्र आदि

दहीके साथ परोसे जाते थे। उस भोजनसामग्रीमें मांसका सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मणलोग

भोजनके समय मनुवंशी राजा सुयज्ञकी ही नहीं, उनके पितरोंकी भी स्तुति करते थे। सुन्दरि! यज्ञके दिनोंमें तथा उसकी समाप्तिके दिन कुल मिलाकर छत्तीस लाख करोड़ ब्राह्मणोंने अत्यन्त

तृप्तिपूर्वक स्-अन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणामें इतने रत्न ग्रहण किये थे कि उन सबको

तथापि वहाँ अन्नकी सहस्रों राशियाँ शेष रह गयीं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभामें रमणीय रत्न-सिंहासनपर बैठे

और बढ़ गयी थी। वहाँ वसु, वासव, चन्द्रमा, इन्द्र,

आदित्यगण, मुनिवर नारद तथा बड़े-बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया, देखकर ब्रह्माजीने देवसभामें राजा उत्कलका नाम

जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कण्ठ,

ओठ और तालू सुखे हुए थे। उसने मुसकराते हुए हाथ जोड़कर रत्नसिंहासनपर बैठे हुए पुष्पमाला

उनके पीछे-पीछे भयसे कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्चस्वरसे पुकारने लगे—

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

'हे विप्र! ठहरो, ठहरो।' उन मुनियोंके नाम इस प्रकार हैं—पुलह, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, वसिष्ठ, क्रत्, शुक्र, बृहस्पति,

दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजलि, ऋष्यशृङ्ग, विभाण्डक, आपिशलि, तैत्तिलि, महातपस्वी मार्कण्डेय, वोढ़,

पैल, सनक, सनन्दन, सनातन, भगवान् सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, पराशर, जरत्कारु, संवर्त, करथ, और्व, च्यवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य,

अत्रि, उतथ्य, संवर्त, आस्तीक, आसुरि, शिलालि,

बीचसे बाहर निकले। तब गृढ्रूपवाले वे ब्राह्मणदेवता

भी ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होते हुए चल दिये।

लाङ्गलि, शाकल्य, शाकटायन, गर्ग, वात्स्य, पञ्चशिख, जमदग्नि, देवल, जैगीषव्य, वामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, कर्दम, प्रस्कन्न, कपिल, विश्वामित्र, कौत्स, ऋचीक और अघमर्षण— ये तथा और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय,

दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मणके पीछे-



और चन्दनसे चर्चित राजाको आशीर्वाद दिया। राजाने भी ब्राह्मणको प्रणाम तो किया, किंतु वे

अपने स्थानसे उठे नहीं। उस सभाके सभासद् भी

ब्राह्मणकी ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी

थोडा-थोडा हँसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मृनियों

और देवताओंको नमस्कार करके निरङ्कश-भावसे

वहाँ खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजाको

२७४

दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवोंसे ग्रस्त हो जा।' ऐसा कहकर क्रोधसे काँपता हुआ ब्राह्मण

सभासदोंको शाप देनेके लिये उद्यत हो गया। जो

लोग वहाँ हँसे थे, वे सब उठकर खडे हो गये। उन सबने अपने दोषका परिहार कर लिया। अतः उनकी ओरसे ब्राह्मणका क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मणको प्रणाम करके भयसे

कातर हो रोने लगे। वे व्यथित-हृदयसे सभाके

पीछे चले। पार्वति! उन नीतिविशारद मुनियोंने

प्रकृतिखण्ड २७५ ब्राह्मणको समझाया, एक स्थानपर ठहराया और होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्यासे शून्य क्रमश: उनसे नीतिकी बातें कहीं। हो जाता है। वे दोनों ही एकादशीव्रत तथा पार्वतीने पूछा—प्रभो! ब्राह्मणों और ब्रह्माजीके भगवान् विष्णुके नैवेद्यसे विञ्चत हो जाते हैं। पुत्रोंने, जो नीतिके विद्वान् थे, उस समय उन क्रत् बोले—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्राह्मणदेवतासे नीतिकी कौन-सी बात कही, यह शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मणका अपमान करता है, वह दीक्षाके पुण्य और अधिकारसे भ्रष्ट मुझे बतानेकी कृपा करें। श्रीमहादेवजी बोले-स्मृखि! उस मृनि-हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो समुदायने स्तुति और विनयसे ब्राह्मणको संतुष्ट जाता है तथा वह पुत्र और पत्नीसे भी हीन हो जाता करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरम्भ किया। है। यह एक अटल सत्य है, अत: भगवन्! क्षमा सनत्कुमारने कहा - ब्रह्मन्! तुम्हारे पीछे-करो। आओ और राजाके घरको पवित्र करो। पीछे राजाकी लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आयी अङ्गिराने कहा — जो ज्ञानवान् ब्राह्मण होकर है। सत्त्व, यश, सुशीलता, महान् ऐश्वर्य, पितर, किसी ब्राह्मणका अपमान करता है, वह भारतवर्षमें अग्नि और देवता भी राजाको श्रीहीन करके सात जन्मोंतक सवारी ढोनेवाला बैल होता है। मरीचि बोले-जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें उनके घरसे बाहर चले आये हैं। द्विजश्रेष्ठ! अब तुम संतुष्ट हो जाओ; क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही देवता, ब्राह्मण तथा गुरुका अपमान करता है, वह संतृष्ट होनेवाला कहा गया है। मुने! ब्राह्मणोंका भगवान् विष्णुकी भक्तिसे वञ्चित हो जाता है। कश्यपने कहा — जो वैष्णव ब्राह्मणको देखकर हृदय नवनीतके समान कोमल होता है। वह उसका अपमान करता है, वह विष्णुमन्त्रकी तपस्यासे परिमार्जित होनेके कारण अत्यन्त निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर! अब क्षमा दीक्षासे वञ्चित हो विष्णुपूजासे भी विरत हो करो। आओ और राजभवनको पवित्र करो। जाता है। प्रचेता बोले—जो अतिथि ब्राह्मणको आया जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश देख उसके लिये अभ्युत्थान नहीं करता—उठकर होकर लौट जाते हैं; क्योंकि वहाँ अतिथिका खड़ा नहीं हो जाता, वह भारतभूमिमें माता-सत्कार नहीं हुआ। इसलिये विप्रवर! क्षमा करो, पिताकी भक्तिसे रहित होता है। उस मूढ़को आओ और राजभवनको शुद्ध करो। सात जन्मोंतक हाथीकी योनिमें जन्म लेना पुलस्त्यजी बोले-जो घरपर आये हुए पड़ता है। अत: द्विजश्रेष्ठ! शीघ्र चलो। राजाको अतिथिको टेढी आँखोंसे देखते हैं, उन्हें अतिथि आशीर्वाद दो। दुर्वासाने कहा — जो गुरु, ब्राह्मण अथवा अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अत: तुम राजाके दोषको क्षमा कर दो। देवताकी प्रतिमाको देखकर शीघ्र ही उसके वत्स! तुम्हारी जहाँ मौज हो, जाओ। राजा अपने सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वीपर सूअर होता है। अत: ब्रह्मन्! हमारे सब अपराधोंको क्षमा कर्मदोषसे ही उठकर खडे नहीं हुए थे। उनके उस दोषको तुम क्षमा कर दो। करो और चलकर अतिथि-सत्कार ग्रहण करो। पुलहने कहा - जो क्षत्रिय, राजलक्ष्मीके राजाने पूछा—आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं। आपने किसी-न-किसी बहानेसे धर्मका मदसे अथवा जो ब्राह्मण विद्याके मदसे किसी ब्राह्मणका अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन उपदेश किया है। अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३७६ चौगुना पाप लगता है। वेदमें अवश्य ही मुझ मूर्खको समझाइये। विद्वद्वरो! आपलोग पहले मुझे यह बतावें कि स्त्रीहत्या, गोहत्या, कृतघ्नता, कृतघ्नोंकी शुद्धिके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं कहा गुरुपत्नीगमन तथा ब्रह्महत्या करनेवालोंको गया है। कौन-सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे राजाने पूछा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे! होता है? आप मुझे कृतघ्नोंका लक्षण बताइये। कृतघ्नोंके कितने भेद हैं और उनमेंसे किन्हें किस दोषकी वसिष्ठजी बोले—राजन्! यदि स्वेच्छापूर्वक गो-वधका पाप किया गया हो तो उसके प्राप्ति होती है? प्रायश्चित्तके लिये मनुष्य एक वर्षतक तीर्थोंमें ऋष्यशृङ्गने उत्तर दिया — सामवेदमें सोलह भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौकी रोटी प्रकारके कृतघ्नोंका निरूपण किया गया है। वे अथवा जौकी लप्सी खाये और हाथसे ही जल सब-के-सब प्रत्येक दोषसे प्रत्येक फलके भागी पीये। वर्ष पुरा होनेपर ब्राह्मणोंको दक्षिणासहित होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, सौ अच्छी और दुधारू गौओंका दान करे। प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी-परिपालन, गुरुकृत्य, देवकृत्य, प्रायश्चित्तसे पाप क्षीण हो जानेपर भी मनुष्य कामकृत्य, द्विजपूजन, नित्य-कृत्य, विश्वास, परधर्म अपने सम्पूर्ण पापसे मुक्त नहीं होता। जो पाप और परप्रदान-इनमें स्थित हुए मनुष्योंका जो शेष रह जाता है, उसीके फलसे वह दु:खी एवं वध करता है, वह पापिष्ठ कृतघ्न कहा गया है। इनके लिये जो लोक हैं, वे उस जन्मसे भिन्न चाण्डाल होता है। यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो योनियोंमें उपलब्ध होते हैं। राजेन्द्र! वे पापी अर्थात् साक्षात् गोवध आदि न होकर उसके समान बताया गया कोई पापकर्म बन गया हो तो कृतघ्न जिन-जिन नरकोंमें जाते हैं, वे-वे नरक उसमें साक्षात् की हुई हत्यासे आधा फल भोगना निश्चय ही यमलोकमें विद्यमान हैं। सुयज्ञने पूछा-प्रभो! किस प्रकारके कृतघ्र पड़ता है। अनुकल्परूप प्रायश्चित्तसे उस हत्याका पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे कौन-सा कर्म करके किन-किन भयंकर नरकोंमें पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। जाते हैं ? इसे एक-एक करके मैं सुनना चाहता शुक्रने कहा — स्त्रीकी हत्या करनेपर निश्चय हूँ। आप बतानेकी कृपा करें। ही गोहत्यासे दूना पाप लगता है। स्त्रीहत्यारा कात्यायनने कहा - जो शपथ खाकर भी हजारों वर्षींतक कालसूत्र नामक नरकमें निवास अपने सत्यको मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता है। तदनन्तर वह महापापी मानव सात करता, वह कृतघ्न अवश्य ही चार युगोंतक जन्मोंतक सूअर और सात जन्मोंतक सर्प होता कालसूत्र नरकमें निवास करता है। फिर सात-है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। सात जन्मोंतक कौआ और उल्लू होकर पुनः बृहस्पति बोले—स्त्रीहत्यासे दुना पाप लगता सात जन्मोंतक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात् सर्वश्री है ब्रह्महत्यामें। ब्रह्महत्यारा एक लाख वर्षोंतक निश्चय ही महाभयंकर कुम्भीपाक नरकमें निवास सनन्दन, सनातन, पराशर, जरत्कारु, भरद्वाज करता है। तदनन्तर उस महापापीको सौ वर्षींतक और विभाण्डकने विभिन्न कृतघ्नोंके भेद तथा विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है, इसके बाद सात उनको प्राप्त होनेवाली दुर्गतिका वर्णन किया। जन्मोंतक सर्प होकर वह उस पापसे शुद्ध होता है। तदनन्तर श्रीमार्कण्डेयजी बोले। गौतमने कहा — राजेन्द्र! कृतघ्नको ब्रह्महत्यासे मार्कण्डेयने कहा — नरेश्वर! शूद्रजातीय स्त्रीके

देवलने कहा — जो भारतवर्षमें ब्राह्मण, गुरु

जैगीषव्य बोले — जो पिता, माता तथा

गुरुके प्रति भक्तिसे हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उलटे वाणीद्वारा उनकी ताड़ना करता है,

उसे 'कृतघ्न' कहा गया है। जो कुलटा नारी

है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है।

स्थितिकालतक कृमिदंष्ट्र नामक नरकमें निवास करना पडता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीडोंके काटनेसे व्याकुल रहता है। यमराजके दूत उससे प्रतिदिन तपायी हुई लोहेकी प्रतिमाका आलिङ्गन करवाते हैं। तदनन्तर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्रीकी योनिका कीड़ा होता है। इस अवस्थामें शेष कृतघ्नोंके कर्मफलोंका विभिन्न मुनियोंद्वारा प्रतिपादन पार्वतीने पूछा—प्रभो! अन्य कृतघ्नोंको जिस-जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसके विषयमें उन वेद-वेदाङ्गके पारंगत विद्वानोंने क्या कहा? श्रीमहेश्वर बोले-प्रिये! राजेन्द्र स्यज्ञके प्रश्न करनेपर उन सब मुनियोंमें महान् ऋषि

नारायणने प्रवचन देना आरम्भ किया।

साथ समागम करनेपर ब्राह्मणको जो दोष प्राप्त

होता है, उसका वर्णन वेदोंमें किया गया है। उसे

बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण

शूद्रजातीय स्त्रीके साथ सम्बन्ध स्थापित करता

है, वह कृतघ्नोंमें प्रधान है। उसे चौदह इन्द्रोंके

नारायणने कहा — भूपाल! जो अपनी या वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। तदनन्तर सात जन्मोंतक सर्प और पाँच जन्मोंतक कौआ होनेके बाद वह शूद्र होता है।

दूसरोंकी दी हुई ब्राह्मणवृत्तिका अपहरण करता है, उसे कृतघ्न समझना चाहिये। उसे जो फल मिलता है, उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है, उन ब्राह्मणोंके आँसुओंसे धरतीके जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने सहस्र वर्षोंतक वह अथवा देवताके धनका अपहरण करता है, उसे महान् पापी एवं कृतघ्न समझना चाहिये। वह बहुत लंबे समयतक 'अवटोद' नामक नरकमें निवास करता है। तदनन्तर शराबी और शूद्र होता

'शूलप्रोत' नामक नरकमें रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खानेको मिलते हैं और औटाया हुआ मूत्र पीनेको। तपे हुए अंगारोंकी शय्यापर उसे सोना पड़ता है। उठनेकी चेष्टा करनेपर यमराजके दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरकयातनाके अन्तमें वह महापापी जीव भारतवर्षमें विष्ठाका कीड़ा होता है। उस योनिमें उसे देवताके वर्षसे साठ हजार वर्षींतक रहना पड़ता है। तत्पश्चात् वह

मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी

| २७८ संक्षिप्त ब्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>।</b> वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रतिदिन वाणीद्वारा अपने स्वामीको ताने मारती या फटकारती है, वह 'कृतघ्नी' कही गयी है। भारतवर्षमें वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों 'विह्निकुण्ड' नामक महाघोर नरकमें पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समयतक वे अग्निमें ही वास करते हैं। तत्पश्चात् सात जन्मोंतक जलौका (जोंक) होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकिने कहा—राजन्! जैसे सभी तरुओंमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | है। राजेन्द्र! अब ब्रह्माजीके बताये अनुसार दोषका<br>निरूपण करूँगा। जो महापापी मानव इन सबके<br>साथ मैथुन करता है वह जीते-जी ही मृतक-<br>तुल्य होता है, चाण्डाल एवं अस्पृश्य समझा<br>जाता है। उसे सूर्यमण्डलके दर्शनका भी अधिकार<br>नहीं होता। वह शालग्रामका, उनके चरणामृतका,<br>तुलसीदलमिश्रित जलका, सम्पूर्ण तीर्थजलका<br>तथा ब्राह्मणोंके चरणोदकका स्पर्श भी नहीं कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्वका त्याग नहीं है, उसी तरह सम्पूर्ण पापोंमें कृतघ्रता है। जो काम, क्रोध तथा भयके कारण झूठी गवाही देता है तथा सभामें पक्षपातपूर्वक बात करता है, वह कृतघ्र माना गया है। राजन्! जो पुण्यमात्रका हनन करता है, वह भी कृतघ्र ही है। सर्वत्र सबके पुण्यकी हानिमें कृतघ्रता निहित है। नरेश्वर! जो भारतवर्षमें झूठी गवाही देता या पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समयतक सर्पकुण्डमें निवास करता है। सदा उसके शरीरमें साँप लिपटे रहते हैं; वह डरा रहता है और साँप उसे खाये जाते हैं। यमदूतोंकी मार पड़नेपर वह साँपोंका मल-मूत्र खानेको विवश होता है। तदनन्तर भारतमें सात-सात जन्मोंतक वह अपनी सात पीढ़ीके पूर्वजोंसहित गिरगिट और मेढक होता है। इसके बाद विशाल वनमें सेमलका वृक्ष होता है। तत्पश्चात् गूँगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि-लाभ करता है। | सकता। वह पातकी मनुष्य विष्ठाके तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मणको नमस्कार करनेका भी अधिकार नहीं रह जाता है। उसका जल मूत्रसे भी अधिक अपवित्र होता है। भारतमें पृथ्वी उसके भारसे दब जाती है। वह उसके बोझको ढोनेमें असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचनेवाले पापीकी भाँति गुरुपत्नीगामीके पापसे भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे, सोनेसे, एक स्थानमें रहने और साथ-साथ भोजन करनेसे मनुष्योंको पाप लगता है। वह कुम्भीपाकमें निवास करता है। वहाँ उसे दिन-रात अविरामगितसे चक्रकी भाँति घूमना पड़ता है। वह आगकी लपटोंसे जलता और यमदूतोंद्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी प्रतिदिन नरक-यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतनेपर जब पुनः सृष्टिका आरम्भ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक-यातनाके पश्चात् हजारों वर्षोंतक उसे विष्ठाका |
| आस्तीक बोले—गुरुपत्नीगमन करनेपर मानव<br>मातृगामी समझा जाता है। मातृगमन करनेपर<br>मनुष्योंके लिये प्रायश्चित्त नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ!<br>भारतवर्षमें मातृगामी पुरुषोंको जो दोष प्राप्त होता<br>है, वह शूद्रोंको ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर<br>लगता है। यदि ब्राह्मणी शूद्रके साथ मैथुन करे<br>तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या,<br>पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनीके<br>साथ समागम करनेपर भी वैसा ही दोष लगता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कीड़ा होना पड़ता है। तदनन्तर वह पत्नीहीन<br>नपुंसक चाण्डाल होता है। तत्पश्चात् उसे सात<br>जन्मोंतक गलित कोढ़से युक्त शूद्र एवं नपुंसक होना<br>पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अन्धा एवं नपुंसक<br>ब्राह्मण होता है। इस प्रकार सात जन्म धारण<br>करनेके पश्चात् उस महापापीकी शुद्धि होती है।<br>मुनि बोले—इस प्रकार हमने शास्त्रके<br>अनुसार सब बातें बतायों। राजन्! तुम इन<br>विप्रवरको प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(अध्याय ५२)

देवताका पूजन करके इनका आशीर्वाद लो।

महाराज! इसके बाद शीघ्र ही वनको जाओ और राजा तथा बन्धुवर्गके लोग तुरंत अपने-अपने तपस्या करो। ब्राह्मणके शापसे छुटकारा मिलने- स्थानको चले गये।

## सुतपाके द्वारा सुयज्ञको शिवप्रदत्त परम दुर्लभ महाज्ञानका उपदेश

श्रीपार्वतीजीने पूछा—प्रभो! मुनिसमूहोंके चले जानेपर मनुष्योंके कर्मफलका वर्णन सुननेके

अनन्तर ब्रह्मशापसे विह्नल हुए नृपश्रेष्ठ सुयज्ञने क्या किया? अतिथि ब्राह्मणने भी क्या किया?

वे लौटकर राजाके घरमें गये या नहीं, यह बतानेकी कृपा करें।

महेश्वरने कहा—प्रिये! मुनिसमूहोंके चले

जानेपर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वसिष्ठजीकी आज्ञासे भूतलपर ब्राह्मणके दोनों

चरणोंमें दण्डकी भाँति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विजने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपामूर्ति ब्राह्मणको क्रोध छोड़कर मुस्कराते



आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजाकी बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हँसने लगे।

उन्होंने मेरे दिये हुए सर्वदुर्लभ परम तत्त्वका उन्हें उपदेश दिया।

अतिथि बोले — ब्रह्माजीके पुत्र मरीचि हैं। उनके पुत्र स्वयं कश्यपजी हैं। कश्यपके प्राय:

पार्वति! ऐसा कहकर सब मुनि, देवता,

सभी पुत्र मनोवाञ्छित देवभावको प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्र दिव्य वर्षींतक पुष्करमें परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण-पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवाधिदेव परमात्मा

श्रीहरिकी समाराधना की। तब भगवान् नारायणसे

उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण-पुत्र वरके रूपमें प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्याके धनी तेजस्वी विश्वरूपके नामसे प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पतिजी देवराजके प्रति कृपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गये, तब इन्द्रने विश्वरूपको ही अपना पुरोहित

वे देवताओं के यज्ञमें दैत्यों के लिये भी घीकी आहुति देने लगे। जब इन्द्रको इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपनी माताकी आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूपके मस्तक काट दिये। नरेश्वर!

विश्वरूपके पुत्र विरूप हुए, जो मेरे पिता हैं।

बनाया था। विश्वरूपके मातामह दैत्य थे। अत:

मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और में वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेवजी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मन्त्र दिये हैं। प्रकृतिसे परवर्ती सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण

मेरे इष्टदेव हैं। मैं उन्हींके चरण-कमलोंका चिन्तन करता हूँ। मेरे मनमें सम्पत्तिके लिये कोई

| २८० संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इच्छा नहीं है। राधावल्लभ श्रीकृष्ण मुझे सालोक्य, सार्षिट, सारूप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं; परंतु में उनकी कल्याणमयी सेवाके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मत्व और अमरत्वको भी में जलमें दिखायी देनेवाले प्रतिबम्बकी भाँति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर! भिक्तके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या भ्रममात्र है, नश्वर है। इन्द्र, मनु अथवा सूर्यका पद भी जलमें खींची गयी रेखाके समान मिथ्या है। में उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजाके पदको कौन गिनता है। सुयज्ञ! तुम्हारे यज्ञमें मुनियोंका आगमन सुनकर मेरे मनमें भी यहाँ आनेकी लालसा हुई। में तुम्हें विष्णुभिक्तकी प्राप्ति करानेके लिये यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुमपर केवल अनुग्रह किया। तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागरमें गिर गये थे। मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। भगवान्के भक्त भी तीर्थ हैं, मिट्टी और पत्थरकी प्रतिमारूप देवता ही देवता नहीं हैं, भगवद्भक्त भी देवता हैं। जलमय तीर्थ और मिट्टी-पत्थरके देवता मनुष्यको दीर्घकालमें पवित्र करते हैं; परंतु श्रीकृष्णभक्त दर्शन देनेके साथ ही पवित्र कर देते हैं।*  राजन्! निकलो इस घरसे। दे दो राज्य अपने पुत्रको। वत्स! अपनी साध्वी पत्नीकी रक्षाका भार बेटेको सोंपकर शीग्र ही वनको चलो। भूमिपाल! ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधावल्लभ श्रीकृष्णका भजन करो। वे ध्यानसे सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके लिये भी उनकी समाराधना कठन है। वे उत्पत्ति-विनाशशील प्राकृत पदार्थों और प्रकृतिसे भी परे हैं। जिनकी ही मायासे ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्रदेव।  * न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः॥ | संहार करते हैं। दिशाओंके स्वामी दिक्पाल जिनकी मायासे ही भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञासे वायु चलती है, दिनेश सूर्य तपते हैं तथा निशापित चन्द्रमा सदा खेतीको सुस्निग्धता प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण विश्वोमें सबकी मृत्यु कालके द्वारा ही होती है। काल आनेपर ही इन्द्र वर्षा करते और अग्निदेव जलाते हैं। सम्पूर्ण विश्वके शासक तथा प्रजाको संयममें रखनेवाले यम कालसे ही भयभीत-से होकर अपने कार्यमें लगे रहते हैं। काल ही समय आनेपर संहार करता है और वही यथासमय सृष्टि तथा पालन करता है। कालसे प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश (स्थान)-की सीमामें रहता है, पृथ्वी अपने स्थानपर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थानपर रहते हैं और पाताल अपने स्थानपर। राजेन्द्र! सात स्वर्गलोक, सात द्वीपोंसहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रोंसहित सात पाताल—इन समस्त लोकोंसहित जो ब्रह्माण्ड है, वह अण्डेके आकारमें जलपर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गन्धर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन्! पातालसे लेकर ब्रह्मलोकतक जो अण्ड है, यही ब्रह्माजीका कृत्रिम ब्रह्माण्ड है। यह जलमें शयन करनेवाले क्षुद्र विराट् विष्णुके नाभिकमलपर उसी तरह है जैसे कमलकी कर्णिकामें बीज रहा करता है।  इस प्रकार सुविस्तृत जलशच्यापर शयन करनेवाले वे प्राकृत महायोगी क्षुद्र विराट् विष्णुके भी प्रकृतिसे परवर्ती ईश्वर, सर्वात्मा, कालेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करते हैं; उनका आधार है महाविष्णुका विस्तृत रोमकूप। महाविष्णुके अनन्त रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। अण्डाकार ब्रह्माण्ड स्थत हैं। महाविष्णुके शरीरमें असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। अण्डाकार ब्रह्माण्डोंकी |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (प्रकृतिखण्ड ५३। २५-२६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिवने यह ज्ञान मुझे

दिया था। इसे तो तुमने सुन लिया। अब और

(अध्याय ५३)

इच्छासे प्रकृतिके गर्भसे अण्डरूपमें प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी कालके

उत्पत्तिके स्थानभूत वे महाविष्णु भी सदा श्रीकृष्णकी

स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णका सदा चिन्तन किया करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंमें स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि तथा महान्

प्रकृतिखण्ड

विराट् और क्षुद्र विराट् इन सबकी बीजरूपा जो

चौदह मनुओंका परिचय, ब्रह्मासे लेकर प्रकृतितकके श्रीकृष्णमें लय होनेका वर्णन, शिवका मृत्युञ्जयत्व, मूलप्रकृतिसे महाविष्णुका प्रादुर्भाव, सुयज्ञको विप्रचरणोदकका महत्त्व तथा राधाका मन्त्र बताकर सुतपाका जाना,

दर्शन एवं कृपाप्रसाद प्राप्त करना

राजाने पूछा—मुनीश्वर! सभी कालसे भयभीत

रहते हैं तो उनका आधार कहाँ है? कालकी माया कितनी है? क्षुद्र विराट्की आयु कितने कालको है ? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इन्द्र, चन्द्रमा,

सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनोंकी परमायु क्या है? वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे! उनकी वेदोक्त आयुका भलीभाँति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिये।

महाभाग! समस्त विश्वोंके ऊर्ध्वभागमें कौन-सा लोक है ? यह बताइये और मेरे संदेहका निवारण कीजिये।

म्नि बोले—राजन्! सम्पूर्ण विश्वोंके ऊर्ध्वभागमें गोलोक विद्यमान है, जो आकाशके समान विस्तृत है। वह श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रकट हो सदा

नित्य-अण्डके रूपमें प्रकाशित होता है। भूपाल! आदिसर्गमें सृष्टिके लिये उन्मुख हो अपनी

कलास्वरूपा प्रकृतिके साथ संयुक्त श्रीकृष्ण जब

क्रीडापरायण होकर लीलासे ही थकानका अनुभव

गोलोक एवं श्रीकृष्णकी उत्कृष्टता, कालमान एवं विभिन्न प्रलयोंका निरूपण,

क्या सुनना चाहते हो?

पुष्करमें राजाकी दुष्कर तपस्या तथा राधामन्त्रके जपसे सुयज्ञका श्रीराधाकी कृपासे गोलोकमें जाना और श्रीकृष्णका

> करते हैं, उस समय उनके मुखमण्डलसे निर्गत पसीनेकी बूँदोंसे जो जलराशि प्रकट होती है,

> प्रकृतिके गर्भसे संयुक्त एवं अण्डाकारमें उत्पन्न जो विश्वके आधारभूत महाविष्णु (या महाविराट्) हैं, उनका आधार वहाँ उपर्युक्त विस्तृत गोलोकधाम ही है। अत्यन्त विस्तृत जलाधार (अथवा

> उसीके द्वारा गोलोकधाम जलसे परिपूर्ण रहता है।

हैं, वे श्रीराधावल्लभ श्रीकृष्णका सोलहवाँ अंश कहे गये हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति दुर्वादलके समान श्याम है। उनके मुखपर मन्द मुसकान खेलती रहती है। उनके चार भुजाएँ हैं। वे

जलशय्या)-पर शयन करनेवाले जो महाविराट्

वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान् महाविष्णु पीताम्बरसे सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाशमें श्रीविष्णुका नित्य वैकुण्ठधाम है, जो आत्माकाशके

समान नित्य तथा चन्द्रमण्डलके तुल्य विस्तृत

है। ईश्वरकी इच्छासे उसका आविर्भाव हुआ है।

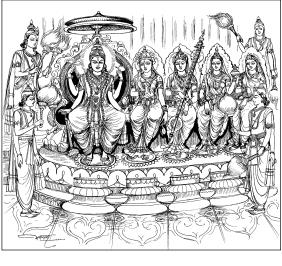

समान अत्यन्त विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित है। वहाँ वनमालाधारी श्रीमान् चतुर्भुज नारायणदेव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा

तुलसीके पति हैं; सुनन्द, नन्द तथा कुमुद आदि

वह अलक्ष्य तथा आश्रयरहित है। आकाशके

पार्षदोंसे घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तोंपर अनुग्रह

करनेके लिये ही दिव्य विग्रह (अथवा कृपामय शरीर) धारण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण दो रूपोंमें प्रकट हैं—द्विभुज एवं चतुर्भुज। चतुर्भुजरूपसे वे वैकुण्टमें वास करते हैं और द्विभुजरूपसे गोलोकधाममें। वैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन

ऊपर गोलाकार 'गोलोक'धाम विद्यमान है, जो समस्त लोकोंसे श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित विशाल भवन उस धामकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेन्द्रसारके बने हुए विचित्र

खम्भों और सीढ़ियोंसे वे भवन अलंकृत हैं। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणोंसे जटित किवाडों तथा कलशोंसे उज्ज्वल एवं नाना प्रकारके चित्रोंसे विचित्र शोभा पानेवाले शिविर उस धामकी

श्रीवृद्धि करते हैं। उसका विस्तार

लंबाई-चौड़ाई तथा शतशृङ्ग पर्वतकी आधी ऊँचाईवाले वृन्दावनसे वह धाम सुशोभित है। वृन्दावनकी अपेक्षा आधी लंबाई-चौडाईमें निर्मित रासमण्डल गोलोकधामका अलंकार है। उपर्युक्त नदी, पर्वत और वन आदिके मध्यभागमें मुख्य

धामका परकोटा है। विरजा नदीकी आधी

गोलोकधाम है। जैसे कमलमें कर्णिका होती है, उसी प्रकार उक्त नदी, शैल आदिके बीचमें वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रासमण्डलमें गौओं, गोपों और गोपियोंसे घिरे गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण रासेश्वरी श्रीराधाके साथ

वे हाथोंमें मुरली लिये बाल-गोपालका रूप धारण किये रहते हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। गलेमें रत्नोंका हार शोभा देता है। वे रत्नमय

सिंहासनपर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्नमय

छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा

निरन्तर निवास करते हैं। उनके दो भुजाएँ हैं,

ग्वालबाल श्वेत चवँर लिये सदा उनकी सेवामें तत्पर रहते हैं। वस्त्राभूषणोंसे विभूषित सुन्दर वेषवाली गोपियाँ माला और चन्दनके द्वारा उनका शृङ्गार करती हैं। वे मन्द-मन्द मुस्कराते रहते हैं और वे गोपियाँ कटाक्षपूर्ण चितवनसे

सुना था और आगमोंमें जैसा वर्णन मिलता है, तदनुसार लोकविस्तारकी यथाशक्ति चर्चा की है। अब कालका मान सुनो। छ: पल सोनेका बना

इस प्रकार जैसा मैंने भगवान् शंकरके मुखसे

हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई चार अंगुलकी करोड़ योजन है तथा लंबाई उससे सौगुनी है। हो। उसमें एक-एक माशे सोनेके बने हुए चार-

उनकी ओर निहारती रहती हैं।

जायँ। फिर उस पात्रको जलके ऊपर रख दिया जाय। उन छिद्रोंसे पानी आकर जितनी देरमें वह पात्र भर दे, उतने समयको एक दण्ड कहते हैं।

चार अंगुल लंबे चार कीलोंसे छेद कर दिये

दो दण्डका एक मुहुर्त और चार मुहुर्तींका एक प्रहर होता है। आठ प्रहरोंसे एक दिन-रातकी पूर्ति होती है। पंद्रह दिन-रातको एक पक्ष कहते

हैं। दो पक्षोंका एक मास और बारह मासका एक वर्ष होता है। मनुष्योंके एक मासमें जितना समय व्यतीत होता है, वह पितरोंका एक दिन-

रात है। कृष्णपक्षमें उनका दिन कहा गया है और शुक्लपक्षमें रात्रि। मनुष्योंके एक वर्षमें देवताओंके

अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदिकी आयुका परिमाण सुनो। सत्ययुग,

त्रेता, द्वापर और कलियुग—इन चारोंको एक चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल-संख्या बारह

हजार दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो, सत्ययुग आदिका कालमान क्रमशः चार, तीन,

दो और एक दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और संध्यांशकाल दो हजार दिव्य वर्षींके बताये गये हैं \*। मनुष्योंके मानसे चारों युगोंका परिमाण तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष है। इनमें दिव्य वस्त्र, एक लाख श्रेष्ठ मणि, सब प्रकारकी

गणनाके विद्वानोंने सत्ययुगका मान मनुष्योंके

एक दिन-रातकी पूर्ति होती है। उत्तरायणमें उनका दिन होता है और दक्षिणायनमें रात्रि। नरेश्वर! मनुष्य आदिकी अवस्था युग एवं कर्मके

मानव-वर्ष है। जैसे सात वार, सोलह तिथियाँ, दिन-रात,

दो पक्ष, बारह मास और वर्ष चक्रवत् घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगोंका चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेन्द्र! जैसे युग परिवर्तित होते

हैं, उसी प्रकार मन्वन्तर भी। इकहत्तर दिव्य युगोंका एक मन्वन्तर होता है। इसी क्रमसे चौदह मन् भ्रमण करते रहते हैं।

नरेश्वर! मैंने भगवान् शंकरके मुखसे धर्मात्मा मनुओंका जो आख्यान सुना है, वह बता रहा हूँ। तुम मुझसे सुनो। आदिमनु ब्रह्माजीके पुत्र हैं।

इसलिये उन्हें स्वायम्भुव मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शतरूपा हैं। स्वायम्भ्व मन् धर्मात्माओंमें वरिष्ठ और मनुओंमें गरिष्ठ हैं। वे

तुम्हारे प्रपितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान् शंकरका शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णुव्रतका

तरह त्रेताका कालमान बारह लाख छियानबे

हजार मानव-वर्ष है। द्वापरका आठ लाख चौंसठ

हजार तथा कलियुगका चार लाख बत्तीस हजार

पालन करनेवाले जीवन्मुक्त एवं महाज्ञानी थे। उन्होंने भगवान् शंकरकी आज्ञासे भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये प्रतिदिन एक लाख बहुमूल्य रत्न, दस करोड स्वर्णमुद्रा, सोनेके सींगसे सुशोभित एवं सुपूजित एक लाख दिव्य धेनु, अग्निशुद्ध

\* इस विषयका स्पष्टीकरण यों समझना चाहिये। सत्ययुग चार हजार दिव्य वर्षींका होता है। युगके आरम्भमें चार सौ दिव्य वर्षोंकी संध्या होती है और युगके अन्तमें चार सौ दिव्य वर्षोंका संध्यांशकाल होता है। इस प्रकार सत्ययुगका कालमान चार हजार आठ सौ दिव्य वर्ष है। त्रेताका संध्यामान तीन सौ दिव्य वर्ष, युगमान तीन

सहस्र दिव्य वर्ष और संध्यांशमान तीन सौ दिव्य वर्ष। इस तरह त्रेताका सम्पूर्ण कालमान तीन हजार छ: सौ दिव्य वर्ष है। द्वापरका संध्यामान दो सौ दिव्य वर्ष, युगमान दो हजार दिव्य वर्ष और संध्यांशमान दो सौ दिव्य

वर्ष है। ये सब मिलाकर दो हजार चार सौ दिव्य वर्ष होते हैं। इसी तरह कलियुगका संध्यामान एक सौ दिव्य वर्ष, युगमान एक सहस्र दिव्य वर्ष और संध्यांशमान एक सौ दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलियुगका पूरा मान

बारह सौ दिव्य वर्ष है। इन चार युगोंका सिम्मिलित कालमान बारह हजार दिव्य वर्ष है।

| २८४ संक्षिप्त ब्रह                                   | ावैवर्तपुराण<br>                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| खेतीसे हरी-भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गजराज,         | मनु हैं तथा धर्मात्मा देवसावर्णिको तेरहवाँ मनु     |
| सोनेके आभूषणोंसे विभूषित तीन लाख रत्न,               | कहा गया है। महाज्ञानी चन्द्रसावर्णि चौदहवें मनु    |
| सहस्रों स्वर्णजटित रथरत्न, एक लाख शिबिका,            | हैं। मनुओंकी जितनी आयु होती है, उतनी ही            |
| अन्नसे भरे हुए तीन करोड़ सुवर्णपात्र, जलसे भरे       | इन्द्रोंकी भी होती है।                             |
| हुए तीन कोटि सुवर्ण-कलश, कर्पूर आदिसे                | ब्रह्माका एक दिन चौदह इन्द्रोंसे अविच्छिन्न        |
| सुवासित ताम्बूल और विश्वकर्माद्वारा रचित तथा         | कहा जाता है। जितना बड़ा उनका दिन होता है,          |
| श्रेष्ठ रत्नोंके सारभागसे खचित एवं वह्निशुद्ध        | उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर!         |
| विचित्र वस्त्रसहित माल्यसमूहोंसे सुशोभित तीन         | उसे ब्राह्मी निशाके नामसे जानना चाहिये।            |
| करोड़ विचित्र स्वर्ण-पर्यङ्कका ब्राह्मणोंके लिये     | उसीको वेदोंमें 'कालरात्रि' कहा गया है। राजन्!      |
| दान किया था। भगवान् शंकरसे परम दुर्लभ                | ब्रह्माका एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है।         |
| ज्ञान, श्रीकृष्णका मन्त्र तथा श्रीहरिका दास्यभाव     | महातपस्वी मार्कण्डेय ऐसे ही कल्पोंसे सात           |
| प्राप्त करके वे गोलोकको चले गये। अपने पुत्रको        | कल्पतक जीवित रहते हैं। ब्रह्माका दिन बीतनेपर       |
| मुक्त हुआ देख प्रजापित ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए।     | ब्रह्मलोकसे नीचेके सारे लोक प्रलयाग्निसे जलकर      |
| उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान् शंकरकी स्तुति की        | भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा संकर्षण            |
| और आदिमनुके स्थानपर दूसरे मनुकी सृष्टि की।           | (शेषनाग)-के मुखसे प्रकट होती है। उस समय            |
| वे भी स्वयम्भूके पुत्र होनेके कारण स्वायम्भुव        | चन्द्रमा, सूर्य और ब्रह्माजीके पुत्रगण निश्चय ही   |
| मनु कहलाये। दूसरे मनुका नाम स्वारोचिष है।            | ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं। जब ब्रह्माकी रात बीत    |
| ये अग्निदेवके पुत्र हैं। राजा स्वारोचिष भी           | जाती है, तब वे पुन: सृष्टिका कार्य प्रारम्भ करते   |
| स्वायम्भुव मनुके समान ही महान् धर्मिष्ठ एवं          | हैं। ब्रह्माकी रात्रिमें जो लोकोंका संहार होता है, |
| दानी रहे हैं। दो अन्य मनु राजा प्रियव्रतके पुत्र     | उसे 'क्षुद्र प्रलय' कहते हैं। उसमें देवता, मनु     |
| तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। उनके नाम हैं—तापस    | और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार          |
| और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः             | जब ब्रह्माके तीस दिन-रात व्यतीत हो जाते हैं,       |
| तीसरे और चौथे मनुके पदपर प्रतिष्ठित हैं। वे          | तब उनका एक मास पूरा होता है। वैसे ही बारह          |
| दोनों भी भगवान् शंकरके शिष्य हैं तथा                 | महीनोंका उनका एक वर्ष होता है। इस प्रकार           |
| श्रीकृष्णकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओंमें  | ब्रह्माके पंद्रह वर्ष व्यतीत होनेपर एक प्रलय       |
| श्रेष्ठ रैवत पाँचवें मनु हैं। चाक्षुषको छठा मनु      | होता है, जिसे वेदोंमें 'दैनन्दिन प्रलय' कहा गया    |
| जानना चाहिये। वे भी विष्णुभक्तिमें तत्पर             | है। प्राचीन वेदज्ञोंने उसीको 'मोहरात्रि' की संज्ञा |
| रहनेवाले हैं। सूर्यपुत्र श्राद्धदेव जो विष्णुके भक्त | दी है। उसमें चन्द्रमा, सूर्य आदि; दिक्पाल,         |
| हैं, सातवें मनु कहे गये हैं (इन्हींको वैवस्वत मनु    | आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इन्द्र, मानव, ऋषि,        |
| कहते हैं)। सूर्यके दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णि        | मुनि, गन्धर्व तथा राक्षस आदि; मार्कण्डेय,          |
| आठवें मनु हैं। विष्णुव्रतपरायण दक्षसावर्णि नवें      | लोमश और पेचक आदि चिरजीवी; राजा इन्द्रद्युम्न,      |
| मनु हैं। ब्रह्मज्ञानविशारद ब्रह्मसावर्णि दसवें मनु   | अकूपार नामक कच्छप तथा नाडीजंघ नामक                 |
| हैं। ग्यारहवें मनुका नाम धर्मसावर्णि है। वे          | बक—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोकके       |
| धर्मिष्ठ, वरिष्ठ तथा सदा ही वैष्णवोंके व्रतका        | नीचेके सब लोक तथा नागोंके स्थान                    |
| पालन करनेवाले हैं। ज्ञानी रुद्रसावर्णि बारहवें       | भी विनाशको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समयमें         |

हो जाती है। संतपुरुष उसीको सनातनी विष्णुमाया,

सर्वशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्रीकृष्णकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते

हैं। जिसकी मायासे बड़े-बड़े देवता मोहित होते

हैं, उस देवीको वैष्णवजन महालक्ष्मी तथा 'परा

राधा' कहते हैं। श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट

हुई महालक्ष्मी नारायणकी प्रिया है। वही राधारूपसे

श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और उनकी

प्राणाधिका है। शश्वत् प्रेममयी शक्ति है। निर्गुण

हैं। वे अपने बहुत-से पार्षदगणोंका अपने-आपमें

संहार करके निर्गुण श्रीकृष्णमें लीन हो जाते हैं।

नरेश्वर! गोप, गोपियाँ और सवत्सा गौएँ सब-

नारायण और शिव दोनों शुद्ध-सत्त्वस्वरूपी

परमात्माकी निर्गुणा प्रियतमा है।

दैनन्दिन प्रलय व्यतीत होनेपर ब्रह्माजी पुनः लोकोंकी सृष्टि आरम्भ करते हैं। इस प्रकार सौ वर्षोंतक ब्रह्माकी आयु पूरी होती है। तदनन्तर

ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोकमें चले जाते हैं।

ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर एक कल्प पूरा हो

जाता है। उस समय जो 'महाप्रलय' आता है, उसीको पुरातन महर्षियोंने 'महारात्रि' कहा है। ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर ब्रह्माण्डसमूह

जलमें डूब जाता है। वेदमाता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब-के-सब तिरोहित हो जाते हैं।

मृत्युका भी विनाश हो जाता है। परंतु देवी प्रकृति और भगवान् शिवका नाश नहीं होता। विश्वके वैष्णवगण भगवान् नारायणमें लीन हो जाते हैं। संहारकारी कालाग्निरुद्र समस्त रुद्रगणोंके साथ मृत्युञ्जय महादेवमें लीन हो जाते हैं। उनके

साथ ही तमोगुणका भी लय हो जाता है। तदनन्तर प्रकृतिकी एक पलक गिरती है। साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णुकी भी पलक

गिरती है। नरेश्वर! निमेषके अन्तमें अर्थात् पलक उठनेपर श्रीकृष्णकी इच्छासे पुन: सृष्टिका आरम्भ होता है। श्रीकृष्ण निमेषसे रहित हैं। उनकी पलक नहीं गिरती है; क्योंकि वे प्रकृतिसे परे तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं। जो सगुण हैं, उन्हींके निमेष होता है। वह निमेष काल-

संख्यात्मक अवस्थासे सीमित होता है। जो

नित्य, निर्गुण, अनादि और अनन्त हैं, उनके निमेष कहाँ? जब प्रकृतिकी एक सहस्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब उसका एक दण्ड पूरा होता है। ऐसे साठ दण्डोंका उसका एक दिन कहा गया है। तीस दिनोंका एक मास और बारह

की-सब प्रकृतिस्वरूपा श्रीराधामें लीन हो जाती हैं और वे प्रकृतिदेवी परमेश्वर श्रीकृष्णमें। जो क्षुद्र विष्णु हैं, वे सब महाविष्णुमें लीन होते हैं। महाविष्णु प्रकृतिमें और वह श्रीकृष्णकी मूल-प्रकृति परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होती है। माया

तथा ईश्वरकी इच्छासे प्रकृतिने योगनिद्रा बनकर

श्रीकृष्णके नेत्रकमलोंमें निवास किया। जितने समयमें प्रकृतिका एक दिन होता है, उतने समयतक वृन्दावनमें परमात्मा श्रीकृष्णको नींद लगी रहती है। वहाँ बहुमुल्य रत्नोंका पर्यङ्क बिछा होता है, जो अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्रोंसे आच्छादित होता है। गन्ध, चन्दन और फूलोंकी वायुसे वह पर्यङ्क सुवासित रहता है। उसीपर श्यामसुन्दर

शयन करते हैं। उनके पुन: जागनेपर सारी सृष्टिका कार्य आरम्भ होता है। उन निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णका वन्दन, स्मरण, ध्यान, पूजन

और गुण-कीर्तन महापातकोंका नाश करनेवाला है। महाराज! मैंने मृत्युञ्जय महादेवके मुखसे जैसा सुना था और आगमोंमें जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार यह सब कुछ बता दिया। अब

महीनोंका वर्ष होता है। ऐसे एक सौ वर्ष बीत जानेपर प्रकृतिका श्रीकृष्णमें लय होता है। श्रीकृष्णमें उसके लय होनेपर जो प्रलय होता है, उसे 'प्राकृत प्रलय' कहा गया है। महाविष्णुकी जननी वह एकमात्र मुलप्रकृति ईश्वरी सबका

| २८६ संक्षिप्त ब्रह्म                               | विवर्तपुराण                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| तुम और क्या सुनना चाहते हो?                        | पतन हो जाता है। आदिसर्गमें जगद्गुरु श्रीकृष्णने     |
| सुयज्ञने पूछा—ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होनेपर         | प्रकृतिके भीतर वीर्यका आधान किया था। पवित्र         |
| समस्त लोकोंके संहारकारी कालाग्निरुद्र, तमोगुण      | वृन्दावनके भीतर रासमें उनके वामांशसे प्रकट          |
| तथा सत्त्वगुण यदि मृत्युञ्जय शिवमें विलीन होते     | हुई रासेश्वरी राधा ही परा प्रकृति हैं। उन्होंने ही  |
| हैं तथा यदि उस प्राकृत लयकी बेलामें शिव            | गर्भ धारण किया। तदनन्तर समय आनेपर राधाने            |
| निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णमें लीन होते हैं तो      | गोलोकके रासमण्डलमें एक अण्डको जन्म दिया।            |
| आपके गुरु भगवान् शिवका नाम श्रुतिमें मृत्युञ्जय    | अपनी संततिको अण्डाकार देख उनके हृदयमें              |
| क्यों रखा गया? तथा जिनके रोमकूपोंमें असंख्य        | बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित हो उठीं तथा उन्होंने       |
| ब्रह्माण्ड निवास करते हैं, उन महाविष्णुकी          | उस अण्डेको वहाँसे नीचे विश्वगोलकमें फेंक            |
| जननी यह मूलप्रकृति कैसे हुई?                       | दिया। उसी अण्डसे सबके आधारभूत महाविराट्             |
| <b>सुतपा बोले</b> —नरेश्वर! ब्रह्माजीकी आयु        | (महाविष्णु)-को उत्पत्ति हुई।                        |
| पूर्ण होनेपर ब्रह्मा आदि समस्त लोकोंका संहार       | <b>सुयज्ञने कहा</b> —प्रभो! आज मेरा जन्म            |
| करनेवाली मृत्युकन्या जलिबम्बकी भाँति नष्ट हो       | सफल हो गया। जीवन सार्थक हो गया। मेरे                |
| जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्युकन्याओं और             | लिये आपका शाप भक्तिका कारण होनेसे वरदान             |
| करोड़ों ब्रह्माओंका लय हो जानेपर यथासमय            | बन गया। समस्त मङ्गलोंका भी मङ्गल करनेवाली           |
| भगवान् शिव सत्त्वरूपधारी निर्गुण श्रीकृष्णमें      | हरि-भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर! वेदोंमें जो       |
| लीन होते हैं। मेरे गुरु भगवान् शिवने मृत्युकन्यापर | पाँच प्रकारकी भक्ति बतायी गयी है, वह भी             |
| सदा ही विजय पायी है। परंतु मृत्युने कभी            | इसके समान नहीं है। महामुने! परमात्मा श्रीकृष्णमें   |
| शिवको पराजित नहीं किया है। यह बात प्रत्येक         | जिस प्रकार भी मेरी भक्ति सम्भव हो सके, वह           |
| कल्पमें श्रुतियोंद्वारा सुनी गयी है। अत: भगवान्    | उपाय कीजिये; क्योंकि वह सभीके लिये परम              |
| शिवका मृत्युञ्जय नाम उचित ही है। नरेश्वर!          | दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है,        |
| शम्भु, नारायण और प्रकृति—इन तीनों नित्य            | मिट्टी और पत्थरकी प्रतिमारूप देवता ही देवता         |
| तत्त्वोंका नित्य परमात्मा श्रीकृष्णमें लय होना     | नहीं हैं, श्रीकृष्णभक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता     |
| लीलामात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण      | हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी-पत्थरके देवता          |
| परमपुरुष परमात्मा ही कालके अनुसार सगुण             | दीर्घकालमें उपासकको पवित्र करते हैं, परंतु          |
| होते हैं। वे स्वयं ही मायासे नारायण, शिव एवं       | श्रीकृष्णभक्त दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देते हैं।   |
| प्रकृतिके रूपमें प्रकट होते हैं; अत: सदा उनके      | समस्त वर्णोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो   |
| समान ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी चिनगारियोंमें      | भारतवर्षमें रहकर स्वधर्म-पालनमें लगे रहते हैं,      |
| भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा                | वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्रीकृष्णमन्त्रका उपासक |
| श्रीकृष्णमें कोई अन्तर नहीं है। ब्रह्माजीके द्वारा | श्रीकृष्णभक्तिपरायण तथा प्रतिदिन श्रीकृष्णके        |
| प्रत्येक कल्पमें जिन-जिन रुद्र, आदित्य आदिकी       | नैवेद्यको भोजन करनेवाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और       |
| सृष्टि हुई है, वे सब मृत्युकन्यासे पराजित होनेके   | महान् पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अत: ब्राह्मणोंमें   |
| कारण नश्वर हैं। परंतु शिवकी सृष्टि ब्रह्माजीने     | श्रेष्ठ हैं। साथ ही महान् ज्ञानके श्रेष्ठ सागर हैं। |
| नहीं की है। शिव सत्य, नित्य एवं सनातन हैं।         | मुने! आप-जैसे शिव-शिष्य महात्मा पुरुषको             |
| भूमिपाल! उनके निमेषमात्रमें कितने ही ब्रह्माओंका   | पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊँ? महामुने!             |

यह कह गये कि मैं एक वर्षके बाद फिर

आऊँगा। शिवे! राजा प्रतिदिन भक्तिभावसे

ब्राह्मणके चरणोदकका पान करने लगे। उन्होंने

एक वर्षतक ब्राह्मणोंकी पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते-बीतते राजा रोग-

व्याधिसे मुक्त हो गये। फिर कश्यपकुलके

अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहाँ आये। उन्होंने श्रीराधाकी

पूजाके विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र और

सामवेदोक्त ध्यानका राजा सुयज्ञको उपदेश दिया

और कहा—'राजन्! शीघ्र घर छोड़कर निकल

जाओ।' ऐसा कहकर मुनि तो तपस्याके लिये

आपके शापसे इस समय मैं गलित कुष्ठका रोगी

हूँ। अपवित्र हूँ और तपके अधिकारसे विञ्चत हूँ।

सुतपा बोले-राजन्! सनातनी विष्णुमाया

प्रकृतिखण्ड

हरि-भक्ति प्रदान करनेवाली है। वह जिन

लोगोंपर कृपा करती है, उन्हें भगवान्की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है, उन्हें हरि-भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन

देकर ठग लेती है। अत: तुम प्राकृत गुणोंसे रहित कृष्णप्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी श्रीराधाकी आराधना करो, जो

सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेवाली हैं। उनके अनुग्रह एवं सेवासे शीघ्र ही गोलोकमें चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्रीकृष्णसे भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण ध्यानसे भी वशमें न होनेवाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके

भक्त-जन सुदीर्घकाल किंवा अनेक जन्मोंके पश्चात् गोलोकमें जाते हैं। परंतु सर्वसम्पत्स्वरूपिणी श्रीराधा महाविष्णुको भी जननी हैं, कृपामयी हैं। अत: उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोकमें चले जाते हैं। तुम एक सहस्र वर्षींतक ब्राह्मणका चरणोदक पीते रहो। इससे कामदेवके

ऐसी दशामें कैसे तपस्या करूँ?

पृथ्वी ब्राह्मणके चरणोदकसे भीगी रहती है, तबतक उस ब्राह्मणभक्त पुरुषके पितर कमलके पत्तोंमें जल पीते हैं। पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ हैं, वे सब समुद्रमें भी हैं और समुद्रमें जो तीर्थ हैं, वे सब ब्राह्मणके चरणोंमें हैं। ब्राह्मणका चरणोदक

समान रूपवान् तथा रोगहीन हो जाओगे। जबतक

पापों तथा रोगोंका विनाश करनेवाला है। वह सम्पूर्ण तीर्थोंके जलके समान भोग तथा मोक्ष देनेवाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्यके रूपमें साक्षात् देवाधिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मणके दिये हुए पदार्थको सब देवता भोग लगाते हैं।

ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञके सत्कारको

ग्रहण करके अपने घरको चले गये। जाते-जाते

चले गये और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वनको चल दिये। राजाकी चारों रानियोंने प्राण त्याग दिये तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञने पुष्करमें जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने सौ

दिव्य वर्षोंतक श्रीराधाके उत्कृष्ट मन्त्रका जप किया। तब उन्होंने आकाशमें रथपर बैठी हुई

परमेश्वरी श्रीराधाके दर्शन किये। उनके दर्शनमात्रसे राजाके सारे पाप-ताप दूर हो गये। उन्होंने मनुष्यदेहको त्याग दिया और दिव्य रूप धारण

कर लिया। देवी श्रीराधा उस रत्नेन्द्रनिर्मित

राजाने विरजा नदी तथा मनोहर शतशृङ्ग पर्वतसे

घिरे हुए, श्रीवृन्दावनसे युक्त तथा रासमण्डलसे मण्डित गोलोकका दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोपसमूहोंसे सेवित तथा रत्नेन्द्रसारसे निर्मित अत्यन्त मनोहर भवनोंद्वारा सुशोभित हो रहा था। भाँति-भाँतिके चित्र-विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्पवृक्षयुक्त सैंतीस उपवनोंसे शोभायमान था। उन उपवनोंमें पारिजातके वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओंसे आवेष्टित था। आकाशकी भाँति विपुल विस्तारसे युक्त तथा चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार था। वैकुण्ठसे पचास करोड़ योजन ऊपर वह शून्यमें बिना किसी आधारके स्थित है और भगवानुकी इच्छासे ही सुस्थिर है। आत्माकाशके समान नित्य है और हमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है। मैं, नारायण, अनन्त, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट्, धर्म, क्षुद्र विराट्, गङ्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम (पार्वती), विष्णुमाया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत्कुमार, स्कन्द, नर-नारायण ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चन्द्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्णमन्त्रके उपासक भारतीय वैष्णव-इन सबने ही गोलोकको देखा है। दूसरोंने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोकधाममें श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण निरामय रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं। रत्नोंके हार,

किरीट तथा रत्नमय भूषणोंसे वे विभूषित हैं।

अग्निशुद्ध, अत्यन्त निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके

श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अङ्ग

चन्दनसे चर्चित हैं। वे किशोर गोपबालकके

रूपमें दिखायी देते हैं। नूतन जलधरके समान

श्याम कान्ति, श्वेत कमलके समान नेत्र, शरत्की

पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलको तिरस्कृत करनेवाला

मन्द हास्यसे सुशोभित मुख, मनोहर आकृति,

दो भुजाएँ और हाथोंमें मुरली—यही उनके



स्वेच्छामय (परम स्वतन्त्र), प्रकृतिसे परे, परब्रह्मस्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं। ध्यानसे भी वे वशमें आनेवाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिये भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा बारह ग्वालबाल सफेद चँवर

लिये उनकी सेवा करते हैं। प्रेमपीडिता, सुस्थिरयौवना,

विह्नशुद्ध चिन्मय वस्त्रधारिणी, रत्नभूषणभूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएँ मन्द-मन्द मुस्कराती हुई उनकी छबि निहारती रहती हैं। रासमण्डलके मध्यभागमें परात्पर पुरुष श्रीकृष्णके राजा सुयज्ञने

मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग-रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर वाद्ययन्त्र और मुखसे उन्हें अत्यन्त मनोहर संगीत सुनाती थीं।

इसी रूपमें दर्शन किये। श्रीराधाने ही वहाँ उन्हें

अपने प्राणवल्लभके दर्शन कराये थे। चारों वेद

शिवे! नित्य सनातनी प्रकृतिके साथ तुम भी सदा उनके चरणारविन्दोंकी सेवा करती हो। तुलसीदलसे मण्डित होते हैं कस्तूरी, कुङ्कम, गन्ध, चन्दन, दूर्वा, अक्षत,

प्रकृतिखण्ड

लिये नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न, स्वतन्त्र,

पारिजातपुष्प तथा विरजाके निर्मल जलसे उनके

समस्त कारणोंके भी कारण, सर्वान्तरात्मा, सर्वेश्वर, सर्वजीवन, सर्वाधार, परमपूज्य, सनातन ब्रह्मज्योति, सर्वसम्पत्तिस्वरूप, सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता,

सर्वमङ्गलरूप, सर्वमङ्गलकारण, सर्वमङ्गलदाता तथा समस्त मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं।

श्रीकृष्णका दर्शन करके सशङ्कित हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथसे उतर पड़े और नेत्रोंसे आँसू

बहाते हुए पुलिकत शरीरसे भगवान्के चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा

श्रीकृष्णने राजाको अपना दासत्व, शुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्रीकृष्णभक्ति प्रदान

की, जो हमलोगोंके लिये भी परम दुर्लभ है। तदनन्तर श्रीराधा अपने रथसे उतरकर श्रीकृष्णके वक्षमें विराजमान हो गयीं। उनकी अत्यन्त प्यारी

गोपियाँ सफेद चँवर लिये उनकी सेवामें लग गयीं। उनके आनेपर श्रीकृष्ण भक्ति और आदरसे श्रीराधाके ध्यान, षोडशोपचार-पूजन, परिचारिकापूजन, परिहारस्तवन,

# पूजन-महिमा तथा स्तुति एवं उसके माहात्म्यका वर्णन श्रीपार्वतीने पूछा — भगवन् ! आप पुरुषोंके

ईश्वर श्रीकृष्णके मन्त्रके होते हुए उन वैष्णवनरेश स्यज्ञने राधाका मन्त्र क्यों ग्रहण किया? स्तपाने राजाको श्रीराधाकी पुजाका कौन-सा विधान

बताया? तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मन्त्रका उपदेश दिया ? श्रीराधाकी

पूजापद्धति क्या है ? ये सब बातें बताइये। श्रीमहेश्वर बोले-प्रिये! राजाने यह प्रश्न

किया था कि 'हे विप्र! हे मुने! मैं किसका भजन करूँ ? किसकी आराधनासे शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूँगा?' उनके ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणशिरोमणिने राजेन्द्र सुयज्ञसे कहा—'महाराज! श्रीकृष्णकी सेवासे उनके लोकको तुम बहुत

जन्मोंमें प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणोंकी

पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्रीकृष्णप्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्रीराधिकाकी निन्दा करते हैं, वे चन्द्रमा तथा सूर्यकी स्थितिपर्यन्त कालसूत्र

साथ श्रीराधाके साथ वार्तालाप और उनका सम्मान

किया। प्राचीनकालके वे वेदवेत्ता विद्वान् वेदोंके

कथनानुसार पहले राधा नामका उच्चारण करके

नरकमें यातना भोगते हैं। तत्पश्चात् सौ वर्षींतक स्त्री-पुत्रसे रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे! इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिकाख्यानका वर्णन किया है। वह सती भगवती वैष्णवी,

सनातनी, नारायणी, विष्णुमाया, मूलप्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करनेवाली तुम्हीं हो। मायाका आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्रीजातिकी अधिदेवी तथा

पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिकाकी कथा तो मैंने सुना दी, अब और

(अध्याय ५४) क्या सुनना चाहती हो? अधिष्ठात्री देवी परात्परस्वरूपा श्रीराधाका भजन

करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसादसे साधक शीघ्र ही उनके धामको प्राप्त कर लेता है'—ऐसा कहकर मुनिने उन्हें राधाके इस षडक्षर-मन्त्रका उपदेश दिया। वह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ राधायै स्वाहा।' इसके बाद प्राणायाम, भूतश्द्धि,

मन्त्रन्यास, करन्यास, अङ्गन्यास, उनके सर्व-दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवचकी भक्तिभावसे राजाको शिक्षा दी। राजाने उसी क्रमसे उस

मन्त्रका जप किया। साथ ही श्रीकृष्णने पूर्वकालमें जिस ध्यानके द्वारा श्रीराधाका चिन्तन एवं पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यानके अनुसार

उनके स्वरूपका चिन्तन किया। वह मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलकारी है।

श्रीराधाकी अङ्गकान्ति श्वेत चम्पाके समान गौर है। वे अपने अङ्गोंमें करोड़ों चन्द्रमाओंके

समान मनोहर कान्ति धारण करती हैं। उनका मुख

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

शरद-ऋतुकी पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते हैं। उनके श्रोणिदेश एवं नितम्बभाग

बहुत ही सुन्दर हैं। अधर पके हुए बिम्बफलकी लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुन्दरी हैं। मुक्ताकी पंक्तियोंको तिरस्कृत करनेवाली दन्तपङ्क्ति उनके मुखकी मनोहरताको बढ़ाती है। उनके वदनपर मन्द मुस्कानजनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे

भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंको आच्छादित करते हैं। वे रत्नोंके हारसे विभूषित हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नोंके ही बने

हुए मंजीर उनके पैरोंकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्ननिर्मित विचित्र कुण्डल उनके दोनों कानोंकी श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्यप्रभाकी प्रतिमारूप कपोल-युगलसे वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नोंके बने हुए कण्ठहार उनके

ग्रीवा-प्रदेशको विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित किरीट-मुकुट उनकी उज्ज्वलताको

जाग्रत् किये रहते हैं। रत्नोंकी मुद्रिका और पाशक (चेन या पासा आदि) उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे राधाका मैं भजन करता हूँ।\*

शरत्पार्वणचन्द्रास्यां

\* श्वेतचम्पकवर्णाभां

मुक्तापङ्किविनिन्द्यैकदन्तपङ्किमनोहराम्

रत्नकेयूरवलयां विचित्रेण विराजिताम् । सूर्यप्रभाप्रतिकृतिगण्डस्थलविराजिताम्

रत्नकुण्डलयुग्मेन अमूल्यरत्निर्माणग्रैवेयकविभूषित सद्रत्नसारनिर्माणिकरीटमुकुटोज्ज्वलाम्

बिभ्रतीं कबरीभारं मालतीमाल्यभूषिताम्

रासे

कोटिचन्द्रसमप्रभाम्। शरत्पङ्कजलोचनाम् । सुश्रोणीं सुनितम्बां च पक्वबिम्बाधरां वराम्॥ रत्नमालाविभूषिताम्॥ भक्तानुग्रहकातराम् । विह्नशुद्धांशुकाधानां

है। रासमें रासेश्वरके सहित विराजित रासेश्वरी

मालतीके पुष्पों और हारोंसे अलंकृत केशपाश

धारण करती हैं। वे रूपकी अधिष्ठात्री देवी हैं और

गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चलती हैं। जो उन्हें

अत्यन्त प्यारी हैं, ऐसी गोप-किशोरियाँ श्वेत चँवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरीकी बेंदी,

चन्दनके बिन्दु और सिन्दूरकी टीकीसे उनके मनोहर

सीमन्तका निम्नभाग अत्यन्त उद्दीस दिखायी देता

रत्नमञ्जीररञ्जिताम् ।

II

रत्नाङ्गलीयसंयुक्तां रत्नपाशकशोभिताम्॥

रूपाधिष्ठातृदेवीं च गजेन्द्रमन्दगामिनीम् । गोपीभि: सुप्रियाभिश्च सेवितां श्वेतचामरै:॥ कस्तूरीविन्दुभिः सार्द्धमधश्चन्दनबिन्दुना । सिन्दूरबिन्दुना चारुसीमन्ताधःस्थलोज्ज्वलाम् ॥

राधां रासेश्वरीं रासेश्वरयुतां (प्रकृतिखण्ड ५५। १०—१५, १९)

(४) अर्घ्य

दक्षिणावर्त्तशङ्खस्थं सद्वीपुष्पचन्दनम्।

पूतं युक्तं तीर्थतोयै राधेऽर्घ्यं प्रतिगृह्यताम्॥

पुष्प, चन्दन तथा तीर्थजलसे युक्त यह पवित्र

(५) गन्ध

राधे! दक्षिणावर्त शङ्खमें रखा हुआ दूर्वा,

यह पाद्य जल है। इसे ग्रहण करो।

करके पुन: जगदम्बा श्रीराधाका चिन्तन करे और फूल चढ़ावे। पुन: ध्यानके पश्चात् सोलह उपचार

इस प्रकार ध्यान कर मस्तकपर पुष्प अर्पित

अर्पित करे। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गन्ध,

अनुलेपन, धूप, दीप, सुन्दर पुष्प, स्नानीय, रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित ताम्बूल, जल,

मधुपर्क तथा रत्नमयी शय्या—ये सोलह उपचार

हैं। राजाने इनमेंसे प्रत्येकको वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक भक्तिभावसे अर्पित किया। शिवे! इन उपचारोंके

समर्पणके लिये जो सर्वसम्मत मन्त्र हैं, उन्हें सुनो। (१) आसन

रत्नसारविकारं च निर्मितं विश्वकर्मणा। वरं सिंहासनं रम्यं राधे पूजासु गृह्यताम्॥

राधे! पूजाके अवसरपर विश्वकर्माद्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन, जो रत्नसारका बना हुआ है, ग्रहण करो।\*

(२) वसन अमृल्यरत्नखचितममृल्यं सृक्ष्ममेव च।

वह्निशुद्धं निर्मलं च वसनं देवि गृह्यताम्॥ देवि! बहुमूल्य रत्नोंसे जटित सूक्ष्म वस्त्र, जिसका

मूल्य आँका नहीं जा सकता, आपकी सेवामें प्रस्तुत

है। यह अग्रिसे शुद्ध किया गया, चिन्मय एवं स्वभावत:

निर्मल है। इसे स्वीकार करो। (३) पाद्य

सद्रत्नसारपात्रस्थं सर्वतीर्थोदकं शुभम्।

पादप्रक्षालनार्थं च राधे पाद्यं च गृह्यताम्॥ राधे! उत्तम रत्नसारद्वारा निर्मित पात्रमें सम्पूर्ण

तीर्थोंका शुभ जल तुम्हारी सेवामें अर्पित किया

अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करो।

प्रकृतिखण्ड

पार्थिवद्रव्यसम्भूतमतीवसुरभीकृतम् मङ्गलाई पवित्रं च राधे गन्धं गृहाण मे॥ राधे! पार्थिव द्रव्योंसे सम्भूत अत्यन्त सुगन्धित

मङ्गलोपयोगी तथा पवित्र गन्ध मुझसे ग्रहण करो। (६) अनुलेपन (चन्दन)

श्रीखण्डचूर्णं सुस्निग्धं कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्। सुगन्धयुक्तं देवेशि गृह्यतामनुलेपनम्॥ देवेश्वरि! कस्तूरी, कुङ्कम और सुगन्धसे युक्त

यह सुस्निग्ध चन्दनचूर्ण अनुलेपनके रूपमें तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करो। वृक्षनिर्याससंयुक्तं पार्थिवद्रव्यसंयुतम्।

अग्निखण्डशिखाजातं धूपं देवि गृहाण मे॥ देवि! वृक्षकी गोंद (गुग्गुल) तथा पार्थिव द्रव्योंसे संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखासे निर्गत धूमके रूपमें प्रस्तुत है। मेरी इस वस्तुको ग्रहण करो।

(८) दीप अन्धकारे भयहरममूल्यमणिशोभितम्। रत्नप्रदीपं शोभाढ्यं गृहाण परमेश्वरि॥

परमेश्वरि! अमूल्य रत्नोंका बना हुआ यह परम उज्ज्वल शोभाशाली रत्नप्रदीप अन्धकार-

(७) धूप

गया है। तुम्हारे दोनों चरणोंको पखारनेके लिये

\* आसन आदिके स्थानपर साधारण लोग पुष्प आदिका आसन तथा अन्य उपचार, जो सर्वसुलभ हैं, दे सकते हैं; परंतु मानसिक भावनाद्वारा उसे रत्नसिंहासन आदि मानकर ही अर्पित करें। इस भावनाके अनुसार ये पूजासम्बन्धी मन्त्र हैं। मानसिक भावनाद्वारा उत्तम-से-उत्तम वस्तु इष्टदेवको अर्पित की जा सकती है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 292 भयको दूर करनेवाला है। इसे स्वीकार करो। (१५) मधुपर्क (१) पुष्प अशनं रत्नपात्रस्थं सुस्वादु सुमनोहरम्। मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरि॥ पारिजातप्रसूनं च गन्धचन्दनचर्चितम्। परमेश्वरि! रत्नमय पात्रमें रखा हुआ यह अतीव शोभनं रम्यं गृह्यतां परमेश्वरि॥ परमेश्वरि! गन्ध और चन्दनसे चर्चित, अशन (मधुपर्क) अत्यन्त स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्तिभावसे इसे सेवामें समर्पित अत्यन्त शोभायमान यह रमणीय पारिजात-पुष्प किया है। कृपया स्वीकार करो। ग्रहण करो। (१०) स्नानीय (१६) शय्या सुगन्धामलकीचूर्णं सुस्निग्धं सुमनोहरम्। रत्नेन्द्रसारनिर्माणं विद्वशुद्धांशुकान्वितम्। विष्णुतैलसमायुक्तं स्नानीयं देवि गृह्यताम्॥ पुष्पचन्दनचर्चाढ्यं पर्य्यङ्कं देवि गृह्यताम्॥ देवि! विष्णुतैलसे युक्त यह अत्यन्त मनोहर देवि! श्रेष्ठ रत्नोंके सारभागसे निर्मित, अग्निशुद्ध एवं सुस्निग्ध सुगन्धित आँवलेका चूर्ण सेवामें निर्मल वस्त्रसे आच्छादित तथा पुष्प और चन्दनसे प्रस्तुत है। इस स्नानोपयोगी वस्तुको तुम स्वीकार चर्चित यह शय्या प्रस्तुत है। इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्रीराधाका सम्यक् पूजन करो। (११) भूषण करके उनके लिये तीन बार पुष्पाञ्जलि दे तथा अमृल्यरत्ननिर्माणं केयूरवलयादिकम्। देवीकी आठ नायिकाओंका, जो उनकी परम प्रिया परिचारिकाएँ हैं, यत्नपूर्वक भक्तिभावसे शङ्खं सुशोभनं राधे गृह्यतां भूषणं मम॥ राधे! अमूल्य रत्नोंके बने हुए केयूर, कङ्कण पञ्चोपचार पूजन करे। प्रिये! उनके पूजनका क्रम आदि आभूषणोंको तथा परम शोभाशाली शङ्खकी पूर्व आदिसे आरम्भ करके दक्षिणावर्त बताया चूड़ियोंको मेरी ओरसे ग्रहण करो। गया है। पूर्वदिशामें मालावती, अग्निकोणमें माधवी, दक्षिणमें रत्नमाला, नैर्ऋत्यकोणमें सुशीला, पश्चिममें (१२) नैवेद्य कालदेशोद्भवं पक्वफलं च लड्डुकादिकम्। शशिकला, वायव्यकोणमें पारिजाता, उत्तरमें पद्मावती तथा ईशानकोणमें सुन्दरीकी पूजा करे। परमान्नं च मिष्टान्नं नैवेद्यं देवि गृह्यताम्॥ देवि! देश-कालके अनुसार उपलब्ध हुए व्रती पुरुष व्रतकालमें यूथिका (जूही), पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्टान्न मालती और कमलोंकी माला चढावे। तत्पश्चात् नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। इसे सामवेदोक्त रीतिसे परिहार नामक स्तुति करे-स्वीकार करो। परिहारके मन्त्र इस प्रकार हैं-(१३) ताम्बूल और (१४) जल त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी। ताम्बुलं च वरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्। कृष्णप्राणाधिदेवी च कृष्णप्राणाधिका शुभा॥ सर्वभोगाधिकं स्वादु सलिलं देवि गृह्यताम्।। कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी। देवि! कर्प्र आदिसे सुवासित, सब भोगोंसे कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते मङ्गलप्रदे॥ उत्कृष्ट, रमणीय एवं सुन्दर ताम्बूल तथा स्वादिष्ट अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सार्थकं मम। जल ग्रहण करो। पूजितासि मया सा च या श्रीकृष्णेन पूजिता॥

भद्रा, काम्यकवनमें काम्या, वैकुण्ठमें महालक्ष्मी,

नारायणके हृदयमें वाणी, क्षीरसागरमें सिन्धुकन्या, मर्त्यलोकमें हरिप्रिया लक्ष्मी, सम्पूर्ण स्वर्गमें

देवदु:खविनाशिनी स्वर्गलक्ष्मी तथा शंकरके

वक्षःस्थलपर सनातनी विष्णुमाया दुर्गा हैं। वही

अपनी कलाद्वारा वेदमाता सावित्री होकर ब्रह्मवक्षमें

विलास करती हैं। देवि राधे! तुम्हीं अपनी कलासे

धर्मकी पत्नी एवं मुनि नर-नारायणकी जननी हो।

तुम्हीं अपनी कलाद्वारा तुलसी तथा भुवनपावनी गङ्गा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपोंसे प्रकट हुई हैं।

रोहिणी तथा रित तुम्हारी कलाकी अंशस्वरूपा हैं। शतरूपा, शची और दिति तुम्हारी कलाकी

कलांशरूपिणी हैं। देवमाता हरिप्रिया अदिति

तुम्हारी कलांशरूपा हैं। शुभे! देवाङ्गनाएँ और

मुनिपितयाँ तुम्हारी कलाकी कलासे प्रकट हुई हैं। कृष्णपूजिते! तुम मुझे श्रीकृष्णकी भक्ति और

पाठ करे। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्रीहरिकी भक्ति

इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवचका

श्रीकृष्णका दास्य प्रदान करो।

एवं दास्य प्रदान करनेवाला है।

रासे रासेश्वरीरूपा वृन्दा वृन्दावने वने॥ कृष्णप्रिया च गोलोके तुलसी कानने तु या। चम्पावती कृष्णसङ्गे क्रीडा चम्पककानने॥

प्रकृतिखण्ड

चन्द्रावली चन्द्रवने शतशृङ्गे सतीति च। विरजादर्पहन्त्री च विरजातटकानने॥

पद्मावती पद्मवने कृष्णा कृष्णसरोवरे। भद्रा कुञ्जकुटीरे च काम्या वै काम्यके वने॥

वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्वाणी नारायणोरसि।

क्षीरोदे सिन्धुकन्या च मर्त्ये लक्ष्मीर्हरिप्रिया॥ सर्वस्वर्गे स्वर्गलक्ष्मीर्देवदुःखविनाशिनी। सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शङ्करवक्षसि॥

कृष्णवक्षसि या राधा सर्वसौभाग्यसंयुता।

सावित्री वेदमाता च कलया ब्रह्मवक्षसि। कलया धर्मपत्नी त्वं नरनारायणप्रसूः॥ कलया तुलसी त्वं च गङ्गा भुवनपावनी। लोमकूपोद्भवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रतिः॥ कलाकलांशरूपा च शतरूपा शची दितिः।

अदितिर्देवमाता च त्वत्कलांशा हरिप्रिया॥ देव्यश्च मुनिपत्न्यश्च त्वत्कलाकलया शुभे। कृष्णभक्तिं कृष्णदास्यं देहि मे कृष्णपूजिते॥ एवं कृत्वा परीहारं स्तुत्वा च कवचं पठेत्।

पुराकृतं स्तोत्रमेतद्भक्तिदास्यप्रदं शुभम्॥ ( प्रकृतिखण्ड ५५। ४४—५७) श्रीराधे! तुम देवी हो। जगज्जननी सनातनी विष्णुमाया हो। श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठात्री

देवी तथा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो। शुभस्वरूपा हो। कृष्णप्रेममयी शक्ति तथा श्रीकृष्णसौभाग्यरूपिणी हो। श्रीकृष्णकी भक्ति प्रदान करनेवाली मङ्गलदायिनी राधे! तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ; क्योंकि श्रीकृष्णने जिसकी पुजा

इस प्रकार जो प्रतिदिन श्रीराधाकी पूजा करता है, वह भारतवर्षमें साक्षात् विष्णुके समान की है, वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलमें जो सर्वसौभाग्यशालिनी

है। जीवन्मुक्त एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोकधामकी प्राप्ति होती है। शिवे! जो प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाको इसी क्रमसे राधाकी पूजा करता है, वह राजसूय-यज्ञके फलका भागी होता

है। इहलोकमें उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न एवं पुण्यवान् होता है और अन्तमें सब पापोंसे मुक्त हो

श्रीकृष्णधाममें जाता है। पार्वति! आदिकालमें राधा हैं, वे ही रासमण्डलमें रासेश्वरी, वृन्दावनमें पहले श्रीकृष्णने इसी क्रमसे वृन्दावनके रासमण्डलमें वृन्दा, गोलोकमें कृष्णप्रिया, तुलसी-काननमें श्रीराधाकी स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार

| २९४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>।</b> वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तुम्हारे वरसे वेदमाता सावित्रीको पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने इसी क्रमसे राधाका पूजन किया था। नारायणने भी श्रीराधाकी आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा तथा भुवनपावनी पराशक्ति तुलसीको प्राप्त किया था। क्षीरसागरशायी श्रीविष्णुने राधाकी आराधना करके ही सिन्धुसुताको प्राप्त किया था। पहले दक्षकन्याकी मृत्यु हो जानेपर मैंने भी श्रीकृष्णकी आज्ञासे पुष्करमें श्रीराधाकी पूजा की और उसके प्रभावसे तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्रीराधाकी पूजा करके उनके दिये हुए वरसे कामदेवने रितको, धर्मदेवने सती साध्वी मूर्तिको | विवर्तपुराण  न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवीके बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णुकी माता, मूलप्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कलासे तुम सगुणरूपमें प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा (प्राकृत गुणोंसे रहित) ही हो। ज्योतिः पुञ्ज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तवमें निराकार हो। भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तोंकी विभिन्न रुचिके कारण नाना प्रकारकी मूर्तियाँ ग्रहण करती हो। वैकुण्ठमें महालक्ष्मी और सरस्वतीके रूपमें तुम्हारा ही निवास है। |
| तथा देवताओं और मुनियोंने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षको प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्रीराधाकी पूजाका विधान बताया है। अब स्तोत्र सुनो। एक बार श्रीराधाजी मान करके श्रीकृष्णके समीपसे अन्तर्धान हो गयीं। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्यभ्रष्ट, श्रीहीन, भार्यारहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गये। इस परिस्थितिपर विचार करके उन सबने भगवान् श्रीकृष्णको शरण ली। उनके स्तोत्रसे संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्रीकृष्णने स्नान करके शुद्ध हो सती राधिकाकी पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया।                         | पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें सत्पुरुषोंकी जननी भी तुम्हीं हो। सती और पार्वतीके रूपमें तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम्हीं पुण्यरूपा तुलसी और भुवनपावनी गङ्गा हो। ब्रह्मलोकमें सावित्रीके रूपमें तुम्हीं रहती हो। तुम्हीं अपनी कलासे वसुन्धरा हुई हो, गोलोकमें तुम्हीं समस्त गोपालोंकी अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ। किसी भी कर्मको करनेमें असमर्थ हूँ। तुम्हें शिक्के रूपमें पाकर ही शिव शक्तिमान् हैं। तुम्होरे बिना वे शिव नहीं, शव हैं। तुम्हें ही वेदमाता सावित्रीके रूपमें अपने साथ पाकर        |
| श्रीकृष्ण बोले—सुमुखि श्रीराधे! क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझमें तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणीमें जो छलना थी, वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गयी। 'हे कृष्ण! तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो' इस तरहकी बातें जो तुम नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक कहा करती थीं, वे अब तत्काल कहाँ चली गयीं? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी                                                                                                                                                                  | साक्षात् ब्रह्माजी वेदोंके प्राकट्यकर्ता माने गये हैं। तुम लक्ष्मीका सहयोग मिलनेसे ही जगत्पालक नारायण जगत्का पालन करते हैं। तुम्हीं दक्षिणारूपसे साथ रहती हो, इसलिये यज्ञ फल देता है। पृथ्वीके रूपमें तुम्हें मस्तकपर धारण करके ही शेषनाग सृष्टिका संरक्षण करते हैं। गङ्गाधर शिव तुम्हें ही गङ्गारूपमें अपने मस्तकपर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत् शक्तिमान् है। तुम्हारे बिना सब कुछ शव (मृतक)-के तुल्य है। तुम                                                                                                 |
| ध्रुव सत्य है। 'तुम मेरे पाँचों प्राणोंकी अधिष्ठात्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वाणी हो। तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ध्रुव सत्य है। 'तुम मेरे पाँचों प्राणोंकी अधिष्ठात्री वाणी हो। तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते देवी हो', 'राधा मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है'—मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थीं, उसी तरह है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टीके सहयोगसे ही आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखनेमें समर्थ घड़ा बनानेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार

भार्याकी प्राप्ति हो जाती है। पार्वति! पूर्वकालमें

जब दक्ष-कन्या सतीकी मृत्यु हो गयी थी, तब परमात्मा श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर मैंने इसी

स्तोत्रसे श्रीराधाकी स्तुति की और तुम्हें पा

लिया। पूर्वकालमें ब्रह्माजीको भी इसी स्तोत्रके

प्रभावसे सावित्रीकी प्राप्ति हुई थी। पूर्वकालमें

दुर्वासाके शापसे जब देवतालोग श्रीहीन हो गये,

तब इसी स्तोत्रसे श्रीराधाकी स्तुति करके उन्होंने

परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्रकी इच्छावाला

पुरुष यदि एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करे

तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्रके प्रसादसे मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि एवं रोगोंसे

मुक्त हो जाता है। जो कार्तिककी पूर्णिमाको

श्रीराधाका पूजन करके इस स्तोत्रका पाठ करता

है, वह अविचल लक्ष्मीको पाता है तथा राजसूय-

यज्ञके फलका भागी होता है। यदि नारी इस

स्तोत्रका श्रवण करे तो वह पतिके सौभाग्यसे

सम्पन्न होती है। जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रको

सुनता है, वह निश्चय ही बन्धनसे मुक्त हो जाता

(अध्याय ५५)

सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड हूँ। कहीं भी शक्तिमान् नहीं हूँ। तुम्हीं सर्वशक्तिस्वरूपा हो। अतः मेरे निकट आओ। अग्निमें तुम्हीं

तुम प्रकृतिदेवीके साथ ही मैं सृष्टि-रचनामें

दाहिकाशक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाहकर्ममें समर्थ नहीं हैं। चन्द्रमामें तुम्हीं शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चन्द्रमा सुन्दर नहीं

लगेगा। सूर्यमें तुम्हीं प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। प्रिये! तुम्हीं रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामिनियोंके प्राणवल्लभ

नहीं हो सकते। इस प्रकार श्रीराधाकी स्तुति करके जगत्प्रभु श्रीकृष्णने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सश्रीक, सस्त्रीक और शक्तिसम्पन्न हो गये।

गिरिराजनन्दिनि! तदनन्तर सारा जगत् सस्त्रीक हो गया। श्रीराधाकी कृपासे गोलोक गोपाङ्गनाओंसे परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्रीराधाकी स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोकधाममें चले गये। जो मनुष्य श्रीकृष्णद्वारा किये गये इस राधास्तोत्रका पाठ करता है, वह श्रीकृष्णकी भक्ति और

दास्यभाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्रीसे वियोग होनेपर जो पवित्रभावसे एक मासतक इस स्तोत्रका श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती, सुन्दरी और सुशीला स्त्रीको प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्यसे हीन है, वह

प्रकृतिखण्ड

है। जो प्रतिदिन भक्तिभावसे श्रीराधाकी पूजा करके प्रेमपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह भवबन्धनसे मुक्त हो गोलोकधाममें जाता है।

सर्वमन्त्रसमूहमय कवचका मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है, जिसे धारण करके पाठ

करनेसे ब्रह्माने वेदमाता सावित्रीको पत्नीरूपमें

### श्रीजगन्मङ्गल-राधाकवच तथा उसकी महिमा इस अति गोपनीय परम तत्त्वरूप तथा

श्रीपार्वती बोलीं — श्रीराधाकी पूजाका विधान

और स्तोत्र अत्यन्त अद्भृत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधाकवचका वर्णन कीजिये। आपकी

कृपासे उसे भी सुनूँगी। श्रीमहेश्वरने कहा—दुर्गे! सुनो। मैं परम अद्भुत राधाकवचका वर्णन आरम्भ करता हूँ।

प्राप्त किया। सुरेश्वरि! तुम सर्वलोकजननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होनेका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ पूर्वकालमें साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोकमें है, वह इस कवचको धारण करनेका ही प्रभाव

| २९६ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| है। इसीको धारण करके भगवान् नारायणने<br>महालक्ष्मीको प्राप्त किया। इसीको धारण करनेसे<br>प्रकृतिसे परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्ण पूर्वकालमें<br>सृष्टिरचना करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हुए। जगत्पालक<br>विष्णुने इसीको धारण करके सिन्धुकन्याको प्राप्त<br>किया। इसी कवचके प्रभावसे शेषनाग समस्त<br>ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर सरसोंके दानेकी<br>भाँति धारण करते हैं। इसीका आश्रय ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | और यम शासक हुए हैं। इसीका आश्रय लेनेसे<br>काल एवं कालाग्निरुद्र तीनों लोकोंका संहार<br>करनेमें समर्थ हो सके हैं। इसीको धारण करके<br>गौतम सिद्ध हुए, कश्यप प्रजापतिके पदपर<br>प्रतिष्ठित हो सके और मुनिवर दुर्वासाने अपनी<br>पत्नीका वियोग होनेपर पूर्वकालमें देवीकी कलास्वरूपा<br>वसुदेवकुमारी एकानंशाको प्राप्त किया। पूर्वकालमें<br>श्रीरामचन्द्रजीने रावणद्वारा हरी हुई सीताको इसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| महाविराट् प्रत्येक रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवचका धारण और पाठ करनेसे धर्म सबके साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारणका ही यह प्रभाव है कि इन्द्र देवताओंके स्वामी तथा मनु नरेशोंके भी सम्राट् हुए हैं। इसके पाठ और धारणसे ही श्रीमान् चन्द्रदेव राजसूय-यज्ञ करनेमें सफल हुए और सूर्यदेव तीनों लोकोंके ईश्वर-पदपर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मनके द्वारा धारण और वाणीद्वारा पाठ करनेसे अग्निदेव जगत्को पवित्र करते हैं                                                                                                                                                                                                                                        | कवचके प्रतापसे प्राप्त किया। राजा नलने इसीके पाठसे सती दमयन्तीको पाया। महावीर शृङ्खचूड़ इसीके प्रभावसे दैत्योंका स्वामी हुआ। दुर्गे! इसीका आश्रय लेनेसे वृषभ निन्दिकेश्वर मुझको वहन करते हैं और गरुड़ श्रीहरिके वाहन हो सके हैं। पूर्वकालके सिद्धों और मुनियोंने इसीके प्रभावसे सिद्धि प्राप्त की। इसीको धारण करके महालक्ष्मी सम्पूर्ण सम्पदाओंको देनेमें समर्थ हुईं। सरस्वतीको सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा कामपत्नी रित क्रीड़ामें कुशल हो सकी। वेदमाता सावित्रीने इस कवचके प्रभावसे ही सिद्धि प्राप्त                                                                                                                                                                                             |
| तथा पवनदेव मन्दगितसे प्रवाहित हो तीनों भुवनोंको पावन बनाते हैं। इस कवचको ही धारण करनेका यह प्रभाव है कि मृत्युदेव समस्त प्राणियोंमें स्वच्छन्दगितसे विचरते हैं। इसके पाठ और धारणसे ही सशक्त हो जमदिग्रिनन्दन परशुरामने पृथ्वीको इक्कीस बार क्षित्रयोंसे सूनी कर दिया और कुम्भज ऋषिने समुद्रको पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान् सनत्कुमार ज्ञानियोंके गुरु हुए हैं और नर-नारायण ऋषि जीवन्मुक्त एवं सिद्ध हो गये हैं। इसीके धारण और पठनसे ब्रह्मपुत्र विसष्ठ सिद्ध हो गये हैं। किपल सिद्धोंके स्वामी हुए हैं। इसीके प्रभावसे प्रजापित दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं, कूर्म शेषको भी धारण करते हैं, वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण सबको पिवत्र करनेवाले हो सके हैं। शिवे! इसीके प्रभावसे ईशान दिक्पाल | की। सिन्धुकन्या इसीके बलसे मर्त्यलक्ष्मी और विष्णुकी पत्नी हुईं। इसीको धारण करके तुलसी पित्र और गङ्गा भुवनपावनी हुईं। इसका आश्रय लेकर ही वसुन्धरा सबकी आधारभूमि तथा सम्पूर्ण शस्योंसे सम्पन्न हुईं। इसको धारण करनेसे मनसादेवी विश्वपूजित सिद्धा हुईं और देवमाता अदितिने भगवान् विष्णुको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुन्धतीने इस कवचको धारण करके ही पितव्रताओंमें ऊँचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूतिने इसीके प्रभावसे किपल-जैसा पुत्र पाया। शतरूपाने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद-जैसे पुत्र प्राप्त किये तथा तुम्हारी माता मेनाने भी जो तुम-जैसी देवी गिरिजाको पुत्रीके रूपमें पाया, वह इस कवचका ही माहात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणोंने राधाकवचके प्रभावसे सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किये हैं। |

यह मन्त्र नितम्बकी रक्षा करे। 'ॐ कृष्ण-

करे। राधा पूर्व-दिशामें मेरी रक्षा करें। कृष्णप्रिया

#### विनियोग ॐ अस्य श्रीजगन्मङ्गलकवचस्य प्रजापति-

र्ऋषिर्गायत्री छन्दः स्वयं रासेश्वरी देवता श्रीकृष्ण-भक्तिसम्प्राप्तौ विनियोगः।

इस जगन्मङ्गल राधाकवचके प्रजापति ऋषि

हैं, गायत्री छन्द है, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और श्रीकृष्णभक्ति-प्राप्तिके लिये इसका विनियोग बताया

गया है। जो अपना शिष्य और श्रीकृष्णभक्त ब्राह्मण हो,

उसीके समक्ष इस कवचको प्रकाशित करे। जो शठ तथा दुसरेका शिष्य हो, उसको इसका उपदेश

देनेसे मृत्युकी प्राप्ति होती है। प्रिये! राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा दे; परंतु अनिधकारीको यह

कवच न दे। मैंने गोलोकमें देखा था कि साक्षात्

परमात्मा श्रीकृष्णने भक्तिभावसे अपने कण्ठमें इसको धारण किया था। पूर्वकालमें ब्रह्मा और

विष्णुने भी इसे अपने गलेमें स्थान दिया था। 'ॐ **राधायै स्वाहा।**' यह मन्त्र कल्पवृक्षके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला है और श्रीकृष्णने

इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तककी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा।' यह मन्त्र मेरे कपालकी तथा दोनों नेत्रों और कानोंकी सदा रक्षा

करे। 'ॐ रां ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा।' यह मन्त्रराज सदा मेरे मस्तक और केशसमूहोंकी रक्षा करे। 'ॐ **रां राधायै स्वाहा।**' यह सर्वसिद्धिदायक मन्त्र

मेरे कपोल, नासिका और मुखकी रक्षा करे। 'ॐ क्लीं श्रीं कृष्णप्रियायै नम:।' यह मन्त्र मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ रां रासेश्वर्ये नमः।' यह

मन्त्र मेरे कंधेकी रक्षा करे। 'ॐ रां रासविलासिन्यै स्वाहा।' यह मन्त्र मेरे पृष्ठभागकी सदा रक्षा करे। 'ॐ वृन्दावनविलासिन्यै स्वाहा।' यह मन्त्र वक्ष:स्थलकी सदा रक्षा करे। 'ॐ तुलसीवनवासिन्यै स्वाहा।'

प्राणाधिकायै स्वाहा।' यह मन्त्र दोनों चरणों तथा सम्पूर्ण अङ्गोंकी सदा सब ओरसे रक्षा

प्रकृतिखण्ड

अग्निकोणमें मेरा पालन करें। रासेश्वरी दक्षिणदिशामें मेरी रक्षाका भार सँभालें। गोपीश्वरी नैर्ऋत्यकोणमें मेरा संरक्षण करें। निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्णपूजिता

वायव्यकोणमें मेरा पालन करें। मूलप्रकृति ईश्वरी उत्तरदिशामें निरन्तर मेरे संरक्षणमें लगी रहें। सर्वपृजिता सर्वेश्वरी सदा ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें।

महाविष्ण्-जननी जल, स्थल, आकाश, स्वप्न और जागरणमें सदा सब ओरसे मेरा संरक्षण करें।

दुर्गे! यह परम उत्तम श्रीजगन्मङ्गलकवच मैंने तुमसे कहा है। यह गृढ्से भी परम गृढ्तर तत्त्व है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये।

मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनिधकारीके सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिये। जो वस्त्र, आभूषण और चन्दनसे गुरुकी

विधिवत् पूजा करके इस कवचको कण्ठ या दाहिनी

बाँहमें धारण करता है, वह भगवान विष्णुके समान तेजस्वी हो जाता है। सौ लाख जप करनेपर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसीको यह कवच सिद्ध हो जाय तो वह आगसे जलता नहीं है। दुर्गे!

पूर्वकालमें इस कवचको धारण करनेसे ही राजा

सान्दीपनिने बलरामजीको और बलरामजीने

दुर्योधनने जल और अग्निका स्तम्भन करनेमें निश्चितरूपसे दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्करतीर्थमें सूर्यग्रहणके अवसरपर सनत्कुमारको इस कवचका उपदेश दिया था। सनत्कुमारने मेरुपर्वतपर सान्दीपनिको यह कवच प्रदान किया।

दुर्योधनको इसका उपदेश दिया। इस कवचके प्रसादसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो सकता है।\*

\* ॐ राधेति चतुर्थ्यन्तं वह्निजायान्तमेव च । कृष्णेनोपासितो मन्त्रः कल्पवृक्षः शिरोऽवतु ॥ ॐ हीं श्रीं राधिका डेउन्तं विह्नजायान्तमेव च । कपालं नेत्रयुग्मं च श्रोत्रयुग्मं सदावत्॥

ॐ रां ह्रीं श्रीं राधिकेति डेऽन्तं वह्निजायान्तमेव च । मस्तकं केशसंघांश्च मन्त्रराजः सदावतु॥

श्रीकृष्णकी सेवा, श्रीकृष्ण-नैवेद्यका भक्षण तथा चारों वेदोंका पाठ करनेपर मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे निश्चय ही वह इस कवचके पाठसे

पा लेता है। राजद्वारपर, श्मशानभूमिमें, सिंहों और व्याघ्रोंसे भरे हुए वनमें, दावानलमें, विशेष संकटके अवसरपर, डाकुओं और चोरोंसे भय

तेजस्वी होता तथा राजसूय-यज्ञका फल पाता है।

सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान, सब प्रकारका दान, सम्पूर्ण

व्रतोंमें उपवास, पृथ्वीकी परिक्रमा, समस्त यज्ञोंकी दीक्षाका ग्रहण, सदैव सत्यकी रक्षा, नित्यप्रति

प्राप्त होनेपर, जेल जानेपर, विपत्तिमें पड जानेपर, भयंकर एवं अटूट बन्धनमें बँधनेपर तथा रोगोंसे

आक्रान्त होनेपर यदि मनुष्य इस कवचको धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दु:खोंसे छूट जाता है। दुर्गे! महेश्वरि! यह तुम्हारा ही कवच

तुमसे कहा है। तुम्हीं सर्वरूपा माया हो और

छलसे इस विषयमें मुझसे पूछ रही हो।

ॐ रां राधेति चतुर्थ्यन्तं वह्निजायान्तमेव च। सर्वसिद्धिप्रदः पातु कपोलं नासिकां मुखम्॥ क्लीं श्रीं कृष्णप्रिया डेऽन्तं कण्ठं पातु नमोऽन्तकम् । ॐ रां रासेश्वरी डेऽन्तं स्कन्धं पातु नमोऽन्तकम्॥ ॐ रां रासविलासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। वृन्दावनविलासिन्यै स्वाहा वक्ष: सदावतु॥ पातु नितम्बकम्। कृष्णप्राणाधिका ङेऽन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्॥ तुलसीवनवासिन्यै स्वाहा

पातु

पादयुग्मं च सर्वाङ्गं संततं पातु सर्वत:। राधा रक्षतु प्राच्यां च वह्नौ कृष्णप्रियावतु॥ रासेश्वरी पातु

यदि स्यात् सिद्धकवचो न दग्धो विह्नना भवेत्। एतस्मात् कवचाद् दुर्गे राजा दुर्योधनः पुरा॥ विशारदो जलस्तम्भे विह्नस्तम्भे च निश्चितम् । मया सनत्कुमाराय पुरा दत्तं च पुष्करे ॥ सूर्यपर्वणि मेरौ च स सान्दीपनये ददौ। बलाय तेन दत्तं च ददौ दुर्योधनाय स:॥

कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः॥

श्रीकृष्णके समान कोई देवता नहीं है, गङ्गा-जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्करके समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मणसे बढ़कर कोई वर्ण नहीं है।

करके भगवान् शंकरके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो

आया। उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी।

नारद! जैसे परमाणुसे बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु (महाविराट्)-से बढ़कर महान् तथा आकाशसे अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णवसे बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान्

शंकरसे बढ़कर कोई योगीन्द्र नहीं है। देवर्षे! उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोहपर विजय पायी है। भगवान् शिव सोते, जागते हर समय श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं,

वैसे शिव हैं। श्रीकृष्ण और शिवमें कोई भेद नहीं है। \* वत्स! जैसे वैष्णवोंमें शम्भु तथा देवताओंमें माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचोंमें यह जगन्मङ्गल राधाकवच सर्वोत्तम है। 'शि' यह मङ्गलवाचक है

गोपीशा नैर्ऋतेऽवतु । पश्चिमे निर्गुणा पातु वायव्ये कृष्णपूजिता॥ मूलप्रकृतिरीश्वरी। सर्वेश्वरी सदैशान्यां पातु मां सर्वपूजिता॥ जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे तथा। महाविष्णोश्च जननी सर्वतः पातु संततम्॥

दुर्गे श्रीजगन्मङ्गलं परम्। यस्मै कस्मै न दातव्यं गूढाद् गूढतरं परम्॥ तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् । गुरुमभ्यर्च्य विधिवद्वस्त्रालंकारचन्दनै:॥ कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ धृत्वा विष्णुसमो भवेत्। शतलक्षजपेनैव सिद्धं च कवचं भवेत्॥

(प्रकृतिखण्ड ५६। ३२—४९)

\* यथा कृष्णस्तथा शम्भुर्न भेदो माधवेशयो:॥

(प्रकृतिखण्ड ५६। ६१)

मूलप्रकृति ईश्वरीको महती देवी कहा गया है।

उस महादेवीके द्वारा पूजित देवताका नाम महादेव

है। विश्वमें स्थित जितने महान् हैं, उन सबके वे

ईश्वर हैं। इसलिये मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते

हैं।\* ब्रह्मपुत्र नारद! तुम धन्य हो, जिसके गुरु

श्रीकृष्णभक्ति प्रदान करनेवाले साक्षात् महेश्वर हैं।

फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो! (अध्याय ५६)

शब्द दैत्य, महाविघ्न, भवबन्धन, कर्म, शोक,

दु:ख, नरक, यमदण्ड, जन्म, महान् भय तथा

अत्यन्त रोगके अर्थमें आता है तथा 'आ' शब्द

'हन्ता' का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और

महाविघ्न आदिका हनन करती है, उसे 'दुर्गा'

कहा गया है। यह दुर्गा यश, तेज, रूप और

गुणोंमें नारायणके समान है तथा नारायणकी ही

वहीं शिव कहा गया है। जो विश्वके मनुष्योंका

और 'व' कारका अर्थ है दाता। जो मङ्गलदाता है,

सदा 'शं' अर्थात् कल्याण करते हैं, वे ही शंकर कहे गये हैं। कल्याणका तात्पर्य यहाँ मोक्षसे है।

ब्रह्मा आदि देवता तथा वेदवादी मुनि—ये महान् कहे गये हैं। उन महान् पुरुषोंके जो देवता हैं,

उन्हें महादेव कहते हैं। सम्पूर्ण विश्वमें पूजित

परम्पराका संक्षिप्त वर्णन

## दुर्गाजीके सोलह नामोंकी व्याख्या, दुर्गाकी उत्पत्ति तथा उनके पूजनकी

नारदजी बोले—ब्रह्मन्! मैंने अत्यन्त अद्भुत सम्पूर्ण उपाख्यानोंको सुना। अब दुर्गाजीके उत्तम उपाख्यानको सुनना चाहता हूँ। वेदकी कौथुमी

शाखामें जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णुमाया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमङ्गला, अम्बिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती

और सनातनी—ये सोलह नाम बताये गये हैं. वे सबके लिये कल्याणदायक हैं। वेदवेताओंमें श्रेष्ठ नारायण! इन सोलह नामोंका जो उत्तम अर्थ है. वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त

अर्थको आप बताइये। पहले किसने दुर्गाजीकी पूजा की है ? फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार

किन-किन लोगोंने उनका सर्वत्र पूजन किया है? श्रीनारायणने कहा—देवर्षे! भगवान् विष्णुने

वेदमें इन सोलह नामोंका अर्थ किया है, तुम उसे जानते हो तो भी मुझसे पुन: पूछते हो। अच्छा,

में आगमोंके अनुसार उन नामोंका अर्थ कहता हूँ।

दुर्गा शब्दका पदच्छेद यों है-दुर्ग+आ। 'दुर्ग'

प्रकृतिखण्ड

शक्ति है। इसलिये 'नारायणी' कही गयी है। ईशानाका पदच्छेद इस प्रकार है—ईशान+आ। 'ईशान' शब्द सम्पूर्ण सिद्धियोंके अर्थमें प्रयुक्त

होता है और 'आ' शब्द दाताका वाचक है। जो सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली है, वह देवी 'ईशाना' कही गयी है। पूर्वकालमें सृष्टिके समय परमात्मा

विष्णुने मायाकी सृष्टि की थी और अपनी उस मायाद्वारा सम्पूर्ण विश्वको मोहित किया। वह

मायादेवी विष्णुकी ही शक्ति है, इसलिये 'विष्णुमाया'

कही गयी है। 'शिवा' शब्दका पदच्छेद यों है—

शिव+आ। 'शिव' शब्द शिव एवं कल्याण-

\* शिरिति मङ्गलार्थं च वकारो दातृवाचकः। मङ्गलानां प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तितः॥

नराणां संततं विश्वे शं कल्याणं करोति यः। कल्याणं मोक्षवचनं स एव शंकरः स्मृतः॥ ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां वेदवादिनाम्। तेषां च महतां देवो महादेव: प्रकीर्तित:॥

महती पूजिता विश्वे मूलप्रकृतिरीश्वरी। तस्या देव: पूजितश्च महादेव: स च स्मृत:॥ विश्वस्थानां च सर्वेषां महतामीश्वरः स्वयम्। महेश्वरं च तेनेमं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ (प्रकृतिखण्ड ५६। ६३—६७)

| अर्थमें प्रयुक्त होता है तथा 'आ' शब्द प्रिय और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वे शक्ति हैं, इसलिये वे 'गौरी' कही गयी हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| है। देवी दुर्गा सद्बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रत्येक युगमें विद्यमान हैं तथा पितव्रता एवं सुशीला हैं। इसीलिये उन्हें 'सती' कहते हैं। जैसे भगवान् नित्य हैं, उसी तरह भगवती भी 'नित्या' हैं। प्राकृत प्रलयके समय वे अपनी मायासे परमात्मा श्रीकृष्णमें तिरोहित रहती हैं। ब्रह्मासे लेकर तृण अथवा कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् कृत्रिम होनेके कारण मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्यस्वरूपा हैं। जैसे भगवान् सत्य हैं, उसी तरह प्रकृतिदेवी भी 'सत्या' हैं। सिद्ध, ऐश्वर्य आदिके अर्थमें 'भग' शब्दका प्रयोग होता है, ऐसा                                                                                                                                                                                                                                    | भगवान् शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती-साध्वी प्रिया शक्ति हैं। इसिलये 'गौरी' कही गयी हैं। श्रीकृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया हैं। इसिलये भी उनको 'गौरी' कहा गया है। 'पर्व' शब्द तिथिभेद (पूर्णिमा), पर्वभेद, कल्पभेद तथा अन्यान्य भेद अर्थमें प्रयुक्त होता है तथा 'ती' शब्द ख्यातिके अर्थमें आता है। उन पर्व आदिमें विख्यात होनेसे उन देवीकी 'पार्वती' संज्ञा है। 'पर्वन्' शब्द महोत्सविवेशेषके अर्थमें आता है। उसकी अधिष्ठात्री देवी होनेके नाते उन्हें 'पार्वती' कहा गया है। वे देवी पर्वत (गिरिराज हिमालय)-की पुत्री हैं। पर्वतपर प्रकट हुई हैं तथा पर्वतकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इसिलये भी उन्हें 'पार्वती' कहते हैं।' 'सना'का                                                                                                                     |
| भग प्रत्येक युगमें जिनके भीतर विद्यमान है, वे देवी दुर्गा 'भगवती' कही गयी हैं। जो विश्वके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अर्थ है सर्वदा और 'तनी' का अर्थ है विद्यमाना।<br>सर्वत्र और सब कालमें विद्यमान होनेसे वे देवी<br>'सनातनी' कहीं गयी हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तथा मोक्षकी भी प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुणके कारण 'सर्वाणी' कही गयी हैं। 'मङ्गल' शब्द मोक्षका वाचक है और 'आ' शब्द दाताका। जो सम्पूर्ण मोक्ष देती हैं, वे ही देवी 'सर्वमङ्गला' हैं। 'मङ्गल' शब्द हर्ष, सम्पत्ति और कल्याणके अर्थमें प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती हैं, वे ही देवी 'सर्वमङ्गला' नामसे विख्यात हैं। 'अम्बा' शब्द माताका वाचक है तथा वन्दन और पूजन-अर्थमें भी 'अम्ब' शब्दका प्रयोग होता है। वे देवी सबके द्वारा पूजित और वन्दित हैं तथा तीनों लोकोंकी माता हैं, इसलिये 'अम्बका' कहलाती हैं। देवी श्रीविष्णुकी भक्ता, विष्णुरूपा तथा विष्णुकी शक्ति हैं। साथ ही सृष्टिकालमें विष्णुके द्वारा ही उनकी सृष्टि हुई है। इसलिये उनकी 'वैष्णवी' संज्ञा है। 'गौर' शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल परब्रह्म परमात्माके अर्थमें | महामुने! आगमोंके अनुसार सोलह नामोंका अर्थ बताया गया। अब देवीका वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले-पहल परमात्मा श्रीकृष्णने सृष्टिके आदिकालमें गोलोकवर्ती वृन्दावनके रासमण्डलमें देवीकी पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभसे भय प्राप्त होनेपर ब्रह्माजीने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारि महादेवने त्रिपुरसे प्रेरित होकर देवीका पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासाके शापसे राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हुए देवराज इन्द्रने भक्तिभावके साथ देवी भगवती सतीकी समाराधना की थी। तबसे मुनीन्द्रों, सिद्धेन्द्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियोंद्वारा सम्पूर्ण विश्वमें सब ओर और सदा देवीकी पूजा होने लगी। मुने! पूर्वकालमें सम्पूर्ण देवताओंके तेज:पुञ्जसे देवी प्रकट हुई थीं। उस समय सब देवताओंने अस्त्र-शस्त्र और आभूषण दिये थे। उन्हीं दुर्गादेवीने दुर्ग आदि दैत्योंका वध किया |

ध्यानके पश्चात् कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तृति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिताके तटपर उसी मृण्मयी मूर्तिमें एक वैश्यने भी देवीकी पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्यने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवीकी स्तुति की और उनकी उस मृण्मयी प्रतिमाका नदीके निर्मल गम्भीर जलमें

और देवताओंको अभीष्ट वरके साथ स्वराज्य

दिया। दूसरे कल्पमें महात्मा राजा सुरथने, जो

मेधस् ऋषिके शिष्य थे, सरिताके तटपर मिट्टीकी

मूर्तिमें देवीकी पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त

सोलह उपचार अर्पित करके विधिवत् पूजन और

विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मयी प्रतिमाको जलमग्न हुई देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहाँसे अन्यत्र चले गये। वैश्यने देह त्याग

राज्य भोग किया। तत्पश्चात् अपनी पत्नी तथा राज्यका भार पुत्रको सौंपकर वे कालयोगसे पुष्करमें तप करके दूसरे जन्ममें सावर्णि मनु हुए। वत्स! मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार मैंने आगमोंके अनुसार दुर्गोपाख्यानका संक्षेपसे वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?

और दुर्गादेवीके वरदानसे वे गोलोकधाममें चले

गये। राजा अपने निष्कण्टक राज्यको लौट गये

और वहाँ सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक

शासन करने लगे। उन्होंने साठ हजार वर्षोंतक

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भगवान् नारायणने

ताराकी कथा कही और चैत्रतनय राजा अधिरथसे

राजा सुरथको उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाया। (अध्याय ५७-६१) सुरथ और समाधि वैश्यका मेधस्के आश्रमपर जाना, मुनिका दुर्गाकी महिमा एवं उनकी आराधना-विधिका उपदेश देना तथा दुर्गाकी आराधनासे

### उन दोनोंके अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति तदनन्तर नारदजीके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान् नारायण बोले — ध्रुवके पौत्र तथा उत्कलके

दुष्कर पुण्यक्षेत्र है, उस पुष्करमें जाकर राजाने उन महातेजस्वी मुनिका दर्शन किया। मेधस्जी पुत्र बलवान् नन्दि स्वायम्भुव मनुके वंशमें अपने शिष्योंको परम दुर्लभ ब्रह्मतत्त्वका उपदेश सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय राजा थे। उन्होंने सौ दे रहे थे। राजा और वैश्यने मस्तक झुकाकर उन

अक्षौहिणी सेना लेकर महामित सुरथके राज्यको मुनिश्रेष्ठको प्रणाम किया। मुनिने उन दोनों अतिथियोंका आदर किया और उन्हें शुभाशीर्वाद चारों ओरसे घेर लिया। नारद! दोनों पक्षोंमें पूरे एक वर्षतक निरन्तर युद्ध होता रहा। अन्तमें दिया। फिर पृथक्-पृथक् उन दोनोंका कुशल-चिरंजीवी वैष्णवनरेश नन्दिने सुरथपर विजय मङ्गल, जाति और नाम पृछा। राजा सुरथने उन

पायी। नन्दिने उन्हें राज्यसे बाहर कर दिया। मुनीश्वरको क्रमशः उनके प्रश्नोंका उत्तर दिया। भयभीत राजा सुरथ रातमें अकेले घोड़ेपर सवार सुरथ बोले-ब्रह्मन्! मैं राजा सुरथ हूँ। हो गहन वनमें चले गये। वहाँ भद्रा नदीके तटपर मेरा जन्म चैत्रवंशमें हुआ है। इस समय बलवान् उनकी एक वैश्यसे भेंट हुई। मुने! उन दोनोंने राजा नन्दिने मुझे अपने राज्यसे निकाल दिया है।

परस्पर बन्धुभावकी स्थापना की और उनमें बड़ा अब मैं कौन उपाय करूँ? किस प्रकार पुन: अपने प्रेम हो गया। राजा वैश्यके साथ मेधस्के राज्यपर मेरा अधिकार हो? यह आप बतावें।

आश्रमपर गये। भारतमें सत्पुरुषोंके लिये जो महाभाग मुने! मैं आपकी ही शरणमें आया हूँ।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 307 यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा कृपामयी विष्णुमायाकी सेवा करनेके बाद उन्हें है; तथापि दैववश इसके स्त्री-पुत्रोंने धनके सनातन ज्ञानानन्दस्वरूप शिवकी भक्ति प्राप्त होती लोभसे इसको घरसे बाहर निकाल दिया है। है। भगवान् शंकर श्रीहरिके ज्ञानके अधिष्ठाता इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री, पुत्रों देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही और बन्धु-बान्धवोंके मना करनेपर भी प्रतिदिन उनसे श्रीविष्णु-भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब ब्राह्मणोंको प्रचुर धन और रत्न दानमें दिया करता उनके द्वारा सत्त्वस्वरूप सगुण विष्णुकी सेवा होने था। इसीसे क्रोधमें आकर उन लोगोंने इसे घरसे लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञानका साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णुकी आराधनाके निकाल दिया। फिर शोकके कारण वे पुन: इसका अन्वेषण करते हुए आये। परंतु यह पवित्र, ज्ञानी पश्चात् सात्त्विक वैष्णव मानव प्रकृतिसे परवर्ती निर्गुण श्रीकृष्णकी भक्ति पाते हैं। तदनन्तर वे एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करनेपर भी घरको नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृशोकसे संतप्त साधु पुरुष श्रीकृष्णके निरामय मन्त्रको ग्रहण हो सब कर्मोंसे विरक्त हो गये और सारा धन करते हैं और उन निर्गुण देवकी आराधनासे स्वयं ब्राह्मणोंको देकर घर छोड़ वनको चले गये। निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोकमें रहकर निरन्तर भगवान्का दास्य-'श्रीहरिका परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो'—यही इस (कैंकर्य)- मय सेवन करते हैं और अपनी आँखोंसे वैश्यका अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्यको वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी? यह बात आप अगणित ब्रह्माओंका पतन (विनाश) देखते हैं। जो विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें। श्रेष्ठ मानव श्रीकृष्णभक्तसे उनके मन्त्रकी दीक्षा श्रीमेधस्ने कहा — राजन् ! निर्गुण परमात्मा ग्रहण करता है, वह अपने पूर्वजोंकी सहस्रों पीढ़ियोंका श्रीकृष्णकी आज्ञासे दुर्लङ्क्य त्रिगुणमयी विष्णुमाया उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वह नानाके सम्पूर्ण विश्वको अपनी मायासे आच्छन्न कर देती कुलकी सहस्रों पीढ़ियोंका, माताका तथा दास है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषोंपर आदिका भी उद्धार करके गोलोकमें चला जाता कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ है। महाभयंकर भवसागरमें कर्णधाररूपिणी दुर्गा श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी नौकाद्वारा उन सबको पार श्रीकृष्ण-भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर! परंतु कर देती है। वैष्णवोंके कर्म-बन्धनका उच्छेद जिन मायावी पुरुषोंपर विष्णुमाया दया नहीं करती है, उन दुर्गतिग्रस्त जीवोंको मायाद्वारा ही करनेके लिये परमात्मा श्रीकृष्णकी वह वैष्णवी मोहजालसे बाँध देती है। फिर तो वे बर्बर जीव शक्ति तीखे शस्त्रका काम करती है। नरेश्वर! उस इस नश्वर एवं अनित्य संसारमें सदा नित्यबुद्धि शक्तिकी शक्ति भी दो प्रकारकी है। एक कर लेते हैं और परमेश्वरकी उपासना छोड़कर विवेचनाशक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति। पहली दूसरे-दूसरे देवताओंकी सेवामें लग जाते हैं तथा अर्थात् विवेचनाशक्ति तो वह भक्तोंको देती है और दूसरी आवरणी शक्ति अभक्तके पल्ले बाँधती उन्हीं देवताओंके मन्त्रका जप करते हैं। लोभवश मनमें किसी मिथ्या निमित्तको स्थान देकर वे है। भगवान् श्रीकृष्ण सत्यस्वरूप हैं। उनसे भिन्न इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी सारा जगत् नश्वर है। विवेचना-बुद्धि नित्यरूपा श्रीहरिकी कलाएँ हैं। उनका सात जन्मोंतक सेवन एवं सनातनी है। यह मेरी श्री है। यही वैष्णव करनेके पश्चात् वे देवी प्रकृतिकी कृपासे उनकी भक्तोंको प्राप्त होती है। किंतु आवरणी बुद्धि आराधनामें संलग्न होते हैं। सात जन्मोंतक कर्मोंका फल भोगनेवाले अधम अवैष्णव पुरुषोंको प्राप्त हुआ करती है। राजन्! मैं प्रचेताका पुत्र और ब्रह्माजीका पौत्र हूँ तथा भगवान् शंकरसे ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्रीकृष्णका भजन करता

हूँ। महाराज! नदीके तटपर जाओ और सनातनी दुर्गाका भजन करो। तुम्हारे मनमें राज्यकी

कामना है, इसलिये वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी तथा इस निष्काम वैष्णव वैश्यको

वे कृपामयी वैष्णवीदेवी शुद्ध विवेचना-बुद्धि देंगी।

ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेधस्ने

# आवाहन तथा देवीके षोडशोपचार-पूजनका क्रम

## नारदजीने पूछा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग

नारायण! अब कृपया यह बताइये कि राजाने किस प्रकारसे पराप्रकृतिका सेवन किया था? समाधि नामक वैश्यने भी किस प्रकार प्रकृतिका

उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्रीकृष्णको प्राप्त किया था। उनकी पूजाका विधान, ध्यान, मन्त्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है ? जिसका उपदेश महामुनि मेधस्ने राजा

सुरथको दिया था। समाधि वैश्यको देवी प्रकृतिने कौन-सा उत्तम ज्ञान दिया था? किस उपायसे उन दोनोंको सहसा प्रकृतिदेवीका साक्षात्कार प्राप्त

हुआ था? वैश्यने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पदको प्राप्त किया था? अथवा राजाकी क्या गति हुई थी ? उसे मैं सुनना चाहता हूँ। श्रीनारायणने कहा-मुने! राजा सुरथ

और समाधि वैश्यने मेधस् मुनिसे देवीका मन्त्र, स्तोत्र, कवच, ध्यान तथा पुरश्चरण-विधि प्राप्त करके पुष्करतीर्थमें उत्तम मन्त्रका जप आरम्भ कर दिया। वे एक वर्षतक त्रिकाल स्नान करके

देवीकी समाराधनामें लगे रहे, फिर दोनों शुद्ध

हो गये। वहीं उन्हें मूलप्रकृति ईश्वरीके साक्षात्

प्रकार मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गाका उपाख्यान पूर्णरूपसे सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ६२)

कवच और मन्त्रका उपदेश दिया। वैश्यने उन

कृपामयी देवीकी आराधना करके मोक्ष प्राप्त

किया तथा राजाको अपना अभीष्ट राज्य, मनुका

पद और मनोवाञ्छित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस

सुरथ और समाधिपर देवीकी कृपा और वरदान, देवीकी पूजाका विधान, ध्यान, प्रतिमाकी स्थापना, परिहारस्तुति, शङ्ख्यमें तीर्थोंका

दर्शन हुए। देवीने राजाको राज्यप्राप्तिका वर दिया। भविष्यमें मनुके पद और मनोवाञ्छित सुखकी प्राप्तिके लिये आश्वासन दिया। परमात्मा श्रीकृष्णने भगवान् शंकरको जो पूर्वकालमें ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गूढ़ ज्ञान देवीने

वैश्यको दिया। कृपामयी देवी उपवाससे अत्यन्त क्लेश पाते हुए वैश्यको निश्चेष्ट तथा श्वासरहित हुआ देख उसे गोदमें उठाकर दु:ख करने लगीं और बार-बार कहने लगीं—'बेटा! होशमें आओ।' चैतन्यरूपिणी देवीने स्वयं ही उसे चेतना दी।

उस चेतनाको पाकर वैश्य होशमें आया और

प्रकृतिदेवीके सामने रोने लगा। अत्यन्त कृपामयी देवी उसपर प्रसन्न हो कृपापूर्वक बोलीं। श्रीप्रकृतिने कहा - बेटा! तुम्हारे मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसके लिये वर माँगो। अत्यन्त दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमरत्व, इन्द्रत्व, मनुत्व

और सम्पूर्ण सिद्धियोंका संयोग, जो चाहो, ले लो। मैं तुम्हें बालकोंको बहलानेवाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दुँगी।

वैश्य बोला—माँ! मुझे ब्रह्मत्व या अमरत्व पानेकी इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ

| ३०४ संक्षिप्त ब्रह                                   | विवर्तपुराण                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| कौन-सी वस्तु है ? यह मैं स्वयं ही नहीं जानता।        | युक्त महान् 'धर्मिष्ठ' भक्तशिरोमणि हैं। वैश्यराज!       |
| यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिये अभीष्ट         | जो भगवान् श्रीकृष्णके भक्त हैं, वे उन्हींके अंश         |
| है। अब मैं तुम्हारी ही शरणमें आया हूँ, तुम्हें जो    | हैं तथा सदा जीवन्मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं,          |
| अभीष्ट हो, वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर               | वे भूमण्डलके समस्त तीर्थींके पापोंका अपहरण              |
| देनेकी कृपा करो, जो नश्वर न हो और सबका               | करनेमें समर्थ हैं। ऊपर सात स्वर्ग हैं, बीचमें           |
| सार-तत्त्व हो।                                       | सात द्वीपोंसे युक्त पृथ्वी है और नीचे सात पाताल         |
| <b>श्रीप्रकृतिने कहा</b> —बेटा! मेरे पास तुम्हारे    | हैं। ये सब मिलकर 'ब्रह्माण्ड' कहलाते हैं। बेटा!         |
| लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। जो वस्तु मुझे        | ऐसे विश्व-ब्रह्माण्डोंकी कोई गणना नहीं है। प्रत्येक     |
| अभीष्ट है, वही मैं तुम्हें दूँगी, जिससे तुम परम      | विश्वमें पृथक्-पृथक् ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि         |
| दुर्लभ गोलोकधाममें जाओगे। महाभाग वत्स! जो            | देवता, देवर्षि, मनु और मानव आदि हैं। सम्पूर्ण           |
| देवर्षियोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है, वह सबका      | आश्रम भी हैं। सर्वत्र मायाबद्ध जीव रहते हैं।            |
| सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्रीहरिके धाममें           | जिन महाविष्णुके रोमकूपमें असंख्य ब्रह्माण्ड वास         |
| जाओ। भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण, वन्दन, ध्यान,         | करते हैं, उन्हें महाविराट् कहते हैं। वे परमात्मा        |
| अर्चन, गुण-कीर्तन, श्रवण, भावन, सेवा और              | श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। सबके अभीष्ट आत्मा          |
| सब कुछ श्रीकृष्णको समर्पण—यह वैष्णवोंकी              | श्रीकृष्ण सत्य, नित्य, परब्रह्मस्वरूप, निर्गुण, अच्युत, |
| नवधा भक्तिका लक्षण है। यह भक्ति जन्म, मृत्यु,        | प्रकृतिसे परे एवं परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन            |
| जरा, व्याधि तथा यम-यातनाका नाश करनेवाली              | करो। वे निरीह, निराकार, निर्विकार, निरञ्जन,             |
| है।* जो नवधा भक्तिसे हीन, अधम एवं पापी हैं,          | निष्काम, निर्विरोध, नित्यानन्द और सनातन हैं।            |
| उन लोगोंकी सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं।        | स्वेच्छामय (स्वतन्त्र) तथा सर्वरूप हैं। भक्तोंपर        |
| जो भक्त हैं और भगवान्में जिनका चित्त लगा             | कृपा करनेके लिये ही वे दिव्य शरीर धारण                  |
| हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरजीवी, जीवन्मुक्त, निष्पाप      | करते हैं। परम तेज:-स्वरूप तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंके       |
| तथा जन्मादि विकारोंसे रहित होते हैं। शिव,            | दाता हैं। ध्यानके द्वारा उन्हें वशमें कर लिया           |
| शेषनाग, धर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट्, सनत्कुमार, | जाय, यह असम्भव है। शिव आदि योगियोंके                    |
| <del></del>                                          |                                                         |

कपिल, सनक, सनन्दन, वोढु, पञ्चशिख, दक्ष, लिये भी उनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर, नारद, सनातन, भृगु, मरीचि, दुर्वासा, कश्यप, सर्वपूज्य, सबकी सम्पूर्ण कामनाओंके दाता, सर्वाधार, पुलह, अङ्गिरा, मेधस्, लोमश, शुक्र, वसिष्ठ, क्रतु, सर्वज्ञ, सबको आनन्द प्रदान करनेवाले, सम्पूर्ण बृहस्पति, कर्दम, शक्ति, अत्रि, पराशर, मार्कण्डेय, धर्मोंके दाता, सर्वरूप, प्राणरूप, सर्वधर्मस्वरूप,

बलि, प्रह्लाद, गणेश्वर, यम, सूर्य, वरुण, वायु, सर्वकारणकारण, सुखद, मोक्षदायक, साररूप, उत्कृष्ट चन्द्रमा, अग्नि, अकूपार, उलूक, नाडीजङ्ग, वायुपुत्र रूपसम्पन्न, भक्तिदायक, दास्यप्रदायक तथा

हनुमान्, नर, नारायण, कूर्म, इन्द्रद्युम्न और सत्पुरुषोंको सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करनेवाले विभीषण—ये परमात्मा श्रीकृष्णकी नवधा भक्तिसे | हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत् नश्वर है।

गुणकीर्तनम् । श्रवणं भावनं सेवा सर्वं कृष्णे निवेदितम्॥ \* स्मरणं ध्यानमर्चनं वन्दनं

एतदेव वैष्णवानां नवधाभक्तिलक्षणम् । जन्ममृत्युजराव्याधियमताडनखण्डनम् (प्रकृतिखण्ड ६३। १९-२०) श्रीकृष्णदास्य प्रदान करनेवाला है। तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धिकी प्राप्ति करानेवाले पुष्करतीर्थमें जाकर इस मन्त्रका दस लाख जप करो। दस लाखके जपसे ही तुम्हारे लिये यह मन्त्र सिद्ध हो जायगा। ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अन्तर्धान

मन्त्र सिद्ध हो जायगा।

ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अन्तर्धान
हो गयीं। मुने! उन्हें भिक्तभावसे नमस्कार करके
समाधि वैश्य पुष्करतीर्थमें चला गया। पुष्करमें
दुष्कर तप करके उसने परमेश्वर श्रीकृष्णको प्राप्त
कर लिया। भगवती प्रकृतिके प्रसादमे वह

कर लिया। भगवती प्रकृतिके प्रसादसे वह श्रीकृष्णका दास हो गया। भगवान् नारायण कहते हैं—महाभाग नारद! राजा सुरथने जिस क्रमसे देवी परा प्रकृतिकी

वे परात्परतर शुद्ध, परिपूर्णतम एवं शिवरूप हैं।

बेटा! तुम सुखपूर्वक उन्हीं भगवान् अधोक्षजकी

शरण लो। 'कृष्ण' यह दो अक्षरोंका मन्त्र

राजा सुरथने जिस क्रमसे देवी परा प्रकृतिकी आराधना की थी, वह वेदोक्त क्रम बता रहा हूँ, सुनो। महाराज सुरथने स्नान करके आचमन किया। फिर त्रिविध न्यास, करन्यास, अङ्गन्यास तथा मन्त्राङ्गन्यास करके भूतशुद्धि की। इसके

तथा मन्त्राङ्गन्यास करके भूतशुद्धि की। इसके बाद प्राणायाम करके शङ्ख-शोधनके अनन्तर देवीका ध्यान किया और मिट्टीकी प्रतिमामें उनका आवाहन किया। फिर भिक्तभावसे ध्यान करके प्रेमपूर्वक उनका पूजन किया। देवीके दाहिने भागमें लक्ष्मीकी स्थापना करके परम

दाहिने भागमें लक्ष्मीकी स्थापना करके परम धार्मिक नरेशने उनकी भी भक्तिभावसे पूजा की। नारद! तत्पश्चात् देवीके सामने कलशपर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती—इन छः देवताओंका आवाहन करके राजाने विधिपूर्वक भक्तिसे उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान्

देवताओंका आवाहन करके राजाने विधिपूर्वक भक्तिसे उनका पूजन किया। प्रत्येक विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह पूर्वोक्त छः देवताओंकी पूजा और वन्दना करके महादेवीका प्रेमपूर्वक निम्नाङ्कित रीतिसे ध्यान करे। मुने! सामवेदमें जो ध्यान बताया गया है, वह परम उत्तम तथा

कल्पवृक्षके समान वाञ्छापुरक है।

सवमन्त्रमया तथा सवशाक्तस्वरूपा है। व सगुणा और निर्गुणा हैं। सत्यस्वरूपा, श्रेष्ठा, स्वेच्छामयी एवं सती हैं। महाविष्णुकी जननी हैं। श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुई हैं। कृष्णप्रिया, कृष्णशिक एवं कृष्णबुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं। श्रीकृष्णने उनकी स्तुति, पूजा और वन्दना की है। वे

कृपामयी हैं। उनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्योंकी दीप्तिको भी लिज्जित करती है। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द-मन्द हास्यकी छटा छायी हुई है। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल हैं। उनका नाम दुर्गादेवी है। वे सौ भुजाओंसे युक्त हैं और महती दर्गतिका नाश करनेवाली हैं।

हैं और महती दुर्गतिका नाश करनेवाली हैं। त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी प्रिया हैं। साध्वी हैं। त्रिगुणमयी एवं त्रिलोचना हैं। त्रिलोचन शिवकी प्राणरूपा हैं। उनके मस्तकपर विशुद्ध अर्द्धचन्द्रका मुकुट है। वे मालतीकी पृष्पमालाओंसे अलंकृत

केशपाश धारण करती हैं। उनका मुख सुन्दर एवं गोलाकार है। वे भगवान् शिवके मनको मोहनेवाली हैं। रत्नोंके युगल कुण्डलसे उनके कपोल उद्भासित होते रहते हैं। वे नासिकाके दक्षिण भागमें गजमुक्तासे निर्मित नथ धारण करती हैं। कानोंमें बहुसंख्यक बहुमूल्य रत्नमय आभूषण पहनती हैं। मोतियोंकी

पाँतको तिरस्कृत करनेवाली दन्तपंक्ति उनके मुखकी शोभा बढ़ाती है। पके हुए बिम्बफलके समान उनके लाल-लाल ओठ हैं। वे अत्यन्त प्रसन्न तथा

परम मङ्गलमयी हैं। विचित्र पत्ररचनासे रमणीय

| ३०६ संक्षिप्त ब्रह्म                                     | वैवर्तपुराण                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| उनके कपोल-युगल परम उज्ज्वल प्रतीत होते                   | यही हैं। हिरण्यकशिपुके वधकालमें ये नृसिंहशक्तिरूपमें   |
| हैं। रत्नोंके बने हुए बाजूबन्द, कंगन तथा रत्नमय          | प्रकट हुई थीं। हिरण्याक्षके वधकालमें भगवान्            |
| मञ्जीर उनके विभिन्न अङ्गोंका सौन्दर्य बढ़ाते हैं।        | वाराहके भीतर वाराही शक्ति यही थीं। ये                  |
| रत्नमय कङ्कणोंसे उनके दोनों हाथ विभूषित हैं।             | परब्रह्मरूपिणी तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। मैं सदा       |
| रत्नमय पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी                | इनका भजन करता हूँ।                                     |
| अंगूठियोंसे उनके हाथोंकी अँगुलियाँ जगमगाती               | इस प्रकार ध्यान करके विद्वान् पुरुष अपने               |
| रहती हैं। पैरोंकी अँगुलियों और नखोंमें लगे               | सिरपर पुष्प रखे और पुन: ध्यान करके भक्तिभावसे          |
| हुए महावरकी रेखा उनकी शोभावृद्धि करती है।                | आवाहन करे। प्रकृतिकी प्रतिमाका स्पर्श करके             |
| वे अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। उनके           | मनुष्य इस प्रकार मन्त्र पढ़े तथा मन्त्रद्वारा ही       |
| विभिन्न अङ्ग गन्ध, चन्दनसे चर्चित हैं। वे कस्तूरीके      | यत्नपूर्वक जीव-न्यास करे।                              |
| विन्दुओंसे सुशोभित दो स्तन धारण करती हैं।                | अम्ब! भगवति! सनातिन! शिवलोकसे आओ,                      |
| सम्पूर्ण रूप और गुणोंसे सम्पन्न हैं तथा गजराजके          | आओ। सुरेश्वरि! मेरी शारदीया पूजा ग्रहण करो।            |
| समान मन्द गतिसे चलती हैं। अत्यन्त कान्तिमती              | जगत्पूज्ये! महेश्वरि! यहाँ आओ, ठहरो, ठहरो।             |
| तथा शान्तस्वरूपा हैं। योगसिद्धियोंमें बहुत बढ़ी-         | हे मात:! हे अम्बिके! तुम इस प्रतिमामें निवास           |
| चढ़ी हैं। विधाताकी भी सृष्टि करनेवाली तथा                | करो। अच्युते! इस प्रतिमामें तुम्हारे प्राण निम्नभागमें |
| सबकी माता हैं। समस्त लोकोंका कल्याण                      | रहनेवाले प्राणोंके साथ आवें, रहें। तुम्हारी सम्पूर्ण   |
| करनेवाली हैं। शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी            | शक्तियाँ इस प्रतिमामें तुरंत पदार्पण करें। 'ॐ हीं      |
| भाँति उनका परम सुन्दर मुख है। वे अत्यन्त                 | श्रीं क्लीं दुर्गायै स्वाहा।' इस मन्त्रका उच्चारण      |
| मनोहारिणी हैं। उनके भालदेशका मध्यभाग कस्तूरी-            | करके कहे—'हे सदाशिवे! इस प्रतिमाके हृदयमें             |
| बिन्दु, चन्दन-बिन्दु तथा सिन्दूर-बिन्दुसे सदा            | प्राण स्थित हों। चण्डिके! सम्पूर्ण इन्द्रियोंके        |
| उद्दीप्त होता रहता है। उनके नेत्र शरद्-ऋतुके             | अधिदेवता यहाँ आवें। तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ             |
| मध्याह्नकालमें खिले हुए कमलोंकी कान्तिको                 | आवें। ईश्वर यहाँ आवें। देवि! तुम इस प्रतिमामें         |
| छीने लेते हैं। काजलकी सुन्दर रेखाओंसे वे                 | पधारो।' इस प्रकार आवाहन करके निम्नाङ्कित               |
| सर्वथा सुशोभित होते हैं। उनके श्रीअङ्ग करोड़ों           | मन्त्रसे परिहार-स्तुति करनी चाहिये। विप्रवर!           |
| कन्दर्पोंकी लावण्यलीलाको तिरस्कृत करनेवाले               | एकाग्रचित्त होकर परिहारको सुनो।                        |
| हैं। वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान हैं। उनका              | शिवप्रिये! भगवति अम्बे! शिवलोकसे जो                    |
| मस्तक उत्तम रत्नोंके बने हुए मुकुटसे उद्भासित            | तुम आयी हो, तुम्हारा स्वागत है। भद्रे! मुझपर           |
| होता है। वे स्रष्टाकी सृष्टिमें शिल्परूपा और पालकके      | कृपा करो। भद्रकालि! तुम्हें नमस्कार है। दुर्गे!        |
| पालनमें दयारूपा हैं। संहारकालमें संहारककी                | माहेश्वरि! तुम जो मेरे घरमें आयी हो, इससे मैं          |
| उत्तम संहाररूपिणी शक्ति हैं। निशुम्भ और                  | धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है।            |
| शुम्भको मथ डालनेवाली तथा महिषासुरका मर्दन                | आज मेरा जन्म सफल और जीवन सार्थक हुआ;                   |
| करनेवाली हैं। पूर्वकालमें त्रिपुर-युद्धके समय त्रिपुरारि | क्योंकि मैं भारतवर्षके पुण्यक्षेत्रमें दुर्गाजीका पूजन |
| महादेवने इनकी स्तुति की थी। मधु और कैटभके                | करता हूँ। जो विद्वान् भारतवर्षमें आप पूजनीया           |
| युद्धमें वे विष्णुकी शक्तिस्वरूपिणी थीं। समस्त           | दुर्गाका पूजन करता है, वह अन्तमें गोलोकधामको           |
| दैत्योंका वध तथा रक्तबीजका विनाश करनेवाली                | जाता है और इहलोकमें भी उत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न         |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ८०६ स्निग्ध द्रव और परम दुर्लभ सुपक्व विष्णुतैल उत्तम दिव्य पर्यङ्क रत्नोंके सारभागसे निर्मित हुआ स्नानीय सामग्रीके रूपमें प्रस्तुत है। इसे स्वीकार है। इसपर गद्दा है और वह महीन वस्त्रकी चादरसे ढका हुआ है। तुम इस शय्याको स्वीकार करो। करो। (अनुलेपन) जगदम्ब! कस्तूरी और कुङ्कमसे मिश्रित सुगन्धित चन्दनद्रव सुवासित अनुलेपनके मुने! इस प्रकार दुर्गादेवीका पूजन करके रूपमें समर्पित है। इसे ग्रहण करो। (मधुपर्क) उन्हें पुष्पाञ्जलि चढ़ावे। तदनन्तर देवीकी सहचरी आठ नायिकाओंका यत्नतः पूजन करे। उनके नाम महादेवि! रत्नपात्रमें स्थित परम पवित्र एवं परम मङ्गलमय माध्वीक मधुपर्कके रूपमें प्रस्तुत है। इस प्रकार हैं—उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। (गन्ध) देवि! चण्डनायिका, अतिचण्डा, चामुण्डा, चण्डा और चण्डवती। अष्टदल कमलपर पूर्व आदि दिशाके विभिन्न वृक्षोंके मूलका चूर्ण गन्ध द्रव्यसे युक्त हो परम पवित्र एवं मङ्गलोपयोगी गन्धके रूपमें क्रमसे इनकी स्थापना करके पञ्चोपचारोंद्वारा समर्पित है। इसे ग्रहण करो। (अर्घ्य) चण्डिके! पूजन करे। दलोंके मध्यभागमें भैरवोंका पूजन पवित्र शङ्खपात्रमें स्थित स्वर्गङ्गाका जल दुर्वा, करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—महाभैरव, पुष्प और अक्षतसे युक्त अर्घ्यके रूपमें अर्पित है। संहारभैरव, असिताङ्गभैरव, रुरुभैरव, कालभैरव, इसे स्वीकार करो। (पुष्प) जगदम्बिके! पारिजात-क्रोधभैरव, ताम्रचूडभैरव तथा चन्द्रचूडभैरव। इन वृक्षसे उत्पन्न सुगन्धित श्रेष्ठ पुष्प और मालती सबकी पूजा करके बीचकी कर्णिकामें नौ शक्तियोंका आदि फूलोंकी माला ग्रहण करो। (नैवेद्य) शिवे! पूजन करे। क्रम यह है कि कमलके आठ दलोंमें दिव्य सिद्धान्न, आमान्न, पीठा, खीर आदि, लड्ड्र आठ शक्तियोंकी और बीचकी कर्णिकामें नवीं और दूसरे-दूसरे मिष्टान्न तथा सामयिक फल शक्तिकी स्थापना करे। इस तरह इन सबका नैवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं। इन्हें स्वीकार करो। भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये। इन शक्तियोंके नाम यों हैं—ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, माहेश्वरी, (आचमनीय) गिरिराजनन्दिनि! मैंने भक्तिभावसे आचमनीयके रूपमें कर्पूर आदिसे सुसंस्कृत एवं नारसिंही, वाराही, इन्द्राणी तथा कार्तिकी (कौमारी)। स्वासित शीतल जल अर्पित किया है। इसे ग्रहण इनके अतिरिक्त नवीं प्रधाना शक्ति हैं सर्वमङ्गला, करो। (ताम्बूल) देवि! सुपारी, पान और चूनाको जो सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। इन नौ शक्तियोंका पूजन एकत्र करके उसे कर्पूर आदिसे सुवासित किया करनेके पश्चात् कलशमें देवताओंका पूजन करे। है। वही यह समस्त भोगोंमें श्रेष्ठ रमणीय ताम्बूल शंकर, कार्तिकेय, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, है। इसे स्वीकार करो। (रत्नमय भूषण) देवि! देवीकी चेटी, वटु तथा चौंसठ योगिनी—इन सबका विधिवत् पूजन करके यथाशक्ति भेंट-अत्यन्त मूल्यवान् रत्नोंके सार-भागके द्वारा ईश्वरेच्छासे निर्मित तथा सम्पूर्ण अङ्गोंको शोभासम्पन्न बनानेवाला उपहार अर्पित करके विद्वान् पुरुष स्तुति करे। रत्नमय आभूषण ग्रहण करो।(धूप) देवि! वृक्षकी कवचको भक्तिपूर्वक पढ़कर उसे गलेमें बाँध ले। गोदके चूर्णको सुगन्धित वस्तुओंसे मिश्रित करके फिर परिहार नामक स्तुति करके विद्वान् पुरुष देवीको नमस्कार करे। इस प्रकार उपहार दे अग्निकी शिखासे शुद्ध किया गया है। इस धूपको स्वीकार करो। (दीप) परमेश्वरि! घने अन्धकारको स्तुति करके कवच बाँधकर विद्वान् पुरुष धरतीपर माथा टेक दण्डवत् प्रणाम करे और ब्राह्मणको दूर करनेवाला यह परम पवित्र दीप दिव्य रत्नविशेष है। इसे ग्रहण करो। (शय्या) देवि! यह दक्षिणा दे। (अध्याय ६३-६४)

#### देवीके बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जनके नक्षत्र, इन सबकी महिमा, राजाको देवीका दर्शन एवं उत्तम ज्ञानका उपदेश देना

नारदजीने पूछा—महाभाग! आपने जो कुछ चाहिये; क्योंकि हिंसासे मनुष्य पापका भागी होता

कहा है, वह अमृतरससे भी बढ़कर मधुर और है, इसमें संशय नहीं। जो जिसका वध करता है,

उत्तम है। उसे पूर्णरूपसे मैंने सुन लिया। प्रभो!

अब भलीभाँति यह बताइये कि देवीका स्तोत्र

और कवच क्या है? तथा उनके पुजनसे किस

फलकी प्राप्ति होती है?

नारायणने कहा — आर्द्रा नक्षत्रमें देवीको

जगावे और मूल नक्षत्रमें उनका प्रतिमामें प्रवेश

या आवाहन करे। फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें पूजा करके श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन करे।

आर्द्रायुक्त नवमी तिथिमें देवीको जगाकर जो पुजा की जाती है, उस एक बारकी पूजासे मनुष्य सौ

वर्षोंतककी की हुई पूजाका फल पा लेता है। मूल

नक्षत्रमें देवीका प्रवेश होनेपर यज्ञका फल प्राप्त होता है। उत्तराषाढ़में पूजन करनेपर वाजपेय-

यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्रमें देवीका विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र-

पौत्रोंको पाता है, इसमें संशय नहीं है। देवीकी पूजासे मनुष्यको पृथ्वीकी परिक्रमाका पुण्य प्राप्त

होता है। यदि तिथिके साथ आर्द्रा नक्षत्रका योग न मिले तो केवल नवमीमें पार्वतीका बोधन करके मनुष्य एक पक्षतक पूजन करे तो उसे अश्वमेधयज्ञका

फल प्राप्त होता है। उस दशामें नवमीको पूजन करके दशमीको विसर्जन कर दे। सप्तमीको पूजन करके विद्वान् पुरुष बलि अर्पण करे, अष्टमीको

बलिरहित पूजन उत्तम माना गया है। अष्टमीको बलि देनेसे मनुष्योंपर विपत्ति आती है। विद्वान् पुरुष नवमी तिथिको भक्तिभावसे विधिवत् बलि

दे। विप्रवर! उस बलिसे मनुष्योंपर दुर्गाजी प्रसन्न होती हैं। परंतु यह बलि हिंसात्मक नहीं होनी

वह मारा गया प्राणी भी जन्मान्तरमें उस मारनेवालेका वध करता है-यह वेदकी वाणी है।\* इसीलिये

वैष्णवजन वैष्णवी (हिंसारहित) पूजा करते हैं। इस प्रकार पूरे वर्षतक भक्तिभावसे पूजन

करके गलेमें कवच बाँधकर राजाने परमेश्वरीका स्तवन किया। उनके द्वारा किये गये स्तवनसे

संतुष्ट हुई देवीने उन्हें साक्षात् दर्शन दिये। उन्होंने सामने देवीको देखा, वे ग्रीष्म-ऋतुके सूर्यकी

भाँति देदीप्यमान थीं। वे तेज:स्वरूपा, सगुणा एवं निर्गुणा परादेवी तेजोमण्डलके मध्यभागमें स्थित हो अत्यन्त कमनीय जान पड़ती थीं। भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर हुई उन कृपारूपा स्वेच्छामयी देवीको

देखकर राजेन्द्र सुरथने भक्तिसे गर्दन नीची करके पुन: उनकी स्तुति की। उस स्तुतिसे संतुष्ट हो जगदम्बाने मन्द मुस्कराहटके साथ राजेन्द्रको सम्बोधित करके कृपापूर्वक यह सत्य बात कही।

प्रकृति बोली—राजन्! तुम साक्षात् मुझको पाकर उत्तम वैभव माँग रहे हो। इस समय तुम्हें यही अभीष्ट है, इसलिये में वैभव ही दे रही हूँ। महाराज! तुम अपने समस्त शत्रुओंको जीतकर

निष्कण्टक राज्य पाओ। फिर दूसरे जन्ममें तुम सावर्णि नामक आठवें मन् होओगे। नरेश्वर! मैं परिणाममें (अन्ततोगत्वा) तुम्हें ज्ञान दूँगी। साथ ही परमात्मा श्रीकृष्णमें भक्ति एवं दास्यभाव

प्रदान करूँगी। जो मन्दबुद्धि मानव साक्षात्

मुझको पाकर वैभवकी याचना करता है, वह

मायासे ठगा गया है; इसलिये विष खाता है और अमृतका त्याग करता है। ब्रह्मा आदिसे

\* हिंसाजन्यं च पापं च लभते नात्र संशय:॥ यो यं हन्ति स तं हन्ति चेति वेदोक्तमेव च। (प्रकृतिखण्ड ६५। १०, १२) विष्णु और शिव आदिकी आदिजननी परात्परा हीन जो मृद् मनुष्य है, वह निश्चय ही जीते-जी प्रकृति मैं ही हूँ। मैं सगुणा, निर्गुणा, श्रेष्ठा, सदा मृतकके समान है। श्रीकृष्ण-भक्तोंको छूकर बहनेवाली वायुका स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र स्वेच्छामयी, नित्यानित्या, सर्वरूपा, सर्वकारणकारणा हो गये हैं। श्रीकृष्ण-मन्त्रोंका उपासक ही जीवन्मुक्त और सबकी बीजरूपा मूलप्रकृति ईश्वरी हूँ। रमणीय गोलोकमें पुण्यमय वृन्दावनके भीतर माना गया है। जप, तप, तीर्थ और पूजाके बिना रासमण्डलमें परमात्मा श्रीकृष्णकी प्राणाधिका केवल मन्त्रग्रहणमात्रसे नर नारायण हो जाता है। राधा मैं ही हूँ। मैं ही दुर्गा, विष्णुमाया तथा श्रीकृष्ण-भक्त अपने नाना और उनके ऊपरकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। वैकुण्ठमें मैं ही सौ पीढ़ियोंका तथा पितासे लेकर ऊपरकी एक लक्ष्मी और साक्षात् सरस्वती देवी हूँ। ब्रह्मलोकमें सहस्र पीढ़ियोंका उद्धार करके गोलोकमें जाता मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेदमाता सावित्री कहते हैं। है। नरेश्वर! यह सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

तीर्थों, तपस्याओं, देवताओं और पुण्योंका जो सारतत्त्व है, वह श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण-भक्तिसे

है। सावर्णिक मन्वन्तरके अन्तमें जब तुम्हारे सारे

दोष समाप्त हो जायँगे, उस समय मैं तुम्हें

चाहती हुँ; उन्हें प्रात:कालिक स्वप्नके समान

मिथ्या एवं भ्रमरूपिणी सम्पत्ति प्रदान करती हूँ।

ऐसा कहकर महादेवी वहीं अन्तर्धान हो

कर्मोंका फल भोगे बिना उनका सैकड़ों

श्रीहरिकी भक्ति प्रदान करूँगी।

स्त्रियोंके रूपमें मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्रीकृष्णने अपनी भ्रूभङ्गलीलासे करोड कल्पोंमें भी क्षय नहीं होता है। अपने मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तमने अपनी किये हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल अवश्य ही भ्रूभङ्गलीलासे उस महान् विराट्की भी सृष्टि की भोगना पड़ता है।\* मैं जिसपर अनुग्रह करती हूँ, है, जिसके रोमकूपोंमें सदैव असंख्य विश्व-उसे परमात्मा श्रीकृष्णके प्रति निर्मल, निश्चल एवं ब्रह्माण्ड निवास करते हैं। वे सब-के-सब कृत्रिम सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ और जिन्हें ठगना

में ही गङ्गा, तुलसी तथा सबकी आधारभूता

वसुन्धरा हूँ। नरेश्वर! मैंने अपनी कलासे नाना

प्रकारके रूप धारण किये हैं। मायाद्वारा सम्पूर्ण

लेकर कीटपर्यन्त सारा जगत् नश्वर ही है, केवल

निर्गुण परब्रह्म श्रीकृष्ण ही नित्य सत्य हैं। ब्रह्मा,

३१०

हैं, तथापि मायासे सब लोग उन अनित्य लोकोंमें भी सदा नित्यबुद्धि करते हैं। सातों द्वीपों और

समुद्रोंसे युक्त पृथ्वी, नीचेके सात पाताल और

बेटा! मैंने तुम्हें यह ज्ञानकी बात बतायी है। अब ऊपरके सात स्वर्ग-इन सबको मिलाकर एक तुम सुखपूर्वक जाओ। विश्व-ब्रह्माण्ड कहा गया है, जिसकी रचना ब्रह्माद्वारा हुई है। इस तरहके जो असंख्य ब्रह्माण्ड गयीं। राज्यप्राप्तिका वरदान पाकर राजा देवीको हैं, उन सबमें पृथक्-पृथक् ब्रह्मा, विष्णु और

नमस्कार करके अपने घरको चले गये। वत्स शिव आदि विद्यमान हैं। उन सबके ईश्वर नारद! इस प्रकार मैंने तुम्हें दुर्गाजीका परम उत्तम श्रीकृष्ण हैं। यही परात्पर ज्ञान है। वेदों, व्रतों, उपाख्यान सुनाया है। (अध्याय ६५)

\* माभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्॥ (प्रकृतिखण्ड ६५।३९)

#### दुर्गाजीका दुर्गनाशनस्तोत्र तथा प्रकृतिकवच या ब्रह्माण्डमोहनकवच एवं उसका माहात्म्य

नारदजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ! मैंने सब कुछ सुन लिया। अवश्य ही अब कुछ भी सुनना शेष नहीं रहा। केवल प्रकृतिदेवीके स्तोत्र और कवचका मुझसे वर्णन कीजिये। श्रीनारायण बोले-नारद! सबसे पहले गोलोकमें परमात्मा श्रीकृष्णने वसन्त-ऋतुमें रासमण्डलके भीतर प्रसन्नतापूर्वक देवीकी पूजा करके उनकी स्तुति की थी। दूसरी बार मधु और कैटभके साथ युद्धके अवसरपर भगवान् विष्णुने देवीका स्तवन किया। तीसरी बार वहीं प्राणसंकटका अवसर आया जान ब्रह्माजीने दुर्गादेवीकी स्तुति की थी। मुने! चौथी बार त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरोंके साथ अत्यन्त घोरतर युद्धका अवसर आनेपर भक्तिभावसे देवीका स्तवन किया था और पाँचवीं बार वृत्रासुरवधके समय घोर प्राणसंकटकी बेलामें सम्पूर्ण देवताओंसहित इन्द्रने दुर्गादेवीकी स्तुति की थी। तबसे मुनीन्द्रों, मनुओं और सुरथ आदि मनुष्योंने प्रत्येक कल्पमें परात्परा परमेश्वरीका स्तवन एवं पूजन करना आरम्भ किया। ब्रह्मन्! अब तुम देवीका स्तोत्र सुनो, जो सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश करनेवाला, सुखदायक, मोक्षदायक, सार वस्तु तथा भवसागरसे पार होनेका साधन है। श्रीकृष्ण उवाच

त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी।

त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥

कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्। परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी॥

तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा।

सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा॥

सर्वबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया।

सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला॥ सर्वबुद्धिस्वरूपा च सर्वशक्तिस्वरूपिणी। दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्तिस्वरूपिणी॥ निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मन: प्रिया। क्षुत्क्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती ॥ श्रद्धा पृष्टिश्च तन्द्रा च लज्जा शोभा दया तथा। सतां सम्पत्स्वरूपा च विपत्तिरसतामिह॥ प्रीतिरूपा पुण्यवतां पापिनां कलहाङ्करा। शश्चत्कर्ममयी शक्तिः सर्वदा सर्वजीविनाम्॥ देवेभ्यः स्वपदोदात्री धातुर्धात्री कृपामयी। हिताय सर्वदेवानां सर्वासुरविनाशिनी॥ योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्। सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धयोगिनी॥ ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्णुमाया च वैष्णवी। भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोकभयङ्करी॥ ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे। सतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां सदा॥ महायुद्धे महामारी दुष्टसंहाररूपिणी। रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिणी॥ वन्द्या पूज्या स्तुता त्वं च ब्रह्मादीनां च सर्वदा। ब्राह्मण्यरूपा विप्राणां तपस्या च तपस्विनाम्।। विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिमतां सताम्। मेधास्मृतिस्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम्॥ राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वाणिज्यरूपिणी। सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा त्वं रक्षारूपा च पालने॥ तथान्ते त्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च मोहिनी।। दुरत्यया मे माया त्वं यया सम्मोहितं जगत्। यया मुग्धो हि विद्वांश्च मोक्षमार्गं न पश्यति॥

इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गाया दुर्गनाशनम्।

पूजाकाले पठेद्यो हि सिद्धिर्भवति वाञ्छिता॥

(प्रकृतिखण्ड ६६।७ – २६)

सर्वज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभाविनी॥

त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयम्।

मूलप्रकृति ईश्वरी हो। तुम्हीं सृष्टिकार्यमें आद्याशक्ति

हो। तुम अपनी इच्छासे त्रिगुणमयी बनी हुई हो।

कार्यवश सगुण रूप धारण करती हो। वास्तवमें

स्वयं निर्गुणा हो। सत्या, नित्या, सनातनी एवं

परब्रह्मस्वरूपा हो, परमा तेज:स्वरूपा हो। भक्तोंपर दुष्टसंहाररूपिणी महामारी हो और शिष्ट पुरुषोंके कृपा करनेके लिये दिव्य शरीर धारण करती लिये माताकी भाँति हितकारिणी एवं रक्षारूपिणी हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेशा, सर्वाधारा, परात्परा, हो। ब्रह्मा आदि देवताओंने सदा तुम्हारी वन्दना, सर्वबीजस्वरूपा, सर्वपूज्या, निराश्रया, सर्वज्ञा, पूजा एवं स्तुति की है। ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणता और सर्वतोभद्रा (सब ओरसे मङ्गलमयी), तपस्वीजनोंकी तपस्या भी तुम्हीं हो, विद्वानोंकी सर्वमङ्गलमङ्गला, सर्वबुद्धिस्वरूपा, सर्वशक्तिरूपिणी, विद्या, बुद्धिमानोंकी बुद्धि, सत्पुरुषोंकी मेधा और सर्वज्ञानप्रदा देवी, सब कुछ जाननेवाली और स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषोंकी प्रतिभा भी सबको उत्पन्न करनेवाली हो। देवताओंके लिये तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओंका प्रताप और वैश्योंका वाणिज्य भी तुम्हीं हो। विश्वपूजिते! हविष्य दान करनेके निमित्त तुम्हीं स्वाहा हो, पितरोंके लिये श्राद्ध अर्पण करनेके निमित्त तुम सृष्टिकालमें सृष्टिरूपिणी, पालनकालमें रक्षारूपिणी स्वयं ही स्वधा हो, सब प्रकारके दानयज्ञमें तथा संहारकालमें विश्वका विनाश करनेवाली दक्षिणा हो तथा सम्पूर्ण शक्तियाँ तुम्हारा ही महामारीरूपिणी भी तुम्हीं हो। तुम्हीं कालरात्रि, स्वरूप हैं। तुम निद्रा, दया और मनको प्रिय महारात्रि तथा मोहिनी, मोहरात्रि हो; तुम मेरी लगनेवाली तृष्णा हो। क्षुधा, क्षमा, शान्ति, ईश्वरी, दुर्लङ्क्य माया हो, जिसने सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान् पुरुष कान्ति तथा शाश्वती सृष्टि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्रद्धा, पृष्टि, तन्द्रा, लज्जा, शोभा और दया हो। भी मोक्षमार्गको नहीं देख पाता। सत्पुरुषोंके यहाँ सम्पत्ति और दुष्टोंके घरमें विपत्ति इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णद्वारा किये गये भी तुम्हीं हो। तुम्हीं पुण्यवानोंके लिये प्रीतिरूप दुर्गाके दुर्गम संकटनाशनस्तोत्रका जो पूजाकालमें हो, पापियोंके लिये कलहका अङ्कर हो तथा पाठ करता है, उसे मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त समस्त जीवोंकी कर्ममयी शक्ति भी सदा तुम्हीं होती है। हो। देवताओंको उनका पद प्रदान करनेवाली जो नारी वन्ध्या, काकवन्ध्या, मृतवत्सा तथा तुम्हीं हो। धाता (ब्रह्मा)-का भी धारण-पोषण दुर्भगा है, वह भी एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेती करनेवाली दयामयी धात्री तुम्हीं हो। सम्पूर्ण देवताओंके हितके लिये तुम्हीं समस्त असुरोंका है। जो पुरुष अत्यन्त घोर कारागारके भीतर दृढ़ विनाश करती हो। तुम योगनिद्रा हो। योग तुम्हारा बन्धनमें बँधा हुआ है, वह एक ही मासतक स्वरूप है। तुम योगियोंको योग प्रदान करनेवाली इस स्तोत्रको सुन ले तो अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो। सिद्धोंकी सिद्धि भी तुम्हीं हो। तुम सिद्धिदायिनी हो जाता है। जो मनुष्य राजयक्ष्मा, गलित और सिद्धयोगिनी हो। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, विष्णु-कोढ़, महाभयंकर शूल और महान् ज्वरसे ग्रस्त माया, वैष्णवी तथा भद्रदायिनी भद्रकाली भी है, वह एक वर्षतक इस स्तोत्रका श्रवण कर

करती हो। गाँव-गाँवमें ग्रामदेवी और घर-घरमें

गृहदेवी भी तुम्हीं हो। तुम्हीं सत्पुरुषोंकी कीर्ति

और प्रतिष्ठा हो। दुष्टोंकी होनेवाली सदा निन्दा

भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्धमें

रक्षा करे। इस मन्त्रमें छ: अक्षर हैं। यह भक्तोंके

पुत्र, प्रजा और पत्नीके साथ भेद (कलह आदि) होनेपर यदि एक मासतक इस स्तोत्रको सुने तो इस संकटसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय

नहीं है। राजद्वार, श्मशान, विशाल वन तथा रणक्षेत्रमें और हिंसक जन्तुके समीप भी इस

स्तोत्रके पाठ और श्रवणसे मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। यदि घरमें आग लगी हो, मनुष्य

ले तो शीघ्र ही रोगसे छुटकारा पा जाता है।

दावानलसे घिर गया हो अथवा डाकुओंकी सेनामें फँस गया हो तो इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे वह

उस संकटसे पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और मूर्ख है, वह भी एक

वर्षतक इस स्तोत्रको पढ़े तो निस्संदेह विद्वान् और धनवान् हो जाता है। नारदजीने कहा—समस्त धर्मींके ज्ञाता

तथा सम्पूर्ण ज्ञानमें विशारद भगवन्! ब्रह्माण्ड-मोहन नामक प्रकृतिकवचका वर्णन कीजिये।

भगवान् नारायण बोले—वत्स! सुनो। मैं उस परम दुर्लभ कवचका वर्णन करता हूँ। पूर्वकालमें साक्षात् श्रीकृष्णने ही ब्रह्माजीको इस

कवचका उपदेश दिया था। फिर ब्रह्माजीने गङ्गाजीके तटपर धर्मके प्रति इस सम्पूर्ण कवचका वर्णन किया था। फिर धर्मने पुष्करतीर्थमें मुझे कृपापूर्वक इसका उपदेश दिया, यह वही कवच

है, जिसे पूर्वकालमें धारण करके त्रिपुरारि शिवने त्रिपुरासुरका वध किया था और ब्रह्माजीने जिसे धारण करके मधु और कैटभसे प्राप्त होनेवाले

भयको त्याग दिया था। जिसे धारण करके

भद्रकालीने रक्तबीजका संहार किया, देवराज इन्द्रने खोयी हुई राज्य-लक्ष्मी प्राप्त की, महाकाल चिरजीवी और धार्मिक हुए, नन्दी महाज्ञानी होकर सानन्द जीवन बिताने लगा, परशुरामजी

शत्रुओंको भय देनेवाले महान् योद्धा बन गये तथा

जिसे धारण करके ज्ञानिशिरोमणि दुर्वासा भगवान्

लिये कल्पवृक्षके समान है। मुने! इस मन्त्रको ग्रहण करनेके विषयमें वेदोंमें किसी बातका विचार नहीं किया गया है। मन्त्रको ग्रहण करनेमात्रसे मनुष्य विष्णुके समान हो जाता है।

'**ॐ दुर्गायै नमः**' यह मन्त्र सदा मेरे मुखकी रक्षा करे। 'ॐ दुर्गे रक्ष' यह मन्त्र सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं' यह मन्त्र निरन्तर मेरे कंधेका संरक्षण करे। 'ॐ हीं श्रीं क्लीं' यह

मन्त्र सदा सब ओरसे मेरे पृष्ठभागका पालन करे। '**हीं**' मेरे वक्ष:स्थलकी और 'श्रीं' सदा मेरे हाथकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं हीं क्लीं' यह मन्त्र सोते और जागते समय सदा मेरे सर्वाङ्गका

अग्निकोणमें चिण्डका रक्षा करे। दक्षिणदिशामें भद्रकाली, नैर्ऋत्यकोणमें महेश्वरी, पश्चिमदिशामें वाराही और वायव्यकोणमें सर्वमङ्गला मेरा संरक्षण करे। उत्तरदिशामें वैष्णवी, ईशानकोणमें शिवप्रिया तथा जल, थल और आकाशमें जगदम्बिका मेरा पालन करे।

संरक्षण करे। पूर्विदशामें प्रकृति मेरी रक्षा करे।

वत्स! यह परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये और न किसीके सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिये। जो वस्त्र, आभूषण और चन्दनसे गुरुकी विधिवत् पूजा करके इस कवचको धारण करता है, वह विष्णु ही है,

इसमें संशय नहीं है। मुने! सम्पूर्ण तीर्थींकी यात्रा और पृथ्वीकी परिक्रमा करनेपर मनुष्यको जो फल मिलता है, वही इस कवचको धारण करनेसे मिल जाता है। पाँच लाख जप करनेसे निश्चय ही यह कवच सिद्ध हो जाता है। जिसने कवचको

सिद्ध कर लिया है, उस मनुष्यको रणसंकटमें

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण अस्त्र नहीं बेधता है। अवश्य ही वह जल या दही, अन्न भोजन करावे और उसे सुवर्ण दान दे। बछड़ेसहित सुन्दर गौका भक्तिपूर्वक दान

अग्निमें प्रवेश कर सकता है। वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होती है। वह सम्पूर्ण सिद्धोंका ईश्वर एवं जीवन्मुक्त हो जाता है। जिसको यह कवच सिद्ध

३१४

हो गया है, वह निश्चय ही भगवान् विष्णुके

समान हो जाता है।\* मुने! इस प्रकार प्रकृतिखण्डका वर्णन किया गया, जो अमृतकी खाँड्से भी अधिक मधुर

है। जिन्हें मूलप्रकृति कहते हैं तथा जिनके पुत्र

गणेश हैं, उन देवी पार्वतीने श्रीकृष्णका व्रत करके ही गणपति-जैसा पुत्र प्राप्त किया था।

साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण अपने अंशसे गणेश

हुए थे। यह प्रकृतिखण्ड सुननेमें सुखद और सुधाके समान मधुर है। इसे सुनकर वक्ताको

मन्त्रः षडक्षरोऽयं च

पुस्तककी पूजा करे। जो ऐसा करके कथा सुनता है, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धि होती है। वह भगवान्की

कृपासे यशस्वी होता है। उसके घरमें लक्ष्मी निवास करती हैं और अन्तमें वह गोलोकको प्राप्त होता है। उसे श्रीकृष्णका दास्यभाव सुलभ

भक्ति हो जाती है।

करे। मुने! वाचकको वस्त्र, आभूषण तथा रत्न

देकर संतुष्ट करे। पुष्प, आभूषण, वस्त्र तथा नाना प्रकारके उपहार ले भक्ति और श्रद्धाके साथ

होता है तथा भगवान् श्रीकृष्णमें उसकी अविचल (अध्याय ६६-६७)

## ॥ प्रकृतिखण्ड सम्पूर्ण ॥

### \*ॐ दुर्गेति चतुर्थ्यन्तं स्वाहान्तो मे शिरोऽवतु ॥

भक्तानां कल्पपादपः। विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणे च मनोर्मुने॥ विष्णुतुल्यो भवेत्ररः। मम वक्त्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोऽन्ततः॥ मन्त्रग्रहणमात्रेण ॐ दुर्गे रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम । ॐ हीं श्रीं इति मन्त्रोऽयं स्कन्धं पातु निरन्तरम्॥

ॐ हीं श्रीं क्लीं इति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा। हीं मे वक्षःस्थलं पातु हस्तं श्रीमिति संततम्॥ ॐ श्रीं हीं क्लीं पातु सर्वाङ्गं स्वप्ने जागरणे तथा। प्राच्यां मां पातु प्रकृतिः पातु वह्नौ च चण्डिका॥

दक्षिणे च नैर्ऋते च महेश्वरी । वारुणे पातु वाराही वायव्यां सर्वमङ्गला॥ भद्रकाली

पातु तथैशान्यां शिवप्रिया। जले स्थले चान्तरिक्षे पातु मां जगदिम्बिका॥ उत्तरे वैष्णवी इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् । यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्॥

विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनै: । कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशय:॥ गुरुमभ्यर्च्य

पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे। यत् फलं लभते लोकस्तदेतद्धारणे मुने॥ सर्वतीर्थानां सिद्धमेतद्भवेद् ध्रुवम् । लोकं च सिद्धकवचं नास्त्रं विध्यति सङ्कटे॥ पञ्चलक्षजपेनैव

न तस्य मृत्युर्भवित जले वह्नौ विशेद् ध्रुवम्। जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरः स्वयम्॥ यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेद् ध्रुवम् । (प्रकृतिखण्ड ६७।७—१९ ५)

#### गणपतिखण्ड

#### नारदजीकी नारायणसे गणेशचिरतके विषयमें जिज्ञासा, नारायणद्वारा शिव-पार्वतीके विवाह तथा स्कन्दकी उत्पत्तिका वर्णन, पार्वतीकी महादेवजीसे पुत्रोत्पत्तिके लिये प्रार्थना, शिवजीका उन्हें पुण्यक-व्रतके लिये प्रेरित करना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ अन्तर्यामी नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण, (उनके नित्यसखा) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, (उनकी

लीलाको प्रकट करनेवाली) देवी सरस्वती तथा (उस लीलाको संकलित करनेवाले) व्यासजीको

नमस्कार करके जय (पुराण-इतिहास आदि)-

का पाठ करना चाहिये।

नारदजीने पूछा—भगवन्! जो सर्वोत्कृष्ट, मूढ़ोंके लिये ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला तथा अमृतका उत्तम सागर है, उस अभीप्सित

प्रकृतिखण्डको तो मैंने सुन लिया। अब मैं गणपतिखण्डको, जो मनुष्योंके सम्पूर्ण मङ्गलोंका भी मङ्गलस्वरूप तथा गणेशजीके जन्म-वृत्तान्तसे

भी मङ्गलस्वरूप तथा गणेशजीके जन्म-वृत्तान्तसे परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर! भला, पार्वतीजीके शुभ उदरसे सुरश्रेष्ठ गणेशकी उत्पत्ति कैसे हुई 2 किस प्रकार पार्वतीदेवीने ऐसे पत्रको

कैसे हुई? किस प्रकार पार्वतीदेवीने ऐसे पुत्रको प्राप्त किया? गणेशजी किस देवताके अंशसे उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनिसे उत्पन्न हुए थे? उनका

ब्रह्मतेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण, शम्भु और ब्रह्माके रहते हुए सम्पूर्ण विश्वमें उनकी अग्रपूजा क्यों होती है? वे हाथीके मुखवाले एकदन्त तथा विशाल तोंदवाले कैसे **19 प्रारत करना** परम मनोहर तथा अत्यन्त विस्तृत चरित्रको पूर्णरूपसे वर्णन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके

लिये मुझे परम कौतूहल हो रहा है।
श्रीनारायणने कहा—नारद! मैं उस परम
अद्भुत रहस्यका वर्णन करता हूँ, सुनो! वह
पाप-संतापका हरण करनेवाला, सम्पूर्ण विघ्नोंका

विनाशक, समस्त मङ्गलोंका दाता, साररूप, निखिल श्रुतियोंके लिये मनोहर सुखप्रद, मोक्षका बीज तथा पापोंका मूलोच्छेद करनेवाला है। दैत्योंद्वारा पीड़ित हुए देवताओंकी तेजोराशिसे

उत्पन्न हुई देवीने दैत्यसमुदायका संहार कर डाला। तत्पश्चात् वे दक्षकी कन्या होकर प्रकट हुईं। उस समय उन देवीका नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी (शिवजी)-की निन्दा होनेके

कारण योगधारणाद्वारा अपने शरीरका परित्याग

कर दिया और फिर शैलराजकी प्रिय पत्नी

(मेना)-के पेटसे जन्म लिया। पर्वतराजने उन पार्वतीजीका विवाह शंकरजीके साथ कर दिया। तब महादेवजी उन्हें साथ लेकर निर्जन वनमें चले गये। वहाँ दीर्घकालतक शंकर-पार्वतीका विहार

विरत होनेके लिये उनसे प्रार्थना की, तब भगवान् शंकर विरत हो गये। उस समय महादेवजीका शुक्र भूमिपर गिर पड़ा, जिससे स्कन्द—कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वतीजीने श्रीशंकरजीसे एक

चलता रहा। जब देवताओंने आकर विहारसे

मुखवाले एकदन्त तथा विशाल तोंदवाले कैसे श्रेष्ठ पुत्रके लिये प्रार्थना की। हो गये? महाभाग! पुराणोंमें उनके रहस्यमय **इसपर महादेवजीने कहा**—पार्वति! मैं जन्म-वृत्तान्तका वर्णन किया गया है। आप उस उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३१६

कार्यसिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपायका वर्णन करूँगा, वह सम्पूर्ण अभीष्ट-सिद्धिका बीजरूप,

कल्याण होगा; क्योंकि त्रिलोकीमें उपाय करनेसे

परम मङ्गलदायक तथा मनको हर्ष प्रदान करनेवाला है। वरानने! तुम श्रीहरिकी आराधना करके व्रत

आरम्भ करो। एक वर्षतक इसका अनुष्ठान करना

होगा। इस व्रतका नाम पुण्यक है। यह महाकठोर

बीज, कल्पतरुके समान अभीष्ट सिद्ध करनेवाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, साररूप, पुत्रप्रद

और समस्त सम्पत्तियोंको देनेवाला है। प्रिये! जैसे नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें श्रीहरि, वैष्णवोंमें

में (शिव), देवियोंमें तुम, वर्णोंमें ब्राह्मण, तीर्थोंमें पुष्कर, पुष्पोंमें पारिजात, पत्रोंमें तुलसीदल, पुण्य प्रदान करनेवालोंमें एकादशी तिथि, वारोंमें पुण्यप्रद

रविवार, मासोंमें मार्गशीर्ष, ऋतुओंमें वसन्त, वत्सरोंमें संवत्सर, युगोंमें कृतयुग, पूजनीयोंमें विद्या पढ़ानेवाले गुरु, गुरुजनोंमें माता, आप्तजनोंमें साध्वी पत्नी, विश्वस्तोंमें मन, धनोंमें रत्न, प्रियजनोंमें पति, बन्धुजनोंमें पुत्र, वृक्षोंमें कल्पतरु, फलोंमें आमका

शतरूपा, पुरियोंमें काशी, तेजस्वियोंमें सूर्य, सुखदाताओंमें चन्द्रमा, रूपवानोंमें कामदेव, शास्त्रोंमें वेद, सिद्धोंमें कपिल मुनि, वानरोंमें हनुमान्, क्षेत्रोंमें ब्राह्मणका मुख, यश प्रदान करनेवालोंमें विद्या तथा

मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओंमें आकाश, शरीरके अङ्गोंमें नेत्र, विभवोंमें हरिकथा, सुखोंमें हरिस्मरण, स्पर्शोंमें पुत्रका स्पर्श, हिंसकोंमें दुष्ट, पापोंमें असत्यभाषण, पापियोंमें पुंश्चली स्त्री, पुण्योंमें सत्यभाषण, तपस्याओंमें श्रीहरिकी सेवा, गव्य पदार्थोंमें घृत, तपस्वियोंमें ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओंमें अमृत, अन्नोंमें धान, पवित्र करनेवालोंमें जल, शुद्ध पदार्थोंमें

अग्नि, तैजस वस्तुओंमें सुवर्ण, मीठे पदार्थींमें प्रियभाषण,

शीघ्रगामियोंमें मन, अक्षरोंमें अकार, हितैषियोंमें पिता, यन्त्रोंमें शालग्रामशिला, पश्-अस्थियोंमें विष्णुपञ्जर, चौपायोंमें सिंह, जीवधारियोंमें मनुष्य, इन्द्रियोंमें मन, रोगोंमें मन्दाग्नि, बलवानोंमें शक्ति, शक्तिमानोंमें अहंकार, स्थूलोंमें महाविराट्, सूक्ष्मोंमें परमाणु, अदितिपुत्रोंमें इन्द्र, दैत्योंमें बलि, साधुओंमें प्रह्लाद, दानियोंमें दधीचि, अस्त्रोंमें ब्रह्मास्त्र, चक्रोंमें सुदर्शनचक्र, मनुष्योंमें राजा रामचन्द्र और धनुर्धारियोंमें लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं तथा जैसे श्रीकृष्ण फल, वर्षोंमें भारतवर्ष, वनोंमें वृन्दावन, स्त्रियोंमें सर्वाधार, समस्त जीवोंद्वारा सेवनीय, सबके बीजस्वरूप, सर्वाभीष्ट्रप्रदाता और सम्पूर्ण वस्तुओंके साररूप हैं,

उसी प्रकार यह पुण्यक-व्रत सम्पूर्ण व्रतोंमें श्रेष्ठ है।

पक्षियोंमें गरुड, हाथियोंमें इन्द्रका वाहन ऐरावत,

योगियोंमें कुमार (सनत्कुमार आदि), देवर्षियोंमें

नारद, गन्धर्वोंमें चित्ररथ, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति,

श्रेष्ठ कवियोंमें शुक्राचार्य, काव्योंमें पुराण, सोतोंमें समुद्र, क्षमाशीलोंमें पृथ्वी, लाभोंमें मुक्ति, सम्पत्तियोंमें

हरिभक्ति, पवित्रोंमें वैष्णव, वर्णोंमें ॐकार, मन्त्रोंमें

विष्णुमन्त्र, बीजोंमें प्रकृति, विद्वानोंमें वाणी, छन्दोंमें

गायत्री छन्द, यक्षोंमें कुबेर, सर्पोंमें वासुकिनाग,

पर्वतोंमें तुम्हारे पिता हिमवान्, गौओंमें सुरिभ,

वेदोंमें सामवेद, तृणोंमें कुश, सुखप्रदोंमें लक्ष्मी,

करो, यह तीनों लोकोंमें दुर्लभ है। इस व्रतके पालनसे ही तुम्हें सम्पूर्ण वस्तुओंका साररूप पुत्र

इसलिये महाभागे! तुम इस व्रतका अनुष्ठान

प्राप्त होगा। इस व्रतके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके मनोरथ सिद्ध करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना की

जाती है, जिनके सेवनसे मनुष्य अपने करोड़ों

पितरोंके साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णुमन्त्र ग्रहण करके श्रीहरिकी सेवा करता है,

वह भारतवर्षमें अपने जन्म-धारणको सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजोंका उद्धार करके निश्चय

ही वैकुण्ठमें जाता है और श्रीकृष्णका पार्षद होकर सुखपूर्वक आनन्दका उपभोग करता है।

शिवजीद्वारा पार्वतीसे पुण्यक-व्रतकी सामग्री, विधि तथा फलका वर्णन

#### **श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! पुण्यक-व्रतका विधान सुनकर पार्वतीका मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात् उन्होंने व्रतकी सम्पूर्ण विधिके

विषयमें प्रश्न करना आरम्भ किया। पार्वती बोलीं—नाथ! आप वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, करुणाके सागर तथा परात्पर हैं। दीनबन्धो! इस व्रतका सारा विधान मुझे बतलाइये। प्रभो!

कौन-कौन-से द्रव्य और फल इस व्रतमें उपयोगी होते हैं ? इसका समय क्या है ? किस नियमका पालन करना पड़ता है? इसमें आहारका क्या विधान है ? और इसका क्या फल होता है ? यह

सब मुझ विनम्र सेविकासे वर्णन कीजिये। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करनेके लिये ब्राह्मण और सामग्री जुटानेके लिये भृत्योंको

भी नियुक्त कर दीजिये। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रतोपयोगी वस्तुएँ हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिये; क्योंकि

स्त्रियोंके लिये स्वामी ही सब कुछ प्रदान

तुम इस परम दुर्लभ विष्णुमन्त्रको ग्रहण करो और उस व्रतकालमें इसी मन्त्रका जप करो; क्योंकि यह पितरोंकी मुक्तिका कारण है। यों कहकर भगवान् शंकर गिरिजाके साथ तुरंत ही

साथी तथा अपनी स्त्रीका उद्धार करके श्रीहरिके

परमपदको प्राप्त हो जाता है। इसलिये गिरिजे!

गङ्गा-तटपर गये और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच तथा स्तोत्रसहित मनोहर विष्णुमन्त्र पार्वतीजीको बतलाया। मुने! तत्पश्चात् उन्होंने पार्वतीसे पुजाकी विधि एवं नियमोंका भी वर्णन किया। (अध्याय १-३)

अवस्थामें पिता, युवावस्थामें पति और वृद्धावस्थामें पुत्र सब तरहसे पालन करनेवाले होते हैं। प्राणनाथ! आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं, अत: अपने आत्माकी निर्वृतिका

भगवन्! यह तो मैंने अपनी जानकारीके अनुरूप आप-जैसे महात्मासे निवेदन किया है। आप तो सबके आन्तरिक अभिप्रायके ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला, मैं आपको क्या समझा सकती हूँ ? यों कहकर पार्वतीने प्रेमपूर्वक अपने पतिदेवके

कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिये।

चरणोंमें माथा टेक दिया। तब कृपासिन्धु भगवान् शिव कहनेको उद्यत हुए। श्रीमहादेवजीने कहा—देवि! मैं इस व्रतकी विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलोंका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रतके हेतु मैं

फल-पुष्प लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणोंको, सामग्री जुटानेके निमित्त सौ भृत्यों और बहुसंख्यक दासियोंको तथा पुरोहितके स्थानपर सनत्कुमारको,

करनेवाला होता है। स्त्रियोंकी तीन अवस्थाएँ जो सम्पूर्ण व्रतोंकी विधिके ज्ञाता, वेद-वेदान्तके होती हैं-कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार-पारंगत विद्वान्, हरिभक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३१८ ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, नियुक्त करता हूँ। दुर्गे! श्रीकृष्णकी प्रसन्नता-प्राप्तिके हेतु नाना प्रकारके तुम इन्हें ग्रहण करो। देवि! शुद्ध समय आनेपर स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्योंका भोग लगाना चाहिये। परम नियमपूर्वक व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। सुव्रते! इस व्रतमें श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये प्रिये! माघमासकी शुक्ल त्रयोदशीके दिन इस भक्तिसहित तुलसीदलसे संयुक्त अनेक प्रकारके पुष्प निवेदन करना चाहिये। व्रतीको चाहिये कि व्रतका आरम्भ शुभ होता है। उत्तम व्रतीको चाहिये कि वह व्रतारम्भके पूर्वदिन उपवास करे वह व्रतकालमें जन्म-जन्मान्तरमें अपने धन-और शरीरको अत्यन्त निर्मल करके यत्नपूर्वक धान्यकी समृद्धिके लिये प्रतिदिन एक सहस्र वस्त्रको धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन करावे। देवि! प्रतिदिन पूजनकालमें अरुणोदय-वेलामें शय्यासे उठ जाय और मुखको पुष्पोंसे भरी हुई सौ अञ्जलियाँ समर्पित करे तथा शुद्ध करके निर्मल जलमें स्नान करे। तत्पश्चात् भक्तिकी वृद्धिके लिये सौ बार प्रणाम करना हरिस्मरणपूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाय। चाहिये। सुव्रते! व्रतकालमें छ: मासतक हविष्यात्र, फिर भक्तिसहित श्रीहरिको अर्घ्य देकर शीघ्र ही पाँच मासतक फलाहार और एक पक्षतक हविका घर लौट आये। वहाँ धुली हुई धोती और चादर भोजन करे तथा एक पक्षतक केवल जल पीकर धारण करके पवित्र आसनपर बैठे। फिर आचमन रहना चाहिये। अग्निदेवके लिये सौ अखण्ड और तिलक करके अपना नित्यकर्म समाप्त करे। रत्नदीपोंका दान करना चाहिये। रात्रिमें कुशासन तत्पश्चात् पहले प्रयत्नपूर्वक पुरोहितका वरण बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। व्रतीको करके स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन करे। चाहिये कि व्रतकी शुद्धिके लिये स्मरण, कीर्तन, फिर वेदविहित संकल्प करके इस व्रतका अनुष्ठान केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषण, संकल्प, अध्यवसाय आरम्भ करे। तथा क्रियानिष्पत्ति—इन अष्टविध मैथुनोंका परित्याग कर दे। तदनन्तर सौन्दर्य, नेत्रदीप्ति, विविध अङ्गोंके

सौन्दर्य, पति-सौभाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित समर्पण करनेकी बात कहकर शंकरजी पुन: बोले-देवि! पुत्र-प्राप्तिके लिये कृष्माण्ड, नारियल, जम्बीर तथा श्रीफल —इन

करे। हरिभक्तिकी विशेष उन्नतिके लिये स्वेच्छानुसार

सुगन्धित पुष्पोंकी एक लाख माला, जो टूटी हुई

न हों, भक्तिपूर्वक श्रीहरिको अर्पित करनी चाहिये।

फलोंको श्रीहरिके अर्पण करना चाहिये। असंख्य जन्मपर्यन्त स्वामीके धनकी वृद्धिके निमित्त यत्नपूर्वक श्रीकृष्णको एक लाख रत्नेन्द्रसार समर्पित करना चाहिये। व्रतीको चाहिये कि व्रतकालमें सम्पत्तिकी वृद्धिके हेत् झाँझ-मजीरा आदि नाना प्रकारके उत्तम बाजे बजाकर श्रीहरिको सुनावे। स्वामीकी

भोगवृद्धिके लिये भक्तिपूर्वक श्रीहरिको मनोहर खीर और शक्करयुक्त घी तथा पूड़ीका भोग प्रदान

देवि! इस प्रकार व्रतके भलीभाँति पूर्ण होनेपर तदनन्तर व्रतोद्यापन करना चाहिये। उस समय तीन सौ साठ डलियाएँ, जो वस्त्रोंसे आच्छादित तथा भोजनके पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारोंसे सजी हुई हों, दान करनी चाहिये। एक हजार तीन सौ साठ ब्राह्मणोंको भोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ तिलकी आहुतियाँ देनेका विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जानेपर विधिपूर्वक एक हजार तीन सौ साठ स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणा देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त व्रत-समाप्तिके दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊँगा। देवि! इस व्रतका फल यही है कि श्रीहरिमें भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्रीहरिके सदृश

तीनों भुवनोंमें विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और

सौन्दर्य, पतिसौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धनकी

उत्पन्न होगा। यों कहकर शिवजी चुप हो गये।

पुत्रके बिना इन सबसे क्या प्रयोजन है? साक्षात्

ब्रह्माजीसे यों कहकर शतरूपा फूट-फूटकर रुदन

करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपाल्

(अध्याय ४)

मैंने इस प्रकार वर्णन किया है; अत: देवि! तुम पुण्यक-व्रतकी माहात्म्य-कथाका कथन

समस्त वाञ्छित सिद्धियोंका बीज है, जिसका

श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! इस प्रकार ग्रहण कीजिये; क्योंकि तात! हम दोनों पुत्रहीनोंको

व्रतके विधानको सुनकर दुर्गाका मन प्रसन्नतासे खिल उठा। तत्पश्चात् उन्होंने अपने स्वामी

शिवजीसे दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत-कथाके

विषयमें जिज्ञासा प्रकट की।

श्रीपार्वतीजीने पूछा—नाथ! यह व्रत तथा

इसका फल और विधान बडा ही अद्भुत है। भला, किसने इस व्रतको प्रकाशित किया है?

इसकी श्रेष्ठ कथाका वर्णन कीजिये। अथ व्रतमाहात्म्यकथा

श्रीमहादेवजी बोले — प्रिये! मनुकी पत्नी शतरूपा, जो पुत्रके दु:खसे दु:खी थी, ब्रह्मलोकमें

आकर ब्रह्माजीसे बोली। शतरूपाने कहा -- ब्रह्मन्! आप जगत्का

धारण-पोषण करनेवाले तथा सृष्टिके कारणोंके भी कारण हैं। अत: आप मुझे यह बतलानेकी

कृपा करें कि किस उपायसे वन्ध्याको पुत्र उत्पन्न

हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मन्! उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानोंके घरमें पुत्रके बिना अन्य किसी वस्तुकी शोभा

नहीं होती। तपस्या और दानसे उत्पन्न हुआ पुण्य

जन्मान्तरमें सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिताको (इसी जन्ममें) सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र 'पुत्' नामक नरकसे रक्षा

करनेका हेतु होता है। ब्रह्मन्! आप पुत्रतापसे संतप्त हुई मुझ अबलाको पुत्र-प्राप्तिका उपाय बतला दें, तभी कल्याण है; अन्यथा मैं पतिके

गणपतिखण्ड

ब्रह्माजीने कहा। ब्रह्माजी बोले—वत्से! जो समस्त ऐश्वर्य आदिका कारणरूप, सम्पूर्ण मनोरथोंका दाता

तथा शुभकारक है, उस सुखदायक पुत्र-प्राप्तिके उपायका वर्णन करता हूँ, सुनो। सुव्रते! माघमासके श्र्क्लपक्षकी त्रयोदशीके दिन शुद्ध कालमें सर्वस्व

प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णकी आराधना करके इस उत्तम पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। कण्वशाखामें इस व्रतका वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्षभरतक करना चाहिये। यह सारी

अभीष्ट-सिद्धियोंका प्रदाता तथा सम्पूर्ण विघ्नोंका विनाशक है। व्रतकालमें वेदोक्त द्रव्योंका दान करना चाहिये। शुभे! तुम भी इस व्रतका अनुष्ठान करके विष्णुके समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो।

उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहृतिने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक-व्रतको करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायणके अंशसे प्रकट हुए थे।

शुभलक्षणा अरुन्धतीने इस व्रतको करके शक्तिको पुत्र-रूपमें पाया। शक्ति-पत्नीको इस व्रतके पालनसे पराशर नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई।

ब्रह्माजीका कथन सुनकर शतरूपाने इस

साथ वनमें चली जाऊँगी। आप प्रजाको धारण अदितिने इस व्रतका अनुष्ठान करके वामन नामक करनेवाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शचीने इस व्रतको करके जयन्त नामक पुत्रको जन्म दिया। इस तुम भी इस व्रतको करो। शुभे! यह व्रत व्रतके करनेसे उत्तानपादकी पत्नीने ध्रुवको और राजेन्द्रपितयोंके लिये सुखसाध्य है, देवियोंके लिये सुखप्रद है और साध्वी नारियोंके लिये तो कुबेरकी भार्याने नलकुबरको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। इस उत्तम व्रतके पालनसे सूर्यपत्नीको मनु यह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वि! इस तथा अत्रिपत्नीको चन्द्रमा पुत्ररूपमें मिले। अङ्गिराकी व्रतके प्रभावसे सम्पूर्ण देवताओंके ईश्वर स्वयं पत्नीने भी इस उत्तम व्रतका अनुष्ठान किया था, गोपाङ्गनेश्वर श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। जिसके प्रभावसे उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो नारद! यों कहकर शंकरजी चूप हो गये। देवताओंके आचार्य कहलाते हैं। भृगुपत्नीने इस तत्पश्चात् परम प्रसन्न हुई पार्वतीदेवीने शंकरजीकी व्रतका पालन करके शुक्रको पुत्ररूपमें प्राप्त किया, आज्ञासे उस व्रतका अनुष्ठान किया। इस प्रकार जो नारायणके अंश और समस्त तेजस्वियोंमें मैंने तुमसे गणेशजीके जन्मका कारण, जो सुखदायक, परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्योंके गुरु हुए। देवि! मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर दिया। अब इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतोंमें उत्तम पुण्यक-व्रतका और क्या सुनना चाहते हो? वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराजनन्दिनि!

370

पार्वतीजीका व्रतारम्भके लिये उद्योग, ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदिका आगमन, शिवजीद्वारा उनका सत्कार तथा श्रीविष्णुसे पुण्यक-व्रतके विषयमें प्रश्न, श्रीविष्णुका व्रतके माहात्म्य तथा गणेशकी उत्पत्तिका वर्णन करना नारदजीने पूछा—मुनिश्रेष्ठ! पार्वतीजीने पतिकी नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वतीदेवीने आज्ञासे किस प्रकार उस शुभदायक व्रतका पालन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

किया था, वह मुझे बतलाइये। ब्रह्मन्! तत्पश्चात् उत्तम व्रतवाली पार्वतीके द्वारा उस व्रतके पूर्ण किये जानेपर गोपीश श्रीकृष्णने किस प्रकार जन्म

धारण किया, वह मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये। श्रीनारायणने कहा — नारद! शिवजी यद्यपि

स्वयं ही तपके विधाता हैं तथापि वे पार्वतीसे व्रतको विधि तथा उसको दिव्य कथाका वर्णन करके तप करनेके लिये चले गये। यद्यपि शिवजी

श्रीहरिके ही पृथक् स्वरूप हैं तथापि वे वहाँ श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न होकर उन्हींके ध्यानमें तत्पर हो श्रीहरिकी भावना करने लगे। वे सनातनदेव

ज्ञानानन्दमें निमग्न तथा परमानन्दसे परिपूर्ण थे

पतिके आज्ञानुसार हर्षपूर्ण मनसे व्रतकार्यके लिये ब्राह्मणों तथा भृत्योंको प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओंको मँगवाकर शुभ मुहूर्तमें व्रत

(अध्याय ५)

करना आरम्भ किया। उसी समय ब्रह्माके पुत्र भगवान् सनत्कुमार वहाँ आ पहुँचे। वे तेजके मूर्तिमान् राशि थे और ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। तदनन्तर पत्नीसहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे। अत्यन्त भयभीत हुए भगवान् महेश्वर भी वहाँ आये। नारद! जो

क्षीरसागरमें शयन करते हैं तथा जगत्के शासक और पालन-पोषण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण श्याम है,

और प्रकटरूपसे विष्णुमन्त्रके स्मरणमें इस प्रकार वे चार भुजाधारी भगवान् विष्णु लक्ष्मी तथा तल्लीन थे कि उन्हें रात-दिनका आना-जाना ज्ञात पार्षदोंके साथ बहुत-सी सामग्री लिये हुए रत्नजटित

था।

सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन-समुदाय

ऊँचे-ऊँचे सिंहासनोंपर बैठाकर उनका आदर-

सत्कार किया। पार्वतीके इस व्रतमें इन्द्र दानाध्यक्ष,

कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देनेवाले और

वरुण परोसनेके कामपर नियुक्त थे। उस समय

तदनन्तर शंकरजीने समागत अतिथियोंको

आनन्दपूर्वक उसे निहार रहा

कैलासवासी परमानन्दमें निमग्न थे।

विमानपर आरूढ़ हो वहाँ उपस्थित हुए। तत्पश्चात् सनक, सनन्दन, कपिल, सनातन, आसुरि, क्रतु, हंस, वोद्ध, पञ्चशिख, आरुणि, यति, सुमित,

अनुयायियोंसहित वसिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, भृगु, अङ्गिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन,

मरीचि, कश्यप, कण्व, जरत्कारु, गौतम, बृहस्पति, उतथ्य, संवर्त, सौभरि, जाबालि, जमदग्नि, जैगीषव्य,

देवल, गोकामुख, वक्ररथ, पारिभद्र, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, ऋष्यशृङ्ग, विभाण्डक, मार्कण्डेय, मुकण्डु, पुष्कर, लोमश, कौत्स, वत्स,

दक्ष, बालाग्नि, अघमर्षण, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, शाकटायन, शङ्क, आपिशलि, शाकल्य,

शङ्ख-ये तथा और भी बहुत-से मुनि शिष्योंसहित वहाँ पधारे। मुने! धर्मपुत्र नर-नारायण भी आये। पार्वतीके उस व्रतमें दिक्पाल, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर और गणोंसहित सभी पर्वत भी

उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय, जो अनन्त रत्नोंके उद्भवस्थान हैं, कौतुकवश अपनी कन्याके व्रतमें रत्नाभरणोंसे अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण और अनुयायियोंसहित पधारे। उनके साथ नाना

प्रकारके द्रव्योंसे संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रतोपयोगी मणि-माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकारकी ऐसी वस्तुएँ थीं, जो संसारमें दुर्लभ हैं। एक लाख गज-रत्न, तीन लाख अश्व-रत्न, दस लाख गो–रत्न, एक करोड स्वर्णमुद्राएँ,

चार लाख मुक्ता, एक सहस्र कौस्तुभमणि और अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थोंके एक लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वतीके व्रतमें ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरोंके समुदाय तथा संन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आये। उस

समय कैलासपर्वतके राजमार्गींपर चन्दनका

दही, दूध, घृत, गुण, चीनी, तेल और मधु आदिकी लाखों नदियाँ बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूँ, चावल, जौ और चिउरे आदिके पहाड़ों-के-पहाड़ लग गये थे। महामुने! पार्वतीके

व्रतमें कैलास पर्वतपर सोना, चाँदी, मूँगा और मणियोंके पर्वत-सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मीने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अगहनीका चावल और घृतसे बने

हुए अनेकविध व्यञ्जन थे। देवर्षिगणोंके साथ स्वयं नारायणने भोजन किया। उस समय एक लाख ब्राह्मण परोसनेका काम कर रहे थे। (भोजन कर लेनेके पश्चात्) जब वे रत्नसिंहासनोंपर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणोंने

उन्हें कर्पूर आदिसे सुवासित पानके बीड़े समर्पित किये। ब्रह्मन्! देवर्षियोंसे भरी हुई उस सभामें जब क्षीरसागरशायी भगवान् विष्णु रत्नसिंहासनपर आसीन थे, प्रसन्न मुखवाले पार्षद उनपर श्वेत चॅंवर डुला रहे थे, ऋषि, सिद्ध तथा देवगण

गीत सुन रहे थे, उसी समय ब्रह्माकी प्रेरणासे शंकरजीने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेशसे अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रतके विषयमें प्रश्न किया। श्रीमहादेवजीने पूछा—प्रभो! आप श्रीनिवास, तपः स्वरूप, तपस्याओं और कर्मोंके फलदाता,

उनकी स्तुति कर रहे थे, वे गन्धर्वींके मनोहर

छिड़काव किया गया था। पद्मरागमणिके बने हुए शिवमन्दिरमें आमके पल्लवोंकी बंदनवारें बँधी सबके द्वारा पूजित, सम्पूर्ण व्रतों, जप-यज्ञों और थीं। कदलीके खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पूजनोंके बीजरूपसे वाञ्छाकल्पतरु और पापोंका वह दुब, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पोंसे हरण करनेवाले हैं। नाथ! मेरी एक प्रार्थना

सुनिये। ब्रह्मन्! पुत्रशोकसे पीड़ित हुई पार्वतीका हृदय दु:खी हो गया है, अत: वह पुत्रकी कामनासे परमोत्तम पुण्यक-व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रतके फलस्वरूपमें उत्तम पुत्र और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पति-सौभाग्यकी याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन कालमें इस मानिनीने अपने पिताके यज्ञमें मेरी निन्दा होनेके कारण

अपने शरीरका त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालयके घरमें जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तान्त तो आप जानते ही हैं, आप सर्वज्ञको मैं क्या बतलाऊँ। तत्त्वज्ञ! इस विषयमें

377

आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाममें शुभप्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइये। नाथ! मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है, अब जो कर्तव्य हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि परामर्शपूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाममें

सुखदायक होता है। श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद! उस सभामें यों कहकर भगवान् शंकरने कमलापति विष्णुकी स्तुति की और फिर ब्रह्माके मुखकी ओर देखकर वे चुप हो गये। शंकरजीका वचन

सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हँस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्रीविष्ण्ने कहा—पार्वतीश्वर! आपकी पत्नी

सती संतान-प्राप्तिके लिये जिस उत्तम पुण्यक-व्रतको करना चाहती है, वह व्रतोंका सारतत्त्व, स्वामि-सौभाग्यका बीज, सबके द्वारा असाध्य, दुराराध्य, सम्पूर्ण अभीष्ट फलका दाता, सुखदायक, सुखका सार तथा मोक्षप्रद है। जो सबके आत्मा,

साक्षीस्वरूप, ज्योतिरूप, सनातन, आश्रयरहित, निर्लिप्त, उपाधिहीन, निरामय, भक्तोंके प्राणस्वरूप, भक्तोंके ईश्वर, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, दूसरोंके लिये दुराराध्य, परंतु भक्तोंके लिये सुसाध्य, भक्तिके वशीभृत, सर्वसिद्ध और कलारहित हैं,

ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुषकी कलाएँ

ग्रहोंमें उग्र ग्रह और ग्रहोंका निग्रह करनेवाले हैं, वे भगवान् आपके बिना करोड़ों जन्मोंमें भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदिकी दीर्घकालतक उपासना करनेके बाद मनुष्य भक्त-संसर्गकी हेतुस्वरूपा कृष्णभक्तिको पाता है। शिवजी! उस निष्पक्व भक्तिको पाकर भारतवर्षमें

हैं, महान् विराट् जिनका एक अंश है, जो

निर्लिप्त, प्रकृतिसे परे, अविनाशी, निग्रहकर्ता,

उग्रस्वरूप, भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रहस्वरूप,

बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तोंकी सेवा करनेसे उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तोंकी कृपासे तथा देवताओंके आशीर्वादसे उसे श्रीकृष्णमन्त्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्वाणरूप फल प्रदान करनेवाला है। कृष्णव्रत और कृष्णमन्त्र सम्पूर्ण कामनाओंके फलके प्रदाता

समस्त प्राणियोंका विनाश हो जाता है-यह सर्वथा निश्चित है; परंतु जो कृष्णभक्त हैं, वे अविनाशी हैं। उन साधुओंका नाश नहीं होता। शिवजी! श्रीकृष्णभक्त अत्यन्त निश्चिन्त होकर अविनाशी गोलोकमें आनन्द मनाते हैं। महेश्वर! आप सबका संहार करनेवाले हैं, परंतु कृष्णभक्तोंपर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपासे

वह भक्तोंको नहीं मोह पाती। नारायणी माया

समस्त प्राणियोंकी माता है। वह कृष्णभक्तिका

जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें दक्षपत्नीके

हैं। चिरकालतक श्रीकृष्णकी सेवा करनेसे भक्त

श्रीकृष्ण-तुल्य हो जाता है। महाप्रलयके अवसरपर

दान करनेवाली है, वह नारायणी माया मूलप्रकृति, अधीश्वरी, कृष्णप्रिया, कृष्णभक्ता, कृष्णतुल्या, अविनाशिनी, तेज:स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करनेवाली है। (दैत्योंद्वारा) सुरनिग्रहके अवसरपर वह देवताओंके तेजसे प्रकट हुई थी। उसने दैत्यसमूहोंका संहार करके दक्षके अनेक निन्दा होनेके कारण शरीरका त्याग करके गोलोकको चली गयीं। शंकर! तब पूर्वकालमें आप उनके रूप तथा गुणके आश्रयभूत परम सुन्दर शरीरको लेकर भारतवर्षमें भ्रमण करते हुए दु:खी हो गये थे। उस समय श्रीशैलपर नदीके किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवीने शीघ्र ही शैलराजकी पत्नीके गर्भसे जन्म लिया।

गर्भसे जन्म लिया। फिर वह सतीदेवी, जो

सनातनी कृष्णशक्ति हैं पिताके यज्ञमें आपकी

शंकर! उत्तम व्रतका आचरण करनेवाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रतका अनुष्ठान करें। इस व्रतके पालनसे सहस्रों राजसूय-यज्ञोंका

पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन! इस व्रतमें सहस्रों राजसूय-यज्ञोंके समान धनका व्यय होता है, अत: यह व्रत सभी साध्वी महिलाओंद्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक-व्रतके प्रभावसे स्वयं गोलोकनाथ श्रीकृष्ण पार्वतीके गर्भसे उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपानिधि स्वयं समस्त

देवगणोंके ईश्वर हैं, इसलिये त्रिलोकीमें 'गणेश' नामसे विख्यात होंगे। जिनके स्मरणमात्रसे निश्चय ही जगत्के विघ्नोंका नाश हो जाता है, इस कारण उन विभुका नाम 'विघ्ननिघ्न' हो गया। चूँकि

पुण्यक-व्रतमें उन्हें नाना प्रकारके द्रव्य समर्पित किये जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है; अतः वे 'लम्बोदर' कहलायेंगे। शनिकी दृष्टि पड़नेसे सिरके कट जानेपर पुन: हाथीका सिर जोड़ा जायगा, इस कारण उन्हें

'गजानन' कहा जायगा। परशुरामजीके फरसेसे

जब इनका एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवश्य

फलको पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है।

मनुष्योंको चाहिये कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शम्भु, अग्नि और दुर्गा—इन सबकी पहले पूजा करके तब अन्य देवताका पूजन करे। गणेशका

पूजन करनेपर जगत्के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्यकी पूजासे नीरोगता आती है। श्रीविष्णुके पूजनसे पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है। शंकरका पूजन तत्त्वज्ञानके

विषयमें परम तृप्तिका बीज है। अग्निका पूजन अपनी बुद्धिकी शुद्धिका उत्पादक कहा गया है। ब्रह्माद्वारा संस्कृत अग्निकी पूजासे मनुष्य अन्तसमयमें

ज्ञान-मृत्युको प्राप्त करता है तथा शंकराग्निके सेवनसे दाता और भोक्ता होता है। दुर्गाकी अर्चना हरिभक्ति प्रदान करनेवाली तथा परम मङ्गलदायिनी होती है। इनकी पूजाके बिना अन्यकी पूजा

ही 'एकदन्त' नामवाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु

सम्पूर्ण देवगणोंके, हमलोगोंके तथा जगत्के पूज्य

होंगे। मेरे वरदानसे उनकी सबसे पहले पूजा

होगी। सम्पूर्ण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नतापूर्वक पूजाके

करनेसे वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव! त्रिलोकीके लिये यही क्रम प्रत्येक कल्पमें निश्चित है। ये देव निरन्तर विद्यमान रहनेवाले, नित्य तथा सृष्टिपरायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव

ईश्वरकी इच्छापर ही निर्भर है। उस सभाके बीच यों कहकर श्रीहरि मौन हो गये। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वतीसहित शंकर परम प्रसन्न हुए। (अध्याय ६)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 328 पार्वतीद्वारा व्रतारम्भ, व्रत-समाप्तिमें पुरोहितद्वारा शिवको दक्षिणारूपमें माँगे जानेपर

पार्वतीका मूर्च्छित होना, शिवजी तथा देवताओं और मुनियोंका उन्हें समझाना, पार्वतीका विषाद, नारायणका आगमन और उनके द्वारा पतिके बदले गोमूल्य देकर पार्वतीको व्रत समाप्त करनेका आदेश, पुरोहितद्वारा

> उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेजका आविर्भाव और देवताओं, मुनियों तथा पार्वतीद्वारा उसका स्तवन

श्रीनारायणजी कहते हैं — नारद! तदनन्तर मुने! तत्पश्चात् पार्वतीदेवीने स्वस्तिवाचनपूर्वक

हर्षसे गद्गद हुए मनवाले शिवजीने श्रीहरिकी आज्ञा स्वीकार करके श्रीहरिके साथ किये गये

माङ्गलिक वार्तालापको प्रेमपूर्वक पार्वतीसे कह सुनाया। तब पार्वतीका मन प्रसन्न हो गया। फिर

तो उन्होंने शिवजीकी आज्ञा मानकर उस

मङ्गलव्रतके अवसरपर माङ्गलिक बाजा बजाया। फिर सुन्दर दाँतोंवाली पार्वतीने भलीभाँति स्नान करके शरीरको शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी

तथा चद्दर धारण किया। तत्पश्चात् जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे विभूषित, फल और अक्षतसे सुशोभित तथा आमके पल्लवसे संयुक्त

था, ऐसे रत्नकलशको चावलकी राशिपर स्थापित किया। फिर रत्नोंके उद्भवस्थान हिमालयकी कन्या सती पार्वतीने, जो रत्नोंसे विभूषित तथा रत्नजटित

आसनपर विराजमान थी, रत्नसिंहासनोंपर समासीन मुनिश्रेष्ठोंकी पूजा करके चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और रत्नाभरणोंसे भूषित तथा रत्नसिंहासनपर

विराजमान पुरोहितकी समर्चना की। इसके बाद

विधि-विधानके अनुसार रत्नभूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागोंको आगे स्थापित

करके भक्तिपूर्वक उनका भलीभाँति पूजन किया। फिर पुण्यक-व्रतमें, जिनकी अग्निमें तपाकर शुद्ध

किये गये बहुमूल्य रत्नोंके भूषणों, उत्तम-उत्तम वस्त्रों तथा पूजनोपयोगी नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजा की गयी थी और जो चन्दन, अगुरु, कस्तूरी

और कुंकुमसे सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु

और महेश्वरकी परम भक्तिपूर्वक समर्चना की।

व्रत आरम्भ किया। तदनन्तर उत्तम व्रतका आचरण

करनेवाली सतीने उस मङ्गल-कलशपर अपने अभीष्ट देवता श्रीकृष्णका आवाहन करके उन्हें भक्तिपूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया।

फिर व्रतमें जिन अनेक प्रकारके द्रव्योंके देनेका विधान है, एक-एक करके उन सभी फलदायी पदार्थोंको प्रदान किया। पुनः व्रतके लिये कहा गया उपहार, जो त्रिलोकीमें दुर्लभ है, वह सब भी भक्तिसहित अर्पण किया। इस प्रकार उस

सतीने वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक सभी पदार्थोंको अर्पित करके तिल और घीसे तीन लाख आहुतियोंका हवन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियोंको भोजनसे तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रतवाली सतीने उस पालनीय पुण्यक-व्रतमें सारे कर्तव्यको वर्षपर्यन्त प्रतिदिन विधानके साथ पूर्ण

कहा-'सुव्रते! इस उत्तम व्रतमें तुम मुझे अपने पतिको दक्षिणारूपमें दे दो।' पुरोहितके इस कथनको सुनकर महामाया पार्वती उस देव-सभाके मध्य विलाप करके मूर्च्छित हो गयी; क्योंकि उस समय मायाने उनके चित्तको मोह लिया था।

कहने लगे।

नारद! उन्हें मूर्च्छित देखकर उन मुनिवरोंको तथा ब्रह्मा और विष्णुको हँसी आ गयी। तब उन्होंने शंकरजीको पार्वतीके पास भेजा। उस समय पार्वतीको होशमें लानेके लिये सभासदोंद्वारा

प्रेरित किये जानेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ शिवजी

किया। समाप्तिके दिन विप्रवर पुरोहितने उनसे

श्रीमहादेवजीने कहा — भद्रे! उठो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होशमें आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे, उन पार्वतीसे यों कहकर शिवजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया और चेतनायुक्त कर

गणपतिखण्ड

दिया। तत्पश्चात् हितकर, सत्य, परिमित, परिणाममें सुखप्रद, यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरम्भ किया। देवि! जिसका वेदने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थका इस धर्मसभामें मैं वर्णन करता हूँ,

सुनो। देवि! दक्षिणा समस्त कर्मोंकी सारभूता है। धर्मिष्ठे! वह धर्म-कर्ममें नित्य ही यश और फल प्रदान करनेवाली है। प्रिये! देवकार्य, पितृकार्य अथवा नित्य-नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणासे रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है और

उस कर्मसे निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक नरकमें जाता है। तत्पश्चात् वह शत्रुओंसे पीड़ित होकर दीनताको प्राप्त होता है। ब्राह्मणके उद्देश्यसे संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती है तो वह बढ़ते-बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है। श्रीविष्णुने कहा — धर्मिष्ठे! धर्मकर्मके विषयमें तुम अपने धर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मज्ञे!

अपने धर्मका पूर्णतया पालन करनेपर सबकी रक्षा हो जाती है। ब्रह्माने कहा—धर्मज्ञे! जो किसी कारणवश धर्मकी रक्षा नहीं करता है तो धर्मके नष्ट हो जानेपर उसके कर्त्ताका विनाश हो जाता है।

धर्मने कहा — साध्व ! पतिको दक्षिणारूपमें देकर यत्नपूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वि! मेरे सुरक्षित रहनेपर सब कुछ कल्याण ही होगा। देवताओंने कहा—महासाध्व! तुम धर्मकी रक्षा करके अपने व्रतको पूर्ण करो। सती! तुम्हारे व्रतके पूरा हो जानेपर हमलोग तुम्हारे मनोरथको

पूर्ण कर देंगे।

पतिकी ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्मसे मुझे क्या लाभ? मुने! दक्षिणा देनेसे तथा धर्म और पुत्रकी प्राप्तिसे भी मेरा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा? भला, यदि भूमिकी पूजा न की जाय तो वृक्षके पूजनसे क्या फल मिलेगा? क्योंकि कारणके नष्ट हो जानेपर कार्यकी स्थिति कहाँ

पित सौ पुत्रोंके समान होता है। ऐसी दशामें यदि व्रतमें पतिको ही दे देना है तो उस व्रतसे अथवा (व्रतके फलस्वरूप) पुत्रसे क्या सिद्ध होगा? माना कि पुत्र पतिका वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला, जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाय वहाँ उसका सारा व्यापार तो निष्फल हो ही जायगा।

इस प्रकार वाद-विवाद चल ही रहा था, इसी बीच उस सभामें स्थित देवताओं और मुनियोंने आकाशमें बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए एक रथको देखा, जो पार्षदोंद्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंगवाले तथा चार भुजाधारी थे। उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही थी

और वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थे। तत्पश्चात्

| ३२६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| वैकुण्ठवासी भगवान् उस विमानसे उतरकर हर्षपूर्वक उस सभामें आये। फिर तो सुरेश्वरोंने उनकी स्तुति करना आरम्भ किया। तदनन्तर जिनके चार भुजाएँ थीं; जो शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे; जो लक्ष्मी और सरस्वतीके स्वामी, शान्तस्वरूप, परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे, परंतु भित्तहीनोंके लिये जिनका दर्शन करोड़ों जन्मोंमें भी नहीं हो सकता; जिनके नील रंगकी आभा करोड़ों कामदेवोंको मात कर रही थी; जिनका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंके समान था; जो अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित सुन्दर भूषणोंसे विभूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं; जो अपने | तपकी फलस्वरूपा मायाको मैंने उन्हें प्रदान किया है। मायारूपा पार्वतीका यह व्रत लोकशिक्षाके लिये ही है, अपने लिये नहीं है; क्योंकि व्रिलोकीमें व्रतों और तपस्याओंका फल देनेवाली तो ये स्वयं ही हैं। इनकी मायासे सभी प्राणी मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्पमें पुन-पुनः इनके स्तवन, व्रत और व्रत-फलकी साधनासे क्या लाभ? देवताओंमें श्रेष्ठ जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं, वे मेरे ही अंश हैं तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएँ तथा कलांशरूप हैं। जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घटका निर्माण नहीं कर सकता तथा सोनार स्वर्णके बिना कुण्डल बनानेमें असमर्थ है, उसी तरह मैं भी शक्तिके बिना अपनी सृष्टिकी रचना करनेमें |  |
| प्रकाशसे आच्छादित देवर्षियोंद्वारा घिरे हुए थे—<br>उन परमेश्वरको ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | असमर्थ हूँ। अतः सृष्टिके सृजनमें शक्तिकी ही<br>प्रधानता है—यह सभी दर्शनशास्त्रोंको मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| देवताओंने एक श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर बैठाया और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | में समस्त देहधारियोंका आत्मा, निर्लेप, अदृश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और साक्षी हूँ। प्रकृतिसे उत्पन्न सभी पाञ्चभौतिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| सबकी अञ्जलियाँ बँधी हुई थीं, शरीर रोमाञ्चित<br>थे और आँखोंमें आँसू छलक आये थे। तब परम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शरीर नश्वर हैं, परंतु सूर्यके समान प्रकाशमान<br>शरीरवाला मैं नित्य हूँ। जगत्में प्रकृति सबकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| बुद्धिमान् भगवान्ने मुस्कराते हुए मधुर वाणीद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आधारस्वरूपा है और मैं सबका आत्मा हूँ। वेदमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| उनसे सारा वृत्तान्त पूछा और उनके द्वारा सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| जान लेनेपर कहना आरम्भ किया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्रह्मा मन हैं, महेश्वर ज्ञानरूप हैं, स्वयं विष्णु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>श्रीनारायण बोले</b> —सुरगणो! मेरे सिवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पञ्चप्राण हैं, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि है, मेधा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त यह सारा जगत् प्रकृतिसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निद्रा आदि ये सभी प्रकृतिकी कलाएँ हैं और वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| उत्पन्न हुआ है—यह सर्वथा सत्य है। विश्वमें सारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रकृति ही ये शैलराजकन्या पार्वती हैं। मैं सनातनदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| प्राणी जिस शक्तिसे शक्तिमान् हुए हैं, उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ही वैकुण्ठका अधिपति हूँ और मैं ही गोलोकका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| शक्तिको मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भी स्वामी हूँ। वहाँ गोलोकमें मैं दो भुजाधारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| आदिमें मेरी इच्छासे वह प्रकृतिदेवी मुझसे ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | होकर गोप और गोपियोंसे घिरा रहता हूँ तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| प्रकट हुई हैं और मेरे सृष्टिका संहार कर लेनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यहाँ वैकुण्ठमें मैं देवेश्वर और लक्ष्मीपतिके रूपमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| वह अन्तर्हित होकर शयन करती हैं। प्रकृति ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चार भुजाएँ धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| सृष्टिको विधायिका और समस्त प्राणियोंको परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | घेरे रहते हैं। वैकुण्ठसे ऊपर पचास करोड़ योजनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| जननी है। वह मेरी माया मेरे समान है, इसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दूरीपर स्थित गोलोकमें मेरा निवास-स्थान है,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

जननी है। वह मेरी माया मेरे समान है, इसी दूरीपर स्थित गोलोकमें मेरा निवास-स्थान है, कारण नारायणी कहलाती है। शम्भुने चिरकालतक वहाँ मैं 'गोपीनाथ' रूपसे रहता हूँ। उन्हीं मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसलिये द्विभुजधारी गोपीनाथकी व्रतद्वारा आराधना की

| गणप                                             | तिखण्ड ३२७                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते            | कहीं दूसरेकी इच्छासे होता है ? मैं इन दिगम्बरको |
| हैं। जो जिस रूपसे उनका ध्यान करता है, उसे       | आगे करके तीनों लोकोंमें भ्रमण करूँगा। उस        |
| उसी रूपसे उसका फल देते हैं। अत: शिवे!           | समय ये बालक-बालिकाओंके समुदायके लिये            |
| तुम शिवको दक्षिणारूपमें देकर अपना व्रत पूर्ण    | हँसीके कारण होंगे।                              |
| करो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामीको        | मुने! उस देवसभामें यों कहकर ब्रह्माके           |
| वापस कर लेना। शुभे! जैसे गौएँ विष्णुकी          | पुत्र तेजस्वी सनत्कुमारने शंकरजीको अपने         |
| देहस्वरूपा हैं, उसी प्रकार शिव भी विष्णुके शरीर | संनिकट बैठा लिया। इस प्रकार कुमारद्वारा         |
| हैं; अत: तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान करके     | शंकरजीको ग्रहण किये जाते देखकर पार्वतीके        |
| अपने स्वामीको लौटा लेना। यह बात श्रुतिसम्मत     | कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वे शरीर छोड़          |
| है; क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञपत्नीका दान करनेके  | देनेके लिये उद्यत हो गयीं। उस समय वे मन-        |
| लिये सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञपत्नी भी        | ही-मन सोचने लगीं कि यह कैसी कठिन बात            |
| स्वामीको दे डालनेकी अधिकारिणी है।               | हुई कि न तो अभीष्टदेवका दर्शन मिला और न         |
| सभाके बीच यों कहकर नारायण वहीं                  | व्रतका फल ही प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वतीसहित   |
| अन्तर्धान हो गये। इसे सुनकर सभी सभासद्          | देवताओंने आकाशमें एक परमोत्कृष्ट तेजसमूह        |
| हर्षविभोर हो गये तथा हर्ष-गद्गद हुई पार्वती     | देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यींकी प्रभासे      |
| दक्षिणा देनेको उद्यत हुईं। तदनन्तर शिवाने       | उत्कृष्ट थी, वह दसों दिशाओंको प्रज्वलित कर      |
| हवनकी पूर्णाहुति करके शिवको दक्षिणारूपमें दे    | रहा था और सम्पूर्ण देवताओंसे युक्त कैलास        |

दिया और उधर सनत्कुमारजीने उस देवसभामें 'स्वस्ति' ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। उस समय भयभीत होनेके कारण दुर्गाका कण्ठ, ओठ और तालु सूख गया था, वे हाथ जोड़कर दु:खी हृदयसे ब्राह्मणसे बोलीं। **पार्वतीजीने कहा**—विप्रवर! 'गौका मूल्य

मेरे पतिके बराबर है'—ऐसा वेदमें कहा गया

है, अत: मैं आपको एक लाख गौएँ प्रदान

करूँगी। आप मेरे स्वामीको लौटा दीजिये।

पतिके मिल जानेपर मैं ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारकी

दक्षिणाएँ बाँटूँगी। (अभी तो मैं आत्महीन हूँ,

ऐसी दशामें) भला, आत्मासे रहित शरीर कौन-

मुझे एक लाख गौओंसे क्या प्रयोजन है और

इस अमूल्य रत्नको गौओंके बदले देनेसे भी क्या

लाभ होगा? त्रिलोकीमें सभी लोग स्वयं अपने-

अपने कर्मके कर्ता हैं। क्या कर्ताका अभीष्ट कर्म

सनत्कुमारजी बोले—देवि! मैं ब्राह्मण हूँ।

सा कर्म करनेमें समर्थ हो सकता है?

है, जिसके रोमछिद्रोंमें सभी ब्रह्माण्ड वर्तमान हम लोगोंकी क्या गणना है? दृश्य है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, स्तवन करने तथा वर्णन करनेमें मैं समर्थ हूँ; परंतु जो वेदोंसे

स्तृति करने लगे।

परे है, उसकी मैं क्या स्तुति करूँ? श्रीमहादेवजीने कहा — भगवन्! जो सबके लिये अनिर्वचनीय, स्वेच्छामय, व्यापक और ज्ञानसे परे हैं, उन आपका मैं ज्ञानका अधिष्ठातृदेवता होकर किस प्रकार स्तवन करूँ?

पर्वतको तथा सबको आच्छादित कर रहा था।

उसकी मण्डलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान्के

उस तेजको देखकर देवता लोग क्रमश: उनकी

विष्णुने कहा — भगवन्! यह जो महाविराट्

वह जब आपका सोलहवाँ अंश है, तब

ब्रह्माने कहा — परमेश्वर! जो वेदोंके उपयुक्त

धर्मने कहा—जो अदृश्य होते हुए भी

अवतारके समय सभी प्राणियोंके लिये दृश्य हो

जाते हैं, उन भक्तोंके मूर्तिमान् अनुग्रहस्वरूप और सम्पूर्ण कर्मोंका फल प्रदान करनेवाली और तेजोरूपकी मैं कैसे स्तुति करूँ? जगन्माता हैं, वे पार्वतीदेवी शिवजीकी प्रेरणासे देवताओंने कहा—देवेश्वर! भला जिनका व्रतके आराध्यदेव परमात्माकी स्तुति करनेको गुणगान करनेमें वेद समर्थ नहीं हैं तथा सरस्वतीकी उद्यत हुईं। उस व्रतकालमें उन सतीका शरीर शक्ति कुण्ठित हो जाती है, उन आपका स्तवन करनेके लिये हमलोग कैसे समर्थ हो सकते हैं; क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं।

376

म्नियोंने कहा—देव! वेदोंको पढ़कर विद्वान् कहलानेवाले हमलोग वेदोंके कारणस्वरूप आपकी स्तृति कैसे कर सकते हैं? आप मन-वाणीके परे हैं; आपका स्तवन सरस्वती भी नहीं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

कर सकतीं। सरस्वतीने कहा — अहो! यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणीकी अधिष्ठातृदेवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करनेके लिये मुझमें कुछ भी शक्ति नहीं है; क्योंकि आप वाणी और मनके अगोचर हैं।

सावित्रीने कहा — नाथ! प्राचीनकालमें मेरी उत्पत्ति आपकी कलासे हुई थी। मैं वेदोंकी जननी हूँ। अतः स्त्रीस्वभाववश मैं सम्पूर्ण कारणोंके भी कारणस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूँ? लक्ष्मीने कहा — भगवन्! मैं आपके अंशभूत

विष्णुकी पत्नी हूँ, जगत्का पालन-पोषण करनेवाली हँ और आपकी कलासे उत्पन्न हुई हैं। ऐसी दशामें जगत्की उत्पत्तिके कारणस्वरूप आपका हिमालयने कहा — नाथ! मैं कर्मसे स्थावर हूँ, अत: मुझे स्तुति करनेके लिये उद्यत देखकर

मुने! इस प्रकार जब सभी देवता, देवियाँ

और मुनिगण क्रमशः उन नारायणकी स्तुति करके

चुप हो गये, तब जो उत्तमव्रतपरायणा, तपस्याओं

स्तवन कैसे कर सकती हूँ? सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं क्षुद्र हूँ और स्तवन करनेके लिये सर्वथा अयोग्य हूँ; फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ?

धौतवस्त्रसे आच्छादित था। वे सिरपर जटाका भार धारण किये हुए थीं। उनका रूप धधकती हुई अग्निको लपटके समान प्रकाशमान था और वे तेजकी मूर्तिमान् विग्रह जान पड़ती थीं। पार्वतीजी बोलीं — श्रीकृष्ण! आप तो मुझे

जानते हैं; परंतु मैं आपको जाननेमें असमर्थ हूँ। भद्र! आपको वेदज्ञ, वेद अथवा वेदकर्ता— इनमेंसे कौन जानते हैं ? अर्थात् कोई नहीं। भला, जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएँ आपको कैसे जान सकती हैं?

सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त, स्थूलसे भी महान् स्थूलतम हैं। आप सनातन, विश्वके कारण, विश्वरूप और विश्व हैं। आप ही कार्य, कारण, कारणोंके भी कारण, तेज:स्वरूप, षडैश्वर्योंसे युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, स्वात्माराम, परात्पर, प्रकृतिके अधीश्वर और

इस तत्त्वको आप ही जानते हैं। आपके अतिरिक्त

दूसरे लोग कौन इसे जाननेमें समर्थ हैं? आप

विराट्के बीज हैं। आप ही विराट्रूप भी हैं। आप सगुण हैं और सृष्टि-रचनाके लिये अपनी कलासे प्राकृतिक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेदस्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। आप जीव, साक्षीके भोक्ता और

अपने आत्माके प्रतिबिम्ब हैं। आप ही कर्म और कर्मबीज हैं तथा कर्मोंके फलदाता भी आप ही हैं। योगीलोग आपके निराकार तेजका ध्यान करते हैं तथा कोई-कोई आपके चतुर्भुज, शान्त,

लक्ष्मीकान्त मनोहर रूपमें ध्यान लगाते हैं। नाथ! जो वैष्णव भक्त हैं, वे आपके उस तेजस्वी, साकार, कमनीय, मनोहर, शृङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी,

| ण्ड |  |
|-----|--|
| _   |  |

गणपतिख पीताम्बरसे सुशोभित, रूपका ध्यान करते हैं और सर्वव्यापी योगीने मेरा पाणिग्रहण किया; परंतु देवमायावश मुझे उनके शृङ्गारजन्य तेजकी प्राप्ति आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट, कमनीय, दो भुजावाले, स्न्दर, किशोर-अवस्थावाले, श्यामसुन्दर, शान्त, नहीं हुई। परमेश्वर! इसी कारण पुत्र-दु:खसे

गोपीनाथ तथा रत्नाभरणोंसे विभूषित रूपका निरन्तर हर्षपूर्वक सेवन करते हैं। योगीलोग भी जिस

रूपका ध्यान करते हैं, वह भी उस तेजस्वी रूपके अतिरिक्त और क्या है ? देव! प्राचीनकालमें जब असुरोंका वध करनेके लिये ब्रह्माजीने मेरा

स्तवन किया, तब मैं आपके उस तेजको धारण करनेवाले देवताओंके तेजसे प्रकट हुई। विभो! मैं

अविनाशिनी तथा तेज:स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणीय रमणीरूप बनाकर वहाँ उपस्थित हुई। तत्पश्चात् आपको मायास्वरूपा

मैंने उन असुरोंको मायाद्वारा मोहित कर लिया और फिर उन सबको मारकर मैं शैलराज हिमालयपर चली गयी। तदनन्तर तारकाक्षद्वारा

पीडित हुए देवताओंने जब मेरी सम्यक् प्रकारसे

पत्नीके गर्भसे जन्म धारण किया। इस जन्ममें भी

अनेक प्रकारकी तपस्याके फलस्वरूप शिवजी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उन

स्तुति की, तब मैं उस जन्ममें दक्ष-पत्नीके गर्भसे उत्पन्न होकर शिवजीकी भार्या हुई और दक्षके यज्ञमें शिवजीकी निन्दा होनेके कारण मैंने उस शरीरका परित्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैलराजके कर्मोंके परिणामस्वरूप हिमालयकी

इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ; परंतु अङ्गोंसहित वेदमें आपने ऐसा विधान

बना रखा है कि इस व्रतमें अपने स्वामीकी दक्षिणा दी जाती है (जो बड़ा दुष्कर कार्य है)।

कृपासिन्धो! यह सब सुनकर आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये।

नारद! वहाँ ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गयीं। जो मनुष्य मनको पूर्णतया एकाग्र करके भारतवर्षमें इस पार्वतीकृत स्तोत्रको सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णुके समान पराक्रमी उत्तम

उन्नति करनेवाला है।\*

पुत्रकी प्राप्ति होती है। जो वर्षभरतक हविष्यात्रका

भोजन करके भक्तिभावसे श्रीहरिकी अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्यक-व्रतके फलको

पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्रह्मन्! यह विष्णुका स्तवन सम्पूर्ण सम्पत्तियोंकी

दु:खी होकर मैं आपका स्तवन कर रही हूँ और

वृद्धि करनेवाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, साररूप, स्वामीके सौभाग्यका वर्धक, सम्पूर्ण सौन्दर्यका बीज, यशकी राशिको बढ़ानेवाला, हरि-भक्तिका

दाता और तत्त्वज्ञान तथा बुद्धिकी विशेषरूपसे (अध्याय ७)

कृष्ण जानासि मां भद्र नाहं त्वां ज्ञातुमीश्वरी। के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारका:॥ त्वदंशास्त्वां न जानन्ति कथं ज्ञास्यन्ति त्वत्कलाः। त्वं चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीश्वराः॥ विश्वबीजं

विश्वरूपश्च भगवान् निराकारो निराश्रय:॥

निर्लिप्तो निर्गुणः साक्षी स्वात्मारामः परात्परः। सृष्टिहेतवे॥ कलया

प्रकृतीशो विराड्बीजं विराड्रूपस्त्वमेव च। सगुणस्त्वं प्राकृतिकः प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वं च वेदान्यो न क्वचिद् भवेत्। जीवस्त्वं साक्षिणो भोगी स्वात्मन: प्रतिबिम्बका:॥ कर्म त्वं कर्मबीजं त्वं कर्मणां फलदायक:।

सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमोऽव्यक्तः स्थूलात् स्थूलतमो महान्। विश्वस्त्वं

कार्यं त्वं कारणं त्वं च कारणानां च कारणम्। तेज:स्वरूपो

योगिनस्तेजस्त्वदीयमशरीरिणम्। केचिच्चतुर्भुजं शान्तं मनोहरम्॥ ध्यायन्ति लक्ष्मीकान्तं साकारं कमनीयं मनोहरम् । शङ्कचक्रगदापदाधरं वैष्णवाश्चेव पीताम्बरं परम्॥

\* पार्वत्युवाच—

#### पार्वतीकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए श्रीकृष्णका पार्वतीको अपने रूपके दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालकरूपसे उनकी शय्यापर खेलना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! पार्वतीद्वारा मुखपर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह

किये गये उस स्तवनको सुनकर करुणानिधि

श्रीकृष्णने पार्वतीको अपने उस स्वरूपके, जो

सबके लिये अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन

कराये। उस समय पार्वतीदेवी स्तुति करके अपने

मनको एकमात्र श्रीकृष्णमें लगाकर ध्यानमें संलग्न थीं। उन्होंने उस तेजोराशिके मध्य सबको मोहित

करनेवाले श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन किया। वह

एक रत्नपूर्ण मनोरम आसनपर, जो बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे

और जो मणियोंकी मालाओंसे शोभित था. विराजमान था। उसके शरीरपर पीताम्बर सुशोभित

था, हाथमें वंशी शोभा दे रही थी। गलेमें वनमालाको निराली छटा थी। शरीरका रंग श्याम

था। रत्नोंके आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी किशोर-अवस्था तथा वेश-भूषा विचित्र

थी। उसके ललाटपर चन्दनकी खौर लगी थी।

मायाहं

तत्तेजो

प्राप्त:

हविष्याशी

दक्षयज्ञे शिवाहं

य:

च

नित्या तेज:स्वरूपाहं

अनेकतपसा

भारते पार्वतीस्तोत्रं

विष्णुस्तोत्रमिदं सर्वसौन्दर्यबीजं

द्विभुजं कमनीयं च किशोरं श्यामसुन्दरम् । शान्तं गोपाङ्गनाकान्तं रत्नभूषणभूषितम् ॥ भक्ताः सेवन्ते सततं मुदा। ध्यायन्ति योगिनो यत् तत् कुतस्तेजस्विनं विना॥

देवैस्तारकाक्षेण

तथा मालतीकी मालाओंसे युक्त था। उसके

मस्तकपर मयूरपिच्छकी अनोखी छवि

गोपाङ्गनाएँ उसे घेरे हुए थीं। वह राधाके

वक्ष:स्थलको उद्धासित कर रहा था, उसकी लावण्यता करोडों कामदेवोंको मात कर रही थी,

वही लीलाका धाम, मनोहर, अत्यन्त प्रसन्न,

तेजो बिभ्रतां देव देवानां तेजसा पुरा। आविर्भूतासुराणां च वधाय ब्रह्मणः स्तुता॥

शिवनिन्दया । अभवं शैलजायायां

शृणोति सुसंयतः। सत्पुत्रं लभते

यशोराशिविवर्धनम् । हरिभक्तिप्रदं

हरिमभ्यर्च्य भक्तितः। सुपुण्यकव्रतफलं लभते

विधृत्य विग्रहं विभो। स्त्रीरूपं कमनीयं च विधाय समुपस्थिता॥ मोहयित्वासुरान् पुरा । निहत्य सर्वान् शैलेन्द्रमगमं तं हिमाचलम् ॥

पीडितै:। अभवं दक्षजायायां शिवस्त्री

सबका प्रेमपात्र और भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाला

था। ऐसे उस रूपको देखकर सुन्दरी पार्वतीने मन-ही-मन उसीके अनुरूप पुत्रकी कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया।

वन्दनीय स्वरूप शरद्-ऋतुके चन्द्रमाका उपहासक

इस प्रकार वरदानी परमात्माने पार्वतीके मनमें जिस-जिस वस्तुकी कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओंका भी अभीष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात्

तत्र

शैलाधीशस्य

यह तेज अन्तर्धान हो गया। तब देवताओंने कृपापरवश हो सनत्कुमारको समझाया और

शिवश्चात्रापि जन्मिन । पाणिं जग्राह मे योगी प्रार्थितो ब्रह्मणा विभु:॥ नालभं देवमायया । स्तौमि त्वामेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखिता॥ पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम् । देवेन विहिता वेदे साङ्गे स्वस्वामिदक्षिणा॥ कृपासिन्धो कृपां मां कर्तुमर्हसि । इत्युक्त्वा पार्वती तत्र विरराम च नारद ॥ नूनं विष्णुतुल्यपराक्रमम्॥ नात्र ब्रह्मन् सर्वसम्पत्तिवर्धनम् । सुखदं मोक्षदं सारं स्वामिसौभाग्यवर्धनम् ॥ तत्त्वज्ञानबुद्धिविवर्धनम्॥

(गणपतिखण्ड ७। १०९—१३१)

पार्वतीको लौटा दिया। फिर तो विश्वको आनन्दित करनेवाली दुर्गाने ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके रत

उन्होंने उन उमारहित दिगम्बर शिवको प्रसन्नचित्तवाली

तथा भिक्षुओं और वन्दियोंको सुवर्ण दान किये। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतोंको भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारोंद्वारा शंकरजीकी पूजा की, बाजा

बजवाया, माङ्गलिक कार्य कराये और श्रीहरिसे सम्बन्ध रखनेवाले सुन्दर गीत गवाये। इस प्रकार

दुर्गाने व्रतको समाप्त करके परम उल्लासके साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात् अपने स्वामी शिवजीके साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पानके सुन्दर बीड़े, जो कपूर

आदिसे सुवासित थे, क्रमश: सबको देकर कौतुकवश शिवजीके साथ स्वयं भी खाया। तदनन्तर पार्वतीदेवी एकान्तमें भगवान् शंकरके साथ विहार करने लगीं। इसी बीचमें एक ब्राह्मण

दरवाजेपर आया। मुने! उस भिक्षुक ब्राह्मणका रूप तैलाभावके कारण रूखा था, शरीर मैले वस्त्रसे आच्छादित था, उसके दाँत अत्यन्त स्वच्छ थे, वह तृष्णासे पूर्णतया पीड़ित था, उसका शरीर

कृश था, वह उज्ज्वल वर्णका तिलक धारण किये हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनताके कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकारके उस अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मणने

अन्नकी याचना करनेके लिये दरवाजेपर डंडेके सहारे खड़े होकर महादेवजीको पुकारा। ब्राह्मणने कहा—महादेव! आप क्या कर

रहे हैं ? मैं सात राततक चलनेवाले व्रतके समाप्त होनेपर भुखसे व्याकृल होकर भोजनकी इच्छासे

आपकी शरणमें आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। हे तात! आप तो करुणाके सागर हैं, अत: मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णासे अत्यन्त पीड़ित वृद्धकी ओर दृष्टि डालिये। अरे ओ महादेव! आप क्या

कर रहे हैं ? माता पार्वती! उठो और मुझे

सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराजकुमारी!

हो रहा हूँ ? ब्राह्मणकी दीन वाणी सुनकर शिव-पार्वती उठे। इसी समय शिवजीका शुक्रपात हो गया। वे पार्वतीके साथ द्वारपर आये। वहाँ उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मणको देखा जो वृद्ध-

तुम तो जगत्की माता हो, फिर मैं जगत्से बाहर थोड़े ही हूँ; अत: शीघ्र आओ। भला, अपनी

माताके रहते हुए मैं किस कारण तृष्णासे पीड़ित

दोनोंको प्रणाम तथा उनका स्तवन कर रहा था।

उसके अमृतसे भी उत्तम वचन सुनकर नीलकण्ठ

अवस्थासे अत्यन्त पीड़ित था। उसके शरीरमें झुर्रियाँ पड गयी थीं। वह डंडा लिये हुए था और उसकी कमर झुक गयी थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशान्त था। उसके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन

महादेवजी प्रसन्न हो गये। तब वे मुस्कराकर परम प्रेमके साथ उससे बोले। शंकरजीने कहा — वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर! इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है ? इसे शीघ्र

बतलाइये। पार्वतीजी बोलीं—विप्रवर! कहाँसे आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घरपर आये हैं, अत: आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विजश्रेष्ठ! अतिथिके शरीरमें देवता, ब्राह्मण

और गुरु निवास करते हैं; अत: जिसने अतिथिका आदर-सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकोंकी पूजा कर ली। अतिथिके चरणोंमें सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अत: अतिथिके चरण-प्रक्षालनके जलसे निश्चय ही गृहस्थको

तीर्थोंका फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्तिके अनुसार यथोचितरूपसे अतिथिकी पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थोंमें स्नान कर लिया

तथा सभी यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसने

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

कर लिये गये; क्योंकि वेदोंमें वर्णित जो नाना (श्रश़र)—ये मनुष्योंके वेदोक्त पिता कहे गये हैं। प्रकारके पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य गुरुपत्नी, गर्भधात्री (जननी), स्तनदात्री (धाय), पुण्यकर्म भी अतिथि-सेवाकी सोलहवीं कलाकी पिताकी बहिन (बूआ), माताकी बहिन (मौसी),

332

समानता नहीं कर सकते। इसलिये जिसके घरसे अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस

गृहस्थके पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथिके पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथिकी अर्चना नहीं करता, वह बड़े-बड़े पापोंको प्राप्त करता है।

ब्राह्मणने कहा—वेदज्ञे! आप तो वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न हैं, अतः वेदोक्त विधिसे पूजन कीजिये। माता! मैं भूख-प्याससे पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियोंमें ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधियुक्त, आहाररहित अथवा उपवास-व्रती होता है, तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है।

पार्वतीजीने पूछा—विप्रवर! आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकीमें परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊँगी। आप मेरा जन्म सफल कीजिये। ब्राह्मणने कहा — सुव्रते! मैंने सुना है कि

उत्तम व्रतपरायणा आपने पुण्यक-व्रतमें सभी प्रकारका भोजन एकत्रित किया है, अत: उन्हीं अनेक प्रकारके मिष्टान्नोंको खानेके लिये मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्टान्न तीनों लोकोंमें

दुर्लभ हैं, उन पदार्थींको मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वि! वेदवादियोंका कथन है कि पिता पाँच प्रकारके होते हैं। माताएँ

अनेक तरहकी कही जाती हैं और पुत्रके पाँच

(औरस) और शरणागत—ये पाँच प्रकारके पुत्र हैं। इनमें चार धर्मपुत्र कहलाते हैं और पाँचवाँ औरस पुत्र धनका भागी होता है\*। माता! मैं आप पुत्रहीनाका ही अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्थासे ग्रस्त हूँ और इस समय भूख-प्याससे पीड़ित

भेद हैं। विद्यादाता (गुरु), अन्नदाता, भयसे रक्षा

करनेवाला, जन्मदाता (पिता) और कन्यादाता

माताकी सपत्नी (सौतेली माता), अन्न प्रदान

करनेवाली (पाचिका) और पुत्रवधू—ये माताएँ

कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्यसे उत्पन्न

होकर आपकी शरणमें आया हूँ। गिरिराजिकशोरी! अन्नोंमें श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम-उत्तम पके फल, आटेके बने हुए नाना प्रकारके पदार्थ, काल-देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएँ, पक्वान्न, चावलके आटेका बना हुआ तिकोना पदार्थविशेष, दूध,

गन्ना, गुड़के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अगहनीका भात, घृतमें पका हुआ व्यञ्जन, गुड़मिश्रित तिलोंके लड्डू, मेरी जानकारीसे बाहर सुधा-तुल्य अन्य वस्तुएँ, कर्पूर आदिसे सुवासित सुन्दर श्रेष्ठ ताम्बुल, अत्यन्त निर्मल तथा स्वादिष्ट जल-इन सभी सुवासित पदार्थींको, जिन्हें खाकर मेरी सुन्दर तोंद हो जाय, मुझे प्रदान कीजिये।

आपके स्वामी सारी सम्पत्तियोंके दाता तथा त्रिलोकीके सृष्टिकर्ता हैं और आप सम्पूर्ण ऐश्वर्योंको प्रदान करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं; अतः आप मुझे रमणीय रत्नसिंहासन, अमूल्य रत्नोंके आभूषण, अग्निशुद्ध सुन्दर वस्त्र, अत्यन्त दुर्लभ श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमें सुदृढ़ भक्ति,

\* विद्यादातान्नदाता च भयत्राता च जन्मदः। कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मृताः॥ गुरुपत्नी गर्भधात्री स्तनदात्री पितु: स्वसा। स्वसा मातु: सपत्नी च पुत्रभार्यात्रदायिका॥

भृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीर्यजः शरणागतः। धर्मपुत्राश्च चत्वारो वीर्यजो धनभागिति॥ (गणपतिखण्ड ८। ४७—४९)

श्रीहरिकी प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली शक्ति हैं; अत: अपने पुत्रके लिये आपको कौन-सी वस्तु अदेय है ? मैं उत्तम धर्म और तपस्यामें लगे हुए मनको अत्यन्त निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्महेतुक कामनाओंमें नहीं लगूँगा;

मृत्युञ्जय नामक ज्ञान, सुखप्रदायिनी दानशक्ति

और सर्वसिद्धि दीजिये। सतीमाता! आप ही सदा

क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छासे कर्म करता है, कर्मसे भोगकी प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अश्भ दो प्रकारके होते हैं और वे ही दोनों

सुख-दु:खके हेतु हैं। जगदम्बिके! न किसीसे दु:ख होता है न सुख, सब अपने कर्मका ही भोग है; इसलिये विद्वान् पुरुष कर्मसे विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरन्तर आनन्दपूर्वक बुद्धिद्वारा हरिका स्मरण करनेसे, तपस्यासे तथा भक्तोंके सङ्गसे कर्मको ही निर्मुल कर देते हैं; क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषयोंके संयोगसे उत्पन्न हुआ सुख तभीतक रहता है, जबतक उनका नाश नहीं हो

जाता, परंतु हरिकीर्तनरूप सुख सब कालमें वर्तमान रहता है। सतीदेवि! हरिध्यानपरायण भक्तोंकी आयु नष्ट नहीं होती; क्योंकि काल तथा मृत्युञ्जय उनपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते—यह ध्रुव है। वे चिरजीवी भक्त भारतवर्षमें चिरकालतक जीवित रहते हैं और सम्पूर्ण सिद्धियोंका ज्ञान प्राप्त करके

स्वच्छन्दतापूर्वक सर्वत्रगामी होते हैं। हरिभक्तोंको पूर्वजन्मका स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मोंको जानते हैं और उनकी कथाएँ कहते हैं; फिर आनन्दके साथ स्वेच्छानुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीलासे दूसरोंको तथा तीर्थोंको पवित्र कर देते

हैं। इस पुण्यक्षेत्र भारतमें वे परोपकार और सेवाके

भक्तोंका सङ्ग प्राप्त होता है। सती पार्वित! भक्तोंके सङ्गसे प्राणियोंके हृदयमें भक्तिका अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनोंके दर्शनसे वह सूख जाता है। पुन: वैष्णवोंके साथ वार्तालाप करनेसे वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात् वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्ममें बढता रहता है। सती! वृद्धिको प्राप्त होते हुए उस वृक्षका फल हरिकी दासता है। इस प्रकार भक्तिके परिपक्व हो जानेपर परिणाममें वह श्रीहरिका पार्षद हो जाता है। फिर तो

प्राप्त हो जाता है, वे मानो समस्त तीर्थोंमें भ्रमण कर चुके और उन्हें सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा मिल

चुकी। जैसे सब कुछ भक्षण करनेपर भी अग्नि और समस्त पदार्थोंका स्पर्श करनेपर भी वायु

दुषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरन्तर हरिमें

चित्त लगानेवाले भक्त पापोंसे लिप्त नहीं होते।

करोड़ों जन्मोंके अन्तमें मनुष्य-जन्म मिलता है।

फिर मनुष्य-योनिमें बहुत-से जन्मोंके बाद उसे

महाप्रलयके अवसरपर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तथा सम्पूर्ण सृष्टिका संहार हो जानेपर भी निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अम्बिक! इसलिये मुझे सदा नारायणके चरणोंमें भक्ति प्रदान कीजिये; क्योंकि विष्णुमाये! आपके बिना विष्णुमें भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोकशिक्षाके लिये हैं; क्योंकि आप नित्यस्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मींका फल प्रदान करनेवाली हैं। प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्ण गणेशरूपसे आपके पुत्र बनकर आपकी गोदमें आते हैं।

यों कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अन्तर्धान हो गये। वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर बालरूप धारण करके महलके भीतर स्थित लिये भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थमें पार्वतीकी शय्यापर जा पहुँचे और जन्मे हुए गोदोहन-कालमात्र भी ठहर जाते हैं तो उनके बालककी भाँति घरकी छतके भीतरी भागकी चरणस्पर्शसे वसुन्धरा तत्काल ही पवित्र हो जाती ओर देखने लगे। उस बालकके शरीरकी आभा

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 338 शुद्ध चम्पकके समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों अधरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका चन्द्रमाओंकी भाँति उद्दीप्त था। सब लोग हुआ बिम्बाफल भी लिज्जित हो जाता था। कपाल सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़के चोंचकी नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेवाला था। कामदेवको भी निन्दा करनेवाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अङ्ग उत्तम थे। त्रिलोकीमें कहीं उसकी विमोहित करनेवाला उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शय्यापर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमाका उपहास कर रहा था। सुन्दर कमलको तिरस्कृत सोया हुआ शिश् हाथ-पैर उछाल रहा था। करनेवाले उसके सुन्दर नेत्र थे। ओष्ठ और (अध्याय ८) श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर शिव-पार्वतीद्वारा ब्राह्मणकी खोज, आकाशवाणीके सूचित करनेपर पार्वतीका महलमें जाकर पुत्रको देखना और शिवजीको बुलाकर दिखाना, शिव-पार्वतीका पुत्रको गोदमें लेकर आनन्द मनाना

# श्रीनारायण कहते हैं - मुने! इस प्रकार

जब श्रीहरि अन्तर्धान हो गये, तब दुर्गा और

#### शंकर ब्राह्मणकी खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वतीजी कहने लगीं — हे विप्रवर! आप तो अत्यन्त वृद्ध और भूखसे

#### व्याकुल थे। हे तात! आप कहाँ चले गये? विभो! मुझे दर्शन दीजिये और मेरे प्राणोंकी रक्षा कीजिये। शिवजी! शीघ्र उठिये और उन ब्राह्मणदेवकी खोज कीजिये। वे क्षणमात्रके लिये उदास मनवाले

कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती हमलोगोंके सामने आये थे। परमेश्वर! यदि है, जिसके स्मरणमात्रसे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते भूखसे पीड़ित अतिथि गृहस्थके घरसे अपूजित हैं, तथा जो पुण्यकी राशिस्वरूप है, मन्दिरमें होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थका

जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँतक कि उसके पितर उसके द्वारा दिये गये पिण्डदान और तर्पणको नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्रका हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य-सभी मदिराके तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल-सदृश और स्पर्श

इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे

पुण्यनाशक हो जाता है।

शोकसे आतुर तथा विकलतासे युक्त दुर्गाने सुना। (आकाशवाणीने कहा—)जगन्माता! शान्त हो जाओ और मन्दिरमें अपने पुत्रकी ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात् गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण है तथा सुपुण्यक-व्रतरूपी वृक्षका सनातन फल है। योगी लोग जिस

अविनाशी तेजका प्रसन्नमनसे निरन्तर ध्यान करते

हैं; वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि

देवता जिसके ध्यानमें लीन रहते हैं; प्रत्येक

विराजमान अपने उस पुत्रकी ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योति रूपका ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो। जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज, तपरूपी कल्पवृक्षका फल और लावण्यतामें करोड़ों कामदेवोंकी निन्दा करनेवाला है, अपने उस सुन्दर पुत्रको देखो।

दुर्गे! तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह

क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रवेषमें जनार्दन

हैं। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद! यों कहकर सरस्वती चुप हो गयीं। तब उस आकाशवाणीको सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महलमें गयीं। वहाँ उन्होंने पलंगपर सोये हुए बालकको देखा। वह आनन्दपूर्वक मुस्कराते हुए महलकी छतके भीतरी भागको निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चन्द्रमाओंके तुल्य थी। वह अपने प्रकाशसमूहसे भूतलको प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर-उधर देखते हुए शय्यापर उछल-कूद रहा था और स्तनपानकी इच्छासे रोते हुए 'उमा' ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूपको देखकर सर्वमङ्गला पार्वती त्रस्त हो शंकरजीके संनिकट गयीं और उन प्राणेश्वरसे मङ्गल-वचन बोलीं। पार्वतीने कहा - प्राणपति! घर चलिये और मन्दिरके भीतर चलकर प्रत्येक कल्पमें आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्याका फलदाता है, उसे देखिये। जो पुण्यका बीज, महोत्सवस्वरूप, 'पुत्' नामक नरकसे रक्षा करनेका कारण और भवसागरसे पार करनेवाला है, शीघ्र ही उस पुत्रके मुखका अवलोकन कीजिये; क्योंकि समस्त तीर्थोंमें स्नान तथा सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा-ग्रहणका पुण्य इस पुत्रदर्शनके पुण्यकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देनेसे जो पुण्य होता है तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेसे जिस पुण्यकी प्राप्ति

होती है, वे सभी इस पुत्रदर्शन जन्य पुण्यके

हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमाके

साथ अपने घर आये। वहाँ उन्होंने शय्यापर अपने

पुत्रको देखा। उसकी कान्ति तपाये हुए स्वर्णके

पार्वतीके ये वचन सुनकर शिवजीका मन

सोलहवें अंशके भी बराबर नहीं हैं।

समान उद्दीप्त थी। (फिर सोचने लगे—) मेरे हृदयमें जो अत्यन्त मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात् दुर्गाने उस पुत्रको शय्यापरसे उठा लिया और उसे छातीसे लगाकर वे उसका

तो वही है। तत्पश्चात् दुर्गाने उस पुत्रको शय्यापरसे उठा लिया और उसे छातीसे लगाकर वे उसका चुम्बन करने लगीं। उस समय वे आनन्द-सागरमें निमग्न होकर यों कहने लगीं—'बेटा! जैसे दिरिद्रका मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी

प्राप्तिसे मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकालसे

प्रवासी हुए प्रियतमके घर लौटनेपर स्त्रीका मन

पूर्णतया हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है। वत्स! जैसे एक पुत्रवाली माता चिरकालसे बाहर गये हुए अपने इकलौते पुत्रको आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य

चिरकालसे नष्ट हुए उत्तम रत्नको तथा अनावृष्टिके

समय उत्तम वृष्टिको पाकर हर्षसे फूल उठता है,

उसी प्रकार तुझ पुत्रको पाकर मैं भी हर्ष-गद्भद हो रही हूँ। जैसे चिरकालके पश्चात् आश्रयहीन अंधेका मन परम निर्मल नेत्रकी प्राप्तिसे प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था (तुझे पाकर) मेरे मनकी

जाता है, वही अवस्था (तुझे पाकर) मेरे मनकी भी हो रही है। जैसे दुस्तर अगाध सागरमें गिरे हुए अथवा विपत्तिमें फँसे हुए नौका आदि

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३३६ साधनविहीन मनुष्यका मन नौकाको पाकर आनन्दसे व्रतोपवास करनेवाले भूखे मनुष्योंका मन जैसे भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनन्दित हो सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है।' यों रहा है। जैसे प्याससे सूखे हुए कण्ठवाले मनुष्योंका मन चिरकालके पश्चात् अत्यन्त शीतल कहकर पार्वतीने अपने बालकको गोदमें लेकर एवं सुवासित जलको पाकर प्रसन्न हो जाता है, प्रेमके साथ उसके मुखमें अपना स्तन दे दिया। वहीं दशा मेरे मनकी भी है। जैसे दावाग्निसे घिरे उस समय उनका मन परमानन्दमें निमग्न हो रहा हुएको अग्निरहित स्थान और आश्रयहीनको आश्रय था। तत्पश्चात् भगवान् शंकरने भी प्रसन्नमनसे उस बालकको अपनी गोदमें उठा लिया। मिल जानेसे मनकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छापूर्ति हो रही है। चिरकालसे (अध्याय ९) शिव, पार्वती तथा देवताओंद्वारा अनेक प्रकारका दान दिया जाना, बालकको

#### देवताओं एवं देवियोंका शुभाशीर्वाद और इस मङ्गलाध्यायके श्रवणका फल श्रीनारायणजी कहते हैं — नारद! तदनन्तर सहस्र गज-रत्न, श्वेतवर्णके अन्यान्य अमूल्य रत्न, एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ और अग्निमें तपाकर शुद्ध उन दोनों पति-पत्नी-शिव-पार्वतीने बाहर जाकर

किये हुए वस्त्र ब्राह्मणोंको प्रदान किये। सरस्वतीदेवीने पुत्रकी मङ्गलकामनासे हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको अमूल्य रत्नोंका बना हुआ एक ऐसा हार दिया, नाना प्रकारके रत्न दान किये तथा भिक्षुओं और वन्दियोंको विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ बाँटीं। उस जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ था। वह अत्यन्त निर्मल,

हिमालयने ब्राह्मणोंको एक लाख रत्न, एक हजार श्रेष्ठ हाथी, तीन लाख घोडे, दस लाख गौएँ, पाँच लाख स्वर्णमुद्राएँ तथा और भी जो मुक्ता, हीरे

और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियाँ थीं, वे सभी दान कीं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके भी दान—

जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीरसागरसे उत्पन्न सभी तरहके अमूल्य रत्न आदि दिये। कौतुकी विष्णुने ब्राह्मणोंको कौस्तुभमणिका दान दिया।

ब्रह्माने हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको ऐसी विशिष्ट वस्तुएँ

दान कीं जो सृष्टिमें परम दुर्लभ थीं तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इन्द्र, देवगण, मुनिगण, गन्धर्व, पर्वत तथा देवियोंने क्रमशः दान दिये। ब्रह्मन्! उस अवसरपर क्षीरसागरने

अवसरपर शंकरजीने अनेक प्रकारके बाजे बजवाये। साररूप और अपनी प्रभासे सूर्यके प्रकाशकी निन्दा करनेवाला, मणिजटित और हीरेके नगोंसे सुशोभित था। उस रमणीय हारके मध्यमें कौस्तुभमणि

> पिरोयी हुई थी। सावित्रीने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित त्रिलोकीका साररूप हार और सब तरहके आभूषण प्रदान किये। आनन्दमग्न कुबेरने एक लाख सोनेकी सिलें, अनेक प्रकारके

> धन और एक सौ अमूल्य रत्न दान किये। मुने! शिवपुत्रके जन्मोत्सवमें उपस्थित सभी लोगोंने इस प्रकार ब्राह्मणोंको दान देकर तत्पश्चात् उस

> शिशुका दर्शन किया। उस समय वे सब परमानन्दमें निमग्न थे। मुने! उस दानमें ब्राह्मणों तथा वन्दियोंको

इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोनेमें असमर्थ थे, इसलिये बोझसे घबराकर मार्गमें ठहर-ठहरकर चलते थे। वे सभी विश्राम कर

हर्षित होकर कौतुकवश एक हजार माणिक्य, एक सौ कौस्तुभमणि, एक सौ हीरक, एक सहस्र चुकनेपर पूर्वकालके दाताओंकी कथाएँ कहते थे, हरे रंगकी श्रेष्ठ मणियाँ, एक लाख गो-रत्न, एक जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेमपूर्वक सुनते थे।

तरह होओ।

दुन्दुभिका शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया,

नारद! उस अवसरपर विष्णुने आनन्दमग्न होकर

वेदों और पुराणोंका पाठ कराया। फिर मुनिवरोंको बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, माङ्गलिक

कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया।

तत्पश्चात् देवी तथा देवगणोंके साथ वे स्वयं भी उस बालकको शुभाशीर्वाद देने लगे।

विष्णुने कहा—बालक! तुम दीर्घायु, ज्ञानमें शिवके सदृश, पराक्रममें मेरे तुल्य और सम्पूर्ण

सिद्धियोंके ईश्वर होओ।

ब्रह्माने कहा — वत्स! तुम्हारे यशसे जगत् पूर्ण हो जाय, तुम शीघ्र ही सर्वपूज्य हो जाओ

और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्मने कहा — पार्वतीनन्दन! तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरिभक्त और

श्रीहरिके समान परम दुर्लभ होओ। महादेवने कहा - प्राणप्रिय प्त्र! तुम मेरी भाँति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान्, विद्यावान्, पुण्यवान्,

शान्त और जितेन्द्रिय होओ। लक्ष्मीने कहा - बेटा! तुम्हारे घरमें तथा

शरीरमें मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शान्त एवं मनोहर रूपवाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो।

सरस्वतीने कहा - पुत्र! मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्वशक्ति, धारणाशक्ति, स्मरणशक्ति और विवेचनशक्तिकी प्राप्ति हो।

सावित्रीने कहा — वत्स! मैं वेदमाता हूँ, अतः तुम मेरे मन्त्रजपमें तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियोंमें श्रेष्ठ तथा वेदज्ञानी हो जाओ।

हिमालयने कहा — बेटा! तुम्हारी बुद्धि सदा श्रीकृष्णमें लगी रहे, श्रीकृष्णमें ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्रीकृष्णके समान गुणवान्

पार्वतीने कहा - बेटा! तुम अपने पिताके समान महान् योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके प्रदाता,

शुभकारक, मृत्युञ्जय, ऐश्वर्यशाली और अत्यन्त निपुण होओ। तदनन्तर समागत सभी ऋषियों, मुनियों और

सिद्धोंने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वन्दियोंने

सब प्रकारको मङ्गल-कामना की। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने गणेशका जन्मवृत्तान्त, जो सम्पूर्ण

मङ्गलोंका मङ्गल करनेवाला तथा समस्त विघ्नोंका विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यन्त समाहित होकर इस सुमङ्गलाध्यायको सुनता है, वह सम्पूर्ण मङ्गलोंसे युक्त होकर

मङ्गलोंका आवासस्थान हो जाता है। इसके श्रवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निर्धनको धन, कृपणको निरन्तर धन प्रदान करनेकी शक्ति, भार्यार्थीको भार्या, प्रजाकामीको प्रजा और रोगीको आरोग्य

समुद्रके समान, सुन्दरतामें कामदेवके सदृश,

लक्ष्मीवानोंमें श्रीपतिके तुल्य और धर्ममें धर्मकी

क्षमाशील, शरणदाता, सम्पूर्ण रत्नोंसे सम्पन्न, विघ्नरहित, विघ्नविनाशक और शुभके आश्रयस्थान होओ।

वसुन्धराने कहा - वत्स! तुम मेरी तरह

प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्रीको सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्तको सदा आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने! गणेशाख्यानके

मनोरथोंको पा जाता है। (अध्याय १०)

श्रवणसे मनुष्यको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्यायके श्रवणसे मिल जाता है। यह मङ्गलाध्याय जिसके घरमें विद्यमान

रहता है, वह सदा मङ्गलयुक्त रहता है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। यात्राकालमें अथवा पुण्यपर्वपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे इसका श्रवण करता है, वह श्रीगणेशकी कृपासे अपने सभी

होओ और सदा श्रीकृष्णपरायण बने रहो। मेनकाने कहा — वत्स! तुम गम्भीरतामें

# किसी वस्तुके न देखनेका कारण बताना **श्रीनारायणजी कहते हैं**—नारद! इस प्रकार

#### पार्वतीने पुनः पूछा—ग्रहेश्वर! इस समय उस बालकको आशीर्वाद देकर श्रीहरि उस

सभामें देवताओं और मुनियोंके साथ एक रत्निर्मित श्रेष्ठ सिंहासनपर विराजमान हुए। उनके दक्षिणभागमें

शंकर, वामभागमें प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ तथा जगत्के साक्षी धर्मने

आसन ग्रहण किया। ब्रह्मन्! फिर धर्मके समीप सूर्य, इन्द्र, चन्द्रमा, देवगण, मुनिसमुदाय और

पर्वतसमूह सुखपूर्वक आसनोंपर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर शंकरनन्दन गणेशको

देखनेके लिये वहाँ आये। उनका मुख अत्यन्त नम्र था, आँखें कुछ मुँदी हुई थीं और मन एकमात्र श्रीकृष्णमें लगा हुआ था; अत: वे

बाहर-भीतर श्रीकृष्णका स्मरण कर रहे थे। वे तप:फलको खानेवाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्निकी शिखाके समान प्रकाशमान, अत्यन्त

सुन्दर, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरोंको प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञासे वे उस बालकको देखनेके लिये गये। भीतर जाकर शनैश्चरने सिर झुकाकर पार्वतीदेवीको नमस्कार किया। उस समय वे

पुत्रको छातीसे चिपटाये रत्नसिंहासनपर विराजमान हो आनन्दपूर्वक मुस्करा रही थीं। पाँच सिखयाँ निरन्तर उनपर श्वेत चँवर डुलाती जाती थीं। वे

सखीद्वारा दिये गये सुवासित ताम्बूलको चबा रही थीं। उनके शरीरपर अग्निसे तपाकर शुद्ध की हुई

सुन्दर साडी शोभायमान थी। रत्नोंके आभूषण उनकी शोभा बढा रहे थे। सहसा सूर्यनन्दन

शनैश्चरको सिर झुकाये देखकर दुर्गाने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप

करके उनका कुशल-मङ्गल पूछा।

तुम्हारा मुख नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालककी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो! मैं इसका कारण सुनना

चाहती हुँ। शनैश्चरने कहा—साध्व! सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनीका फल भोगते हैं; क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है,

उसका करोड़ों कल्पोंमें भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इन्द्र और सूर्यके भवनमें जन्म लेता है। कर्मसे ही वह मनुष्यके घरमें

और कर्मसे ही पशु आदि योनियोंमें उत्पन्न होता है। कर्मसे वह नरकमें जाता है और कर्मसे ही उसे वैकुण्ठकी प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्मसे

सुन्दर होता है और अपने कर्मके फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषयप्रेमी और अपने कर्मसे ही विषयोंसे निर्लिप्त रहता है। कर्मसे ही वह लोकमें धनवान्, कर्मसे ही दरिद्र, कर्मसे ही उत्तम कुटुम्बवाला

जाता है। अपने कर्मसे ही जीवको उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरन्तर सुखकी प्राप्ति होती है तथा स्वकर्मसे ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभावा स्त्रीका स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है।

और कर्मसे ही बन्धुओंके लिये कण्टकरूप हो

वहीं नौकर भी होता है। माता! कर्मसे ही वह

शंकरवल्लभे! मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माताके समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिये। मैं बचपनसे ही श्रीकृष्णका भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र

श्रीकृष्णके ध्यानमें ही लगा रहता था। मैं विषयोंसे

विरक्त होकर निरन्तर तपस्यामें रत रहता था।

पिताजीने चित्ररथकी कन्यासे मेरा विवाह कर दिया। वह सती-साध्वी नारी अत्यन्त तेजस्विनी

पश्चात्ताप करने लगी। माता! इसी कारण मैं

तब मैंने उस सतीको संतृष्ट किया; परंतृ अब तो वह शापसे मुक्त करानेमें असमर्थ थी; अत:

किसी वस्तुको अपने नेत्रोंसे नहीं देखता और

तभीसे मैं जीवहिंसाके भयसे स्वाभाविक ही

तथा सतत तपस्यामें रत रहनेवाली थी। एक दिन

ऋतुस्नान करके वह मेरे पास आयी। उस समय में भगवच्चरणोंका ध्यान कर रहा था। मुझे

बाह्यज्ञान बिलकुल नहीं था। पत्नीने अपना

ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि 'तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे, वही नष्ट हो जायगा'। तदनन्तर जब मैं ध्यानसे विरत हुआ,

अपने मुखको नीचे किये रहता हूँ। मुने! शनैश्चरकी बात सुनकर पार्वती हँसने लगीं और नर्तिकयों

तथा किन्नरियोंका सारा समुदाय ठहाका मारकर हँस पडा। (अध्याय ११)

# पार्वतीके कहनेसे शनैश्चरका गणेशपर दृष्टिपात करना, गणेशके सिरका कटकर गोलोकमें चला जाना, पार्वतीकी मूर्च्छा, श्रीहरिका आगमन और गणेशके धड़पर हस्तीका सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वतीको होशमें लाकर बालकको आशीर्वाद देना, पार्वतीद्वारा शनैश्चरको शाप

#### श्रीनारायणजी कहते हैं — नारद! शनैश्चरका वचन सुनकर दुर्गाने परमेश्वर श्रीहरिका स्मरण

किया और 'सारा जगत् ईश्वरकी इच्छाके वशीभूत ही है' यों कहा। फिर दैववशीभूता पार्वतीदेवीने

कौतूहलवश शनैश्चरसे कहा—'तुम मेरी तथा मेरे बालककी ओर देखो। भला, इस निषेक

(कर्मफलभोग)-को कौन हटा सकता है?' तब पार्वतीका वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन-ही-मन यों विचार करने लगे—'अहो! क्या मैं इस पार्वतीनन्दनपर दृष्टिपात करूँ अथवा न करूँ ? क्योंकि

यदि मैं बालकको देख लुँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जायगा।' यों कहकर धर्मात्मा शनैश्चरने धर्मको साक्षी बनाकर बालकको तो देखनेका

विचार किया, परंतु बालककी माताको नहीं। शनैश्चरका मन तो पहलेसे ही खिन्न था। उनके कण्ठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गये थे; फिर भी उन्होंने अपने बायें नेत्रके कोनेसे शिशुके मुखकी

ओर निहारा। मुने! शनिकी दृष्टि पड़ते ही शिशुका

मस्तक धड्से अलग हो गया। तब शनैश्चरने

अपनी आँख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गये। इसके बाद उस बालकका

खूनसे लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वतीकी गोदमें पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट

गोलोकमें जाकर श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वतीदेवी बालकको छातीसे चिपटाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगीं और उन्मत्तकी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ०४६ भाँति भूमिपर गिरकर मूर्च्छित हो गयीं। तब वहाँ दिया और उस गजेन्द्रके सर्वाङ्गमें अपने उपस्थित सभी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धर्व, शिव चरणकमलका स्पर्श कराते हुए कहा—'गज! तू अपने कुटुम्बके साथ एक कल्पपर्यन्त जीवित तथा कैलासवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचिकत रह।' यों कहकर मनके समान वेगशाली भगवान् हो गये। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुत्तलिकाके समान जड़ हो गयी। कैलासपर आ पहुँचे। वहाँ पार्वतीके वासस्थानपर इस प्रकार उन सबको मूर्च्छित देखकर आकर उन्होंने उस बालकको अपनी छातीसे चिपटा लिया और उस हाथीके मस्तकको सुन्दर श्रीहरि गरुड़पर सवार हुए और उत्तरदिशामें स्थित पुष्पभद्राके निकट गये। वहाँ पुष्पभद्रा बनाकर बालकके धडसे जोड दिया। फिर ब्रह्मस्वरूप भगवान्ने ब्रह्मज्ञानसे हुंकारोच्चारण नदीके तटपर वनमें स्थित एक गजेन्द्रको देखा. जो निद्राके वशीभूत हो बच्चोंसे घिरकर किया और खेल-खेलमें ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्रीकृष्णने पार्वतीको सचेत करके हथिनीके साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर

काट लिया और रक्तसे भीगे हुए उस मनोहर मस्तकको बड़े हर्षके साथ गरुड़पर रख लिया। गजके कटे हुए अङ्गके गिरनेसे हथिनीकी नींद टूट गयी। तब अमङ्गल शब्द करती हुई उसने

दिशाकी ओर था, मन परमानन्दसे पूर्ण था और

वह सुरतके परिश्रमसे थका हुआ था। फिर तो

श्रीहरिने शीघ्र ही सुदर्शनचक्रसे उसका सिर

अपने शावकोंको भी जगाया। फिर वह शोकसे विह्नल हो शावकोंके साथ बिलख-बिलखकर चीत्कार करने लगी। तत्पश्चात् जो लक्ष्मीके स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शान्त है; जिनके करकमलोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म शोभा

स्वामी, निषेकका खण्डन करनेमें समर्थ, निषेकको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, निषेकके भोगके दाता और भोगके निस्तारके कारणस्वरूप हैं तथा

पाते हैं; जो पीताम्बरधारी, परात्पर, जगत्के

घुमा रहे हैं-उन परमेश्वरका उसने स्तवन किया। विप्रवर! उसकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर

भगवान्ने उसे वर दिया और दूसरे गजका

मस्तक काटकर इसके धड़से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ताने ब्रह्मज्ञानसे उसे जीवित कर

जो गरुड़पर आरूढ़ हो मुस्कराते हुए सुदर्शनचक्रको

मच्छर अपने प्राक्तन कर्मके बलसे हाथीको भी

मार डालनेकी शक्ति रखता है। सुख-दु:ख, भय-शोक, आनन्द-ये कर्मके ही फल हैं। इनमें सुख

आरम्भ किया।

और हर्ष उत्तम कर्मके और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं \*। कर्मका भोग शुभ-अशुभ-रूपसे

इहलोक अथवा परलोकमें प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जनके योग्य पुण्यक्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्रीकृष्ण कर्मके फलदाता, विधिके विधाता,

उस शिशुको उनकी गोदमें रख दिया और

आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा पार्वतीको समझाना

बुद्धिस्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानतीं कि ब्रह्मासे

लेकर कीटपर्यन्त सारा जगत् अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियोंका जो स्वकर्मार्जित भोग

है, वह सौ करोड़ कल्पोंतक प्रत्येक योनिमें शुभ-

अशुभ फलरूपसे नित्य प्राप्त होता रहता है।

सती! इन्द्र अपने कर्मवश कीड़ेकी योनिमें जन्म ले

सकते हैं और कीड़ा पूर्वकर्मफलानुसार इन्द्र भी

हो सकता है। पूर्वजन्मार्जित कर्मफलके बिना

सिंह मक्खीको भी मारनेमें असमर्थ है और

विष्णुने कहा-शिवे! तुम तो जगत्की

मृत्युके भी मृत्यु, कालके काल, निषेकके

\*सुखं दुःखं भयं शोकमानन्दं कर्मणः फलम्। सुकर्मणः सुखं हर्षमितरे पापकर्मणः॥ (गणपतिखण्ड १२। २७) पालक, परात्पर, परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिस पुरुषकी कलाएँ हैं, महाविराट् जिसका अंश है, जिसके रोम-

निषेककर्ता, संहर्ताके भी संहारक, पालकके भी

विवरमें जगत् भरे हैं, कोई-कोई उनके कलांश हैं और कोई-कोई कलांशके भी अंश हैं और जो

सम्पूर्ण चराचर जगत्-स्वरूप हैं, उन्हीं श्रीकृष्णमें

विनायक स्थित हैं। इस प्रकार श्रीविष्णुका कथन सुनकर पार्वतीका मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवानुको

प्रणाम करके शिशुको दूध पिलाने लगीं। तदनन्तर प्रसन्न हुई पार्वतीने शंकरजीकी प्रेरणासे अञ्जल बाँधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान् विष्णुकी स्तुति की। तब विष्णुने शिशुको तथा शिशुकी

माताको आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण

कौस्तुभमणिको बालकके गलेमें डाल दिया। ब्रह्माने अपना मुकुट और धर्मने रत्नका आभूषण विष्णु आदि देवताओंद्वारा गणेशकी अग्रपूजा, पार्वतीकृत विशेषोपचारसिंहत

**श्रीनारायणजी कहते हैं**—नारद! तदनन्तर

विष्णुने शुभ समय आनेपर देवों तथा मुनियोंके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोंसे उस बालकका पूजन

किया और उससे यों कहा—'सुरश्रेष्ठ! मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है; अत: वत्स! तुम सर्वपुज्य तथा योगीन्द्र होओ।' यों कहकर श्रीहरिने उसके गलेमें वनमाला डाल दी और

उसे मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान तथा सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचारकी सुन्दर वस्तुएँ दीं और मुनियों तथा

बालकके जी उठनेपर हर्षगद्गद हुए हिमालयने वन्दियोंको एक सौ हाथी और एक सहस्र घोड़े प्रदान किये तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणोंको और सभी नारियोंने वन्दियोंको दान दिया।

लक्ष्मीपति विष्णुने माङ्गलिक कार्य सम्पन्न कराया,

दिया। फिर क्रमश: देवियोंने तथा उपस्थित सभी

देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गन्धर्वों और समस्त

महिलाओंने यथोचितरूपसे रत्न प्रदान किये। उस

समय महादेवजीका हृदय अत्यन्त हर्षमग्न था। वे

विष्णुका स्तवन करने लगे। नारद! वहाँ मरकर

जीवित हुए बालकको देखकर शिव-पार्वतीने

ब्राह्मणोंको असंख्य रत्न दान किये। मरे हुए

ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त किया और वेदों तथा पुराणोंका पाठ कराया। तत्पश्चात् शनैश्चरको लज्जायुक्त देखकर पार्वतीको क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभाके बीच शनैश्चरको यों शाप देते हुए

कहा—'तुम अङ्गहीन हो जाओ।' (अध्याय १२)

गणेशपूजन, विष्णुकृत गणेशस्तवन और 'संसारमोहन' नामक कवचका वर्णन बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। तदनन्तर सभी देव-देवियोंने तथा मुनियों आदिने अनेक

> प्रकारके उपहार गणेशको दिये और फिर क्रमश: उन्होंने भक्तिपूर्वक उसकी पूजा की। नारद! तदनन्तर जगज्जननी पार्वतीने, जिनका मुखकमल हर्षके कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्रको रत्निर्मित सिंहासनपर बैठाया। फिर

उन्होंने आनन्दपूर्वक समस्त तीर्थोंके जलसे भरे हुए सौ कलशोंसे मुनियोंद्वारा वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे स्नान कराया और अग्निमें तपाकर शुद्ध किये हुए दो वस्त्र दिये। फिर पाद्यके लिये गोदावरीका देवोंके साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया—

विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर, एकदन्त, जल, अर्घ्यके निमित्त गङ्गाजल और आचमनके शूर्पकर्ण और विनायक—उसके ये आठ नाम रखे हेतु दुर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनसे युक्त गये। पुन: सनातन श्रीहरिने उन मुनियोंको पुष्करका जल लाकर दिया। रत्नपात्रमें रखे हुए

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 382 शक्करयुक्त द्रवका मधुपर्क प्रदान किया। पुन: —इसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक वस्तुएँ समर्पित स्वर्गलोकके वैद्य अश्विनीकुमारद्वारा निर्मित करके परमानन्दमें मग्न थे। इस मन्त्रमें बत्तीस स्नानोपयोगी विष्णुतैल, बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए अक्षर हैं। यह सम्पूर्ण कामनाओंका दाता, धर्म, सुन्दर आभूषण, पारिजातके पुष्पोंकी सौ मालाएँ, अर्थ, काम, मोक्षका फल देनेवाला और सर्वसिद्धिप्रद मालती, चम्पक आदि अनेक प्रकारके पुष्प, है। इसके पाँच लाख जपसे ही जापकको तुलसीके अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह-तरहके पत्र, मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्षमें जिसे चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकुम, ढेर-के-ढेर मन्त्रसिद्धि हो जाती है, वह विष्णु-तुल्य हो जाता रत्नप्रदीप और धूप सादर समर्पित किये। तत्पश्चात् है। उसके नाम-स्मरणसे सारे विघ्न भाग जाते हैं। उसे प्रिय लगनेवाले नैवेद्यों—तिलके लड्डू, जौ निश्चय ही वह महान् वक्ता, महासिद्ध, सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें भी श्रेष्ठ गुणवान्, और गेहूँके चूर्ण, पूड़ी, अत्यन्त स्वादिष्ट तथा मनोहर पक्वान्न, शर्करामिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिकके विद्वानोंके गुरुका गुरु तथा जगत्के लिये साक्षात् आकारका बना हुआ त्रिकोण पकवानविशेष, वाक्पति हो जाता है। उस उत्सवके अवसरपर गुड़्युक्त खील, चिउड़ा और अगहनीके चावलके आनन्दमग्न हुए देवताओंने इस मन्त्रसे शिशुकी आटेके बने हुए पदार्थके नाना प्रकारके व्यञ्जनोंके पूजा करके अनेक प्रकारके बाजे बजवाये, उत्सव साथ पहाड लगा दिया। नारद! फिर उस पूजनमें कराया, ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त किया; फिर उन सुन्दरी पार्वतीने हर्षमें भरकर एक लाख घडे, ब्राह्मणोंको तथा विशेषतया वन्दियोंको दान दिया। दूध, एक लाख घड़े दही, तीन लाख घड़े मधु श्रीनारायणजी कहते हैं — नारद! तदनन्तर और पाँच लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। उस सभाके बीच विष्णु परमभक्तिपूर्वक सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाशक उन गणेश्वरकी भलीभाँति पूजा नारद! फिर अनार और बेलके असंख्य फल, भाँति-भाँतिके खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, करके उनकी स्तुति करने लगे। केला और नारियलके असंख्य फल दिये। इनके **श्रीविष्णुने कहा**—ईश! मैं सनातन सिवा और भी जो ऋतुके अनुसार विभिन्न ब्रह्मज्योति:स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता देशोंमें उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करनेमें मैं फल थे, उन्हें भी महामायाने समर्पित किया। सर्वथा असमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छारहित, पुन: आचमन और पान करनेके लिये अत्यन्त सम्पूर्ण देवोंमें श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियोंके गुरु, निर्मल कर्पूर आदिसे सुवासित स्वच्छ गङ्गाजल सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञानराशिस्वरूप, अव्यक्त, दिया। नारद! इसके बाद उसी प्रकार सुवासित अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायुके उत्तम रमणीय पानके बीड़े और बायनसे परिपूर्ण समान अत्यन्त निर्लेप, क्षतरिहत, सबके साक्षी, संसार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुर्लभ सैकडों स्वर्णपात्र दिये। तदनन्तर मेनका, हिमालय, हिमालयके पुत्र मायारूपी नौकाके कर्णधारस्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रह और प्रिय अमात्योंने गिरिजाके पुत्रका पूजन करनेवाले, श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता, वरदानियोंके किया। वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धिस्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धिके आदि सभी देवता— साधन, ध्यानसे अतिरिक्त ध्येय, ध्यानद्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्मस्वरूप, धर्मके ज्ञाता, धर्म और 'ॐ श्रीं हीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे। अधर्मका फल प्रदान करनेवाले, संसार-वृक्षके सर्वसिद्धिप्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः॥'

सुननेकी इच्छा है।

**383** 

नपुंसकके स्वरूपमें विराजमान तथा इनकी इन्द्रियोंसे परे, सबके आदि, अग्रपूज्य, सर्वपूज्य, गुणके सागर, स्वेच्छासे सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छासे ही

बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री-पुरुष और

निर्गुण ब्रह्मका रूप धारण करनेवाले, स्वयं प्रकृतिरूप और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हैं। शेष अपने सहस्रों मुखोंसे भी आपकी स्तृति करनेमें असमर्थ

हैं। आपके स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुर्मुख ब्रह्मा ही; न सरस्वतीकी शक्ति है और

न मैं ही कर सकता हूँ। न चारों वेदोंकी ही शक्ति है, फिर उन वेदवादियोंकी क्या गणना? इस प्रकार देवसभामें देवताओंके साथ सुरेश्वर गणेशकी स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गये। मुने! जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे

प्रात:, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नोंका विनाश कर देते हैं, सदा

उसके सब कल्याणोंकी वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्राकालमें भक्तिपूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है,

निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दु:स्वप्न सुस्वप्नमें परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रहपीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओंका

विनाश और बन्धुओंका विशेष उत्कर्ष होता है। निरन्तर विघ्नोंका क्षय और सदा सम्पत्तिकी वृद्धि होती रहती है। उसके घरमें पुत्र-पौत्रको बढ़ानेवाली

लक्ष्मी स्थिररूपसे वास करती हैं। वह इस लोकमें सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका भागी होकर अन्तमें विष्णु-पदको प्राप्त हो जाता है। तीर्थीं, यज्ञों और सम्पूर्ण महादानोंसे जो फल मिलता है, वह उसे

श्रीगणेशकी कृपासे प्राप्त हो जाता है-यह ध्रुव सत्य है।

नारदजीने कहा—प्रभो! गणेशके स्तोत्र

तथा उनके मनोहर पूजनको तो मैंने सून लिया,

सबके तारक जगद्गुरु विष्णुसे कहा। शनैश्चर बोले—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! सम्पूर्ण दु:खोंके विनाश और दु:खकी पूर्णतया

श्रीनारायणने कहा — नारद! उस देवसभाके

मध्य जब गणेशकी पूजा समाप्त हुई, तब शनैश्चरने

शान्तिके लिये विघ्नहन्ता गणेशके कवचका वर्णन कीजिये। प्रभो! हमारा मायाशक्तिके साथ विवाद हो गया है; अत: उस विघ्नके प्रशमनके लिये मैं उस कवचको धारण करूँगा।

तदनन्तर भगवान् विष्णुने कवचकी गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा— सूर्यनन्दन! दस लाख जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है, वह मृत्युको जीतनेमें समर्थ हो जाता है। सिद्ध-कवचवाला मनुष्य उसके ग्रहणमात्रसे भूतलपर

जाता है। इस मालामन्त्रको तथा इस पुण्यकवचको धारण करनेवाले मनुष्योंके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि, बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवचके शब्दमात्रके श्रवणसे भयभीत होकर भाग खड़े

होते हैं। जैसे गरुडके निकट सर्प नहीं जाते, उसी

तरह कवचधारी पुरुषोंके संनिकट आधि (मानसिक

रोग), व्याधि (शारीरिक रोग) और भयदायक

वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो

शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाववाले गुरुभक्त शिष्यको ही बतलाना चाहिये। शनैश्चर! इस 'संसारमोहन' नामक कवचके प्रजापित ऋषि हैं, बृहती छन्द है और स्वयं लम्बोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कहा गया है। मुने! यह

सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत है। 'ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा' यह मेरे मस्तककी रक्षा करे। बत्तीस

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४४६ शयन और जागरणकालमें योगियोंके गुरु मेरा अक्षरोंवाला मन्त्र सदा मेरे ललाटको बचावे। 'ॐ हीं क्लीं श्रीं गम्' यह निरन्तर मेरे नेत्रोंकी रक्षा पालन करें। वत्स! इस प्रकार जो सम्पूर्ण मन्त्रसमूहोंका करे। विघ्नेश भूतलपर सदा मेरे तालुकी रक्षा करें। विग्रहस्वरूप है, उस परम अद्भुत संसारमोहन 'ॐ **हीं श्रीं क्लीं**' यह निरन्तर मेरी नासिकाकी नामक कवचका तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनन्दन! इसे प्राचीनकालमें गोलोकके वृन्दावनमें रासमण्डलके रक्षा करे तथा 'ॐ गौं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा' यह मेरे ओठको सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर-मन्त्र मेरे अवसरपर श्रीकृष्णने मुझ विनीतको दिया था। वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस-दाँत, तालु और जीभको बचावे। 'ॐ लं श्रीं किसीको मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्वपूज्य लम्बोदराय स्वाहा' सदा गण्डस्थलकी रक्षा करे। और सम्पूर्ण संकटोंसे उबारनेवाला है। जो मनुष्य 'ॐ क्लीं हीं विघ्ननाशाय स्वाहा' सदा कानोंकी विधिपूर्वक गुरुकी अभ्यर्चना करके इस कवचको रक्षा करे। 'ॐ श्रीं गं गजाननाय स्वाहा' सदा कंधोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं विनायकाय स्वाहा' गलेमें अथवा दक्षिण भुजापर धारण करता है, वह सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'ॐ क्लीं हीं' कंकालकी निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेन्द्र! हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय-यज्ञ इस कवचकी सोलहवीं और 'गं' वक्ष:स्थलकी रक्षा करे। विघ्रनिहन्ता हाथ, पैर तथा सर्वाङ्गको सुरक्षित रखे। पूर्वदिशामें कलाकी समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवचको जाने बिना शंकर-सुवन गणेशकी

लम्बोदर और अग्निकोणमें विघ्ननायक रक्षा करें।

दक्षिणमें विघ्नेश और नैर्ऋत्यकोणमें गजानन रक्षा करें। पश्चिममें पार्वतीपुत्र, वायव्यकोणमें शंकरात्मज, उत्तरमें परिपूर्णतम श्रीकृष्णका अंश, ईशानकोणमें

सर्वपुज्य गणाधिप सब ओरसे मेरी रक्षा करें।

प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवो लम्बोदरः स्वयम्॥ \* संसारमोहनस्यास्य कवचस्य

धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः॥ च सारभूतिमदं मुने । ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकम्। सर्वेषां कवचानां द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो ललाटो मे सदाऽवतु॥

ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । ॐ क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा कर्णं सदाऽवतु ॥

प्राच्यां लम्बोदर:

ऐशान्यामेकदन्तश्च

पुरा

इति ते

श्रीकृष्णेन

ॐ हीं श्रीं क्लोमिति च संततं पातु नासिकाम्। ॐ गौं गं शूर्पकर्णाय स्वाहा पात्वधरं मम॥ दन्तानि तालुकां जिह्वां पातु मे षोडशाक्षर:॥

पात्

हेरम्बः पातु

🕉 ह्रीं क्लीं श्रीं गमिति च संततं पातु लोचनम् । तालुकं पातु विघ्नेश: संततं धरणीतले॥

एकदन्त और ऊर्ध्वभागमें हेरम्ब रक्षा करें। अधोभागमें

भक्ति करता है, उसके लिये सौ लाख जपनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।\* इस प्रकार

सूर्यपुत्र शनैश्चरको यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु चुप हो गये। तब समीपमें स्थित परमानन्दमें

निमग्न हुए देवताओंने कहा। (अध्याय १३)

ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदाऽवतु । ॐ हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदाऽवतु ॥ ॐ क्लीं ह्रीमिति कङ्कालं पातु वक्ष:स्थलं च गम् । करौ पादौ सदा पातु सर्वाङ्गं विघ्ननिघ्नकृत्॥

स्वप्ने जागरणे चैव पातु मां योगिनां गुरु:॥

दत्तं गोलोके रासमण्डले। वृन्दावने विनीताय

पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजः । कृष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूर्णतमस्य च॥ चोर्ध्वत: । अधो गणाधिप:

कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् । संसारमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतम्॥

आग्नेय्यां विघ्ननायकः। दक्षिणे पातु विघ्नेशो नैर्ऋत्यां तु गजाननः॥

पात् सर्वपूज्यश्च सर्वतः॥

दिनकरात्मज॥

मह्यं

# पार्वतीको देवताओंद्वारा कार्तिकेयका समाचार प्राप्त होना, शिवजीका कृत्तिकाओंके पास दूतोंको भेजना, वहाँ कार्तिकेय और नन्दीका संवाद

तदनन्तर, पहले शंकरका वीर्य पृथ्वीपर गिरनेसे कार्तिकेयके उत्पन्न होनेकी बात आयी

थी, उसीके सम्बन्धमें बात छिड्नेपर—

श्रीधर्मने कहा — भगवन्! प्रकोपके कारण

रितसे उठते हुए शंकरजीका वह अमोघ वीर्य भूतलपर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है।

भूमिने कहा — ब्रह्मन्! उस वीर्यका वहन

करना अत्यन्त कठिन था, इसलिये जब मैं उसका भार सहन न कर सकी, तब मैंने उसे अग्निमें डाल

दिया; अतः मुझ अबलाको क्षमा कीजिये। अग्निने कहा — जगन्नाथ! मैंने भी उस वीर्यका

भार उठानेमें असमर्थ होकर उसे सरकंडोंके वनमें फेंक दिया। भला, दुर्बलका पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा? वायने कहा - विष्णो! स्वर्णरेखा नदीके

तटपर सरकंडोंमें गिरा हुआ वह वीर्य तुरंत ही अत्यन्त सुन्दर बालक हो गया।

श्रीसूर्यने कहा — भगवन्! कालचक्रसे प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालकको देखकर अस्ताचलकी ओर चला गया; क्योंकि मैं रातमें ठहरनेके लिये असमर्थ हैं। चन्द्रमाने कहा — विष्णो! उसी समय

कृत्तिकाओंका समुदाय बदरिकाश्रमसे आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालकको देखा और उसे उठाकर वे अपने भवनको चली गयीं। जलने कहा — प्रभो! कृत्तिकाओंने उस रोते

हुए शिशुको अपने घर लाकर और उसके भूखे होनेपर उसे अपने स्तनोंका दूध पिलाकर बढ़ाया।

वह बालक छहों कृत्तिकाओंका पोष्य पुत्र है।

उन्होंने स्वयं ही प्रेमपूर्वक उसका 'कार्तिकेय' ऐसा नाम रखा है। रात्रिने कहा—प्रभो! वे कृत्तिकाएँ उस

वह शिव-पुत्र सूर्यसे भी अधिक प्रभावशाली था।

दोनों संध्याओंने कहा — भगवन्! इस समय

बालकको आँखोंसे ओझल नहीं करती हैं। उनके लिये वह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रेमपात्र है; क्योंकि जो पालन करनेवाला होता है, उसीका वह पुत्र

कहलाता है। दिनने कहा — देव! जो-जो वस्तुएँ त्रिलोकीमें दुर्लभ हैं और अपने स्वादके लिये प्रशंसित हैं,

उन्हींको वे उस बालकको खिलाती हैं। जब उस सभामें उन सब लोगोंने प्रसन्नमनसे श्रीहरिसे यों कहा, तब उनके उस कथनको

सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गये। पुत्रका पूरा समाचार पाकर पार्वतीका मन हर्षसे खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणोंको करोड़ों रत्न, बहुत-सा धन और विभिन्न प्रकारके सभी वस्त्र दिये। तत्पश्चात्

ब्राह्मणोंको धन दिया।

लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मेना आदि सभी महिलाओंने तथा विष्णु आदि सभी देवताओंने श्रीनारायण कहते हैं-- मृने! पुत्रका समाचार मिल जानेपर जब विष्णु, देवगण, मुनिसमुदाय

और पर्वतोंने पार्वतीसहित शंकरको प्रेरित किया. तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवोंके साथ महान् बल-पराक्रमसम्पन्न वीरभद्र,

मया दत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यिस । परं वरं सर्वपूज्यं सर्वसंकटतारणम्॥

गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेतु यः। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः॥ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ग्रहेन्द्र कवचस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥ इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छङ्करात्मजम् । शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥ ( १३ । ७८ – ९७ )

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३४६ विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबन्ध, नन्दीश्वर, महाकाल, इन कृत्तिकाओंने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने वज्रदन्त, भगन्दर, गोधामुख, दिधमुख आदि घर चलो। वहाँ तुम्हें सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रोंकी प्राप्ति दूतोंको, जो धधकती हुई आगकी लपटके समान होगी, विष्णु देवताओंको साथ लेकर तुम्हारा उद्दीप्त हो रहे थे, भेजा। उन सभी शिव-दूतोंने, अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुरका वध करोगे। तुम विश्वसंहर्ता शंकरके पुत्र हो, अत: ये जो नाना प्रकारके शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृत्तिकाओंके भवनको चारों ओरसे घेर कृत्तिकाएँ तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकर्ती, जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटरमें अग्निको गुप्त नहीं लिया। उन्हें देखकर सभी कृत्तिकाओंका मन भयसे व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्मतेजसे उद्दीप्त रख सकता। तुम तो विश्वमें दीप्तिमान् हो। इन होते हुए कार्तिकेयके पास जाकर कहने लगीं। कृत्तिकाओंके घरमें तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है, जैसे महाकूपमें पडे हुए चन्द्रमा कृत्तिकाओंने कहा — बेटा कार्तिकेय! असंख्यों कराल सेनाओंने भवनको चारों ओरसे घेर लिया शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्यके हाथोंकी है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी हैं। ओटमें नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके तब कार्तिकेय बोले—माताओ! आपलोगोंका अङ्गतेजसे आच्छादित न होकर जगत्को प्रकाशित भय दूर हो जाना चाहिये। मेरे रहते आपको भय कर रहे हो। शम्भुनन्दन! तुम तो जगद्व्यापी कैसा? यह कर्मभोग दुर्निवार्य है, इसे कौन हटा विष्णु हो, अतः इन कृत्तिकाओंके व्याप्य नहीं हो, जैसे आकाश किसीका व्याप्य नहीं है, सकता है। इसी बीच सेनापित नन्दिकेश्वर भी बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम वहाँ कार्तिकेयके समक्ष उपस्थित हुए और विषयोंसे निर्लिप्त योगीन्द्र हो तथा विश्वके आधार कृत्तिकाओंसे बोले। और परमेश्वर हो। ऐसी दशामें कृत्तिकाओंके **नन्दिकेश्वरने कहा** — भ्राता! संहारकर्ता सुरश्रेष्ठ भवनमें तुम सर्वेश्वरका निवास होना उसी प्रकार शंकर और माता पार्वतीद्वारा भेजे गये शुभ सम्भव नहीं है, जैसे क्षुद्र गौरैयाके उदरमें समाचारको मुझसे श्रवण करो। कैलासपर्वतपर गरुड़का रहना असम्भव है। तुम भक्तोंके लिये गणेशके माङ्गलिक जन्मोत्सवके अवसरपर सभामें मूर्तिमान् अनुग्रह तथा गुणों और तेजोंकी राशि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहाँ गिरिराजिकशोरीने जगतुका हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञानसे अनिभज्ञ होता है। जैसे पालन करनेवाले विष्णुको सम्बोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषणके लिये कहा। तब विष्णुने मोहितचित्तवाले भक्तिहीन मनुष्योंको हरिकी उत्कृष्ट भक्तिका ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृत्तिकाएँ तुम्हारी प्राप्तिके निमित्त क्रमशः उन सभी देवोंसे तुम्हें कैसे जान सकती हैं; क्योंकि तुम अनिर्वचनीय पूछा। उनमेंसे प्रत्येकने यथोचित उत्तर भी दिया। हो। भ्राता! जो लोग जिसके गुणको नहीं जानते, उन्हींमें धर्म-अधर्मके साक्षी धर्म आदि सभी वे उसका अनादर ही करते हैं; जैसे मेढक एक देवताओंने परमेश्वरको तुम्हारे यहाँ कृत्तिकाओंके साथ रहनेवाले कमलोंका आदर नहीं करते। भवनमें रहनेकी सूचना दी। प्राचीनकालमें शिव-कार्तिकेयने कहा — भ्राता! जो भूत, भविष्यत्, पार्वतीकी जो एकान्त क्रीड़ा हुई थी, उसमें वर्तमान—तीनों कालोंका ज्ञान है, वह सब मुझे देवताओंद्वारा देखे जानेपर शम्भुका शुक्र भूतलपर गिर पड़ा था। भूमिने उस शुक्रको अग्निमें और ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो; क्योंकि मृत्युञ्जयके आश्रित हो। ऐसी दशामें तुम्हारी क्या प्रशंसा की अग्निने उसे सरकंडोंके वनमें फेंक दिया। वहाँसे

जाय। भाई! कर्मानुसार जिनका जिन–जिन योनियोंमें जन्म होता है, वे उन्हीं योनियोंमें निरन्तर रहते हुए निर्वृति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हों

अथवा मूर्ख हों, जिन्हें कर्मभोगके परिणामस्वरूप

जिस योनिकी प्राप्ति हुई है, वे विष्णुमायासे मोहित होकर उसी योनिको बहुत बढकर समझते

हैं। जो सनातनी विष्णुमाया सबकी आदि,

सर्वस्व प्रदान करनेवाली और विश्वका मङ्गल करनेवाली हैं, उन्हीं जगज्जननीने इस समय

भारतवर्षमें शैलराजकी पत्नीके गर्भसे जन्म धारण

किया है और दारुण तपस्या करके शंकरको

पतिरूपमें प्राप्त किया है। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतएव मिथ्या ही है। सभी

श्रीकृष्णसे उत्पन्न हुए हैं और समय आनेपर

केवल श्रीकृष्णमें ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्पमें सृष्टिके विधानमें मैं नित्य होते हुए भी

मायासे आबद्ध होकर जन्म-धारण करता हुँ, उस

समय प्रत्येक जन्ममें जगज्जननी पार्वती मेरी माता होती हैं। जगत्में जितनी नारियाँ हैं, वे सभी

प्रकृतिसे उत्पन्न हुई हैं। उनमेंसे कुछ प्रकृतिकी

अंशभूता हैं तो कुछ कलात्मिका तथा कुछ कलांशके अंशसे प्रकट हुई हैं। ये ज्ञानसम्पन्ना

योगिनी कृत्तिकाएँ प्रकृतिकी कलाएँ हैं। इन्होंने

हूँ; क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकरजीके वीर्यसे उत्पन्न हुआ हूँ। नन्दिकेश्वर! मैं गिरिराजनन्दिनीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अत: जैसे वे मेरी

धर्ममाता हैं, वैसे ही ये कृत्तिकाएँ भी सर्वसम्मतिसे मेरी धर्म-माताएँ हैं; क्योंकि स्तन पिलानेवाली

(धाय), गर्भमें धारण करनेवाली (जननी), भोजन

निरन्तर अपने स्तनके दूध तथा उपहारसे मेरा

पालन-पोषण किया है। अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करनेके कारण ये मेरी माताएँ हैं।

साथ ही मैं उन प्रकृतिदेवी (पार्वती)-का भी पुत्र

देनेवाली (पाचिका), गुरुपत्नी, अभीष्ट देवताकी पत्नी, पिताकी पत्नी (सौतेली माता), कन्या,

बहिन, पुत्रवध्, पत्नीकी माता (सास), माताकी

माता (नानी), पिताकी माता (दादी), सहोदर भाईकी पत्नी, माताकी बहिन (मौसी), पिताकी

बहिन (बूआ) तथा मामी-ये सोलह मनुष्योंकी वेदविहित माताएँ कहलाती हैं। \* ये कृत्तिकाएँ सम्पूर्ण सिद्धियोंकी ज्ञाता, परमैश्वर्यसम्पन्न और

तीनों लोकोंमें पूजित हैं। ये क्षुद्र नहीं हैं, बल्कि ब्रह्माकी कन्याएँ हैं। तुम भी सत्त्वसम्पन्न तथा शम्भुके पुत्रके समान हो और विष्णुने तुम्हें भेजा

है; अत: चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ देवसमुदायका दर्शन करूँगा। (अध्याय १४-१५)

# कार्तिकेयका नन्दिकेश्वरके साथ कैलासपर आगमन, स्वागत, सभामें जाकर विष्णु आदि देवोंको नमस्कार करना और शुभाशीर्वाद पाना

**श्रीनारायणजी कहते हैं**—नारद! शंकरसुवन बन्धुवर्ग तथा माताको देखना चाहता हुँ; अत: कार्तिकेय नन्दिकेश्वरसे यों कहकर शीघ्र ही शंकरजीके निवासस्थानपर जाऊँगा, इसके लिये

कृत्तिकाओंको समझाते हुए नीतियुक्त वचन बोले। आपलोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत्, शुभदायक जन्म-कर्म, संयोग-वियोग सभी दैवके कार्तिकेयने कहा—माताओ! मैं देवसमुदाय,

\* स्तनदात्री गर्भधात्री गुरुप्रिया। अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च कन्यका॥ भक्ष्यदात्री

सगर्भकन्याभगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसू: । मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा॥ मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च । जनानां वेदविहिता मातरः षोडश स्मृताः॥

(१५। ३८-४०)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात-अधीन है। दैवसे बढ़कर दूसरा कोई बली नहीं है। वह दैव श्रीकृष्णके वशमें रहनेवाला है; पुष्पोंकी मालावलीसे वह सुशोभित था। मणियोंके दर्पण तथा श्वेत चॅंवरोंसे वह अत्यन्त उद्भासित क्योंकि वे दैवसे परे हैं। इसीलिये संतलोग उन हो रहा था और चित्रकारीयुक्त रमणीय क्रीडा-

ऐश्वर्यशाली परमात्माका निरन्तर भजन करते हैं। अविनाशी श्रीकृष्ण अपनी लीलासे दैवको बढ़ाने और घटानेमें समर्थ हैं। उनका भक्त दैवके वशीभृत नहीं होता—ऐसा निर्णीत है। इसलिये आपलोग इस दु:खदायक मोहका परित्याग कीजिये और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सारसर्वस्व, जन्म-मृत्युके भयके विनाशकर्ता, परमानन्दके जनक और मोह-जालके उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु

**८४**६

और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरन्तर भजन करते हैं, उन गोविन्दकी भक्ति कीजिये। इस भवसागरमें मैं आपलोगोंका कौन हूँ और आपलोग मेरी कौन हैं? संसार-प्रवाहका वह सारा कर्म फेनकी भाँति पुञ्जीभूत हो गया है।

(वस्तुत: कोई किसीका नहीं है।) संयोग अथवा

वियोग—यह सब ईश्वरकी इच्छासे ही होता है। यहाँतक कि सारा ब्रह्माण्ड ईश्वरके अधीन है, वह भी स्वतन्त्र नहीं है—ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जलके बुलबुलेके समान क्षणभङ्गर है, फिर भी मायासे मोहित चित्तवाले

लोग इस अनित्य जगत्में मायाका विस्तार करते हैं; परंतु जो श्रीकृष्णपरायण संत हैं, वे जगत्में रहते हुए भी वायुकी भाँति लिप्त नहीं होते। इसलिये माताओ! आपलोग मोहका परित्याग

करके मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये। यों कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेयने उन कृत्तिकाओंको नमस्कार किया और फिर मन-ही-मन श्रीहरिका स्मरण करते हुए शंकरजीके

पार्षदोंके साथ यात्राके लिये प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहाँ एक उत्तम रथको देखा। वह बहुमूल्य रत्नोंका बना हुआ था, जिसे विश्वकर्माने

भलीभाँति निर्माण किया था, उसमें स्थान-

स्थानपर माणिक्य और हीरे जड़े गये थे, जिससे

समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथको पार्वतीने भेजा था। उस रथपर कार्तिकेयको चढ़ते देखकर कृत्तिकाओंका हृदय दु:खसे फटा जा रहा था। उनके केश खुल गये थे और वे शोकसे व्याकुल थीं। सहसा चेतना प्राप्त होनेपर

भवनोंसे वह भलीभाँति सुसज्जित था। वह

मनोहर तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था।

उसमें सौ पहिये लगे थे। उसका वेग मनके

अपने सामने स्कन्दको देख वे अत्यन्त शोकके कारण ठगी-सी रह गयीं; फिर वहीं भयवश उन्मत्तकी भाँति कहने लगीं। कृत्तिकाओंने कहा—हाय! अब हमलोग क्या करें, कहाँ चली जायँ? बेटा! हमारे आश्रय

बात नहीं है। हमलोगोंने बड़े स्नेहसे तुम्हें पाला-पोसा है, अत: तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला, उपयुक्त पुत्र मातृवर्गींका परित्याग कर दे—यह भी कोई धर्म है? यों कहकर सभी कृत्तिकाओंने कार्तिकेयको छातीसे चिपका लिया और पुत्र-वियोगजन्य दारुण दु:खके कारण वे पुन: मुर्च्छित

तो तुम्हीं हो। इस समय तुम हमलोगोंको छोड़कर

कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिये धर्मसङ्गत

हो गयीं। मुने! तत्पश्चात् कुमार कार्तिकेयने आध्यात्मिक वचनोंद्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदोंके साथ वे उस रथपर सवार हुए। मुने! यात्राकालमें उन्होंने अपने सामने साँड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ सुवर्ण-कलश, अनेक प्रकारके पके हुए फल,

पति-पुत्रसे युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली और चन्दन-इन माङ्गलिक वस्तुओंको, वामभागमें शृगाल, नकुल, कुम्भ

और शुभदायक शवको तथा दक्षिणभागमें राजहंस,

मयूर, खञ्जन, शुक, कोकिल, कबूतर, शङ्खचिल्ल (सफेद चील), माङ्गलिक चक्रवाक, कृष्णसार-मृग, सुरभी और चमरी गौ, श्वेत चँवर, सवत्सा धेनु और शुभ पताकाको देखा। उस समय नाना प्रकारके बाजोंकी मङ्गलध्वनि सुनायी पड़ने लगी, हरिकीर्तन तथा घण्टा और शङ्खका शब्द होने लगा। इस प्रकार मङ्गल-शकुनोंको देखते तथा सुनते हुए कार्तिकेय आनन्दपूर्वक उस मनके समान वेगशाली रथके द्वारा क्षणमात्रमें ही पिताके मन्दिरपर जा पहुँचे। वहाँ कैलासपर पहुँचकर वे अविनाशी वट-वृक्षके नीचे कृत्तिकाओं श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ कुछ देरके लिये ठहर गये। उस नगरके राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उनपर चारों ओर पद्मराग और इन्द्रनीलमणि जड़ी हुई थी। समूह-के-समूह केलेके खंभे गड़े थे, जिनपर रेशमी सूतमें गुँथे हुए चन्दनके पल्लवोंकी बन्दनवार लटक रही थी। वह पूर्ण कुम्भोंसे सुशोभित था। उसपर चन्दनमिश्रित जलका छिड़काव किया गया था। असंख्यों रत्नप्रदीपों तथा मणियोंसे उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवोंसे व्याप्त, हाथोंमें दूब और पुष्प लिये हुए वन्दियों और ब्राह्मणोंसे युक्त तथा पति-पुत्रवती साध्वी नारियोंसे समन्वित था। समस्त मङ्गल-कार्य करके पार्वती देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुन्धती, अहल्या, दिति, सुन्दरी तारा, अदिति, शतरूपा, शची, संध्या, देखा। वे रत्नाभरणोंसे विभूषित हो रत्नसिंहासनपर रोहिणी, अनसूया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण-पत्नी, आकृति, विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, प्रस्ति, देवह्ति, मेनका, एक रंग तथा एक अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका प्रकृतिवाली मैनाक-पत्नी, वसुन्धरा और मनसादेवीको मुख प्रसन्न था तथा उसपर थोड़ी-थोड़ी मुस्कानकी आगे करके वहाँ आयीं। तदनन्तर देवगण, छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर हो रहे थे। उनपर श्वेत चँवर डुलाया मुनिसमुदाय, पर्वत, गन्धर्व तथा किन्नर सब-के-सब आनन्दमग्न हो कुमारके स्वागतमें गये। जा रहा था और देवेन्द्र तथा मुनीन्द्र उनका स्तवन

महेश्वर भी नाना प्रकारके बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों,

भैरवों तथा क्षेत्रपालोंके साथ वहाँ पधारे। तत्पश्चात्

शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वतीको निकट देखकर



हर्षगद्गद हो गये। उस समय वे तुरंत ही रथसे उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वतीने कार्तिकेयको देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि-पिलयों और शिव आदि सभीसे यत्नपूर्वक परम भक्तिके साथ सम्भाषण किया और उन्हें अपनी गोदमें उठाकर वे चूमने लगीं। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैलपितयों, पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियोंने कार्तिकेयको शुभाशीर्वाद दिया। तदनन्तर कुमार गणोंके साथ शिव-भवनमें आये। वहाँ सभाके मध्यमें उन्होंने क्षीरसागरमें शयन करनेवाले भगवान् विष्णुको

कर रहे थे। उन जगन्नाथको देखकर कार्तिकेयके

सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने भक्तिभावपूर्वक

सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 340 ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरोंमें | पूछकर वे एक रत्नसिंहासनपर बैठे। उस समय प्रत्येकको प्रणाम किया और उनका शुभाशीर्वाद पार्वतीसहित शंकरने ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन पाया। फिर बारी-बारीसे सबसे कुशल-समाचार | दान किया। (अध्याय १६) कार्तिकेयका अभिषेक तथा देवताओंद्वारा उन्हें उपहार-प्रदान श्रीनारायणजी कहते हैं — नारद! तदनन्तर कामशास्त्र और क्षीरसागरने अमूल्य रत्न तथा जगदीश्वर विष्णुने प्रसन्नमनसे शुभ मुहूर्त निश्चय रलोंके बने हुए विशिष्ट नूप्र दिये। पार्वतीका करके कार्तिकेयको एक रमणीय रत्नसिंहासनपर मन तो उस समय परमानन्दमें निमग्न था, बैठाया और कौतुकवश नाना प्रकारके झाँझ-उन्होंने मुस्कराते हुए महाविद्या, सुशीलाविद्या, मॅंजीरा तथा यन्त्रमय बाजे बजवाये। फिर अमृल्य मेधा, दया, स्मृति, अत्यन्त निर्मल बुद्धि, शान्ति, रत्नोंके बने हुए सैकड़ों घड़ोंसे, जो वेदमन्त्रोंद्वारा पुष्टि, क्षमा, धृति, श्रीहरिमें अभिषिक्त तथा सम्पूर्ण तीर्थोंके जलोंसे परिपूर्ण भक्ति और श्रीहरिकी दासता प्रदान की। थे, कार्तिकेयको हर्षपूर्वक स्नान कराया। तत्पश्चात् नारद! प्रजापतिने देवसेनाको, जो रत्नाभरणोंसे कार्तिकेयको प्रसन्नमनसे बहुमुल्य रत्नोंद्वारा निर्मित विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मनको किरीट, दो माङ्गलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नोंके हरण कर लेनेवाली अत्यन्त सुन्दरी थी, जिसे बने हुए बहुत-से आभूषण, अग्निमें तपाकर शुद्ध विद्वान् लोग शिशुओंकी रक्षा करनेवाली महाषष्ठी किये हुए दो दिव्य वस्त्र, क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई कहते हैं, वैवाहिक विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक कार्तिकेयके अर्पित कर दिया। कौस्तुभमणि और वनमाला दी। ब्रह्माने यज्ञसूत्र, वेद, वेदमाता गायत्री, संध्या-मन्त्र, कृष्ण-मन्त्र, इस प्रकार कुमारका अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और गन्धर्व जगदीश्वरोंको प्रणाम श्रीहरिका स्तोत्र और कवच, कमण्डल्, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुविनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्मने दिव्य करके अपने-अपने घर चले गये। धर्मबुद्धि और समस्त जीवोंपर दया समर्पित की। नारद! इसके बाद शंकरने नारायण, ब्रह्मा शिवने परमोत्कृष्ट मृत्युञ्जय-ज्ञान, सम्पूर्ण शास्त्रोंका और धर्मकी स्तुति की और फिर धर्मका ज्ञान, निरन्तर सुख प्रदान करनेवाला परम मनोहर आलिङ्गन करके परमप्रिय श्रीहरिको मस्तक तत्त्वज्ञान, योगतत्त्व, सिद्धितत्त्व, परम दुर्लभ झुकाया। तदनन्तर शंकरद्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गणोंसहित प्रेमपूर्वक वहाँसे ब्रह्मज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, धनुष और संधान-संहारके ज्ञानसहित संहारास्त्र बिदा हुए। इस प्रकार जो-जो लोग वहाँ आये थे, अर्पित किया। वरुणने श्वेत छत्र और रत्नोंकी वे सभी आनन्दपूर्वक प्रस्थान कर गये। तब महेश्वर देवी पार्वतीके साथ बडे आनन्दसे वहाँ माला, महेन्द्रने गजराज, अमृतसागरने अमृतका कलश, सूर्यने मनके समान वेगशाली रथ और रहने लगे। कुछ समय बीतनेके बाद शंकरने मनोहर कवच, यमने यमदण्ड और अग्निने बहुत पुन: उन सभी देवोंको बुलाकर विवाह-विधिके बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्यान्य सभी अनुसार पृष्टिको महात्मा गणेशके हाथों समर्पित देवताओंने भी हर्षपूर्वक नाना प्रकारके शस्त्र उन्हें कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणोंके भेंट किये। कामदेवने हर्षमग्न होकर उन्हें साथ रहती हुई पार्वतीका मन बड़ा प्रसन्न था।

(अध्याय १७)

348

गणेशके शिरश्छेदनके वर्णनके प्रसङ्गमें शंकरद्वारा सूर्यका मारा जाना, कश्यपका शिवको शाप देना, सूर्यका जीवित होना और माली-सुमालीकी रोगनिवृत्ति नारदने पूछा—महाभाग नारायण! आप तो हो गया। तब ब्रह्माके पौत्र तपस्वी कश्यपजी, जो वेदवेदाङ्गोंके पारगामी विद्वान् हैं। परमेश्वर! मैं ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्रको आपसे एक बहुत बड़े संदेहका समाधान जानना प्रभाहीन देखकर शिवको शाप देते हुए बोले-चाहता हूँ। प्रभो! जो देवेश्वर महात्मा शंकरके 'जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूलसे मेरे पुत्रका पुत्र तथा विघ्नोंके विनाशक हैं, उन गणेश्वरके वक्ष:स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे लिये जो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण पुत्रका मस्तक कट जायगा।' शिवजी आशुतोष है ? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान् तो हैं ही; अत: क्षणमात्रमें ही उनका क्रोध जाता गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंशसे पार्वतीके पुत्र रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मज्ञानद्वारा सूर्यको होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान् जीवित कर दिया। तदनन्तर जो ब्रह्मा, विष्णु श्रीकृष्णके मस्तकका ग्रहकी दृष्टिसे कट जाना और महेशके अंशसे उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक बड़े आश्चर्यकी बात है। आप इस वृत्तान्तको मुझे भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिताके समक्ष खड़े हुए। फिर भक्तिपूर्वक पिताको तथा शंकरको

इस प्रकार मैंने देवताओंका समागम, पार्वतीको सी अभिलाषा है? फिर और क्या सुनना

पुत्र-प्राप्ति, कुमारका अभिषेक, उनका पूजन और | चाहते हो ?

बतलानेकी कृपा करें। श्रीनारायणने कहा — ब्रह्मन्! विघ्नेश्वरका यह विघ्न जिस कारणसे हुआ था, उस प्राचीन इतिहासको तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद! एक समयकी बात है। भक्तवत्सल शंकरने माली और सुमालीको मारनेवाले सूर्यपर बड़े क्रोधके साथ त्रिशूलसे प्रहार किया। वह शिवके

समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था। अतः उसकी चोटसे सूर्यकी चेतना नष्ट हो गयी और वे तुरंत ही रथसे नीचे गिर पडे। जब कश्यपजीने देखा कि मेरे पुत्रकी आँखें ऊपरको चढ़ गयी हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छातीसे

सभी भयभीत होकर जोर-जोरसे रुदन करने लगे। अन्धकार छा जानेसे सारा जगत् अंधीभृत

सत्यको छोड़कर अमङ्गलकी इच्छा न करे। इसलिये अब मैं विषयका परित्याग करके परमेश्वर श्रीकृष्णका भजन करूँगा।' यह सुनकर देवताओंने ब्रह्माको प्रेरित किया, तब उन प्रभुने शीघ्रतापूर्वक वहाँ पधारकर सूर्यको समझाया और उन्हें इनके लगाकर फूट-फूटकर विलाप करने लगे। उस कार्यपर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और समय सारे देवताओंमें हाहाकार मच गया। वे कश्यप आनन्दपूर्वक सूर्यको आशीर्वाद देकर

नमस्कार किया। साथ ही (पिताद्वारा दिये गये)

शम्भुके शापको जानकर वे कश्यपजीपर कुद्ध हो

गये, जिससे उन्होंने अपने विषयको ग्रहण

नहीं किया और क्रोधावेशमें यों कहा—'ईश्वरके

बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है,

अत: विद्वानुको चाहिये कि वह मङ्गलकारक

अपने-अपने भवनको चले गये। इधर सूर्य

भी अपनी राशिपर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात् माली

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 347 और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गये। उनके शरीरमें ब्रह्मलोकको चले गये। मुने! तदनन्तर वे दोनों सफेद कोढ़ हो गयी, जिससे सारा अङ्ग गल पुष्करमें जाकर सूर्यका भजन करने लगे। वहाँ वे गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गयी। तीनों काल स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य-तब स्वयं ब्रह्माने उन दोनोंसे कहा—'सूर्यके मन्त्रके जपमें तल्लीन हो गये। फिर समयानुसार कोपसे ही तुम दोनों हतप्रभ हो गये हो और सूर्यसे वरदान पाकर वे पुन: अपने असली रूपमें आ गये। इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तान्त वर्णन तुम्हारा शरीर गल गया है, अत: तुमलोग सूर्यका भजन करो।' फिर ब्रह्मा उन दोनोंको सूर्यका कर दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? कवच, स्तोत्र और पूजाकी सारी विधि बतलाकर (अध्याय १८) ब्रह्माद्वारा माली-सुमालीको सूर्यके कवच और स्तोत्रकी प्राप्ति तथा सूर्यकी कृपासे उन दोनोंका नीरोग होना तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर नारायण ब्रह्मा उन दैत्योंके घर गये। तब दैत्योंने उन्हें बोले—नारद! मैं श्रीसूर्यके पूजनका क्रम तथा प्रणाम करके कुशल-समाचार पूछा और बैठनेके सम्पूर्ण पापों और व्याधियोंसे विमुक्त करनेवाले लिये आसन दिया। उन दैत्योंका शरीर गल गया कवच और स्तोत्रका वर्णन करता हूँ, सुनो। था, उसमेंसे पीब और दुर्गन्ध निकल रही थी। जब माली और सुमाली—ये दोनों दैत्य आहाररहित होनेके कारण वे चलने-फिरनेमें व्याधिग्रस्त हो गये, तब उन्होंने स्तवन करनेके असमर्थ हो गये थे। तब स्वयं दयालू ब्रह्माने उन लिये शिव-मन्त्र प्रदान करनेवाले ब्रह्माका दोनोंसे कहा। स्मरण किया। ब्रह्माने वैकुण्ठमें जाकर कमलापति ब्रह्मा बोले - वत्सो! तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजाकी विधिका क्रम ग्रहण करके विष्णुसे पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्रीहरिके संनिकट विराजमान थे। पुष्करमें जाओ और वहाँ विनम्रभावसे सूर्यका ब्रह्मा बोले-हरे! माली और सुमाली भजन करो। दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गये हैं, अत: उनके उन दोनोंने कहा—ब्रह्मन्! किस विधिसे रोगके विनाशका कौन-सा उपाय है—यह बतलाइये। और किस मन्त्रसे हम सूर्यका भजन करें, उनका विष्णुने कहा - ब्रह्मन्! वे दोनों पुष्करमें स्तोत्र कौन-सा है और कवच क्या है—वह सब जाकर वर्षभरतक मेरे अंशभूत व्याधिहन्ता सूर्यकी हमें प्रदान कीजिये। सेवा करें, इससे वे रोगमुक्त हो जायँगे। ब्रह्माने कहा — वत्स! वहाँ त्रिकाल स्नान शंकरने कहा - जगदीश्वर! उन दोनोंको करके इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भास्करकी भलीभाँति रोगनाशक महात्मा सूर्यका स्तोत्र, कवच और सेवा करनेपर तुमलोग नीरोग हो जाओगे। (वह मन्त्र, जो कल्पतरुके समान है, प्रदान कीजिये। मन्त्र इस प्रकार है—)'ॐ ह्रीं नमो भगवते सूर्याय ब्रह्मन्! स्वयं श्रीहरि तो सर्वस्व प्रदान करनेवाले परमात्मने स्वाहा'—इस मन्त्रसे सावधानतया सूर्यका हैं और सूर्य रोगनाशक हैं। जिसका जो-जो विषय पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक सोलह उपहार प्रदान है, अपने विषयमें ये दोनों सम्पत्ति-प्रदायक हैं। करना चाहिये। यों ही पूरे वर्षभरतक करना होगा।

इससे तुमलोग निश्चय ही रोगमुक्त हो जाओगे।

इस प्रकार विष्णु और शिवकी अनुमति पाकर

होकर इसे मनुको दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा

हूँ। इसे तुम जिस-किसीको मत दे देना। इस

कवचकी कृपासे तुम्हारा रोग नष्ट हो जायगा और

तुम नीरोग तथा श्रीसम्पन्न हो जाओगे—इसमें

संशय नहीं है। एक लाख वर्षतक हविष्य-

भोजनसे मनुष्यको जो फल मिलता है, वह फल

निश्चय ही इस कवचके धारणसे प्राप्त हो जाता है। इस कवचको जाने बिना जो मूर्ख सूर्यकी

भक्ति करता है, उसे दस लाख जप करनेपर भी

मन्त्रसिद्धि नहीं प्राप्त होती।

पूर्वकालमें अहल्याका हरण करनेके कारण

गौतमके शापसे जब इन्द्रके शरीरमें सहस्र भग हो

गये थे, उस संकट-कालमें बृहस्पतिजीने प्रेमपूर्वक

पापयुक्त इन्द्रको जो कवच दिया था, वही अपूर्व

परम अद्भुत कवचका वर्णन करता हूँ जिसे

धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्षमें

जीवन्मुक्त हो गये। इस कवचके धारण करनेवालेके संनिकट व्याधि भयके मारे उसी प्रकार नहीं जाती

है, जैसे गरुड़को देखकर साँप दूर भाग जाते हैं।

बृहस्पतिने कहा—इन्द्र! सुनो। मैं उस

सूर्यकवच मैं तुमलोगोंको प्रदान करता हूँ।

इसे अपने शिष्यको, जो गुरुभक्त और शुद्ध हो, ब्रह्माने कहा — वत्स! इस कवचको धारण बतलाना चाहिये परंतु जो दूसरेके दुष्ट स्वभाववाले करके सूर्यका स्तवन करनेपर तुमलोग रोग-मुक्त शिष्यको देता है, वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। हो जाओगे—यह निश्चित है। सूर्य-स्तवनका इस जगद्विलक्षण कवचके प्रजापित ऋषि हैं, वर्णन सामवेदमें हुआ है। यह व्याधिविनाशक, गायत्री छन्द है और स्वयं सूर्य देवता हैं। सर्वपापहारी, परमोत्कृष्ट, साररूप और श्री तथा व्याधिनाश तथा सौन्दर्यके लिये इसका विनियोग आरोग्यको देनेवाला है। भगवन्! जो सनातन ब्रह्म, परमधाम, किया जाता है। यह सारस्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करनेवाला और सम्पूर्ण पापोंका विनाशक ज्योतीरूप, भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले, त्रिलोकीके है। 'ह्वीं ॐ क्लीं श्रीं श्रीसूर्याय स्वाहा' मेरे नेत्ररूप, जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्याओंके फलदाता, मस्तककी रक्षा करे। अष्टादशाक्षर<sup>र</sup>-मन्त्र सदा पापियोंको सदा दु:खदायी, कर्मानुरूप फल प्रदान मेरे कपालको बचावे। 'ॐ हीं हीं श्रीं श्रीसूर्याय करनेवाले, कर्मके बीजस्वरूप, दयासागर, कर्मरूप, स्वाहा' मेरी नासिकाको सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे क्रियारूप, रूपरहित, कर्मबीज, ब्रह्मा, विष्णु और नेत्रोंकी, विकर्तन पुतलियोंकी, भास्कर ओठोंकी महेशके अंशरूप, त्रिगुणात्मक, व्याधिदाता, और दिनकर दाँतोंकी रक्षा करें। प्रचण्ड मेरे व्याधिहन्ता, शोक-मोह-भयके विनाशक, सुखदायक, गण्डस्थलका, मार्तण्ड कानोंका, मिहिर स्कन्धोंका मोक्षदाता, साररूप, भक्तिप्रद, सम्पूर्ण कामनाओंके दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, सम्पूर्ण कर्मोंके साक्षी, और पूषा जंघाओंका सदा पालन करें। रवि मेरे वक्ष:स्थलको, स्वयं सूर्य नाभिको और सर्वदेवनमस्कृत समस्त लोकोंके दृष्टिगोचर, अप्रत्यक्ष, मनोहर, कङ्कालकी सदा देख-रेख करें। ब्रध्न हाथोंको, निरन्तर रसको हरनेवाले, तत्पश्चात् रसदाता, प्रभाकर पैरोंको और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सर्वसिद्धिप्रद, सिद्धिस्वरूप, सिद्धेश और सिद्धोंके परम गुरु हैं, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता सारे शरीरको निरन्तर सुरक्षित रखें। वत्स! यह 'जगद्विलक्षण' नामक कवच अत्यन्त मनोहर तथा हूँ। वत्स! मैंने इस स्तवराजका वर्णन कर दिया। यह गोपनीयसे भी परम गोपनीय है। र जो नित्य त्रिलोकीमें परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला १. 'ॐ ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा'। २. ब्रह्मोवाच—

ब्रह्म परमधाम ज्योतीरूपं सनातनम् । त्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकम् ॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३५४ तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त और उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, होता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अत: कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह— पुत्रो! तुमलोग शीघ्र ही पुष्करमें जाओ और वहाँ ये सभी विश्वेश्वर श्रीसूर्यकी कृपासे निश्चय ही नष्ट सूर्यका भजन करो। यों कहकर ब्रह्मा आनन्दपूर्वक हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठसे दु:खी, गलित अपने भवनको चले गये। इधर वे दोनों दैत्य अङ्गोंवाला, नेत्रहीन, बड़े-बड़े घावोंसे युक्त, सूर्यकी सेवा करके नीरोग हो गये। वत्स नारद! यक्ष्मासे ग्रस्त, महान् शूलरोगसे पीड़ित अथवा इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वरके नाना प्रकारकी व्याधियोंसे युक्त हो, वह भी यदि विघ्नका कारण तथा सर्वविघ्नहर सूर्यकवच और सूर्यस्तवादि सुना दिये। अब तुम्हारी और क्या एक मासतक हविष्यात्र भोजन करके इस स्तोत्रका श्रवण करे तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जाता है सुननेकी इच्छा है? (अध्याय १९) भगवान् नारायणके निवेदित पुष्पकी अवहेलनासे इन्द्रका श्रीभ्रष्ट होना, पुनः बृहस्पतिके साथ ब्रह्माके पास जाना, ब्रह्माद्वारा दिये गये नारायणस्तोत्र, कवच और मन्त्रके जपसे पुनः श्री प्राप्त करना तब श्रीनारायणने कहा—नारद! एक बार महालक्ष्मी छायाकी तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल—सभी बातोंमें सब देवराज इन्द्र निर्जन वनमें, एक पुष्पोद्यानमें गये थे। वहाँ रम्भा अप्सरासे उनका समागम हुआ। देवताओंसे श्रेष्ठ और भगवान् हरिके तुल्य तदनन्तर वे दोनों जलविहार करने लगे। इसी पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान् श्रीहरिके निवेदित इस पुष्पको मस्तकपर बीच मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वैकुण्ठसे कैलास जाते हुए शिष्यमण्डलीसहित वहाँ आ पहुँचे। देवराज धारण नहीं करेगा, वह अपनी जातिवालोंके इन्द्रने उन्हें प्रणाम किया। मुनिने आशीर्वाद दिया। सहित श्रीभ्रष्ट हो जायगा।' इतना कहकर दुर्वासाजी शंकरालयको चले गये। इन्द्रने उस फिर भगवान् नारायणका दिया हुआ पारिजात-पुष्पको अपने सिरपर न धारण करके ऐरावत पुष्प इन्द्रको देकर मुनिने कहा—'देवराज! भगवान् नारायणके निवेदित यह पुष्प सब विघ्नोंका नाश हाथीके मस्तकपर रख दिया। इससे इन्द्र श्रीभ्रष्ट करनेवाला है। यह जिसके मस्तकपर रहेगा, हो गये। इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देख रम्भा उन्हें छोडकर वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओंमें स्वर्ग चली गयी। गजराज इन्द्रको नीचे गिराकर अग्रगण्य होकर अग्रपुजाका अधिकारी होगा। महान् अरण्यमें चला गया और हथिनीके साथ त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापप्रमोचनम् । तपसां फलदातारं पापिनां दु:खदं सदा॥ कर्मबीजं कर्मानुरूपफलदं दयानिधिम् । कर्मरूपं क्रियारूपमरूपं कर्मबीजकम्॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानामंशं त्रिगुणात्मकम् । व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहम्। सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदम्॥ सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणाम्। सर्वलोकानामप्रत्यक्षं मनोहरम्॥ शश्वद् रसहरं पश्चाद् रसदं सर्वसिद्धिदम्। सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुम्। स्तवराजिमति प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परम्।  $(8813\xi-88)$ 

बच्चे हुए। इसी समय श्रीहरिने उस हाथीका मस्तक काटकर बालक (गणेश)-के सिरपर

विहार करने लगा। उस वनमें उसके बहुत-से

लगा दिया। वत्स! गजमुखके लगानेका प्रसङ्ग

तुमको सुना दिया। इसके श्रवणसे पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो, सो कहो।

नारदने पूछा—प्रभो! किस ब्रह्मशापके कारण

वे सभी देवता श्रीभ्रष्ट हो गये थे। पुन: किस

प्रकार उन्होंने उन जगज्जननी कमलाको प्राप्त

किया? उस समय महेन्द्रने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्यको बतलानेकी

कुपा करें। नारायणने कहा-नारद! जिसकी बुद्धि

अत्यन्त मन्द हो गयी थी, श्रीसे भ्रष्ट होनेके कारण जिसपर दीनता छायी हुई थी और जिसका आनन्द नष्ट हो गया था, वह इन्द्र गजेन्द्र और

रम्भासे पराभृत होकर अमरावतीमें गया। मुने! वहाँ उसने देखा कि उस पुरीमें आनन्दका नामनिशान नहीं है। वह दीनतासे ग्रस्त, बन्धुओंसे हीन और शत्रुवर्गींसे खचाखच भर गयी है। तब

दूतके मुखसे सारा वृत्तान्त सुनकर वह गुरु बृहस्पतिके घर गया और फिर गुरु तथा देवगणोंके साथ वह ब्रह्माकी सभामें जा पहुँचा। वहाँ जाकर देवताओंसहित इन्द्रने तथा बृहस्पतिने ब्रह्माको नमस्कार किया और भक्तिभावसहित वेदविधिके

अनुसार स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात् बृहस्पतिने प्रजापित ब्रह्मासे सारा वृत्तान्त कह

सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्माने नीचे मुख करके कहना आरम्भ किया। ब्रह्मा बोले-देवेन्द्र! तुम मेरे प्रपौत्र हो

और श्रीसम्पन्न होनेसे सदा प्रज्वलित होते रहते हो। किंतु राजन्! लक्ष्मीके समान सुन्दरी शचीके पति होनेपर भी तुम आचरणभ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरणभ्रष्ट होता है, उसे लक्ष्मी अथवा

यशकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है? वह पापी

नैवेद्यको गजराजके मस्तकपर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जानेवाली वह रम्भा कहाँ है और श्रीसे भ्रष्ट हुए तुम कहाँ ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मीसे रहित होना पड़ा, वह रम्भा भी तुम्हें क्षणभरमें ही त्यागकर चली गयी; क्योंकि वेश्या चञ्चला होती है। वह धनवानोंको

ही पसंद करती है, निर्धनोंको नहीं तथा प्राचीन

प्रेमीका तिरस्कार करके नये-नये नायकोंको

खोजती रहती है। परंतु वत्स! जो बीत गया, वह

तो चला ही गया; क्योंकि बीता हुआ पुन: वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये

भक्तिपूर्वक नारायणका भजन करो।

तो सदा सभी सभाओंमें निन्दाका विषय बना

रहता है। रम्भाने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासाद्वारा दिये गये श्रीहरिके

इतना कहकर नारायणपरायण ब्रह्माने इन्द्रको जगत्स्रष्टा नारायणका स्तोत्र, कवच और मन्त्र दिया। तब इन्द्र देवताओं तथा गुरुके साथ पुष्करमें जाकर अपने अभीप्सित मन्त्रका जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्रीहरिकी स्तुतिमें तत्पर हो गये। इस प्रकार

पुण्यदायक शुभ भारतवर्षमें एक वर्षतक निराहार क्षीरसागरपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कवच धारणकर रहकर लक्ष्मीकी प्राप्तिके हेतु उन्होंने लक्ष्मीपतिकी स्तोत्रद्वारा स्तवन करके लक्ष्मीको प्राप्त किया। तत्पश्चात् देवराज इन्द्रने शत्रुको जीतकर अमरावतीको सेवा की। तब श्रीहरिने प्रकट होकर इन्द्रको अपने अधिकारमें कर लिया। इसी प्रकार सभी मनोवाञ्छित वर तथा लक्ष्मीका स्तोत्र, कवच और देवता एक-एक करके अपने इच्छित स्थानको ऐश्वर्यवर्धक मन्त्र प्रदान किया। मुने! यह सब देकर श्रीहरि तो वैकुण्ठको चले गये और इन्द्र प्राप्त हुए।

### श्रीहरिका इन्द्रको लक्ष्मी-कवच तथा लक्ष्मी-स्तोत्र प्रदान करना

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

नारदजीने पूछा—तपोधन! लक्ष्मीपति श्रीहरिने प्रकट होकर इन्द्रको महालक्ष्मीका कौन-सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मुझे बतलाइये। नारायणने कहा -- नारद! जब पृष्करमें

३५६

तपस्या करके देवराज इन्द्र शान्त हुए, तब उनके क्लेशको देखकर स्वयं श्रीहरि वहीं प्रकट हुए। उन हृषीकेशने इन्द्रसे कहा—'तुम अपने इच्छानुसार वर माँग लो।' तब इन्द्रने लक्ष्मीको ही वररूपसे

वरण किया और श्रीहरिने हर्षपूर्वक उन्हें दे दिया। वर देनेके पश्चात् हृषीकेशने जो हितकारक, सत्य, साररूप और परिणाममें सुखदायक था,

ऐसा वचन कहना आरम्भ किया। श्रीमधुसूदन बोले - इन्द्र! (लक्ष्मी-प्राप्तिके लिये) तुम लक्ष्मी-कवच ग्रहण करो। यह समस्त

दु:खोंका विनाशक, परम ऐश्वर्यका उत्पादक और सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला है। पूर्वकालमें जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय

मैंने इसे ब्रह्माको दिया था। जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकीमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण ऐश्वर्यांसे सम्पन्न

हो गये थे। इसीके धारणसे सभी मनुलोग सम्पूर्ण ऐश्वर्योंके भागी हुए थे। देवराज! इस सर्वेश्वर्यप्रद कवचके ब्रह्मा ऋषि हैं, पङ्क्ति छन्द है, स्वयं पद्मालया लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धैश्वर्यके जपोंमें

इसका विनियोग कहा गया है। इस कवचके

धारण करनेसे लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। पद्मा

मेरे मस्तककी रक्षा करें। हरिप्रिया कण्ठकी रक्षा

(अध्याय २०-२१)

करें। लक्ष्मी नासिकाकी रक्षा करें। कमला नेत्रकी रक्षा करें। केशवकान्ता केशोंकी, कमलालया

सम्पत्प्रदा सदा स्कन्धकी रक्षा करें। 'ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा' मेरे पृष्ठभागका सदा पालन करे! 'ॐ श्रीं पद्मालयायै स्वाहा' वक्ष:स्थलको सदा सुरक्षित रखे। श्री देवीको नमस्कार है, वे

कपालकी, जगज्जननी दोनों कपोलोंकी और

हीं श्रीं लक्ष्म्ये नमः' चिरकालतक निरन्तर मेरे पैरोंका पालन करे। 'ॐ ह्वीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा' नितम्बभागकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा' मेरे सर्वाङ्गकी सदा रक्षा करे।

मेरे कङ्काल तथा दोनों भुजाओंको बचावें। 'ॐ

'ॐ हीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा' सब ओरसे सदा मेरा पालन करे। वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वैश्वर्यप्रद नामक परमोत्कृष्ट कवचका वर्णन कर दिया। यह परम अद्भृत कवच सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है। जो मनुष्य विधिपूर्वक

गुरुकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है, वह सबको जीतनेवाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके घरका त्याग नहीं करतीं; बल्कि प्रत्येक जन्ममें

छायाकी भाँति सदा उसके साथ लगी रहती हैं। जो मन्दबुद्धि इस कवचको बिना जाने ही लक्ष्मीकी भक्ति करता है, उसे एक करोड जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता\*। ध्यान करके भक्तिपूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे और आगे कहे जानेवाले स्तोत्रसे उनकी नारायण कहते हैं - महामुने! यों जगदीश्वर स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान श्रीहरिने प्रसन्न हो इन्द्रको यह कवच देनेके

पश्चात् पुनः जगत्की हित-कामनासे कृपापूर्वक उन्हें 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै हरिप्रियायै

स्वाहा' यह षोडशाक्षर-मन्त्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ, सिद्धों और

मुनिवरोंद्वारा दुष्प्राप्य और निश्चितरूपसे सिद्धिप्रद

है, वह सामवेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। (वह ध्यान इस प्रकार है—) जिनके शरीरकी

आभा श्वेत चम्पाके पुष्पके सदृश तथा कान्ति सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान है, जो अग्निमें तपाकर

शुद्ध की हुई साड़ीको धारण किये हुए तथा रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न

मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी हुई है, जो

भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाली, स्वस्थ और अत्यन्त

मनोहर हैं, सहस्रदल-कमल जिनका आसन है, जो परम शान्त तथा श्रीहरिकी प्रियतमा पत्नी हैं. उन जगज्जननीका भजन करना चाहिये। देवेन्द्र!

इस प्रकारके ध्यानसे जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मीका

गृहाण कवचं शक्र सर्वदु:खिवनाशनम्। परमैश्वर्यजनकं पुरा दत्तं संसारे च जलप्लुते । यद् धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः॥ सर्वेश्वर्ययुता यतः । सर्वेश्वर्यप्रदस्यास्य बभूवुर्मनवः सर्वे पङ्क्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया सुर। सिद्धैश्वर्यजपेष्वेव

यद् धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्॥ मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हरिप्रिया। नासिकां पातु मे लक्ष्मी: कमला पातु लोचनम्॥

\* श्रीमधुसूदन उवाच—

करनेमें बड़े-बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हैं, उन्हीं

आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। आप बुद्धिके

परे, सूक्ष्म, तेजोरूपा, सनातनी और अत्यन्त अनिर्वचनीया हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है ? जगदम्बिके! आप स्वेच्छामयी, निराकार,

पाकर तुम दु:खसे मुक्त हो जाओगे। देवराज! महालक्ष्मीका वह सुखप्रद स्तोत्र, जो परम गोपनीय

तथा त्रिलोकीमें दुर्लभ है, बतलाता हूँ। सुनो।

नारायण कहते हैं - देवि! जिनका स्तवन

भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रहस्वरूप और मन-वाणीसे परे हैं; तब मैं आपकी क्या स्तुति करूँ।

आप चारों वेदोंसे परे, भवसागरको पार करनेके लिये उपायस्वरूप, सम्पूर्ण अन्नों तथा सारी सम्पदाओंकी अधिदेवी हैं और योगियों-योगों.

ज्ञानियों-ज्ञानों, वेदों-वेदवेत्ताओंकी जननी हैं; फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ! जिनके बिना सारा जगत् निश्चय ही उसी प्रकार

सर्वशत्रुविमर्दनम्॥

कवचस्य ऋषिर्विधि:॥ विनियोग: प्रकीर्तित:।

नाम कवचं

( २२। ५—१७)

केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया। जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्प्रदा सदा॥ ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ॐ श्रीं पद्मालयायै स्वाहा वक्ष: सदावतु। पातु श्रीर्मम कङ्कालं बाहुयुग्मं च ते नमः॥ ॐ हीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः पादौ पातु मे सततं चिरम्। ॐ हीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम्॥

ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वत:॥ वत्स सर्वसम्पत्करं परम्। सर्वैश्वर्यप्रदं गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेतु यः। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयी भवेत्॥

न जहाति कदाचन। तस्य छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि॥ इदं कवचमज्ञात्वा भजेल्लक्ष्मी: सुमन्दधी:। शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्र: सिद्धिदायक:॥

वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध होनेपर माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे पीनेवाले बच्चोंको माताके बिना सुख नहीं मात:! आप कृपासिन्धु श्रीहरिकी प्राणप्रिया हैं

मिलता। आप तो जगतुकी माता हैं; अत: प्रसन्न हो जाइये और हम अत्यन्त भयभीतोंकी रक्षा

346

कीजिये। हमलोग आपके चरणकमलका आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्तिस्वरूपा

जगज्जननीको बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करनेवाली आपको पुन:-पुन: प्रणाम है। महालक्ष्मी! आप हरि-भक्ति प्रदान

करनेवाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ

देनेवाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। माँ! कुपुत्र तो कहीं-कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्रके दुष्ट

# देवताओं के स्तवन करनेपर महालक्ष्मीका प्रकट होकर देवों और मुनियों के समक्ष अपने निवास-योग्य स्थानका वर्णन करना

# नारायण कहते हैं — नारद! तदनन्तर इन्द्र | क्षीरसागरके तटपर गये। वहाँ उन्होंने अमूल्य

गुरु बृहस्पति तथा अन्यान्य देवोंको साथ लेकर रत्नकी गुटिकासे युक्त कवचको गलेमें बाँधकर

लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये प्रसन्न-मनसे शीघ्र ही पुन:-पुन: उस दिव्य स्तोत्रका मन-ही-मन स्मरण

\* नारायण उवाच-

देवि त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः। बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम्।

अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः॥ स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहाम् । स्तौमि वाङ्मनसो: पारां किं वाहं जगदम्बिके॥

वेदानां पारबीजं भवार्णवे। सर्वशस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदाम्॥

योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा। वेदानां च वेदविदां जननीं वर्णयामि किम्॥

माता

प्रसीद

विना जगत् सर्वमवस्तु निष्फलं ध्रुवम् । यथा स्तनान्धबालानां विना मात्रासुखं भवेत्॥

शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः। ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः॥

हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः। सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः॥ कुपुत्रा: कुत्रचित् सन्ति न कुत्रचित् कुमातर:। कुत्र माता पुत्रदोषे तं विहाय च गच्छति॥ हे मातर्दर्शनं देहि स्तनान्धान् बालकानिव । कृपां कुरु कृपासिन्धुप्रियेऽस्मान् भक्तवत्सले॥ इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहम्। सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम्॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत्। महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन॥ इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत । देवो जगाम क्षीरोदं सुरै: सार्धं तदाज्ञया॥

रक्षास्मानतिकातरान् । वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

साररूप, शुभद और सम्पत्तिका आश्रयस्थान है, तुम्हें बता दिया। जो मनुष्य पूजाके समय इस

महान् पुण्यकारक स्तोत्रका पाठ करता है, उसके गृहका महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करतीं। इन्द्रसे इतना कहकर श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये। तब उनकी आज्ञासे देवताओंके साथ देवराज

और भक्तोंपर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है;

अतः दुधमुँहे बालकोंकी तरह हमलोगोंपर कृपा

करो, हमें दर्शन दो। वत्स! इस प्रकार लक्ष्मीका

वह शुभकारक स्तोत्र, जो सुखदायक, मोक्षप्रद,

क्षीरसागरपर गये\*। (अध्याय २२)

( २२ । २७ — ३९ )

देवताओंने उन्हें वन्य पदार्थींका नैवेद्य समर्पित

किया। फिर उन मुनीश्वरोंने हर्षके साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका आराधन किया

और कहा—'जगदम्बिक! आप देवलोक तथा

मर्त्यलोकमें पधारिये। उनका वह वचन सुनकर

किया। फिर सब लोगोंने भक्तिभावपूर्वक कमल-

वासिनी लक्ष्मीका स्तवन किया। उस समय

उनके सिर भक्तिके कारण झुके हुए थे और

अत्यन्त दीनतावश नेत्रोंमें आँसू छलक आये थे।

उनके द्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर सहस्रदल-

कमलपर वास करनेवाली तथा सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहाँ प्रकट 349

हो गयीं। मुने! उन जगन्माताकी उत्तम प्रभासे जगज्जननी संतुष्ट हो गयीं और ब्राह्मणोंकी आज्ञासे सारा जगत् व्याप्त हो गया। तदनन्तर जगत्का निर्भय हो चलनेके लिये उद्यत धारण-पोषण करनेवाली लक्ष्मीने देवताओंसे यथोचित उनसे बोलीं। श्रीमहालक्ष्मीने कहा—विप्रवरो! मैं हितकारक एवं साररूप वचन कहा। श्रीमहालक्ष्मी बोलीं—बच्चो! तुमलोग आपलोगोंकी आज्ञासे देवताओंके घर जाऊँगी, ब्रह्मशापके कारण भ्रष्ट हो गये हो, अत: मेरा किंतु भारतवर्षमें जिन-जिनके घर नहीं जाऊँगी, तुमलोगोंके घर जानेका विचार नहीं है। इस उनका विवरण सुनिये। पुण्यात्मा गृहस्थों और उत्तम नीतिके जानकार नरेशोंके घरमें तो मैं समय मैं ऐसा करनेमें समर्थ नहीं हूँ; क्योंकि मैं ब्रह्मशापसे डर रही हैं। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं। वे स्थिररूपसे निवास करूँगी और पुत्रकी भाँति सभी सदा मुझे पुत्रसे भी बढ़कर प्रिय हैं। वे उनकी रक्षा करूँगी। जिस-जिसके प्रति उसके ब्राह्मण जो कुछ देते हैं, वहीं मेरी जीविकाका गुरु, देवता, माता, पिता, भाई-बन्धु, अतिथि साधन होता है। यदि वे विप्र प्रसन्नतापूर्वक मुझसे और पितर लोग रुष्ट हो जायँगे, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और कहें तो मैं उनकी आज्ञासे चल सकूँगी। वे दुष्ट स्वभाववाला है तथा 'मेरे पास कुछ नहीं है' तपस्वी मेरी पूजा करनेमें समर्थ नहीं हैं। जब अभाग्यका समय आ जाता है, तभी वे गुरु, यों सदा कहता रहता है, उसके घर मैं नहीं ब्राह्मण, देव, संन्यासी तथा वैष्णवोंद्वारा शापित जाऊँगी। जो सत्यहीन, धरोहर हड्प लेनेवाला, होते हैं। जो सबके कारण, ऐश्वर्यशाली, सर्वेश्वर झुठी गवाही देनेवाला, विश्वासघाती और कृतघ्न और सनातन हैं, वे भगवान् नारायण भी ब्रह्मशापसे है, उसके गृह मैं नहीं जाऊँगी। जो चिन्ताग्रस्त, भयभीत, शत्रुके चंगुलमें फँसा हुआ, महान् पापी, भय मानते हैं। कर्जदार और अत्यन्त कृपण है-ऐसे पापियोंके ब्रह्मन्! इसी बीच अङ्गिरा, प्रचेता, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, अत्रि, सनक, घर मैं नहीं जाऊँगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मन्दबृद्धि और सदा स्त्रीके वशमें रहनेवाला है सनन्दन, तीसरे सनातन, साक्षात् नारायणस्वरूप भगवान् सनत्कुमार, कपिल, आसुरि, वोढु, तथा जो कुलटा स्त्रीका पति अथवा पुत्र है, पञ्चशिख, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम, उसके घर मैं कभी नहीं जाऊँगी। जो दृष्ट वचन बोलनेवाला और झगड़ालू है, जिसके घरमें कण्व, और्व, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, मार्कण्डेय, लोमश और स्वयं भगवान् वसिष्ठ—ये सभी निरन्तर कलह होता रहता है तथा जिसके घरमें ब्राह्मण हर्षपूर्ण-चित्तसे वहाँ आये। वे सभी स्त्रीका स्वामित्व है-ऐसे लोगोंके घर मैं नहीं ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे और उनके मुखोंपर जाऊँगी। जहाँ श्रीहरिकी पूजा और उनके गुणोंका

है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। हो गयीं। फिर उन्होंने देवताओंके गृह तथा

मुखको जोड़ा था; फिर वह शिशु एकदन्त कैसे

हो गया ? उसका वह दूसरा दाँत कहाँ चला गया ? वह प्रसङ्ग बतलानेकी कृपा कीजिये; क्योंकि

आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं।

नहीं जाऊँगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्मकार्यको काट देता है तथा जो दिनमें स्त्री-प्रसङ्ग करता नारद! इतना कहकर महालक्ष्मी अन्तर्धान

मृत्युलोककी ओर देखा। तब सभी देवता और

मुनिगण आनन्दपूर्वक महालक्ष्मीको प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-अपने वासस्थानको चले गये। उस समय उनके गृहोंको शत्रुओंने छोड़ दिया था और वे सुहृदोंसे परिपूर्ण थे। मुने! फिर तो स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं और फूलोंकी वर्षा होने

लगी। इस प्रकार देवताओंने अपना राज्य और

स्थिरा लक्ष्मीको प्राप्त किया। वत्स! इस प्रकार मैंने लक्ष्मीके उत्तम चरितका, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और साररूप है, वर्णन कर दिया। अब

(अध्याय २३)

गणेशके एकदन्त-वर्णन-प्रसङ्गमें जमदग्निके आश्रमपर कार्तवीर्यका स्वागत-सत्कार, कार्तवीर्यका बलपूर्वक कामधेनुको हरण करनेकी इच्छा प्रकट

और क्या सुनना चाहते हो?

शरीर और पैरमें मैल जमी रहती है, उसके घर

नारदजीने पूछा—हरिके अंशसे उत्पन्न हुए

महाभाग नारायण! आपकी कृपासे मैंने गणेशका

सारा शुभ चरित सुन लिया। किंतु ब्रह्मन्! विष्णुने

उस बालकके धड़पर गजराजके दो दाँतोंवाले

नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो नखोंसे तृण तोडता और नखोंसे भूमि कुरेदता है तथा जिसके

संध्याकाल और दिनमें शयन करनेवाला है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो पहले मस्तकपर तेल लगाकर पीछे उस तेलसे अन्य अङ्गोंका

स्पर्श करता है अथवा सारे शरीरमें लगाता है उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मस्तक और

शरीरमें तेल लगाकर मल-मूत्रका त्याग करता है,

पैरों सोता है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो बिना पैर धोये सोता है; गाढ़ निद्राके वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा

नहीं करता; सदा धन-संग्रहमें ही लगा रहता है; उसके नरक-कुण्ड-सदृश घरमें मैं नहीं जाऊँगी। जिसके दाँत और वस्त्र मिलन, मस्तक रूखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते हैं, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मन्दबुद्धि मल-मूत्रका

परित्याग करके उसपर दृष्टि डालता है और गीले

अतः मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। जो कृपणतावश माता, पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरु, पुत्र, अनाथ बहिन और आश्रयहीन बान्धवोंका पालन-पोषण

नहीं है, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो कन्या, अन्न और वेदको बेचनेवाला, मनुष्यघाती और हिंसक है, उसका घर नरककुण्डके समान है;

३६०

कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसामें उत्सुकता

में नहीं जाऊँगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये

करना, कामधेनुद्वारा उत्पन्न की हुई सेनाके साथ कार्तवीर्यकी सेनाका युद्ध

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

द्वारा दी हुई ब्राह्मणकी और देवताकी वृत्तिका

अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों न हो, उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मूर्ख कर्म करके

दक्षिणा नहीं देता, वह शठ पापी और पुण्यहीन

है; उसके घर मैं नहीं जाऊँगी। जो मन्त्रविद्या (झाड-फॅ्रॅंक)-से जीविका चलानेवाला, ग्रामयाजी (पुरोहित), वैद्य, रसोइया और देवल (वेतन लेकर मूर्ति-पूजा करनेवाला) है; उसके घर मैं

सम्पूर्ण मङ्गलोंका मङ्गल करनेवाला है। मैं उस प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने!

नारायणने कहा—नारद! एकदन्तका चरित

प्राचान इतिहासका वणन करता हू, सुना। मुन!
एक समयकी बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार

खेलनेके लिये वनमें गया। वहाँ वह बहुत-से वन्य पशुओंका वध करके थक गया। इतनेमें सर्यास्त हो चला. तब उस राजाने सायंकालमें

वन्य पशुआका वध करक यक गया। इतनम सूर्यास्त हो चला, तब उस राजाने सायंकालमें सेनासहित वहीं वनमें जमदग्नि ऋषिके आश्रमके

सेनासहित वहीं वनमें जमदिग्न ऋषिके आश्रमके निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाये-पीये रात्रि व्यतीत की। प्रात:काल राजा सरोवरमें

पाय रात्रि व्यतात को। प्रातःकाल राजा सरावरम स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीरको अलंकृत करके दत्तात्रेयद्वारा दिये गये मन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्निने

भिक्तपूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदिग्निने देखा कि राजाके कण्ठ, ओष्ठ और तालु सूख गये हैं; तब उन्होंने प्रेमके साथ आदरपूर्वक कोमल वाणीसे राजाका कुशल-समाचार पूछा। तदनन्तर

राजाने बड़ी उतावलीके साथ सूर्यके समान तेजस्वी मुनिको प्रणाम किया और मुनिने चरणोंमें पड़े हुए राजाको स्नेहपूर्वक शुभाशीर्वाद दिया। राजाने अपने उपवास आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया; तब मुनिने तुरंत ही डरते-डरते राजाको

सुनाया; तब मुनिने तुरंत ही डरते-डरते राजाको निमन्त्रण दे दिया। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रमको लौट आये और वहाँ उन्होंने लक्ष्मीसदृशी माता कामधेनुसे सारा वृत्तान्त

कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनिसे बोली—'मुने! मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत्को भोजन करानेमें

समर्थ हैं; फिर राजाकी क्या बात है? आप राजाओंके भोजन-योग्य त्रिलोकीमें दुर्लभ जिन-जिन पदार्थोंकी याचना करेंगे, वह सब मैं

जिन पदार्थींकी याचना करेंगे, वह सब मैं आपको प्रदान करूँगी।' तदनन्तर कामधेनुने अनेक प्रकारके भोजन करनेके योग्य सोने और चाँदीके बर्तन, असंख्यों भोजन बनानेके पात्र और बहुत-से स्वादिष्ट पदार्थोंसे परिपूर्ण बर्तन मुनिको

दिये। फिर नाना प्रकारके स्वादिष्ट और पके हुए

तथा उत्तम-उत्तम अन्नोंका ढेर लग गया। दूध, दही और घीकी नदियाँ बह चलीं। शक्करका ढेर तथा मोदकोंका पहाड़ लग गया। उत्तम धानके चिउड़ोंका पर्वत-सा ढेर लगा दिया। फिर

कटहल, आम, नारियल और बेलके फल प्रदान

किये। नारद! स्वादिष्ट लड्डुओंकी तो असंख्य ढेरियाँ लग गयीं। जौ और गेहूँके आटेकी बनी

हुई पूड़ियों और भाँति-भाँतिके पकवानोंका पर्वत

कौतुकवश राजाओंके योग्य पूर्णतया कर्पूर आदिसे सुवासित ताम्बूल और सुन्दर वस्त्राभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्रीसे सम्पन्न हो मुनिने खेल-ही-खेलमें सेनासहित राजाको मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो-जो वस्तुएँ परम

दुर्लभ थीं, उन्हें भरीपूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्यको महान् विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनोंको देखकर वह कहने लगा।

राजाने कहा—सचिव! जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँसे आ गये? ये मेरे लिये असाध्य हैं और बहुतोंका तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। मन्त्री बोला—महाराज! मैंने मुनिके आश्रममें सब कुछ देख लिया है, सुनिये। वहाँ तो

स्रुवा, स्रुक्, शिष्यसमुदाय और सूर्यके तेजके आधारपर पकनेवाले अन्न आदि ही हैं। वह सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे रहित है। वहाँ मैंने यह भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षोंकी छाल ही उनका वस्त्र है। परंतु आश्रमके एक

अग्निकुण्ड, समिधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्णमृगचर्म,

भागमें मैंने एक मनोहर किपला गौको देखा है। उसके अङ्ग बड़े सुन्दर हैं। चाँदनीकी-सी उसकी कान्ति है और लाल कमलके समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमाके चन्द्रमाकी-सी कान्तिमती वह गौ

हैं। पूर्णिमाके चन्द्रमाकी-सी कान्तिमती वह गौ वहाँ तेजसे उद्दीस हो रही थी। वही साक्षात् लक्ष्मीकी तरह सम्पूर्ण सम्पत्तियों और गुणोंकी

आधार है।

मुनिसे उस गौकी याचना करनेके लिये उद्यत हो गया; क्योंकि वह उस समय सर्वथा कालपाशसे

३६२

बँधा हुआ था। भला, पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है; क्योंकि होनहार ही सब

तरहसे बली होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान् होकर भी राजेन्द्र कार्तवीर्य दैववश

ब्राह्मणसे याचना करना चाहता है। पुण्यसे भारतवर्षमें पुण्यरूप कर्म और पापसे भयदायक पापरूप कर्म प्रकट होता है। पुण्यकर्मसे स्वर्गका भोग करके मनुष्य पुण्यस्थलमें जन्म लेते हैं और

पापकर्मसे नरकका भोग करनेके पश्चात् प्राणियोंकी निन्दित योनिमें उत्पत्ति होती है। नारद! कर्मके वर्तमान रहते प्राणियोंका उद्धार नहीं होता; इसलिये संतलोग निरन्तर कर्मका क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई-बन्धु, वही माता, वही पिता और

वही पुत्र सार्थक है, जो कर्मक्षयमें सहायता करता है\*। प्राणियोंके कर्मोंका शुभ-अशुभ भोग दारुण रोगके समान है, जिसे भक्तरूपी वैद्य श्रीकृष्ण-भक्तिरूपी रसायनके द्वारा नष्ट करते हैं। जगत्का धारण-पोषण करनेवाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्ममें सेवा किये जानेपर संतुष्ट होकर भक्तको वह भक्ति प्रदान करती है। तदनन्तर मायासे विमुग्ध हुए राजा कार्तवीर्यने

यत्नपूर्वक मुनिको अपने पास बुलाया और हर्षके साथ अञ्जलि बाँधकर भक्तिपूर्वक उनसे विनयपूर्ण वचन कहा। राजा बोला—भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत रहनेवाले भक्तेश! आप तो कल्पतरुके समान हैं; अत: मुझ भक्तको कामनापूर्ण करने-वाली इस कामधेनुको भिक्षारूपमें प्रदान कीजिये।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

नरेश! मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रियको दान कैसे दूँगा ? इस कामधेनुको परमात्मा श्रीकृष्णने गोलोकमें यज्ञके अवसरपर ब्रह्माको दिया था, अत: प्राणोंसे बढ़कर प्यारी यह गौ देने योग्य नहीं है। भूमिपाल! फिर ब्रह्माने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगुको दिया और भृगुने मुझे दिया। इस प्रकार

यह कपिला मेरी पैतृक सम्पत्ति है। यह कामधेनु गोलोकमें उत्पन्न हुई है; अतः त्रिलोकीमें दुर्लभ है। तब भला मैं लीलापूर्वक ऐसी कपिलाकी सृष्टि करनेमें कैसे समर्थ हो सकता हूँ। न तो मैं

कोई वस्तु अदेय नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्वकालमें दधीचिने देवताओंको अपनी

हड्डी दे डाली थी। तपोराशे! आप तो भारतवर्षमें लीलापूर्वक भ्रूभङ्गमात्रसे समूह-की-समूह

उलटी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली

म्निने कहा—राजन्! आश्चर्य है, तुम तो

कामधेनुओंकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं।

हलवाहा हूँ और न तुम्हारी सहायतासे बुद्धिमान् हुआ हूँ। मैं अतिथिको छोड़कर शेष सबको क्षणमात्रमें भस्मसात् करनेकी शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री-पुत्रोंको देखो। मुनिके इस वचनको सुनकर राजाको क्रोध आ गया। तब वह मुनिको नमस्कार करके सेनाके मध्यमें चला गया। उस समय भाग्यने उसे बाधित कर दिया था; अत: क्रोधके कारण उसके

बलपूर्वक गौको लानेके लिये नौकरोंको भेजा। इधर शोकके कारण, जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिलाके संनिकट जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तब भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये उद्यत रहनेवाली वह गौ, जो साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपा थी,

होंठ फड़क रहे थे। उसने सेनाके निकट जाकर

तपोधन! आप-जैसे दाताओंके लिये भारतमें ब्राह्मणको रोते देखकर बोली। \* सा विद्या तत्तपो ज्ञानं स गुरुः स च बान्धवः। सा माता स पिता पुत्रस्तत् क्षयं कारयेत् तु यः॥

( २४। ३५)

वस्तुओंका शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इन्द्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तुका दान कर सकता है। तपोधन! यदि आप

सुरिभने कहा—मुने! जो निरन्तर अपनी

स्वेच्छानुसार मुझे राजाको देंगे, तभी मैं स्वेच्छासे अथवा आपकी आज्ञासे उसके साथ जाऊँगी।

यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घरसे नहीं जाऊँगी। आप मेरे द्वारा दी गयी सेनाके सहारे राजाको भगा दीजिये। सर्वज्ञ! मायासे विमुग्ध-चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे! ये

संयोग-वियोग तो कालकृत हैं, आत्मकृत नहीं हैं। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूँ— यह सम्बन्ध तो कालद्वारा नियोजित है। जबतक

यह सम्बन्ध है तभीतक आप मेरे हैं। मन जबतक जिस वस्तुको केवल अपना मानता है और उसपर अपना अधिकार समझता है, तभीतक

उसके वियोगसे दु:ख होता है। जमदग्नि और कार्तवीर्यका युद्ध तथा ब्रह्माद्वारा उसका निवारण

**नारायण कहते हैं**—नारद! तदनन्तर कार्तवीर्यने दुःखी हृदयसे श्रीहरिका स्मरण किया

और कुपित हो मुनिके पास दूत भेजकर कहलवाया—

'मुनिश्रेष्ठ! युद्ध कीजिये अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्यको मेरी वाञ्छित गौ दीजिये। भलीभाँति विचार करके जो उचित समझिये वही कीजिये।' दूतको यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका

मारकर हँस पड़े और जो हितकारक, सत्य, नीतिका सार-तत्त्व था, वह सब दूतसे कहने लगे। मुनि बोले—दूत! राजाको आहाररहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और

यथोचितरूपसे शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके व्यञ्जन भोजन कराये। अब वह राजा मेरी प्राणोंसे

प्यारी कपिलाको बलपूर्वक माँग रहा है। मैं उसे

देनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ; अत: युद्ध-दान दुँगा—

उस कपिलाके मुख आदि अङ्गोंसे करोड़ों-करोड़ों खड्गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दण्ड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आये। करोडों वीर राजकुमार और म्लेच्छ निकले। इस प्रकार कपिलाने मुनिको सेनाएँ देकर उन्हें निर्भय

इतना कहकर कामधेनुने सूर्यके सदृश कान्तिमान्

नाना प्रकारके शस्त्रास्त्र और सेनाएँ उत्पन्न कीं।

कर दिया और कहा—'ये सेनाएँ युद्ध करेंगी; आप वहाँ मत जाइये।' उस सामग्रीसे सम्पन्न होनेके कारण मुनिको महान् हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजाद्वारा भेजे गये भृत्यने लौटकर राजाको सारा

वृत्तान्त बतलाया। कपिलाकी सेनाका वृत्तान्त और अपने पक्षकी पराजय सुनकर नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मनमें कातरता

छा गयी। तब उसने दूत भेजकर अपने देशसे और सेनाएँ मँगवायीं।

(अध्याय २४)

### यह निश्चित है। मुनिका वह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभाके मध्यभागमें भयके कारण

कवच धारण करके बैठे हुए नरेशसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। इधर मुनिने कपिलासे कहा—'इस समय मैं क्या करूँ; क्योंकि जैसे कर्णधारके बिना नौका

अनियन्त्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेनाकी हो रही है।' तब कपिलाने मुनिको अनेक प्रकारके शस्त्र, युद्धशास्त्रकी शिक्षा और उसके उपयोगमें आनेवाले संधान आदिका ज्ञान

प्रदान करते हुए कहा—'विप्रवर! आपकी जय हो। आप युद्धमें निश्चय ही शत्रुको जीत लेंगे तथा

यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्रके बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं; अत: आपका दत्तात्रेयके शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण राजाके साथ युद्ध होना युक्त नहीं है।' ब्रह्मन्!

इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गयी।

तब मनस्वी मुनिने सेनाको सुसज्जित किया और

उस सारी सेनाको साथ लेकर वे युद्धस्थलको

प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्धके लिये आ

३६४

डटा। उसने मुनिवर जमदग्निको प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओंमें अत्यन्त दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्धमें कपिलाकी सेनाने बलपूर्वक राजाकी सारी सेनाको जीत लिया और खेल-ही-

खेलमें राजाके विचित्र रथको चूर-चूर कर दिया।

फिर हँसते-हँसते राजाके कवच और धनुषको भी छिन्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य किपलाकी सेनाको जीतनेमें असमर्थ हो गया। उन सेनाओंने शस्त्रोंकी वर्षासे राजाको हथियार रख देनेके लिये विवश कर दिया। तत्पश्चात् बाणों तथा शस्त्रोंकी वर्षासे राजा मुर्च्छित हो गया। उस समय राजाकी कुछ सेना तो मर

कृपासागर मुनिवर जमदग्निने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर्य मूर्च्छित हो गया है, तब कृपापरवश हो उन्होंने उस सेनाको लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना

चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुने! जब

जाकर कपिलाके शरीरमें विलीन हो गयी। तदनन्तर कृपालु मुनिने शीघ्र ही राजाको अपनी चरण-धूलि देकर 'तुम्हारी जय हो' ऐसा शुभाशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमण्डलुके जलके छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होशमें आनेपर वह

राजा युद्धभूमिमें उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवरको सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनिने राजाको शुभाशीष देकर हृदयसे लगा लिया और पुन: उसे स्नान कराकर यत्नपूर्वक भोजन कराया; क्योंकि

ब्राह्मणोंका हृदय सदा मक्खनके समान कोमल

होता है; परंतु दूसरोंका हृदय सदा छुरेकी धारके सद्श तेज, असाध्य और दारुण होता है।

तब राजाने कहा—महाबाहो! युद्ध कीजिये अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिये।

तत्पश्चात् मुनिवरने राजासे कहा—'नरेश! अब

तुम अपने घर लौट जाओ।'

नारायण कहते हैं—नारद! भूपालके वचनको सुनकर मुनिवरने श्रीहरिका स्मरण करके जो हितकर, सत्य और नीतिका साररूप था, ऐसा

वचन कहना आरम्भ किया। मुनिने कहा—महाभाग! अपने घर जाओ और सनातनधर्मकी रक्षा करो; क्योंकि धर्मके

सुरक्षित रहनेपर सारी सम्पत्तियाँ सदा स्थिररूपसे

निवास करती हैं—यह पूर्णतया निश्चित है।

राजन्! तुम्हें भोजनसे विञ्चत देखकर मैं अपने घर लाया और विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर-सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्च्छित

देखकर मैंने चरणधूलि और शुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्च्छा दूर हुई; अत: तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है।

उस वचनको सुनकर राजाने मुनिवरको प्रणाम किया और एक-दूसरे रथपर सवार हो

युद्ध कीजिये'-ऐसे ललकारा। तब मुनि भी

राजाको निद्राने आ घेरा और वह मृतक-तुल्य

होकर सो गया। तब राजाको निद्रित देखकर

मुनिने उसी क्षण अर्धचन्द्रद्वारा उस भूपालके

सारथि, रथ और धनुषबाणको छिन्न-भिन्न कर दिया। क्षुरप्रसे मुकुट, छत्र और कवच काट डाला

तथा भाँति-भाँतिके अस्त्र-प्रयोगसे उसके अस्त्र, तरकस और घोड़ोंकी धिज्जयाँ उड़ा दीं। फिर

युद्धस्थलमें हँसते हुए मुनिने खेल-ही-खेलमें

नागास्त्रद्वारा राजाके सभी मन्त्रियोंको बाँधकर कैद

कर लिया; फिर लीलापूर्वक उत्तम मन्त्रका प्रयोग

करके उस राजाको जगाया और उन बँधे हुए

सभी मन्त्रियोंको उसे दिखाया। राजाको दिखाकर मुनिने तत्काल ही उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया

और नरेशको आशीर्वाद देकर कहा—'राजन्!

अब अपने घर जाओ।' परंतु राजा क्रोधसे भरा

हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्नपूर्वक उसे मुनिवर जमदग्निपर चला दिया। तब

मुनिने उसपर शक्तिसे प्रहार किया। इसी बीच उस

युद्धस्थलमें ब्रह्माने आकर उत्तम नीतिद्वारा उन

दोनोंमें परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनिने

संतुष्ट होकर रणक्षेत्रमें ब्रह्माके चरणोंमें प्रणिपात

किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनिको नमस्कार करके अपने घरको प्रस्थान कर गया। फिर मुनि

और ब्रह्मा अपने-अपने भवनको चले गये। इस

प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे

उद्यत हो गये। क्रोधके कारण राजाकी बुद्धि मारी गयी थी; अत: वह मुनिके साथ जूझने लगा।

कवच धारण करके उससे युद्ध करनेके लिये

मुनिने कपिलाद्वारा दी गयी शक्ति और शस्त्रके बलसे राजाको शस्त्रहीन करके मूर्च्छित कर दिया। तब कमललोचन राजा कार्तवीर्य पुनः

होशमें आकर क्रोधपूर्वक मुनिके साथ लोहा लेने लगा। उस नृपश्रेष्ठने समरभूमिमें आग्नेयास्त्रका

प्रयोग किया, तब मुनिने वारुणास्त्रद्वारा उसे

हँसते-हँसते शान्त कर दिया। फिर राजाने रणभूमिमें मुनिके ऊपर वारुणास्त्र फेंका, तब मुनिने लीलापूर्वक वायव्यास्त्रद्वारा उसे शान्त कर दिया। तब राजाने

युद्धस्थलमें वायव्यास्त्र चलाया; मुनिने उसे उसी क्षण गान्धर्वास्त्रद्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेशने रणके मुहानेपर नागास्त्र छोडा, मुनिवरने उसे हर्षपूर्वक तत्काल ही गारुडास्त्रद्वारा प्रतिहत

कर दिया। तब नृपवरने, जो सैकड़ों सूर्यींके समान कान्तिमान् एवं दसों दिशाओंको उद्दीप्त

करनेवाला था, उस माहेश्वर नामक महान् अस्त्रका प्रयोग किया। नारद! तब मुनिने बड़े यत्नके साथ त्रिलोकव्यापी दिव्य वैष्णवास्त्रद्वारा उसका निवारण कर दिया और फिर यत्नपूर्वक नारायणास्त्र

चलाया। उस अस्त्रको देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलयाग्निके समान वह अस्त्र वहाँ ऊपर-ही-ऊपर

घूमकर क्षणभरतक दसों दिशाओंको प्रकाशित करके स्वयं अन्तर्धान हो गया। फिर मुनिने रणके

जमदग्नि-कार्तवीर्य-युद्ध, कार्तवीर्यद्वारा दत्तात्रेयदत्त शक्तिके प्रहारसे जमदग्निका वध, रेणुकाका विलाप, परशुरामका आना और क्षत्रियवधकी प्रतिज्ञा

करना, भृगुका आकर उन्हें सान्त्वना देना

तुमसे कुछ और कहँगा। (अध्याय २५-२६)

भयसे मूर्च्छित हो गये। महर्षिने मन्त्रोच्चारणपूर्वक

आश्रमपर जाकर आश्रमको घेर लिया। राजाकी विशाल सेनाको देखकर जमदग्निके आश्रमवासी

नारायण कहते हैं - नारद! राजा घर लौट तो गया पर उसके मनमें युद्धकी लगी रही; इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्निके

बाणोंका एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रमभूमि पूरी ढक गयी। सारी सेना उसीमें

३६६

आबद्ध हो गयी। तब राजाने रथसे उतरकर महर्षिको नमस्कार किया। महर्षिने उसे आशीर्वाद दिया। राजाने फिर आक्रमण किया। यों कई बार

राजा आक्रमण करता रहा, मूर्च्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनिने उसका वध नहीं किया। बड़ा

घोर युद्ध हुआ। अन्तमें राजा कार्तवीर्यने दत्तात्रेय मुनिके द्वारा प्राप्त एक पुरुषका नाश करनेवाली

अमोघ शक्तिका प्रयोग किया। वह भगवान् विष्णुकी शक्ति थी। उसने मुनिके हृदयको बींध डाला। मुनिने उसके आघातसे जीवनविसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान् विष्णुके पास चली गयी। जगत्में हाहाकार मच गया। कपिला गौ

'तात–तात' पुकारती हुई गोलोकको प्रस्थान कर गयी। तदनन्तर राजा कार्तवीर्यार्जुन ब्रह्महत्या-जनित पापका प्रायश्चित्त करके अपनी राजधानीको लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षिपत्नी रेणुका पतिके

परशुराम पुष्करमें थे। वे उसी क्षण मानस-गतिसे

चलकर माताके पास आ पहुँचे। उन्होंने माताको

उन दोनोंसे ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

हुए बोले!

घोर पापी हैं। ये मार डालने योग्य हैं। मरणसे अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगीं। वे अपने इसी बीच वहाँ स्वयं महर्षि भृगु आ पहुँचे। पुत्र परशुरामको पुकारने लगीं। उस समय योगी वे मनस्वी मुनि अत्यन्त भयभीत थे और उनका हृदय दु:खी था। उन्हें देखकर रेणुका और

प्रणाम किया और पिताकी अन्त्येष्टि-

क्रियाकी तैयारी की। सारी बातें सुनकर माताके

युद्ध न करनेका अनुरोध करनेपर भी भार्गव

परशुरामने इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन करनेकी प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्यार्जुनके

वध करनेका प्रण कर लिया। फिर विलाप

करती हुई पति-शोकपीड़िता माताको समझाते

आज्ञा भङ्ग करनेवाले तथा पिताके हिंसकका वध नहीं करता, वह महान् मूर्ख है। उसे निश्चय

ही रौरव नरकमें जाना पड़ता है। आग लगानेवाला,

विष देनेवाला, हाथमें हथियार लेकर मारनेके

लिये आनेवाला, धनका अपहरण करनेवाला,

क्षेत्रका विनाश करनेवाला, स्त्रीको चुरानेवाला,

पिताका वध करनेवाला, बन्धुओंकी हिंसा करनेवाला, सदा अपकार करनेवाला, निन्दक

और कटु वचन कहनेवाला—ये ग्यारह वेदविहित

परशुराम उनके चरणोंपर गिर पड़े। तब भृगुमुनि

परश्रामने कहा—माता! जो पिताकी

परलोकके लिये हितकारिणी थी। भृगुजी बोले—बेटा! तुम तो मेरे वंशमें उत्पन्न और ज्ञानसम्पन्न हो; फिर विलाप कैसे कर रहे हो। इस संसारमें सभी चराचर प्राणी जलके

बुलबुलेके समान क्षणभङ्गर हैं। पुत्र! सत्यके सार तथा सत्यके बीज तो श्रीकृष्ण ही हैं। तुम उन्हींका स्मरण करो। वत्स! जो बीत गया, सो

गया; क्योंकि बीती हुई बात पुन: लौटती नहीं। जो होनेवाला है, वह होता ही है और आगे भी जो होनेवाला होगा वह होकर ही रहेगा; क्योंकि

आँसुओंके गिरनेसे मृतकोंको निश्चय ही नरकमें

जाना पड़ता है।\* भाई-बन्धु आदि कुटुम्बके

लोग जिस सांकेतिक नामका उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे सौ वर्षींतक रोते रहनेपर

अवशिष्ट रह जाती है। इसलिये जो वेदविहित

पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो:

क्योंकि जो परलोकके लिये हितकारी हो, वही

वास्तवमें पुत्र है और वहीं बन्धु है। भुगुके उस

वचनको सुनकर महासाध्वी रेणुकाने उसी क्षण

शोकका परित्याग कर दिया और मुनिसे कहना

पुण्यात्मा पतिका अनुगमन करो; क्योंकि ऋतुका

चौथा दिन पतिके सभी कार्योंमें शुद्ध माना जाता है। जो भक्तिदाता है, वही पुत्र है; जो अनुगमन

करती है, वहीं स्त्री है; जो दान देता है, वहीं बन्धु

(अध्याय २७)

(२७।६२)

होता है। भला, कर्मफलभोगको कौन हटा सकता है ? वत्स ! श्रीकृष्णने जिस प्रकारके भूत, वर्तमान और भविष्यकी रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस कर्मको कौन निवारण कर सकता है ? बेटा ! मायाका कारण, मायावियोंके पाञ्चभौतिक

निषेकजन्य (प्रारब्धजन्य) कर्म सत्य (अटल)

भी नहीं पा सकते—यह निश्चित है; क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वीके अंशको पृथ्वी, जलांशको शरीर और संकेतपूर्वक नाम—ये प्रात:कालके जल, शुन्यांशको आकाश, वायुके अंशको वायु स्वप्रसदृश निरर्थक हैं। परमात्माके अंशभूत आत्माके तथा तेजांशको तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने-अपने अंशीमें विलीन हो जाते

चले जानेपर भूख, निद्रा, दया, शान्ति, क्षमा, कान्ति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। हैं; फिर रोनेसे कौन वापस आयेगा। मरनेके बाद जैसे राजाधिराजके पीछे नौकर-चाकर चलते हैं. तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्मकी कथामात्र

उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियाँ उसीका अनुगमन करती हैं; अत: तुम यत्नपूर्वक श्रीकृष्णका भजन करो। बेटा! कौन किसके पितर हैं और कौन किसके पुत्र हैं। ये सभी इस दुस्तर भवसागरमें कर्मरूपी लहरियोंसे प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र! ज्ञानीलोग विलाप नहीं करते, अत: अब

रेणुका-भृगु-संवाद, रेणुकाका पतिके साथ सती होना, परशुरामका पिताकी अन्त्येष्टि क्रिया करके ब्रह्माके पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना,

ब्रह्माका उन्हें शिवजीके पास भेजना रेणुकाने पूछा—ब्रह्मन्! अब मैं अपने प्राणनाथका अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरोंको

श्रेष्ठ मुने! बतलाइये, अब इस विषयमें कैसी व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे कई जन्मोंका पुण्य

उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं।

मान देनेवाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकालके चौथे दिन मृत्युको प्राप्त हुए हैं; अत: वेदवेत्ताओंमें

तुम भी रुदन मत करो; क्योंकि रोनेके कारण

है; जो गुरुकी अर्चना करता है, वही शिष्य है; जो रक्षा करे, वही अभीष्ट देवता है; जो प्रजाका पालन करे, वही राजा है; जो अपनी पत्नीकी

आरम्भ किया।

बुद्धिको धर्ममें नियोजित करता है, वही स्वामी भृगुने कहा — अहो महासति! तुम अपने है; जो धर्मीपदेशक तथा हरिभक्ति प्रदान करनेवाला

\* ज्ञानिनो मा रुदन्त्येव मा रोदी: पुत्र साम्प्रतम् । रोदनाश्रुप्रपतनान्मृतानां नरकं ध्रुवम्॥

| है, वही गुरु है—ये सभी वेदों तथा पुराणोंमें     | इतना कहकर भृगुमुनि परशुरामसे समयोचित              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| निश्चितरूपसे प्रशंसनीय कहे गये हैं।*            | तथा वेदविहित वचन बोले।                            |
| <b>रेणुकाने पूछा</b> —मुने! भारतवर्षमें कैसी    | ''महाभाग वत्स! यहाँ आओ और इस                      |
| नारियाँ अपने पतिके साथ सती हो सकती हैं          | अमाङ्गलिक शोकको त्याग दो। भृगुनन्दन! अपने         |
| और कैसी नहीं हो सकतीं? तपोधन! यह मुझे           | पिताको दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया          |
| बतलानेकी कृपा कीजिये।                           | वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आँसू रोककर           |
| <b>भृगुने कहा</b> —रेणुके! जिनके बच्चे छोटे     | दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ। फिर भक्तिपूर्वक          |
| हों, जो गर्भिणी हों, जिन्होंने ऋतुकालको देखा ही | अरणीसे उत्पन्न हुई अग्नि हाथमें लो और पृथ्वीपर    |
| न हो, जो रजस्वला, कुलटा, कुष्ठरोगसे ग्रस्त,     | जो-जो तीर्थ हैं, उन सबका स्मरण करो। गया           |
| पतिकी सेवा न करनेवाली, पति-भक्तिरहित            | आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओंमें |
| और कटुवादिनी हों—ये यदि दैववश सती भी            | श्रेष्ठ गङ्गा, यमुना, कौशिकी, सम्पूर्ण पापोंका    |
| हो जायँ तो वे अपने पतिको नहीं प्राप्त होतीं।    | विनाश करनेवाली चन्द्रभागा, गण्डकी, काशी,          |
| पतिव्रताएँ चितामें शयन करनेवाले पतिको पहले      | पनसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती,   |
| संस्कारसे शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका           | गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रैवत, वराह,  |
|                                                 |                                                   |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

प्रियतमका अनुगमन करती हैं, वे उसीको पतिरूपमें पाती हैं और प्रत्येक जन्ममें उसीके साथ स्वर्गमें पुण्यका उपभोग करती हैं। पतिव्रते! गृहस्थोंकी यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थमें

अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता

होती हैं तो अपने पतिको पा लेती हैं। जो अपने

मरनेवाले ज्ञानियों तथा वैष्णवोंके विषयमें श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहाँ-जहाँ अपने वैष्णव पतिका अनुगमन करती है, वहाँ-वहाँ वह स्वामीके साथ वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी संनिधि

प्राप्त करती है। नारद! कृष्णभक्तिपरायण जीवन्मुक्त भक्तोंके तीर्थमें अथवा अन्यत्र मरनेमें कोई विशेषता नहीं है; क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान

फल मिलता है। इसलिये यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान् नारायण तथा कमलालया लक्ष्मीका भजन करे तो उस भजनके प्रभावसे महाप्रलय होनेपर भी उन दोनोंका नाश नहीं होता। वहाँ रेणुकासे । फिर 'ॐ तुम हमारे कुलमें उत्पन्न हुए हो, मैं

यो

गुरुर्धर्मदाता

हो पञ्चत्वको प्राप्त हुआ। ॐ धर्म-अधर्मसे युक्त तथा लोभ-मोहसे समावृत उस मनुष्यके सारे शरीरको जलाता हूँ; वह दिव्य लोकोंमें जाय।' इस मन्त्रको पढ़कर पिताकी प्रदक्षिणा करो और

श्रीशैल, गन्धमादन, हिमालय, कैलास, सुमेरु,

रत्नपर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन वृन्दावन,

हरिद्वार और बदरी-इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्प

देकर और वस्त्रसे आच्छादित करके पिताके

शवको चिताके ऊपर स्थापित करो। तात! फिर

सोनेकी सलाईसे कान, आँख, नाक और मुखमें

निर्मन्थन करके उसे आदरसहित ब्राह्मणको दान कर दो। तत्पश्चात्, तिलसहित ताँबेका पात्र, गौ,

चाँदी और सोना दक्षिणासहित दान करके स्वस्थिचित्त

हो दाह-कर्म करो। 'ॐ जो जानकारीमें अथवा अनजानमें पाप-कर्म करके मृत्यु-कालके वशीभूत

\* स पुत्रो भक्तिदाता य: सा च स्त्री यानुगच्छति । स बन्धुर्दानदाता य: स शिष्यो गुरुमर्चयेत्॥ सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत् स राजा पालयेत् प्रजाः। स च स्वामी प्रियां धर्मे मितं दातुमिहेश्वरः॥

हरिभक्तिप्रदायक:। एते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्॥

(२८।७—९)

पुन: तुम्हारा होकर उत्पन्न होऊँ, तुम्हें स्वर्गलोककी प्राप्ति हो स्वाहा' इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्रीहरिका स्मरण करते हुए इसी मन्त्रसे पिताका

दाह करो।\* हे भृगुनन्दन! पहले तुम भाइयोंके साथ सिरमें आग लगाओ।'' तब भृगुमुनिके आज्ञानुसार परशुरामने अपने गोत्रवालोंके साथ

वह सारा कार्य सम्पन्न किया। तदनन्तर रेणुकाने वहाँ अपने पुत्र परश्रामको

छातीसे लगा लिया और परिणाममें सुखदायक कुछ वचन कहे—'बेटा! इस भवसागरमें विरोध न करना सम्पूर्ण मङ्गलोंका मङ्गल है और विरोध

नाशका कारण तथा समस्त उपद्रवोंका हेतु है। अत: भयंकर क्षत्रियोंके साथ विरोध न करना ही

उचित है; किंतु मेरे सुनते-सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिये। इसके लिये तुम दिव्य मन्त्रोंके ज्ञाता भृगु और ब्रह्माके साथ

विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनोंद्वारा आलोचित कर्म शुभकारक होता है।' यों कहकर रेणुका परशुरामको छोड़कर अपने

पतिका आलिङ्गन करके श्रीहरिका स्मरण करते हुए परशुरामकी ओर निहारती हुई चितामें सो गयी। तब भाइयोंके साथ परशुरामने चितामें आग लगा दी। फिर भाइयों और पिताके शिष्योंके साथ

वे विलाप करने लगे। इतनेमें ही सती रेणुका

'राम, राम, राम' यों उच्चारण करके परशुरामके देखते-देखते जलकर राख हो गयी। तब अपने स्वामीका नाम सुनकर वहाँ श्रीहरिके दूत आ पहुँचे। वे सभी रथपर सवार थे। उनके शरीरका रंग श्याम था। सुन्दर चार भुजाएँ थीं, जिनमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए थे।

गये और जमदग्निको लेकर श्रीहरिके संनिकट जा पहुँचे। वहाँ वैकुण्ठमें वे दोनों पति-पत्नी निरन्तर श्रीहरिकी परिचर्या, जो मङ्गलोंकी मङ्गल है, करते हुए श्रीहरिके संनिकट रहने लगे।

उनके गलेमें वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुण्डल तथा रेशमी पीताम्बरसे विभूषित

थे। वे उस रेणुकाको रथमें बिठाकर ब्रह्मलोकमें

नारद! इधर परशुरामने ब्राह्मणों तथा भृगुजीके सहयोगसे माता-पिताकी शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, सुवर्णनिर्मित पलंगसहित

मनोरम दिव्य शय्या, जल, अन्न, चन्दन, रत्नदीप, चाँदीका पहाड, सुवर्णके आधारसहित स्वर्णनिर्मित उत्तम आसन, सुवासित ताम्बूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल-मूल-जल और मनोहर मिष्टान्न तथा धन ब्राह्मणोंको देकर वे ब्रह्मलोकको

चल पड़े। ब्रह्मलोकमें पहुँचकर परशुरामने भक्तिभावसे

अव्ययात्मा ब्रह्माजीको नमस्कार करके रोते हुए

सारी घटना कह सुनायी। कृपामय ब्रह्माजीने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदयसे लगा लिया। भृगुवंशी परशुरामकी बहुत-से जीवोंका विनाश करनेवाली, दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर चतुर्मुख ब्रह्माको महान् विस्मय हुआ। वे 'प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है' ऐसा मनमें विचारकर परशुरामसे

परिणाममें सुखदायक वचन बोले। ब्रह्माने कहा — वत्स! बहुसंख्यक जीवोंका विनाश करनेवाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है; क्योंकि यह सृष्टि भगवान् श्रीहरिकी इच्छासे उत्पन्न होती है। बेटा! उन्हीं परमेश्वरकी आज्ञासे

ॐ कृत्वा तु दुष्कृतं कर्म जानता वाप्यजानता । मृत्युकालवशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम् ॥ धर्माधर्मसमायुक्तं लोभमोहसमावृतम् । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान् लोकान् स गच्छतु ॥ मन्त्रं पठित्वा तु तातं कृत्वा प्रदक्षिणम् । मन्त्रेणानेन देह्यग्नि जनकाय हरिं स्मरन्॥

🕉 अस्मत्कुले त्वं जातोऽसि त्वदीयो जायतां पुन: । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति वद साम्प्रतम्॥ (२८। ३२—३५) मैंने बड़े कष्टसे इस सृष्टिकी रचना की है; किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टिका लोप कर देनेवाली है। तुम एक क्षत्रियके अपराधसे पृथ्वीको इक्कीस बार भूपरहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय-जातिको समूल नष्ट करनेकी तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र— यह चार प्रकारकी सृष्टि नित्य है, जो श्रीहरिकी ही आज्ञासे पुन:-पुन: आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्यसिद्धिके लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अत: वत्स! तुम शिवलोकमें जाओ और शंकरकी शरण ग्रहण

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

करो; क्योंकि भूतलपर बहुत-से नरेश शंकरके भक्त हैं। जब वे शक्तिस्वरूपा पार्वती और शंकरके दिव्य कवचको धारण करके खडे होंगे. तब महेश्वरकी आज्ञाके बिना उन्हें मारनेमें कौन दिये हुए मन्त्रके बलसे तुम क्षत्रियसमुदायको समर्थ हो सकता है? अत: जो विजयका कारण

परशुरामका शिवलोकमें जाकर शिवजीके दर्शन करके उनकी स्तुति करना

०७६

नारायण कहते हैं — नारद! तदनन्तर परशुरामने ब्रह्माकी बात सुनकर उन जगद्गुरुको प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफलमनोरथ हो शिवलोकको चले। वायुके आधारपर टिका

हुआ वह मनोहर लोक एक लाख योजन ऊँचा

तथा ब्रह्मलोकसे विलक्षण है। उसका वर्णन

करना अत्यन्त कठिन है। उसके दक्षिणभागमें वैकुण्ठ और वामभागमें गौरीलोक है। नीचेकी ओर ध्रुवलोक है, जो सम्पूर्ण लोकोंसे परे कहा

जाता है। उन सबके ऊपर पचास करोड योजनके विस्तारवाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मनके परम दुर्लभ है। उसके प्रभावसे तुम शैव और शाक्त दोनों तेजोंपर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म-जन्मान्तरके गुरु हैं। अत: मुझसे मन्त्र ग्रहण करना तुम्हारे लिये युक्त नहीं

एवं शुभकारक है, उस उपायको तुम यत्नपूर्वक

करो; क्योंकि उपायपूर्वक आरम्भ किये गये कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिये तुम शंकरसे श्रीकृष्णके

मन्त्र और कवचको ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज

है; क्योंकि जो उपयुक्त होता है, वही विधि है। कर्मभोगसे ही मन्त्र, स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं, वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं, यह ध्रुव है। भृगुनन्दन! तुम त्रैलोक्यविजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके इक्कीस बार पृथ्वीको भूपरहित कर डालोगे। दानी

जीत लोगे। (अध्याय २८)

शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस

सिद्धों, विद्याविशारदों, करोड़ों कल्पोंकी तपस्यासे पवित्र शरीरवाले पुण्यात्माओंसे निषेवित, मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षोंके समूहोंसे परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओंके समुदायोंसे सुशोभित, पारिजात-वृक्षोंकी वनावलीसे विशेष शोभायमान, दस

सम्पन्न, बहुमूल्य मणियोंद्वारा रचित सुन्दर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गोंद्वारा बाहर-भीतर विभूषित और नाना प्रकारकी पच्चीकारीसे युक्त उत्तम मणियोंके कलशोंसे उज्ज्वल दीखनेवाले

हजार पुष्पोद्यानोंसे युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभासे

अमूल्य मणियोंद्वारा निर्मित सौ करोड़ भवनोंसे युक्त था। उसके रमणीय मध्यभागमें उन्हें शंकरजीका समान वेगशाली योगीन्द्र परशुरामने उस शिवलोकको

देखा। वह महान् अद्भुत लोक उपमान और भवन दीख पडा। उस परम मनोहर भवनके चारों ओर बहुमूल्य मणियोंकी चहारदीवारीका निर्माण उपमेयसे रहित अर्थात् अनुपम, श्रेष्ठ योगीन्द्रों,

३७१

हुआ था। वह इतना ऊँचा था कि आकाशका स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जलके समान उज्ज्वल था। उसमें सोलह दरवाजे थे तथा

वह सैकड़ों ऐसे मन्दिरोंसे सुशोभित था, जो

अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित तथा रत्नोंकी सीढ़ियोंसे विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नोंके खंभे और किवाड लगे थे। वे मणियोंकी जालियोंसे सुशोभित,

उत्तम रत्नोंके कलशोंसे प्रकाशित, नाना प्रकारके विचित्र चित्रोंसे चित्रित अतएव परम मनोहर थे।

वहाँ उस भवनके आगे परशुरामने सिंहद्वारका दर्शन किया, जिसमें बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियोंद्वारा रचित वेदियोंसे सदा बाहर-भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित होनेके कारण वह अत्यन्त सुहावना

लग रहा था। उसके द्वारपर दो भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुरामने देखा। उनकी आकृति बेडौल थी, दाँत और मुख बड़े विकराल थे। तीन बड़े-बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और ललाई छायी हुई थी। वे जले हुए पर्वतके समान

काले और महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे। शरीर उत्तम बाघम्बर तथा विभूतिसे विभूषित थे। त्रिशूल और पट्टिश धारण किये हुए वे दोनों ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर

परशुरामका मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते-डरते कुछ कहनेको उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रताके साथ उन दोनों महाबली उच्छुंखलोंके सामने अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। ब्राह्मणकी बात सुनकर उन दोनोंके मनमें दयाका संचार हो आया, तब उन श्रेष्ठ अनुचरोंने दुतद्वारा महात्मा शंकरकी आज्ञा लेकर

परशुरामको भीतर प्रवेश करनेका आदेश दिया।

परशुराम उनको आज्ञा पाकर श्रीहरिका स्मरण

करते हुए भवनके अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने

एक-एक करके सोलह दरवाजोंको देखा, जो

पड़ी, जो बहुत-से सिद्धगणोंसे व्याप्त, महर्षियोंद्वारा सेवित तथा पारिजात-पुष्पोंके गन्धसे युक्त वायुद्वारा सुवासित थी। उस सभामें उन्होंने देवेश्वर शंकरके दर्शन किये। वे रत्नाभरणोंसे सुसज्जित हो रत्नसिंहासनपर विराजमान थे। उनके ललाटपर चन्द्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बाघाम्बर पहने तथा त्रिशूल और

अत्यन्त सुन्दर थे तथा उनपर द्वारपाल नियुक्त थे।

उन्हें देखकर परशुरामको महान् आश्चर्य हुआ। आगे बढ़नेपर उन्हें शंकरजीकी सभा दिखायी

पट्टिश धारण किये हुए थे। उनका शरीर विभूतिसे सुशोभित था। वे सर्पका यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान् कल्याणस्वरूप, कल्याण करनेवाले, कल्याणके कारण, कल्याणके आश्रयस्थान, आत्मामें रमण करनेवाले, पूर्णकाम और करोड़ों सूर्योंके समान

मन्द मुस्कानकी अद्भुत छटा बिखर रही थी, वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति:स्वरूप, लोकोंके लिये अनुग्रहके मूर्त रूप, जटाधारी, सतीकी हड्डियोंसे शोभित, तपस्याओंके फल देनेवाले तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंके दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिकके सदृश उज्ज्वल था। उनके पाँच मुख और तीन नेत्र थे।

वे तत्त्वमुद्राद्वारा शिष्योंको गुह्य ब्रह्मका उपदेश

कर रहे थे। योगीन्द्र उनके स्तवनमें तथा बडे-

प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिसपर

बड़े सिद्ध उनकी सेवामें नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चॅंवरोंद्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्युका हरण करनेवाले, गुणातीत, स्वेच्छामय, परिपूर्णतम परब्रह्मके ध्यानमें निमग्न थे, जो ज्योतीरूप सबके आदि, प्रकृतिसे परे और परमानन्दमय हैं। उन श्रीकृष्णका ध्यान करते

समय उनके शरीरमें रोमाञ्च हो रहा था तथा वे आँखोंमें आँसू भरे उत्तम स्वरसे उनकी गुणावलीका गान कर रहे थे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा

क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुरामने

तत्पश्चात् शिवजीके वामभागमें कार्तिकेय, दाहिनी भी नहीं देख पाते, उन्हींको इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कलासे इन्द्र आदि देवगण ओर गणेश्वर, सामने नन्दीश्वर, महाकाल और तथा जिनके कलांशसे चराचर प्राणी उत्पन्न हुए वीरभद्र तथा उनकी गोदमें उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराजनन्दिनी गौरीको देखा। उन सबको भी हैं, उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, जल और वायुके रूपमें विराजमान परशुरामने बड़े हर्षके साथ भक्तिपूर्वक सिर हैं, उन महेश्वरको मैं अभिवादन करता हूँ। जो झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजीका दर्शन करके परशुराम परम संतृष्ट हुए। शोकसे स्त्रीरूप, नपुंसकरूप और पुरुषरूप धारण करके पीड़ित तो वे थे ही; अत: आँखोंमें आँसू भरकर जगतुका विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और अत्यन्त कातर हो हाथ जोड़कर शान्तभावसे सर्वरूप हैं, उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालयकन्या देवी पार्वतीने कठोर तपस्या करके दीन एवं गद्गदवाणीके द्वारा शिवजीकी स्तृति करने लगे। जिनको प्राप्त किया है। दीर्घ तपस्याके द्वारा भी परश्राम बोले—ईश! मैं आपकी स्तुति जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है; उन महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिये कल्पवृक्षरूप करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षरके कारण हैं और अभिलाषासे भी अधिक फल प्रदान तथा इच्छारहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और करूँ ? मैं मन्दबुद्धि हूँ; मुझमें शब्दोंकी योजना जो भक्तोंके बन्धु हैं; उन महेश्वरको मैं नमस्कार करनेका ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वरकी करता हूँ। जो लीलापूर्वक क्षणभरमें अनन्त विश्व-सृष्टियोंका संहार करनेवाले हैं; उन भयंकर स्तुति करने। भला, जिनका स्तवन करनेकी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

शक्ति वेदोंमें नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणीके अगोचर, सारसे भी साररूप, परात्पर, ज्ञान और बृद्धिसे असाध्य, सिद्ध, सिद्धोंद्वारा

बड़े आदरके साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया।

३७२

सेवित, आकाशकी तरह आदि, मध्य और अन्तसे हीन तथा अविनाशी, विश्वपर शासन

करनेवाले, तन्त्ररहित, स्वतन्त्र, तन्त्रके कारण, ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, साधन करनेमें

अत्यन्त सुगम और दयाके सागर हैं। दीनबन्धो! मैं अत्यन्त दीन हूँ। करुणासिन्धो! मेरी रक्षा

कीजिये। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन

जाता है।\*

भृगुवंशी परशुराम शंकरजीके चरण-कमलोंपर गिर पड़े। तब शिवजीने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिये। नारद! जो भक्तिभावसहित

रूपधारी महेश्वरको मेरा प्रणाम है। जो कालरूप,

कालके काल, कालके कारण और कालसे

उत्पन्न होनेवाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार

जन्म धारण करनेवाले आदि सब कुछ हैं; उन

महेश्वरको मैं मस्तक झुकाता हूँ। यों कहकर

स्जीवन हो गया; क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्नमें

इस परशुरामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोकमें (अध्याय २९)

\* परशुराम उवाच-

ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्षमम् । अक्षराक्षरबीजं च किं वा स्तौमि निरीहकम्॥ देवेशं स्तौमि मूढधी:। वेदा न शक्ता यं स्तोतुं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर:॥ योजनां कर्तुमीशो बुद्धेर्वाङ्मनसोः पारं सारात्सारं परात्परम् । ज्ञानबुद्धेरसाध्यं च सिद्धं सिद्धैर्निषेवितम् ॥

### परशुरामका शिवजीसे अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकालीका कुपित होना, परशुरामका रोने लगना, शिवजीका कृपा करके उन्हें

#### नाना प्रकारके दिव्यास्त्र एवं शस्त्रास्त्र प्रदान करना

परशुराम हूँ। आपका दास हूँ। आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें।' इसके बाद सारी

[ तदनन्तर महादेवजीके पूछनेपर ] परशुरामने

कहा—'दयानिधान! मैं भृगुवंशी जमदग्निका पुत्र

घटना विस्तारसे सुनाकर परशुरामने कहा कि मैंने पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियशून्य करने तथा

मेरे पिताका वध करनेवाले कार्तवीर्यको मारनेकी

प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें।

यमाकाशमिवाद्यन्तमध्यहीनं

ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधिम्। त्राहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोऽतिदीनकम्॥ अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्। स्वप्नादृष्टं च भक्तानां पश्यामि चक्षुषाधुना॥

शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्भवाः। चराचराः कलांशेन तं नमामि

शशिरूपं हुताशनम्। जलरूपं वायुरूपं तं नमामि भास्करस्वरूपं च

स्त्रीरूपं क्लीबरूपं च पुंरूपं च बिभर्ति यः। सर्वाधारं सर्वरूपं तं नमामि

अनन्तविश्वसृष्टीनां संहर्तारं

भृगुः पपात चरणाम्बुजे। आशिषं च ददौ तस्मै सुप्रसन्नो बभूव सः॥ जामदग्न्यकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिसंयुतः। सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं

आरम्भ किया।

दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत

कृपासे अनायास ही कार्तवीर्यका वध कर डालोगे। विप्रवर! तुम इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोंसे शून्य

देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया। दुर्लभस्तपसां यो हि तं नमामि सर्वेषां कल्पवृक्षं च वाञ्छाधिकफलप्रदम्। आशुतोषं भक्तबन्धुं

भयंकरम् । क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि यः कालः कालकालश्च कालबीजं च कालजः। अजः प्रजश्च यः सर्वस्तं नमामि

तं

नमामि

(२९।४३—५७)

इस बातको सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकालीने कुद्ध होकर परशुरामकी भर्त्सना की।

तब परशुराम भगवती गौरी और कालिकाके क्रोधभरे वचन सुनकर उच्चस्वरसे रोने लगे और प्राण-विसर्जनके लिये तैयार हो गये। तब दयासागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेवने ब्राह्मण-

बालकको रोते देखकर स्नेहाईचित्तसे अत्यन्त विनयपूर्ण वचनोंके द्वारा गौरी और कालिकाका क्रोध शान्त किया और उन दोनोंकी तथा अन्यान्य सबकी अनुमति लेकर परशुरामसे कहना

शंकरजीने कहा—हे वत्स! आजसे तुम मेरे लिये एक श्रेष्ठ पुत्रके समान हुए; अत: मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मन्त्र प्रदान करूँगा, जो त्रिलोकीमें

कवच बतलाऊँगा, जिसे धारण करके तुम मेरी

भी कर दोगे और सारे जगतुमें तुम्हारी कीर्ति तथाव्ययम्। विश्वतन्त्रमतन्त्रं च स्वतन्त्रं तन्त्रबीजकम्॥

महेश्वरम्॥ महेश्वरम्॥

महेश्वरम्॥ महेश्वरम्॥ महेश्वरम्॥

महेश्वरम्॥

महेश्वरम्॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४७६ व्याप्त हो जायगी—इसमें संशय नहीं है। प्रकारके शस्त्रास्त्रोंके मन्त्र, शस्त्रास्त्रोंके संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षाका उपाय, संग्राममें नारद! इतना कहकर शंकरजीने परशुरामको परम दुर्लभ मन्त्र और 'त्रैलोक्यविजय' नामक विजय पानेका क्रम, अनेक प्रकारके मायायुद्ध, परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र, मन्त्रपूर्वक हुंकार, अपनी सेनाकी रक्षा तथा शत्रुसेनाके पूजाका विधान, पुरश्चरणपूर्वक मन्त्रसिद्धिका अनुष्ठान, विनाशका ढंग, युद्धसंकटके समय नाना प्रकारके नियमका ठीक-ठीक क्रम, सिद्धिस्थान और अनुपम उपाय, संसारको मोहित करनेवाली तथा कालकी संख्या आदि बतलायी। उसी समय उन्हें बुढापा और मृत्युका हरण करनेवाली विद्या भी सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग भी पढा दिये। तत्पश्चात् सिखायी। परशुरामने चिरकालतक गुरुकुलमें ठहरकर सम्पूर्ण विद्याओंको सीखा। फिर तीर्थमें जाकर शिवजीने परशुरामको नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यन्त दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, मन्त्रसिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदिको वारुणास्त्र, गान्धर्वास्त्र, गारुडास्त्र, जुम्भणास्त्र, गदा, नमस्कार करके वे अपने आश्रमको लौट आये। शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधिपूर्वक नाना (अध्याय ३०) शिवजीका प्रसन्न होकर परशुरामको त्रैलोक्यविजय नामक कवच प्रदान करना नारदने पूछा—भगवन्! अब मेरी यह अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम! जो सुननेकी इच्छा है कि भगवान् शंकरने दयावश ब्रह्माण्डमें परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, परशुरामको कौन-सा मन्त्र तथा कौन-सा स्तोत्र श्रीकृष्णके उस 'त्रैलोक्यविजय' नामक कवचका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें श्रीकृष्णने और कवच दिया था? उस मन्त्रके आराध्य देवता कौन हैं ? कवच धारण करनेका क्या फल गोलोकमें स्थित वृन्दावन नामक वनमें राधिकाश्रममें है ? तथा स्तोत्रपाठसे किस फलकी प्राप्ति होती रासमण्डलके मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यन्त गोपनीय तत्त्व, सम्पूर्ण मन्त्रसमुदायका है ? वह सब आप बतलाइये। नारायण बोले—नारद! उस मन्त्रके आराध्य विग्रहस्वरूप, पुण्यसे भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट देव गोलोकनाथ गोपगोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूलप्रकृति भगवती स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं। शंकरने रत्नपर्वतके निकट स्वयंप्रभा नदीके तटपर पारिजात वनके आद्याशक्तिने शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर और रक्तबीजका वध किया था। जिसे धारण करके मध्य स्थित आश्रममें लोकोंके देवता माधवके समक्ष परशुरामको 'त्रैलोक्यविजय' नामक परम में लोकोंका संहारक और सम्पूर्ण तत्त्वोंका अद्भुत कवच, विभृतियोगसे सम्भृत महान् पुण्यमय जानकार हुआ हूँ तथा पूर्वकालमें जो दुरन्त और 'स्तवराज' नामवाला स्तोत्र और सम्पूर्ण कामनाओंका अवध्य थे, उन त्रिपुरोंको खेल-ही-खेलमें दग्ध फल प्रदान करनेवाला 'मन्त्रकल्पतरु' नामक कर सका हूँ। जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्माने इस उत्तम सृष्टिकी रचना की है। जिसे मन्त्र प्रदान किया था।

धारण करके भगवान् शेष सारे विश्वको धारण

करते हैं। जिसे धारण करके कूर्मराज शेषको

महादेवजीने कहा — भृगुवंशी महाभाग वत्स!

तुम प्रेमके कारण मुझे पुत्रसे भी अधिक प्रिय हो;

गणपतिखण्ड

304

धारण करके स्वयं इन्द्र देवताओंके राजा बने हैं। जिसे धारण करके तेजोराशि स्वयं सूर्य भुवनमें प्रकाशित होते हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके चन्द्रमा महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रोंको पी गये और उसके तेजसे वातापि नामक दैत्यको पचा गये। जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वीदेवी सबको धारण करनेमें समर्थ हुई हैं। जिसे पढकर एवं धारण करके गङ्गा स्वयं पवित्र होकर भुवनोंको पावन करनेवाली बनी हैं। जिसे धारण करके धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्म लोकोंके साक्षी बने हैं। जिसे धारण करके

मृत्युको प्राप्त हो जाता है।

स्रिक्षित रखे। 'कृष्ण' नेत्रोंकी तथा 'कृष्णाय

करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान् वायु विश्वके

आधार हैं। जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और

कुबेर धनके स्वामी हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं

सरस्वतीदेवी सम्पूर्ण विद्याओंकी अधिष्ठात्रीदेवी हुई हैं। जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकोंको अन्न प्रदान करनेवाली हुई हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्रीने वेदोंको जन्म दिया है। भृगुनन्दन! जिसे पढ़ एवं धारणकर वेद धर्मके वक्ता हुए हैं। जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान् सनत्कुमारको ज्ञानियोंमें सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा, साधु एवं श्रीकृष्णभक्त हो, उसीको यह कवच देना चाहिये; क्योंकि शठ एवं दूसरेके शिष्यको देनेसे दाता

गोपेशाय स्वाहा' सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। 'नमः किशोरवेशाय स्वाहा' सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'मुकुन्दाय नमः' सदा मेरे उदरकी तथा 'ॐ हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा' सदा मेरे हाथ-पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ विष्णवे नमः' सदा मेरी दोनों भुजाओंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं भगवते स्वाहा' सदा मेरे नखोंकी रक्षा करे। 'ॐ नमो नारायणाय' सदा नख-छिद्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं हीं पद्मनाभाय नमः ' सदा मेरी नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ सर्वेशाय स्वाहा' सदा मेरे कङ्कालकी रक्षा करे। 'ॐ गोपीरमणाय स्वाहा' सदा मेरे नितम्बकी रक्षा करे। 'ॐ गोपीरमणनाथाय स्वाहा' सदा मेरे पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा' सदा मेरे सर्वाङ्गोंकी रक्षा करे। 'ॐ इस त्रैलोक्यविजय कवचके प्रजापति ऋषि केशवाय स्वाहा' सदा मेरे केशोंकी रक्षा करे। हैं। गायत्री छन्द है। स्वयं रासेश्वर देवता हैं और 'नमः कृष्णाय स्वाहा' सदा मेरे ब्रह्मरन्ध्रकी रक्षा त्रैलोक्यको विजयप्राप्तिमें इसका विनियोग कहा करे। 'ॐ माधवाय स्वाहा' सदा मेरे रोमोंकी रक्षा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकोंमें दुर्लभ करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं रिसकेशाय स्वाहा' मेरे सर्वस्वकी है। 'ॐ श्रीकृष्णाय नमः' सदा मेरे सिरकी रक्षा सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्रीकृष्ण पूर्व दिशामें करे। 'कृष्णाय स्वाहा' यह पञ्चाक्षर सदा कपालको सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोणमें

मेरी रक्षा करें। पूर्णब्रह्मस्वरूप दक्षिण दिशामें सदा

नमः' मेरे गण्डस्थलोंकी सदा सब ओरसे रक्षा

करे। 'ॐ गोपाङ्गनेशाय नमः' सदा मेरे कानोंकी

रक्षा करे। 'ॐ कृष्णाय नमः' निरन्तर मेरे दोनों

ओठोंकी रक्षा करे। 'ॐ गोविन्दाय स्वाहा' सदा

मेरी दन्तपङ्क्तिकी रक्षा करे। 'ॐ कृष्णाय

नमः' दाँतोंके छिद्रोंकी तथा 'क्लीं' दाँतोंके

ऊर्ध्वभागकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहा'

सदा मेरी जिह्वाकी रक्षा करे। 'रासेश्वराय स्वाहा'

सदा मेरे तालुकी रक्षा करे। 'राधिकेशाय स्वाहा'

सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 'गोपाङ्गनेशाय

नमः' सदा मेरे वक्षःस्थलकी रक्षा करे। 'ॐ

| मेरी रक्षा करें। श्रीकृष्ण नैर्ऋत्यकोणमें मेरी रक्षा | उसे करोड़ों वर्षोंकी पूजाका फल प्राप्त हो जाता    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| करें। श्रीहरि पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें।        | है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, दस हजार        |
| गोविन्द वायव्यकोणमें नित्य-निरन्तर मेरी रक्षा        | अश्वमेध, सम्पूर्ण महादान तथा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा— |
| करें। रसिकशिरोमणि उत्तर दिशामें सदा मेरी             | ये सभी इस त्रैलोक्यविजयकी सोलहवीं कलाकी           |
| रक्षा करें। वृन्दावनविहारकृत् सदा ईशानकोणमें         | भी समानता नहीं कर सकते। व्रत-उपवासका              |
| मेरी रक्षा करें। वृन्दावनीके प्राणनाथ ऊर्ध्वभागमें   | नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त          |
| मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव            | तीर्थोंमें स्नान—ये सभी इसकी एक कलाको भी          |
| मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल, स्थल तथा अन्तरिक्षमें    | नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवचको सिद्ध           |
| सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा            | कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और           |
| जाग्रत्-कालमें सदा मेरा पालन करें तथा जो             | श्रीहरिकी दासता आदि सब कुछ मिल जाता है।           |
| 2 2 4 2 34 2                                         | 1                                                 |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

वत्स! इस प्रकार मैंने 'त्रैलोक्यविजय' नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान् स्वरूप है, तुम्हें बतला

सबके अन्तरात्मा, निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे

भगवान् सब ओरसे मेरी रक्षा करें।

308

दिया। मैंने इसे श्रीकृष्णके मुखसे श्रवण किया था। इसे जिस-किसीको नहीं बतलाना चाहिये। जो विधिपूर्वक गुरुका पूजन करके इस कवचको

गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है,

वह भी विष्णुतुल्य हो जाता है; इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है और नहीं करना चाहिये\*। (अध्याय ३१)

महाभाग

दत्तं

तत्त्वं

पुरा

शृण्

यद्

यद्

श्रीकृष्णेन

अतिगुह्यतरं

धृत्वाहं

बार पृथ्वीको क्षत्रियोंसे शून्य कर डालो। बेटा! प्राणसंकटके समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणोंका परित्याग

आनन्दपूर्वक नि:शङ्क होकर अनायास ही इक्कीस

भी किया जा सकता है; परंतु ऐसे कवचका दान \* महादेव उवाच-

भृगुवंशसमुद्भव । पुत्राधिकोऽसि प्रेम्णा मे कवचं ग्रहणं कुरु॥ प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डे परमाद्भुतम् । त्रैलोक्यविजयं नाम श्रीकृष्णस्य जयावहम्॥ गोलोके राधिकाश्रये। रासमण्डलमध्ये च मह्यं वृन्दावने वने॥ सर्वमन्त्रौघविग्रहम् । पुण्यात् पुण्यतरं चैव परं स्नेहाद् वदामि ते॥

पठनाद् देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी। शुम्भं निशुम्भं महिषं रक्तबीजं जघान ह॥ च जगतां संहर्ता सर्वतत्त्ववित् । अवध्यं त्रिपुरं पूर्वं दुरन्तमवलीलया॥ पठनाद् ब्रह्मा ससृजे सृष्टिमुत्तमाम् । यद् धृत्वा भगवान् शेषो विधत्ते विश्वमेव च॥

जो इसका दस लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्धकवच

होता है, वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु

जो इस कवचको जाने बिना श्रीकृष्णका भजन

करता है, उसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द है; उसे

करोडों कल्पोंतक जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक

नहीं होता। वत्स! इस कवचको धारण करके तुम

धृत्वा कूर्मराजश्च शेषं धत्तेऽवलीलया । यद् धृत्वा भगवान् वायुर्विश्वाधारो विभु: स्वयम्॥ यद् धृत्वा वरुण: सिद्ध: कुबेरश्च धनेश्वर:। यद् धृत्वा पठनादिन्द्रो देवानामधिप: स्वयम्॥ यद्

धृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यद् धृत्वा पठनाच्चन्द्रो महाबलपराक्रमः॥ अगस्त्यः सागरान् सप्त यद् धृत्वा पठनात् पपौ । चकार तेजसा जीर्ण दैत्यं वातापिसंज्ञकम्॥

धृत्वा पठनाद् देवी सर्वाधारा वसुन्धरा। यद् धृत्वा पठनात् पूता गङ्गा भुवनपावनी॥

#### शिवजीका परशुरामको मन्त्र, ध्यान, पूजाविधि और स्तोत्र प्रदान करना परश्रामने कहा — नाथ! जो सम्पूर्ण अङ्गोंकी श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा' यह सप्तदशाक्षर

रक्षा करनेवाला, सुखदायक, मोक्षप्रद, सारसर्वस्व

तथा शत्रुओंके संहारका कारण है, वह कवच तो

मुझे प्राप्त हो गया। सामर्थ्यशाली भगवन्! अब

मुझ अनाथको मन्त्र, स्तोत्र और पूजाविधि प्रदान

महादेवजी बोले- भृगुनन्दन!'ॐ श्रीं नमः

धृत्वा जगतां साक्षी धर्मो धर्मभृतां वर:। सर्वविद्याधिदेवी सा यच्च धृत्वा सरस्वती॥ धृत्वा जगतां लक्ष्मीरन्नदात्री परात्परा । यद् धृत्वा पठनाद् वेदान् सावित्री प्रसुषाव च॥

धर्मवक्तारो यद् धृत्वा पठनाद् भृगो । यद् धृत्वा पठनाच्छुद्धस्तेजस्वी हव्यवाहन:॥

ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवो रासेश्वर: स्वयम् ।

त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् ।

अभिषेक, अभिषेकका दशांश तर्पण और तर्पणका

दशांश मार्जन करनेका विधान है तथा सौ मोहरें

इस पुरश्चरणकी दक्षिणा बतायी गयी हैं। मुने!

दातव्यं कृष्णभक्ताय साधवे च महात्मने॥ त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः॥

त्रैलोक्यविजयप्राप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः॥ प्रणवो मे शिर: पातु श्रीकृष्णाय नम: सदा॥ कृष्णेति पातु नेत्रे च कृष्णस्वाहेति तारकम्॥

ॐ गोविन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु संततम्॥

ॐ नमो गोपाङ्गनेशाय कर्णो पातु सदा मम॥ ॐ गोविन्दाय स्वाहेति दन्तावलिं मे सदावतु॥ ॐ श्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्निकां पातु मे सदा॥ रासेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा। राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा मम॥

महामन्त्र सभी मन्त्रोंमें मन्त्रराज है। मुनिवर! पाँच

लाख जप करनेसे यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

ॐ गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु सदा मम॥ उदरं पातु मे नित्यं मुकुन्दाय नमः सदा॥ ॐ विष्णवे नमो बाहुयुग्मं पातु सदा मम॥ ॐ नमो नारायणायेति नखरन्ध्रं सदावतु॥

सदावतु । ॐ माधवाय स्वाहेति लोमानि मे सदावत्।

गोविन्दः पातु मां शश्वद् वायव्यां दिशि नित्यशः । उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः॥ पातु वृन्दावनविहारकृत् । वृन्दावनीप्राणनाथ:

श्रुतं कृष्णवक्त्रात् प्रवक्तव्यं न कस्यचित् । गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत् तु यः॥

बलिहारी महाबल:। जले स्थले चान्तरिक्षे नृसिंह: पातु मां सदा॥ स्वप्ने जागरणे शश्वत् पातु मां माधवः सदा । सर्वान्तरात्मा निर्लिप्तो रक्ष मां सर्वतो विभुः॥ वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् । त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम्॥

पातु मामूर्ध्वदेशत:॥

ॐ ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नाभिं पातु सदा मम । ॐ सर्वेशाय स्वाहेति कङ्कालं पातु मे सदा॥ ॐ गोपीरमणाय स्वाहा नितम्बं पातु मे सदा । ॐ गोपीरमणनाथाय पादौ पातु सदा मम॥ ॐ ह्रीं श्रीं रिसकेशाय स्वाहा सर्वं सदावतु । ॐ केशवाय स्वाहेति मम केशान् सदावतु ॥

ॐ हीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सर्वं सदावत्॥

प्राच्यां मां सर्वदावतु । स्वयं गोलोकनाथो मामाग्नेय्यां दिशि रक्षतु ॥

मां सदावतु । नैर्ऋत्यां पातु मां कृष्ण: पश्चिमे पातु मां हरिः॥ दक्षिणे

नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्ध्रं

पूर्णब्रह्मस्वरूपश्च

परिपूर्णतमः कृष्णः

सदा

माधव:

पातु

सदैव

इति

किशोरवेशाय पृष्ठं सदावतु । स्वाहा ॐ हीं क्लीं कृष्णाय स्वाहेति करौ पादौ सदा मम । ॐ ह्रीं भगवते स्वाहा नखरं पातु मे सदा।

ॐ कृष्णाय दन्तरन्ध्रं दन्तोर्ध्वं क्लीं सदावतु ।

गोपाङ्गनेशाय वक्षः पात् सदा मम।

सदा पायात् कपालं कृष्णाय स्वाहेति पञ्चाक्षरः । हरये नम इत्येवं भ्रूलतां पातु मे सदा । गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सर्वतः सदा। ॐकृष्णाय नमः शश्वत् पातु मेऽधरयुग्मकम् ।

परात्परं च कवचं

सनत्कुमारो भगवान् यद् धृत्वा ज्ञानिनां वर:। परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात् ।

उस समय जपका दशांश हवन, हवनका दशांश कीजिये; क्योंकि आप शरणागतके पालक हैं।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण जिस पुरुषको यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है, उसके राधाके वक्ष:स्थलमें विराजमान रहते हैं। सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र और देवेन्द्र जिनकी सेवामें लगे लिये विश्व करतलगत हो जाता है। वह समुद्रोंको पी सकता है, विश्वका संहार करनेमें समर्थ हो रहते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्रुतियाँ जिनका स्तवन करती रहती हैं; उन श्रीकृष्णका जाता है और इसी पाञ्चभौतिक शरीरसे वैकुण्ठमें जा सकता है। उसके चरणकमलकी धूलिके मैं भजन करता हूँ। स्पर्शमात्रसे सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और जो मनुष्य इस ध्यानसे श्रीकृष्णका ध्यान करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित कर भक्तिपूर्वक पृथ्वी तत्काल पावन हो जाती है। मुने! जो भोग और मोक्षका प्रदाता है, सर्वेश्वर श्रीकृष्णका वह उनका भलीभाँति पूजन करता है, वह सर्वज्ञत्व प्राप्त कर लेता है। (पूजनकी विधि यों है—)

सामवेदोक्त ध्यान मेरे मुखसे श्रवण करो। जो रत्निर्नित सिंहासनपर आसीन हैं; जिनका वर्ण

**SU**\$

नूतन जलधरके समान श्याम है; नेत्र नीले कमलकी शोभा छीने लेते हैं; मुख शारदीय

मनोहर और रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित हैं। जिनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें चन्दनकी खौर लगी है। जो श्रेष्ठ पीताम्बर धारण किये हुए हैं। मुस्कराती

हुई गोपियाँ सदा जिनकी ओर निहार रही हैं। जो प्रफुल्ल मालती-पुष्पोंकी माला तथा वनमालासे विभूषित हैं। जो सिरपर ऐसी कलँगी धारण

किये हुए हैं, जिसमें कुन्द-पुष्पोंकी बहुतायत है, जो कर्पूरसे सुवासित है और चन्द्रमा एवं ताराओंसे

युक्त आकाशकी प्रभाका उपहास कर रही है। जिनके सर्वाङ्गमें रत्नोंके भूषण सुशोभित हैं। जो कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशय:। स च भक्तो वसेद् यत्र लक्ष्मीर्वाणी वसेत्तत:॥

महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं

वाजपेयशतानि

स्वाध्यायाध्ययनं

राजसूयसहस्राणि

व्रतोपवासनियमं

सिद्धित्वममरत्वं च

पूर्णिमाके चन्द्रमाको मात कर रहा है, उसपर मन्द मुस्कानकी मनोहर छटा छायी हुई है। जो करोड़ों कामदेवोंकी भाँति सुन्दर, लीलाके धाम,

यदि स्यात् सिद्धकवचो जीवन्मुक्तो भवेतु सः । निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्॥

भवेत् सिद्धकवचो दशलक्षं जपेतु यः। यो भवेत् सिद्धकवचः सर्वज्ञः स भवेद् ध्रुवम्॥ इदं कवचमज्ञात्वा भजेत् कृष्णं सुमन्दधीः। कोटिकल्पप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥ गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निःक्षत्रियां कुरु। त्रिःसप्तकृत्वो निःशङ्कः सदानन्दोऽवलीलया॥ राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च पुत्रक । एवंभूतं च कवचं न देयं प्राणसंकटे॥

पहले भगवान्को भक्तिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आसन, वस्त्र, भूषण, गौ, अर्घ्य, मधुपर्क, परमोत्तम यज्ञसूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पुन: आचमन, अनेक

च। अश्वमेधायुतान्येव नरमेधायुतानि

भुवस्तथा । त्रैलोक्यविजयस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥

दास्यत्वं श्रीहरेरपि । यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वं प्राप्नोति निश्चितम्॥

तपः। स्नानं च सर्वतीर्थेषु नास्यार्हन्ति कलामपि॥

प्रकारके पुष्प, सुवासित ताम्बूल, चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, मनोहर दिव्य शय्या, माला और तीन

पुष्पाञ्जलि निवेदित करना चाहिये। तदनन्तर

षडङ्गकी पूजा करके फिर गणकी विधिवत पूजा करे। तत्पश्चात् श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरिभानु,

चन्द्रभानु, सूर्यभानु और सुभानु—इन सातों श्रेष्ठ पार्षदोंका भक्तिभावसहित पूजन करे। फिर जो

गोपीश्वरी, मूलप्रकृति, आद्याशक्ति, कृष्णशक्ति और कृष्णद्वारा पूज्य हैं, उन राधिकाकी भक्तिपूर्वक

पूजा करे। विद्वान्को चाहिये कि वह गोप और

गोपियोंके समुदाय, मुझ शान्तस्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी, विग्रहधारी सम्पूर्ण देवता और देवषट्ककी पञ्चोपचारद्वारा

(3819-49)

स्वयं मायेश्वर हैं; उन्हें मेरा प्रणाम है। जो सम्पूर्ण

दु:खोंसे उबारनेवाले, सभी कारणोंके कारण और

समस्त विश्वोंको धारण करनेवाले हैं, सबके

कारणस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करता

हुँ। जो तेजस्वियोंमें सूर्य, सम्पूर्ण जातियोंमें

ब्राह्मण और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा हैं; उन जगदीश्वरको

मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और

ज्ञानियोंमें शंकर हैं तथा जो नागोंमें शेषनाग हैं; उन जगत्पतिको मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो

प्रजापतियोंमें ब्रह्मा, सिद्धोंमें स्वयं कपिल और

मुनियोंमें सनत्कुमार हैं; उन जगद्गुरुको मेरा

प्रणाम स्वीकार हो। जो देवताओंमें विष्णु,

देवियोंमें स्वयं प्रकृति, मनुओंमें स्वायम्भुव मनु,

३७९

भलीभाँति अर्चना करके इष्टदेवकी पूजा करे। विघ्ननाशके लिये गणेशका, व्याधिनाशके लिये सूर्यका, आत्मशुद्धिके लिये अग्निका, मुक्तिके लिये विष्णुका, ज्ञानके लिये शंकरका और परमैश्चर्यकी प्राप्तिके लिये दुर्गाका पूजन करनेपर यह फल मिलता है। यदि इनका पूजन न किया जाय तो विपरीत फल प्राप्त होता है। तदनन्तर भक्तिभावसहित इष्टदेवका परिहार करके भक्तिपूर्वक सामवेदोक्त स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। (वह स्तोत्र बतलाता हूँ) उसे श्रवण करो। महादेवजीने कहा — जो परब्रह्म, परम धाम, परम ज्योति, सनातन, निर्लिप्त और सबके कारण हैं, उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो

सम्यक्-रूपसे पूजा करे। तत्पश्चात् इसी क्रमसे

श्रीकृष्णका पूजन करे। फिर गणेश, सूर्य, अग्नि,

विष्णु, शिव और पार्वती—इन छ: देवोंकी

स्थूलसे स्थूलतम, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम, सबके देखनेयोग्य, अदृश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देवको मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्वरूप और स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हैं; उन प्रभुको मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यन्त सुन्दर है, जो उपमारहित हैं और अत्यन्त कराल रूप धारण करते हैं; उन सर्वव्यापी भगवान्को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्मके कर्मरूप, समस्त कर्मोंके साक्षी, फल और फलदाता हैं; उन

पुरुष हैं तथा स्वयं इन दोनोंसे परे हैं; उन

परात्परको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो

अपनी मायासे स्त्री, पुरुष और नपुंसकका रूप

मनुष्योंमें वैष्णव और नारियोंमें शतरूपा हैं; उन बहरूपियेको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और तिथियोंमें एकादशी हैं; उन सर्वरूपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओंमें सागर, पर्वतोंमें हिमालय और सहनशीलोंमें पृथ्वीरूप हैं; उन सर्वरूपको मेरा प्रणाम है। जो पत्रोंमें तुलसीपत्र, लकड़ियोंमें चन्दन और वृक्षोंमें कल्पवृक्ष हैं; उन जगत्पतिको मेरा अभिवादन है। जो पुष्पोंमें पारिजात, अन्नोंमें धान और भक्ष्य पदार्थोंमें अमृत हैं; उन अनेक रूपधारीको मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजोंमें ऐरावत, पक्षियोंमें गरुड और गौओंमें कामधेनु हैं; उन सर्वरूपको मैं सर्वरूपको मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी नमन करता हूँ। जो तैजस पदार्थींमें सुवर्ण, धान्योंमें यव और पशुओंमें सिंह हैं; उन श्रेष्ठ कलासे विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टिका रचियता, पालक और संहारक हैं तथा जो रूपधारीके समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षोंमें कलांशसे नाना प्रकारकी मूर्ति धारण करते हैं; कुबेर, ग्रहोंमें बृहस्पति और दिक्पालोंमें महेन्द्र उनके चरणोंमें मैं प्रणिपात करता हूँ। जो मायाके हैं; उन श्रेष्ठ परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। वशीभूत होकर स्वयं प्रकृतिरूप हैं और स्वयं जो शास्त्रोंमें वेदसमुदाय, सदसद्विवेकशील

बुद्धिमानोंमें सरस्वती और अक्षरोंमें अकार हैं;

उन प्रधान देवको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मन्त्रोंमें

विष्णुमन्त्र, तीर्थोंमें स्वयं गङ्गा और इन्द्रियोंमें मन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण हैं; उन सर्वश्रेष्ठको मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रोंमें सकता है? जिनकी स्तुति करनेमें वेद समर्थ सुदर्शनचक्र, व्याधियोंमें वैष्णव-ज्वर और तेजोंमें नहीं हैं तथा सरस्वती जड-सी हो जाती हैं, मन-वाणीसे परे उन भगवान्का कौन विद्वान् ब्रह्मतेज हैं; उन वरणीय प्रभुको मेरा प्रणाम है। जो बलवानोंमें निषेक-कर्मफलभोग, शीघ्र स्तवन कर सकता है? जो शुद्ध तेज:स्वरूप, चलनेवालोंमें मन और गणना करनेवालोंमें काल भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रह और अत्यन्त हैं; उन विलक्षण देवको मैं अभिवादन करता हूँ। सुन्दर हैं; उन श्याम-रूपधारी प्रभुको मेरा अभिवादन है। जिनके दो भुजाएँ हैं, मुखपर जो गुरुओंमें ज्ञानदाता, बन्धुओंमें मातृरूप और मित्रोंमें जन्मदाता—पितृरूप हैं; उन साररूप मुरली सुशोभित है, किशोर-अवस्था है, जो परमेश्वरको मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियोंमें आनन्दपूर्वक मुस्करा रहे हैं, गोपाङ्गनाएँ विश्वकर्मा, रूपवानोंमें कामदेव और पितयोंमें निरन्तर जिनकी ओर निहारा करती हैं; उन्हें मेरा पतिव्रता हैं; उन नमनीय प्रभुको मेरा अभिवादन प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्ननिर्मित सिंहासनपर है। जो प्रिय प्राणियोंमें पुत्ररूप, मनुष्योंमें नरेश्वर विराजमान हैं और राधाद्वारा दिये गये पानको और यन्त्रोंमें शालग्राम हैं; उन विशिष्टको मैं चबा रहे हैं; उन मनोहर रूपधारी ईश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याणबीजोंमें धर्म, प्रणाम करता हूँ। जो रत्नोंके आभूषणोंसे भलीभाँति सुसज्जित हैं तथा जिनपर पार्षदप्रवर वेदोंमें सामवेद और धर्मोंमें सत्यरूप हैं; उन गोपकुमार श्वेत चॅंवर डुला रहे हैं; उन्हें मैं विशिष्टको मैं प्रणाम करता हूँ। जो जलमें नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृन्दावनके भीतर रासमण्डलके मध्य स्थित होकर रासक्रीडाके उल्लाससे समृत्सुक हैं; उन रसिकेश्वरको मेरा प्रणाम है। जो शतशृङ्गकी चोटियोंपर, महाशैलपर, गोलोकमें रत्नपर्वतपर तथा विरजा नदीके रमणीय तटपर विहार करनेवाले हैं; उन्हें मेरा नमस्कार प्रदान करनेवालोंमें स्तोत्र हैं; उन शुभदायकको मैं है। जो परिपूर्णतम, शान्त, राधाके प्रियतम, मनको प्रणिपात करता हूँ। जो तृणोंमें कुशरूप और हरण करनेवाले, सत्यरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, उन

शीतलता, पृथ्वीमें गन्ध और आकाशमें शब्दरूपसे विद्यमान हैं; उन वन्दनीयको मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञोंमें राजसूययज्ञ और छन्दोंमें गायत्री छन्द हैं तथा जो गन्धर्वींमें चित्ररथ हैं; उन परम महनीयको मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थींमें दूधस्वरूप, पवित्रोंमें अग्नि और पुण्य

शत्रुओंमें रोगरूप हैं तथा जो गुणोंमें शान्तरूप हैं; अविनाशी श्रीकृष्णको मैं अभिवादन करता हैं। उन विचित्र रूपधारीको मैं नमन करता हूँ। जो तेजोरूप, ज्ञानरूप, सर्वरूप और महान् हैं; उन तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, सबके द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी स्वयं मोक्षका दाता हो जाता है। इस स्तोत्रकी कृपासे प्रभुको मेरा नमस्कार है। जो सर्वाधारस्वरूपोंमें श्रीहरिमें उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। उसे श्रीहरिकी दासता मिल जाती है और वह इस वायु और नित्यरूपधारियोंमें आत्माके समान हैं तथा जो आकाशकी भाँति व्याप्त हैं; उन सर्वव्यापकको लोकमें निश्चय ही विष्ण्-तुल्य जगत्पुज्य हो जाता मेरा प्रणाम है। जो वेदोंद्वारा अवर्णनीय हैं,

०७६

है। वह शान्तिलाभ करके समस्त सिद्धोंका ईश्वर अतः विद्वान् जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं हो जाता है और अन्तमें श्रीहरिके परमपदको प्राप्त तथा जिनका गुणगान वाक्-शक्तिके बाहर कर लेता है तथा भूतलपर अपने तेज और यशसे है; भला, उनका स्तवन करके कौन पार पा सूर्यकी तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन्मुक्त,

जो मनुष्य भारतवर्षमें श्रीकृष्णके इस स्तोत्रका

श्रीकृष्णभक्त, सदा नीरोग, गुणवान्, विद्वान्, बना रहता है। वत्स! इस प्रकार मैंने इस स्तोत्रका

पुत्रवान् और धनी हो जाता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय ही छहों विषयोंका

वर्णन कर दिया। अब तुम पुष्करमें जाओ और वहाँ मन्त्र सिद्ध करो। तत्पश्चात् तुम्हें अभीष्ट

फलकी प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ! यों श्रीकृष्णकी कृपासे तथा मेरे आशीर्वादसे तुम सुखपूर्वक पृथ्वीको इक्कीस बार क्षित्रयोंसे शून्य करो \*।

\* महादेव उवाच— परं ब्रह्म परं धाम परं ज्योति: सनातनम् । निर्लिप्तं परमात्मानं नमामि सर्वकारणम् ॥ स्थूलात् स्थूलतमं देवं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमं परम् । सर्वदृश्यमदृश्यं च स्वेच्छाचारं नमाम्यहम्॥ साकारं च निराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुम्। सर्वाधारं च सर्वं च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्॥

अतीवकमनीयं च विभुम् । करालरूपमत्यन्तं बिभ्रतं प्रणमाम्यहम्॥ रूपं निरुपमं

कर्मरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणाम् । फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्॥

सर्वदु:खानां

यो वसन्तश्च

गजेन्द्राणां

शास्त्राणां

बलवतां

ज्ञानदाता गुरूणां

हि

यश्च

पण्डितानां

मनश्च

तेजस्विनां रविर्यो

ऋतूनां

सागर:

पत्राणां

ऐरावतो

तेजसानां

यक्षाणां

वेदसंघश्च

मन्त्राणां

सुदर्शनं

निषेकश्च

प्रियेषु

धर्म:

जले

रुद्राणां वैष्णवानां च

सरितां

जानकार, दसों बलोंसे सम्पन्न, मनके सदृश

श्रीकृष्णकी कृपासे वह निरन्तर कल्पवृक्षके समान

वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करनेवाला और सम्पूर्ण सम्पदाओंका दाता हो जाता है तथा

च संहर्ता कलया मूर्तिभेदतः । नानामूर्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्॥

यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिल: स्वयम् । सनत्कुमारो मुनिषु तं नमामि जगद्गुरुम्॥

तुलसीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनम् । वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम्॥

सुवर्णं च धान्यानां यव एव च। यः केशरी पशूनां च वररूपं नमाम्यहम्॥

च कुबेरो यो ग्रहाणां च बृहस्पति:। दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नमामि परं वरम्॥

विष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाह्नवी स्वयम् । इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम्॥

च शस्त्राणां व्याधीनां वैष्णवो ज्वरः । तेजसां ब्रह्मतेजश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम्॥

पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च। शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम्॥

कल्याणबीजानां वेदानां सामवेदकः। धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम्॥

शैत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिष् । शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम्॥

शिल्पीनां विश्वकर्मा यः कामदेवश्च रूपिणाम् । पतिव्रता च पत्नीनां नमस्यं तं नमाम्यहम्॥

सर्वकारणकारणम् । धारणं सर्वविश्वानां सर्वबीजं नमाम्यहम्॥

सर्वजातिषु ब्राह्मणः । नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्प्रभुम्॥ ज्ञानिनां यो हि शंकर:। नागानां यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिम्॥

मासानां मार्गशीर्षक:। एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्॥

पर्वतानां हिमालय:। वसुन्धरा सिहष्णूनां तं सर्वं प्रणमाम्यहम्॥

वैनतेयश्च पक्षिणाम् । कामधेनुश्च धेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम्॥

सरस्वती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम्॥

शीघ्रगामिनाम् । कालः कलयतां यो हि तं नमामि विलक्षणम्॥

मातृरूपश्च बन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्॥

प्रकृतिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान् । तयोः परं स्वयं शश्वत् तं नमामि परात्परम्॥

स्त्रीपुंनपुंसकं रूपं यो बिभर्ति स्वमायया । स्वयं माया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्॥

देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिः स्वयम्। स्वायम्भुवो मनूनां यो मानवेषु च वैष्णवः। नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्॥

पुष्पाणां पारिजातश्च शस्यानां धान्यमेव च । अमृतं भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम्॥

गणपतिखण्ड

(अध्याय ३२)

पुष्करमें जाकर परशुरामका तपस्या करना, श्रीकृष्णद्वारा वर-प्राप्ति, आश्रमपर मित्रोंके साथ उनका विजय-यात्रा करना और शुभ शकुनोंका प्रकट होना, नर्मदातटपर रात्रिमें परशुरामको स्वप्नमें शुभ शकुनोंका दिखलायी देना

विमान दीख पड़ा, जिसपर एक अत्यन्त सुन्दर **श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! तदनन्तर भृगुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिव, दुर्गा तथा श्रेष्ठ पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे भक्तोंपर

अनुग्रह करनेवाले थे तथा उनका मुख मन्द भद्रकालीको प्रणाम करके पुष्करतीर्थमें गये और वहाँ मन्त्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने एक महीनेतक मुस्कानसे खिल रहा था। परशुरामने उन ईश्वरको

दण्डकी भाँति लेटकर सिरसे प्रणाम किया और अन्न-जलका परित्याग कर दिया और भक्तिपूर्वक

श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान करते हुए वायुको अवरुद्ध कर दिया। फिर आँखें खोलकर देखा

तो उनको आकाश एक अद्भृत तेजसे व्याप्त

दिखायी पड़ा। उस तेजसे दसों दिशाएँ उद्दीप

हो रही थीं और सूर्यका तेज प्रतिहत हो गया

था। उस तेजोमण्डलके मध्य उन्हें एक रत्निर्नित देकर वहीं अन्तर्धान हो गये और परशुराम उन

क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां च य:। गन्धर्वाणां चित्ररथस्तं गरिष्ठं नमाम्यहम्॥ क्षीरस्वरूपो गव्यानां पवित्राणां च पावकः। पुण्यदानां च यः स्तोत्रं तं नमामि शुभप्रदम्॥ तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणाम्। गुणानां शान्तरूपो यश्चित्ररूपं नमाम्यहम्॥

तेजोरूपो ज्ञानरूप: सर्वरूपश्च यो महान् । सर्वानिर्वचनीयं च तं नमामि स्वयं विभुम्॥ सर्वाधारेषु यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम् । आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम्॥

वेदानिर्वचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डित: क्षम:। यदनिर्वचनीयं च को वा तत्स्तोतुमीश्वर:॥ वेदा न शक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरस्वती । तं च वाङ्मनसो: पारं को विद्वान् स्तोतुमीश्वर:॥

राधया दत्तताम्बूलं

रत्नभूषणभूषाढ्यं सेवितं श्वेतचामरै: । पार्षदप्रवरैर्गोपकुमारैस्तं नमाम्यहम्॥ वृन्दावनान्तरे रम्ये रासोल्लाससमृत्सुकम् । रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम्॥ शतशृङ्गे महाशैले गोलोके रत्नपर्वते । विरजापुलिने रम्ये प्रणमामि विहारिणम्॥

भुक्तवन्तं मनोहरम् । रत्नसिंहासनस्थं च तमीशं प्रणमाम्यहम्॥

च भक्तानुग्रहविग्रहम् । अतीवकमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्॥ शृद्धतेज:स्वरूपं द्विभुजं मुरलीवक्त्रं किशोरं सस्मितं मुदा । शश्वद् गोपाङ्गनाभिश्च वीक्ष्यमाणं नमाम्यहम्॥

परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम् । सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्॥ श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। धर्मार्थकाममोक्षाणां स दाता भारते भवेत्॥ हरिदास्यं हरौ भक्तिं लभेत् स्तोत्रप्रसादतः । इह लोके जगत्पूज्यो विष्णुतुल्यो भवेद् ध्रुवम्॥ सर्वसिद्धेश्वरः शान्तोऽप्यन्ते याति हरेः पदम् । तेजसा यशसा भाति यथा सूर्यो महीतले॥ जीवन्मुक्तः कृष्णभक्तः स भवेन्नात्र संशयः। अरोगी गुणवान् विद्वान् पुत्रवान् धनवान् सदा॥ षड्विज्ञो दशबलो मनोयायी भवेद् ध्रुवम् । सर्वज्ञः सर्वदश्चेव स दाता सर्वसम्पदाम्। कल्पवृक्षसमः शश्चद् भवेत् कृष्णप्रसादतः॥ इत्येवं कथितं स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम् । तत्र कृत्वा मन्त्रसिद्धं पश्चात् प्राप्स्यसि वाञ्छितम्॥ त्रि:सप्तकृत्वो निर्भूपां कुरु पृथ्वीं यथासुखम् । ममाशिषा मुनिश्रेष्ठ श्रीकृष्णस्य प्रसादत:॥

मेरी अनपायिनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरन्तर आपके पादारविन्दका दास बना रहूँ—यह वर मुझे प्रदान कीजिये।' तब श्रीकृष्ण उन्हें वह वर

भूपालोंसे रहित कर दूँ, आपके चरणकमलोंमें

वर माँगा—'भगवन्! में इक्कीस बार पृथ्वीको

(३२।२७-७६)



उत्तम स्वप्न भी दीख पड़ा। इससे उनका मन रात-दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनोंसे सारा वृत्तान्त पूर्णतया बतलाकर आनन्दपूर्वक आश्रममें निवास करने लगे। तदनन्तर महाबली परशुरामने अपने शिष्योंको, पिताके शिष्योंको, भाइयोंको तथा बन्धु-बान्धवोंको बुला-बुलाकर उनके साथ तरह-तरहकी

लौट आये। उस समय उनका दाहिना अङ्ग फड़कने लगा, जो शुभ मङ्गलोंका सूचक था।

रातमें उन्हें वाञ्छासिद्धिको प्रकट करनेवाला

लिये उद्यत हुए।

उस समय परशुरामको मङ्गल शकुन दिखायी
पड़ने लगे और जयकी सूचना देनेवाले शब्द
सुनायी दिये। तब उन्होंने मन-ही-मन सबका
विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय
होगी और शत्रुओंका संहार होगा। यात्राके

अवसरपर सहसा मुनिको अपने सामने मयूरकी

सलाह की और उनसे अपना पूर्वापरका वृत्तान्त

कहकर शुभ मुहूर्तमें वे उन्हींके साथ विजययात्राके

शब्द और विजयसूचक बादलोंकी गड़गड़ाहट सुनायी पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि 'तुम्हारी विजय होगी।' इस तरह अनेक प्रकारके शुभ शब्दोंको सुनते हुए भगवान् परशुरामने यात्रा आरम्भ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे

ब्राह्मण, वन्दी, ज्योतिषी और भिक्षुकको देखा। फिर नाना प्रकारके आभूषणोंसे सजी हुई एक पति-पुत्रसम्पन्ना सती नारी हाथमें प्रज्वलित दीपक लिये हुए मुस्कराती हुई सामने आयी। चलते-चलते परशुरामने अपने दाहिनी ओर यात्राके

समय मङ्गलकी सूचना देनेवाले शव, शृगाली, जलसे पूर्ण घट, नीलकण्ठ, नेवला, कृष्णसार मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गैंडा, द्विप, चमरी गाय, राजहंस, चक्रवाक, शुक, कोयल, मोर, खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगुलोंकी पंक्ति, बत्तख, चातक, गौरैया, बिजली, इन्द्रधनुष, सूर्य,

सूर्यकी प्रभा, तुरंतका काटा हुआ मांस, जीवित मछली, शङ्ख, सुवर्ण, माणिक्य, चाँदी, मोती, हीरा, मूँगा, दही, लावा, सफेद धान, सफेद फूल, कुंकुम, पानका पत्ता, पताका, छत्र, दर्पण, श्वेत चँवर, सवत्सा गौ, रथारूढ़ भूपाल, दूध,

घी, राशि-राशि अमृत, खीर, शालग्राम, पका

हुआ फल, स्वस्तिक, शक्कर, मधु, बिलाव,

साँड, भेड़ा, पर्वतीय चूहा, मेघाच्छन्न सूर्यका

उदय, चन्द्रमण्डल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थकी मिट्टी, पीली या सफेद सरसों, दूब, ब्राह्मणका बालक और कन्या, मृग, वेश्या, भौंरा, कपूर, पीला वस्त्र, गोमूत्र, गोबर, गौके खुरकी धूलि, गोपदसे चिह्नित गोष्ठ, गौओंका मार्ग

(डहर), रमणीय गोशाला, सुन्दर गोगित, भूषण, देवप्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, महोत्सव, ताँबा, स्फिटिक, वैद्य, सिंदूर, माला, चन्दन, सुगन्ध, हीरा और रत्न देखा। उन्हें सुगन्धित वायुका आघ्राण

बोली, सिंहकी गर्जना, घण्टा और दुन्दुभिकी और ब्राह्मणोंका शुभाशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक प्रकार माङ्गलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४८६ बढ़े और सूर्यास्त होते-होते नर्मदाके तटपर और पुत्रसे सम्पन्न नारी और मुस्कराते हुए पहँच गये। ब्राह्मणको देख रहा हूँ। पुनः अपनेको सुन्दर वहाँ उन्हें एक अत्यन्त मनोहर दिव्य वेषवाली परम संतुष्ट कन्या तथा संतुष्ट एवं मुस्कानयुक्त ब्राह्मणद्वारा आलिङ्गित होते हुए अक्षयवट दिखायी दिया। वह अत्यन्त ऊँचा, देखा। फिर देखा कि मैं फल-पुष्पसमन्वित वृक्ष, विस्तारवाला और उत्तम एवं पावन आश्रम-स्थान देवताकी मूर्ति तथा हाथीपर एवं रथपर सवार था। वहाँ सुगन्धित वायु बह रही थी। वहीं पुलस्त्य-नन्दनने तपस्या की थी। वहीं कार्तवीर्यार्जुनके हुए राजाको देख रहा हूँ। पुन: उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणीको देख रहा हूँ, जो आश्रमके निकट परशुराम अपने गणोंके साथ ठहर गये। वहाँ उन्होंने रातमें पुष्प-शय्यापर पीला वस्त्र धारण किये हुए है, रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित है और घरमें प्रवेश कर रही है। फिर शयन किया। थके तो वे थे ही, अतः किंकरोंद्वारा भलीभाँति सेवा किये जानेपर परमानन्दमें निमग्न अपनेको शङ्ख, स्फटिक, श्वेत माला, मोती, हो निद्राके वशीभूत हो गये। रात व्यतीत होते-चन्दन, सोना, चाँदी और रत्न देखते हुए पाया। होते भार्गव परशुरामको एक सुन्दर स्वप्न दिखायी पुन: भार्गवको हाथी, बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चँवर, नीला कमल और दर्पण दिखायी पड़ा। परशुरामने दिया, जो वायु, पित्त और कफके प्रकोपसे रहित था और जिसका पहले मनमें विचार भी नहीं स्वप्नमें अपनेको रथारूढ, नये रत्नोंसे संयुक्त, मालतीकी मालाओंसे शोभित और रत्नसिंहासनपर किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, स्थित देखा। परशुरामने स्वप्नमें कमलोंकी पंक्ति, अट्टालिका, गौ और फलयुक्त वृक्षपर चढ़ा हुआ भरा हुआ घट, दही, लावा, घी, मधु, पत्तेका छत्र हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं जिससे मैं रो रहा हूँ। और नाई देखा। भृगुनन्दनने स्वप्नमें बगुलोंकी मेरे शरीरमें चन्दन लगा है। मैं पीले वस्त्रसे कतार, हंसोंकी पाँति और मङ्गल-कलशकी पूजा शोभित तथा पुष्पमाला धारण किये हुए हूँ। मेरा करती हुई व्रती कन्याओंकी पंक्ति देखी। सारा शरीर मल-मूत्रसे सराबोर है और उसमें परशुरामने स्वप्नमें उन ब्राह्मणोंको देखा, जो मज्जा और पीब चुपड़ा हुआ है, ऐसी दशामें मैं मण्डपमें स्थित होकर शिव और विष्णुकी पूजा नौकापर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। कर रहे थे तथा 'जय हो' ऐसा उच्चारण कर रहे फिर देखा कि मैं नदीतटपर बडे-बडे कमल-थे। फिर परश्रामने स्वप्नमें सुधावृष्टि, पत्तोंकी पत्रोंपर रखकर दही, घी और मधु-मिश्रित खीर वर्षा, फलोंकी वृष्टि, लगातार होती हुई पुष्प और खा रहा हूँ। पुन: देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। चन्दनकी वर्षा, तुरंतका काटा हुआ मांस, जीवित मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं मछली, मोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नीलकण्ठ, सफेद चील, चातक, बाघ, तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपनेको बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्करमिश्रित सिंह, सुरभी, गोरोचन, हल्दी, सफेद धानका गरमा-गरम अन्न, स्वस्तिकके आकारकी बनी विशाल पर्वत, प्रज्वलित अग्नि, दूब, समूह-के-हुई मिठाई खाते देखा। पुन: उन्होंने देखा कि समूह देव-मन्दिर, पूजित शिवलिङ्ग और पूजा मुझे जल-जन्तु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट की हुई शिवकी मृण्मयी मूर्तिको देखा। परशुरामने स्वप्नमें जौ और गेहुँके आटेकी पूड़ी और लड़्ड्र रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चन्द्रमा और सूर्यका मण्डल, पति देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अकस्मात्

(अध्याय ३३)

मनमें ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे

देखकर उनकी नींद टूट गयी और वे प्रात:काल श्रीहरिका स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्नसे उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ। तत्पश्चात् उन्होंने अपना

अपनेको शस्त्रसे घायल और जंजीरसे बँधा हुआ

गणपतिखण्ड

परशुरामका कार्तवीर्यके पास दूत भेजना, दूतकी बात सुनकर राजाका युद्धके लिये उद्यत होना और रानी मनोरमासे स्वप्नदृष्ट अपशकुनका वर्णन करना, रानीका

देना चाहते हैं। इस समाचारसे मेरे प्राण काँप

उठे हैं, मन बारंबार क्षुब्ध हो रहा है और मेरा

बायाँ अङ्ग निरन्तर फड़क रहा है। प्रिये! मैंने

रहा हूँ तथा बुझे हुए अंगारोंकी राशिसे क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते! पृथ्वीपर अङ्हुलके पुष्प

उन्हें परशुरामकी शरण ग्रहण करनेको कहना, परंतु राजाका मनोरमाको

समझाकर युद्धयात्राके लिये उद्यत होना श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर भृगुवंशी परशुरामने प्रात:कालिक नित्यकर्म समाप्त करके भाई-बन्धुओंके साथ परामर्श किया और

कार्तवीर्यके आश्रमपर दूत भेजा। उस दूतने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्यसे कहा। उस समय राजा मन्त्रियोंसे घिरे हुए राजसभामें बैठे थे।

**परश्रामका दृत बोला**—महाराज! नर्मदा-तटके निकट अक्षयवटके नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयोंसहित पधारे हुए हैं। वे इक्कीस बार पृथ्वीको राजाओंसे शून्य करेंगे। अत: आप वहाँ

चिलये अथवा भाई-बन्धुओंके साथ युद्ध कीजिये। इतना कहकर परशुरामका दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण-यात्राके लिये उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमाने अपने प्राणपतिको युद्धमें जानेके लिये उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने पास ही बैठा लिया। मुने! मनोरमाको देखकर राजाके नेत्र और मुख प्रसन्नतासे

खिल उठे। फिर तो उसने सभाके बीच रानीसे अपने मनकी बात कही। कार्तवीर्यार्जुन कहने लगा—प्रिये! जमदग्निके महान् पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयोंके साथ नर्मदा-तटपर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्धके लिये

मैंने देखा है-मैं तेलसे सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किये हुए हूँ, शरीरपर लाल चन्दन लगा है, लोहेके आभूषणोंसे भूषित हूँ, अड्हुलके फूलोंकी माला पहने हूँ और गधेपर चढ़कर हँस

एक स्वप्न भी देखा है, सुनो।

शत्रुओंको जीत लूँगा।

बिखरे हुए हैं और वह राखसे आच्छादित हो गयी है। आकाश चन्द्रमा और सूर्यसे रहित होकर संध्याकालीन लालिमासे व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्रीको देखा, जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गयी थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी! मैंने

एक चिता देखी, जिसपर बाण बिछे थे और वह अग्निसे रहित एवं भस्मसे संयुक्त थी। फिर राखकी वर्षा, रक्तकी वर्षा और अंगारोंकी वर्षा

होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताडके फलोंसे आच्छादित और हड्डियोंसे संयुक्त थी। फिर खोपड़ियोंकी ढेरी दीख पड़ी, जो कटे हुए बालों

और नखोंसे युक्त थी। फिर रातके समय नमकका पहाड़, कौड़ियोंकी ढेरी और धूल तथा तेलकी कन्दरा दृष्टिगोचर हुई। फिर फूलोंसे लदे हुए

ललकार रहे हैं। उन्हें शंकरजीसे शस्त्र और श्रीहरिका मन्त्र तथा कवच प्राप्त हो गया है; अतः वे इक्कीस बार भूमिको भूपालोंसे हीन कर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३८६ नखोंकी खरोंच लगी है; रातमें मैंने ऐसा भी देखा अशोक और करवीरके वृक्ष दीख पड़े। वहीं ताड़के वृक्ष भी थे, जिनमें फल लगे थे और है। सुन्दरि! पादुका, चमड़ेकी रस्सियोंकी बहुत पटापट गिर रहे थे। यह भी देखा कि मेरे हाथसे बड़ी राशि और कुम्हारके चाकको भूमिपर घूमते भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो हुए देखा। सुव्रते! रातमें देखा कि आँधीने एक सूखे पेड़को झकझोरकर उखाड़ दिया है और गया तथा आकाशसे चन्द्रमण्डल गिर रहा है। वह वृक्ष पुन: उठकर खड़ा हो गया है तथा पुनः आकाशसे भूतलपर गिरते हुए सूर्यमण्डलको तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चन्द्रमाके बिना सिरका धड चक्कर काट रहा है। श्रेष्ठे! एक ग्रहणको देखा। फिर एक ऐसे भयानक पुरुषको गुँथी हुई मुण्डोंकी माला, जिसमें अत्यन्त भयंकर सामनेसे आते हुए देखा, जिसका आकार बेडौल दाँत दीख रहे थे तथा जिसे आँधीने चूर-चूर कर दिया था, मुझे दीख पडी। रातमें मैंने यह भी था, मुख विकराल था और जिसके शरीरपर वस्त्र नहीं था। रातमें मैंने यह भी देखा कि एक बारह देखा कि झुंड-के-झुंड भूत-प्रेत, जिनके बाल वर्षकी अवस्थावाली युवती, जो वस्त्र और खुले हुए थे और जो मुखसे आग उगल रहे थे— आभूषणोंसे सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे घरसे मुझे लगातार भयभीत कर रहे हैं। रातमें मैंने बाहर जा रही है। (जाते समय उसने कहा—) जला हुआ जीव, झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त 'राजेन्द्र! आप शोकपूर्ण चित्तसे बोलते हैं; अत: मनुष्य और अङ्गहीन शूद्रको भी देखा है। रातमें मैं आपके घरसे वनको चली जाऊँगी; इसके मैंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं तथा बारंबार वज्रपात हो रहा है। लिये मुझे आज्ञा दीजिये।' मैंने देखा कि क्रुद्ध ब्राह्मण, संन्यासी और गुरु मुझे शाप दे रहे हैं रातमें घर-घरमें कुत्ते और सियार निश्चितरूपसे और दीवालपर चित्रित पुत्तलिकाएँ नाच रही हैं। बारंबार रो रहे थे, मुझे यह भी दिखायी पड़ा है। रातमें मैंने देखा कि चञ्चल गीधों, कौओं और मैंने एक पुरुषको देखा-जो दिगम्बर था, जिसके भैंसोंका समूह मुझे पीड़ा पहुँचा रहा है। बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक तथा पैर महारानी! मैंने तेल, तेलीद्वारा घुमाया जाता हुआ ऊपर करके पृथ्वीपर घूम रहा था। उसकी कोल्हू और पाशधारी दिगम्बरोंको देखा। मैंने आकृति और बोली विकृत थी। फिर प्रात:काल रातमें देखा कि मेरे घरमें परमानन्ददायक ग्रामके अधिदेवताका रुदन सुनकर मैं जाग पड़ा। विवाहोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी अब बतलाओ, इसका क्या उपाय है। राजाकी गायक गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। रातमें बात सुनकर मनोरमाका हृदय दु:खी हो गया। देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्यसे गद्गद खींचातानी कर रहे हैं और कौवे तथा कुत्ते लड़ वाणीमें बोली। मनोरमाने कहा - हे नाथ! आप रमण रहे हैं। कामिनि! रातमें मोटक, पिण्ड, शवसंयुक्त करनेवालोंमें उत्तम, समस्त महीपालोंमें श्रेष्ठ और श्मशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दीखे हैं। शोभने! मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री, जो मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर! मेरा काले रंगकी थी और काला वस्त्र पहने हुए थी शुभकारक वचन सुनिये। जमदग्निनन्दन महाबली तथा जिसके बाल खुले हुए थे, नंगी होकर मेरा भगवान् परशुराम नारायणके अंश हैं। ये सृष्टिका आलिङ्गन कर रही है। प्रिये! नाई मेरे सिर तथा संहार करनेवाले जगदीश्वर शिवके शिष्य हैं। दाढ़ीके बाल छील रहा है और वक्ष:स्थलपर जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं इक्कीस बार

#### गणपतिखण्ड

कुछ कहा है, वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूँ, उसे श्रवण करो। शोकपीड़ित

लोगोंके वचन सभाओंमें प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुन्दरी! कर्मभोगके योग्य काल आनेपर

सुख, दु:ख, भय, शोक, कलह और प्रेम—ये

सभी होते रहते हैं; क्योंकि काल राज्य देता है;

काल मृत्यु और पुनर्जन्मका कारण होता है, काल

संसारकी सृष्टि करता है, काल ही पुन: उसका

संहार करता है और काल ही पालन करता है।

काल भगवान् जनार्दनका स्वरूप है; परंतु श्रीकृष्ण

उस कालके भी काल और विधाताके भी ब्रह्मा

हैं। सृष्टिका आविर्भाव और तिरोधान उन्हींकी आज्ञासे होता है। मनुष्यके सारे कार्य उन्हींकी

आज्ञासे होते हैं, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं

होता। महाबली भगवान् परशुराम नारायणके

अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि

मैं इक्कीस बार पृथ्वीको राजाओंसे शून्य कर दूँगा

तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो

सकती। सुव्रते! साथ ही मैं यह निश्चित रूपसे

जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला,

भविष्यको सारी बातें जानकर भी मैं उनकी

पृथ्वीको भूपालोंसे शून्य कर दूँगा, उनके साथ आप युद्ध न छेड़िये। पापी रावणको जीतकर जो आप अपनेको शूरवीर मानते हैं, (यह आपका भ्रम है; क्योंकि) उसे आपने नहीं जीता है,

बल्कि वह अपने पापसे पराजित हुआ है; क्योंकि

जो धर्मकी रक्षा नहीं करता, उसका भूतलपर कौन रक्षक हो सकता है ? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता

है और वह जीते हुए भी मृतकके समान है। जो धर्मके तथा शुभाशुभ कर्मके साक्षी और आत्माराम

हैं, वे निरन्तर अपने अंदर वर्तमान हैं; परंत् आपकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गयी है; अत: आप

उन्हें नहीं देखते हैं। नरेश! उत्तम धर्मात्माओं के जो-जो स्त्री-पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्यकी वस्तुएँ हैं, वे सभी जलके बुलबुलेके सदृश अनित्य और विनाशशील हैं। इसीलिये इस

भारतमें संतलोग संसारको स्वप्न-सदृश मानकर निरन्तर धर्मका ध्यान करते हैं और भक्तिपूर्वक तपस्यामें रत रहते हैं। राजन्! मालूम होता है,

दत्तात्रेयजीने जो ज्ञान दिया था, वह सब आप भूल गये। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मणकी हत्या करनेमें कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोदके लिये शिकार खेलने गये थे। वहाँ ब्राह्मणके

आश्रममें ठहरकर आपने अपूर्व मिष्टान्नका भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मणको मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवताका अपमान करता है,

उसे आ घेरती है। अत: राजेन्द्र! आप दत्तात्रेयजीके चरणकमलोंका स्मरण कीजिये; क्योंकि गुरु-भक्ति सबके सम्पूर्ण विघ्नोंका विनाश करनेवाली

उसके इष्टदेव उसपर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति

है। अब आप गुरुदेवकी भलीभाँति अर्चना करके उन भृगुनन्दनकी शरण ग्रहण कीजिये। परम

उसे समझाया और पुनः रानीको उत्तर दिया।

कार्तवीर्यार्जुनने कहा — कान्ते! तुमने जो

बुद्धिमान् राजा कार्तवीर्यने मनोरमाकी बात सुनकर

बाजा बजवाया और माङ्गलिक कार्य सम्पन्न

शरणमें कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषोंकी अपकीर्ति मृत्युसे भी बढ़कर दु:खदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट् कार्तवीर्यने समरभूमिमें जानेके लिये उद्यत हो

करवाये। वह असंख्य राजाओंको, तीन लाख राजाधिराजोंको, महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न एक सौ अक्षौहिणी सेनाओंको तथा असंख्यों घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथोंको साथ

लेकर रण-यात्राके लिये तैयार हुआ। उसे कवच और बाणसहित अक्षय धनुष धारण करके

यात्राके लिये समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा

स्तब्ध हो गयी। (अध्याय ३४)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 366 राजाको युद्धके लिये उद्यत देख मनोरमाका योगद्वारा शरीर-त्याग, राजाका विलाप

#### और आकाशवाणी सुनकर उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया करना, युद्धयात्राके समय नाना प्रकारके अपशकुन देखना, कार्तवीर्य और परशुरामका युद्ध तथा कार्तवीर्यका वध, नारायणद्वारा शिव-कवचका वर्णन नारायण कहते हैं - मुने! मनोरमाने अपने ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रत्न, भाँति-भाँतिके

स्वामीके मुखसे भविष्यकी जो-जो बातें सुनीं, उन्हें मनमें धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी; अत: उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथको अपनी छातीसे लगा लिया और पुत्रों, बान्धवों तथा अपने भृत्योंको आगे करके वह भगवच्चरणोंका ध्यान करने लगी। फिर उसने योगद्वारा षट्चक्रका भेदन करके वायुको मूर्धामें स्थापित किया और चञ्चल मनको जलके

बुलबुलेके सदृश क्षणभङ्गर विषयोंसे खींचकर,

ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित सहस्रदलसंयुक्त कमलपर स्थापित करके उसे ज्ञानद्वारा निष्कल ब्रह्ममें बाँध दिया। तत्पश्चात् निर्मूल एवं पुनर्जन्मरहित द्विविध कर्मका परित्याग करके उसने वहीं प्राण त्याग दिये; परंतु प्राणोंसे अधिक प्रिय राजाको नहीं छोडा। तदनन्तर राजा विविध भाँतिसे करुण विलाप करके फूट-फूटकर रोने लगे। राजाके विलापको सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई—'महाराज! शान्त हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेयकी कृपासे बड़े-बड़े ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हो; अतः सारे संसारको, जो रमणीय दीख रहा है,

जलके बुलबुलेके सदृश क्षणभङ्गर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न हुई थी, अत: वह लक्ष्मीके वासस्थानको चली गयी। अब तुम भी रणभूमिमें युद्ध करके वैकुण्ठमें जाओ।' आकाशवाणीके इस वचनको सुनकर नरेशने शोकका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात्

चन्दनकी लकड़ीसे दिव्य चिता तैयार की और

पुत्रद्वारा अग्निसंस्कार कराकर उसका दाह

कराया। फिर मनोरमाके पुण्यके निमित्त हर्षपूर्वक

वस्त्र और अनेक तरहके अन्यान्य दान दिये। मुने! उस अवसरपर कार्तवीर्यके आश्रममें सर्वत्र निरन्तर यही शब्द होता था कि 'दान दो, दान दो और खाओ, खाओ'। उस समय राजाद्वारा अधिकृत कोषोंमें जो-जो धन मौजूद था, उसे

उसने मनोरमाके पुण्यके निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणोंको दान कर दिया। तदनन्तर असंख्य बाजों तथा सैन्यसमूहोंको साथ लेकर राजा दु:खी हृदयसे समरभूमिके लिये प्रस्थित हुआ। आगे बढ़नेपर यद्यपि राजाको प्रत्येक मार्गमें अमङ्गलके ही

गया; पुनः राजधानीको नहीं लौटा। राजाको मार्गमें एक नग्न स्त्री मिली, जिसके बाल बिखरे थे, नाक कटी थी और वह रो रही थी। दूसरी विधवा भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थी। आगे मुखदुष्टा, योनिदुष्टा, रोगिणी, कुट्टनी, पति-पुत्रसे विहीन, डाकिनी, कुलटा, कुम्हार, तेली, व्याघ्र, सर्पद्वारा जीविका चलानेवाला (सँपेरा), कुत्सित वस्त्र, अत्यन्त रूखा शरीर, नंगा, काषाय-वस्त्रधारी, चरबी बेचनेवाला, कन्या-विक्रयी,

दर्शन हुए तथापि वह रणक्षेत्रकी ओर ही बढ़ता

चितामें जलता हुआ शव, बुझे हुए अङ्गारोंवाली राख, सर्पसे डँसा हुआ मनुष्य, साँप, गोह, खरगोश, विष, श्राद्धके लिये पकाया हुआ पाक, पिण्ड, मोटक, तिल, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए धनसे जीवन-निर्वाह करनेवाला ब्राह्मण, वृषवाह (बैलपर सवारी करनेवाला अथवा बैलको जोतनेवाला), शूद्रके श्राद्धात्रका भोजी, शूद्रका रसोइया, शूद्रका

पुरोहित, गाँवका पुरोहित, कुशकी पुत्तलिका, मुर्दा

जलानेवाला, खाली घड़ा, फूटा घड़ा, तेल, नमक,

तुरंत रथसे उतर पड़ा और भक्तिपूर्वक बड़े-बड़े

राजाओंके साथ दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुरामने 'तुम स्वर्गमें

जाओ' ऐसा राजाको उसका अभीष्ट आशीर्वाद

दिया। वह उनके मनोऽनुकूल ही हुआ; क्योंकि

ब्राह्मणके आशीर्वचन दुर्लङ्घ्य होते हैं। तदनन्तर

राजराजेश्वर कार्तवीर्य उसी क्षण राजाओंसहित

परशुरामको नमस्कार करके तुरंत ही रथपर, जो नाना प्रकारकी युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न था, सवार

हुआ। फिर उसने सहसा दुन्दुभि, मुरज आदि

हड्डी, रुई, कछुआ, धूल, भूँकता हुआ कुत्ता, दाहिनी ओर भयंकर शब्द करता हुआ सियार,

जटा, हजामत, कटा हुआ बाल, नख, मल,

कलह, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमङ्गलसूचक विलाप करनेवाला तथा शोककारक

करनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, चोर मनुष्य, हत्यारा, कुलटाका पति और पुत्र, कुलटाका अन्न

खानेवाला, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंकी वस्तुओं

तथा धनका अपहरण करनेवाला, दान देकर छीन लेनेवाला, डाकू, हिंसक, चुगलखोर, दुष्ट, पिता-मातासे विरक्त, ब्राह्मण और पीपलका विघातक, सत्यका हनन करनेवाला, कृतघ्न, धरोहर हड्प लेनेवाला मनुष्य, विप्रद्रोही, मित्रद्रोही, घायल,

विश्वासघातक, गुरु, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाला, अपने अङ्गोंको काटनेवाला, जीवहिंसक, अपने अङ्गसे हीन, निर्दयी, व्रत-उपवाससे रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक, कुष्ठरोगी, काना, बहरा, पुक्कस (जातिविशेष), कटे हुए लिङ्गवाला (नागा),

मदिरासे मतवाला, मदिरा, पागल, खून उगलनेवाला, भैंसा, गदहा, मूत्र, विष्ठा, कफ, मनुष्यकी सूखी खोपड़ी, प्रचण्ड आँधी, रक्तकी वृष्टि, बाजा,

वृक्षका गिराया जाना, भेड़िया, सूअर, गीध, बाज, कङ्क (एक मांसाहारी पक्षी), भालू, पाश, सूखी लकडी, कौआ, गन्धक, पहले-पहल दान लेनेवाला

ब्राह्मण (महापात्र), तन्त्र-मन्त्रसे जीविका चलानेवाला, वैद्य, रत्न-पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, मृतककी बातचीत, ब्राह्मणका दारुण शाप, दुर्गन्धयुक्त

राजाका मन दूषित हो गया, प्राण निरन्तर क्षुब्ध रहने लगे, बायाँ अङ्ग फड़कने लगा और शरीरमें जडता आ गयी तथापि राजाको युद्धमें ही अपना मङ्गल दीख रहा था; अत: वह नि:शङ्क हो सारी

वायु और दु:शब्द आदि राजाके सामने आये।

तरह-तरहके बाजे बजवाये और ब्राह्मणोंको धन दान किया। तब वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ परश्राम राजाओंकी उस सभामें राजाधिराज कार्तवीर्यसे

हितकारक, सत्य एवं नीतियुक्त वचन बोले। परशुरामने कहा — अये धर्मिष्ठ राजेन्द्र!

तुम तो चन्द्रवंशमें उत्पन्न हुए हो और विष्णुके

अंशभूत बुद्धिमान् दत्तात्रेयके शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान् हो और वेदज्ञोंके मुखसे तुमने वेदोंका

श्रवण भी किया है; फिर भी तुम्हें इस समय

सज्जनोंको विडम्बित करनेवाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गयी? तुमने पहले लोभवश निरीह

सेनाओंको साथ लेकर युद्धक्षेत्रमें प्रविष्ट हुआ। ब्राह्मणकी हत्या कैसे कर डाली? जिसके कारण वहाँ भृगुवंशी परशुरामको सामने देखकर वह सती-साध्वी ब्राह्मणी शोक-संतप्त होकर पतिके

साथ सती हो गयी। भूपाल! इन दोनोंके वधसे असत्को कहनेमें समर्थ ये सारे नरेश भी परलोकमें तुम्हारी क्या गति होगी? यह सारा श्रवण करें; क्योंकि समदृष्टि रखनेवाले सत्पुरुष

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

आरम्भ किया।

संसार तो कमलके पत्तेपर पड़े हुए जलकी बुँदकी तरह मिथ्या ही है। सुयश हो अथवा अपयश, इसकी तो कथामात्र अवशिष्ट रह जाती

३९०

है। अहो! सत्पुरुषोंकी दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और क्या विडम्बना होगी? कपिला कहाँ गयी, तुम कहाँ गये, विवाद कहाँ गया और मुनि

कहाँ चले गये; परंतु एक विद्वान् राजाने जो कर्म कर डाला, वह हलवाहा भी नहीं कर

सकता। मेरे धर्मात्मा पिताने तो तुम-जैसे नरेशको उपवास करते देखकर भोजन कराया और तुमने

उन्हें वैसा फल दिया! राजन्? तुमने शास्त्रोंका अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यशसे सारा

जगत् व्याप्त है। फिर बुढ़ापेमें तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? प्राचीन कालके वन्दीगण ऐसा कहते हैं कि भूतलपर कार्तवीर्यार्जुनके समान दाता, सर्वश्रेष्ठ, धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली और उत्तम

बुद्धिसम्पन्न न कोई हुआ है और न आगे होगा। जो पुराणोंमें विख्यात है, उसकी ऐसी अपकीर्ति! आश्चर्य है। राजन्! प्राणियोंके लिये दुर्वाक्य तीखे

अस्त्रसे भी बढकर दुस्सह होता है; इसीलिये संकट-कालमें भी सत्पुरुषोंके मुखसे दुर्वचन नहीं निकलते। राजेन्द्र! मैं तुमपर दोषारोपण नहीं कर

रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ; अत: इस राजसभामें तुम मुझे उत्तर दो। इस सभामें सूर्य,

चन्द्र और मनुके वंशज विद्यमान हैं; अत: सभामें तुम ठीक-ठीक बतलाओ, जिसे तुम्हारे

पितर और देवगण भी सुनें। साथ ही सत्-

लगा रहता है; इसी कारण वह राजा कहा जाता

है। रजोगुणी पुरुष कर्मोंके रागवश राजसिक कार्य

लोग पक्षपातकी बात नहीं कहते। युद्धस्थलमें

इतना कहकर परशुराम चुप हो गये। तब

बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् राजाने कहना

श्रीहरिके अंश, हरिके भक्त और जितेन्द्रिय हैं।

मैंने जिनके मुखसे धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरुके भी गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण-

कुलमें उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म-चिन्तन करता है

और अपने धर्ममें तत्पर एवं शुद्ध है, इसीलिये

वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करनेके

कारण नित्य बाहर-भीतर कर्म करता रहता है,

सदा मौन धारण किये रहता है और समय आनेपर बोलता है, वह मुनि कहलाता है।

जिसकी सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेमें, घर और

जंगलमें तथा कीचड़ और अत्यन्त चिकने चन्दनमें

समताकी भावना है, वह योगी कहा जाता है। जो सम्पूर्ण जीवोंमें समत्व-बुद्धिसे विष्णुकी भावना

करता है और श्रीहरिकी भक्ति करता है, वह

हरिभक्त कहा जाता है \*। ब्राह्मणोंका धन तप है।

चुँकि तपस्या कल्पतरु और कामधेनुके समान है,

इसीलिये उनकी निरन्तर तपमें इच्छा लगी रहती

कार्तवीर्यार्जुनने कहा - हे राम! आप

करता है और रागान्ध होकर रजोगुणी कार्योंमें

है। मुने! रागवश मैंने कामधेनुकी याचना की थी; अतः मुझ अनुरागी क्षत्रियका इसमें कौन-सा

अपराध हुआ? फिर भी, आपके पिताने महान्

\* कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्मभावनम् । स्वधर्मनिरतः शुद्धस्तस्माद् ब्राह्मण उच्यते॥

अन्तर्बहिश्च मननात् कुरुते कर्म नित्यशः। मौनी शश्चद् वदेत् काले यो हि स मुनिरुच्यते॥ स्वर्णे लोष्टे गृहेऽरण्ये पङ्के सुस्निग्धचन्दने । समता भावना यस्य स योगी परिकीर्तित:॥ सर्वजीवेषु यो विष्णुं भावयेत् समताधिया। हरौ करोति भक्तिं च हरिभक्तः स च स्मृतः॥ (34190-93)

'विप्रवरो! शिवजीका यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ; क्योंकि मत्स्यराजके गलेमें सर्वाङ्गोंकी

रक्षा करनेवाला शिवजीका दिव्य कवच बँधा है, जिसे पूर्वकालमें दुर्वासाने दिया था। अतः पहले

राजासे उस प्राण-प्रदान करनेवाले कवचको माँग

लो।' मुने! तदनन्तर परशुरामने त्रिशुल चलाकर

राजापर चोट की, परंतु राजाके शरीरसे टकराकर

उस त्रिशूलके सौ टुकड़े हो गये। तब आकाशवाणी

सुनकर महान् पराक्रमी जमदग्निनन्दन परशुरामने

शृङ्गधारी संन्यासीका वेष धारण करके राजासे

कवचकी याचना की। राजाने 'ब्रह्माण्ड-विजय'

नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस

कवचको लेकर परशुरामने पुनः त्रिशूलसे ही प्रहार किया। उसके आघातसे मत्स्यराज, जो

चन्द्रवंशमें उत्पन्न, गुणवान् और महाबली था,

कर डाला। इस समय यहाँ शिशु-अवस्थावाले राजकुमार ही आये हैं। आपने सम्पूर्ण पृथ्वीको

बल-पराक्रमसे सम्पन्न बहुत-से भूपालोंका वध

इक्कीस बार भूपालोंसे शून्य कर देनेके लिये जो

प्रतिज्ञा की है, उसका पालन कीजिये। युद्ध करना तो क्षत्रियोंका धर्म ही है। युद्धमें मृत्युको प्राप्त हो जाना उनके लिये निन्दित नहीं है; परंत्

ब्राह्मणोंकी रण-स्पृहा लोक और वेद-दोनोंमें

विडम्बनाकी पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणोंकी शान्ति ही प्रत्येक युगमें स्वस्तिकारक कर्म है। युद्ध करना

ब्राह्मणका धर्म नहीं है। शान्तिपरायण ब्राह्मण युद्धके लिये उद्योगशील हो, ऐसा तो न देखनेमें ही आया है और न सुना ही गया है। भगवान् नारायणके विद्यमान रहते यह दूसरी तरहका उलट-फेर कैसे हो गया?

रणाङ्गणमें यों कहकर राजेन्द्र कार्तवीर्य शान्त हो गया। उसके उस वचनको सुनकर सभी लोग मौन हो गये। तदनन्तर परशुरामके सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथोंमें अत्यन्त तीखे

शस्त्र धारण किये हुए थे, उनकी आज्ञासे युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े। तब जो स्वयं मङ्गलस्वरूप

युद्ध करना आरम्भ किया। उस राजेन्द्रने बाणोंका जाल बिछाकर उन सभीको रोक दिया। तब जमदग्निके पुत्रोंने उस बाण-समूहको छिन्न-भिन्न कर दिया। मुने! राजाने सैकडों सूर्योंके समान

तथा मङ्गलोंका आश्रयस्थान था, उस महाबली मत्स्यराजने भी उन सबको युद्धोन्मुख देखकर

प्रकाशमान दिव्यास्त्र चलाया; परंतु मुनियोंने माहेश्वरास्त्रके द्वारा खेल-ही-खेलमें उसे काट दिया।

पुनः मुनियोंने दिव्यास्त्रद्वारा राजाके बाणसहित

धनुष, रथ, सारथि और कवचकी धिज्जयाँ उड़ा

दीं। इस प्रकार राजाको शस्त्रहीन देखकर

मुनियोंको महान् हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्यराजका

वध करनेकी इच्छासे शिवजीका त्रिशुल हाथमें

जिसके मुखकी कान्ति सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान

थी. भूतलपर गिर पड़ा। शिवजीके जिस कवचको धारण किया था, उसका वर्णन कीजिये; क्योंकि उसे सुननेके लिये

नारदने कहा — महाभाग नारायण! मत्स्यराजने मुझे कौतूहल हो रहा है।

नारायण बोले — विप्रवर! महात्मा शंकरके उस 'ब्रह्माण्डविजय' नामक कवचका, जो सर्वाङ्गकी रक्षा करनेवाला है, वर्णन करता हूँ; सुनो।

पूर्वकालमें दुर्वासाने बुद्धिमान् मत्स्यराजको सम्पूर्ण पापोंका समूल नाश करनेवाला षडक्षर-मन्त्र बतलाकर इसे प्रदान किया था। यदि सिद्धि प्राप्त

हो जाय तो इस कवचके शरीरपर स्थित रहते अस्त्र-शस्त्रके प्रहारके समय, जलमें तथा अग्निमें प्राणियोंकी मृत्यू नहीं होती—इसमें संशय नहीं

है। जिसे पढ़कर एवं धारण करके दुर्वासा सिद्ध होकर लोकपूजित हो गये, जिसके पढ़ने और धारण करनेसे जैगीषव्य महायोगी कहलाने लगे। जिसे धारण करके वामदेव, देवल, स्वयं च्यवन,

अगस्त्य और पुलस्त्य विश्ववन्द्य हो गये। 'ॐ **'भूतेश'** मेरी रक्षा करें। अग्निकोणमें **'शंकर'** रक्षा करें। दक्षिणमें 'कद्र' तथा नैर्ऋत्यकोणमें स्थाणु नमः शिवाय' यह सदा मेरे मस्तककी रक्षा करे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

करे। 'ॐ हीं श्रीं क्लीं शिवाय स्वाहा' सदा नेत्रोंकी रक्षा करे। ॐ हीं क्लीं हूं शिवाय नमः'

'**ॐ नम: शिवाय स्वाहा**' यह सदा ललाटकी रक्षा

397

मेरी नासिकाकी रक्षा करे। 'ॐ नम: शिवाय शान्ताय स्वाहा' सदा कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं हं संहारकर्त्रे स्वाहा' सदा कानोंकी रक्षा करे।

'**ॐ ह्रीं श्रीं पञ्चवक्ताय स्वाहा**' सदा दाँतकी रक्षा

करे। 'ॐ ह्रीं महेशाय स्वाहा' सदा मेरे ओठकी

रक्षा करे। '**ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा**' सदा केशोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं ऐं महादेवाय स्वाहा' सदा छातीकी रक्षा करे। 'ॐ ह्वीं श्रीं क्लीं ऐं

रुद्राय स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ हीं

**ऐं श्रीं ईश्वराय स्वाहा'** सदा पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा' सदा भौंहोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं क्लीं ईशानाय स्वाहा' सदा

पार्श्वभागकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ईश्वराय स्वाहा' सदा मेरे उदरकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा' सदा भुजाओंकी रक्षा करे।

'ॐ **हीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा'** मेरे हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ महेश्वराय रुद्राय नमः' सदा मेरे

नितम्बकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा' सदा पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा' सदा सर्वाङ्गकी रक्षा करे। पूर्वमें

शृणु विप्रेन्द्र शङ्करस्य महात्मन:। ब्रह्माण्डविजयं नाम धीमते । दत्त्वा षडक्षरं मन्त्रं दुर्वाससा दत्तं मत्स्यराजाय

स्थिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम् । अस्त्रे शस्त्रे जले वह्नौ सिद्धिश्चेन्नास्ति संशयः॥ यद् धृत्वा पठनात् सिद्धो दुर्वासा विश्वपूजित:॥ पठनाद् धारणाद् यतः। यद् धृत्वा वामदेवश्च देवलश्च्यवनः स्वयम्॥ जैगीषव्यो महायोगी

अगस्त्यश्च पुलस्त्यश्च बभूव विश्वपूजित:॥ ॐ नमः शिवायेति च मस्तकं मे सदाऽवतु । ॐ नमः शिवायेति च स्वाहा भालं सदाऽवतु ॥

करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता।\* (अध्याय ३५) \* नारायण उवाच-

ॐ हीं श्रीं क्लीं शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदाऽवतु । ॐ हीं क्लीं हूं शिवायेति नमो मे पातु नासिकाम्॥ ॐ नम: शिवाय शान्ताय स्वाहा कण्ठं सदाऽवतु । ॐ हीं श्रीं हूं संहारकर्त्रे स्वाहा कर्णौ सदाऽवतु ॥ ॐ हीं श्रीं पञ्चवक्त्राय स्वाहा दन्तं सदाऽवतु । ॐ हीं महेशाय स्वाहा चाधरं पातु मे सदा॥ ॐ हीं श्रीं क्लीं त्रिनेत्राय स्वाहा केशान् सदाऽवतु । ॐ हीं ऐं महादेवाय स्वाहा वक्ष: सदाऽवतु ॥

इस कवचकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकते। इस कवचकी कृपासे मनुष्य निश्चय ही जीवन्मुक्त, सर्वज्ञ, सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी और मनके समान वेगशाली हो जाता है। इस

तुल्य हो जाता है। वत्स! तुम्हारे स्नेहके कारण मैंने वर्णन कर दिया है, तुम्हें इसे किसीको नहीं बतलाना चाहिये; क्योंकि यह काण्वशाखोक्त

जपसे ही सिद्धि हो जाती है, यह निश्चित है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाय तो वह निश्चय ही रुद्र-

सर्वावयवरक्षणम्॥

सर्वपापप्रणाशनम्॥

कवचको बिना जाने जो भगवान् शंकरका भजन

कवच अत्यन्त गोपनीय तथा परम दुर्लभ है। सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय-ये सभी

भक्तको स्नेहपूर्वक रक्षा करें।

मेरी रक्षा करें। पश्चिममें 'खण्डपरश्', वायव्यकोणमें

**'चन्द्रशेखर',** उत्तरमें **'गिरिश'** और ईशानकोणमें

स्वयं 'ईश्वर' रक्षा करें। ऊर्ध्वभागमें 'मृड' और

अधोभागमें स्वयं 'मृत्युञ्जय' सदा रक्षा करें। जलमें, स्थलमें, आकाशमें, सोते समय अथवा

जागते रहनेपर भक्तवत्सल 'पिनाकी' सदा मुझ

कवचका वर्णन कर दिया। इसके दस लाख

वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भृत

#### मत्स्यराजके वधके पश्चात् अनेकों राजाओंका आना और परशुरामद्वारा मारा जाना, पुनः राजा सुचन्द्र और परशुरामका युद्ध, परशुरामद्वारा कालीस्तवन, ब्रह्माका आकर परशुरामको युक्ति बताना, परशुरामका राजा सुचन्द्रसे मन्त्र और

#### कवच माँगकर उसका वध करना

शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥

परशुराम बोले — आप शंकरजीकी प्रियतमा श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! युद्धमें

मत्स्यराजके गिर जानेपर महाराज कार्तवीर्यके

भेजे हुए बृहद्बल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषधराज, मगधाधिपति एवं कान्यकृब्ज, सौराष्ट्र,

राढीय, वारेन्द्र, सौम्य बंगीय, महाराष्ट्र, गुर्जरजातीय

और कलिंग आदिके सैकडों-सैकडों राजा बारह

अक्षौहिणी सेनाके साथ आये; परंतु परशुरामजीने

सबको रणभूमिमें सुला दिया। यह देखकर एक

लाख नरपतियोंके साथ बारह अक्षौहिणी सेना

लेकर राजा सुचन्द्र रणस्थलमें आये। सुचन्द्रके साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त न हो

सके। तब परशुरामने देखा कि मुण्डमाला धारण किये हुए विकटानना भयंकरी जगज्जननी भद्रकाली

उनकी रक्षा कर रही हैं। यह देखकर परशुरामने शस्त्रास्त्रका त्याग करके महामायाकी स्तुति

आरम्भ की।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रुद्राय स्वाहा नाभिं सदाऽवतु । ॐ ह्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा भ्रूश्च सदाऽवतु ।

ॐ ह्रीं ईश्वराय स्वाहा उदरं पातु मे सदा । ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईश्वराय स्वाहा पातु करौ मम । ॐ हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौ सदाऽवतु ।

मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शंकर:। दक्षिणे पातु मां रुद्रो नैर्ऋत्यां स्थाणुरेव च॥ खण्डपरशुर्वायव्यां चन्द्रशेखरः । उत्तरे गिरिशः पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयम् ॥ पश्चिमे

पिनाकी पातु मां प्रीत्या भक्तं च भक्तवत्सल:॥ ते कथितं वत्स कवचं परमाद्भृतम् । दशलक्षजपेनैव सिद्धिर्भवति निश्चितम् ॥

यदि स्यात् सिद्धकवचो रुद्रतुल्यो भवेद् ध्रुवम् । तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्॥ काण्वशाखोक्तमतिगोप्यं सुदुर्लभम् । अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि सर्वाणि कवचस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् । कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥

पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सारस्वरूपा आपको

बारंबार प्रणाम है। दुर्गतिनाशिनीको मेरा अभिवादन है। मायारूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगद्धात्रीको नमस्कार-नमस्कार। जगत्कर्त्रीको

पुन:-पुन: प्रणाम। जगज्जननीको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। कारणरूपा आपको बारंबार अभिवादन

है। सृष्टिका संहार करनेवाली जगन्माता! प्रसन्न होइये। मैं आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिये। मेरे प्रति आपके विमुख हो जानेपर कौन मेरी रक्षा कर सकता

है ? भक्तवत्सले ! शुभे ! आप मुझ भक्तपर कृपा कीजिये। सुमुखि! पहले शिवलोकमें आपलोगोंने मुझे जो वरदान दिया था, उस वरको आपको सफल करना चाहिये।

परशुरामद्वारा किये गये इस स्तवनको सुनकर ॐ हीं ऐं श्रीं ईश्वराय स्वाहा पृष्ठं सदाऽवतु॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ईशानाय स्वाहा पार्श्वं सदाऽवतु॥ ॐ श्रीं क्लीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा बाहू सदाऽवतु॥ ॐ महेश्वराय रुद्राय नितम्बं पातु मे सदा॥

ॐ सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा सर्वं सदाऽवतु॥ मृड: सदा पातु अधो मृत्युञ्जय: स्वयम् । जले स्थले चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणे सदा॥

सर्वज्ञः सर्वसिद्धीशो मनोयायी भवेद् ध्रुवम् । इदं कवचमज्ञात्वा भजेद् यः शङ्करं प्रभुम् ॥

(341888-885,889-838)

अम्बिकाका मन प्रसन्न हो गया और 'भय मत विनाश करनेवाला, अत्यन्त पूजनीय, प्रशंसनीय करो' यों कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गयीं। जो और त्रिलोकीपर विजय पानेका कारण है। वह कवच जिसके गलेमें वर्तमान है, उसे जीतनेके मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परशुरामकृत स्तोत्रका पाठ करता है, वह अनायास ही महान् भयसे छूट लिये भूतलपर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? जाता है। वह त्रिलोकीमें पूजित, त्रैलोक्यविजयी, अतः भार्गव! तुम भिक्षाके लिये जाओ और ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और शत्रुपक्षका विमर्दन करनेवाला राजासे प्रार्थना करो। सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ वह हो जाता है \*। इसी बीच ब्रह्माजी धर्मात्माओं में राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। माँगनेपर वह श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुरामके पास आकर उनसे उस निश्चय ही प्राण, कवच, मन्त्र आदि सब कुछ रहस्यका वर्णन करने लगे। दे डालेगा।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

# भद्रकालीका परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकालीका कवच देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। वह कवच सम्पूर्ण शत्रुओंका

ब्रह्माजी बोले—महाभाग राम! अपनी प्रतिज्ञा

सफल करनेके लिये पहले तुम सुचन्द्रकी विजयके

हेतुभूत रहस्यका मुझसे श्रवण करो। पूर्वकालमें

दुर्वासाने सुचन्द्रको दशाक्षरी महाविद्या तथा

388

## दशाक्षरी महाविद्या तथा काली-कवचका वर्णन

# नारदजीने कहा — सर्वज्ञ नाथ! अब मैं | कवचका वर्णन करता हूँ, सुनो। 'ॐ हीं श्रीं आपके मुखसे भद्रकाली-कवच तथा उस दशाक्षरी | क्लीं कालिकायै स्वाहा' यही दशाक्षरी महाविद्या

महाविद्याको सुनना चाहता हूँ।

**श्रीनारायण बोले**—नारद! मैं दशाक्षरी महाविद्या तथा तीनों लोकोंमें दुर्लभ उस गोपनीय | दस लाख जप करके मन्त्र सिद्ध किया और

मात:

जगतां

है। इसे पुष्करतीर्थमें सूर्य-ग्रहणके अवसरपर

दुर्वासाने राजाको दिया था। उस समय राजाने

\* परशुराम उवाच-

स पूजितश्च त्रैलोक्ये त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ज्ञानिश्रेष्ठो भवेच्चैव

नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः। नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः॥

त्विय मे विमुखायां च को मां रिक्षतुमीश्वर:। त्वं प्रसन्ना भव शुभे मां भक्तं भक्तवत्सले॥ युष्पाभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा। तं वरं सफलं कर्तुं त्वमर्हसि वरानने॥ जामदग्न्यस्तवं श्रुत्वा प्रसन्नाभवदम्बिका। मा भैरित्येवमुक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत॥ एतद् भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् । महाभयात् समुत्तीर्णः स भवेदवलीलया॥

नमो जगद्धात्र्यै जगत्कर्त्र्ये नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणायै नमो नमः॥

सृष्टिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु॥

राजाने अत्यन्त आदरपूर्वक उन्हें मन्त्र और कवच दे दिया। तदनन्तर परशुरामने शंकरजीके त्रिशूलसे उस राजाका काम तमाम कर दिया।

तथा परम अद्भुत कवचकी याचना की। तब

मुने! तब परशुराम संन्यासीका वेष धारण करके राजाके पास गये और उससे उन्होंने मन्त्र

> वैरिपक्षविमर्दक:॥ (गणपतिखण्ड ३६। २९—३६)

(अध्याय ३६)

सिद्धकवच हो गये। तत्पश्चात् वे अयोध्यामें लौट आये और इसी कवचकी कृपासे उन्होंने सारी

इस उत्तम कवचके पाँच लाख जपसे ही वे

पृथ्वीको जीत लिया। नारदजीने कहा—प्रभो! जो तीनों लोकोंमें

दुर्लभ है, उस दशाक्षरी महाविद्याको तो मैंने सुन लिया। अब मैं कवच सुनना चाहता हूँ, वह

मुझसे वर्णन कीजिये। श्रीनारायण बोले-विप्रेन्द्र! पूर्वकालमें

त्रिपुर-वधके भयंकर अवसरपर शिवकी विजयके लिये नारायणने कृपा करके शिवको जो परम

अद्भृत कवच प्रदान किया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने! वह कवच अत्यन्त गोपनीयोंसे भी गोपनीय, तत्त्वस्वरूप तथा सम्पूर्ण

मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान् स्वरूप है। उसीको पूर्वकालमें शिवजीने दुर्वासाको दिया था और दुर्वासाने महामनस्वी राजा सुचन्द्रको प्रदान किया था।

'ॐ हीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा' मेरे मस्तककी रक्षा करे। 'क्लीं' कपालकी तथा 'हीं हीं हीं' नेत्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं त्रिलोचने स्वाहा' सदा मेरी नासिकाकी रक्षा करे। 'क्रीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा' सदा दाँतोंकी रक्षा करे।

'ह्रीं भद्रकालिके स्वाहा' मेरे दोनों ओठोंकी रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा' सदा कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ हीं कालिकायै स्वाहा' सदा दोनों कानोंकी रक्षा करें। 'ॐ क्रीं क्रीं क्लीं

काल्ये स्वाहा' सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। 'ॐ क्रीं भद्रकाल्ये स्वाहा' सदा मेरे वक्ष:स्थलकी रक्षा करे। 'ॐ क्रीं कालिकायै स्वाहा' सदा मेरी स्वाहा' सदा हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं क्लीं मुण्डमालिन्यै स्वाहा' सदा पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं चामुण्डायै स्वाहा' सदा मेरे सर्वाङ्गकी

नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ हीं कालिकायै स्वाहा'

सदा मेरे पृष्ठभागकी रक्षा करे। 'रक्तबीजविनाशिन्यै

रक्षा करे। पूर्वमें 'महाकाली' और अग्निकोणमें 'रक्तदन्तिका' रक्षा करें। दक्षिणमें **चाम्ण्डा** रक्षा करें। नैर्ऋत्यकोणमें 'कालिका' रक्षा करें। पश्चिममें 'श्यामा' रक्षा करें। वायव्यकोणमें 'चण्डिका',

उत्तरमें 'विकटास्या' और ईशानकोणमें 'अट्टहासिनी' रक्षा करें। ऊर्ध्वभागमें 'लोलजिह्ना' रक्षा करें। अधोभागमें सदा 'आद्यामाया' रक्षा करें। जल, स्थल और अन्तरिक्षमें सदा 'विश्वप्रस्' रक्षा करें। वत्स! यह कवच समस्त मन्त्रसमृहका मूर्तरूप, सम्पूर्ण कवचोंका सारभूत और उत्कृष्टसे

पृथ्वीपति मान्धाता सप्तद्वीपवती पृथ्वीके अधिपति हुए थे। इसीके बलसे प्रचेता और लोमश सिद्ध हुए थे तथा इसीके बलसे सौभरि और पिप्पलायन योगियोंमें श्रेष्ठ कहलाये। जिसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, वह समस्त सिद्धियोंका स्वामी बन

जाता है। सभी महादान, तपस्या और व्रत इस

भी उत्कृष्टतर है; इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। इसी

कवचकी कृपासे राजा सुचन्द्र सातों द्वीपोंके

अधिपति हो गये थे। इसी कवचके प्रभावसे

कवचकी सोलहवीं कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते, यह निश्चित है। जो इस कवचको जाने बिना जगज्जननी कालीका भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी यह

मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता। (अध्याय ३७)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ३९६ सुचन्द्र-पुत्र पुष्कराक्षके साथ परशुरामका युद्ध, पाशुपतास्त्र छोड़नेके लिये उद्यत

श्रीनारायण कहते हैं — ब्रह्मन्! रणक्षेत्रमें ही है; क्योंकि श्रीहरिका सुदर्शनचक्र समस्त अस्त्रोंका राजाधिराजोंके शिरोमणि सुचन्द्रके गिर जानेपर मान मर्दन करनेवाला है। शिवजीका पाशुपतास्त्र

परशुरामके पास विष्णुका आना और उन्हें समझाना, विष्णुका विप्रवेषसे

पुत्रसिहत पुष्कराक्षसे लक्ष्मीकवच तथा दुर्गाकवचको

माँग लेना, लक्ष्मीकवचका वर्णन

तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ पुष्कराक्ष आ

धमका। महान् पराक्रमी राजा पुष्कराक्ष सूर्यवंशमें उत्पन्न, महालक्ष्मीका सेवक, लक्ष्मीवान् और सूर्यके समान प्रभाशाली था। वह सूचन्द्रका पुत्र

था। उसके गलेमें महालक्ष्मीका मनोहर कवच बँधा था, जिसके प्रभावसे वह परमैश्वर्यसम्पन्न

और त्रिलोकविजयी हो गया था। उसे देखकर बुद्धिमान् परशुरामके सभी भाई हाथोंमें नाना प्रकारके शस्त्रास्त्र धारण करके युद्ध करनेके

लिये आ डटे। राजाने लीलापूर्वक बाणसमूहकी वर्षा करके उन्हें छेद डाला। तब उन वीरोंने भी

हँसते-हँसते उन बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो पुष्कराक्षके साथ घोर युद्ध आरम्भ हुआ। परशुरामने पाशुपतास्त्रके सिवा सभी अस्त्र-

शस्त्रोंका प्रयोग किया, पर पुष्कराक्षने सबको काट गिराया। तब अपने समस्त शस्त्रास्त्रोंको विफल देखकर परशुरामने स्नान करके शिवजीको

प्रणाम किया और पाशुपतास्त्रका प्रयोग करना चाहा; इतनेमें भगवान् नारायण ब्राह्मणका वेष धारण करके वहाँ प्रकट हो गये और बोले।

[ ब्राह्मणवेषधारी ] नारायणने कहा — वत्स भार्गव! यह क्या कर रहे हो? तुम तो ज्ञानियोंमें

श्रेष्ठ हो; फिर भ्रमवश क्रोधावेशमें आकर मनुष्यका वध करनेके लिये पाशुपतका प्रयोग क्यों कर रहे हो ? इस पाशुपतसे तो तत्काल ही सारा विश्व भस्म हो सकता है; क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर

और श्रीहरिका सुदर्शनचक्र—ये ही दोनों तीनों लोकोंमें समस्त अस्त्रोंमें प्रधान हैं। इसलिये ब्रह्मन्! तुम पाशुपतास्त्रको रख दो और मेरी बात सुनो। इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा

पुष्कराक्षको जीत सकोगे तथा जिस प्रकार अजेय कार्तवीर्यपर विजय पा सकोगे, वह सारा उपाय तुम्हें बतलाता हुँ; सावधानतया श्रवण करो। महालक्ष्मीका कवच, जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ है,

पुष्कराक्षने भक्तिपूर्वक विधि-विधानके साथ अपने गलेमें धारण कर रखा है और पुष्कराक्षका पुत्र दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका परम अद्भुत एवं उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजापर बाँधे हुए है। इन कवचोंकी कृपासे वे दोनों विश्वपर विजय पा लेनेमें

समर्थ हैं। उनके शरीरपर कवचोंके वर्तमान रहते त्रिभुवनमें उन्हें कौन जीत सकता है। मुने! मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल करनेके निमित्त उन दोनोंके संनिकट माँगनेके लिये जाऊँगा और उनसे कवचकी याचना करूँगा। ब्राह्मणकी बात सुनकर

परशुरामका मन भयभीत हो गया, तब वे दु:खी

परश्रामने कहा—'महाप्राज्ञ! ब्राह्मणरूपधारी आप कौन हैं, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ; अत: मुझ अनजानको शीघ्र ही अपना परिचय दीजिये, तत्पश्चात् राजाके पास जाइये।' परशुरामका वचन

हृदयसे उस वृद्ध ब्राह्मणसे बोले।

सुनकर ब्राह्मणको हँसी आ गयी, वे 'मैं विष्णु हूँ' यों कहकर राजाके पास याचना करनेके लिये चले गये। उन दोनोंके संनिकट जाकर विष्णुने

श्रीकृष्णके अतिरिक्त और सबका विनाशक है। अहो! पाशुपतको जीतनेकी शक्ति तो सुदर्शनमें उनसे कवचकी याचना की। तब विष्णुकी

कमल-वनकी ओर निहार रही हैं; उन पद्मिनी

भगवान् पद्मनाभने अपने नाभिकमलपर स्थित

ब्रह्माको लक्ष्मीका जो परम शुभकारक कवच प्रदान किया था, उसे सुनो। उस कवचको पाकर

ब्रह्माने कमलपर बैठे-बैठे जगत्की सृष्टि की और

महालक्ष्मीकी कृपासे वे लक्ष्मीवान् हो गये। फिर पद्मालयासे वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकोंके

अधीश्वर हो गये। उन्हीं ब्रह्माने पद्मकल्पमें अपने

प्रिय पुत्र बुद्धिमान् सनत्कुमारको यह परम अद्भत

कवच दिया था। नारद! सनत्कुमारने वह कवच

पुष्कराक्षको प्रदान किया था, जिसके पढ्ने एवं

कवच दान कर दिये। भगवान् विष्णु उन

मायासे मोहित होकर उन्होंने विष्णुको दोनों

बताया था? आप इसे बतलानेकी कृपा करें; क्योंकि इसे सुननेकी मेरी प्रबल उत्कण्ठा है।

वे दोनों मन्त्र किस तरहके थे?

पुष्कराक्षको महालक्ष्मीका कवच और दशाक्षर-मन्त्र सनत्कुमारने दिया था। उन्होंने ही गोपनीय स्तोत्र, उसका चरित, पूजाकी विधि और

सामवेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था। दुर्गाका कवच, गुह्य स्तोत्र और दशाक्षर-मन्त्र पूर्वकालमें दुर्वासाने पुष्कराक्ष-पुत्रको प्रदान किया था। इसके पश्चात् देवीके उस परम अद्भृत सम्पूर्ण

चरितको सुनोगे, जिसे उन्होंने महायुद्धके आरम्भमें प्रार्थना करनेपर बतलाया था। अब मैं तुम्हें महालक्ष्मीका मन्त्र बतलाता हुँ; उसे श्रवण करो।

आसन है, जो भगवान् पद्मनाभकी सती-साध्वी प्रियतमा हैं, कमल जिनका घर है, जिनका मुख

कमलके सदृश और नेत्र कमलपत्रकी-सी आभावाले हैं, कमलका फूल जिन्हें अधिक प्रिय है, जो

धारण करनेसे ब्रह्मा समस्त सिद्धोंके स्वामी, महान् परमैश्वर्यसे सम्पन्न और सम्पूर्ण सम्पदाओंसे युक्त हो गये।

सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता इस कवचके

प्रजापित ऋषि हैं, बृहती छन्द है, स्वयं पद्मालया देवी हैं और धर्म-अर्थ-काम-मोक्षमें इसका

विनियोग किया जाता है। यह परम अद्भृत कवच

महापुरुषोंके पुण्यका कारण है। 'ॐ ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा' मेरे मस्तककी रक्षा करे। 'श्रीं' मेरे कपालकी और 'श्रीं श्रिये नमः' नेत्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं श्रिये स्वाहा' सदा दोनों कानोंकी

रक्षा करे। 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये स्वाहा' मेरी नासिकाकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं पद्मालयायै स्वाहा'

कमल-पुष्पकी शय्यापर शयन करती हैं, जिनके हाथमें कमल शोभा पाता है, जो कमल-पुष्पोंकी

मालासे विभूषित हैं, कमलोंके आभूषण जिनकी

शोभा बढ़ाते हैं, जो स्वयं कमलोंकी शोभाकी

'**ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा**' यही वह परम अद्भुत मन्त्र है। मुने! सनत्कुमारने बुद्धिमान् पुष्कराक्षको जो पूजाविधि और सामवेदोक्त ध्यान बतलाया था, उसे सुनो। सहस्रदलकमल जिनका

जगद्गुरो! साथ ही मुझे यह भी बताइये कि उन दोनोंके कवच कैसे थे, उनका क्या फल है और श्रीनारायणने कहा—नारद! बुद्धिमान्

महालक्ष्मीका कवच किसने दिया था? तथा पुष्कराक्षके पुत्रको दुर्गाका दुर्लभ कवच किसने

कवचोंको लेकर वैकुण्ठको चले गये।

नारदजीने पूछा—महामुने! भूपाल पुष्कराक्षको

देवीका मैं आनन्दपूर्वक भजन करता हूँ। साधकको चाहिये कि चन्दनका अष्टदल-

हुँ: सुनो।

कमल बनाकर उसपर कमल-पुष्पोंद्वारा महालक्ष्मीकी

पूजा करे। फिर 'गण'का भलीभाँति पूजन करके उन्हें षोडशोपचार समर्पित करे। तदनन्तर स्तुति

करके भक्तिपूर्वक उनके सामने सिर झुकावे।

ब्रह्मन्! अब सबका साररूप कवच तुम्हें बतलाता

श्रीनारायण आगे कहते हैं — विप्रवर!

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण सदा दाँतोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं कृष्णप्रियायै स्वाहा' सदा दाँतोंके छिद्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं नारायणेशायै स्वाहा' सदा मेरे कण्ठकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं केशवकान्तायै स्वाहा' सदा मेरे कंधोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे स्वाहा' सदा मेरे वक्ष:स्थलकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा' सदा पीठकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं श्रिये स्वाहा'

पहाड़ दान करके जो फल पाता है, उससे कहीं अधिक फल इस कवचसे मिलता है। जो मनुष्य विधिवत् गुरुकी अर्चना करके इस कवचको गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है,

सदा मेरे हाथोंकी रक्षा करे। 'ॐ श्रीं निवासकान्तायै स्वाहा' सदा मेरे पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं क्लीं श्रिये स्वाहा' मेरे सर्वाङ्गकी रक्षा करे। पूर्व दिशामें 'महालक्ष्मी' और अग्निकोणमें 'कमलालया'

मेरी रक्षा करें। दक्षिणमें 'पद्मा' और नैर्ऋत्यकोणमें 'श्रीहरिप्रिया' मेरी रक्षा करें। पश्चिममें 'पद्मालया' और वायव्यकोणमें स्वयं 'श्री' मेरी रक्षा करें। उत्तरमें 'कमला' और ईशानकोणमें 'सिन्धुकन्यका' रक्षा करें। ऊर्ध्वभागमें 'नारायणेशी' रक्षा करें। अधोभागमें 'विष्णुप्रिया' रक्षा करें। 'विष्णुप्राणाधिका'

सदा सब ओरसे मेरी रक्षा करें।

सर्वसम्पत्प्रदस्यास्य कवचस्य

ॐ ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु

ॐ श्रीं श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं

ॐ श्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं

ॐ श्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं

पातु

नारायणेशी

श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तं

श्रीं नारायणेशायै मम कण्ठं

धर्मार्थकाममोक्षेषु

३९८

वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वेश्वर्यप्रद नहीं होता।\* \* नारायण उवाच

विनियोग:

श्रीं निवासकान्तायै मम पादौ सदाऽवतु।

महालक्ष्मीराग्नेय्यां

वह प्रत्येक जन्ममें श्रीसम्पन्न होता है और उसके घरमें लक्ष्मी सौ पीढ़ियोंतक निश्चलरूपसे निवास करती हैं। वह देवेन्द्रों तथा राक्षसराजोंद्वारा निश्चय विद्यमान रहता है, उस बुद्धिमान्ने सभी प्रकारके

प्रकीर्तित:।

मस्तकम् ।

सदाऽवतु ।

सदाऽवतु ।

सदाऽवत् ।

सदाऽवत् ।

सदाऽवत् ।

पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु श्री: स्वयम् । उत्तरे कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका॥

पातूर्ध्वमधो विष्णुप्रियाऽवतु । सततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम॥

ली और समस्त तीर्थोंमें स्नान कर लिया। लोभ.

मोह और भयसे भी इसे जिस-किसीको नहीं देना चाहिये; अपित् शरणागत एवं गुरुभक्त शिष्यके सामने ही प्रकट करना चाहिये। इस कवचका ज्ञान प्राप्त किये बिना जो जगज्जननी लक्ष्मीका जप करता है, उसके लिये करोड़ोंकी संख्यामें जप करनेपर भी मन्त्र सिद्धिदायक

प्रजापित:। ऋषिश्छन्दश्च बृहती देवी पद्मालया स्वयम्॥

पुण्यबीजं च महतां कवचं परमाद्भतम्॥

श्रीं मे पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रियै नमः॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मे पातु नासिकाम्॥

ॐ श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरन्ध्रं सदाऽवतु॥

ॐ श्रीं केशवकान्तायै मम स्कन्धं सदाऽवतु॥

ॐ हीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदाऽवतु॥

ॐ हीं श्रीं श्रिये स्वाहा मम हस्तौ सदाऽवतु॥

ॐ हीं श्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदाऽवतु॥

कमलालया । पद्मा मां दक्षिणे पातु नैर्ऋत्यां श्रीहरिप्रिया॥

नामक परम अद्भुत कवचका वर्णन कर दिया।

यह समस्त मन्त्रसमुदायका मूर्तिमान् स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष ब्राह्मणको मेरुके समान सुवर्णका

(अध्याय ३८)

पुण्य कर लिये, सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर

ही अवध्य हो जाता है। जिसके गलेमें यह कवच

# दुर्गाकवचका वर्णन

श्रीनारायण बोले-नारद! प्राचीन कालमें

श्रीकृष्णने गोलोकमें ब्रह्माको दुर्गाका जो शुभप्रद कवच दिया था, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो। पूर्वकालमें त्रिपुर-संग्रामके अवसरपर ब्रह्माजीने

इसे शंकरको दिया, जिसे भक्तिपूर्वक धारण करके रुद्रने त्रिपुरका संहार किया था। फिर

शंकरने इसे गौतमको और गौतमने पद्माक्षको दिया. जिसके प्रभावसे विजयी पद्माक्ष सातों

शक्तिसम्पन्न हो गये। जिसके प्रभावसे शिव सर्वज्ञ और योगियोंके गुरु हुए और मुनिश्रेष्ठ गौतम

शिव-तुल्य माने गये। इस 'ब्रह्माण्डविजय' नामक

कवचके प्रजापित ऋषि हैं। गायत्री छन्द है। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्माण्डविजयके लिये इसका विनियोग किया जाता है। यह परम

हीं श्रीं' नेत्रोंकी रक्षा करे। 'ॐ दुर्गायै नमः'

सदा सब ओरसे मेरी नासिकाकी करे। 'ह्रीं श्रीं हुं' दाँतोंकी और 'क्लीं' दोनों ओष्ठोंकी रक्षा करें। 'क्रीं क्रीं क्रीं' कण्ठकी रक्षा

करे। 'दुर्गे' कपोलोंकी रक्षा करे। 'दुर्गविनाशिन्यै स्वाहा' निरन्तर कंधोंकी रक्षा करे। 'विपद्विनाशिन्यै

स्वाहा' सब ओरसे मेरे वक्ष:स्थलकी रक्षा करे।

'दुर्गे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा' सदा नाभिकी रक्षा करे। 'दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष' सब ओरसे मेरी पीठकी

रक्षा करे। 'ॐ हीं दुर्गायै स्वाहा' सदा हाथ-पैरोंकी रक्षा करे। 'ॐ **हीं दुर्गायै स्वाहा**' सदा मेरे सर्वाङ्गकी रक्षा करे। पूर्वमें 'महामाया' रक्षा करे। अग्निकोणमें 'कालिका', दक्षिणमें 'दक्षकन्या' और नैर्ऋत्यकोणमें 'शिवसुन्दरी' रक्षा करे। पश्चिममें

'**पार्वती',** वायव्यकोणमें 'वाराही', **'कुबेरमाता**' और ईशानकोणमें **'ईश्वरी**' सदा– सर्वदा रक्षा करें। ऊर्ध्वभागमें 'नारायणी' रक्षा करें और अधोभागमें सदा 'अम्बिका' रक्षा करें।

'निद्रा' सदा रक्षा करें।

मेरुतुल्यं द्विजातये। यत् फलं लभते धर्मी कवचेन ततोऽधिकम्॥ विधिवत् कवचं धारयेतु य:। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ स श्रीमान् प्रतिजन्मिन॥ तस्य निश्चला शतपूरुषम् । देवेन्द्रैश्चासुरेन्द्रैश्च सोऽवध्यो निश्चितं भवेत्॥

धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । स स्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले॥ कस्मै न दातव्यं लोभमोहभयैरपि। गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्॥ जपेल्लक्ष्मीं जगत्प्रसूम् । कोटिसंख्यप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥

दत्त्वा लक्ष्मीर्गृहे

कवचमज्ञात्वा

इदं

ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् । सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भतम् ॥ सुवर्णपर्वतं

अद्भुत कवच महापुरुषोंका पुण्यतीर्थ है।

द्वीपोंका अधिपति हो गया। जिसके पढ़ने एवं धारण करनेसे ब्रह्मा भूतलपर ज्ञानवान् और

बलका हेतु, कवचोंका सार-तत्त्व और दुर्गाकी सेवाका मूल कारण है।

रक्षा करे। 'ॐ ह्वीं' मेरे कपालकी और 'ॐ

सदा मेरे दोनों कानोंकी रक्षा करे। 'ॐ हीं श्रीं'

कवचका वर्णन तो आपने कर दिया। ब्रह्मन्!

अब दुर्गतिनाशिनी दुर्गाके उस उत्तम कवचको बतलाइये, जो पद्माक्षके प्राणतुल्य, जीवनदाता,

नारदजीने कहा — प्रभो! महालक्ष्मीके मनोहर

गणपतिखण्ड

'ॐ हीं दुर्गतिनाशिन्यै स्वाहा' मेरे मस्तककी

जाग्रत्कालमें 'ज्ञानप्रदा' रक्षा करें और सोते समय

(गणपतिखण्ड ३८।६४—८२)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 800 वत्स! इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 'ब्रह्माण्डविजय' गलेमें अथवा दाहिनी भुजापर धारण करता है,

तथा सम्पूर्ण मन्त्र-समुदायका मूर्तिमान् स्वरूप है। समस्त तीर्थोंमें भलीभाँति गोता लगानेसे,

नामक कवच बतला दिया। यह परम अद्भुत

सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे तथा सभी प्रकारके व्रतोपवास करनेसे जो फल प्राप्त होता

है, वह फल मनुष्य इस कवचके धारण करनेसे पा लेता है। जो विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार और चन्दनसे गुरुकी पूजा करके इस कवचको किसीको नहीं देना चाहिये।\* (अध्याय ३९)

गोपनीय तथा अत्यन्त दुर्लभ है। इसे जिस

वह सम्पूर्ण शत्रुओंका मर्दन करनेवाला तथा त्रिलोकविजयी होता है। जो इस कवचको न

जानकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका भजन करता है, उसके लिये एक करोड़ जप करनेपर भी मन्त्र

सिद्धिदायक नहीं होता। नारद! यह काण्वशाखोक्त

सुन्दर कवच, जिसका मैंने वर्णन किया है, परम

प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवी दुर्गतिनाशिनी॥

\* नारायण उवाच —

```
शृणु नारद वक्ष्यामि दुर्गायाः कवचं शुभम् । श्रीकृष्णेनैव यद्दत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुरा॥
```

त्रिपुरसंग्रामे शङ्कराय ददौ पुरा। जघान त्रिपुरं रुद्रो यद् धृत्वा भक्तिपूर्वकम्॥ ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतमः। यतो बभूव पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी॥

यद् धृत्वा पठनाद् ब्रह्मा ज्ञानवान् शक्तिमान् भुवि। शिवो बभूव सर्वज्ञो योगिनां च गुरुर्यत:। शिवतुल्यो गौतमश्च बभूव मुनिसत्तम:॥ ब्रह्माण्डविजयस्यास्य कवचस्य

ब्रह्माण्डविजये चैव विनियोगः प्रकीर्तितः । पुण्यतीर्थं च महतां कवचं परमाद्भुतम्॥ ॐ हीं दुर्गतिनाशिन्ये स्वाहा मे पातु मस्तकम् । ॐ हीं मे पातु कपालं च ॐ हीं श्रीमिति लोचने॥ पातु मे कर्णयुग्मं च ॐ दुर्गायै नमः सदा । ॐ हीं श्रीमिति नासां मे सदा पातु च सर्वतः॥

हीं श्रीं हमिति दन्तानि पातु क्लीमोष्ठयुग्मकम् । क्रीं क्रीं प्रातु कण्ठं च दुर्गे रक्षतु गण्डकम्॥

स्कन्धं दुर्गविनाशिन्यै स्वाहा पातु निरन्तरम् । वक्षो विपद्विनाशिन्यै स्वाहा मे पातु सर्वत:॥ दुर्गे दुर्गे रक्षणीति स्वाहा नाभिं सदाऽवतु । दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष पृष्ठं मे पातु सर्वत:॥ ॐ हीं दुर्गायै स्वाहा च हस्तौ पादौ सदाऽवतु । ॐ हीं दुर्गायै स्वाहा च सर्वाङ्गं मे सदाऽवतु ॥

सुस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत् फलम् । सर्वव्रतोपवासे च तत् फलं लभते नरः॥

प्राच्यां पातु महामाया आग्नेय्यां पातु कालिका । दक्षिणे दक्षकन्या च नैर्ऋत्यां शिवसुन्दरी॥ पार्वती पातु वाराही वारुणे सदा। कुबेरमाता कौबेर्यामैशान्यामीश्वरी सदा॥ ऊर्ध्वे नारायणी पातु अम्बिकाधः सदाऽवतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वप्ने निद्रा सदाऽवतु ॥ कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् । ब्रह्माण्डविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम्॥

विधिवद् वस्त्रालंकारचन्दनै:। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ कवचं धारयेतु य:॥ गुरुमभ्यर्च्य स च त्रैलोक्यविजयी सर्वशत्रुप्रमर्दकः। इदं कवचमज्ञात्वा भजेद् दुर्गतिनाशिनीम्॥ शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः॥

कवचं काण्वशाखोक्तमुक्तं नारद सुन्दरम् । यस्मै कस्मै न दातव्यं गोपनीयं सुदुर्लभम्॥ (गणपतिखण्ड ३९। ३—२३)

परशुरामद्वारा पुत्रसहित राजा सहस्त्राक्षका वध, कार्तवीर्य-परशुराम-युद्ध,

## परशुरामकी मूर्च्छा, शिवद्वारा उन्हें पुनर्जीवन दान, कार्तवीर्य-परशुराम-संवाद, आकाशवाणी सुनकर शिवका विप्रवेष धारण करके कार्तवीर्यसे कवच माँग लेना, परशुद्धारा कार्तवीर्य तथा अन्यान्य क्षत्रियोंका संहार, ब्रह्माका आगमन और परशुरामको गुरुस्वरूप शिवकी

शरणमें जानेका उपदेश देकर स्वस्थानको लौट जाना श्रीनारायण कहते हैं—नारद! जब भगवान् महाबली भाई कार्तवीर्यसे पीड़ित होकर भाग

विष्णु महालक्ष्मीकवच तथा दुर्गाकवचको लेकर वैकुण्ठको चले गये, तब भृगुनन्दन

परशुरामने पुत्रसहित राजा \*सहस्राक्षपर प्रहार

किया। यद्यपि राजा कवचहीन था तथापि वह प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मास्त्रद्वारा एक सप्ताहतक युद्ध करता

रहा। अन्ततोगत्वा पुत्रसहित धराशायी हो गया। सहस्राक्षके गिर जानेपर महाबली कार्तवीर्यार्जुन दो लाख अक्षौहिणी सेनाके साथ स्वयं युद्ध

करनेके लिये आया। वह रत्निर्मित खोलसे आच्छादित स्वर्णमय रथपर सवार हो अपने चारों ओर नाना प्रकारके अस्त्रोंको सुसज्जित करके रणके मुहानेपर डटकर खड़ा हो गया। परशुरामने राजराजेश्वर कार्तवीर्यको समरभूमिमें उपस्थित

देखा। वह रत्ननिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित करोड़ों राजाओंसे घिरा हुआ था। रत्निर्नित छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था। वह रत्नोंके गहनोंसे

विभूषित था। उसके सर्वाङ्गमें चन्दनकी खौर लगी हुई थी। उसका रूप अत्यन्त मनोहर था और वह मन्द-मन्द मुस्करा रहा था। राजा मुनिवर परशुरामको देखकर रथसे उतर पडा और

उन्हें प्रणाम करके पुन: रथपर सवार हो राज-समुदायके साथ सामने खड़ा हुआ। तब परशुरामने राजाको समयोचित शुभाशीर्वाद दिया और पुनः यों कहा—'अनुयायियोंसहित तुम स्वर्गमें जाओ।' नारद! इसके बाद वहाँ दोनों सेनाओंमें खड़े हुए। उस समय उनके सारे अङ्ग घायल हो

गये थे। राजाके बाणसमूहसे आच्छादित होनेके कारण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ परशुरामको अपनी तथा राजाकी सेना ही नहीं दीख रही थी। फिर

तो परस्पर घोर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग होने लगा। अन्तमें राजाने दत्तात्रेयके दिये हुए अमोघ शूलको यथाविधि मन्त्रोंका पाठ करके परशुरामपर छोड़ दिया। उस सैकड़ों सूर्योंके समान प्रभाशाली एवं प्रलयाग्निकी शिखाके सदृश शूलके लगते ही परशुराम धराशायी हो गये। तदनन्तर भगवान्

शिवने वहाँ आकर परशुरामको पुनर्जीवन दान

दिया। इसी समय वहाँ युद्धस्थलमें भक्तवत्सल कृपालु भगवान् दत्तात्रेय शिष्यकी रक्षा करनेके लिये आ पहुँचे। फिर परशुरामने क्रुद्ध होकर पाशुपतास्त्र हाथमें लिया; परंतु दत्तात्रेयकी दृष्टि पड़नेसे वे रणभूमिमें स्तम्भित हो गये। तब रणके मुहानेपर स्तम्भित हुए परशुरामने देखा कि

जिनके शरीरकी कान्ति नूतन जलधरके सदृश है;

जो हाथमें वंशी लिये बजा रहे हैं; सैकड़ों गोप

जिनके साथ हैं; जो मुस्कराते हुए प्रज्वलित

सुदर्शन चक्रको निरन्तर घुमा रहे हैं और अनेकों पार्षदोंसे घिरे हुए हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं; वे गोपवेषधारी श्रीकृष्ण युद्धक्षेत्रमें राजाकी रक्षा कर रहे हैं। इसी समय वहाँ यों आकाशवाणी हुई—'दत्तात्रेयद्वारा

दिया हुआ परमात्मा श्रीकृष्णका कवच उत्तम

युद्ध होने लगा। तब परशुरामके शिष्य तथा उनके \* पुष्कराक्षका दूसरा नाम प्रतीत होता है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४०२ रत्नकी गुटिकाके साथ राजाकी दाहिनी भुजापर और समय आनेपर त्रिलोकीमें स्थित समस्त चर-बँधा हुआ है, अत: योगियोंके गुरु शंकर अचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। कालका अतिक्रमण भिक्षारूपसे जब उस कवचको माँग लेंगे, तभी करना दुष्कर है। परात्पर श्रीकृष्ण उस काल-परशुराम राजाका वध करनेमें समर्थ हो के-काल हैं और स्वेच्छानुसार सृष्टिरचयिताके स्रष्टा, संहारकर्ताके संहारक और पालन करनेवालेके सकेंगे।' नारद! उस आकाशवाणीको सुनकर शंकर ब्राह्मणका रूप धारण करके गये और पालक हैं। जो महान्, स्थूलसे स्थूलतम, सृक्ष्मसे राजासे याचना करके उसका कवच माँग लाये। सूक्ष्मतम, कृश, परमाणुपरक काल, कालभेदक फिर शम्भुने श्रीकृष्णका वह कवच परशुरामको काल है। सारे विश्व जिसके रोयें हैं; वह दे दिया। इसके बाद देवगण अपने-अपने उत्तम महाविराट् पुरुष तेजमें परमात्मा श्रीकृष्णके सोलहवें अंशके बराबर है, जिससे क्षुद्र विराट् स्थानको चले गये। तब परशुरामने राजाको युद्धके लिये प्रेरित करते हुए कहा। उत्पन्न हुआ है, जो सबका उत्कृष्ट कारण है। **परश्रामजी बोले**—राजेन्द्र! उठो और जो स्वयं स्रष्टा है और ब्रह्मा जिसके नाभिकमलसे साहसपूर्वक युद्ध करो; क्योंकि मनुष्योंकी जय-उत्पन्न हुए हैं। उस समय ब्रह्मा यत्नपूर्वक लाखों पराजयमें काल ही कारण है। तुमने विधिपूर्वक वर्षोंतक भ्रमण करनेपर भी जब नाभिकमलके शास्त्रोंका अध्ययन किया है, दान दिया है, सारी दण्डका अन्त न पा सके, तब अपने स्थानपर पृथ्वीपर उत्तम रीतिसे शासन किया है, संग्राममें स्थित हो गये। वहाँ उन्होंने वायुका आहार करके एक लाख वर्षतक तप किया। तदनन्तर उन्हें यशोवर्धक कार्य किया है, इस समय मुझे मूर्च्छित गोलोक तथा पार्षदसहित श्रीकृष्णके दर्शन हुए। कर दिया है, सभी राजाओंको जीत लिया है, लीलापूर्वक रावणको काबूमें कर लिया है और उस समय श्रीकृष्ण गोप और गोपियोंसे घिरे दत्तात्रेयद्वारा दिये गये त्रिशूलसे मुझे पराजित कर हुए थे, उनके दो भुजाएँ थीं, हाथमें मुरली लिये दिया है; परंतु शंकरजीने मुझे पुन: जीवित कर हुए थे, रत्न-सिंहासनपर आसीन थे और राधाको दिया है। परशुरामकी बात सुनकर परम धर्मात्मा वक्ष:स्थलसे लगाये हुए थे। उन्हें देखकर ब्रह्माने बारंबार प्रणाम किया और ईश्वरेच्छा जानकर राजा कार्तवीर्यने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और यथार्थ बात कहना आरम्भ किया। उनकी आज्ञा ले सृष्टिकी रचना करनेमें मन राजाने कहा—प्रभो! मैंने क्या अध्ययन लगाया। शिव, जो सृष्टिके संहारक हैं, वे सृष्टि-किया, क्या दान दिया अथवा पृथ्वीका क्या कर्ताके ललाटसे उत्पन्न हुए हैं। श्वेतद्वीपनिवासी क्षुद्र विराट् विष्णु पालनकर्ता हैं। सृष्टिके कारणभूत उत्तम शासन किया? भूतलपर मेरे समान कितने भूपाल इस लोकसे चले गये। मेरी बुद्धि, तेज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी विश्वोंमें श्रीकृष्णकी पराक्रम, विविध प्रकारकी युद्ध-निपुणता, लक्ष्मी, कलासे उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति सबको जन्म देनेवाली है और श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे हैं। ऐश्वर्य, ज्ञान, दानशक्ति, लौकिक गुण, आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, परम तप—ये सभी मनोरमाके मायापित परमेश्वर भी उस प्रकृतिरूपिणी शक्तिके साथ ही नष्ट हो गये। समय आनेपर इन्द्र मानव बिना सृष्टिका विधान करनेमें समर्थ नहीं हैं; हो जायँगे। समय आनेपर ब्रह्मा भी मरेंगे। समय क्योंकि माया बिना सृष्टिकी रचना नहीं हो आनेपर प्रकृति श्रीकृष्णके शरीरमें तिरोहित हो सकती। वह महेश्वरी माया नित्य है। वह सृष्टि, संहार और पालनकर्ता श्रीकृष्णमें छिपी रहती है जायगी। समय आनेपर सभी देवता मर जायँगे

और सृष्टि-रचनाके समय प्रकट हो जाती है। जैसे मिट्टीके बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्णके बिना सोनार कुण्डलका निर्माण करनेमें असमर्थ है (उसी तरह स्रष्टा मायाके बिना सृष्टि-रचना नहीं कर सकते)। वह शक्ति ईश्वरकी इच्छासे सृष्टिकालमें राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गादेवी और सरस्वती नामसे पाँच प्रकारकी हो जाती हैं। परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं, वह प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतमा 'राधा' कही जाती हैं। जो सम्पूर्ण मङ्गलोंको सम्पन्न करनेवाली, परमानन्दरूपा तथा ऐश्वर्यको अधिष्ठात्री देवी हैं; वे 'पद्मा' नामसे पुकारी जाती हैं। जो वेद, शास्त्र और योगकी जननी, परम दुर्लभ और परमेश्वरकी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं; उनका नाम 'सावित्री' है। जो सर्वशक्तिस्वरूपिणी, सर्वज्ञानात्मिका, सर्वस्वरूपा और बृद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हैं; वे दुर्गनाशिनी 'दुर्गा' कहलाती हैं। जो वाणीकी अधिष्ठात्री देवी और सदा शास्त्र-ज्ञान प्रदान करनेवाली हैं तथा जो श्रीकृष्णके कण्ठसे उत्पन्न हुई हैं; वे देवी 'सरस्वती' कही जाती हैं। आदिमें स्वयं मुलप्रकृति परमेश्वरीदेवी पाँच प्रकारकी थीं। परंतु वे ही पीछे सृष्टि-क्रमसे बहुत-सी कलाओंवाली हो गयीं। सृष्टि-कालमें मायाद्वारा स्त्रियाँ प्रकृतिके और पुरुषगण पुरुषके अंशसे उत्पन्न हुए; क्योंकि माया-शक्ति बिना सृष्टि नहीं हो सकती। ब्रह्मन्! प्रत्येक विश्वमें सृष्टि सदा ब्रह्मासे ही प्रकट होती है। विष्णु उसके पालक और निरन्तर मङ्गल प्रदान करनेवाले शिव संहारक हैं। परशुराम! यह ज्ञान दत्तात्रेयजीका दिया हुआ है, उन्होंने पुष्करतीर्थमें माघी पूर्णिमाके दिन दीक्षाके अवसरपर मुनिवरोंके संनिकट मुझे दिया था। इतना कहकर कार्तवीर्यने मुस्कराते हुए परशुरामको नमस्कार किया और शीघ्र ही बाणसहित धनुष हाथमें लेकर वह रथपर जा बैठा।

हुए ब्रह्मास्त्रद्वारा राजाकी सेनाका सफाया कर

हुए अपने आश्रमको लौट गये। महेश्वरने इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोंसे हीन देख और रामको फरसेद्वारा क्रीडा करते देखकर उनका नाम परशुराम रख दिया। नारद! तब देवता, मुनि, देवियाँ, सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर—ये सभी लोग परशुरामके मस्तकपर पुष्पोंकी वृष्टि करने लगे। स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं और हरिनाम-संकीर्तन होने लगा। इस प्रकार परश्रामके उज्ज्वल यशसे सारा जगत् व्याप्त हो गया। फिर ब्रह्मा, भृगु, शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि तथा परम प्रसन्न हुए जमदग्नि ब्रह्मलोकसे वहाँ पधारे। उनके सारे अङ्ग पुलकायमान थे और नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये थे। वे सभी हाथमें दूब और पुष्प लेकर मङ्गलाशासन कर रहे थे। तब परशुरामने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन सबको प्रणाम किया। तब क्रमशः 'तात' यों कहते हुए पहले ब्रह्माने उन्हें अपनी गोदमें बैठा लिया। फिर जगदुरु स्वयं ब्रह्मा परशुरामसे हितकारक, नीतियुक्त, वेदका सारतत्त्व और परिणाममें सुखदायक वचन बोले। ब्रह्माने कहा — राम! जो सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला परमोत्कृष्ट, सर्वसम्मत और सत्य है, वह काण्वशाखोक्त वचन कहता हूँ, सुनो। जो सभी पूजनीयोंमें इष्ट, पूज्यतम और प्रधान है, वह तत्पश्चात् परशुरामने श्रीहरिका स्मरण करते जन्म देनेके कारण जनक और पालन करनेके

कारण पिता कहा जाता है। किंतु मुने! जो

करके राजाकी जीवनलीला समाप्त कर दी। इसी

प्रकार परशुरामने शिवजीका स्मरण करते हुए

खेल-ही-खेलमें क्रमश: इक्कीस बार पृथ्वीको

राजाओंसे शून्य कर दिया। परशुरामने अपनी

प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये क्षत्रियोंके गर्भमें

स्थित तथा माताकी गोदमें खेलनेवाले शिशुओंका,

नौजवानोंका तथा वृद्धोंका संहार कर डाला। इस

प्रकार कार्तवीर्य गोलोकमें श्रीकृष्णके संनिकट

चला गया और परशुराम श्रीहरिका स्मरण करते

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 808 अन्नदाता पिता है, वह जन्मदाता पितासे बडा है; है, उस गुरुसे बढकर बन्धु दुसरा कौन है? हे पुत्र! श्रीकृष्ण तुम्हारे अभीष्टदेव हैं और स्वयं क्योंकि पितासे उत्पन्न हुआ शरीर अन्नके बिना शंकर गुरु हैं; अत: तुम अभीष्टदेवसे भी बढ़कर नित्य क्षीण होता जाता है। माता उन दोनोंसे सौ गुनी पूज्या, मान्या और वन्दनीया है; क्योंकि पूजनीय गुरुकी शरण ग्रहण करो। जिनके आश्रयसे गर्भमें धारण करने और पालन-पोषण करनेसे तुमने इक्कीस बार पृथ्वीको भूपालोंसे रहित कर दिया है और श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त की है; उन वह उन दोनोंसे बड़ी है। श्रुतिमें ऐसा सुना गया है कि अपना अभीष्टदेव उन सबसे सौगुना शिवकी शरणमें जाओ। जो मङ्गलस्वरूप, कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता, कल्याणके कारण, पार्वतीके बढकर पुज्य है और ज्ञान, विद्या तथा मन्त्र आराध्य और शान्तरूप हैं; अपने गुरुदेव उन देनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी बढ़कर है। गुरुपुत्र गुरुकी भाँति ही मान्य है; किंतु गुरुपत्नी उससे भी शिवकी शरणमें जाओ। तुम्हारे इष्टदेव जो गोलोकनाथ अधिक पूज्या है। देवताके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षा भगवान् श्रीकृष्ण हैं, वे ही अपने अंशसे शिवका रूप धारण करके तुम्हारे गुरु हुए हैं, अत: कर लेते हैं, परंतु गुरुके कुद्ध होनेपर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिये गुरु ही ब्रह्मा, गुरु उन्हींकी शरण ग्रहण करो। बेटा! समस्त प्राणियोंमें ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरदेव, गुरु ही परब्रह्म श्रीकृष्ण आत्मा हैं, शिव ज्ञान हैं, मैं मन हूँ और और ब्राह्मणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। गुरु ही ज्ञान विष्णुकी सारी शक्तियोंसे सम्पन्न प्रकृति प्राण है। देते हैं और वह ज्ञान हरि-भक्ति उत्पन्न करता है। जो ज्ञानदाता, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके कारण, सनातन मृत्युको जीतनेवाले तथा कालके भी काल हैं; इस प्रकार जो हरि-भक्ति प्रदान करनेवाला है, उससे बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? अज्ञानरूपी उन गुरुकी शरणमें जाओ। जो ब्रह्मज्योति:स्वरूप, अन्धकारसे आच्छादित हुए मनुष्यको जहाँसे भक्तोंके लिये मूर्तिमान् अनुग्रह, सर्वज्ञ, ऐश्वर्यशाली ज्ञानरूपी दीपक प्राप्त होता है, जिसे पाकर सब और सनातन हैं; उन गुरुदेवकी शरणका आश्रय कुछ निर्मल दीखने लगता है, उससे बढ़कर बन्धु लो। प्रकृतिस्वरूपिणी पार्वतीने लाखों वर्षोंतक दूसरा कौन है ? गुरुके दिये हुए मन्त्रका जप तपस्या करके जिन परमेश्वरको अपने मनोनीत करनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उस ज्ञानसे प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त किया है; उन सर्वज्ञता तथा सिद्धि मिलती है; अत: गुरुसे गुरुदेवकी शरण ग्रहण करो। नारद! इतना कहकर बढ़कर बन्धु दूसरा कौन है? गुरुद्वारा दी गयी कमलजन्मा ब्रह्मा मुनियोंके साथ चले गये। तब जिस विद्याके बलसे मनुष्य सर्वत्र सुखपूर्वक परशुरामने भी कैलास जानेका विचार किया। विजयी होता है और जगत्में पूज्य भी हो जाता (अध्याय ४०) परशुरामका कैलास-गमन, वहाँ शिव-भवनमें पार्षदोंसहित गणेशको प्रणाम करके आगे बढ़नेको उद्यत होना, गणेशद्वारा रोके जानेपर उनके साथ वार्तालाप श्रीनारायण कहते हैं - नारद! श्रीहरिका शिवाको तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वरको, जो गुणोंमें नारायणके समान थे, कवच धारण करके जब परशुरामने पृथ्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव देखनेके लिये कैलासको चले। वे भृगुवंशी शिवको नमस्कार करने और गुरुपत्नी अम्बा महात्मा मनके समान वेगशाली थे; अत: उसी

४०५

क्षण कैलासपर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यन्त उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह पंद्रह योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी था। उसके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर सुडौल बड़ी-बड़ी सड़कोंसे सुशोभित था, जो अत्यन्त भली लगती थीं। उनकी भूमि सोनेकी भूमिकी-चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजोंपर नाना प्रकारकी चित्रकारियोंसे युक्त रत्नोंके किवाड़ लगे सी थी, जिनपर शुद्ध स्फटिकके सदृश मणियाँ जड़ी हुई थीं। उस नगरमें चारों ओर सिंदूरकी-थे। वह उत्तम मणियोंकी वेदियोंसे युक्त तथा सी रंगवाली मणियोंकी वेदिकाएँ बनी थीं। वह मणियोंके खंभोंसे सुशोभित था। राशि-की-राशि मुक्ताओंसे संयुक्त और मणियोंके नारद! परशुरामने उस आश्रमके प्रधानद्वारके मण्डपोंसे परिपूर्ण था। उसमें यक्षोंके एक अरब दाहिनी ओर वृषेन्द्रको और बायीं ओर सिंह तथा

दिव्य भवन थे, जो रत्नों और काञ्चनोंसे परिपूर्ण, यक्षेन्द्रगणोंसे परिवेष्टित और मणिनिर्मित किवाड, बाण, महाबली विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, खम्भे और सीढ़ियोंसे शोभायमान थे। वह नगर रक्ताक्ष, विकटोदर, संहारभैरव, भयंकर कालभैरव, दिव्य सुवर्ण-कलशों, चाँदीके बने हुए श्वेत रुरुभैरव, ईशकी-सी आभावाले महाभैरव, कृष्णाङ्गभैरव, दृढपराक्रमी क्रोधभैरव, कपालभैरव,

चॅंवरों, रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित था। वह उद्दीप्त होती हुई सुन्दरियों, हाथोंमें चित्रलिखित पुत्तलिकाएँ लिये हुए निरन्तर स्वच्छन्दतापूर्वक हँसते और खेलते हुए सुन्दर-सुन्दर बालकों एवं

बालिकाओं तथा स्वर्गगङ्गाके तटपर उगे हुए पारिजातके वृक्षसमूहोंसे खचाखच भरा था। सुगन्धित एवं खिले हुए पुष्पसमूहोंसे सम्पन्न, कल्पवृक्षोंका आश्रय लेनेवाले कामधेनुसे पुरस्कृत,

सिद्धविद्यामें अत्यन्त निपुण पुण्यवान् सिद्धोंद्वारा सेवित था। जो तीन लाख योजन ऊँचे और सौ योजनके विस्तारवाले थे। जिनमें सैकडों मोटी-मोटी डालियाँ थीं, जो असंख्य शाखासमूहों और असंख्य फलोंसे संयुक्त थे। परम मनोहर शब्द

करनेवाले विभिन्न प्रकारके पक्षिसमूहोंसे व्याप्त थे। शीतल-सुगन्ध वायु जिन्हें कम्पायमान कर रही थी, ऐसे अविनाशी वटवृक्षोंसे, सहस्रों पुष्पोद्यानोंसे, सैकड़ों सरोवरोंसे तथा मणियों एवं रत्नोंसे बने हुए सिद्धेन्द्रोंके लाखों भवनोंसे वह नगर सुशोभित

था। उसे देखकर परशुरामका मन अत्यन्त प्रसन्नतासे खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें

शंकरजीका शोभाशाली रमणीय आश्रम दीख

पड़ा। विश्वकर्माने बहुमूल्य सुनहली मणियोंद्वारा

और किन्नरोंको देखा। उन्हें देखकर भृगुनन्दनने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नन्दिकेश्वरकी आज्ञा ले वे प्रसन्न मनसे भीतर घुसे। आगे बढनेपर उन्हें बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए सैकड़ों मन्दिर दीख पड़े, जो अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशोंसे सुशोभित थे। अमूल्य रत्नोंके बने हुए किवाड़, जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियाँ एवं

नन्दीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष,

रुद्रभैरव तथा सिद्धेन्द्रों, रुद्रगणों, विद्याधरों, गुह्यकों,

भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कृष्माण्डों, ब्रह्मराक्षसों,

वेतालों, दानवों, जटाधारी योगीन्द्रों, यक्षों, किंपुरुषों

निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मन्दिरोंकी शोभा बढ़ा

रहे थे। उनमें गोरोचना नामक मणियोंके हजारों खंभे

भी रत्नाभरणोंसे विभूषित हो रत्निर्मित सिंहासनोंपर

बैठे हुए थे। महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न भृगुवंशी

लगे थे और वे मणियोंकी सीढियोंसे सम्पन्न थे। परशुरामने उनके भीतरी द्वारको देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित तथा हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई मालाओंसे सुशोभित था। उसकी बायीं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव-तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दीख पड़े। नारद! वहाँ प्रधान-प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 308 परशुराम उन सबसे सम्भाषण करके हाथमें फरसा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले लिये हुए शीघ्र ही आगे बढ़नेको उद्यत हुए। उन्हें चल्ँगा। इस समय रुक जाओ।' गणेशकी बात आगे बढ़ते देखकर गणेशने कहा—'भाई! क्षणभर सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पतिके समान वक्ता थे, कहनेके लिये उद्यत हुए। ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्राके वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वरकी आज्ञा (अध्याय ४१) परशुरामका शिवके अन्तःपुरमें जानेके लिये गणेशसे अनुरोध, गणेशका उन्हें समझाना, न माननेपर उन्हें स्तम्भित करके अपनी सूँड़में लपेटकर सभी लोकोंमें घुमाते हुए गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन कराकर भूतलपर छोड़ देना, होशमें आनेपर परशुरामका कुपित होकर गणेशपर फरसेका प्रहार करना, गणेशका एक दाँत टूट जाना, देवलोकमें हाहाकार, पार्वतीका रुदन और शिवसे प्रार्थना परश्रामने कहा — भाई! मैं ईश्वरको प्रणाम चाहिये, पर परशुरामजी हठ करते ही रहे। करनेके लिये अन्तः पुरमें जाऊँगा और भक्तिपूर्वक उन्होंने अनेकों युक्तियोंद्वारा अपना अंदर जाना माता पार्वतीको नमस्कार करके तुरंत ही घरको निर्दोष बतलाया। यों परस्पर दोनोंमें वाद-विवाद होता रहा। गणेशजी विनयपूर्वक ही परशुरामको लौट जाऊँगा। जो सगुण-निर्गुण, भक्तोंके लिये रोकते रहे, पर जब परशुरामने बलपूर्वक जाना अनुग्रहके मूर्तरूप, सत्य, सत्यस्वरूप, ब्रह्मज्योति, सनातन, स्वेच्छामय, दयासिन्धु, दीनबन्धु, मुनियोंके चाहा तो गणेशजीने रोक दिया। तब परस्परमें ईश्वर, आत्मामें रमण करनेवाले, पूर्णकाम, व्यक्त-वाग्युद्ध और करताड़न होने लगा। अन्तमें परशुरामने अव्यक्त, परात्पर, पर-अपरके रचयिता, इन्द्रस्वरूप, गणेशजीपर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेयने बीचमें आकर उन्हें समझाया। परशुरामने सम्मानित, पुरातन, परमात्मा, ईशान, सबके आदि, अविनाशी, समस्त मङ्गलोंके मङ्गलस्वरूप, गणेशजीको धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर सम्पूर्ण मङ्गलोंके कारण, सभी मङ्गलोंके दाता, उठकर उन्होंने परशुरामको फटकारा। इसपर शान्त, समस्त ऐश्वर्योंको प्रदान करनेवाले, परमोत्कृष्ट, परशुरामने पुन: कुठार उठा लिया। तब गणेशजीने शीघ्र ही संतुष्ट होनेवाले, प्रसन्न मुखवाले, शरणमें अपनी सूँड़को बहुत लंबा कर लिया और उसमें आये हुएकी रक्षा करनेवाले, भक्तोंके लिये परशुरामको लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटेसे साँपको गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने अभयप्रद, भक्तवत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकारकी विद्याओं और अनेक प्रकारके योगबलसे शिवपुत्र गणेशने उनको उठाकर स्तम्भित परम दुर्लभ शस्त्रोंको प्राप्त किया है; उन जगदीश्वर कर दिया और सप्तद्वीप, सप्तपर्वत, सप्तसागर, गुरुके इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। यों भूलींक, भुवर्लीक, स्वर्लीक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शम्भुलोक उनको दिखा कहकर परशुराम गणपतिके आगे खडे हो गये। दिये। तदनन्तर उन्हें गम्भीर समुद्रमें फेंक इसपर श्रीगणेशजीने उनको बहुत तरहसे समझाया कि इस समय भगवान् शंकर और दिया। जब वे तैरने लगे तो पुन: पकडकर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुण्ठ दिखलाकर फिर माताजी अन्त:पुरमें हैं। आपको वहाँ नहीं जाना

गोलोकधाममें भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन कराये। उस समय भगवान् रत्नाभरणोंसे विभूषित हो

रत्निर्मित सिंहासनपर आसीन थे। राधाजी उनके

वक्षःस्थलसे सटी हुई थीं। तेजमें वे करोड़ों सूर्योंके समान प्रभाशाली थे। उनके दो भुजाएँ

थीं, हाथमें मुरली शोभा पा रही थी, परम मनोहर

रूप था और वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। इस प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन कराकर उनसे बारंबार

प्रणाम कराया। यों सम्पूर्ण पापोंका पूर्णतया नाश कर देनेवाले इष्टदेव श्रीकृष्णके दर्शन कराकर

गणेशजीने परशुरामके भ्रूणहत्याजनित पापको दूर कर दिया। यों तो पापजनित यातना भोगे बिना

नष्ट नहीं होती, किंतू परशुरामको थोडी ही भोगनी पड़ी और सब श्रीकृष्णके दर्शनसे नष्ट हो गयी।

क्षणभरके बाद परशुरामकी चेतना लौट आयी

और वे वेगपूर्वक भूतलपर गिर पड़े। उस समय उनका गणेशद्वारा किया गया स्तम्भन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्टदेव श्रीकृष्ण,

अपने गुरु जगद्गुरु शम्भु तथा गुरुद्वारा दिये गये परम दुर्लभ स्तोत्र और कवचका स्मरण किया। मुने! तदनन्तर परशुरामने अपने अमोघ फरसेको,

जिसकी प्रभा ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक सूर्यकी प्रभासे सौगुनी थी और जो तेजमें शिव-तुल्य था, गणेशपर चला दिया। पिताके उस अमोघ अस्त्रको आते देखकर स्वयं गणपितने

उसे अपने बायें दाँतसे पकड़ लिया; उस अस्त्रको व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेवजीके बलसे वह फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूलसहित गणेशके

दाँतको काटकर पुन: परशुरामके हाथमें लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाशमें देवगण

महान् भयसे भीत होकर हाहाकार करने लगे।

हो गये। उस समय निद्राके स्वामी जगदीश्वर शिवकी निद्रा भंग हो गयी। वे घबराये हुए पार्वतीके साथ अन्त:पुरसे बाहर आये। मुने! उस समय गणेश घायल हो गये थे, उनका दाँत टूट

शब्दसे भयभीत होकर पृथ्वी काँप उठी। सभी

कैलासवासी प्राणी उसी क्षण डरके मारे मूर्च्छित

भूमिपर गिर पडा, मानो गेरुसे युक्त स्फटिकका पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्रवर! उस महान्

इधर वह दाँत खूनसे सनकर शब्द करता हुआ

गया था और मुख रक्तसे सराबोर था। उनका क्रोध शान्त हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कराते हुए सिर झुकाये हुए थे। उन्हें इस

दशामें सामने देखकर पार्वतीने शीघ्र ही स्कन्दसे

पूछा—'बेटा! यह क्या बात है?' तब स्कन्दने

भयपूर्वक पूर्वापरका सारा वृत्तान्त उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गाको क्रोध आ गया। वे कृपापरवश हो रोने लगीं और शम्भुके सामने अपने पुत्र गणेशको छातीसे लगाकर बोलीं।

सती-साध्वी पार्वतीने शोकके कारण डरकर

विनयपूर्वक शम्भुको समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणतकी पीड़ा हरनेवाले पतिदेवसे कहने (अध्याय ४२-४३)

## परशुरामद्वारा इष्टदेवका ध्यान, भगवान्का वामनरूपसे पधारना, शिव-पार्वतीको समझाना और गणेशस्तोत्रको प्रकट करना

पार्वतीकी शिवसे प्रार्थना, परशुरामको देखकर उन्हें मारनेके लिये उद्यत होना,

पार्वतीने कहा—प्रभो! जगत्में सभी लोग जो कुछ कहा है, उसे क्षमा कीजिये। यदि आपने शंकरकी किंकरी मुझ दुर्गाको जानते हैं कि यह मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्रसे क्या

अपेक्षारहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है। लाभ ? क्योंकि उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई पतिव्रता

परंतु ईश्वरके लिये तृणसे लेकर पर्वतपर्यन्त सभी नारीके लिये पति सौ पुत्रोंसे बढ़कर है। जो नारी

नीच कुलमें उत्पन्न, दुष्टस्वभाववाली, ज्ञानहीन जातियाँ समान हैं; अत: दासीपुत्र गणेश और

आपके शिष्य परशुराम—इन दोनोंमें किसका दोष और माता-पिताके दोषसे निन्दित होती है, वह

है, इसपर विचार करना उचित है; क्योंकि आप अपने पतिको नहीं मानती। उत्तम कुलमें पैदा हुई

धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण

स्त्री अपने निन्दित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी

इसके साक्षी हैं। भला, गवाहीके काममें झुठ और जड पतिको भी सदा विष्णुके समान

कौन कहेगा। साथ ही ये दोनों भाई इन लोगोंके समझती है। समस्त तेजस्वियोंमें श्रेष्ठ अग्नि अथवा

लिये समान हैं। यों तो धर्म-निर्णयके अवसरपर सूर्य पतिव्रताके तेजकी सोलहवीं कलाकी समानता

गवाही देते समय सत्पुरुषोंके लिये शत्रु और मित्र नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद व्रतोपवास

समान हो जाते हैं (अर्थात् उनकी पक्षपातकी और तप-ये सभी पति-सेवाके सोलहवें अंशकी

भावना नहीं रहती); क्योंकि जो गवाह गवाहीके समता करनेके योग्य नहीं हैं। \* उत्तम कुलमें जन्म

विषयको ठीक-ठीक जानते हुए भी सभामें लेनेवाली स्त्रियोंके लिये चाहे पुत्र हो, पिता हो

अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पतिके समान काम, क्रोध, लोभ अथवा भयके कारण झुठी

गवाही देता है, वह अपनी सौ पीढियोंको नरकमें नहीं होता। स्वामीसे इतना कहकर दुर्गाने अपने

गिराकर स्वयं भी कुम्भीपाक नरकमें जाता है। सामने परशुरामको देखा, जो निर्भय होकर

यद्यपि मैं इन दोनोंको समझाने तथा इसका निर्णय शम्भुके चरणकमलोंकी सेवा कर रहे थे। तब करनेमें समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा पार्वती उनसे बोलीं।

आज्ञा देना श्रुतिमें निन्दित कहा गया है। प्रभो! पार्वतीने कहा - हे महाभाग राम! तुम

सभामें राजाके वर्तमान रहते भृत्योंकी प्रभाका ब्रह्मवंशमें उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सदसत्का

उसी प्रकार मूल्य नहीं होता, जैसे सूर्यके उदय विवेचन करनेवाली है। तुम जमदग्निके पुत्र और होनेपर पृथ्वीपर जुगनुकी कोई गणना नहीं योगियोंके गुरु इन महादेवके शिष्य हो। सती-

होती। सदा परित्यागके भयसे डरी हुई मैंने साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मीके अंशसे उत्तम कुलमें

चिरकालतक तपस्या करके आपके चरणकमलोंको उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना

विष्णुभक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। पाया है; अत: जगन्नाथ! दारुण पुत्र-स्नेहके कारण

तुम मनुके वंशमें उत्पन्न हुए राजा रेणुकके दौहित्र क्रोध, शोक और मोहके वशीभूत होकर मैंने

\* कुत्सितं पतितं मूढं दरिद्रं रोगिणं जडम्। कुलजा विष्णुतुल्यं च कान्तं पश्यति संततम्॥ हुताशनो वा सूर्यो वा सर्वतेजस्विनां पर:। पतिव्रतातेजसश्च कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥

महादानानि पुण्यानि व्रतान्यनशनानि च। तपांसि पतिसेवायाः कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥

(गणपतिखण्ड ४४। १३-१५)

४०९

तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोषसे ऐसे दुर्धर्ष हो गये हो ? इस अशुद्धिका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है; क्योंकि जिनके दोषसे मनुष्य दूषित हो

हो। साधुस्वभाववाले शूरवीर राजा विष्णुयशा

जाता है, तुम्हारे वे सभी सम्बन्धी शुद्ध मनवाले हैं। तुमने करुणासागर गुरु और अमोघ फरसा

पाकर पहले क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा करके पुनः गुरु-पुत्रपर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुतिमें 'गुरुको दक्षिणा देना उचित है'—यों सुना जाता है और

कहाँ तुमने गुरुपुत्रके दाँतको ही तोड दिया, अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकरके वरदान

तथा अमोघवीर्य फरसेसे तो चूहोंको खानेवाला सियार सिंह और शार्दूलको भी मार सकता है। जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे-जैसे लाखों-करोड़ों जन्तुओंको मार डालनेकी शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खीपर हाथ नहीं उठाता। श्रीकृष्णके अंशसे उत्पन्न हुआ यह गणेश तेजमें श्रीकृष्णके

ही समान है। अन्य देवता श्रीकृष्णकी कलाएँ हैं। यों कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुरामको मारनेके लिये उद्यत हो गयीं। तब परशुरामने मन-ही-मन गुरुको प्रणाम करके अपने इष्टदेव

श्रीकृष्णका स्मरण किया। इतनेमें ही दुर्गाने अपने सामने एक अत्यन्त बौने ब्राह्मण-बालकको उपस्थित देखा। उसकी कान्ति करोड़ों सूर्योंके समान थी।

उसके दाँत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दण्ड, छत्र और ललाटपर उज्ज्वल तिलक धारण किये हुए था। उसके गलेमें

तुलसीकी माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था, मुखपर मन्द मुसकान थी और वह रत्नोंके बाजूबंद, कङ्कण और रत्नमालासे विभूषित था। पैरोंमें रत्नोंके नूपुर थे। मस्तकपर

इसीसे इसकी अग्रपुजा होती है।

पुत्रों तथा भृत्योंसहित शम्भुने घबराकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात् दुर्गाने भी दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर नमस्कार किया। तब बालकने सबको अभीष्ट्रप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भयके कारण महान्

आश्चर्यमें पड़ गये। तदनन्तर शिवजीने भक्तिपूर्वक

अभयमुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगरके

हँसते हुए बालक और बालिकाओंका समूह था

और कैलासवासी आबालवृद्ध सभी उसकी ओर हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालकको देखकर

उसे षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतमकी वेदोक्त-विधिसे पूजा की और फिर सिर झुकाकर काण्वशाखामें कहे हुए स्तोत्रद्वारा उन सनातन भगवान्की स्तुति की। उस समय उनके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया था। पुनः जो रत्नसिंहासनपर

आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेजसे जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन-भगवान्से स्वयं शंकरजी कहने लगे। शंकरजीने कहा — ब्रह्मन्! जो आत्माराम हैं, उनके विषयमें कुशलप्रश्न करना अत्यन्त

विडम्बनाकी बात है; क्योंकि वे स्वयं कुशलके आधार और कुशल-अकुशलके प्रदाता हैं। श्रीकृष्णकी सेवाके फलोदयसे आज आप जो मुझे अतिथिरूपसे प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन

धन्य हो गया। कृपासागर परिपूर्णतम श्रीकृष्ण लोगोंके उद्धारके लिये पुण्यक्षेत्र भारतमें अपनी कलासे अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथिका आदर-सत्कार किया है, उसने मानो सम्पूर्ण

देवताओंकी पूजा कर ली; क्योंकि जिसपर अतिथि प्रसन्न हो जाता है, उसपर स्वयं श्रीहरि बहुमुल्य रत्नोंके मुकुटकी उज्ज्वल छटा थी और प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थोंमें स्नान करनेसे. कपोलोंपर रत्निर्नित दो कुण्डल झलमला रहे सर्वस्व दान करनेसे, सभी प्रकारके व्रतोपवाससे, थे, जिससे उसकी विशेष शोभा हो रही थी। सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण करनेसे, सभी प्रकारकी अतिथिसेवाकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं गये मन्त्र और तपसे अभीष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है; अत: गुरुसे कर सकता। अतिथि जिसके गृहसे निराश एवं बढ़कर बान्धव दूसरा कौन है ? गुरुद्वारा दी गयी रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही विद्याके बलसे मनुष्य सर्वत्र समयपर विजयी नष्ट हो जाता है। **श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! शंकरके वचन होता है, इसलिये जगत्में गुरुसे बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बन्धु कौन हो सकता है? जो

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

सुनकर जगत्पति स्वयं श्रीहरि संतुष्ट हो गये और मेघके समान गम्भीर वाणीद्वारा उनसे बोले।

तपस्याओंसे और नित्य-नैमित्तिकादि विविध

कर्मानुष्ठानोंसे जो फल प्राप्त होता है—वह

४१०

विष्णुने कहा—शिवजी! आपलोगोंके कोलाहलको जानकर कृष्णभक्त परशुरामकी रक्षा

करनेके लिये इस समय मैं श्वेतद्वीपसे आ रहा हूँ; क्योंकि इन कृष्णभक्तोंका कहीं अमङ्गल नहीं

होता। गुरुके कोपके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओंमें मैं हाथमें चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरुके रुष्ट होनेपर मैं रक्षा नहीं करता; क्योंकि

गुरुकी अवहेलना बलवती होती है। जो गुरुकी सेवासे हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा नहीं है। अहो! जिसकी कृपासे मानव सब कुछ देखता है,

वह पिता सबके लिये सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्योंके जन्म देनेके कारण जनक, रक्षा करनेके कारण पिता और विस्तीर्ण करनेके कारण कलारूपसे प्रजापित है।

उस पितासे माता गर्भमें धारण करने एवं पालन-पोषण करनेसे सौगुनी बढ़कर वन्दनीया, पुज्या और मान्या है। वह प्रसव करनेवाली वसुन्धराके

समान है। अन्नदाता मातासे भी सौगुना वन्दनीय, पूज्य और मान्य है; क्योंकि अन्नके बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कलारूपसे अन्नदाता होते हैं। अभीष्टदेव अन्नदातासे भी

सौगुना श्रेष्ठ कहा जाता है। किंतु विद्या और मन्त्र

प्रदान करनेवाला गुरु अभीष्टदेवसे भी सौगुना बढकर है। जो अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित

दूसरा कोई प्रिय नहीं है, दैवसे बढ़कर शक्ति

नहीं है और एकादशीसे उत्तम व्रत नहीं है। शालग्रामसे बढ़कर यन्त्र, भारतसे उत्तम क्षेत्र और पुण्यस्थलोंमें वृन्दावनके समान पुण्यस्थान नहीं

अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेशसे उत्तम

हुए समस्त पदार्थींको ज्ञानदीपकरूपी नेत्रसे दिखलाता

है, उससे बढ़कर बान्धव कौन है ? गुरुद्वारा दिये

मूर्ख विद्यामद अथवा धनमदसे अंधा होकर

गुरुकी सेवा नहीं करता, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे लिपायमान होता है; इसमें संशय नहीं है।

जो दरिद्र, पतित एवं क्षुद्र गुरुके साथ साधारण

मानवकी भाँति आचरण करता है, वह तीर्थस्नायी

होनेपर भी अपवित्र है और उसका कर्मींके

करनेमें अधिकार नहीं है। शिव! जो छल-कपट

करके माता, पिता, भार्या, गुरुपत्नी और गुरुका

पालन-पोषण नहीं करता, वह महान् पापी है।

गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरदेव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्यरूप, गुरु ही चन्द्र,

इन्द्र, वायु, वरुण और अग्निरूप हैं। यहाँतक कि

गुरु स्वयं सर्वरूपी ऐश्वर्यशाली परमात्मा हैं। वेदसे

उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है, श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा देवता नहीं है, गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है

और तुलसीसे उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है \*। पृथ्वीसे

बढ़कर दूसरा क्षमावान् नहीं है, पुत्रसे अधिक

है। मोक्षदायिनी पुरियोंमें काशी और वैष्णवोंमें शिवके समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वतीसे

कोई जितेन्द्रिय है। न तो विद्याके समान कोई

\* नास्ति वेदात् परं शास्त्रं न हि कृष्णात् पर: सुर:। नास्ति गङ्गासमं तीर्थं न पुष्पं तुलसीपरम्॥ (गणपतिखण्ड ४४। ७२) बन्धु है और न गुरुसे बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करनेवालेके पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह उसीके समान होते हैं। गुरुकी स्त्री और

पुत्रकी परशुरामने अवहेलना कर दी है, उसीका सम्मार्जन करनेके लिये मैं तुम्हारे घर आया हूँ। श्रीनारायण कहते हैं—नारद! वहाँ भगवान् विष्ण शिवजीसे ऐसा कहकर दर्गाको समझाते

श्रानारायण कहत ह—नारद! वहा भगवान् विष्णु शिवजीसे ऐसा कहकर दुर्गाको समझाते हुए सत्यके साररूप उत्तम वचन बोले। विष्णुने कहा—देवि! मैं नीतियुक्त, वेदका

विष्णुने कहा—देवि! मैं नीतियुक्त, वेदका तत्त्वरूप तथा परिणाममें सुखदायक वचन कहता हूँ, मेरे उस शुभ वचनको सुनो। गिरिराजिकशोरी!

हू, मर उस शुभ वचनका सुना । गारराजाकशारा ! तुम्हारे लिये जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। सर्वज्ञे ! इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकरजीके

स्नेहमें भेदभाव नहीं है। अतः मातः! सबपर विचार करके जैसा उचित हो, वैसा करो। पुत्रके साथ पुत्रका यह विवाद तो दैवदोषसे घटित हुआ

है। भला, दैवको मिटानेमें कौन समर्थ हो सकता है? क्योंकि दैव महाबली है। वत्से! देखो, तुम्हारे पुत्रका 'एकदन्त' नाम वेदोंमें विख्यात है। वरानने! सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरि! सामवेदमें कहे हुए अपने पुत्रके नामाष्टक

ईश्वरि! सामवेदमें कहे हुए अपने पुत्रके नामाष्ट्रक स्तोत्रको ध्यान देकर श्रवण करो। मातः! वह उत्तम स्तोत्र सम्पूर्ण विघ्नोंका नाशक है। मातः! तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदन्त, हेरम्ब,

मातः! तुम्हारे पुत्रके गणेश, एकदन्त, हेरम्ब, विघ्ननायक, लम्बोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज—ये आठ नाम हैं। इन आठों नामोंका अर्थ सुनो। शिवप्रिये! यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रोंका सारभृत और सम्पूर्ण विघ्नोंका निवारण

करनेवाला है। 'ग' ज्ञानार्थवाचक और 'ण'

निर्वाणवाचक है। इन दोनों (ग+ण)-के जो ईश हैं; उन परब्रह्म 'गणेश' को मैं प्रणाम करता हूँ।

पालन करनेवाले 'हेरम्ब' को मैं शीश नवाता हूँ। 'विघ्न' विपत्तिवाचक और 'नायक' खण्डनार्थक है, इस प्रकार जो विपत्तिके विनाशक हैं; उन 'विघ्ननायक' को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्वकालमें

'एक' शब्द प्रधानार्थक है और 'दन्त' बलवाचक है; अत: जिनका बल सबसे बढ़कर है; उन

'एकदन्त' को मैं नमस्कार करता हूँ।'हे' दीनार्थवाचक

और 'रम्ब' पालकका वाचक है; अत: दीनोंका

'विघ्ननायक' को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्वकालमें विष्णुद्वारा दिये गये नैवेद्यों तथा पिताद्वारा समर्पित अनेक प्रकारके मिष्टान्नोंके खानेसे जिनका उदर लम्बा हो गया है; उन 'लम्बोदर' की मैं वन्दना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार, विघ्न-निवारणके

हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं; उन 'शूर्पकर्ण' को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तकपर मुनिद्वारा दिया गया विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेन्द्रके मुखसे युक्त हैं; उन 'गजवक्त्र' को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह (स्कन्द)-से

उन 'गुहाग्रज' देवकी मैं वन्दना करता हूँ। दुर्गे! अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्रको पहले वेदमें देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्रका, जो नाना अर्थोंसे संयुक्त एवं शुभकारक है, नित्य तीनों संध्याओंके समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र

विजयी होता है। उसके पाससे विघ्न उसी प्रकार

पहले जन्म लेकर शिव-भवनमें आविर्भृत हुए हैं

तथा समस्त देवगणोंमें जिनकी अग्रपुजा होती है;

दूर भाग जाते हैं, जैसे गरुड़के निकटसे साँप।
गणेश्वरकी कृपासे वह निश्चय ही महान् ज्ञानी हो
जाता है, पुत्रार्थीको पुत्र और भार्याकी कामनावालेको
उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही
विद्वान् और श्रेष्ठ किव हो जाता है\*।
(अध्याय ४४)

\* विष्णुरुवाच— व्रनायकम् । लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गृहाग्रजम्॥

गणेशमेकदन्तं च हेरम्बं विघ्ननायकम्। लम्बोदरं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम्॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४१२ परशुरामको गौरीका स्तवन करनेके लिये कहकर विष्णुका वैकुण्ठ-गमन,

## परशुरामका पार्वतीकी स्तुति करना

पार्वतीको समझा-बुझाकर भगवान् विष्णु परशुरामसे हितकारक, तत्त्वस्वरूप, नीतिका साररूप और

श्रीनारायण कहते हैं - नारद! इस प्रकार

परिणाममें सुखदायक वचन बोले।

विष्णुने कहा -- राम! तुमने अकल्याणकर

मार्गपर स्थित हो क्रोधवश जो गणेशका दाँत तोड

डाला है, इससे तुम श्रुतिके मतानुसार इस समय

सचम्च ही अपराधी हो। अतएव मेरेद्वारा

बतलाये हुए स्तोत्रसे देवश्रेष्ठ गणपतिका स्तवन

करके पुनः काण्वशाखामें कहे हुए स्तोत्रद्वारा

जगज्जननी दुर्गाकी स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्रीकृष्णकी परा शक्ति एवं बुद्धिस्वरूपा हैं। इनके

रुष्ट हो जानेपर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जायगी। भगवान् श्रीकृष्ण ही अपने अंशसे पार्वती-पुत्र ये सर्वशक्तिस्वरूपा हैं। जगत् इन्हींसे शक्तिमान् होकर प्रकट हुए हैं। इसलिये जो मङ्गलस्वरूपा, हुआ है। यहाँतक कि जो प्रकृतिसे परे और कल्याणदायिनी, शिवपरायणा, मङ्गलकी कारण और मङ्गलको अधीश्वरी हैं; उन शिवप्रिया निर्गुण हैं, वे श्रीकृष्ण भी इन्हींसे शक्तिशाली हुए

हैं। इस शक्तिके बिना ब्रह्मा भी सृष्टिरचनामें समर्थ नहीं हैं। हम—ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर

इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर! पूर्वकालमें जब असुरोंने देवसमुदायको अपने अधीन कर लिया स्तवन किया था, उससे स्तृति करो।

पुत्रस्य

ज्ञानार्थवाचको णश्च निर्वाणवाचकः । तयोरीशं गश्च

प्रधानार्थो दन्तश्च एकशब्द:

दीनार्थवाचको हेश्च रम्बः

विष्णुदत्तैश्च

शुर्पाकारौ

एतन्नामाष्टकं

विष्णुप्रसादपुष्पं च

पालकवाचकः । दीनानां विपत्तिवाचको विघ्रो नायकः

नैवेद्यैर्यस्य

च जातोऽयमाविर्भूतो

दुर्गाकी तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवाके

स्तोत्रराजद्वारा, जिसे पूर्वकालमें त्रिपुरोंके भयंकर

वधके अवसरपर ब्रह्माकी प्रेरणासे शंकरजीने

शृणु मातर्हरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परम्॥ परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्॥

बलवाचक: । बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं

परिपालकं हेरम्बं खण्डनार्थक:। विपत्खण्डनकारकं नमामि

लम्बोदरं पुरा । पित्रा दत्तैश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च तम्॥ च यत्कर्णो विघ्नवारणकारणो । सम्पदो ज्ञानरूपो च शूर्पकर्णं नमाम्यहम्॥

यन्पृध्नि मुनिदत्तकम् । तद् गजेन्द्रवक्त्रयक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्॥

हरालये । वन्दे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपृजितम्॥

था, उस भयंकर समयमें ये सती सम्पूर्ण देवताओंके

तेजसे आविर्भूत हुई थीं। तत्पश्चात् श्रीकृष्णकी

आज्ञासे इन्होंने असुरोंका वध करके देवताओंका पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्षकी तपस्याके

कारण दक्षपत्नीके गर्भसे जन्म लिया। उस जन्ममें

सती शंकरकी भार्या हुईं। पुन: पतिकी निन्दाके कारण उस शरीरको त्यागकर इन्होंने शैलराजकी

पत्नीके गर्भसे जन्म धारण किया। फिर तपस्या

करके योगीन्द्रोंके गुरुके गुरु शंकरको पाया और श्रीकृष्णकी सेवासे श्रीकृष्णके अंशभूत गणपतिको

पुत्ररूपमें प्राप्त किया। बालक! जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे

विघ्ननायकम्॥

नमाम्यहम्॥

प्रणमाम्यहम्॥

दुर्गे नामभि: संयुतं परम् । पुत्रस्य पश्य वेदे च तदा कोपं तथा कुरु॥ एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं नानार्थसंयुतं शुभम् । त्रिसंध्यं यः पठेन्नित्यं स सुखी सर्वतो जयी॥ ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद् यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्

पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी विपुलां स्त्रियम् । महाजडः कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद् ध्रुवम् ॥ (गणपतिखण्ड ४४। ८५—९८)

और वही विश्वको धारण करनेवाला विराट् कहलाया। तुम्हारे पसीनेसे विश्वगोलक पिघल

गया। तब विश्वका निवासस्थान वह विराट्

जलकी राशि हो गया। तब तुमने अपनेको पाँच

भागोंमें विभक्त करके पाँच मूर्ति धारण कर ली।

वैकुण्ठको चले गये। श्रीहरिके चले जानेपर परशुराम हरिका स्मरण करके विष्णुप्रदत्त स्तोत्रद्वारा, जो सम्पूर्ण विघ्नोंका नाशक तथा धर्म-अर्थ-काम-मोक्षका कारण है; उन दुर्गाकी स्तुति करनेको उद्यत हुए। उन्होंने गङ्गाके शुभजलमें

नारद! यों कहकर भगवान् विष्णु शीघ्र ही

स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किये। फिर अञ्जलि बाँधकर भक्तेश्वर गुरुको प्रणाम किया।

फिर आचमन करके दुर्गाको सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्तिके कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आँखोंमें आनन्दाश्रु छलक आये थे और सारा अङ्ग पुलकायमान हो गया था।

परश्रामने कहा—प्राचीन कालकी बात है; गोलोकमें जब परिपूर्णतम श्रीकृष्ण सृष्टि-रचनाके लिये उद्यत हुए, उस समय उनके शरीरसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कान्ति

करोड़ों सूर्योंके समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारोंसे विभूषित थीं। शरीरपर अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई साड़ीका परिधान था। नव तरुण

अवस्था थी। ललाटपर सिंदूरकी बेंदी शोभित हो रही थी। मालतीकी मालाओंसे मण्डित गुँथी हुई सुन्दर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था।

मुखपर मन्द मुस्कान थी। अहो! तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुन्दर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओंको मोक्ष प्रदान करनेवाली तथा स्वयं महाविष्णुकी विधि हो। बाले! तुम सबको

मोहित कर लेनेवाली हो। तुम्हें देखकर श्रीकृष्ण उसी क्षण मोहित हो गये। तब तुम उनसे सम्भावित होकर सहसा मुस्कराती हुई भाग चलीं। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें 'मूलप्रकृति' ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्रीकृष्णने तुम्हें बुलाकर वीर्यका आधान किया। उससे एक

महान् डिम्ब उत्पन्न हुआ। उस डिम्बसे महाविराट्की

उत्पत्ति हुई, जिसके रोमकूपोंमें समस्त ब्रह्माण्ड स्थित हैं। फिर राधाके शृङ्गारक्रमसे तुम्हारा

उनमें परमात्मा श्रीकृष्णकी जो प्राणाधिष्ठात्री मूर्ति है, उसे भविष्यवेत्ता लोग कृष्णप्राणाधिका 'राधा' कहते हैं। जो मूर्ति वेद-शास्त्रोंकी जननी तथा वेदाधिष्ठात्री है, उस शुद्धरूपा मूर्तिको मनीषीगण 'सावित्री' नामसे पुकारते हैं। जो शान्ति तथा शान्तरूपिणी ऐश्वर्यको अधिष्ठात्री मूर्ति है, उस

सत्त्वस्वरूपिणी शुद्ध मूर्तिको संतलोग 'लक्ष्मी' नामसे अभिहित करते हैं। अहो! जो रागकी अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषोंको पैदा करनेवाली

है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्णकी है, उस शास्त्रकी

ज्ञाता मूर्तिको शास्त्रज्ञ 'सरस्वती' कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि, विद्या, समस्त शक्तिकी अधिदेवता, सम्पूर्ण मङ्गलोंको मङ्गलस्थान, सर्वमङ्गलरूपिणी और सम्पूर्ण मङ्गलोंकी कारण है, वही तुम इस समय शिवके भवनमें विराजमान हो। तुम्हीं शिवके समीप शिवा (पार्वती),

नारायणके निकट लक्ष्मी और ब्रह्माकी प्रिया वेदजननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानन्दस्वरूप हैं, उन रासेश्वर श्रीकृष्णकी तुम परमानन्दरूपिणी राधा हो। देवाङ्गनाएँ भी तुम्हारे कलांशकी अंशकलासे प्रादुर्भृत हुई हैं। सारी नारियाँ तुम्हारी विद्यास्वरूपा

हैं और तुम सबकी कारणरूपा हो। अम्बिके! सूर्यकी पत्नी छाया, चन्द्रमाकी भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इन्द्रकी पत्नी शची, कामदेवकी पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुणकी पत्नी वरुणानी, वायुकी प्राणप्रिया स्त्री, अग्निकी प्रिया स्वाहा, कुबेरकी सुन्दरी भार्या, यमकी पत्नी सुशीला,

नैर्ऋतको जाया कैटभी, ईशानको पत्नी शशिकला,

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४१४ मनुकी प्रिया शतरूपा, कर्दमकी भार्या देवहृति, वृषरूपधारी विष्णुद्वारा उठाये गये स्वयं शम्भुने

तुलसी तथा भूतलकी सारी श्रेष्ठ सरिताएँ—ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियाँ हैं, वे सभी तुम्हारी कलासे उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्योंके घरमें गृहलक्ष्मी, राजाओंके भवनोंमें राजलक्ष्मी, तपस्वियोंकी तपस्या और ब्राह्मणोंकी गायत्री हो। तुम सत्पुरुषोंके लिये

सत्त्वस्वरूप और दुष्टोंके लिये कलहकी अङ्कर

हो। निर्गुणकी ज्योति और सगुणकी शक्ति तुम्हीं

वसिष्ठकी पत्नी अरुन्धती, देवमाता अदिति,

अगस्त्य मुनिकी प्रिया लोपामुद्रा, गौतमकी पत्नी

अहल्या, सबको आधाररूपा वसुन्धरा, गङ्गा,

हो। तुम सूर्यमें प्रभा, अग्निमें दाहिका-शक्ति, जलमें शीतलता और चन्द्रमामें शोभा हो। भूमिमें गन्ध और आकाशमें शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख-प्यास आदि तथा प्राणियोंकी समस्त शक्ति हो। संसारमें सबकी उत्पत्तिकी कारण, साररूपा,

स्मृति, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानोंकी ज्ञानशक्ति

तुम्हीं हो। श्रीकृष्णने शिवजीको कृपापूर्वक सम्पूर्ण

ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली जो त्रिविध शक्तियाँ हैं, उनके रूपमें तुम्हीं विद्यमान हो; अत: तुम्हें नमस्कार है। जब मधु-कैटभके भयसे डरकर ब्रह्मा काँप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भयमुक्त

हुए थे; उन देवीको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु-कैटभके युद्धमें जगत्के रक्षक ये भगवान् विष्णु जिन परमेश्वरीका स्तवन करके शक्तिमान्

हुए थे; उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता हूँ।

समय आनेपर संहार करते हैं; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण, जो ज्योति:स्वरूप एवं निर्गुण हैं, सृष्टि-रचना करनेमें समर्थ नहीं होते; उन देवीको मेरा नमस्कार है। जगज्जननी! रक्षा करो, रक्षा करो; मेरे अपराधको क्षमा कर दो। भला, कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता कुपित होती है। इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गयीं और शीघ्र ही

त्रिपुरका संहार किया था; उन दुर्गाको मैं

अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञासे निरन्तर

वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं

और अग्नि जलाती है; उन दुर्गाको मैं सिर झुकाता

हूँ। जिनकी आज्ञासे काल सदा वेगपूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव-समुदायमें

विचरती रहती है; उन दुर्गाको मैं नमस्कार करता

हूँ। जिनके आदेशसे सृष्टिकर्ता सृष्टिकी रचना

करते हैं, पालनकर्ता रक्षा करते हैं और संहर्ता



करो। शिवजीकी कृपासे सदा सर्वत्र तुम्हारी

सभी देवताओंने जिनकी स्तुति की थी; उन दुर्गाको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके विजय हो। सर्वान्तरात्मा भगवान् श्रीहरि सदा

हों, उसके लिये ये सभी इस स्तोत्रराजकी कृपासे

जो भयानक शत्रुके चंगुलमें फँस गया हो अथवा

व्याधिग्रस्त हो; वह इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे

मुक्त हो जाता है। राजद्वारपर, श्मशानमें, कारागारमें

और बन्धनमें पड़ा हुआ तथा अगाध जलराशिमें डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्रके प्रभावसे मुक्त हो

जाता है। स्वामिभेद, पुत्रभेद तथा भयंकर मित्रभेदके

अवसरपर इस स्तोत्रके स्मरणमात्रसे निश्चय ही

अभीष्टार्थकी प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्षपर्यन्त

भक्तिपूर्वक दुर्गाका भलीभाँति पुजन करके हविष्यान्न

खाकर इस स्तोत्रराजको सुनती है, वह महावन्ध्या

हो तो भी प्रसववाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं

माता तो है परंतु पुत्रसे हीन है, वह यदि पाँच

महीनेतक कलशपर दुर्गाकी सम्यक् पूजा करके

४१५

तुमपर प्रसन्न रहें। श्रीकृष्णमें तथा कल्याणदाता गुरुदेव शिवमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे;

क्योंकि जिसकी इष्टदेव तथा गुरुमें शाश्वती भक्ति प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर-डाकुओंने घेर लिया हो, सॉॅंपने डस लिया हो,

होती है, उसपर यदि सभी देवता कुपित हो जायँ

तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्रीकृष्णके भक्त और शंकरके शिष्य हो तथा मुझ गुरुपत्नीकी

स्तृति कर रहे हो; इसलिये किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो! जो अन्यान्य देवताओंके

भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्रीकृष्णके भक्त हैं तो उनका कहीं भी अमङ्गल नहीं होता। भार्गव! भला, जिन

भाग्यवानोंपर बलवान् चन्द्रमा प्रसन्न हैं तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभामें महान् आत्मबलसे सम्पन्न सुखी नरेश जिसपर संतुष्ट है, उसका दुर्बल भृत्यवर्ग कुपित

होकर क्या कर लेगा? यों कहकर पार्वती हर्षित हो परशुरामको शुभाशीर्वाद देकर अन्तः पुरमें चली गयीं। तब तुरंत हरि-नामका घोष गूँज उठा। जो मनुष्य इस काण्वशाखोक्त स्तोत्रका पुजाके समय, यात्राके अवसरपर अथवा प्रात:काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठसे

पुत्रार्थीको पुत्र, कन्यार्थीको कन्या, विद्यार्थीको विद्या, प्रजार्थीको प्रजा, राज्यभ्रष्टको राज्य और धनहीनको धनकी प्राप्ति होती है। जिसपर गुरु, सबका स्तवन-पूजन और नमस्कार करके परशुरामका जानेके लिये उद्यत होना,

चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। छ: महीनेतक इसका श्रवण करनेसे दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवन्ध्या और मृतवत्सा नारी भक्तिपूर्वक नौ मासतक इस स्तोत्रराजको सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्याकी

इस स्तोत्रको श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होती है। (अध्याय ४५) गणेश-पूजामें तुलसी-निषेधके प्रसङ्गमें गणेश-तुलसीके संवादका

वर्णन तथा गणपतिखण्डका श्रवण-माहात्म्य

पुष्पोंसे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार

परशुरामने भक्तिभावसहित भाई गणेशका भलीभाँति पूजन करके गुरुपत्नी पार्वती और गुरुदेव शिवको नमस्कार किया तथा शंकरकी आज्ञा ले वे वहाँसे स्तवन किया। तत्पश्चात् नाना प्रकारके नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गन्धों और तुलसीके अतिरिक्त अन्य जानेको उद्यत हुए।

**श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! इस प्रकार परशुरामने हर्षमग्न-चित्तसे दुर्गाकी स्तुति करके पुनः श्रीहरिद्वारा बतलाये गये स्तोत्रसे गणेशका

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४१६ नारदजीने पूछा-प्रभो! परशुरामने जब नवयुवती कन्या हूँ और तपस्यामें संलग्न हूँ। मेरी

पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसीको छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पोंमें मान्य एवं धन्यवादकी पात्र हैं; फिर गणेश उस

विविध नैवेद्यों तथा पुष्पोंद्वारा भगवान् गणेशकी

सारभूत पूजाको क्यों नहीं ग्रहण करते? श्रीनारायण बोले — नारद! ब्रह्मकल्पमें एक

ऐसी घटना घटित हुई थी, जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहासको मैं कहता हूँ, सुनो। एक समयकी बात है। नवयौवन-

सम्पन्ना तुलसीदेवी नारायणपरायण हो तपस्याके

निमित्तसे तीर्थोंमें भ्रमण करती हुई गङ्गा-तटपर जा पहुँचीं। वहाँ उन्होंने गणेशको देखा, जिनकी नयी जवानी थी; जो अत्यन्त सुन्दर, शुद्ध और

पीताम्बर धारण किये हुए थे: जिनके सारे शरीरमें चन्दनकी खौर लगी थी; जो रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित थे; सुन्दरता जिनके मनका अपहरण

नहीं कर सकती; जो कामनारहित, जितेन्द्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ और योगीन्द्रोंके गुरु-के-गुरु हैं तथा

मन्द-मन्द मुस्कराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढापाका नाश करनेवाले श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान कर रहे थे; उन्हें देखते ही तुलसीका मन गणेशकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी

उनसे लम्बोदर तथा गजमुख होनेका कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान-भङ्ग होनेपर गणेशजीने पूछा—'वत्से! तुम कौन हो?

किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आनेका क्या

कारण है ? माता! यह मुझे बतलाओ; क्योंकि शुभे! तपस्वियोंका ध्यान भङ्ग करना सदा पापजनक तथा अमङ्गलकारी होता है। शुभे! श्रीकृष्ण कल्याण करें, कृपानिधि विघ्नका विनाश

तुम्हारे लिये अमङ्गलकारक न हो।'

बड़ा भयंकर होता है; अत: इस विषयमें मेरी बिलकुल इच्छा नहीं है; क्योंकि विवाह दु:खका कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि-भक्तिका व्यवधान, तपस्याके नाशका

विदुषी तुलसीसे मधुरवाणीमें बोले।

यह तपस्या पति-प्राप्तिके लिये है; अत: आप मेरे

स्वामी हो जाइये। तुलसीकी बात सुनकर अगाध

बुद्धिसम्पन्न गणेश श्रीहरिका स्मरण करते हुए

गणेशने कहा - हे माता! विवाह करना

कारण, मोक्षद्वारका किवाड, भव-बन्धनकी रस्सी, गर्भवासकारक, सदा तत्त्वज्ञानका छेदक और संशयोंका उद्गमस्थान है। इसलिये महाभागे! मेरी

ओरसे मन लौटा लो और किसी अन्य पतिकी तलाश करो। गणेशके ऐसे वचन सुनकर तुलसीको क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेशको शाप देते हुए बोली—'तुम्हारा विवाह होगा।' यह

सुनकर शिव-तनय सुरश्रेष्ठ गणेशने भी तुलसीको शाप दिया—'देवि! तुम निस्संदेह असुरद्वारा ग्रस्त होओगी। तत्पश्चात् महापुरुषोंके शापसे तुम वृक्ष हो जाओगी।' नारद! महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गये। उस शापको सुनकर

तब प्रसन्न होकर गणेशने तुलसीसे कहा। गणेश बोले—मनोरमे! तुम पृष्पोंकी सारभूता होओगी और कलांशसे स्वयं नारायणकी प्रिया बनोगी। महाभागे! यों तो सभी देवता तुमसे प्रेम

तुलसीने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेशकी स्तुति की।

करेंगे, परंतु श्रीकृष्णके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी। तुम्हारे द्वारा की गयी पूजा मनुष्योंके लिये मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिये तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। तुलसीसे यों कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश

करें और मेरे ध्यान-भङ्गसे उत्पन्न हुआ दोष पुन: तप करने चले गये। वे श्रीहरिकी आराधनामें व्यग्र होकर बदरीनाथके संनिकट गये। इधर इसपर तुलसीने कहा—प्रभो! मैं धर्मात्मजकी तुलसीदेवी दु:खित हृदयसे पुष्करमें जा पहुँची संलग्न हो गयी। नारद! तत्पश्चात् मुनिवरके तथा गणेशके शापसे वह चिरकालतक शङ्खुचूडकी प्रिय पत्नी बनी रही। मुने! तदनन्तर असुरराज शङ्खुचूड शंकरजीके त्रिशूलसे मृत्युको प्राप्त हो गया, तब नारायणप्रिया तुलसी कलांशसे वृक्षभावको प्राप्त हो गयी। यह इतिहास, जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्वकालमें धर्मके मुखसे सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणोंमें नहीं मिलता। यह तत्त्वरूप तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। तदनन्तर महाभाग परशुराम गणेशका पूजन करके तथा शंकर और पार्वतीको नमस्कार कर तपस्याके

लिये वनको चले गये। इधर गणेश समस्त सुरश्रेष्ठों तथा मुनिवरोंसे वन्दित एवं पूजित होकर

जो मनुष्य इस गणपतिखण्डको दत्तचित्त

होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजसूययज्ञके

शिव-पार्वतीके निकट स्थित हुए।

और निराहार रहकर वहाँ दीर्घकालिक तपस्यामें

यशस्वी, पुत्रवान्, विद्वान्, श्रेष्ठ किव, जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ, समस्त सम्पदाओंका दाता, परम पिवत्र, सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णुभक्त, अहिंसक, दयालु और तत्त्वज्ञानिवशारद पुत्र पाता है। महावन्ध्या स्त्री वस्त्र, अलंकार और चन्दनद्वारा भिक्तपूर्वक गणेशकी प्रजा करके और दस गणपित्यपदको

फलकी प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्रीगणेशकी

कृपासे धीर, वीर, धनी, गुणी, चिरजीवी,

गणेशकी पूजा करके और इस गणपितखण्डको सुनकर पुत्रको जन्म देती है। जो मनुष्य नियमपरायण हो मनमें किसी कामनाको लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। विघ्ननाशके लिये

यत्नपूर्वक इस गणपितखण्डको सुनकर वाचकको

सोनेका यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेतपुष्पोंकी

माला, स्वस्तिक मिष्टान्न, तिलके लड्डू और देशकालोद्भव पके हुए फल प्रदान करना चाहिये। (अध्याय ४६)

॥ गणपतिखण्ड सम्पूर्ण ॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

४१८

# श्रीकृष्णजन्मखण्ड

## नारदजीके प्रश्न तथा मुनिवर नारायणद्वारा भगवान् विष्णु एवं वैष्णवके माहात्म्यका वर्णन, श्रीराधा और श्रीकृष्णके गोकुलमें अवतार लेनेका एक कारण श्रीदाम और राधाका परस्पर शाप

### अंशोंसे इस भूतलपर अवतीर्ण हुए? किस युगमें, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥ भगवान् नारायण, नरश्रेष्ठ नर तथा देवी

सरस्वतीको नमस्कार करके जय (इतिहास-

पुराण आदि)-का पाठ करना चाहिये। नारदजीने कहा — ब्रह्मन् ! मैंने सबसे पहले

पूज्यपाद पिता ब्रह्माजीके मुखारविन्दसे ब्रह्मखण्डकी

मनोहर कथा सुनी है, जो अत्यन्त अद्भुत है। तदनन्तर उन्हींकी आज्ञासे मैं तुरंत आपके निकट

चला आया और यहाँ अमृतखण्डसे भी अधिक मधुर प्रकृतिखण्ड सुननेको मिला। तत्पश्चात् मैंने गणपतिखण्ड श्रवण किया, जो अखण्ड जन्मोंका

खण्डन करनेवाला है। परंतु मेरा लोलुप मन अभी तृप्त नहीं हुआ। यह और भी विशिष्ट प्रसङ्गको सुनना चाहता है। अत: अब श्रीकृष्णजन्मखण्डका

विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जो मनुष्योंके जन्म-मरण आदिका खण्डन करनेवाला है। वह समस्त तत्त्वोंका प्रकाशक, कर्मबन्धनका नाशक, हरिभक्ति प्रदान करनेवाला, तत्काल वैराग्यजनक, संसारविषयक

आसक्तिका निवारक, मुक्तिबीजका कारण तथा भवसागरसे पार उतारनेवाला उत्तम साधन है। वह कर्मभोगरूपी रोगोंका नाश करनेके लिये रसायनका काम देता है। श्रीकृष्णचरणारविन्दोंकी

प्राप्तिके लिये सोपानका निर्माण करता है। वैष्णवोंका तो वह जीवन ही है। तीनों लोकोंको परम पवित्र करनेवाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं

शिष्य हूँ। अतः आप मुझे श्रीकृष्णजन्मखण्डकी

कथाको विस्तारपूर्वक सुनाइये। किसकी प्रार्थनासे

एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्ण अपने सम्पूर्ण

यशोदा कौन थीं? नन्दरायजी कौन थे? उन्होंने कौन-सा पुण्य किया था? श्रीहरिकी प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्रीराधा क्यों व्रजमें

व्रजकन्या होकर प्रकट हुईं? गोपियोंने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वरको प्राप्त किया? श्रीहरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये?

किस हेतुसे और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ?

उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी

भी कौन थीं ? बताइये। किसके कुलमें भगवान्ने मायाद्वारा जन्म-ग्रहणको लीला की? श्रीहरिने

किस रूपसे यहाँ आकर क्या किया? मुने! सुना जाता है कि श्रीकृष्ण कंसके भयसे सूतिकागृहसे

गोकुलको चले गये थे। जो स्वयं भयके स्वामी

हैं, उन्हें कीटतुल्य कंससे क्यों भय हुआ? उन

श्रीहरिने गोप-वेष धारण करके गोकुलमें कौन-

सी लीला की ? वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने

गोपाङ्गनाओंके साथ क्यों विहार किया ? गोपाङ्गनाएँ

कौन थीं? अथवा वे ग्वाल-बाल भी कौन थे?

महाभाग ! पृथ्वीका भार उतारकर कौन-सी लीला करनेके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्ण पुनः परमधामको पधारे ? आप उनकी लीला-कथा सुनाइये; क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्रीहरिकी कथा अत्यन्त दुर्लभ है। वह भवसागरसे पार

उतारनेके लिये नौकाके तुल्य है। प्रारब्धभोगरूपी बेडी तथा क्लेशोंका उच्छेद करनेके लिये कटार है। पापरूपी ईंधन-राशिका दाह करनेके लिये प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान है। इसे सुननेवाले

पुरुषोंके करोड़ों जन्मोंकी पापराशिका यह नाश

श्रीकृष्णजन्मखण्ड कर देती है। भगवान्की कथा शोक-सागरका पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्षमें जन्म

नाश करनेवाली मुक्ति है। वह कानोंमें अमृतके समान मधुर प्रतीत होती है। कृपानिधे! मैं आपका

भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्रीहरिकथाका ज्ञान प्रदान कीजिये। तप, जप, बड़े-बड़े दान, पृथ्वीके तीर्थोंके दर्शन, श्रुतिपाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन

तथा सम्पूर्ण यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण करनेसे मनुष्यको

जो फल मिलता है, वह सब ज्ञानदानकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। पिताजीने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करनेके लिये भेजा है। सुधा-

समुद्रके पास पहुँचकर कौन दूसरी वस्तु (जल आदि) पीनेकी इच्छा करेगा? भगवान् नारायण बोले — कुलको पवित्र

करनेवाले नारद! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो। पुण्यकी मूर्तिमती राशि हो। लोकोंको पवित्र करनेके लिये ही तुम इनमें भ्रमण

करते हो। वाणीसे मनुष्योंके हृदयकी तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दौहित्र, बन्ध्-बान्धव, पुत्र-पौत्र, प्रवचन, प्रताप,

यश, श्री, बुद्धि, वैरी और विद्या—इनके विषयमें मनुष्योंके हार्दिक अभिप्रायका पता चल जाता है। तुम जीवन्मुक्त और पवित्र हो। भगवान् गदाधरके शुद्ध भक्त हो। अपने चरणोंकी धूलसे सबकी आधारभूता वसुधाको पवित्र करते फिरते हो।

समस्त लोकोंको अपने स्वरूपका दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान् श्रीहरिकी कथा परम मङ्गलमयी है, इसीलिये तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्रीकृष्णकी कथाएँ होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि, मुनि और सम्पूर्ण

तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अन्तमें अपने निरापद स्थानको जाते हैं। जिन स्थानोंमें श्रीकृष्णकी शुभ कथाएँ होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मोंतक तपस्या करके जो

मन्त्रजपं

सेवनमेव

निवेदनं तस्य दास्यं नवधा भक्तिलक्षणम्।

\* अर्चनं वन्दनं

सकता है। भगवानुकी पूजा, वन्दना, मन्त्र-जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरन्तर उनके गुणोंका श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्यभाव—ये भक्तिके नौ लक्षण हैं\*। नारद! इन सबका अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्मको

पाता है। वह यदि श्रीहरिकी अमृतमयी कथाका

श्रवण करे, तभी अपने जन्मको सफल कर

सफल बनाता है। उसके मार्गमें विघ्न नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी तरह नहीं जाता है, जैसे गरुड़के सामने सर्प। भगवान् श्रीहरि उस भक्तका सामीप्य एक क्षणके लिये भी नहीं छोडते हैं।

अणिमा आदि सिद्धियाँ तुरंत उसकी सेवामें उपस्थित हो जाती हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे उसकी रक्षाके लिये सुदर्शन चक्र दिन-रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है? यमराजके दत

स्वप्नमें भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते

हैं, जैसे शलभ जलती हुई आगको देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि, मुनि, सिद्ध तथा सम्पूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे सर्वत्र सुखी एवं नि:शंक रहता है। श्रीकृष्णकी कथामें सदा तुम्हारा आत्यन्तिक अनुराग है। क्यों न हो? पिताका स्वभाव पुत्रमें

अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर! तुम्हारी यह प्रशंसा क्या है ? तुम्हारा जन्म ब्रह्माजीके मानससे हुआ है। जिसका जिस कुलमें जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही

विधाताके पदपर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य-निरन्तर नवधा भक्तिका पालन करते हैं। जिसका श्रीकृष्णको कथामें अनुराग हो, च। स्मरणं कीर्तनं शश्वद् गुणश्रवणमीप्सितम्॥

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १।३३-३४)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४२० कथा सुनकर जिसके नेत्रोंमें आँसू छलक आते हों उन तीर्थोंके पाप वैष्णवोंको छूकर बहनेवाली वायुके और शरीरमें रोमाञ्च छा जाता हो तथा मन उसीमें स्पर्शसे नष्ट होते हैं। जो भगवान् हृषीकेशकी और डूब जाता हो; उसीको विद्वान् पुरुषोंने सच्चा भक्त उनके पुण्यात्मा भक्तकी निन्दा करते हैं, उनके कहा है। जो मन, वाणी और शरीरसे स्त्री-पुत्र सौ जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। आदि सबको श्रीहरिका ही स्वरूप समझता है, वैष्णवोंके स्पर्शमात्रसे पातकी मनुष्य पातकसे मुक्त हो जाता है। पातकीके स्पर्शसे उस भक्तमें उसे विद्वानोंने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवोंपर दया है तथा जो सम्पूर्ण जगत्को श्रीकृष्ण जो पाप आता है, उसका नाश उसके अन्त:-करणमें बैठे हुए भगवान् मधुसूदन अवश्य कर जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थानमें अथवा तीर्थींके देते हैं। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने भगवान् विष्णु और वैष्णव भक्तके गुणोंका वर्णन किया है। अब सम्पर्कमें रहकर आसक्तिशून्य हो बड़े आनन्दके साथ श्रीहरिके चरणारविन्दका चिन्तन करते हैं, मैं तुम्हें श्रीहरिके जन्मका प्रसङ्ग सुनाता हूँ, सुनो। वे वैष्णव माने गये हैं। जो सदा भगवान्के नाम श्रीनारायणने कहा—एक बार गोलोकमें और गुणका गान करते, मन्त्र जपते तथा कथा-श्रीकृष्ण विरजादेवीके समीप थे। श्रीराधाको यह वार्ता कहते-सुनते हैं, वे अत्यन्त वैष्णव हैं। ठीक नहीं लगा। श्रीराधा सखियोंसहित वहाँ जाने मीठी वस्तुएँ पाकर श्रीहरिको प्रसन्नतापूर्वक भोग लगीं। तब श्रीदामने उन्हें रोका। इसपर श्रीराधाने लगानेके लिये जिसका मन हर्षसे खिल उठता है, श्रीदामको शाप दे दिया कि 'तुम असुरयोनिको वह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते, प्राप्त हो जाओ।' तब श्रीदामने भी श्रीराधाको यह शाप दिया कि 'आप भी मानवी-योनिमें जायँ। जागते, दिन-रात श्रीहरिके चरणारविन्दमें ही लगा रहता है और जो बाह्य शरीरसे पूर्व कर्मोंका वहाँ गोकुलमें श्रीहरिके ही अंश महायोगी रायाण फल भोगता है, वह वैष्णव है। तीर्थ सदा नामक एक वैश्य होंगे। आपका छायारूप उनके वैष्णवोंके दर्शन और स्पर्शकी अभिलाषा करते साथ रहेगा। अतएव भूतलपर मूढ़ लोग आपको हैं; क्योंकि उनके सङ्गसे उन तीर्थोंके वे सारे रायाणकी पत्नी समझेंगे, श्रीहरिके साथ कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, जो उन्हें पापियोंके संसर्गसे समय आपका विछोह रहेगा।' मिले होते हैं। जितनी देरमें गाय दुही जाती है, इससे श्रीदाम और श्रीराधा दोनोंको ही क्षोभ उतनी देर भी जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, हुआ। तब श्रीकृष्णने श्रीदामको सान्त्वना देकर वहाँकी धरतीपर उतने समयके लिये सम्पूर्ण तीर्थ कहा कि 'तुम त्रिभुवनविजेता सर्वश्रेष्ठ शङ्खचुड निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य नामक असुर होओगे और अन्तमें श्रीशंकरके निश्चय ही पापमुक्त हो श्रीहरिके धाममें वैसे ही त्रिशूलसे भिन्न-देह होकर यहाँ मेरे पास लौट चला जाता है, जैसे अन्तकालमें श्रीकृष्णकी स्मृति आओगे।' होनेपर अथवा ज्ञानगङ्गामें अवगाहन करनेपर मनुष्य श्रीराधाको बड़े ही प्रेमके साथ हृदयसे लगाकर भगवान्ने कहा—'वाराहकल्पमें मैं पृथ्वीपर परम पदको प्राप्त हो जाता है। तथा जैसे तुलसीवनमें, गोशालामें, श्रीकृष्ण-मन्दिरमें, वृन्दावनमें, हरिद्वारमें जाऊँगा और व्रजमें जाकर वहाँके पवित्र काननोंमें एवं अन्य तीर्थोंमें भी मृत्यू होनेपर मनुष्यको परम तुम्हारे साथ विहार करूँगा। मेरे रहते तुमको क्या धामकी प्राप्ति होती है। तीर्थींमें स्नान करने या भय है?' गोता लगानेसे पापियोंके पाप धुल जाते हैं। फिर उधर विरजादेवी नदी हो गयीं और उनके

श्रीकृष्णके द्वारा जो सात सुन्दर पुत्र हुए थे—वे | लीलामय श्रीराधा और श्रीकृष्ण वाराहकल्पमें लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दिध, दुग्ध और जलरूप सात समुद्र हो गये (यह सब श्रीराधा और

श्रीकृष्णकी लीला ही है, जो व्रजमें परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेमरसधारा बहानेके लिये

निमित्तरूपसे की गयी थी)। इसी निमित्तसे

विरजातट, शतशृङ्गपर्वत, रासमण्डल एवं वृन्दावन आदिके

नारदजीने पृछा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारायण! किसकी प्रार्थनासे और किस कारण जगदीश्वर श्रीकृष्णने इस भूतलपर अवतार लिया था? श्रीनारायणने कहा — प्राचीन कालकी बात

है। वाराह-कल्पमें पृथ्वी असुरोंके अधिक भारसे आक्रान्त हो गयी थी; अत: शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उसके साथ असुरोंद्वारा सताये गये देवता भी थे, जिनका

चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओंके साथ ब्रह्माजीकी दुर्गम सभामें गयी। वहाँ उसने देखा, देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े-बड़े ऋषि, मुनीन्द्र तथा सिद्धेन्द्रगण सानन्द उनकी सेवामें उपस्थित हैं।

ब्रह्माजी 'कृष्ण' इस दो अक्षरके परब्रह्मस्वरूप मन्त्रका जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्तिजनित आनन्दके आँसुओंसे भरे थे तथा सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था। मुने! देवताओंसहित

पृथ्वीने भक्तिभावसे चतुराननको प्रणाम किया और दैत्योंके भार आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। ऑसूभरे नेत्रों और पुलकित शरीरसे वह ब्रह्माजीकी स्तुति तथा रोदन करने लगी।

तब जगद्धाता ब्रह्माने उससे पूछा—भद्रे!

तुम क्यों स्तुति करती और रोती हो? बताओ,

यह एक निमित्त कारणमात्र है।)(अध्याय १-३) पृथ्वीका देवताओं के साथ ब्रह्मलोकमें जाकर अपनी व्यथा-कथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन सबके साथ कैलासगमन, कैलाससे ब्रह्मा, शिव तथा धर्मका वैकुण्ठमें जाकर श्रीहरिकी आज्ञासे गोलोकमें जाना और वहाँ

पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए। श्रीराधाजी गोकुलमें श्रीवृषभानुके घर प्रकट हुईं। यह कथा प्रसङ्गानुसार

पहले भी आ चुकी है। (भगवान्, श्रीराधा-

कृष्णके अवतार तथा व्रजकी मधुरतम लीलाका

प्रदेशोंका अवलोकन करना, गोलोकका विस्तृत वर्णन किस उद्देश्यसे तुम्हारा आगमन हुआ है ? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणि! सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है?

> देवताओंसे आदरपूर्वक पूछा—'देवगण! किसलिये तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है?' ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर देवतालोग उन प्रजापितसे बोले-प्रभो! पृथ्वी दैत्योंके भारसे दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकटमें

इस प्रकार पृथ्वीको आश्वासन देकर ब्रह्माजीने

जगत्के स्रष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिये। ब्रह्मन्! आप ही इस पृथ्वीकी गति हैं; इसे शान्ति प्रदान करें। पितामह! यह पृथ्वी जिस भारसे पीड़ित है, उसीसे हम भी दु:खी हैं, अत: आप उस भारका हरण कीजिये।' देवताओंकी बात सुनकर जगत्स्रष्टा

पड़ गये हैं। दैत्योंने हमें ग्रस लिया। आप ही

ब्रह्माने पृथ्वीसे पूछा—'बेटी! तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। पद्मलोचने! बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है, जिसे सहन करनेमें तुम असमर्थ हो गयी हो। भद्रे! मैं उस भारको दूर करूँगा। निश्चय ही तुम्हारा भला होगा।

ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर पृथ्वीके मुखपर

और नेत्रोंमें प्रसन्नता छा गयी। वह जिस-जिस

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४२२ कारणसे इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ाकी द्वेष करते हैं; उनके भारसे मैं पीड़ित रहती हूँ। उस कथाको कहने लगी—'तात! सुनिये, मैं विधे! शङ्खचूड़के भारसे जिस तरह मैं पीड़ित अपने मनकी व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बन्धु-थी, उससे भी अधिक दैत्योंके भारसे पीड़ित हूँ। बान्धवके सिवा दूसरे किसीको मैं यह बात नहीं प्रभो! यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया। यही मुझ अनाथाका निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ बता सकती; क्योंकि स्त्री-जाति अबला होती है। अपने सगे बन्धु, पिता, पित और पुत्र सदा तो आप मेरे कष्टके निवारणका उपाय कीजिये।' उसकी रक्षा करते हैं; परंतु दूसरे लोग निश्चय ही यों कहकर वसुधा बार-बार रोने लगी। उसकी निन्दा करने लगते हैं। जगत्पिता आपने उसका रोदन सुनकर कृपानिधान ब्रह्माने उससे मेरी सृष्टि की है; अत: आपसे अपने मनकी बात कहा—'वसुधे! तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओंका भार आ गया है, मैं किसी उपायसे अवश्य ही कहनेमें मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भारसे पीड़ित हूँ, उनका परिचय देती हूँ, सुनिये। उसे हटाऊँगा।' 'जो श्रीकृष्णभक्तिसे हीन हैं और जो श्रीकृष्ण-पृथ्वीको इस प्रकार आश्वासन देकर भक्तकी निन्दा करते हैं, उन महापातकी मनुष्योंका देवताओंसहित जगद्धाता ब्रह्मा भगवान् शंकरके भार वहन करनेमें मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो निवासस्थान कैलास पर्वतपर गये। वहाँ पहँचकर विधाताने कैलासके रमणीय आश्रम तथा भगवान् अपने धर्मके आचरणसे शून्य तथा नित्यकर्मसे रहित हैं, जिनकी वेदोंमें श्रद्धा नहीं है; उनके शंकरको देखा। वे गङ्गाजीके तटपर अक्षयवटके भारसे मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्रचर्म पहन रखा पुत्र तथा पोष्य-वर्गका पालन-पोषण नहीं करते था। दक्षकन्याकी हिंडुयोंके आभूषणसे वे विभूषित थे। उन्होंने हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश धारण कर हैं; उनका भार वहन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। पिताजी! जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और रखे थे। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें सत्यका अभाव है तथा जो गुरुजनों और देवताओंकी तीन-तीन नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धोंने उन्हें घेर रखा था। वे योगीन्द्रगणसे सेवित थे और निन्दा करते हैं; उनके भारसे मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही कौत्हलपूर्वक गन्धर्वींका संगीत सुन रहे थे। साथ देनेवाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड्प लेनेवाले ही अपनी ओर देखती हुई पार्वतीकी ओर हैं; उनके भारसे भी मैं पीडित रहती हूँ। जो प्रेमपूर्वक तिरछी नजरसे देख लेते थे। अपने कल्याणमय सूक्तों, साम-मन्त्रों तथा एकमात्र पाँच मुखोंद्वारा श्रीहरिके एकमात्र मङ्गल नामका मङ्गलकारी श्रीहरिके नामोंका विक्रय करते हैं; जप करते थे। गङ्गाजीमें उत्पन्न कमलोंके उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो बीजोंकी मालासे जप करते समय उनके शरीरमें जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्रामपुरोहित, लोभी, मुर्दा रोमाञ्च हो आता था। इसी समय ब्रह्माजी पृथ्वी तथा नतमस्तक देवसमूहोंके साथ महादेवजीके जलानेवाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रान्न भोजन करनेवाले हैं; उनके भारसे मुझे बड़ा कष्ट होता सामने जा खड़े हुए। जगद्गुरुको आया देख है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास-व्रत और भगवान् शंकर शीघ्र ही भक्तिभावसे उठकर खड़े नियमको तोड़नेवाले हैं; उनके भारसे भी मुझे हो गये। उन्होंने प्रेमपूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ, ब्राह्मण, प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। देवता, वैष्णव, श्रीहरि, हरिकथा और हरिभक्तिसे तत्पश्चात् सब देवताओंने तथा पृथ्वीने भी

और मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामें जुटे थे। उनका सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे

४२३

ब्रह्माने पार्वतीनाथ शिवसे सारा वृत्तान्त कहा। वह सब सुनकर भक्तवत्सल शंकरने तुरंत ही मुँह नीचा कर लिया। भक्तोंपर कष्ट आया सुनकर चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्नमय मुकुटसे जगमगा रहा था। वे परमानन्द-स्वरूप भगवान्

पार्वती और परमेश्वर शिवको बड़ा दु:ख हुआ। तदनन्तर ब्रह्मा और शिवने देवसमूहों तथा वसुधाको यत्नपूर्वक सान्त्वना देकर घरको लौटा दिया।

भक्तिभावसे चन्द्रशेखर शिवको प्रणाम किया और

शिवने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति

फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्मके घर आये और

उनके साथ विचार-विमर्श करकेवे तीनों श्रीहरिके धामको चल दिये। भगवान्के उस परम धामका नाम वैकुण्ठ है। वह जरा और मृत्युको दूर भगानेवाला है। ब्रह्माण्डसे ऊपर उसकी स्थिति

है। वह उत्तम लोक मानो वायुके आधारपर स्थित है। (वास्तवमें वह चिन्मय लोक श्रीहरिसे भिन्न न होनेके कारण अपने-आपमें ही स्थित है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है।) उस सनातन धामकी स्थिति ब्रह्मलोकसे एक करोड़ योजन

ऊपर है। दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित विचित्र वैकुण्ठधामका वर्णन कर पाना कवियोंके लिये असम्भव है। पद्मराग और नीलमणिके बने हुए राजमार्ग उस धामकी शोभा बढाते हैं। मनके समान तीव्र

गतिसे जानेवाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सब-के-सब उस मनोहर वैकुण्ठधाममें जा पहुँचे। श्रीहरिके अन्त:पुरमें पहँचकर उन सबने वहाँ उनके दर्शन किये। वे श्रीहरि दिव्य रत्नमय

अलङ्कारोंसे विभूषित हो रत्नसिंहासनपर बैठे थे।

रत्नोंके बाजूबंद, कंगन और नूपुर उनके हाथ-पैरोंकी शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नोंके बने हुए दो कुण्डल उनके दोनों गालोंपर झलमला रहे थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था तथा आजानुलम्बिनी वनमाला उनके अग्रभागको विभूषित कर रही

थी। सरस्वतीके प्राणवल्लभ श्रीहरि शान्तभावसे

बैठे थे। लक्ष्मीजी उनके चरणारविन्दोंकी सेवा

कर रही थीं। करोडों कन्दर्पोंकी लावण्यलीलासे

उनके चरणोंमें प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्तिके साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परमानन्दके भारसे दबे हुए थे। उनके अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था। ब्रह्माजी बोले—मैं शान्त, सर्वेश्वर तथा अच्यत उन कमलाकान्तको प्रणाम करता हुँ,

भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये व्याकुल दिखायी

देते थे। मुने! ब्रह्मा आदि देवेश्वरोंने भक्तिभावसे

हुए हैं। निरञ्जन! मनु, मुनीन्द्र, मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपके कलाकी अंशकलाद्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान् शंकरने कहा — आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगीजन आपमें रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं

जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएँ हैं तथा समस्त

देवता जिनकी कलाकी भी अंशकलासे उत्पन्न

है; परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनन्दमय है। आप सर्वरूप हैं। अणिमा आदि सिद्धियोंके कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धिके ज्ञाता, सिद्धिदाता और सिद्धिरूप हैं। आपकी स्तुति करनेमें कौन समर्थ है? धर्म बोले-जिस वस्तुका वेदमें निरूपण किया गया है, उसीका विद्वान लोग वर्णन कर

सकते हैं। जिनको वेदमें ही अनिर्वचनीय कहा गया है, उनके स्वरूपका निरूपण कौन कर सकता है ? जिसके लिये जिस वस्तुकी सम्भावना की जाती है, वह गुणरूप होती है। वही उसका स्तवन

हैं; उन परमात्माकी मैं क्या स्तृति करूँ?

है। जो निरञ्जन (निर्मल) तथा गुणोंसे पृथक्—निर्गुण

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 858 महामुने! ब्रह्मा आदिका किया हुआ यह पचास करोड़ योजन ऊपर है और भगवान् स्तोत्र जो छ: श्लोकोंमें वर्णित है, पढ़कर मनुष्य श्रीकृष्णकी इच्छासे निर्मित है। उसका कोई बाह्य

दुर्गम संकटसे मुक्त होता और मनोवाञ्छित फलको पाता है।\* देवताओंकी स्तुति सुनकर साक्षात् श्रीहरिने

उनसे कहा—तुम सब लोग गोलोकको जाओ। पीछेसे मैं भी लक्ष्मीके साथ आऊँगा। श्वेतद्वीपनिवासी

तथा राधाके साथ द्विभुज श्रीकृष्णरूपसे निवास करता हूँ। यहाँ सुनन्द आदि पार्षदों तथा लक्ष्मीके

साथ रहता हूँ। नारायण, श्रीकृष्ण तथा श्वेतद्वीपनिवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य सम्पूर्ण देवता मेरी ही कलाएँ हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कलाकी अंशकलाकी कलासे उत्पन्न

हुए हैं। तुमलोग गोलोकको जाओ। वहाँ तुम्हारे अभीष्ट कार्यकी सिद्धि होगी। फिर हमलोग भी सबकी इष्टिसिद्धिके लिये वहाँ आ जायँगे।

इतना कहकर श्रीहरि उस सभामें चुप हो

हर लेनेवाला है। वह अगम्य लोक वैकुण्ठसे \* ब्रह्मोवाच

वा

स्तोत्रं

मानुषाश्च

कारणं

षट्श्लोकोक्तं

कमलाकान्तं

मुनीन्द्राश्च

नमामि

मनवश्च

त्वामक्षयमक्षरं

ब्रह्मादीनामिदं

अणिमादिकसिद्धीनां

वेदे निरूपितं वस्तु

गये। तब उन सब देवताओंने उन्हें प्रणाम किया और वहाँसे अद्भुत गोलोककी यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्युको

पीछेसे निश्चित ही वहाँ जायँगे। वहाँ मैं गोपियों

वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वतीदेवी— ये गोलोकमें जायँगे। अनन्तशेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेदमाता सावित्री—ये सब

उन सबकी गति मनके समान तीव्र थी। अतः वे सब-के-सब विरजाके तटपर जा पहुँचे। सरिताके

तटका दर्शन करके उन देवताओंको बडा आश्चर्य हुआ। विरजा नदीका वह तटप्रान्त शुद्ध स्फटिकमणिके समान उज्ज्वल, अत्यन्त विस्तृत और मनोहर था,

मोती-माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणिरत्नोंकी खानोंसे सुशोभित था। काले, उज्ज्वल, हरे तथा लाल रत्नोंकी श्रेणियोंसे उद्धासित होता था। उस तटपर

कहीं तो मूँगोंके अङ्कर प्रकट हुए हैं, जो अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम

आधार नहीं है। श्रीकृष्ण ही वायुरूपसे उसे धारण

करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोककी ओर जानेके लिये उन्मुख हो चल दिये।

रत्नोंकी अनेक खानें उसकी शोभा बढाती हैं।

भूतास्त्वत्तो

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४। ६२—६८)

कहीं श्रेष्ठ निधियोंके आकर उपलब्ध होते हैं, जिनसे वहाँकी छटा आश्चर्यमें डाल देती है। वह दृश्य विधाताके भी दृष्टिपथमें आनेवाला नहीं है। मुने! विरजाके किनारे कहीं तो पद्मराग और

इन्द्रनील मणियोंकी खानें हैं, कहीं मरकतमणिकी श्रेणीबद्ध दिखायी देती हैं, कहीं स्यमन्तकमणिकी तथा कहीं स्वर्णमुद्राओंकी खानें

निरञ्जन॥

शोभा पाती हैं। कहीं बहुमूल्य पीले रंगकी मणिश्रेणियोंके आकर विरजातटको अलंकृत करते

शान्तं सर्वेशमच्युतम् । वयं यस्य कलाभेदाः कलांशकलया सुराः॥

राममव्यक्तमीश्वरम् । अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् ॥

वर्णनीयं विचक्षणै:। वेदेऽनिर्वचनीयं यत्तन्निर्वकुं च क: क्षम:॥

सर्वकारणम् । सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः॥

महामुने । पठित्वा मुच्यते दुर्गाद्वाञ्छितं च लभेन्नरः ॥

चराचराः । कलाकलांशकलया

शङ्कर उवाच

धर्म उवाच

यस्य सम्भावनीयं यद् गुणरूपं निरञ्जनम् । तदितिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौमि निर्गुणम् ॥

४२५

अनिर्वचनीय मणियोंके उत्तम आकर हैं। विरजाके उस तट-प्रान्तमें कहीं-कहीं उत्तम रमणीय विहारस्थल उपलब्ध होते हैं।

उस परम आश्चर्यजनक तटको देखकर वे देवेश्वर नदीके उस पार गये। वहाँ जानेपर उन्हें

पर्वतोंमें श्रेष्ठ शतशुंग दिखायी दिया, जो अपनी शोभासे मनको मोहे लेता था। दिव्य पारिजात-

वृक्षोंकी वनमालाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वह पर्वत कल्पवृक्षों तथा कामधेनुओंद्वारा सब ओरसे घिरा था। उसकी ऊँचाई एक करोड

हैं। कहीं रत्नोंके, कहीं कौस्तुभमणिके और कहीं

योजन थी और लंबाई दस करोड़ योजन। उसके ऊपरकी चौरस भूमि पचास करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चहारदीवारीकी भाँति गोलोकके

चारों ओर फैला हुआ था। उसीके शिखरपर उत्तम गोलाकार रासमण्डल है, जिसका विस्तार दस योजन है। वह रासमण्डल सुगन्धित पुष्पोंसे भरे हुए सहस्रों उद्यानोंसे सुशोभित है और उन

उद्यानोंमें भ्रमर-समूह छाये रहते हैं। सुन्दर रत्नों और द्रव्योंसे सम्पन्न अगणित क्रीडाभवन तथा कोटि सहस्र रत्नमण्डप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्निर्नित कलशों तथा

इन्द्रनीलमणिके शोभाशाली खम्भोंसे उस मण्डलकी शोभा और बढ़ गयी है। उन खम्भोंमें सिन्द्रके समान रंगवाली मणियाँ सब ओर जडी गयी हैं तथा बीच-बीचमें लगे हुए मनोहर इन्द्रनील

नामक रत्नोंसे वे मण्डित हैं। रत्नमय परकोटोंमें जटित भाँति-भाँतिके मणिरत्न उस रासमण्डलकी श्रीवृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओंकी ओर चार दरवाजे हैं, जिनमें सुन्दर किंवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजोंपर रस्सियोंमें गुँथे हुए आम्रपल्लव बन्दनवारके रूपमें शोभा दे रहे हैं। वहाँ दोनों

ओर झुंड-के-झुंड केलेके खम्भे आरोपित हुए हैं। श्वेतधान्य, पल्लवसमूह, फल तथा दूर्वादल

आदि मङ्गलद्रव्य उस मण्डलकी शोभा बढाते हैं।

देती हैं। रत्नमय पाशकसमृहों (बिछुओं)-से उनके पैरोंकी अंगुलियाँ उद्भासित होती हैं। वे गोपिकशोरियाँ रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्नमय मुकुटोंसे जगमगा रहे हैं। नासिकाके मध्यभागमें गजमुक्ताकी बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भालदेशमें सिन्दूरकी

अलंकृत करोड़ों गोपिकशोरियोंके समूहसे रासमण्डल घिरा हुआ है। वे गोपकुमारियाँ रत्नोंके बने हुए

कंगन, बाजूबंद और नूपुरोंसे विभूषित हैं। रत्ननिर्मित

युगल कृण्डल उनके गण्डस्थलकी शोभा बढाते

हैं। उनके हाथोंकी अंगुलियाँ रत्नोंकी बनी हुई

अँगूठियोंसे विभूषित हो बड़ी सुन्दर दिखायी

बेंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहननेके

स्थानोंमें दिव्य आभूषण धारण करनेके कारण

उनकी दिव्य प्रभा और भी उद्दीस हो उठी है।

उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके समान जान

पड़ती है। वे सब-की-सब चन्दन-द्रवसे चर्चित

हैं। उनके अङ्गोंपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी

शोभा देती है। बिम्बफलके समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाओंकी चटकीली चाँदनी-जैसी प्रभासे सेवित मुख उनके उद्दीस सौन्दर्यको और भी उज्ज्वल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको छीने लेते हैं। उनमें कस्तूरी-पत्रिकासे युक्त काजलकी रेखा शोभा-

वृद्धि कर रही है। उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी मालाओंसे सुशोभित हैं, जिनपर मधुलोलुप भ्रमरोंके समृह मॅंडरा रहे हैं। उनकी मनोहर मन्दगति गजराजके गर्वका गंजन करनेवाली है। बाँकी भौंहोंके साथ मन्द मुस्कानकी शोभासे वे मनको मोह लेती हैं। पके हुए अनारके दानोंकी

भाँति चमकीली दन्तपंक्ति उनके मुखकी शोभाको

| ४२६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| बढ़ा देती है। पक्षिराज गरुड़की चोंचकी शोभासे<br>सम्पन्न उन्नत नासिकासे वे सब-की-सब विभूषित | पल्लव निकले रहते हैं। वहाँ सर्वत्र कोकिलोंकी<br>काकली सुनायी देती है। वह वनप्रान्त कहीं तो |
| हैं। गजराजके युगल गण्डस्थलकी भाँति उन्नत                                                   | केलिकदम्बोंके समूहसे कमनीय और कहीं मन्दार,                                                 |
| उरोजोंके भारसे वे झुकी-सी जान पड़ती हैं।                                                   | चन्दन, चम्पा तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्पोंकी                                               |
| उनका हृदय श्रीकृष्णविषयक अनुरागके देवता                                                    | सुगन्धसे सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी,                                                 |
| कन्दर्पके बाण-प्रहारसे जर्जर हुआ रहता है। वे                                               | कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर,                                                      |
| दर्पणोंमें पूर्ण चन्द्रमाके समान अपने मनोहर                                                | सुपारी, आमड़ा, नीबू, केला, बेल और अनार                                                     |
| मुखके सौन्दर्यको देखनेके लिये उत्सुक रहती हैं।                                             | आदि मनोहर वृक्ष-समूहों तथा सुपक्व फलोंसे                                                   |
| श्रीराधिकाके चरणारविन्दोंकी सेवामें निरन्तर                                                | लदे हुए दूसरे-दूसरे वृक्षोंद्वारा उस वृन्दावनकी                                            |
| संलग्न रहनेका सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका                                                    | अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल,                                                 |
| मनोरथ है। ऐसी गोपिकशोरियोंसे भरा-पूरा वह                                                   | नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षोंके शोभाशाली                                                |
| रासमण्डल श्रीराधिकाकी आज्ञासे सुन्दरियोंके                                                 | समुदाय उस वनमें सब ओर सदा भरे रहते हैं।                                                    |
| समुदायद्वारा रक्षित है—असंख्य सुन्दरियाँ उसकी                                              | कल्पवृक्षोंके समूह उस वनकी शोभा बढ़ाते हैं।                                                |
| रक्षामें नियुक्त रहती हैं।                                                                 | मल्लिका (मोतिया या बेला), मालती, कुन्द,                                                    |
| श्वेत, रक्त एवं लोहित वर्णवाले कमलोंसे                                                     | केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओंके                                                   |
| व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा-सरोवर                                                    | समूह वहाँ सब ओर फैले हैं। मुने! वहाँ रत्नमय                                                |
| रासमण्डलको सब ओरसे घेरे हुए हैं, जिनमें                                                    | दीपोंसे प्रकाशित तथा धूपकी गन्धसे सुवासित                                                  |
| असंख्य भ्रमरोंके समुदाय गूँजते रहते हैं। सहस्रों                                           | असंख्य कुञ्ज-कुटीर उस वनमें शोभा पाते हैं।                                                 |
| पुष्पित उद्यान तथा फूलोंकी शय्याओंसे संयुक्त                                               | उनके भीतर शृङ्गारोपयोगी द्रव्य संगृहीत हैं।                                                |
| असंख्य कुञ्ज–कुटीर रासमण्डलकी सीमामें यत्र–                                                | सुगन्धित वायु उन्हें सुवासित करती रहती                                                     |
| तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरोंमें भोगोपयोगी                                              | है। वहाँ चन्दनका छिड़काव हुआ है। उन                                                        |
| द्रव्य, कर्पूर, ताम्बूल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत                                      | कुटीरोंके भीतर फूलोंकी शय्याएँ बिछी हैं, जो                                                |
| चँवर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएँ सब ओर                                                  | पुष्पमालाओंकी जालीसे सुशोभित हैं। मधु-                                                     |
| सजाकर रखी गयी हैं। इन समस्त उपकरणोंसे                                                      | लोलुप मधुपोंके मधुर गुञ्जारवसे वृन्दावन मुखरित                                             |
| रासमण्डलकी शोभा बहुत बढ़ गयी है। उस                                                        | रहता है। रत्नमय अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न                                                  |
| रासमण्डलको देखकर जब वे पर्वतकी सीमासे                                                      | गोपाङ्गनाओंके समूहसे वह वन आवेष्टित है।                                                    |
| बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुन्दर                                                | करोड़ों गोपियाँ श्रीराधाकी आज्ञासे उसकी रक्षा                                              |
| वृन्दावनके दर्शन हुए। वृन्दावन राधा-माधवको                                                 | करती हैं। उस वनके भीतर सुन्दर-सुन्दर और                                                    |
| बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनोंका क्रीडास्थल है।                                            | मनोहर बत्तीस कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं                                                    |
| उसमें कल्पवृक्षोंके समूह शोभा पाते हैं। विरजा-                                             | निर्जन स्थान हैं। मुने! वृन्दावन सुपक्व, मधुर एवं                                          |
| तीरके नीरसे भीगे हुए मन्द समीर उस वनके                                                     | स्वादिष्ट फलोंसे सम्पन्न तथा गोष्ठों और गौओंक                                              |
| वृक्षोंको शनै:-शनै: आन्दोलित करते रहते हैं।                                                | समूहोंसे परिपूर्ण है। वहाँ सहस्रों पुष्पोद्यान सदा                                         |
| कस्तूरीयुक्त पल्लवोंका स्पर्श करके चलनेवाली                                                | खिले और सुगन्धसे भरे रहते हैं, उनमें मधुलोभी                                               |
| मन्द वायुका सम्पर्क पाकर वह सारा वन                                                        | भ्रमरोंके समुदाय मधुर गुञ्जन करते फिरते हैं।                                               |
| सुगन्धित बना रहता है। वहाँके वृक्षोंमें नये-नये                                            | श्रीकृष्णके तुल्य रूपवाले तथा उत्तम रत्न-                                                  |

४२७

हारसे विभूषित पचास करोड़ गोपोंके विविध विलासोंसे विलसित रमणीय वृन्दावनको देखते हुए वे देवेश्वरगण गोलोकधाममें जा पहुँचे, जो चारों ओरसे गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब ओरसे रत्नमय परकोटोंद्वारा घिरा हुआ है। मुने! उसमें चार दरवाजे हैं। उन दरवाजोंपर द्वारपालोंके रूपमें विराजमान गोप-समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्रीकृष्णकी सेवामें लगे रहनेवाले गोपोंके आश्रम भी रत्नोंसे जटित तथा नाना प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न हैं। उन आश्रमोंकी संख्या भी पचास करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप-समूहोंके सौ करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमोंसे भी अधिक सुन्दर है। वे सब-के-सब उत्तम रत्नोंसे गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित आश्रम पार्षदोंके हैं, जिनकी संख्या दस करोड़ है। पार्षदोंमें भी जो प्रमुख लोग हैं, वे श्रीकृष्णके समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिये उत्तम रत्नोंसे निर्मित एक करोड़ आश्रम हैं। राधिकाजीमें विशुद्ध भक्ति रखनेवाली गोपाङ्गनाओंके बत्तीस करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणीके रत्नोंद्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियाँ हैं, उनके लिये भी मणिरत्न आदिके द्वारा बड़े सुन्दर और मनोहर भवन बनाये गये हैं, जिनकी संख्या दस करोड है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृन्दावनकी शोभाका विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मोंकी तपस्याओंसे पवित्र हुए जो भक्तजन भारतवर्षकी भूमिपर श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, वे कर्मोंके शान्त कर देनेवाले हैं—उनके कर्मबन्धन नष्ट हो जाते हैं। मुने! जो सोते, जागते हर समय अपने मनको श्रीहरिके ही ध्यानमें लगाये रहते हैं तथा दिन-रात

'राधाकृष्ण', 'श्रीकृष्ण' इत्यादि नामोंका जप किया करते हैं; उन श्रीकृष्ण-भक्तोंके लिये भी

भाँति-भाँतिके भोगोंसे सम्पन्न हैं। पुष्प-शय्या, पुष्पमाला तथा श्वेत चामरसे सुशोभित हैं। रत्नमय दर्पणोंकी शोभासे पूर्ण हैं। उनमें इन्द्रनील मणियाँ जड़ी गयी हैं। उन भवनोंके शिखरोंपर बहुमूल्य रत्नमय कलशसमूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारोंपर महीन वस्त्रोंके आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनोंकी संख्या भी सौ करोड़ है। उस अद्भुत धामका दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ जब कुछ दूर और आगे गये, तब वहाँ उन्हें रमणीय अक्षयवट दिखायी दिया। मुने! उस वृक्षका विस्तार पाँच योजन और ऊँचाई दस योजन है। उसमें सहस्रों तनें और असंख्य शाखाएँ शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल-लाल पके फलोंसे व्याप्त है। रत्नमयी वेदिकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्षके नीचे बहुत-से गोप-शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप श्रीकृष्णके ही समान था। वे सब-के-सब पीतवस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल-कूदमें लगे हुए थे। उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे और वे सभी रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे। देवेश्वरोंने वहाँ उन सबके दर्शन किये। वे सभी श्रीहरिके श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने! वहाँसे थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखायी दिया, जिसके दोनों पार्श्वमें लाल मणियोंसे अद्भुत रचना की गयी थी। इन्द्रनील, पद्मराग, हीरे और सुवर्णकी बनी हुई वेदियाँ उस राजमार्गके उभय पार्श्वको सुशोभित कर रही थीं। दोनों ओर रत्नमय विश्राम-मण्डप शोभा पाते थे। उस मार्गपर चन्दन, अगुरु, कस्तुरी और कुंकुमके द्रवसे मिश्रित जलका छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दूर्वा तथा सूक्ष्म सूत्रमें गुँथे हुए चन्दन-पल्लवोंकी

बन्दनवारसे युक्त सहस्रों कदली-स्तम्भोंके समृह

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४२८ उस राजमार्गके तटप्रान्तकी शोभा बढाते थे। उन हैं। बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित परकोटोंसे वह सबपर कुंकुम-केसर छिड़के गये थे। जगह-आश्रममण्डल घिरा हुआ है। उसमें सात दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नोंकी बनी हुई वेदिकाओंसे जगह उत्तम रत्नोंके बने हुए मङ्गलघट स्थापित थे, उनमें फल और शाखाओंसहित पल्लव शोभा युक्त हैं। उन दरवाजोंमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं और नाना प्रकारके चित्र बने हैं। क्रमश: बने हुए पाते थे। सिन्द्र, कुंकुम, गन्ध और चन्दनसे उनकी अर्चना की गयी थी। पुष्पमालाओंसे विभूषित हुए इन सातों द्वारोंको पार करनेपर वह आश्रम सोलह वे मङ्गलकलश उभयपार्श्वमें उस राजमार्गकी द्वारोंसे युक्त है। देवताओंने देखा—उसकी चहारदीवारी शोभावृद्धि करते थे। क्रीडामें तत्पर हुई झुंड-सहस्र धनुष ऊँची है। उत्तम रत्नोंके बने हुए की-झुंड गोपिकाएँ उस मार्गको घेरे खड़ी थीं। अत्यन्त मनोहर छोटे-छोटे कलशोंके समुदाय उपर्युक्त मनोरम प्रदेश चन्दन, अगुरु, कस्तूरी अपने तेजसे उस परकोटेको उद्भासित कर रहे और कुंकुमके द्रवसे चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नोंसे हैं। उसे देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। वहाँ मणिमय सोपानोंका निर्माण किया गया था। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नताके कुल मिलाकर सोलह द्वार थे, जो अग्निशुद्ध साथ कुछ दूर और आगे गये। सामने चलते हुए रमणीय चिन्मय वस्त्रों, श्वेत चामरों, दर्पणों, वे इतने आगे बढ़ गये कि वह आश्रम उनसे पीछे रत्नमयी शय्याओं तथा विचित्र पुष्पमालाओंसे हो गया। मुने! तदनन्तर उन्होंने गोपों और शोभायमान थे। बहत-से द्वारपाल उन प्रदेशोंकी गोपिकाओंके उत्तम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयाँ थीं और रत जड़े हुए हैं। उनकी संख्या सौ करोड़ है। इस लाल रंगके परकोटोंसे वे घिरे हुए थे। इन मनोरम प्रकार सब ओर गोपों और गोपिकाओंके सम्पूर्ण प्रदेशोंका दर्शन करके देवता वहाँसे आगे बढ़नेको आश्रमको तथा अन्य नये-नये रमणीय स्थलोंको देखते-देखते उन देवेश्वरोंने समस्त गोलोकका उद्यत हुए। वे जल्दी-जल्दी कुछ दूरतक गये। तब वहाँ उन्हें रासेश्वरी श्रीराधाका आश्रम दिखायी निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शरीरमें दिया। नारद! देवताओंकी आदिदेवी गोपीशिरोमणि रोमाञ्च हो आया। तदनन्तर फिर वही गोलाकार श्रीकृष्णप्राणाधिका राधिकाका वह निवासस्थान रम्य वृन्दावन, शतशृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखायी दी। विरजा नदीके बाद बड़ा ही सुन्दर बनाया गया था। रमणीय द्रव्योंके कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ गयी थी। देवताओंने सब कुछ सूना ही देखा। वह अद्भुत वहाँका सब कुछ सबके लिये अनिर्वचनीय था। गोलोक उत्तम रत्नोंसे निर्मित तथा वायुके आधारपर बडे-से-बड़े विद्वान् भी उस स्थानका सम्यक् स्थित था। श्रीराधिकाकी आज्ञाका अनुसरण वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम करते हुए परमेश्वर श्रीकृष्णकी इच्छासे उसका निर्माण हुआ है। वह केवल मङ्गलका धाम है गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार बारह कोसका है। उसमें सौ मन्दिर बने हुए हैं। वह और सहस्रों सरोवरोंसे सुशोभित है। अद्भृत आश्रम दिव्य रत्नोंके तेजसे जगमगाता रहता मुने! देवताओंने वहाँ अत्यन्त मनोहर नृत्य है। बहुमूल्य रत्नोंके सार-समूहसे उसकी रचना तथा सुन्दर तालसे युक्त रमणीय संगीत देखा, हुई है। वह दुर्लङ्गच एवं गहरी खाइयोंसे सुशोभित जहाँ श्रीराधा-कृष्णके गुणोंका अनुवाद हो रहा है। कल्पवृक्ष उस आश्रमको सब ओरसे घेरे हुए था। उस अमृतोपम गीतको सुनते ही वे देवता हैं। उसके भीतर सैकडों पृष्पोद्यान शोभा पाते मुर्च्छित हो गये। फिर क्षणभरमें सचेत हो मन-

थे तो किन्हींके करताल। किन्हींके हाथोंमें यन्त्रवाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी ही रत्नमय नूपुरोंकी झनकार फैला रही थीं। बहुतोंकी रत्नमयी काञ्ची बज रही थी, जिसमें क्षुद्रघंटिकाओंके शब्द गुँज रहे थे। किन्हींके माथेपर जलसे भरे घड़े थे, जो भाँति-भाँतिके नृत्यके प्रदर्शनका मनोरथ लिये खड़ी थीं। नारद! कुछ दूर और आगे जानेपर उन्होंने बहुत-से आश्रम देखे, जो राधाकी प्रधान सिखयोंके आवासस्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्थामें एक-दुसरीके समान थीं। श्रीराधाकी समवयस्का सखियाँ तैंतीस गोपियाँ हैं, जिनकी वेश-भूषा अनिर्वचनीय है।

ही-मन श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उन्होंने

स्थान-स्थानपर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य

देखे। नाना प्रकारके वेश धारण किये समस्त

गोपिकाएँ उनके दृष्टिपथमें आयीं। कोई अपने

हाथोंसे मृदंग बजा रही थीं तो किन्हींके हाथोंसे

वीणा-वादन हो रहा था। किन्हींके हाथमें चँवर मधुमती, चम्पा, अपर्णा, सुन्दरी, कृष्णप्रिया, सती, नन्दिनी और नन्दना-ये सब-की-सब समान रूपवाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओंसे चित्रित हैं। नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित होनेके कारण वे अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश-समूहोंसे जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नोंद्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहींतक सृष्टिकी अन्तिम सीमा है। सात रसातलोंसे भी नीचे सृष्टि नहीं है,

रसातलोंसे नीचे जल और अन्धकार है, जो

अगम्य और अदृश्य है। (अध्याय ४)

माधवी, रति, कदम्बमाला, कुन्ती, जाह्नवी,

स्वयंप्रभा, चन्द्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी,

शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमङ्गला, कालिका,

कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गङ्गा, अम्बिका,

## श्रीराधाके विशाल भवन एवं अन्तःपुरकी शोभाका वर्णन, ब्रह्मा आदिको दिव्य तेज:पुञ्जके दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय परमेश्वरकी स्तुति चित्रोंसे अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वारकी

भगवान् नारायण कहते हैं—सम्पूर्ण

गोलोकका दर्शन करके उन तीनों देवताओंके रक्षा करते हुए द्वारपाल वीरभानुके पास जा मनमें बडा हर्ष हुआ। वे फिर श्रीराधाके प्रधान देवताओंने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपालने नि:शंक होकर उन

द्वारपर आये। उस द्वारका निर्माण उत्तम रत्नों और मिणयोंसे हुआ था। वहाँ दो वेदिकाएँ थीं। हल्दीके रंगकी उत्तम मणिसे, जिसमें हीरेका भी सम्मिश्रण था, बनाये गये श्रेष्ठ रत्न-मणिनिर्मित किवाड़ उस द्वारकी शोभा बढ़ाते थे। देवताओंने

रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र

देखा, उस द्वारपर रक्षाके लिये परम उत्तम वीरभानुकी नियुक्ति हुई है। वे रत्नोंके बने हुए

सिंहासनपर बैठे हैं, पीताम्बर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके मस्तकपर

देवेश्वरोंसे कहा—'देवगण! मैं इस समय आज्ञा लिये बिना आपलोगोंको भीतर नहीं जाने दुँगा'। मुने! यह कहकर द्वारपालने श्रीकृष्णके स्थानपर सेवकोंको भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओंको अंदर जानेकी अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वारपर

गये, जो पहलेसे अधिक विचित्र, सुन्दर और मनोहर था। नारद! उस द्वारपर नियुक्त हुए चन्द्रभान् नामक द्वारपाल दिखायी दिये, जिनकी अवस्था

| ४३० संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किशोर थी। शरीरकी कान्ति सुन्दर एवं श्याम<br>थी। वे सोनेका बेंत हाथमें लिये रत्नमय<br>आभूषणोंसे विभूषित हो रत्नमय सिंहासनपर<br>विराजमान थे। पाँच लाख गोपोंका समूह उनकी<br>शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवतालोग<br>तीसरे उत्तम द्वारपर गये, जो दूसरेसे भी अधिक<br>सुन्दर, विचित्र तथा मणियोंके तेजसे प्रकाशित<br>था। नारद! वहाँ द्वारकी रक्षामें नियुक्त सूर्यभानु<br>नामक द्वारपाल दिखायी दिये, जो दो भुजाओंसे<br>युक्त, मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुन्दर थे। | थे। सम्राटोंके समान दस लाख प्रजा उनके साथ<br>थी। हाथमें बेंत धारण करनेवाले द्वारपाल देवभानुसे<br>पूछकर देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। सामने<br>छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी।<br>चित्रोंकी श्रेणियोंसे वह द्वार उद्धासित हो रहा था।<br>उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि (हीरे)-की बनी<br>थीं और फूलोंकी मालाओंसे सजायी गयी थीं।<br>उस द्वारपर व्रजराज शक्रभानु नियुक्त थे। देवतालोग<br>उनसे मिले। वे नाना प्रकारके अलंकारोंकी<br>शोभासे सम्पन्न थे। उनके साथ दस लाख प्रजाएँ |
| उनके दोनों गालोंपर दो मणिमय कुण्डल झलमला<br>रहे थे। रत्नकुण्डलधारी सूर्यभानु श्रीराधा और<br>श्रीकृष्णके परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे<br>सम्राट्की भाँति नौ लाख गोपोंसे घिरे रहते थे।<br>उनसे पूछकर देवतालोग चौथे द्वारपर गये, जो<br>उन सभी द्वारोंसे विलक्षण, रमणीय तथा<br>मणियोंकी दिव्य दीप्तिसे उद्दीत दिखायी देता था।                                                                                                                                  | थीं। चन्दन-पल्लवसे युक्त उनके कपोल कुण्डलोंकी प्रभासे उद्धासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवतालोग तुरंत ही सातवें द्वारपर जा पहुँचे। उसमें नाना प्रकारके चित्र अङ्कित थे। वह पिछले छहों द्वारोंसे अत्यन्त विलक्षण था। वहाँ द्वारपालके पदपर श्रीहरिके परम प्रिय रत्नभानु नियुक्त थे, जिनका सारा अङ्ग चन्दनसे अभिषिक्त था। वे पुष्पोंकी                                                                                                                                                |
| अद्भुत एवं विचित्र रत्नसमूहसे जटित होनेके<br>कारण उस द्वारकी मनोहरता और बढ़ गयी थी।<br>उसकी रक्षाके लिये व्रजराज वसुभानु नियुक्त थे।<br>देवतालोग उनसे मिले। वे किशोर-अवस्थाके<br>सुन्दर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथमें मणिमय दण्ड<br>लिये हुए थे। रमणीय आभूषणोंसे विभूषित हो<br>रत्नसिंहासनपर बैठे थे। पके बिम्बफलके समान<br>लाल ओष्ठ और मन्द-मन्द मुस्कानसे वे अत्यन्त                                                                                           | मालासे विभूषित थे। मणि-रत्निर्मित मनोहर एवं<br>रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। बारह लाख<br>गोप आज्ञाके अधीन रहकर राजाधिराजकी भाँति<br>उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविन्द प्रसन्नतासे<br>खिला था। वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान थे।<br>उनके हाथमें बेंतकी छड़ी शोभा पाती थी।<br>वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके<br>प्रसन्नतापूर्वक आठवें द्वारपर गये। वह पूर्वोक्त                                                                                                          |
| मनोहर दिखायी देते थे। देवतालोग उनसे पूछकर पाँचवें द्वारपर गये। वह हीरेकी दीवारोंपर अङ्कित विचित्र चित्रोंसे अत्यन्त प्रकाशमान दिखायी देता था। वहाँ देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासनपर आसीन थे। उनके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नोंके हारसे अलंकृत थे। कदम्बोंके पुष्पसे सुशोभित, उत्तम रत्नमय कुण्डलोंसे प्रकाशित तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे चर्चित                                    | सातों द्वारोंसे विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहाँ उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपालको देखा, जो मन्द मुस्कराहटके साथ बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। वे भालदेशमें धारित चन्दनके तिलकसे अत्यन्त उद्धासित दिखायी देते थे। उनके ओठ बन्धुजीवपुष्प (दुपहरिया) – के समान लाल थे। रत्नोंके कुण्डल उनके गण्डस्थलको अलंकृत किये हुए थे। वे समस्त अलंकारोंकी शोभासे सम्पन्न थे। रत्नमय दण्ड धारण करते थे और उनके साथ बारह लाख गोप थे। वहाँसे                                         |

४३१

द्वारपर गये। वहाँ हीरे आदि उत्तम रत्नोंकी चार वेदियाँ बनी थीं। वह द्वार अपूर्व चित्रोंसे सज्जित तथा मालाओंकी जालीसे विभूषित था। वहाँ

अनुमित मिलनेपर वे देवता शीघ्र ही नवें अभीष्ट

सुन्दर आकारवाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भाँति-भाँतिके आभूषणोंसे भूषित, भूषणके योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ बारह लाख

व्रजवासी थे। दण्डधारी सुबलसे पूछकर देवताओंने तत्काल दूसरे द्वारको प्रस्थान किया। उस विलक्षण दसवें द्वारको देखकर देवताओंको बडा विस्मय

हुआ। मुने! वहाँका सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट और अश्रुत था—वैसा दृश्य कभी देखने और सुननेमें भी नहीं आया था। वहाँ सुन्दर सुदामा नामक गोप द्वारपालके पदपर प्रतिष्ठित थे।

सुदामाका रूप श्रीकृष्णके समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ बीस लाख गोपोंका समूह रहता था। दण्डधारी सुदामाका दर्शनमात्र करके देवतालोग दूसरे द्वारपर चले गये।

वह ग्यारहवाँ द्वार अत्यन्त विचित्र और अद्भुत था। वहाँ सुन्दर चित्र अङ्कित थे। वहाँके द्वारपाल व्रजराज श्रीदामा थे, जिन्हें राधिकाजी

अपने पुत्रके समान मानती थीं। वे पीताम्बरसे विभूषित थे, बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित रम्य सिंहासनपर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोभा बढाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था।

चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमसे उनका शृङ्गार हुआ था। वे अपने कपोलोंके योग्य

कानोंमें उत्तम रत्नमय कुण्डल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नोंद्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तककी शोभा बढा रहा था। प्रफुल्ल मालती-पुष्पकी मालाओंसे उनके सारे अङ्ग विभूषित थे। करोड़ों गोपोंसे घिरे होनेके कारण राजाधिराजसे भी अधिक उनकी शोभा

होती थी। उनकी अनुमित ले देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक

बारहवें द्वारपर गये, जहाँ बहुमूल्य रत्नोंकी बनी

रक्षामें सुन्दरी गोपाङ्गनाएँ नियुक्त हुई हैं। वे सब-की-सब रूप-यौवनसे सम्पन्न, रत्नाभरणोंसे विभूषित, पीताम्बरधारिणी तथा बँधे हुए केश-कलापके भारसे सुशोभित थीं। उनके सारे अङ्ग सुस्निग्ध मालतीकी मालाओंसे अलंकृत थे। रत्नोंके बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नूपुर उन-उन अङ्गोंकी शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय कुण्डलोंसे उद्भासित हो रहे थे। वे चन्दन, अगुरु,

कारण उस द्वारकी सुन्दरता और मनोहरता बहुत बढ़ गयी थी। देवताओंने देखा बारहवें द्वारकी

कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे अपना शृङ्गार किये हुए थीं। वहाँ सौ कोटि गोपियोंमें एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्रीहरिको भी परम प्रिय थी। उन करोडों गोपिकाओंको देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। मुने! उन सब गोपियोंसे अनुमति ले वे

क्रमश: तीन द्वारोंपर उन्होंने देखा—श्रेष्ठ और अत्यन्त मनोहर गोपाङ्गनाएँ उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुन्दरियोंमें भी सुन्दरी, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब-की-सब सौभाग्यमें बढ़ी-चढ़ी तथा श्रीराधिकाकी प्रिया हैं। सुरम्य भूषणोंसे भूषित हुई उन गोपसुन्दरियोंके

देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वारपर गये। इस तरह

अङ्गोंमें नूतन यौवनका अंकुर प्रकट हुआ है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभवके समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अतिरमणीय और विद्वानोंके द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन-उन गोपाङ्गनाओंसे बातचीत करके आश्चर्यचिकत हुए वे तीनों

देवेश्वर सोलहवें मनोहर द्वारपर गये, जो श्रीराधिकाके अन्त:पुरका द्वार था। वह सब द्वारोंमें प्रधान तथा केवल गोपाङ्गनागणोंद्वारा ही रक्षणीय था। श्रीराधाकी

जो तैंतीस समवयस्का सखियाँ थीं, वे ही इस

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४३२ द्वारका संरक्षण करती थीं। उन सबकी वेश-भक्तिके उद्रेकसे उनकी आँखें भर आयी थीं। भूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकारके सद्गुणोंसे उनके मुख और कंधे कुछ-कुछ झुक गये थे। युक्त, रूप-यौवनसे सम्पन्न तथा रत्नमय अलंकारोंसे अब देवताओंने श्रीराधिकाके उस श्रेष्ठ विभूषित थीं। रत्निर्नित कङ्कण, केयूर तथा नूपुर अन्तः पुरको अत्यन्त निकटसे देखा। समस्त मन्दिरोंके धारण किये हुए थीं। उनके कटिप्रदेश श्रेष्ठ रत्नोंकी मध्यभागमें एक मनोहर चतु:शाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे की गयी थी। बनी हुई क्षुद्र घण्टिकाओंसे अलंकृत थे। रत्निर्नित युगल कृण्डलोंसे उनके गण्डस्थलोंकी बडी शोभा भाँति–भाँतिके हीरक–जटित मणिमय स्तम्भ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात-पुष्पोंकी मालाओंकी हो रही थी। प्रफुल्ल मालतीकी मालाओंसे उनके वक्ष:स्थलका मध्यभाग उद्भासित हो रहा था। झालरोंसे उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, उनके मुख-चन्द्र शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाओंकी प्रभाको श्वेत चँवर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नोंके सारतत्त्वसे छीने लेते थे। पारिजातके पुष्पोंकी मालाओंसे बने हुए कलश उस चतु:शालाको विभूषित कर उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित थे। वे भाँति-रहे थे। रेशमी सूतमें गुँथे हुए चन्दन-पल्लवोंकी भाँतिके सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित थीं। पके बन्दनवारसे विभूषित मणिमय स्तम्भ-समूह उसके बिम्बफलके समान उनके लाल-लाल ओठ थे। प्राङ्गणको रमणीय बना रहे थे। चन्दन, अगुरु, मुखारविन्दोंपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही कस्तूरी तथा कुंकुमके द्रवका वहाँ छिड़काव थी। पके अनारके दानोंकी भाँति दन्तपंक्तियाँ हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूँगा, फल, उनकी शोभा बढा रही थीं। मनोहर चम्पाके अक्षत, दूर्वादल और लाजा आदिके निर्मञ्छन समान गौरवर्णवाली उन गोपिकशोरियोंके कटिभाग (निछावर)-से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। अत्यन्त कृश थे। उनकी नासिकाओं में गजमुक्ताकी फल, रत्न, रत्नकलश, सिन्दूर, कुंकुम और पारिजातकी मालाओंसे उसको सजाया गया था। फूलोंकी बुलाकें शोभा दे रही थीं। वे नासिकाएँ पक्षिराज गरुड़की सुन्दर चोंचकी शोभा धारण करती थीं। सुगन्धसे सुवासित वायु उस स्थानको सब ओरसे उनका चित्त नित्य मुकुन्दके चरणारविन्दोंमें लगा सौरभयुक्त बना रही थी। जो सर्वथा अनिर्वचनीय, था। द्वारपर खड़े हुए निमेषरहित देवताओंने उन अनिरूपित और ब्रह्माण्डमात्रमें दुर्लभ द्रव्य एवं सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणिरत्नोंकी वेदिकाओंसे वस्तुएँ थीं, उन्हींसे उस भव्य भवनको विभूषित सुशोभित था। इन्द्रनीलमणिके बहुत-से खम्भे किया गया था। वहाँ अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच-बीचमें शय्या बिछी थी, जिसपर महीन एवं कोमल सिन्दूरी रंगकी लाल मणियाँ जड़ी थीं। उस वस्त्रोंका बिछावन था। नारद! करोड़ों रत्नमय द्वारको पारिजात-पृष्पोंकी मालाओंसे सजाया कलश तथा रत्निर्नित पात्र वहाँ सजाकर रखे गये थे, जो बहुमूल्य होनेके साथ ही बहुत सुन्दर थे। गया था। उन्हें छूकर बहनेवाली वायु वहाँ उनसे उस चतु:शालाकी बड़ी शोभा हो रही थी। सर्वत्र सुगन्ध फैला रही थी। राधिकाके उस परम आश्चर्यमय अन्तःपुरके द्वारका अवलोकन नाना प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि वहाँ गुँज रही करके देवताओंके मनमें श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके थी। वीणा आदिके स्वर-यन्त्रोंके साथ गोपियोंका दर्शनकी उत्कण्ठा जाग उठी। उन्होंने उन सुमधुर गीत सुनायी पड़ता था। मृदंग तथा सिखयोंसे पूछकर शीघ्र ही द्वारके भीतर प्रवेश अन्यान्य वाद्योंकी ध्वनिसे वह स्थान बड़ा मोहक

जान पडता था। श्रीकृष्ण-तृल्य रूप, रंग और

किया। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था।

करके उन परात्पर, गुणातीत, परमात्मा जगदीश्वर

वरदायकोंके कारण तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी

उत्पत्तिके हेतु हैं; उन तेज:स्वरूप परमात्माको मैं

नमस्कार करता हूँ। जो मङ्गलकारी, मङ्गलके

योग्य, मङ्गलरूप, मङ्गलदायक तथा समस्त

अन्तरहित हैं। आप तेज:स्वरूप परमात्माको

नमस्कार है। जो सगुण रूप है, वही लक्ष्य होता

है और विद्वान् पुरुष उसीका वर्णन कर सकते हैं।

परंतु आपका रूप अलक्ष्य है; अत: मैं उसका

वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप तेजोरूप

परमात्माको मेरा प्रणाम है। आप निराकार

होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं। इन्द्रियातीत होकर भी इन्द्रिययुक्त होते हैं। आप

सबके साक्षी हैं; परंतु आपका साक्षी कोई

नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वरको मेरा नमस्कार

ब्रह्माजी बोले—जो वर, वरेण्य, वरद,

श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे।

४३३

उन्होंने वहाँ मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहाँ स्थिरभावसे खड़े हो गये। उन सबका चित्त ध्यानमें एकतान हो रहा था। उन देवेश्वरोंको वहाँ रमणीय रत्नसिंहासन दिखायी दिया, जो सौ धनुषके बराबर विस्तृत था। वह सब ओरसे मण्डलाकार दिखायी देता था। श्रेष्ठ रत्नोंके बने हुए छोटे-छोटे कलश-समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननोंसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मन्! वहाँ उनको एक अत्यन्त अद्भृत और आश्चर्यमय तेज:पुञ्ज दिखायी

वेश-भूषावाले गोपसमुहोंसे घिरे हुए उस अन्त:-

पुरको झुंड-की-झुंड गोपाङ्गनाएँ, जो श्रीराधाकी

सिखयाँ थीं, सुशोभित कर रही थीं। श्रीराधा और

श्रीकृष्णके गुणगानसम्बन्धी पदोंका संगीत वहाँ

सब ओर सुनायी पड़ता था। ऐसे अन्तःपुरको

देखकर वे देवता विस्मयसे विमुग्ध हो उठे।

मङ्गलोंके आधार हैं; उन तेजोमय परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त, आत्मस्वरूप, परात्पर, निरीह और अवितर्क्य हैं; उन तेज:स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो सगुण, निर्गुण, सनातन, ब्रह्म, ज्योति:स्वरूप, साकार एवं निराकार हैं; उन तेजोरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप अनिर्वचनीय, व्यक्त, अव्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप दिया, जो करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान था। हैं। आप तेज:स्वरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार वह दिव्य ज्योतिसे जाज्वल्यमान हो रहा था। करता हूँ। तीनों गुणोंका विभाग करनेके लिये आप तीन रूप धारण करते हैं; परंतु हैं तीनों ऊपर चारों ओर सात ताड़की दूरीमें उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेजको छीन गुणोंसे अतीत। समस्त देवता आपकी कलासे लेनेवाला वह प्रकाशपुञ्ज सम्पूर्ण आश्रमको व्याप्त प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियोंकी पहुँचसे भी परे हैं; करके देदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप बीज तथा सबके नेत्रोंको अवरुद्ध कर देनेवाला सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदिकारण, था। उस तेज:स्वरूपको देखकर वे देवता स्वयं कारणरहित, सबका संहार करनेवाले तथा

ध्यानमग्न हो गये तथा भक्तिभावसे मस्तक एवं कंधे झुकाकर बडी श्रद्धाके साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानन्दकी प्राप्तिसे उनके नेत्रोंमें आँसु भर आये थे और सारे अङ्ग पुलकित हो गये थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गये हों। उन तेज:स्वरूप परमेश्वरको नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर

उठकर खडे हो गये और उन्हींका ध्यान करते हुए उस तेजके सामने गये। ध्यान करते-करते

जगत्स्रष्टा ब्रह्माके दोनों हाथ जुड गये। नारद!

उसीका वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेदमें भी रहकर सदा आपके चरणकमलोंकी सेवा करते निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय हैं। परमेश्वर! आपका जो परम सुन्दर और स्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। कमनीय किशोर-रूप है, जो मन्त्रोक्त ध्यानके अनुरूप है, आप उसीका हमें दर्शन कराइये।

जो सर्वेश्वर है, किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है; जो सबका आदि है, परंतु स्वयं आदिसे रहित है तथा जो सबका आत्मा है, किंतु जिसका

हैं। हाथ और मुखसे रहित होकर भी भोजन

करते हैं। आप तेजोमय परमात्माको मेरा नमस्कार

है। वेदमें जिस वस्तुका निरूपण है, विद्वान् पुरुष

४६४

आत्मा दूसरा कोई नहीं है; आपके उस तेजोमय स्वरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं

जगत्का स्रष्टा और वेदोंको प्रकट करनेवाला हूँ। धर्मदेव जगतुके पालक हैं तथा महादेवजी संहारकारी हैं; तथापि हममेंसे कोई भी आपके उस तेजोमय

स्वरूपका स्तवन करनेमें समर्थ नहीं है। आपकी सेवाके प्रभावसे वे धर्मदेव अपने रक्षककी रक्षा

करते हैं। आपकी ही आज्ञासे आपके द्वारा निश्चित किये हुए समयपर महादेवजी जगत्का संहार करते हैं। आपके चरणारविन्दोंकी सेवासे ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियोंके प्रारब्ध या

भाग्यकी लिपिका लेखक तथा कर्म करनेवालोंके फलका दाता बना हुआ हूँ। प्रभो! हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं।

परमाणुओंकी गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्माण्डों और उनमें रहनेवाले ब्रह्मा आदिकी

ब्रह्माण्डमें बिम्बसदृश होकर हम विषयी हो रहे हैं। ब्रह्माण्ड अनन्त हैं और उनमें हम-जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके

गणना असम्भव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। आपकी स्तृति करनेमें कौन समर्थ है? जिन

इच्छा है। ऐसा कहकर विश्वविधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकरने भी इसी स्तोत्रसे उनका स्तवन किया तथा नेत्रोंमें

हैं। समस्त योगीजन आपके इस मनोवाञ्छित

ज्योतिर्मय स्वरूपका ध्यान करते हैं। परंतु जो आपके भक्त हैं, वे आपकी दासतामें अनुरक्त

जिसकी अङ्गकान्ति नूतन जलधरके समान श्याम

है, जो पीताम्बरधारी तथा परम सुन्दर है, जिसके

दो भुजाएँ, हाथमें मुरली और मुखपर मन्द-मन्द

मुसकान है, जो अत्यन्त मनोहर है, माथेपर

मोरपंखका मुकुट धारण करता है, मालतीके

पुष्पसमूहोंसे जिसका शृङ्गार किया गया है, जो

चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरके अङ्गरागसे

चर्चित है, अमुल्य रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित आभूषणोंसे विभूषित है, बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए

किरीट-मुकुट जिसके मस्तकको उद्धासित कर रहे हैं, जिसका मुखचन्द्र शरत्कालके प्रफुल्ल

कमलोंकी शोभाको चुराये लेता है, जो पके

बिम्बफलके समान लाल ओठोंसे सुशोभित है, परिपक्व अनारके बीजकी भाँति चमकीली दन्तपंक्ति जिसके मुखकी मनोरमताको बढ़ाती है, जो रास-

रसके लिये उत्सुक हो केलि-कदम्बके नीचे खड़ा है, गोपियोंके मुखोंकी ओर देखता है तथा श्रीराधाके वक्ष:स्थलपर विराजित है; आपके उसी केलि-रसोत्सुक रूपको देखनेकी हम सबकी

आँसु भरकर बारंबार वन्दना की \*।

\* वरं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणम् । कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्॥ मङ्गल्यं मङ्गलार्हं च मङ्गलं मङ्गलप्रदम्। समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहम्॥

मुने! उन त्रिदशेश्वरोंने खड़े-खड़े पुनः इस लोकमें भी वह भगवान् विष्णुके समान ही स्तवन किया। वे सब-के-सब वहाँ भगवान् विख्यात एवं पूजित होता है; इसमें संशय नहीं श्रीकृष्णके तेजसे व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव है। निश्चय ही उसे वाक्सिद्धि और मन्त्रसिद्धि भी और ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तवराजको

जो प्रतिदिन श्रीहरिके पूजाकालमें भक्तिपूर्वक

स्थितं

गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम् । यदसाक्षि सर्वसाक्षि तेजोरूपं अशरीरं

सेवया तव धर्मोऽयं रक्षितारं

सुन्दरतरं

इत्येवमुक्त्वा विश्वसृट्

गमनाईमपादं

निषेकलिपिकर्ताहं

एकैकलोमविवरे

परम् । कलया ते सुराः सर्वे किं जानन्ति सर्वरूपं सर्वबीजमबीजकम् । सर्वान्तकमनन्तं लक्ष्यं यद् गुणरूपं च वर्णनीयं विचक्षणै:। किं वर्णयाम्यलक्ष्यं ते तेजोरूपं

सर्वत्र निर्लिप्तमात्मरूपं परात्परम् । निरीहमवितर्क्यं च सगुणं निर्गुणं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम् । साकारं च निराकारं तेजोरूपं त्वमनिर्वचनीयं च व्यक्तमव्यक्तमेककम् । स्वेच्छामयं सर्वरूपं

ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियोंको भी प्राप्त कर लेता है।

पढ़ता है, वह उनकी अत्यन्त दुर्लभ और दूढ़

भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनीन्द्रोंको श्रीहरिका दास्य दुर्लभ है; परंतु इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला उसे पा लेता है। साथ

सुलभ हो जाती है। वह सम्पूर्ण सौभाग्य और

आरोग्य लाभ करता है। उसके यशसे सारा जगत् पूर्ण हो जाता है। वह इस लोकमें पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला पतिव्रता

च

पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकालस्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अन्तमें उसे श्रीकृष्णके निकट स्थान प्राप्त होता है।

तेजोरूपं

(अध्याय ५) नमाम्यहम्॥ नमाम्यहम्॥

तेजोरूपं नमाम्यहम्॥ श्रुते: परम्॥ नमाम्यहम्॥ तेजोरूपं नमाम्यहम्॥

नमाम्यहम्॥ यदचक्षुः सर्वदर्शनम् । हस्तास्यहीनं यद् भोक्तुं तेजोरूपं नमाम्यहम्॥ निरूपितं वस्तुसन्तः शक्ताश्च वर्णितुम् । वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्॥ यदनीशं यत् सर्वादि यदनादि यत्। सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्॥ अहं विधाता जगतां वेदानां जनकः स्वयम्। पाता धर्मो हरो हर्ता स्तोतुं शक्तो न कोऽपि यत्॥

च रक्षति । तवाज्ञया च संहर्ता त्वया काले निरूपिते॥ त्वत्पादाम्भोजसेवया । कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च नः प्रभुः॥ ब्रह्माण्डे विम्बसदृशा भूत्वा विषयिणो वयम्। एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः॥

यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम् । सर्वेषां जनकश्चेशो यस्त्वां स्तोतुं च कः क्षमः॥

ब्रह्माण्डमेकमेककम् । यस्यैव महतो विष्णोः षोडशांशस्तवैव सः॥ ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तवैतद्रूपमीप्सितम्। त्वद्भक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरणाम्बुजम्॥ यद्रूपं कमनीयकम् । मन्त्रध्यानानुरूपं च दर्शयास्माकमीश्वर॥ नवीनजलदश्यामं पीताम्बरधरं परम् । द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्॥ .....जारामाण्डतम् । चन्दनागुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रवचर्चितम् ॥ अमूल्यरत्नसाराणां भूषणेश्च विभूषितम् । अमूल्यरत्नरिकरीटमुकुटोज्ज्वलम् ॥ शरत्प्रफुल्लकमलप्रभामोष्यास्य चन्द्रकम् । पक्विबम्बसमानेन ह्यधरौष्ठेन राजितमः॥ पक्वदाडिम्बबीजाभदन्तपंक्ति मनोगामः के

गोपीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थलस्थितम् । एवं वाञ्छास्ति रूपं ते द्रष्टुं केलिरसोत्सुकम्॥ पुनः पुनः। एवं स्तोत्रेण तुष्टाव धर्मोऽपि शंकरः स्वयम्।

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५। ९४ — १२०)

प्रणनाम

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४३६ देवताओंद्वारा तेज:पुञ्जमें श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन तथा स्तवन, श्रीकृष्णद्वारा

देवताओंका स्वागत तथा उन्हें आश्वासन-दान, भगवद्भक्तके महत्त्वका वर्णन, श्रीराधासहित गोप-गोपियोंको व्रजमें अवतीर्ण होनेके लिये श्रीहरिका आदेश, सरस्वती और लक्ष्मीसहित वैकुण्ठवासी नारायणका तथा

क्षीरशायी विष्णुका शुभागमन, नारायण और विष्णुका श्रीकृष्णके स्वरूपमें लीन होना, संकर्षण तथा पुत्रोंसहित पार्वतीका आगमन, देवताओं और देवियोंको पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करनेके लिये प्रभुका आदेश,

किस देवताका कहाँ और किस रूपमें जन्म होगा—इसका विवरण, श्रीराधाकी चिन्ता तथा श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देते हुए अपनी और उनकी एकताका

प्रतिपादन करना, फिर श्रीहरिकी आज्ञासे राधा और गोप-गोपियोंका नन्द-गोकुलमें गमन

श्रीनारायण कहते हैं - मुने! उस तेज:-

पुञ्जके सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओंने उस तेजोराशिके मध्यभागमें एक कमनीय शरीरको देखा, जो सजल जलधरके

समान श्याम-कान्तिसे युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। उसका रूप परमानन्दजनक तथा त्रिलोकीके

चित्तको मोह लेनेवाला था। उसके दोनों गालोंपर मकराकार कृण्डल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नोंके बने हुए नूपुरोंसे उसके चरणारविन्दोंकी बड़ी

शोभा हो रही थी। अग्निशुद्ध दिव्य पीताम्बरसे उस श्रीविग्रहकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो स्वेच्छा और कौतृहलवश श्रेष्ठ मणियों और रत्नोंके सारतत्त्वसे

संलग्न बिम्बसदृश अरुण अधरोंके कारण उसके मुखकी मनोहरता बढ़ गयी थी। वह शुभ दृष्टिसे देखता और भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर

रचा गया हो। मनोरञ्जनकी सामग्री मुरलीसे

जान पड़ता था। उत्तम रत्नोंकी गुटिकासे युक्त

किवाड्-जैसा विशाल वक्ष:स्थल प्रकाशित हो

उसी तेज:पुञ्जमें देवताओंने मनोहर अङ्गवाली श्रीराधाको भी देखा। वे मन्द मुस्कराहटके साथ

अपनी ओर देखते हुए प्रियतमको तिरछी चितवनसे निहार रही थीं। मोतियोंकी पाँतको तिरस्कृत करनेवाली दन्तावली उनके मुखकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविन्द मन्द हास्यकी छटासे सुशोभित था। नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी छिबको लिज्जित कर रहे थे।

शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको निन्दित करनेवाले मुखके कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं। दुपहरियाके फूलकी शोभाको चुरानेवाले उनके लाल-लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए थीं। उनके युगल चरणारविन्दोंमें झनकारते हुए मञ्जीर शोभा दे रहे थे। नखोंकी पंक्ति श्रेष्ठ

मणिरत्नोंकी प्रभाको छीने लेती थी। कुंकुमकी आभाको तिरस्कृत कर देनेवाले चरणतलके स्वाभाविक रागसे वे सुशोभित थीं। बहुमूल्य रत्नोंके सारतत्त्वसे बने हुए पाशकोंकी श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र

रहा था। कौस्तुभमणिके कारण बढे हुए तेजसे धारण करके वे अत्यन्त उद्धासित हो रही थीं। वह देदीप्यमान दिखायी देता था। श्रेष्ठ महामणियोंके सारतत्त्वसे बनी हुई काञ्चीसे

भवत् विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्णखड्गः। तव चरणसरोजे स्थानदानैकहेतु-र्जनुषि जनुषि भक्तिं देहि पादारविन्दे॥ धर्म बोले—मेरे ईश्वर! आपके आत्मीयजनों (भक्तों)-के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषयरूपी बन्धनको काटनेके लिये तीखी तलवारका काम देता है तथा आपके चरणारविन्दोंमें स्थान दिलानेका एकमात्र हेतु है। आप जन्म-जन्ममें मुझे अपने चरणारविन्दोंकी प्रदान कीजिये। भगवान् नारायण कहते हैं - इस प्रकार स्तुति करके पूर्णमनोरथ हुए वे तीनों देवता

सत्य वचन बोले।

कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले श्रीराधावल्लभके सामने खडे हो गये। देवताओंकी यह स्तुति

रत्नोंके द्वारा रचित कुण्डलोंसे उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे। कानोंमें श्रेष्ठ मणियोंके कर्णभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षिराज गरुड़की चोंचके समान नुकीली नासिकामें गजमुक्ताकी बुलाक शोभा दे रही थी। उनके घुँघराले बालोंकी वेणीमें मालतीकी माला लपेटी हुई थी। वक्षःस्थलमें अनेक कौस्तुभमणियोंकी प्रभा फैली हुई थी। पारिजातके फूलोंकी माला धारण करनेसे उनकी रूपराशि परम उज्ज्वल जान पड़ती थी। उनके हाथकी अंगुलियाँ रत्नोंकी अँगूठियोंसे विभूषित थीं। दिव्य शङ्खके बने हुए विचित्र रागविभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। वे शङ्खभूषण महीन रेशमी डोरेमें गुँथे हुए थे। उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वकी बनी हुई गुटिकाको लाल डोरेमें गूँथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने-आपको सज्जित किया था। तपाये हुए सुवर्णके समान अङ्गकान्तिको सुन्दर वस्त्रसे आच्छादित करके वे बडी शोभा पा रही थीं। उनका शरीर अत्यन्त मनोहर था। नितम्बदेश और श्रोणिभागके सौन्दर्यसे वे और भी सुन्दरी दिखायी देती थीं। वे समस्त आभूषणोंसे विभूषित थीं और समस्त आभूषण उनके सौन्दर्यसे विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुन्दरी परमेश्वरीका दर्शन करके सब देवताओंको बडा आश्चर्य हुआ। उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूरे हो गये थे। अतः उन सब देवताओंने पुनः भगवानुकी भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे। सुनकर कृपानिधान श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर सुदृढसुपरिपक्वां देहि भक्तिं च दास्यम्।। मन्द मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं

उनका मध्यभाग अलंकृत था। उत्तम रत्नोंके हार,

बाजूबंद और कंगनसे वे विभूषित थीं। उत्तम

स्तृति आरम्भ की-

ब्रह्मोवाच

ब्रह्माजी बोले-परमेश्वर! मेरा चित्तरूपी

तव चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको

भवनमरणरोगात् पाहि शान्त्यौषधेन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णने कहा-तुम सब लोग इस बहती रहती है। मेरी आज्ञासे ही आग जलती समय मेरे धाममें पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत और सूर्य तपते हैं। देवताओ! मेरी आज्ञासे ही है, स्वागत है। शिवके आश्रयमें रहनेवाले सब शरीरोंमें रोग निवास करते हैं। समस्त

४३८

है, वह समयपर ही होगा। बड़ा और छोटा— हैं; क्योंकि वे कर्मका निर्मूलन करनेमें समर्थ हैं। देवताओ! मैं कालका भी काल हूँ। विधाताका सब कार्य कालसे ही सम्पन्न होता है। वृक्ष अपने-अपने समयपर ही सदा फूलते और फलते भी विधाता हूँ। संहारकारीका भी संहारक तथा हैं। समयपर ही उनके फल पकते हैं और पालकका भी पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी समयपर ही वे कच्चे फलोंसे युक्त होते हैं। सुख-आज्ञासे ये शिव संहार करते हैं; इसलिये इनका दु:ख, सम्पत्ति-विपत्ति, शोक-चिन्ता तथा शुभ-

न तो कोई किसीका प्रिय है और न अप्रिय ही है। समय आनेपर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुमलोगोंने देखा है, पृथ्वीपर बहुत-से राजा और मनु हुए और वे सभी अपने-अपने कर्मोंके फलके परिपाकसे कालके अधीन हो गये। तुमलोगोंका यहाँ गोलोकमें जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतनेमें ही पृथ्वीपर सात

लोगोंका तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ

आकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें

क्या चिन्ता है? मैं समस्त जीवोंके भीतर

विराजमान हूँ; परंतु स्तुतिसे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है, वह सब मैं निश्चितरूपसे

जानता हूँ। देवताओ! शुभ-अशुभ जो भी कर्म

अश्भ—सब अपने-अपने कर्मोंके फल हैं और

सभी समयपर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकोंमें

मन्वन्तर बीत गये। सात इन्द्र समाप्त हो गये। इस समय आठवें इन्द्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा कालचक्र दिन-रात भ्रमण करता रहता है। इन्द्र,

मनु तथा राजा सभी लोग कालके वशीभूत हो गये। उनकी कीर्ति, पृथ्वी, पुण्य और पापकी कथामात्र शेष रह गयी है। इस समय भी भूमिपर बहुत-से राजा दृष्ट और भगवन्निन्दक हैं। उनके

बल और पराक्रम महान् हैं। परंतु समयानुसार वे सब-के-सब कालान्तक यमके ग्रास हो

जायँगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञासे

उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरन्तर

नाम 'हर' है। तुम मेरे आदेशसे सृष्टिके लिये

उद्यत रहते हो; इसलिये 'विश्वस्रष्टा' कहलाते हो

और धर्मदेव रक्षाके कारण ही 'पालक' कहलाते

हैं। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही कर्मफलका दाता तथा कर्मीका निर्मूलन

प्राणियोंमें मृत्युका संचार होता है तथा वे समस्त

जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासनसे ही ब्राह्मण

ब्राह्मणत्वमें, तपोधन तपस्यामें, ब्रह्मर्षि ब्रह्ममें और योगी योगमें निष्ठा रखते हैं। वे सब-के-सब

मेरे भयसे भीत होकर ही स्वधर्म-कर्मके पालनमें

तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं, वे सदा नि:शङ्क रहते

करनेवाला हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ, उनकी रक्षा कौन कर सकता है ? तथा मैं जिनका पालन करूँ, उनको मारनेवाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन, पालन और संहार करता हूँ। परंतु मेरे भक्त नित्यदेही हैं। उनके संहारमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणोंकी आराधनामें तत्पर रहते हैं; अत: मैं

भी सदा भक्तोंके निकट उनकी रक्षाके लिये

मौजूद रहता हूँ। ब्रह्माण्डमें सभी नष्ट होते और बारंबार जन्म लेते हैं; परंतु मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता है। वे सदा नि:शङ्क और निरापद रहते हैं। इसीलिये समस्त विद्वान् पुरुष मेरे दास्यभावकी अभिलाषा रखते हैं; दूसरे किसी वरकी नहीं। जो मुझसे दास्यभावकी याचना करते हैं; वे धन्य हैं।

दूसरे सब-के-सब विञ्चत हैं। जन्म, मृत्यु, जरा,

व्याधि, भय और यमयातना—ये सारे कष्ट दुसरे-

दूसरे कर्मपरायण लोगोंको प्राप्त होते हैं; मेरे

भक्तोंको नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी

कर्ममें लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनके कर्मभोगोंका

निश्चय ही नाश कर देता हूँ। मैं भक्तोंका प्राण

ऐसा कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्णने गोपों और

गोपियोंको बुलाकर मधुर, सत्य एवं समयोचित

बातें कहीं—'गोपो और गोपियो! सुनो। तुम

४३९

हूँ और भक्त भी मेरे लिये प्राणोंके समान हैं। सब-के-सब नन्दरायजीका जो उत्कृष्ट व्रज है, जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं, उनका मैं दिन-वहाँ जाओ (उस व्रजमें अवतार ग्रहण करो)। रात स्मरण करता हूँ<sup>र</sup>। सोलह अरोंसे युक्त राधिके! तुम भी शीघ्र ही वृषभानुके घर पधारो। वृषभानुकी प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी हैं। उनका अत्यन्त तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान् तेजस्वी नाम कलावती है। वे सुबलकी पुत्री हैं और है। सम्पूर्ण जीवधारियोंमें जितना भी तेज है, वह सब उस चक्रके तेजके सोलहवें अंशके बराबर लक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई हैं। वास्तवमें वे भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्रको भक्तोंके निकट पितरोंकी मानसी कन्या हैं तथा नारियोंमें धन्या उनकी रक्षाके लिये नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति और मान्या समझी जाती हैं। पूर्वकालमें दुर्वासाके शापसे उनका व्रजमण्डलमें गोपके घरमें जन्म नहीं होती: इसलिये मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी भी हुआ है। तुम उन्हीं कलावतीकी पुत्री होकर जन्म मुझे भक्तसे बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेश्वरो! ग्रहण करो। अब शीघ्र नन्दव्रजमें जाओ। कमलानने! भक्तोंका भक्तिपूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है, मैं बालकरूपसे वहाँ आकर तुम्हें प्राप्त करूँगा। राधे! तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो और उसको मैं बड़े प्रेमसे ग्रहण करता हूँ, परंतु मैं भी तुम्हें प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम अभक्तोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। जो अपने दोनोंका कुछ भी एक-दूसरेसे भिन्न नहीं है। हम सदैव एक-रूप हैं।' स्त्री-पुत्र आदि स्वजनोंको त्यागकर दिन-रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुमलोगोंको मुने! यह सुनकर श्रीराधा प्रेमसे विह्वल त्यागकर अहर्निश किया करता हूँ। जो लोग होकर वहाँ रो पड़ीं और अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओंसे द्वेष रखते हैं, यज्ञों श्रीहरिके मुखचन्द्रकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने लगीं। 'गोपो और गोपियो! तुम भूतलपर श्रेष्ठ और देवताओंकी हिंसा करते हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्निमें गोपोंके शुभ घर-घरमें जन्म लो।' श्रीकृष्णकी यह बात पूरी होते ही वहाँ सब लोगोंने देखा, तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ, तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर एक उत्तम रथ (विमान) आ गया। वह श्रेष्ठ पाता<sup>२</sup>। देवताओ! मैं पृथ्वीपर जाऊँगा। अब मणिरत्नोंके सारतत्त्व तथा हीरकसे विभूषित था। तुमलोग भी अपने स्थानको पधारो और शीघ्र ही लाखों श्वेत चँवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढा ६, अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च । ध्यायन्ति ये च मां नित्यं तां स्मरामि दिवानिशम् ॥ (श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६।५२) २. स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्त्वा ध्यायन्ते मामहर्निशम्। युष्मान् विहाय तान् नित्यं स्मराम्यहमहर्निशम्॥ द्वेष्टारो ये च भक्तानां ब्राह्मणानां गवामिप । क्रतूनां देवतानां च हिंसां कुर्वन्ति निश्चितम्॥ तदाऽचिरं ते नश्यन्ति यथा वह्नौ तृणानि च। न कोऽपि रक्षिता तेषां मयि हन्तर्युपस्थिते॥ (श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६। ५८—६०)

| ४४० संक्षिप्त ब्रह्म                                 | वैवर्तपुराण                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| रहे थे। वह अग्निशुद्ध सूक्ष्म गेरुए वस्त्रोंसे सजाया | वक्षःस्थल उज्ज्वल दिखायी देता था। उनकी               |
| गया था। श्रेष्ठ रत्नोंके बने हुए सहस्रों कलश         | वेणी प्रफुल्ल मालतीकी मालाओंसे अलंकृत थी।            |
| उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। पारिजातपुष्पोंके          | सुन्दरी रमाका मनोहर मुख शरत्कालके चन्द्रमाकी         |
| हारोंसे उस विमानको सुसज्जित किया गया था।             | प्रभाको छीने लेता था। उनके भालदेशमें कस्तूरीबिन्दुसे |
| सोनेका बना हुआ वह सुन्दर विमान अनुपम                 | युक्त सिन्दूरका तिलक शोभा दे रहा था।                 |
| तेज:पुञ्जमय दिखायी देता था। उससे सैकड़ों             | शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंके समान नेत्रोंमें मनोहर     |
| सूर्योंके समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस              | काजलकी रेखा शोभायमान थी। उनके हाथमें                 |
| विमानपर बहुत-से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस       | सहस्र दलोंसे संयुक्त लीलाकमल सुशोभित होता            |
| विमानमें एक श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर       | था। वे अपनी ओर देखनेवाले नारायणदेवको                 |
| हुए, जिनके चार हाथोंमें शङ्खु, चक्र, गदा और          | तिरछी चितवनसे निहार रही थीं। पित्रयों और             |
| पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुषने पीताम्बर     | पार्षदोंके साथ शीघ्र ही विमानसे उतरकर वे             |
| पहन रखा था। उनके मस्तकपर किरीट, कानोंमें             | नारायणदेव गोप-गोपियोंसे भरी हुई उस रमणीय             |
| कुण्डल और वक्ष:स्थलपर वनमाला शोभा दे रही             | सभामें जा पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि        |
| थी। उनके श्रीअङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा          | देवता, गोप और गोपी सब-के-सब सानन्द                   |
| केसरके अङ्गरागसे अलंकृत थे। चार भुजाएँ और            | उठकर खड़े हो गये। सबके हाथ जुड़े हुए थे।             |
| मुस्कराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे।           | देवर्षिगण सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति       |
| भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे आकुल दिखायी          | करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होनेपर नारायणदेव        |
| देते थे। श्रेष्ठ मणिरत्नोंके सारातिसार तत्त्वसे बने  | आगे जाकर श्रीकृष्णविग्रहमें विलीन हो गये। यह         |
| हुए आभूषण उनके अङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहे थे।            | परम आश्चर्यकी बात देखकर सबको बड़ा                    |
| उनके वामभागमें सुरम्य शरीरवाली शुक्लवर्णा,           | विस्मय हुआ।                                          |
| मनोहरा, ज्ञानरूपा एवं विद्याकी अधिष्ठात्री देवी      | इसी समय वहाँ एक दूसरा सुवर्णमय रथ                    |
| सरस्वती दिखायी दीं, जिनके हाथोंमें वेणु, वीणा        | आ पहुँचा। उससे जगत्का पालन करनेवाले                  |
| और पुस्तकें थीं। वे भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके       | त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभामें             |
| लिये कातर जान पड़ती थीं। उन महानारायणके              | आये। उनके चार भुजाएँ थीं। वनमालासे                   |
| दाहिने भागमें शरत्कालके चन्द्रमाकी-सी प्रभा          | विभूषित पीताम्बरधारी सम्पूर्ण अलंकारोंकी शोभासे      |
| तथा तपाये हुए सुवर्णकी भाँति कान्तिसे प्रकाशमान      | सम्पन्न तथा करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान         |
| परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर         | श्रीमान् विष्णु बड़े मनोहर दिखायी देते थे। वे        |
| हुईं, जिनके मुखारविन्दपर मन्द मुस्कान खेल            | मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। मुने! उन्हें देखते ही      |
| रही थी। उनके सुन्दर कपोल उत्तम रत्नमय                | सब लोग उठकर खड़े हो गये। सबने प्रणाम                 |
| कुण्डलोंसे जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान् | करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात् वे भी वहीं          |
| वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ाते थे। अमूल्य      | श्रीराधिकावल्लभ श्रीकृष्णके शरीरमें लीन हो           |
| रत्नोंद्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनकी            | गये। यह दूसरा महान् आश्चर्य देखकर उन                 |
| भुजाओंकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ रत्नोंके      | सबको बड़ा विस्मय हुआ।                                |
| सारतत्त्वके बने हुए मञ्जीर अपनी मधुर झनकार           | श्वेतद्वीपनिवासी श्रीविष्णुके श्रीकृष्णविग्रहमें     |
| फैला रहे थे। पारिजातके फूलोंकी मालाओंसे              | विलीन हो जानेके बाद वहाँ तुरंत ही शुद्ध              |

४४४

उन्होंने भी वहाँ आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वरकी दिखायी देती थीं। उनके गण्डस्थल और कपोल स्तृति की तथा सहस्रों मस्तकोंद्वारा भक्तिभावसे उत्तम रत्नमय कृण्डलोंसे उद्धासित हो रहे थे। रत्नेन्द्रसाररचित तथा मधुर झनकारसे युक्त मञ्जीरोंके उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात् धर्मके पुत्र-स्वरूप कारण उनके चरणोंकी अपूर्व शोभा हो रही थी। हम दोनों भाई नर और नारायण वहाँ गये। मैं तो श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें लीन हो गया। किंतु नर अर्जुनके रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म—ये चारों वहाँ एक स्थानपर खडे हो गये। इस बीचमें देवताओंने वहाँ दूसरा उत्तम रथ देखा, जो सुवर्णके सारतत्त्वका बना हुआ था और नाना प्रकारके रत्निर्मित उपकरणोंसे अलंकृत था। वह श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे संयुक्त, अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रसे सुसज्जित, श्वेत चँवर तथा दर्पणोंसे अलंकृत, सद्रब-सारनिर्मित कलश-समृहसे विराजमान, पारिजात-पुष्पोंके मालाजालसे सुशोभित, सहस्र पहियोंसे युक्त, मनके समान तीव्रगामी और मनोहर था। ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक मार्तण्डकी प्रभाको तिरस्कृत करनेवाला वह श्रेष्ठ विमान मोती, माणिक्य और हीरोंके समूहसे जाज्वल्यमान जान पडता था। उसमें विचित्र पुतलियों, पुष्प, सरोवरों और काननोंसे उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। मुने! वह देवताओं और दानवोंके रथोंसे बहुत बड़ा था। भगवान् शंकरकी प्रसन्नताके लिये विश्वकर्माने यत्नपूर्वक उस दिव्य रथका निर्माण किया था। वह पचास योजन ऊँचा और चार योजन विस्तृत था। रतिशय्यासे युक्त सैकडों पीठपर बैठी थीं। उस रथसे उतरकर पुत्रोंसहित प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमानमें देवीने शीघ्रतापूर्वक श्रीकृष्णको प्रणाम किया। बैठी हुई मूलप्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गाको भी फिर वे एक श्रेष्ठ आसनपर बैठ गयीं। इसके बाद देवताओंने देखा, जो रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित गणेश और कार्तिकेयने परात्पर श्रीकृष्ण, शंकर, थीं और अपनी दिव्य दीप्तिसे तपाये हुए सुवर्णके धर्म, संकर्षण तथा ब्रह्माजीको नमस्कार किया।

स्फटिकमणिके समान गौरवर्णवाले संकर्षण नामक

पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावलीमें थे। उनके सहस्रों

मस्तक थे तथा वे सौ सूर्योंके समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन

विष्णुस्वरूप संकर्षणका स्तवन किया। नारद!

श्रेष्ठ मणिनिर्मित मेखलासे मण्डित मध्यदेश अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था। हाथोंमें श्रेष्ठ रत्नसारके बने हुए केयूर और कङ्कण शोभा दे रहे थे। मन्दार-पुष्पोंकी मालाओंसे अलंकृत वक्ष:स्थल अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ता था। शरत्कालके सुधाकरकी आभाको तिरस्कृत करनेवाले सुन्दर मुखसे उनकी मनोहरता और बढ गयी थी। काजलकी काली रेखासे युक्त नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल नील कमलोंकी शोभाको लिज्जत कर रहे थे। चन्दन, अगुरु तथा कस्तूरीद्वारा रचित चित्रपत्रक उनके भाल और कपोलको विभूषित कर रहे थे। नूतन बन्धुजीव-पुष्पके समान आभावाले लाल-लाल ओठके कारण उनके मुखकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। उनकी दन्तावली मोतियोंकी पाँतकी प्रभाको लूटे लेती थी। प्रफुल्ल मालतीकी मालासे अलंकृत वेणी धारण करनेवाली वे देवी बड़ी ही सुन्दर थीं। गरुड़की चोंचके समान नुकीली नासिकाके अग्रभागमें लटकती हुई गजमुक्ताकी बुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। अग्निशुद्ध एवं अत्यन्त दीप्तिमान् वस्त्रसे वे उद्भासित हो रही थीं और दोनों पुत्रोंके साथ सिंहकी

अनुपम तेज:स्वरूपा देवीके सहस्रों भुजाएँ थीं

और उनमें भाँति-भाँतिके आयुध शोभा पा रहे

थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हासकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४४२ उन दोनों देवेश्वरोंको निकट आया देख वे सब जायँगे। कंसका साक्षात्कार होनेमात्रसे तुम पुनः देवता उठकर खड़े हो गये। उन्होंने आशीर्वाद शिवके समीप चली आओगी और मैं भूतलका दिया और दोनोंको अपने पास बिठा लिया। भार उतारकर अपने धाममें आ जाऊँगा।' देवता बड़ी प्रसन्नताके साथ गणेश और कार्तिकेयके [ऐसा कहकर तुरंत ही छ: मुखवाले साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय स्कन्दसे श्रीकृष्ण बोले]—वत्स सुरेश्वर! तुम देवता और देवी उस सभामें श्रीहरिके सामने अंशरूपसे भूतलपर जाओ और जाम्बवतीके बैठ गये। उन्हें देख बहसंख्यक गोप और गर्भसे जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंशसे गोपियाँ आश्चर्यसे चिकत हो रही थीं। तदनन्तर पृथ्वीपर जायँ और जन्म लें। मैं निश्चय ही श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट खेलने लगी। पृथ्वीका भार हरण करूँगा। वे लक्ष्मीसे बोले—'सनातनी देवि! तुम नाना नारद! ऐसा कहकर राधिकानाथ श्रेष्ठ रत्नोंसे सम्पन्न भीष्मकके राजभवनमें जाओ और सिंहासनपर बैठे। फिर देवता, देवियाँ, गोप और वहाँ विदर्भदेशकी महारानीके उदरसे जन्म धारण गोपियाँ भी बैठ गयीं। इसी बीचमें ब्रह्माजी करो। साध्वी देवि! मैं स्वयं कुण्डिनपुरमें जाकर श्रीहरिके सामने उठकर खडे हो गये और हाथ जोडकर विनयपूर्वक उन जगदीश्वरसे बोले। तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा।' ब्रह्माजीने कहा - प्रभो! इस सेवकके वे रमा आदि देवियाँ पार्वतीको देखकर शीघ्र ही उठकर खडी हो गयीं। उन्होंने ईश्वरीको निवेदनपर ध्यान दीजिये। महाभाग! आज्ञा कीजिये रमणीय रत्न-सिंहासनपर बिठाया। विप्रवर नारद! कि भूतलपर किसके लिये कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकोंका भरण-पोषण और पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती—ये तीनों देवियाँ उद्धार करनेवाला है। सेवक वही है जो सदा परस्पर यथोचित कुशल-प्रश्न करके वहाँ एक भक्तिभावसे प्रभुकी आज्ञाका पालन करता है। आसनपर बैठीं। वे प्रेमपूर्वक गोप-कन्याओंसे वार्तालाप करने लगीं। कुछ गोपियाँ बड़ी कौन देवता किस रूपसे अवतार लेंगे? देवियाँ प्रसन्नताके साथ उनके निकट बैठ गर्यों। इसी भी किस कलासे अवतीर्ण होंगी? भूतलपर कहाँ समय जगदीश्वर श्रीकृष्णने वहाँ पार्वतीसे किसका निवास-स्थान होगा? और वह किस कहा—'सृष्टि और संहार करनेवाली कल्याणमयी नामसे ख्याति प्राप्त करेगा? महामायास्वरूपिणी देवि! शुभे! तुम अंशरूपसे ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर जगदीश्वर नन्दके व्रजमें जाओ और वहाँ नन्दके घर श्रीकृष्णने इस प्रकार उत्तर दिया। यशोदाके गर्भमें जन्म धारण करो। मैं भूतलपर श्रीकृष्ण बोले-ब्रह्मन्! जिसके लिये गाँव-गाँवमें तुम्हारी पूजा करवाऊँगा। समस्त जहाँ स्थान होगा, वह विधिवत् बता रहा हूँ, भूमण्डलमें, नगरों और वनोंमें मनुष्य वहाँकी सुनो। कामदेव रुक्मिणीके पुत्र होंगे तथा अधिष्ठात्री देवीके रूपमें भक्तिभावसे तुम्हारी शम्बरासुरके घरमें जो छायारूपसे स्थित है, वह पूजा करेंगे और आनन्दपूर्वक नाना प्रकारके द्रव्य सती मायावतीके नामसे प्रसिद्ध रित उनकी पत्नी तथा दिव्य उपहार तुम्हें अर्पित करेंगे। शिवे! होगी। तुम उन्हीं रुक्मिणीनन्दन प्रद्युमुके पुत्र तुम ज्यों ही भूतलका स्पर्श करोगी, त्यों ही मेरे होओगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती पिता वसुदेव यशोदाके सृतिकागारमें जाकर मुझे शोणितपुरमें जाकर बाणासुरकी पुत्री होगी। वहाँ स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जगदीश्वर अनन्त देवकीके गर्भसे आकृष्ट हो

कलासे भूतलपर पधारें।

नारद! ऐसा कहकर भगवान् श्रीकृष्ण चुप

हो गये। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा

वहाँ अपने स्थानपर जा बैठे। देवर्षे! श्रीकृष्णके

वामभागमें वाग्देवी सरस्वती थीं। दाहिने भागमें

रुक्मिणी आदि नौ स्त्रियाँ हुईं। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंशसे जाम्बवती होंगी। ये दस पटरानियाँ बतायी गयी हैं। समस्त देवताओंके अंश भूतलपर जायँ। ब्रह्मन्! वे राजकुमार होकर युद्धमें मेरे सहायक बनेंगे। कमलाकी कलासे सोलह हजार राजकन्याएँ प्रकट होंगी, वे सब-की-सब मेरी रानियाँ बनेंगी। वे धर्मदेव अंशरूपसे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायुके अंशसे भीमसेनका और इन्द्रके अंशसे साक्षात् अर्जुनका प्रादुर्भाव होगा। अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्यका अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात् यमराज विदुर होंगे। कलिका अंश दुर्योधन, समुद्रका अंश शान्तन्, शंकरका अंश अश्वत्थामा और अग्निका अंश द्रोण होगा। चन्द्रमाका अंश अभिमन्युके रूपमें प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यपके अंशसे वसुदेव और अदितिके अंशसे देवकी होंगी। वसूके अंशसे नन्द-गोपका प्रादुर्भाव होगा। वसुकी पत्नी यशोदा होंगी। कमलाके अंशसे द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञकुण्डसे होगा। अग्निके अंशसे महाबली धृष्टद्युम्नका जन्म होगा। शतरूपाके अंशसे सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकीके गर्भसे होगा। देवतालोग भारहारी होकर अपने अंशसे पृथ्वीपर

रोहिणीके गर्भसे जन्म लेंगे। मायाद्वारा उस गर्भका

संकर्षण होनेसे उनका नाम 'संकर्षण' होगा।

सूर्यतनया यमुना गङ्गाके अंशके साथ भूतलपर

कालिन्दी नामवाली पटरानी होंगी। तुलसी आधे

अंशसे राजकन्या लक्ष्मणाके रूपमें अवतीर्ण

होंगी। वेदमाता सावित्री नग्नजित्की पुत्री सती

सत्याके नामसे प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा

और देवी सरस्वती शैव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या

मित्रविन्दा होंगी। सूर्यपत्नी संज्ञा अपनी कलासे

जगदगुरुकी पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंशसे सुशीलाके रूपमें अवतीर्ण होंगी। ये

लक्ष्मी थीं। अन्य सब देवता और पार्वतीदेवी सामने थीं। गोप और गोपियाँ भी उनके सम्मुख ही बैठी थीं। श्रीराधा श्यामसुन्दरके वक्ष:स्थलमें विराजमान थीं। इसी समय व्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतमसे बोलीं। राधिकाने कहा -- नाथ! मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभो! इस दासीकी बात सुनो। मेरे प्राण चिन्तासे निरन्तर जल रहे हैं, चित्त चञ्चल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पलभरके लिये आँख बंद करने या पलक मारनेमें भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ! तुम्हारे बिना भूतलपर अकेली कैसे जाऊँगी? प्राणेश्वर! जीवनबन्धो! सच बताओ, वहाँ गोकुलमें कितने कालके पश्चात् तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा। तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिये सौ युगोंके समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूँगी? कहाँ जाऊँगी? और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश! तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बन्धु, बहिन अथवा पुत्रका मैं क्षणभर भी चिन्तन नहीं करती हूँ। मायापते! यदि तुम भूतलपर मुझे भेजकर मायासे आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन! मेरा मनरूपी मधुप तुम्हारे मकरन्दयुक्त चरणारविन्दमें ही नित्य-निरन्तर भ्रमण करता रहे। जहाँ-जहाँ जिस योनिमें भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ-वहाँ

तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवाञ्छित दास्यभाव

प्रदान करोगे। मैं भूतलपर कभी भी इस बातको

न भूलूँ कि तुम मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण हो, मैं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४४४ तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनोंका फलका आधार है फूल, फूलका आधार है पल्लव, पल्लवका आधार है तना या डाली तथा उसका भी प्रेमसौभाग्य शाश्वत है। प्रभो! यह उत्तम वर मुझे

यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवन्! भूतलपर पहुँचकर भी कहीं हम दोनोंका पलभरके लिये भी वियोग न हो। यह वर मुझे दो। हरे! मेरे

अवश्य दो। जैसे शरीर छायाके साथ और प्राण

शरीरके साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनोंका जन्म एवं जीवन एक-दूसरेके साथ बीते। विभो!

प्राणोंसे ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है-मेरे

प्राण तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे विलग नहीं हैं। मेरी इस धारणाका कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीरसे ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मनसे

ही तुम्हारे चरणोंका निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं तुम्हारी मुरलीको अपना शरीर मानती

हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणोंसे कभी विलग नहीं होता है। संसारमें कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष हैं, जो सामने एक-दूसरेकी स्तुति करते हैं; परंतु

कहीं भी अपने प्रियतममें निरन्तर आसक्त रहनेवाली मुझ-जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीरके आधे भागसे किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनोंमें भेद है ही नहीं। अत: मेरा मन निरन्तर तुम्हींमें

लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुममें स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझमें ही स्थापित हैं। अतः विरहकी बात कानमें पड़ते ही आँखोंका

पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओंके मन, प्राण निरन्तर दग्ध हो रहे हैं। श्रीकृष्ण बोले—देवि! उत्तम आध्यात्मिक

योग शोकका उच्छेद करनेवाला होता है। अतः उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगीन्द्रोंके लिये भी दुर्लभ है। सुन्दरि! देखो, सारा ब्रह्माण्ड आधार और आधेयके रूपमें विभक्त है। इनमें भी

है, पृथ्वीके आधार शेषनाग हैं। शेषके आधार कच्छप हैं, कच्छपका आधार वायु है और वायुका आधार मैं हूँ। मेरी आधारस्वरूपा तुम हो; क्योंकि मैं सदा तुममें ही स्थित रहता हूँ। तुम

आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्षका आधार अंकुर है, जो बीजकी शक्तिसे सम्पन्न होता है। उस

अंकुरका आधार बीज है, बीजका आधार पृथ्वी

शक्तियोंका समूह और मूलप्रकृति ईश्वरी हो। शरीररूपिणी तथा त्रिगुणाधार-स्वरूपिणी भी तुम्हीं हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरीह हूँ। तुम्हारा संयोग

प्राप्त करके ही चेष्टावान् होता हूँ। शरीरके बिना आत्मा कहाँ ? और आत्माके बिना शरीर कहाँ ? देवि! शरीर और आत्मा दोनोंकी प्रधानता है। बिना दोके संसार कैसे चल सकता है ? राधे! हम दोनोंमें कहीं भेद नहीं है; जहाँ आत्मा है, वहाँ

शरीर है। वे दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं हैं। जैसे दुधमें धवलता, अग्निमें दाहिका शक्ति, पृथ्वीमें गन्ध और जलमें शीतलता है, उसी तरह तुममें मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्धमें, दाहिका शक्ति और अग्निमें, पृथ्वी और गन्धमें

तथा जल और शीतलतामें जैसे ऐक्य (भेदाभाव) है. उसी तरह हम दोनोंमें भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुन्दरि! तुम्हारे बिना मैं संसारकी सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह,

जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोनेके बिना आभूषणोंका निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात् प्रकृतिस्वरूपा तुम नित्य हो। तुममें सम्पूर्ण शक्तियोंका समाहार सञ्चित

आधारसे पृथक् आधेयकी सत्ता सम्भव नहीं है। है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो\*। \*यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । भूमौ गन्धो जले शैत्यं तथा त्विय मम स्थिति:॥ धावल्यदुग्धयोरैक्यं दाहिकानलयोर्यथा । भूगन्धजलशैत्यानां नास्ति भेदस्तथाऽऽवयो:॥

वसुदेवके निवासस्थान मथुरापुरीमें पदार्पण करूँगा। मेरे प्रिय-से-प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्यामें मेरे

साथ क्रीडाके लिये व्रजमें चलें और वहाँ गोपोंके

नारद! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये।

४४५

और धर्म-ये सब मेरे प्राणोंके समान हैं; परंतु तुम मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके! ये सब देवता और देवियाँ मेरे निकट हैं; परंतु

लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग

तुम यदि इनसे अधिक न होतीं तो मेरे वक्ष:-स्थलमें कैसे विराजमान हो सकती थीं? सुशीले

राधे! आँस् बहाना छोडो। साथ ही इस निष्फल भ्रमका परित्याग करो। शङ्का छोड़कर निर्भीक-भावसे वृषभानुके घरमें पधारो। सुन्दरि! नौ मासतक कलावतीके पेटमें स्थित गर्भको मायाद्वारा

वायुसे भरकर रोके रहो। दसवाँ महीना आनेपर

तुम भूतलपर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूपका

परित्याग करके शिशुरूप धारण कर लेना। जब

समीप पृथ्वीपर नग्न शिशुके रूपमें गिरकर निश्चय

ही रोना। साध्व! तुम गोकुलमें अयोनिजा-रूपसे

प्रकट होओगी। मैं भी अयोनिज-रूपसे ही अपने

गर्भसे वायुके निकलनेका समय हो, तब कलावतीके

देवता, देवियाँ, गोप और गोपियाँ वहीं ठहर गयीं।

ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वतीने बडी प्रसन्नताके साथ परात्पर श्रीकृष्णका

स्तवन किया। उस समय उनके विरहज्वरसे व्याकुल तथा प्रेम-विह्वल गोपों और गोपियोंने भी भक्तिभावसे वहाँ श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनके

घरमें जन्म लें।

चरणोंमें मस्तक झुकाया। विरह-ज्वरसे कातर हुई पूर्णमनोरथा राधाने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदयवल्लभ श्रीकृष्णका भक्तिभावसे स्तवन किया।

उस समय श्रीराधाके नेत्रोंमें आँसू भरे हुए थे। वे अत्यन्त दीन और भयसे व्याकुल दिखायी देती

थीं। उन्हें इस अवस्थामें देख स्वयं श्रीहरिने

सान्त्वना देनेके लिये यह सच्ची बात कही।

श्रीकृष्ण बोले-प्राणाधिक महादेवि! सुस्थिर होओ। भयका त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही

शापकी सत्यताके लिये कुछ समयतक (बाह्यरूपमें) मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदनन्तर मैं

मथुरामें आ जाऊँगा। वहाँ भूतलका भार उतारना, माता-पिताको बन्धनसे छुड़ाना, माली, दर्जी और

कुब्जाका उद्धार करना, कालयवनको मरवाकर मुचुकुन्दको मोक्ष देना, द्वारकाका निर्माण, राजसूय-यज्ञका दर्शन, सोलह हजार एक सौ दस राजकन्याओंके साथ विवाह करना, शत्रुओंका दमन, मित्रोंका मया विना त्वं निर्जीवा चादृश्योऽहं त्वया विना। त्वया विना भवं कर्तुं नालं सुन्दरि निश्चितम्॥

आपको प्रकट करूँगा; क्योंकि हम दोनोंका गर्भमें निवास होना सम्भव नहीं है। मेरे भूमिपर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुलमें पहुँचा देंगे। वास्तवमें कंसके भयका बहाना लेकर मैं तुम्हारे

लिये ही गोकुलमें जाऊँगा। कल्याणि! तुम वहाँ यशोदाके मन्दिरमें मुझ नन्दनन्दनको प्रतिदिन

तुम्हारी सिखयाँ हैं, उनके तथा अन्यान्य बहुसंख्यक गोपियोंके साथ तुम गोकुलको पधारो। असंख्य

होगी और मैं तुम्हारे साथ वृन्दावनमें नित्य स्वच्छन्द विहार करूँगा। सुशीला आदि जो तैंतीस

गोपियोंको अपने अमृतोपम एवं परिमित वाणीद्वारा समझा-बुझाकर आश्वासन दे गोलोकमें ही रखकर

आनन्दपूर्वक देखोगी और हृदयसे लगाओगी। राधिके! मेरे वरदानसे तुम्हें समयपर मेरी स्मृति

मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिन्ता है? श्रीदामके

विना मृदा घटं कर्तुं यथा नालं कुलालकः। विना स्वर्णं स्वर्णकारोऽलंकारं कर्तुमक्षमः॥ सर्वशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी॥

स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृतिः स्वयम् । (श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६। २१४—२१८)

| ४४६ संक्षिप्त ब्रह                                  | <b>।</b> वैवर्तपुराण                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| उपकार, वाराणसीपुरीका दहन, महादेवजीको                |                                                   |
| जृम्भणास्त्रसे बाँधना, बाणासुरकी भुजाओंको काटना,    | होगा। व्रजेश्वरि! राधे! गणेशजीको छोड़कर शेष       |
| पारिजातका अपहरण, अन्यान्य कर्मोंका सम्पादन,         | छोटे-बड़े सभी देवताओं और देवियोंका कलाद्वारा      |
| प्रभासतीर्थकी यात्रामें जाना, वहाँ मुनिमण्डलीका     | भूतलपर अवतरण होगा।                                |
| दर्शन करना, व्रजके बन्धुजनोंसे वार्तालाप, पिताके    | तदनन्तर लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्रीराधासहित         |
| यज्ञका सम्पादन, वहीं शुभ बेलामें पुन: तुम्हारे      | पुरुषोत्तम श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रणाम करके       |
| साथ मिलन तथा गोपियोंका साक्षात्कार आदि              | सब देवता आनन्दपूर्वक अपने–अपने स्थानको            |
| कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्मज्ञानका    | चले गये। श्रीहरिने जिस कार्यका आयोजन किया         |
| उपदेश देकर वास्तवमें तुम्हारे साथ नित्य मिलनका      | था, उसे सफल बनानेके लिये वे व्यग्रतापूर्वक        |
| सौभाग्य प्राप्त करूँगा। इसके बाद मेरे साथ दिन-      | भूतलपर पधारे; क्योंकि स्वामीका बताया हुआ          |
| रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा। कभी क्षणभरके          | स्थान देवताओंके लिये भी दुर्लभ था।                |
| लिये भी वियोग न होगा। इतना ही नहीं, वहाँसे          | <b>श्रीकृष्णने राधासे कहा</b> —प्रिये! तुम        |
| तुम्हारे साथ मेरा पुनः व्रजमें आगमन होगा।           | पूर्वनिश्चित गोप–गोपियोंके समुदायके साथ वृषभानुके |
| प्राणवल्लभे ! वियोगकालमें भी स्वप्नमें तुम्हारे साथ | निवासगृहको पधारो। मैं मथुरापुरीमें वसुदेवके       |
| मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर           | घर जाऊँगा। फिर कंसके भयका बहाना बनाकर             |
| द्वारकामें जानेपर मेरे और मेरे नारायणांशके द्वारा   | गोकुलमें तुम्हारे समीप आ जाऊँगा।                  |
| उपर्युक्त कार्य सम्पादित होंगे। फिर वृन्दावनमें     | लाल कमलके समान नेत्रोंवाली श्रीराधा               |
| तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता-पिता         | श्रीकृष्णको प्रणाम करके प्रेमविच्छेदके भयसे       |
| तथा गोपियोंके शोकका पूर्णत: निवारण होगा।            | कातर हो उनके सामने फूट-फूटकर रोने लगीं।           |
| भूतलका भार उतारकर तुम्हारे और गोप–गोपियोंके         | वे ठहर-ठहरकर कभी कुछ दूरतक जातीं और               |
| साथ मेरा पुन: गोलोकमें आगमन होगा। राधे!             | जा-जाकर बार-बार लौट आती थीं। लौटकर                |
| मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे        | पुन: श्रीहरिका मुँह निहारने लगती थीं। सती         |
| लक्ष्मी और सरस्वतीके साथ वैकुण्ठलोकको               | राधा शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी कान्तिसुधासे |
| पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशोंका निवासस्थान           | पूर्ण प्रभुके मुखचन्द्रकी सौन्दर्य-माधुरीका अपने  |
| श्वेतद्वीपमें होगा। देवताओं और देवियोंके अंश        | निमेषरहित नेत्र–चकोरोंद्वारा पान करती थीं।        |
| भी अक्षय धामको पधारेंगे। फिर इसी गोलोकमें           | तदनन्तर परमेश्वरी राधा प्रभुकी सात बार परिक्रमा   |
| तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कान्ते! इस प्रकार     | करके सात बार प्रणाम करनेके अनन्तर पुनः            |
| समस्त भावी शुभाशुभका वर्णन मैंने कर दिया।           | श्रीहरिके सामने खड़ी हुईं। इतनेमें ही करोड़ों     |
| मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है, उसका कौन          | गोप-गोपियोंका समूह वहाँ आ पहुँचा। उन              |
| निवारण कर सकता है?                                  | सबके साथ श्रीराधाने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम       |
| तदनन्तर श्रीहरिने देवताओं और देवियोंसे              | किया। तत्पश्चात् तैंतीस सखीस्वरूपा गोपकिशोरियों   |
| समयोचित बात कही—देवताओ! अब तुमलोग                   | और गोपसमूहोंके साथ सुन्दरी राधा श्रीहरिको         |
| भावी कार्यकी सिद्धिके लिये अपने-अपने स्थानको        | मस्तक झुकाकर भूतलके लिये प्रस्थित हुईं। वे        |
| जाओ। पार्वति! तुम अपने दोनों पुत्रों तथा            | सब-के-सब श्रीहरिके बताये हुए स्थान नन्द-          |
| स्वामीके साथ कैलासको जाओ। मैंने जो कार्य            | गोकुलको गये। फिर राधा वृषभानुके घरमें और          |

छः पुत्रोंको उसने कालके गालमें डाल दिया।

देवकीका सातवाँ गर्भ शेषनागका अंश था, जिसे

योगमायाने खींचकर गोकुलमें निवास करनेवाली

रोहिणीजीके गर्भमें स्थापित कर दिया। फिर वह

(अध्याय ६)

श्रीहरिकी आज्ञासे चली गयी।

उन्हें अपने-अपने कामोंमें लगाकर मनकी गतिसे चलनेवाले जगदीश्वर श्रीहरि मथुरामें जा पहुँचे। पहले देवकी और वस्देवके जो-जो पुत्र हुए, श्रीकृष्णजन्म-वृत्तान्त—आकाशवाणीसे प्रभावित हो देवकीके वधके लिये उद्यत हुए कंसको वसुदेवजीका समझाना, कंसद्वारा उसके छः पुत्रोंका वध, सातवें गर्भका संकर्षण, आठवें गर्भमें भगवान्का आविर्भाव—देवताओंद्वारा स्तुति, भगवान्का दिव्य रूपमें प्राकट्य, वसुदेवद्वारा उनकी स्तुति, भगवान्का पूर्वजन्मके वरदानका प्रसङ्ग बताकर अपनेको व्रजमें ले

कुपापूर्वक कहिये।

रूपमें अवतीर्ण हुई थीं। पूर्वजन्मके पुण्यके

गोपियाँ अन्यान्य गोपोंके घरोंमें गयीं। गोप-

गोपियोंसहित श्रीराधाके भूतलपर चले जानेपर

श्रीहरि भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचनेके लिये उत्सुक

हुए। गोलोकके गोपों और गोपियोंसे बात करके

जानेकी बात बता शिशुरूपमें प्रकट होना, वसुदेवजीका व्रजमें यशोदाके शयनगृहमें शिशुको सुलाकर नन्द-कन्याको ले आना, कंसका उसे मारनेको उद्यत होना, परंतु वसुदेवजी तथा आकाशवाणीके कथनपर विश्वास करके कन्याको दे देना, वसुदेव-देवकीका सानन्द घरको लौटना नारदजीने पूछा—महाभाग! श्रीकृष्णका जन्म-फलरूपसे ही उन्होंने श्रीहरिको पुत्ररूपसे प्राप्त वृत्तान्त महान् पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, किया था। देवमीढद्वारा मारिषाके गर्भसे महान् मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। अत: आप पुरुष वसुदेवका जन्म हुआ। उनके जन्मकालमें इस प्रसङ्गको कुछ विस्तारके साथ बतलाइये। अत्यन्त हर्षसे भरे हुए देवसमुदायने आनक और वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी दुन्दुभि नामक बाजे बजाये थे। इसलिये श्रीहरिके कन्या थीं ? देवकी और वसुदेव पूर्वजन्ममें कौन जनक वसुदेवको प्राचीन संत-महात्मा 'आनकदुन्दुभि' थे ? उनके विवाहका वृत्तान्त भी बताइये। अत्यन्त कहते हैं। यदुकुलमें आहुकके पुत्र श्रीमान् देवक क्रूर स्वभाववाले कंसने देवकीके छ: पुत्रोंका वध हुए थे, जो ज्ञानके समुद्र कहे जाते हैं। उन्हींकी क्यों किया? तथा श्रीहरिका जन्म किस दिन पुत्री देवकी थीं। यदुकुलके आचार्य गर्गने वसुदेवके साथ देवकीका विधिपूर्वक यथोचित हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप विवाहसम्बन्ध कराया था। देवकने विवाहके लिये बहुत सामान एकत्र किये थे। उन्होंने उत्तम श्रीनारायणने कहा - महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देवमाता अदिति देवकीके लग्नमें अपनी पुत्री देवकीको वसुदेवके हाथमें समर्पण

कर दिया। नारद! देवकने दहेजमें सहस्रों घोड़े,

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४४८ सहस्रों स्वर्णपात्र, वस्त्राभूषणोंसे विभूषित सैकड़ों

सुन्दरी दासियाँ, नाना प्रकारके द्रव्य, भाँति-

भाँतिके रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय पात्र दिये थे। देवककी कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित, सैकड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती,

त्रिभुवनमोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुणकी निधि थी। उसके मुखपर

मन्द मुस्कानकी छटा छायी रहती थी। उसे रथपर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहिनके विवाहमें हर्षसे भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकीके रथके निकट आ गया। इसी समय कंसको सम्बोधित

करके आकाशवाणी हुई—'राजेन्द्र! क्यों हर्षसे फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकीका आठवाँ गर्भ तुम्हारी मृत्युका कारण होगा।' यह सुनकर महाबली कंसने हाथमें तलवार ले ली। दैवी वाणीपर विश्वास करके भयभीत

और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकीका वध करनेके लिये उद्यत हो गया। वसुदेवजी बड़े भारी पण्डित, नीतिज्ञ तथा नीतिशास्त्रके ज्ञानमें निपुण थे। उन्होंने कंसको देवकीका वध करनेके लिये उद्यत देख उसे समझाना आरम्भ किया।

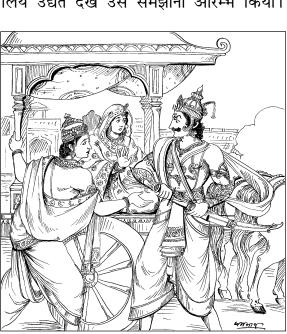

यह तुम्हारे लिये हितकर और यशस्कर है। साथ ही कलङ्कको दूर करनेवाली, शास्त्रोंद्वारा प्रतिपादित

वसुदेवजी बोले-राजन्! जान पड़ता है

तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो।

तथा समयके अनुरूप भी है। भूपाल! यदि इसके आठवें गर्भसे ही तुम्हारी मृत्यु होनेवाली है तो इस बेचारीका वध करके क्यों अपयश लेते और अपने लिये नरकका मार्ग प्रशस्त करते हो? जीवमात्रके वधसे ही न्यूनाधिक पाप होता

है; परंतु ब्रह्महत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्रीका वध करनेसे मनुष्यको ब्रह्महत्याके समान पाप

लगता है। विशेषत: यह तुम्हारी बहिन है। तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरणमें आयी है। नरेश्वर! इसका वध करनेपर तुम्हें सौ स्त्रियोंकी हत्याका पाप लगेगा।

और होमयज्ञ आदिका अनुष्ठान स्वर्ग (दिव्य सुख)-की प्राप्तिके लिये ही करता है। साधुपुरुष समस्त संसारको पानीके बुलबुले और स्वप्नकी भाँति निस्सार एवं मिथ्या मानते और भयदायक समझते हैं। इसीलिये वे सदैव यत्नपूर्वक धर्मका

अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल-कमल-दिवाकर धर्मिष्ठ नरेश्वर! अपनी इस बहिनको छोड़ दो; मारो

मनुष्य जप, तप, दान, पूजा, तीर्थदर्शन, ब्राह्मणभोजन

मत। तुम्हारी राजसभामें कई प्रकारके विद्वान् हैं। तुम उन सबसे पूछो कि इसके विषयमें क्या करना चाहिये? भाई! इसके आठवें गर्भमें जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे हाथमें दे दुँगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा

ज्ञानिशिरोमणे! जितनी भी संतानें होंगी, उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा; क्योंकि उनमेंसे एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेन्द्र! बहिनको जीवित छोड़ दो। यह तुम्हें

बेटीके समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहिनको सदा मीठे अन्न-पान देकर पाल-पोसकर बडा किया है।

बहिनको छोड़ दिया। वसुदेवजी प्यारी पत्नीको साथ लेकर अपने घर गये। नारद! देवकीके

वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजा कंसने

गर्भसे क्रमशः जो छः संतानें हुईं, उन्हें वसुदेवजीने कंसको दे दिया; क्योंकि वे सत्यसे

बँधे हुए थे। कंसने क्रमश: उन सबको मार डाला। देवकीके सातवें गर्भके आनेपर कंसने

भयके कारण उसकी रक्षाकी ओर विशेष ध्यान

दिया। परंतु योगमायाने उस गर्भको खींचकर रोहिणीके पेटमें रख दिया। रक्षकोंने राजाको यह सूचना दी कि देवकीका सातवाँ गर्भ गिर

गया। उसी गर्भसे भगवान् अनन्त प्रकट हुए, जो 'संकर्षण' नामसे प्रसिद्ध हुए। तदनन्तर देवकीका आठवाँ गर्भ प्रकट हुआ जो वायुसे भरा हुआ था। नवाँ मास व्यतीत होनेके

पश्चात् दसवाँ मास उपस्थित होनेपर सर्वदर्शी भगवान्ने उस गर्भपर दृष्टिपात किया। समस्त नारियोंमें श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थीं

ही, भगवानुके दृष्टिपात करनेपर तत्काल ही

उनका सौन्दर्य चौगुना बढ़ गया। कंसने देखा, देवकीके मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेजसे प्रज्वलित हो योगमायाके समान दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रही है; मूर्तिमान् ज्योति:पुञ्ज-सी

दिखायी देती है। उसे देख असुरराज कंसको बडा विस्मय हुआ। उसने मन-ही-मन कहा—

'इस गर्भसे जो संतान होगी, वही मेरी मृत्युका कारण है'-ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेवकी रखवाली करने लगा। उसने सात

द्वारवाले भवनमें उन दोनोंको रख छोड़ा था। दसवें मासके पूर्ण होनेपर जब वह गर्भ वायुसे पूर्ण हो गया। तब सबसे निर्लिप्त रहनेवाले साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णने देवकीके हृदय-कमलमें

निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेवने

देवकीपर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसवकाल

संनिकट आ गया है। फिर तो वे भगवान्

श्रीहरिका स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीपसे युक्त

उस परम मनोहर भवनमें उन्होंने तलवार, लोहा,

जल और अग्निको लाकर रखा। मन्त्रज्ञ मनुष्य

तथा भाई-बन्धुओंको स्त्रियोंको भी बुला लिया।

भयसे व्याकुल वसुदेवने विद्वान् ब्राह्मण तथा

बन्धुओंको भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब

रातके दो पहर बीत गये, आकाशमें बादल घिर

आये, बिजलियाँ चमकने लगीं, अनुकूल वायु

चलने लगी तथा रक्षक निद्रित हो शय्यापर इस

तरह निश्चेष्ट सो गये, मानो मरकर अचेत हो गये

हों; तब धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वरगण वहाँ

आये तथा गर्भस्थ परमेश्वरकी स्तुति करने लगे। देवता बोले—भगवन्! आप समस्त संसारकी

उत्पत्तिके स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्तिका स्थान कोई नहीं है। आप अनन्त, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान् ज्योति:स्वरूप हैं। आप

निराकार होते हुए भी भक्तोंके अनुरोधसे साकार बन जाते हैं। आपपर किसीका अंकुश या नियन्त्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छन्द, सर्वेश्वर,

सर्वरूप तथा समस्त गुणोंके आश्रय हैं। आप संतोंको सुख देनेवाले, दुष्टोंको दु:ख प्रदान करनेवाले, दुर्गमस्वरूप एवं दुर्जनोंके नाशक हैं। आपतक

और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती नामक योग हैं। शङ्का और उपद्रवसे शून्य हैं। उपाधिशून्य, सम्पन्न हो गया था। मुने! जब अर्धचन्द्रमाका निर्लिप्त और निरीह हैं। मृत्युकी भी मृत्यु हैं। अपनी आत्मामें रमण करनेवाले पूर्णकाम, निर्दोष उदय हुआ, उस समय लग्नकी ओर देख-देखकर और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यरहित भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाशमें हैं तथा प्रवचनकुशल हैं। आपको रिझाना या अपनी गतिके क्रमको लाँघकर मीन लग्नमें जा पहुँचे। शुभ और अशुभ सभी वहाँ एकत्र हो गये। लाँघना कठिन ही नहीं, असम्भव है। आपके विधाताकी आज्ञासे एक मुहूर्तके लिये वे सभी नि:श्वाससे वेदोंका प्राकट्य हुआ है; इसलिये आप उनके प्रादुर्भावमें हेतु हैं। सम्पूर्ण वेद आपके ग्रह प्रसन्नतापूर्वक ग्यारहवें स्थानमें जाकर वहाँ सानन्द स्थित हो गये। मेघ वर्षा करने लगे। स्वरूप हैं। छन्द आदि वेदाङ्ग भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप वेदवेता और सर्वव्यापी हैं। ठंढी-ठंढी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न ऐसा कहकर देवताओंने बारंबार उनको थी। दसों दिशाएँ स्वच्छ हो गयी थीं। ऋषि, मनु, प्रणाम किया। उन सबके नेत्रोंमें हर्षके आँसू

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

गये) बयालीस नामोंका पाठ करता है, वह भगवान् नारायण कहते हैं — इस प्रकार

स्तुति सुनाकर देवतालोग अपने-अपने धामको चले गये। फिर जलकी वृष्टि होने लगी। सारी

दुर्ज्ञेय लग्न था। उस लग्नपर केवल शुभ ग्रहोंकी \* देवा ऊचु:-

जगद्योनिरयोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एव

प्रणेमुश्च

द्विचत्वारिंशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् । दृढां भक्तिं हरेर्दास्यं लभते वाञ्छितं फलम्॥

सुभगो दुर्भगो वाग्मी इत्येवमुक्त्वा देवाश्च

मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित हुआ, तब आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदोंसे अतिरिक्त तथा दूसरोंके लिये

मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने! वह रात्रि घोर अन्धकारसे व्याप्त थी। जब रातके सात

श्रीहरिकी दृढ्भक्ति, दास्यभाव तथा मनोवाञ्छित फल पाता है \*।

तर्ककी पहुँच नहीं होती है। आप सबके आधार

४५०

छलक रहे थे। उन सबने फूलोंकी वर्षा की। जो पुरुष प्रात:काल उठकर (मूल श्लोकमें कहे

दुराराध्यो दुरत्ययः। वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद् विभुः॥

मुहुर्मुहु: । हर्षाश्रुलोचनाः सर्वे ववृषु: कुसुमानि च॥

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७। ५५—६१)

दृष्टि थी। अशुभ ग्रहोंकी नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र

यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, देवता और देवियाँ सभी प्रसन्न थे। अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। गन्धर्वराज और विद्याधरियाँ गीत गाने लगीं। नदियाँ सुखपूर्वक बहने लगीं। अग्निहोत्रकी अग्नियाँ प्रसन्नतापूर्वक प्रज्वलित हो उठीं। स्वर्गमें दुन्दुभियों और आनकोंकी

मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजातके पुष्पोंकी झड़ी लग गयी। पृथ्वी नारीका रूप धारण करके स्वयं सूतिकागारमें गयी। वहाँ जय-

जयकार, शङ्क्रनाद तथा हरिकीर्तनका शब्द गुँज रहा था। इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पडीं। उनके पेटसे वायु निकल गयी और वहीं भगवान् श्रीकृष्ण दिव्यरूप धारण करके देवकीके हृदयकमलके

कोशसे प्रकट हो गये। उनका शरीर अत्यन्त कमनीय और परम मनोहर था। दो भुजाएँ थीं।

हाथमें मुरली शोभा पा रही थी। कानोंमें

च । ज्योति:स्वरूपो ह्यनघ: सगुणो निर्गुणो महान्॥ भक्तानुरोधात् साकारो निराकारो निरंकुशः। स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सर्वः सर्वगुणाश्रयः॥ दुःखदो दुर्गो दुर्जनान्तक एव च। निर्व्यूहो निखिलाधारो नि:शङ्को निरुपद्रवः॥ निर्लिप्तो निरीहो निधनान्तकः। आत्मारामः पूर्णकामो निर्दोषो नित्य एव च॥ मकराकृति कुण्डल झलमला रहे थे। मुख मन्द | हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनकी स्तुति की।

हास्यकी छटासे प्रसन्न जान पड़ता था। वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे।

उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे। पीताम्बरसे सुशोभित श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जलधरके समान श्याम थी। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके द्रवसे निर्मित अङ्गराग सब अङ्गोंमें लगा हुआ था। उनका मुखचन्द्र शरत्पूर्णिमाके शशधरकी

शुभ्र ज्योत्स्नाको तिरस्कृत कर रहा था। बिम्बफलके

सद्श लाल अधरके कारण उसकी मनोहरता

श्रेष्ठ मणि-रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित आभूषण

और बढ़ गयी थी। माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा उत्तम रत्नमय किरीटसे श्रीहरिकी दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभङ्गी झाँकी, वनमालाका शृङ्गार, वक्षमें श्रीवत्सकी स्वर्णमयी रेखा और उसपर मनोहर कौस्तुभमणिकी भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शान्तस्वरूप भगवान्

श्रीहरि ब्रह्मा और महादेवजीके भी परम कान्त (प्राणवल्लभ) हैं। मुने! वसुदेव और देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ

वस्देवजी बोले—भगवन्! आप श्रीमान् (सहज शोभासे सम्पन्न), इन्द्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यानसे भी किसीके वशमें न होनेवाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं।

स्वेच्छामय, सर्वस्वरूप, स्वच्छन्द रूपधारी, अत्यन्त निर्लिप्त, परब्रह्म तथा सनातन बीजरूप हैं। आप स्थूलसे भी अत्यन्त स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टिपथमें न आनेवाले, समस्त शरीरोंमें

साक्षीरूपसे स्थित तथा अदृश्य हैं। साकार, निराकार; सगुण, गुणोंके समूह; प्रकृति, प्रकृतिके शासक तथा प्राकृत पदार्थींमें व्याप्त होते हुए भी प्रकृतिसे परे विद्यमान हैं। विभो! आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वान्तक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और निर्व्यूह (तर्कके अविषय) हैं; मैं आपकी

असमर्थ हैं। सरस्वतीदेवीमें भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सकें। पञ्चमुख महादेव और छ: मुखवाले स्कन्द भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वेदोंको प्रकट करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके स्तवनमें सर्वदा अक्षम हैं

तथा योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु गणेश भी

जिनकी स्तुतिमें असमर्थ हैं; उन आपका स्तवन

क्या स्तुति करूँ? भगवान् अनन्त (सहस्रों जिह्वावाले शेषनाग) भी आपका स्तवन करनेमें

ऋषि, देवता, मुनीन्द्र, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टिमें तो आप कभी आये ही नहीं हैं। जब श्रुतियाँ आपकी स्तुति नहीं कर सकतीं तो विद्वान् लोग क्या कर सकते हैं?

मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप

ऐसे दिव्य शरीरको त्यागकर बालकका रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वसुदेवजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों संध्याओंके समय पाठ करता है,

वह श्रीकृष्णचरणारविन्दोंकी दास्य-भक्ति प्राप्त कर अश्रुपूर्णनयन, पुलिकतशरीर तथा नतमस्तक हो

लेता है। उसे विशिष्ट एवं हरिभक्त पुत्रकी प्राप्ति माता देवकीके रूपमें प्रकट हुई हैं। आप और माता अदितिसे ही मैं अंशत: वामनरूपमें अवतीर्ण होती है। वह सारे संकटोंसे शीघ्र पार हो जाता हुआ था; किंतु इस समय आपके तपके फलसे और शत्रुके भयसे छूट जाता है\*। भगवान् नारायण कहते हैं—वसुदेवजीकी में परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ। महामते! तुम पुत्रभावसे या ब्रह्मभावसे जब बात सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही जीवन्मुक्त हो रहनेवाले प्रसन्नवदन श्रीहरिने स्वयं इस प्रकार कहा। श्रीकृष्ण बोले—में तपस्याओंके फलसे जाओगे। तात! अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रजमें चलो और यशोदाके घरमें मुझे रखकर वहाँ ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छानुसार वर माँगो। तुम्हारा कल्याण होगा, उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अपने इसमें संशय नहीं। पूर्वकालमें तुम तपस्वीजनोंमें पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्रीहरि वहाँ

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

अदिति तुम्हारे साथ थीं। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका वर माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान पुत्रकी

४५२

प्राप्ति होगी। तात! तुम्हें वर देकर मैंने मन-ही-मन विचार किया। फिर यह बात ध्यानमें

प्राप्त हुआ। आप स्वयं कश्यपजी हैं और

निर्गुणं विभुम् । ध्यानासाध्यं च सर्वेषां परमात्मानमीश्वरम् ॥ \*श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं

सगुणमशरीरं

तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्यावाली पतिव्रता देवमाता अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी

स्थूलात्

शरीरवन्तं

अनन्तः

चतुर्मुखो

ऋषयो

वेदकर्ता

सर्वेशं

आयी कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवनमें है ही नहीं। इसलिये मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्रभावको

श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता

स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम् । निर्लिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम् ॥

स्थूलतरं व्याप्तमितसूक्ष्ममदर्शनम् । स्थितं सर्वशरीरेषु

स्तवनेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती। यं स्तोतुमसमर्थश्च पञ्चवक्त्रः

श्रुतयः स्तवनेऽशक्ताः किं स्तुवन्ति विपश्चितः। विहायैवं शरीरं च बालो भवितुमर्हसि॥ वसुदेवकृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः। भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाम्बुजे॥ विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्वितम् । सङ्कटं निस्तरेत् तूर्णं शत्रुभीत्या प्रमुच्यते ॥

तुरंत शिशुरूप हो गये। देख विष्णुकी मायासे मोहित हो वसुदेवजी सृतिकागारमें अपनी स्त्रीसे तन्द्रामें बोले—'प्रिये!

श्यामल पुत्रको पृथ्वीपर नग्नभावसे सोया

गुणोत्करम् । प्रकृतिं प्रकृतीशं च प्राकृतं प्रकृतेः परम्॥

च सर्वान्तकरमव्ययम् । सर्वाधारं निराधारं निर्व्यूहं स्तौमि किं विभो॥

यं स्तोतुमक्षमः सदा। गणेशो न समर्थश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गुरु:॥

देवताश्चेव मुनीन्द्रमनुमानवाः । स्वप्ने तेषामदृश्यं च त्वामेवं किं स्तुवन्ति ते॥

यह कैसा तेज:पुञ्ज है?' ऐसा कह वसुदेवने पत्नीके साथ कुछ विचार करके बालकको गोदमें

उठा लिया और उसे लेकर वे नन्द-गोकुलमें जा पहुँचे। वहाँ नन्दगाँवमें यशोदा नींदसे अचेत

बेसुध हो रहे थे। वहाँ घरमें जो कोई भी प्राणी

थे, सब सो गये थे। वसुदेवजीने देखा, तपाये हुए सुवर्णके समान गौर कान्तिवाली एक नग्न

बालिका पड़ी-पड़ी घरकी छतकी ओर दृष्टिपात

हो रही थीं। उन्होंने शय्यापर उन्हें निद्रित अवस्थामें देखा। साथ ही नन्दजी भी वहाँ नींदमें

साक्षिरूपमदृश्यकम्॥

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७। ८०-९०)

छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेवजीको बड़ा विस्मय हुआ। वे तरंत ही पत्रको वहाँ सलाकर

कर रही है। उसके प्रसन्न मुखपर मन्द मुस्कानकी

विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्रको वहाँ सुलाकर कन्याको गोदमें ले डरते-डरते मथुराकी ओर गये

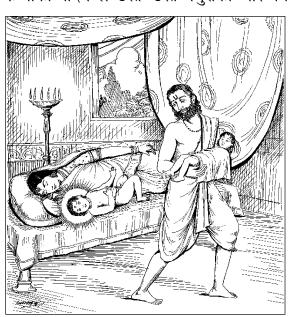

उन्होंने उस महामायास्वरूपिणी बालिकाको सुला दिया। बालिका जोर-जोरसे रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिकाने अपने

और अपनी पत्नीके सूतिकागारमें जा पहुँचे। वहीं

रोनेकी आवाजसे ही रक्षकोंको जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गये और उस बालिकाको छीनकर कंसके निकट जा पहुँचे। देवकी और वसुदेव भी शोकसे विह्वल हो पीछे-पीछे गये।

महामुने! बालिकाको देखकर कंसको अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्चीपर भी उसे

दया नहीं आयी। वह क्रूरकर्मा असुर उस बालिकाको लेकर पत्थरपर दे मारनेके लिये आगे

बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकीने बड़े आदरके साथ उससे कहा—'नृपश्रेष्ठ कंस! तुम नीतिशास्त्रमें निपुण विद्वान् हो; अत: हमारी

सच्ची, नीतियुक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया!

नहीं आती! अब इस आठवें गर्भमें यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्चीको मारकर तुम्हें भूतलपर कौन-सा महान् ऐश्वर्य प्राप्त हो

जायगा? क्या एक अबला युद्धके मुहानेपर तुम्हारी राज्यलक्ष्मीका हनन करनेमें समर्थ हो

छ: पुत्रोंका वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया

सकती है?' ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंसके सामने वहाँ फूट-फूटकर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दय था। उसने उन

रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दय था। उसने उन दोनोंकी बातें सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया।

ALL PICE LIFE PARTY AND THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AN

कंस बोला—बहिन! मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनकेके

द्वारा पर्वतको धराशायी करनेमें समर्थ हैं। एक कीडेके द्वारा सिंह और व्याघ्रको तथा एक

मच्छरके द्वारा विशालकाय हाथीको नष्ट कर

सकते हैं। शिशुके द्वारा महान् वीरका, क्षुद्र जन्तुओंद्वारा विशालकाय प्राणीका, चूहेके द्वारा

बिल्लीका और मेढकके द्वारा सर्पका वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्यके द्वारा

जनकका, भक्ष्यके द्वारा भक्षकका, अग्निके द्वारा जलका और सूखे तिनकेके द्वारा अग्निका नाश

तुमने हमारे भाई-बन्धु होकर भी हम दोनोंके करनेमें समर्थ हैं। एकमात्र द्विज जहुने सात

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४५४ समुद्रोंको पी लिया था; अत: तीनों लोकोंमें दैववाणी सुनकर राजा कंसने बालिकाको त्याग विधाताकी विचित्र गतिको समझ पाना अत्यन्त दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न

ही चाहता था कि वसुदेवजीने पुन: उससे कहा—'राजन्! तुमने अबतक व्यर्थ ही हिंसा की है। कुपानिधे! अब इस बालिकाको मुझे दे दो।' महामुने! उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस

कठिन है। दैवयोगसे यह बालिका ही मेरा नाश

करनेमें समर्थ हो जायगी, अत: मैं बालिकाका

भी वध कर डालूँगा। इस विषयमें विचार

ऐसा कहकर कंस उस बालिकाको मारना

करनेकी आवश्यकता नहीं है।

आकाशवाणी प्रकट हुई। 'ओ मूढ कंस! तू विधाताकी गतिको न जानकर किसे मारने जा रहा है ? तेरा वध करनेवाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है। समय आनेपर प्रकट होगा।' यह

संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई

जन्माष्ट्रमी-व्रतके पूजन, उपवास तथा महत्त्व आदिका निरूपण

नारदजी बोले—भगवन्! जन्माष्टमी-व्रत समस्त व्रतोंमें उत्तम कहा गया है। अत: आप उसका वर्णन कीजिये। जिस जन्माष्टमी-व्रतमें जयन्ती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल

क्या है? तथा सामान्यत: जन्माष्ट्रमी-व्रतका अनुष्ठान करनेसे किस फलकी प्राप्ति होती है? इस समय इन्हीं बातोंपर प्रकाश डालिये।

महामुने! यदि व्रत न किया जाय अथवा व्रतके दिन भोजन कर लिया जाय तो क्या दोष होता

है ? जयन्ती अथवा सामान्य जन्माष्ट्रमीमें उपवास

करनेसे कौन-सा अभीष्ट फल प्राप्त होता है? प्रभो! उक्त व्रतमें पूजनका विधान क्या है? कैसे

ही वर्णन सत्य हो सकते हैं।

भलीभाँति विचार करके कहिये।

हुए। वे उस बालिकाको छातीसे लगाये घरको

लौट आये। मरी हुई कन्या मानो पुन: जी गयी

हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेवजीने ब्राह्मणोंको

बहुत धन दिया। विप्रवर! वह कन्या परमात्मा

श्रीकृष्णकी बडी बहिन हुई। पार्वतीके अंशसे उसका आविर्भाव हुआ था। लोकमें वह 'एकानंशा'

नामसे विख्यात हुई। द्वारकामें रुक्मिणीके विवाहके

अवसरपर वस्देवजीने उस कन्याको भगवान्

शंकरके अंशावतार महर्षि दुर्वासाके हाथमें भक्तिपूर्वक

दे दिया था। मुने! इस प्रकार श्रीकृष्ण-जन्मके विषयमें सारी बातें बतायी गयीं। इसका बारंबार

कीर्तन जन्म, मृत्यू और जराके कष्टको नष्ट

करनेवाला, सुखदायक और पुण्यदायक है\*।

संयम करना चाहिये? उपवास अथवा पारणामें

पूजन एवं संयमका नियम क्या है? इस विषयमें

तिथिको तथा पारणाके दिन व्रती पुरुषको हविष्यान्न

भगवान् नारायणने कहा—मुने! सप्तमी

भोजन करके संयमपूर्वक रहना चाहिये। सप्तमीकी

रात्रि व्यतीत होनेपर अरुणोदयकी वेलामें उठकर व्रती पुरुष प्रात:कालिक कृत्य पूर्ण करनेके अनन्तर स्नानपूर्वक संकल्प करे। ब्रह्मन्! उस संकल्पमें

यह उद्देश्य रखना चाहिये कि आज मैं श्रीकृष्णप्रीतिके

(अध्याय ७)

लिये व्रत एवं उपवास करूँगा। मन्वादि तिथि प्राप्त होनेपर स्नान और पूजन करनेसे जो फल मिलता

\* श्रीमद्भागवतके वर्णनके साथ इसका मेल नहीं खाता। उसमें चतुर्भुजरूपसे भगवान् प्रकट होते हैं। कन्याको कंस पृथ्वीपर पटक देता है और वह आकाशमें जाकर कंसको सावधान करती है। कल्पभेदसे दोनों

चित्रित यह सुन्दर आसन सेवामें अर्पित है। इसे

वसन

अग्निमें तपाकर शुद्ध किया गया है। इसमें तपे हुए

श्रीकृष्ण! यह विश्वकर्माद्वारा निर्मित वस्त्र

गोविन्द! आपके चरणोंको पखारनेके लिये

सोनेके पात्रमें रखा हुआ यह जल परम पवित्र

और निर्मल है। इसमें सुन्दर पुष्प डाले गये हैं।

मधुपर्क या पञ्चामृत

सबको मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या

भगवन्! मधु, घी, दही, दुध और शक्कर—इन

आप इस पाद्यको ग्रहण करें।

जड़े गये हैं। आप

ग्रहण कीजिये।

सुवर्णके तार

स्वीकार करें।

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

है, भाद्रपदमासकी अष्टमी तिथिको स्नान और

पूजन करनेसे वहीं फल कोटिगुना अधिक होता

है। उस तिथिको जो पितरोंके लिये जलमात्र

अर्पण करता है, वह मानो लगातार सौ वर्षोंतक

पितरोंकी तृप्तिके लिये गयाश्राद्धका सम्पादन कर

निर्माण करे। वहाँ लोहेका खड्ग, प्रज्वलित अग्नि

तथा रक्षकोंका समूह प्रस्तुत करे। अन्यान्य अनेक

प्रकारकी आवश्यक सामग्री तथा नाल काटनेके

लिये कैंची लाकर रखे। विद्वान् पुरुष यत्नपूर्वक

एक ऐसी स्त्रीको भी उपस्थित करे, जो धायका

काम करे। सुन्दर षोडशोपचार पूजनकी सामग्री,

आठ प्रकारके फल, मिठाइयाँ और द्रव्य-इन

सबका संग्रह कर ले। नारदजी! जायफल, कङ्कोल,

अनार, श्रीफल, नारियल, नीब् और मनोहर

कृष्माण्ड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन,

वसन, पाद्य, मधुपर्क, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, ताम्बूल, अनुलेपन,

धूप, दीप और आभूषण—ये सोलह उपचार हैं।

धारण करके आसनपर बैठे और आचमन करके

स्वस्तिवाचनपूर्वक कलश-स्थापन करे। कलशके

समीप पाँच देवताओंकी पूजा करे। कलशपर

परमेश्वर श्रीकृष्णका आवाहन करके वस्देव-

देवकी, नन्द-यशोदा, बलदेव-रोहिणी, षष्ठीदेवी,

पृथ्वी, ब्रह्मनक्षत्र—रोहिणी, अष्टमी तिथिकी अधिष्ठात्री

देवी, स्थानदेवता, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान्,

विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा मार्कण्डेय मुनि—इन सबका आवाहन करके

श्रीहरिका ध्यान करे। मस्तकपर फूल चढ़ाकर

विद्वान् पुरुष फिर ध्यान करे। नारद! मैं

सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो। इसे

ब्रह्माजीने सबसे पहले महात्मा सनत्कुमारको

बताया था।

पैर धोकर स्नानके पश्चात् दो धुले हुए वस्त्र

स्नान और नित्यकर्म करके सूतिकागृहका

लेता है; इसमें संशय नहीं है।

| ४५६ संक्षिप्त ब्रह्                               | विवर्तपुराण                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| पञ्चामृत सुवर्णके पात्रमें रखा गया है। इसे        | आप इसे स्वीकार करें। हरे! शक्कर मिलाया हुआ          |
| आपकी सेवामें निवेदन करना है। आप स्नानके           | ठंढा और स्वादिष्ट दूध, सुन्दर पकवान, लड्डु,         |
| लिये इसका उपयोग करें।                             | मोदक, घी मिलायी हुई खीर, गुड़, मधु, ताजा            |
| अर्घ्य                                            | दही और तक्र—यह सब सामग्री नैवेद्यके रूपमें          |
| हरे! दूर्वा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ         | आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे आरोगें।              |
| जलसे युक्त यह अर्घ्य सेवामें समर्पित है। इसमें    | ताम्बूल                                             |
| चन्दन, अगुरु और कस्तूरीका भी मेल है। आप           | परमेश्वर! यह भोगोंका सारभूत ताम्बूल                 |
| इसे ग्रहण करें।                                   | कर्पूर आदिसे युक्त है। मैंने भक्तिभावसे मुखशुद्धिके |
| आचमनीय                                            | लिये निवेदन किया है। आप कृपापूर्वक इसे              |
| परमेश्वर! सुगन्धित वस्तुसे वासित यह               | ग्रहण करें।                                         |
| शुद्ध, सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमनके योग्य        | अनुलेपन                                             |
| है। आप इसे ग्रहण करें।                            | परमेश्वर! चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमके         |
| स्नानीय                                           | द्रवसे संयुक्त सुन्दर अबीर-चूर्ण अनुलेपनके          |
| श्रीकृष्ण! सुगन्धित द्रव्यसे युक्त एवं सुवासित    | रूपमें प्रस्तुत है। कृपया ग्रहण कीजिये।             |
| विष्णुतैल तथा आँवलेका चूर्ण स्नानोपयोगी द्रव्यके  | धूप                                                 |
| रूपमें प्रस्तुत है। इसे स्वीकार करें।             | हरे! विभिन्न वृक्षोंके उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य       |
| शय्या                                             | सुगन्धित पदार्थोंके संयोगसे बना हुआ यह धूप          |
| श्रीहरे! उत्तम रत्न एवं मणियोंके सारभागसे         | अग्निका साहचर्य पाकर सम्पूर्ण देवताओंके लिये        |
| रचित, अत्यन्त मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्रसे          | अत्यन्त प्रिय हो जाता है। आप इसे स्वीकार करें।      |
| आच्छादित यह शय्या सेवामें समर्पित है। इसे         | दीप                                                 |
| ग्रहण कीजिये।                                     | गोविन्द! अत्यन्त प्रकाशमान एवं उत्तम                |
| गन्ध                                              | प्रभाका प्रसार करनेवाला यह सुन्दर दीप घोर           |
| गोविन्द! विभिन्न वृक्षोंके चूर्णसे युक्त, नाना    | अन्धकारके नाशका एकमात्र हेतु है। आप इसे             |
| प्रकारके वृक्षोंकी जड़ोंके द्रवसे पूर्ण तथा       | ग्रहण करें।                                         |
| कस्तूरीरससे मिश्रित यह गन्ध सेवामें समर्पित है।   | जलपान                                               |
| इसे स्वीकार करें।                                 | हरे! कर्पूर आदिसे सुवासित यह पवित्र                 |
| पुष्प                                             | और निर्मल जल सम्पूर्ण जीवोंका जीवन है।              |
| परमेश्वर! वृक्षोंके सुगन्धित तथा सम्पूर्ण         | आप पीनेके लिये इसे ग्रहण करें।                      |
| देवताओंको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले पुष्प आपकी       | आभूषण                                               |
| सेवामें अर्पित हैं। इन्हें ग्रहण कीजिये।          | गोविन्द! नाना प्रकारके फूलोंसे युक्त तथा            |
| नैवेद्य                                           | महीन डोरेमें गुँथा हुआ यह हार शरीरके लिये           |
| गोविन्द! शर्करा, स्वस्तिक नामवाली मिठाई           | श्रेष्ठ आभूषण है। इसे स्वीकार कीजिये।               |
| तथा अन्य मीठे पदार्थोंसे युक्त यह नैवेद्य सेवामें | पूजोपयोगी दातव्य द्रव्योंका दान करके                |
| समर्पित है। यह सुन्दर पके फलोंसे संयुक्त है।      | व्रतके स्थानमें रखा हुआ द्रव्य श्रीहरिको ही         |
|                                                   |                                                     |

४५७

आप इन्हें ग्रहण कीजिये।' आवाहित देवताओंमेंसे प्रत्येकका व्रती पुरुष पूजन करे। पूजनके पश्चात् भक्तिभावसे उन सबको तीन-तीन बार पुष्पाञ्जलि दे। सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि गोप, गोपी, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शेषनाग, सुदर्शनचक्र तथा श्रेष्ठ पार्षदगण-इन सबका पूजन करके समस्त देवताओंको पृथ्वीपर दण्डवत् प्रणाम करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको नैवेद्य देकर दक्षिणा दे तथा जन्माध्यायमें बतायी गयी कथाका भक्तिभावसे श्रवण करे। उस समय व्रती पुरुष रातमें कुशासनपर बैठकर जागता रहे। प्रात:काल नित्यकर्म सम्पन्न करके श्रीहरिका सानन्द पूजन करे तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर भगवन्नामोंका कीर्तन करे। नारदजीने पूछा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारायण-देव! व्रतकालकी सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है? यह बताइये। साथ ही वेदार्थ तथा

प्राचीन संहिताका विचार करके यह भी बतानेकी

कृपा कीजिये कि व्रतमें उपवास एवं जागरण

करनेसे क्या फल मिलता है अथवा उसमें भोजन

कर लिया जाय तो कौन-सा पाप लगता है?

रातके समय अष्टमी तिथिका एक चौथाई अंश

भी दृष्टिगोचर होता हो तो वही व्रतका मुख्य

काल है। उसीमें साक्षात् श्रीहरिने अवतार ग्रहण

किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है;

इसलिये 'जयन्ती' कही गयी है। उसमें उपवास-व्रत करके विद्वान् पुरुष जागरण करे। यह समय

सबका अपवाद, मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा

वेदवेत्ताओंका कथन है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमीको उपवास एवं

जागरणपूर्वक व्रत करता है, वह करोड़ों जन्मोंमें

भगवान् नारायणने कहा—यदि आधी

समर्पित कर देना चाहिये। उस समय इस प्रकार

कहे—'परमेश्वर! वृक्षोंके बीजस्वरूप ये स्वादिष्ट

और सुन्दर फल वंशकी वृद्धि करनेवाले हैं।

किसी व्रतमें रातको पारणा नहीं करनी चाहिये। महारात्रिको छोड़कर दूसरी रात्रिमें पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओंकी पूजा करके पूर्वाह्नकालमें पारणा उत्तम मानी गयी है। रोहिणी-व्रत सबको सम्मत है। उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। यदि बुध अथवा सोमवारसे युक्त जयन्ती मिल जाय तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भमें वास नहीं करता है। यदि उदयकालमें किञ्चिन्मात्र कुछ अष्टमी हो और सम्पूर्ण दिन-रातमें नवमी हो तथा बुध, सोम एवं रोहिणी नक्षत्रका योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रतका समय है। सैकड़ों वर्षोंमें भी ऐसा योग मिले या न मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रतका अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है।

जो सम्पत्तिसे रहित भक्त मनुष्य हैं, वे व्रतसम्बन्धी

उत्सवके बिना भी यदि केवल उपवासमात्र कर

लें तो भगवान् माधव उनपर उतनेसे ही प्रसन्न

हो जाते हैं। भक्तिभावसे भाँति-भाँतिके उपचार

मिलनेपर भी सप्तमीविद्धा अष्टमीको व्रत नहीं

करना चाहिये; क्योंकि भगवान् देवकीनन्दन

अविद्ध-तिथि एवं नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए थे। यह

विशिष्ट मङ्गलमय क्षण वेदों और वेदाङ्गोंके लिये

भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जानेपर ही व्रती

पुरुषको पारणा करनी चाहिये। तिथिके अन्तमें

श्रीहरिका स्मरण तथा देवताओंका पूजन करके

की हुई पारणा पवित्र मानी गयी है। वह मनुष्योंके

समस्त पापोंका नाश करनेवाली होती है। सम्पूर्ण

उपवास-व्रतोंमें दिनको ही पारणा करनेका विधान

है। वह उपवास-व्रतका अङ्गभूत, अभीष्ट फलदायक तथा शुद्धिका कारण है। पारणा न करनेपर

फलमें कमी आती है। रोहिणीव्रतके सिवा दूसरे

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४५८ चढ़ाने तथा रातमें जागरण करनेसे दैत्यशत्रु तिथिको जागरणपूर्वक व्रतका अनुष्ठान करके मनुष्य सौ जन्मोंके किये हुए पापोंसे छुटकारा पा श्रीहरि जयन्ती-व्रतका फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी-व्रतके उत्सवमें धनका उपयोग करनेमें जाता है। इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्धा कंजूसी नहीं करता, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति जन्माष्ट्रमीमें केवल उपवासमात्र करके रह जाता होती है। जो कंजूसी करता है, वह उसके है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, अश्वमेध-यज्ञके फलका भागी होता अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान् पुरुष अष्टमी और रोहिणीमें पारणा न करे; अन्यथा वह पारणा श्रीकृष्णजन्माष्टमीके दिन भोजन करनेवाले नराधम पूर्वकृत पुण्योंको तथा उपवाससे प्राप्त होनेवाले घोर पापों और उनके भयानक फलोंके भागी होते फलको भी नष्ट कर देती है, तिथि आठ गुने हैं। जो उपवास करनेमें असमर्थ हो, वह एक फलका नाश करती है और नक्षत्र चौगूने फलका। ब्राह्मणको भोजन करावे अथवा उतना धन दे दे,

अतः प्रयत्नपूर्वक तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करे। यदि महानिशा प्राप्त होनेपर तिथि और

नक्षत्रका अन्त होता हो तो व्रती पुरुषको तीसरे दिन पारणा करनी चाहिये। आदि और अन्तके चार-चार दण्डको छोडकर बीचकी तीन पहरवाली

रात्रिको त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनीके आदि और अन्तमें दो संध्याएँ होती हैं। जिनमेंसे

एकको दिनादि या प्रात:संध्या कहते हैं और दूसरीको दिनान्त या सायंसंध्या। शुद्धा जन्माष्टमी

श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा, धरा और द्रोणकी तपस्या, अदिति और कद्रुका पारस्परिक शापसे देवकी तथा रोहिणीके रूपमें भूतलपर जन्म,

हलधर और श्रीकृष्णके जन्मका उत्सव नारदजीने पूछा—भगवन्! गोकुलमें

यशोदाभवनके भीतर श्रीकृष्णको रखकर जब

वसुदेवजीने अपने गृहको प्रस्थान किया, तब नन्दरायजीने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया?

श्रीहरिने वहाँ रहकर क्या किया? वे कितने

वर्षोंतक वहाँ रहे ? प्रभो! आप उनकी बालक्रीडाका

क्रमशः वर्णन कीजिये। पूर्वकालमें गोलोकमें श्रीराधाके साथ भगवान्ने जो प्रतिज्ञा की थी,

बता दिया गया।

यह सब बताइये। रासक्रीडा और जलक्रीडाका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। नन्दने कौन-सी

जितनेसे वह दो बार भोजन कर ले अथवा

प्राणायाम-मन्त्रपूर्वक एक सहस्र गायत्रीका जप करे। मनुष्य उस व्रतमें बारह हजार मन्त्रोंका

यथार्थरूपसे जप करे तो और उत्तम है। वत्स

नारद! मैंने धर्मदेवके मुखसे जो कुछ सुना था,

वह सब तुम्हें कह सुनाया। व्रत, उपवास और

पूजाका जो कुछ विधान है और उसके न करनेपर जो कुछ दोष होता है; वह सब यहाँ

तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणीने कौन-सा

तप किया था? श्रीहरिसे पहले हलधरका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीहरिका अपूर्व आख्यान

(अध्याय ८)

अमृतखण्डके समान माना गया है। विशेषत: कविके मुखमें श्रीहरिचरित्रमय काव्य पद-पदपर नृतन प्रतीत होता है। आप अपने रासमण्डलकी

वृन्दावनमें उस प्रतिज्ञाका निर्वाह उन्होंने किस क्रीड़ाका स्वयं ही वर्णन कीजिये। काव्यमें परोक्ष वस्तुका वर्णन होता है। परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी प्रकार किया ? प्रभो ! उस समय भूतलपर वृन्दावनका हुई वस्तुका वर्णन हो, उसे उत्तम कहा गया स्वरूप कैसा था? उनका रासमण्डल कैसा था?

४५९

एक समयकी बात है, पुण्यदायक भारतवर्षमें गौतम-आश्रमके समीप गन्धमादन पर्वतपर धरा और द्रोणने तपस्या आरम्भ की। मुने! उनकी तपस्याका उद्देश्य था—भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन।

सुप्रभाके निर्जन तटपर दस हजार वर्षींतक वे वस्-दम्पित तपस्यामें लगे रहे, परंतु उन्हें श्रीहरिके दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुण्डका निर्माण करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो

गये। उन दोनोंको मरनेके लिये उत्सुक देख वहाँ आकाशवाणी हुई—'वसुश्रेष्ठ! तुम दोनों दूसरे

जन्ममें भूतलपर अवतीर्ण हो गोकुलमें अपने पुत्रके रूपमें श्रीहरिके दर्शन करोगे; योगियोंको भी उन भगवानुका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है। बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी ध्यानके द्वारा उन्हें वशमें कर पाना असम्भव है। वे ब्रह्मा आदि

देवताओंके भी वन्दनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घरको चले गये और भारतवर्षमें जन्म लेकर उन्होंने श्रीहरिके मुखारविन्दके दर्शन किये। इस प्रकार यशोदा और नन्दका चरित तुमसे कहा गया; अब देवताओंके लिये भी परम गोपनीय रोहिणीका चरित्र सुनो। एक समय देवमाता अदितिने ऋतुमती

होनेपर समस्त शृङ्गारोंसे सुसिज्जित हो अपने पतिदेव श्रीकश्यपजीसे मिलना चाहा। उस समय कश्यपजी अपनी दूसरी पत्नी सर्पमाता कद्रुके पास थे। कश्यपजीके आनेमें विलम्ब होनेपर अदितिको बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रुको शाप दे दिया कि 'वे स्वर्गलोकको त्यागकर मानव-योनिको प्राप्त हों।' इस बातको सुनकर

कद्रने भी अदितिको शाप दिया कि 'वे जरायुक्त होकर मर्त्यलोकमें मानव-योनिमें जायँ।' इस प्रकार दोनोंके शापग्रस्त होनेपर कश्यपजीने कद्रको सान्त्वना देकर समझाया कि 'तुम मेरे

यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्रीहरिके चरणोंमें विलीन हो गये थे। उनमें भी आप ही साक्षात् गोलोकके अंश हैं; अत: उनके समान ही महान् हैं (इसीलिये श्रीकृष्णलीलाएँ आपके प्रत्यक्ष अनुभवमें आयी हुई हैं; अत: आप उनका वर्णन कीजिये)।

है। साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण योगीन्द्रोंके गुरुके

भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है, वह उस

अंशीके सुखसे सुखी होता है। प्रभो! आपने ही

भगवान् नारायण बोले—नारद! ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा

कार्तिकेय-ये नौ श्रीकृष्णके अंश हैं। अहो! उन गोलोकनाथकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है ? जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान् क्या जान सकते हैं ? शूकर, वामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल और मत्स्य-ये भी श्रीकृष्णके अंश हैं तथा अन्य

कितने ही अवतार हैं, जो श्रीकृष्णकी कलामात्र

हैं। नृसिंह, राम तथा श्वेतद्वीपके स्वामी विराट् विष्णु पूर्ण अंशसे सम्पन्न हैं। श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही वैकुण्ठ और गोकुलमें निवास करते हैं। वैकुण्ठमें वे कमलाकान्त कहे गये हैं और रूप-भेदसे चतुर्भुज हैं। गोलोक और गोकुलमें ये द्विभुज श्रीकृष्ण स्वयं ही राधाकान्त कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हींके तेजको सदा

अपने चित्तमें धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान्के तेजोमय चरणारविन्दका चिन्तन करते हैं। भला, तेजस्वीके बिना तेज कहाँ रह सकता है ? ब्रह्मन् ! सुनो । मैं तुमसे यशोदा, नन्द और रोहिणीके तपका वर्णन करता हूँ, जिसके कारण

उन्होंने श्रीहरिका मुँह देखा था। वसुओंमें श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नन्द नामसे इस धरातलपर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थीं, वे ही सती-साध्वी यशोदा हुई थीं। सर्पोंको जन्म

देनेवाली नागमाता कद्र ही रोहिणी बनकर

| ४६० संक्षिप्त ब्रह्म                              | वैवर्तपुराण                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| साथ मर्त्यलोकमें जाकर श्रीहरिके मुखकमलका          | वत्स! इस प्रकार मैंने तुमसे नन्द और                 |
| दर्शन प्राप्त करोगी।' तदनन्तर कश्यपजीने अदितिके   | यशोदाके तपका प्रसङ्ग कहा, हलधरके जन्मकी             |
| घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतुसे            | कथा कही तथा रोहिणीजीके चरित्रको सुनाया              |
| देवराजका जन्म हुआ। इसके बाद अदितिने               | है। अब तुम्हें जो अभीष्ट है, वह नन्दपुत्रोत्सवका    |
| देवकीके रूपमें, कद्रूने रोहिणीके रूपमें और        | प्रसङ्ग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा             |
| कश्यपजीने श्रीकृष्णके पिता श्रीवसुदेवजीके रूपमें  | जन्म, मृत्यु और जरावस्थाका निवारण करनेवाला          |
| जन्म ग्रहण किया।                                  | सारतत्त्व है। श्रीकृष्णका मङ्गलमय चरित्र वैष्णवोंका |
| मुने! यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया।             | जीवन है। वह समस्त अशुभोंका विनाशक तथा               |
| अब अनन्त, अप्रमेय तथा सहस्रों मस्तकवाले           | श्रीहरिके दास्यभावको देनेवाला है।                   |
| भगवान् बलदेवजीके जन्मका वृत्तान्त सुनो। साध्वि!   | वसुदेवजीने श्रीकृष्णको नन्दभवनमें रख                |
| रोहिणी वसुदेवजीकी प्रेयसी भार्या थीं। मुने! वे    | दिया और उनकी कन्याको गोदमें लेकर वे                 |
| वसुदेवजीकी आज्ञासे संकर्षणकी रक्षाके लिये         | हर्षपूर्वक अपने घरको लौट आये। यह प्रसङ्ग            |
| गोकुलमें चली गयीं। कंससे भयभीत होनेके             | तथा उस कन्याका श्रवणसुखद चरित्र पहले कहा            |
| कारण उन्हें वहाँसे पलायन करना पड़ा था। उन         | जा चुका है। अब गोकुलमें जो श्रीकृष्णकी              |
| दिनों योगमायाने श्रीकृष्णकी आज्ञासे देवकीके       | मङ्गलमयी लीला प्रकट हुई, उसे बताता हूँ,             |
| सातवें गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया     | सुनो। जब वसुदेवजी अपने घरको लौट गये, तब             |
| था। उस गर्भको स्थापित करके वे देवी तत्काल         | जया तिथि अष्टमीसे युक्त उस विजयपूर्ण मङ्गलमय        |
| कैलासपर्वतको चली गयीं। कुछ दिनोंके बाद            | सूतिकागारमें नन्द और यशोदाने देखा—उनका              |
| रोहिणी नन्दभवनमें श्रीकृष्णके अंशस्वरूप पुत्रको   | पुत्र धरतीपर पड़ा हुआ है। उसके श्रीअङ्गोंसे         |
| जन्म दिया। उसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके     | नवीन मेघमालाके समान तेज:पुञ्जमयी श्यामकान्ति        |
| समान गौर थी। वह बालक साक्षात् ईश्वर था।           | प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुन्दर      |
| उसके मुखपर मन्द हास्यकी मनोहर छटा एवं             | दिखायी देता था। उसकी दृष्टि गृहके शिखरभागकी         |
| प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो   | ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरत्कालकी                   |
| रहा था। उसके जन्ममात्रसे देवताओंमें आनन्द छा      | पूर्णिमाके चन्द्रमाको लिज्जित कर रहा था। दोनों      |
| गया। स्वर्गलोकमें दुन्दुभि, आनक और मुरज           | नेत्र नील कमलकी शोभाको छीने लेते थे। वह             |
| आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनन्दमग्न हुए देवता       | कभी रोता था और कभी हँसने लगता था। उसके              |
| शङ्खुध्वनिके साथ जय-जयकार करने लगे। नन्दका        | श्रीअङ्गोंमें धूलिके कण लगे हुए थे। उसके दोनों      |
| हृदय हर्षसे उल्लसित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणोंको | हाथ धरतीपर टिके हुए थे और युगल चरणारविन्द           |
| बहुत–सा धन दिया। धायने आकर बालककी नाल             | प्रेमके पुञ्ज-से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक        |
| काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणोंसे               | श्रीहरिको देखकर पत्नीसहित नन्दको बड़ी प्रसन्नता     |
| विभूषित गोपियाँ जय-जयकार करने लगीं। उस            | हुई। धायने ठंढे जलसे बालकको नहलाया और               |
| पराये पुत्रके लिये भी नन्दने बड़े आदरके साथ       | उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियाँ हर्षसे              |
| महान् उत्सव मनाया। यशोदाजीने गोपियों तथा          | जय-जयकार करने लगीं। व्रजकी सारी गोपिकाएँ,           |
| ब्राह्मणियोंको प्रसन्नतापूर्वक धन दान किया। नाना  | बालिका और युवतियाँ भी ब्राह्मणपितयोंके साथ          |
| प्रकारके द्रव्य, सिन्दूर एवं तैल प्रदान किये।     | सूतिकागारमें आयीं। उन सबने आकर बालकको               |

नन्दनन्दनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोदमें ले लेती थीं। उनमेंसे कितनी ही

देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे आशीर्वाद दिया।



गोपियाँ रातमें वहीं रह गयीं।

नन्दने वस्त्रसहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्नचित्त हो वहाँ परम्परागत विधिका पालन किया। ब्राह्मणोंको भोजन कराया, उनसे मङ्गलपाठ करवाया, नाना प्रकारके बाजे बजवाये और वन्दीजनोंको धन-

धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूँगे और हीरे भी आदरपूर्वक उन्हें दिये। मुने! तिलोंके सात पर्वत, सुवर्णके सौ ढेर, चाँदी, धान्यकी पर्वतोपम राशि,

दान किया। तत्पश्चात् नन्दने आनन्दपूर्वक ब्राह्मणोंको

वस्त्र, सहस्रों मनोरम गौएँ, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकारकी खेतीसे भरी-पूरी भूमि, वायुके

समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल—इन सबका

मन्दिरमें आयीं। उन्हें बहुत-से वस्त्र, चाँदी और सहस्रों गौएँ सादर अर्पित कीं। ज्यौतिष-शास्त्रके विशेषज्ञ विविध ज्यौतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथमें पुस्तकें लिये नन्दमन्दिरमें पधारे। नन्दजीने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक

उनके सामने विनय प्रकट की। उन सबने

आशीर्वाद दिये और उत्तम बालकको देखा। इस

प्रकार व्रजराज नन्दने सामग्री एकत्र करके

दान करके नन्दजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने

स्तिकागारकी रक्षाके लिये ब्राह्मणोंको नियुक्त

किया। मन्त्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको लगाया। उन्होंने ब्राह्मणोंद्वारा वेदोंका पाठ कराया।

एकमात्र मङ्गलमय हरिनामका कीर्तन कराया तथा देवताओंकी पूजा करवायी। युवती तथा बडी-बूढी ब्राह्मणपितयाँ बालक-बालिकाओंको साथ ले मुस्कराती हुई नन्दभवनमें आयीं। नन्दरायजीने उनको भी नाना प्रकारके धन और रत्न दिये। रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित बड़ी-बूढी गोपियाँ भी मुस्कराती हुई तीव्र गतिसे नन्द-

पुत्रोत्सव मनाया और ज्यौतिषियोंद्वारा शुभाशुभ भविष्यका प्रकाशन कराया। तदनन्तर बालक नन्दभवनमें शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा। श्रीकृष्ण और हलधर दोनों ही माताका स्तन-पान करते थे। मुने! वहाँ नन्दके पुत्रोत्सवमें प्रसन्न हुई रोहिणी देवीने आयी

ताम्बुल प्रदान किये। वे सब बालकके सिरपर आशीर्वाद दे अपने-अपने घरको चली गयीं।

हुई स्त्रियोंको प्रसन्नतापूर्वक तैल, सिन्दूर और

केवल यशोदा, रोहिणी और नन्द—ये ही उस

घरमें हर्षपूर्वक रहे। (अध्याय ९)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण आकाशवाणी सुनकर कंसका पूतनाको गोकुलमें भेजना, पूतनाका श्रीकृष्णके

## मुखमें विषमिश्रित स्तन देना और प्राणोंसे हाथ धोकर श्रीकृष्णकी कृपासे माताकी गतिको प्राप्त हो गोलोकमें जाना भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! एक दिन राजसभामें स्वर्णसिंहासनपर बैठे हुए कंसको बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनायी दी—'ओ महामूढ़ नरेश! क्या कर रहा है ? अपने कल्याणका उपाय

४६२

सोच। तेरा काल धरतीपर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेवने मायासे तेरे शत्रुभूत बालकको नन्दके

हाथमें दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या मायाका अंश है और वसुदेवके पुत्रके रूपमें साक्षात् श्रीहरि अवतीर्ण

हुए हैं। वे ही तेरे प्राणहन्ता हैं। इस समय गोकुलके नन्द-मन्दिरमें उनका पालन-पोषण हो रहा है। देवकीका सातवाँ गर्भ भी स्खलित या मृत

नहीं हुआ है। योगमायाने उस गर्भको रोहिणीके उदरमें स्थापित कर दिया था। उस गर्भसे शेषके अंशभूत महाबली बलदेवजी प्रकट हुए हैं। श्रीकृष्ण और बलभद्र—दोनों तेरे काल हैं और

इस समय गोकुलके नन्दभवनमें पल रहे हैं।' वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंसका मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिन्ता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहारको भी

त्याग दिया और प्राणोंसे भी बढ़कर प्रेयसी बहिन सती-साध्वी पूतनाको बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेशने

भरी सभामें इस प्रकार कहा। कंस बोला—पूतने! मेरे कार्यकी सिद्धिके लिये गोकुलके नन्द-मन्दिरमें जाओ और अपने एक स्तनको विषसे ओतप्रोत करके शीघ्र ही नन्दके नवजात शिशुके मुखमें दे दो। वत्से! तुम

मनके समान वेगसे चलनेवाली मायाशास्त्रमें

निपुण और योगिनी हो। अतः मायासे मानवी

रूप धारण करके तुम वहाँ जाओ। सुप्रतिष्ठे! तुम

दुर्वासासे महामन्त्रकी दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने

पूतना कंसको प्रणाम करके वहाँसे चल दी। उसने परम सुन्दरी नारीका रूप धारण कर लिया। उसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान

और सब प्रकारका रूप धारण करनेमें समर्थ हो।

राजसभामें चुप हो रहा। इधर स्वेच्छाचारिणी

नारद! ऐसा कहकर महाराज कंस उस

प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थी और मस्तकपर मालतीकी मालासे अलंकृत केशपाश धारण किये हुए थी। उसके ललाटमें कस्तूरीकी बेंदीसे युक्त सिन्दूरकी

रेखा शोभा पा रही थी। पैरोंमें मञ्जीर और कटिभागमें करधनीकी मधुर झनकार फैल रही थी। व्रजमें पहुँचकर पूतनाने मनोहर नन्द-भवनपर दृष्टिपात किया। वह दुर्लङ्ग्य एवं गहरी खाइयोंसे

घिरा हुआ था। साक्षात् विश्वकर्माने दिव्य प्रस्तरोंद्वारा उसका निर्माण किया था। इन्द्रनील, मरकत और पद्मराग मणियोंसे उस भव्य भवनकी बडी शोभा

हो रही थी। सोनेके दिव्य कलश और चित्रित श्भ्र शिखर उस नन्द-मन्दिरकी शोभा बढाते थे। चार द्वारोंसे समलंकृत गगनचुम्बी परकोटे उस भवनके आभूषण थे। उसमें लोहेके किवाड़ लगे

परम सुन्दर एवं रमणीय भवन सुन्दरी गोपाङ्गनाओंसे आवेष्टित था। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रत्नादि वैभवोंसे भरे हुए उस भव्य भवनमें सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्यामें दिखायी दे रहे थे। करोड़ों गौएँ उस भवनके द्वारकी शोभा

हुए थे। द्वारोंपर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह

बढा रही थीं। लाखों ऐसे गोपिकङ्कर वहाँ विद्यमान थे, जिनका भरण-पोषण नन्दभवनसे ही होता था। विभिन्न कार्योंमें लगी हुई सहस्रों दासियाँ उस भवनकी शोभा बढ़ा रही थीं। सुन्दरी

मुस्कानकी छटा बिखेरते हुए नन्द-मन्दिरमें प्रवेश किया। उसे महलमें प्रवेश करती देख वहाँकी गोपियोंने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगीं—'ये कमलालया लक्ष्मी अथवा साक्षात् दुर्गा ही तो नहीं हैं, जो साक्षात् श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये यहाँ पधारी हैं।' गोपियों और गोपोंने उसे प्रणाम किया और कुशल-समाचार पूछा। उसे बैठनेके लिये सिंहासन दिया और पैर धोनेके लिये जल अर्पित किया। पूतनाने भी गोपबालकोंका कुशल-मङ्गल पूछा। वह सुन्दरी वहाँ मुस्कराती हुई सिंहासनपर बैठ गयी। उसने बड़े आदरके साथ गोपियोंका दिया हुआ पाद्य-जल ग्रहण किया। तब सब गोपियोंने पूछा— 'स्वामिनि! तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है ? तुम्हारा नाम क्या है ? और यहाँ पधारनेका प्रयोजन क्या है? यह बताओ।' उन गोपियोंका यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणीमें बोली—''मैं मथुराकी रहनेवाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मणकी भार्या हूँ। मैंने संदेशवाहकके मुखसे यह मङ्गलसूचक संवाद सुना है कि 'वृद्धावस्थामें नन्दरायजीके यहाँ महान् पुत्रका जन्म हुआ है।' यह सुनकर मैं उस पुत्रको देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देनेके लिये यहाँ आयी हूँ। अब तुमलोग नन्द-नन्दनको यहाँ ले आओ। मैं उसे देखुँगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊँगी?"

ब्राह्मणीका यह वचन सुनकर यशोदाजीका

हृदय हर्षसे खिल उठा। उन्होंने बेटेसे प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणीकी गोदमें दे दिया।

बालकको गोदमें लेकर उस सतीसाध्वी पुण्यवती



सुधाके समान मानकर पूतनाके प्राणोंके साथ ही पी लिया। साध्वी पूतनाने अपने प्राणोंके साथ ही बालकको त्याग दिया। मुने! वह प्राणोंका

त्याग करके पृथ्वीपर गिर पड़ी। उसका आकार

और मुख विकराल दिखायी देने लगे। वह उत्तान

मुँह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीरको त्यागकर सूक्ष्म शरीरमें प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसारनिर्मित दिव्य रथपर आरूढ़ हो गयी। उस विमानको लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओरसे घेरकर बैठे थे। उनके

दर्पण उस दिव्य रथकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्निशुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्रसे उस श्रेष्ठ विमानको सजाया गया था। उसमें नाना प्रकारके चित्र-विचित्र मनोहर रत्नमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथमें सौ पहिये लगे थे। वह सुन्दर विमान

हाथोंमें लाखों चँवर डुल रहे थे। लाखों दिव्य

पूतनाने बारंबार उसका मुँह चूमा और सुखपूर्वक रत्नोंके तेजसे प्रकाशित हो रहा था। पूर्वीक्त पार्षद बैठकर श्रीहरिके मुखमें उसने अपना स्तन दे पूतनाको उस रथपर बिठाकर उसे उत्तम गोलोकधाममें गोपिकाएँ चिकत हो गयीं। कंस भी वह सारा इस पुत्रके समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुने! मुखमें अपना स्तन देकर उसे वक्षःस्थलपर यशोदा मैया बालकको गोदमें उठाकर उसे स्तन बिठाती। भगवान्से उसका यह मनोरथ छिपा न पिलाने लगीं। उन्होंने ब्राह्मणोंके द्वारा बालकके रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मान्तरमें उसका स्तन-पान किया। भक्तोंकी वाञ्छा पूर्ण करनेवाले उन कल्याणके लिये मङ्गल-पाठ करवाया। नन्दरायने बड़े आनन्दसे पूतनाके देहका दाह-संस्कार किया। कृपानिधानने पूतनाको माताकी गति प्रदान की। उस समय उसकी चितासे चन्दन, अगुरु और मुने! राक्षसी पूतनाने श्रीकृष्णको विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस द्वेष-भक्तिके द्वारा भी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

कस्तूरीके समान सुगन्ध निकल रही थी। नारदजीने पूछा — भगवन्! राक्षसी पूतनाके माताके समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम रूपमें वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी, जिसने दयालु भगवान् श्रीकृष्णको छोड्कर मैं और श्रीहरिको अपना स्तन पिलाया? किस पुण्यसे किसका भजन करूँ?\* विप्रवर! इस प्रकार मैंने भगवानुके दर्शन करके वह उनके तुमसे श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन किया, जो पद-पदपर अत्यन्त मधुर हैं। इसके अतिरिक्त भी जो धाममें गयी? श्रीकृष्णकी मधुर लीलाएँ हैं, उनका तुम्हारे नारायण बोले—देवर्षे! बलिके यज्ञमें

ले गये। उस अद्भृत दृश्यको देखकर गोप और

४६४

वामनका मनोहर रूप देखकर बलिकी कन्या रत्नमालाने उनके प्रति पुत्र-स्नेह प्रकट किया था।

## तृणावर्तका उद्धार तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय कि गोकुलमें अँधेरा छा गया। उस मायावी

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! एक दिन गोकुलमें सती साध्वी नन्दरानी यशोदा

बालकको गोदमें लिये घरके कामकाजमें लगी हुई थीं। उस समय गोकुलमें बवंडरका रूप धारण करनेवाला तृणावर्त आ रहा था। मन-ही-

मन उसके आगमनकी बात जानकर श्रीहरिने अपने शरीरका भार बढा लिया। उस भारसे पीडित होकर मैया यशोदाने लालाको गोदसे

उतार दिया और खाटपर सुलाकर वे यमुनाजीके

किनारे चली गयीं। इसी बीचमें वह बवंडररूपधारी असुर वहाँ आ पहुँचा और उस बालकको लेकर घुमाता हुआ सौ योजन ऊपर जा पहुँचा। उसने

स्वयं भी श्रीहरिके भारसे आक्रान्त हो वहीं पृथ्वीपर गिर पड़ा। श्रीहरिका स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवद्धामको चला गया। अपने कर्मोंका नाश करके सुन्दर दिव्य रथपर आरूढ

असुरने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह

समक्ष वर्णन आरम्भ करता हूँ।

(अध्याय १०)

उसने मन-ही-मन यह संकल्प किया कि यदि

हो गोलोकमें जा पहँचा। वह पाण्ड्यदेशका राजा था और दुर्वासाके शापसे असुर हो गया था। श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर्श पाकर उसने गोलोकधाममें स्थान प्राप्त कर लिया।

मुने! बवंडरका रूप समाप्त होनेपर भयसे विह्वल गोप-गोपियोंने जब खोज की, तब बालकको वृक्षोंकी डालियाँ तोड़ दीं तथा इतनी धूल उड़ायी शय्यापर न देखकर सब लोग शोकसे व्याकुल हो

\* दत्त्वा विषस्तनं कृष्णं पूतना राक्षसी मुने । भक्त्या मातृगतिं प्राप कं भजामि विना हरिम्॥ (श्रीकृष्णजन्मखण्ड १०। ४४)

४६५ इसी बीच अपने हजारों शिष्योंको साथ लिये महामुनि दुर्वासा उधरसे निकले। मतवाले सहस्राक्षने उनको देख लिया, पर वे न जलसे निकले, न प्रणाम किया, न वाणीसे या हाथके संकेतसे ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दण्डताको

देखकर दुर्वासाने उनको योगभ्रष्ट होकर भारतमें लाख वर्षोंतक असुरयोनिमें रहनेका शाप दे दिया और कहा कि 'इसके अनन्तर श्रीहरिके चरण-कमलका स्पर्श प्राप्त होनेपर असुरयोनिसे उद्धार होकर तुम्हें गोलोककी प्राप्ति होगी।' और उनकी

पित्रयोंसे कहा कि 'तुमलोग भारतमें जाकर विभिन्न स्थानोंमें राजाओंके घरोंमें जन्म धारण करके राजकन्या होओगी।'

मुनीन्द्रके शापको सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्राक्षकी पित्रयाँ करुण विलाप करने लगीं। अन्तमें राजाने एक बडे अग्निक्ण्डका निर्माण किया और श्रीहरिके

चरणकमलोंका हृदयमें चिन्तन करते हुए वे पि्तयोंसिहत उसमें प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार वे राजा सहस्राक्ष तृणावर्त नामक

असुर होनेके पश्चात् श्रीहरिका स्पर्श पाकर उनके परमधाममें चले गये और उनकी रानियोंने भारतवर्षमें मनोवाञ्छित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्रीहरिका यह सारा उत्तम माहात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासाके शापवश असुरयोनिमें पड़े हुए पाण्ड्यनरेशके उद्धारका प्रसङ्ग भी

सुनाया गया। (अध्याय ११)

यशोदाके घर गोपियोंका आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्रीकृष्णके पैरोंके आघातसे शकटका चूर-चूर होना तथा श्रीकृष्ण-कवचका प्रयोग एवं माहात्म्य

भयसे अपनी-अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग

मूर्च्छित हो गये और कितने ही फूट-फूटकर रोने

लगे। खोजते-खोजते उन्हें वह बालक व्रजके

भीतर एक फुलवाड़ीमें पड़ा दिखायी दिया।

उसके सारे अङ्ग धूलसे धूसर हो रहे थे। एक सरोवरके बाहरी तटपर जो पानीसे भीगा हुआ था,

पडा हुआ वह बालक आकाशकी ओर एकटक

देखता और भयसे कातर होकर बोलता था।

नन्दजीने तत्काल बच्चेको उठाकर छातीसे लगा लिया और उसका मुँह देख-देखकर वे शोकसे

व्याकुल हो रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी

भी शीघ्र ही बालकको देखकर रो पड़ीं तथा उसे गोदमें लेकर बार-बार उसका मुँह चूमने लगीं।

उन्होंने बालकको नहलाया और उसकी रक्षाके

लिये मङ्गलपाठ करवाया। इसके बाद यशोदाजीने

अपने लालाको स्तन पिलाया। उस समय उनके

राजाको दुर्वासाजीने क्यों शाप दिया? आप इस

प्राचीन इतिहासको भलीभाँति विचार करके कहिये।

भगवान् नारायण बोले—एक

पाण्ड्यदेशके प्रतापी राजा अपनी एक हजार

पितयोंको साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेशमें

गन्धमादन पर्वतकी नदी-तीरस्थ पृष्पवाटिकामें

जाकर सुखसे विहार करने लगे। एक दिन वे

नदीमें अपनी पित्रयोंके साथ जलक्रीडा कर रहे

थे। उस समय उन लोगोंके वस्त्र अस्तव्यस्त थे।

नारदजीने पूछा—भगवन्! पाण्ड्यदेशके

मुख और नेत्रोंमें प्रसन्नता छा रही थी।

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! एक | पिला रही थीं। इसी समय नन्द-मन्दिरमें बहुत-सी गोपियाँ आयीं, जिनमें कुछ बड़ी-बूढ़ी थीं

दिन नन्दपत्नी यशोदा अपने घरमें भूखे बालक गोविन्दको गोदमें लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्तन और कुछ यशोदाजीकी सिखयाँ थीं। इनके साथ **४६६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण** और भी बालक-बालिकाएँ थीं। उस दिन गोदमें उठा लिया। योगमायाकी कृपासे उसके

नन्दजीके यहाँ आभ्युदियक कर्मका सम्पादन हुआ था। उस अवसरपर गोपियोंको आती देख सती यशोदाने अतम बालक श्रीकष्णको शीघ्र ही

सती यशोदाने अतृप्त बालक श्रीकृष्णको शीघ्र ही शय्यापर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नतापूर्वक

शय्यापर सुला दिया और स्वय उठकर प्रसन्नतापूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनन्दित हुई गोपी यशोदाने उन सबको तेल, सिन्दूर, पान,

पिष्टान्न, वस्त्र और आभूषण भी दिये। इस बीचमें मायाके स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण मायासे भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक-फेंककर रोने लगे।

बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक-फेंककर रोने लगे। मुने! उनके पास ही गोरसके मटकोंसे भरा हुआ छकडा खडा था। श्रीकृष्णका एक पैर उससे जा

लगा। विश्वम्भरके पैरका आघात लगनेसे वह छकड़ा चूर-चूर हो गया। उस छकड़ेके टुकड़े-टुकड़े हो गये। उसके टूटे काठ वहीं बिखर गये। उसपर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और

मधु धरतीपर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देख भयसे व्याकुल हुई गोपियाँ बालकके पास दौड़ी हुई आयीं। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियोंके भीतर दबा है। टूटे-फूटे मटकोंका समूह तथा बहुत-सा

गोरस भी वहाँ गिरा दिखायी दिया। लकड़ियोंको

दूर फेंककर भयसे व्याकुल हुई यशोदाने बालकको

उनकी बात सुनकर सब बालक बोले— 'गोपगण! सुनो। अवश्य ही श्रीकृष्णके चरणोंका धक्का लगनेसे यह छकड़ा टूटा है।' बालकोंकी यह बात सुनकर गोप और गोपियाँ हँसने लगीं।

उन्हें उनकी बातपर विश्वास नहीं हुआ। वे बोलीं—'बच्चोंकी बातें सत्य नहीं हैं।' तुरंत ही

श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और उन्होंने शिशुकी रक्षाके

लिये स्वस्तिवाचन किया। एक ब्राह्मणने शिशुके

शरीरपर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्रवर! वह

समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त कवच मैं तुम्हें बता

सारे अङ्ग सुरक्षित थे। वह भूखसे व्याकुल हो

रो रहा था। यशोदाजीने उसके मुखमें स्तन दे

दिया और स्वयं शोकसे व्याकुल हो फूट-

फूटकर रोती रहीं। गोपोंने वहाँ खेलते हुए

बालकोंसे पूछा—'छकडा कैसे टूटा है? इसके

टूटनेका कोई कारण तो नहीं दिखायी देता है।

सहसा यह अद्भुत काण्ड कैसे घटित हुआ?'

रहा हूँ। यह वही कवच है, जिसे पूर्वकालमें श्रीविष्णुके नाभिकमलपर विराजमान ब्रह्माजीको भगवती योगमायाने दिया था। उस समय जलमें शयन करनेवाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जलके भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्माजी मधु-

उपदेश दिया था।
योगनिद्रा बोली—ब्रह्मन्! तुम अपना भय
दूर करो। जगत्पते! जहाँ श्रीहरि विराजमान हैं
और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बातका

कैटभके भयसे डरकर योगनिद्राकी स्तुति कर रहे थे। उसी अवसरपर योगनिद्राने उन्हें कवचका

है ? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्रीहरि तुम्हारे मुखकी रक्षा करें। मधुसूदन मस्तककी, श्रीकृष्ण दोनों नेत्रोंकी तथा राधिकापित नासिकाकी रक्षा करें। माधव दोनों कानोंकी, कण्ठकी और कपालकी

रक्षा करें। कपोलकी गोविन्द और केशोंकी स्वयं

दन्तपंक्तिकी, रासेश्वर रसनाकी और भगवान् वामन तालुकी रक्षा करें। मुकुन्द तुम्हारे वक्ष:स्थलकी रक्षा करें। दैत्यसूदन उदरका पालन करें। जनार्दन

केशव रक्षा करें। हृषीकेश अधरोष्ठकी, गदाग्रज

नाभिकी और विष्णु तुम्हारी ठोढ़ीकी रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितम्बों और गुह्य भागकी रक्षा करें। भगवान् जानकीश्वर तुम्हारे युगल

जानुओं (घुटनों)- की सर्वदा रक्षा करें। नृसिंह सर्वत्र संकटमें दोनों हाथोंकी और कमलोद्भव

वराह तुम्हारे दोनों चरणोंकी रक्षा करें। ऊपर

दिशामें वनमाली, नैर्ऋत्यकोणमें वैकुण्ठ तथा पश्चिम दिशामें सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले स्वयं

वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्यकोणमें अजन्मा विष्टरश्रवा श्रीहरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशामें कमलासन ब्रह्मा अपने तेजसे सदा

तुम्हारी रक्षा करें। ईशानकोणमें ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित् सर्वत्र पालन करें। जल, थल और आकाशमें

तथा निद्रावस्थामें श्रीरघुनाथजी रक्षा करें। ब्रह्मन्! इस प्रकार परम अद्भुत कवचका निद्रावस्थामें भगवान् सदा उसकी रक्षा करते हैं\*। \*हस्तं दत्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कवचं द्विज:। वदामि पूर्वं ब्रह्मणे यदत्तं मायया निद्रिते जगतींनाथे जले जलशायिनि । भीताय च योगनिद्रोवाच

कण्ठं च कपालं पातु

मुकुन्दस्ते जठरं

च

दन्तपंक्तिं

ते

हषीकेशो

नृसिंहश्च

दूरीभूतं

श्रीहरि:

अधरौष्ठं

नितम्बयुग्मं गृह्यं

नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशामें गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोणमें दशमुखहन्ता श्रीराम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण

उसे पराजित कर दिया था। इस कवचके प्रभावसे शुम्भ धरतीपर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों

वर्षींतक भयंकर युद्ध करके जब शुम्भ मर गया, तब कृपालु गोविन्द आकाशमें स्थित हो कवच और माल्य देकर गोलोकको चले गये। मुने! इस प्रकार कल्पान्तरका वृत्तान्त कहा

भगवान् श्रीकृष्णने कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश

दिया था। शुम्भके साथ जब निर्लक्ष्य, घोर एवं

दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाशमें

खड़ी हो मैंने इस कवचकी प्राप्तिमात्रसे तत्काल

गया है। इस कवचके प्रभावसे कभी मनमें भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्पमें श्रीहरिके साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओंको नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योगनिद्रा अन्तर्धान हो गयी

नि:शंकभावसे बैठे रहे। जो इस उत्तम कवचको सोनेके यन्त्रमें मढ़ाकर कण्ठ या दाहिनी बाँहमें बाँधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओंसे कभी भय

नहीं होता। जल, थल और अन्तरिक्षमें तथा तत्ते विप्रेन्द्र कवचं सर्वलक्षणम्॥

मधुकैटभयोर्भयात्॥

भयं भयं किं ते हरौ स्थिते । स्थितायां मिय च ब्रह्मन् सुखं तिष्ठ जगत्पते॥ वक्त्रं मस्तकं मधुसूदन:। श्रीकृष्णश्चक्षुषी पातु नासिकां राधिकापित:॥ माधवः । कपोलं पात् गोविन्दः केशांश्च केशवः स्वयम्॥

गदाग्रजः । रासेश्वरश्च रसनां तालुकं वामनो विभुः॥

पातु दैत्यहा। जनार्दन: पातु नाभि पातु विष्णुश्च ते हनुम्॥

पातु ते पुरुषोत्तमः। जानुयुग्मं जानकीशः पातु ते सर्वदा विभुः॥ पातु सर्वत्र सङ्कटे। पादयुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोद्भवः॥

ऊद्र्ध्वं नारायणः पातुह्यधस्तात् कमलापतिः। पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु वह्नौ दशास्यहा॥ वनमाली पातु याम्यां वैकुण्ठ: पातु नैर्ऋतौ। वारुण्यां वासुदेवश्च सतो रक्षाकर: स्वयम्॥ पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विष्टरश्रवा:। उत्तरे च सदा पातु तेजसा जलजासन:॥

और कमलोद्भव ब्रह्मा भगवान् विष्णुके नाभिकमलमें

नाभिपङ्कुजे॥

स्तुतिकर्त्रे च

ब्राह्मणने नन्दिशशुके कण्ठमें वह कवच | गया। भगवान् अनन्त हैं। वे अपनी महिमासे बाँध दिया। इस प्रकार साक्षात् श्रीहरिने अपना कभी च्युत नहीं होते। उनके प्रभावकी कहीं ही कवच अपने कण्ठमें धारण किया। मुने! तुलना नहीं है। श्रीहरिके इस कवचका सम्पूर्ण प्रभाव बताया (अध्याय १२) मुनि गर्गजीका आगमन, यशोदाद्वारा उनका सत्कार और परिचय-प्रश्न, गर्गजीका उत्तर, नन्दका आगमन, नन्द-यशोदाको एकान्तमें ले जाकर गर्गजीका श्रीराधा-कृष्णके नाम-माहात्म्यका परिचय देना और उनकी भावी लीलाओंका क्रमशः वर्णन करना, श्रीकृष्णके नामकरण एवं

अन्नप्राशन-संस्कारका बृहद् आयोजन, ब्राह्मणोंको दान-मान,

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

## गर्गद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा गर्ग आदिकी विदाई भगवान् नारायण कहते हैं—महामुने! और वेदाङ्गोंके पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्याके मूर्तिमान् स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तकपर अब श्रीकृष्णका कुछ और माहात्म्य सुनो, जो तपाये हुए सुवर्णके समान पिङ्गल जटाभार धारण

विघ्नविनाशक, पापहारी, महान् पुण्य प्रदान करनेवाला तथा परम उत्तम है। एक दिनकी बात

४६८

कर रखा था। उनका मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रदेवकी है। सोनेके सिंहासनपर बैठी हुई नन्दपत्नी यशोदा कान्तिको लिज्जित कर रहा था। गोरे-गोरे अङ्ग और कमल-जैसे नेत्रवाले वे योगिराज भगवान् भूखे हुए श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उन्हें स्तन

पिला रही थीं। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शंकरके शिष्य थे तथा गदाधारी श्रीविष्णुके प्रति शिष्यसमूहसे घिरे हुए वहाँ आये। वे ब्रह्मतेजसे विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान् महर्षि प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिककी मालापर प्रसन्नतापूर्वक शिष्योंको पढ़ाते थे। उनके एक परब्रह्मका जप कर रहे थे। दण्ड और छत्र धारण

दन्तपंक्तियोंके कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था ऐशान्यामीश्वर: पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित्। जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां पातु राघव:॥ इत्येवं कथितं ब्रह्मन् कवचं परमाद्भुतम्। कृष्णेन कृपया दत्तं स्मृतेनैव पुरा मया॥

प्रभावेण धरण्यां

संग्रामे निर्लक्ष्ये घोरदारुणे । गगने स्थितया सद्यः प्राप्तिमात्रेण सो जितः॥

कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं

किये श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल

हाथमें व्याख्याकी मुद्रा सुस्पष्ट दिखायी देती थी।

वे वेदोंकी अनेक प्रकारकी व्याख्या लीलापूर्वक

पिततो मृत: । पूर्वं वर्षशतं खे च कृत्वा युद्धं भयावहम्॥ गोविन्दः कृपालुर्गगनस्थितः। माल्यं च कवचं दत्त्वा गोलोकं स जगाम ह॥

कृपया कथितं मुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति कवचस्य कोटिश: कोटिशोनष्टामया दृष्टाश्च वेधस:। अहं च हरिणा सार्द्धं कल्पे कल्पे स्थिरा सदा॥ इत्युक्त्वा कवचंदत्त्वा सान्तर्धानं चकार ह। नि:शङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्भवः॥

सुवर्णगुटिकायां तु कृत्वेदं कवचं परम्। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ बध्नीयाद् य: सुधी: सदा॥ विषाग्निसर्पशत्रुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वर:॥ (श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२। १४—३६)

करते रहते हैं।'

उनके कण्ठमें साक्षात् सरस्वतीका वास था। वे शास्त्रीय सिद्धान्तके एकमात्र विशेषज्ञ थे और

मानो चारों वेदोंका तेज मूर्तिमान् हो गया हो।

दिन-रात श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके ध्यानमें तत्पर

रहते थे। उन्हें जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धोंके स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे।

उन्हें देखकर यशोदाजी खडी हो गयीं।

उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और उन्हें बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन देकर आतिथ्यके लिये पाद्य, अर्घ्य, गौ तथा

अपने बालकसे मुनीन्द्रकी वन्दना करवायी।

मुनिने भी मन-ही-मन श्रीहरिको सौ-सौ प्रणाम किये और प्रसन्नतापूर्वक वेदमन्त्रोंके अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदाजीने मुनिके शिष्योंको

भी प्रणाम किया तथा भक्तिभावसे उन सबके लिये पृथक्-पृथक् पाद्य आदि अर्पित किये। उन शिष्योंने यशोदाजीको आशीर्वाद दिया। मुनि

अपने शिष्योंके साथ पैर धोकर जब सिंहासनपर बैठे, तब सती-साध्वी यशोदा बालकको गोदमें ले भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुनिके आगमनका कारण पूछनेको उद्यत हुईं। वे बोलीं—'मुने! आप स्वात्माराम महर्षि हैं, आपसे

कुशल-मङ्गल पूछना यद्यपि उचित नहीं है,

आदि बहुत-से ऋषि-मुनियोंके नाम लेकर यशोदाने पूछा—'प्रभो! इन पुण्यश्लोक महात्माओंमेंसे आप कौन हैं। कृपया मुझे बताइये। यद्यपि आपसे उत्तर पानेके योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कराती हुई नन्दरानीने मेरी पूछी हुई बात बताइये। आप-जैसे महात्मा

पुरुष प्रसन्नमनसे शिशुको आशीर्वाद देने योग्य

तथापि इस समय मैं आपका कुशल-समाचार

पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है। अतः आप मेरे इस दोषको क्षमा कर देंगे।

साधुपुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्योंके दोषोंको क्षमा

तदनन्तर अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम

हैं। निश्चय ही ब्राह्मणोंका आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मङ्गलकारी होता है।' ऐसा कहकर नन्दरानी भक्तिभावसे मुनिके सामने खडी हो गयीं। उस सतीने नन्दरायजीको बुलानेके लिये चर भेजा। यशोदाजीकी पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हँसने लगे। उनके

शिष्य-समूह भी हास्यकी छटासे दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जोर-जोरसे हँस पड़े। तब उन शुद्धबुद्धि महामुनि गर्गने यथार्थ हितकर, नीतियुक्त एवं अत्यन्त आनन्ददायक बात कही। श्रीगर्गजी बोले—देवि! तुम्हारा यह समयोचित वचन अमृतके समान मधुर है। जिसका जिस कुलमें जन्म होता है, उसका स्वभाव भी वैसा

ही होता है। समस्त गोपरूपी कमलवनोंके

विकासके लिये गोपराज गिरिभानु सूर्यके समान हैं। उनकी पत्नीका नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात् पद्मा (लक्ष्मी)-के समान हैं। उन्हींकी कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यशकी वृद्धि करनेवाली हो। भद्रे! नन्द और तुम जो कुछ भी हो, वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस

प्रयोजनसे भूतलपर अवतीर्ण हुआ है, वह सब में जानता हूँ। निर्जन स्थानमें नन्दके समीप में सब बातें बताऊँगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 008 चिरकालसे यदुकुलका पुरोहित हूँ। वसुदेवजीने वह तेजोराशि ही मूर्तिमान् होकर उनके यहाँ मुझे यहाँ ऐसे कार्यके लिये भेजा है, जिसे दूसरा अवतीर्ण हुई है। भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेवको कोई नहीं कर सकता। अपना रूप दिखाकर शिशुरूप हो गये और इसी बीचमें गर्गजीका आगमन सुनते ही सूतिकागारसे इस समय तुम्हारे घरमें आ गये हैं। नन्दजी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने दण्डकी भाँति ये किसी योनिसे प्रकट नहीं हुए हैं; अयोनिज पृथ्वीपर माथा टेक उन मुनीश्वरको प्रणाम किया। रूपमें ही भूतलपर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरिने साथ ही उनके शिष्योंको भी मस्तक झुकाया। मायासे अपनी माताके गर्भको वायुसे पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य उन सबने उन्हें आशीर्वाद दिये। इसके बाद गर्गजी आसनसे उठे और नन्द-यशोदाको साथ रूपका वसुदेवजीको दर्शन कराया और फिर ले सुरम्य अन्त:पुरमें गये। उस निर्जन स्थानमें शिशुरूप हो वे यहाँ आ गये। गर्ग, नन्द और पुत्रसहित यशोदा इतने ही लोग गोपराज! युग-युगमें इनका भिन्न-भिन्न वर्ण रह गये थे। उस समय गर्गजीने यह गूढ़ और नाम है; ये पहले श्वेत, रक्त और पीतवर्णके बात कही। थे। इस समय कृष्णवर्ण होकर प्रकट हुए हैं। श्रीगर्गजी बोले—नन्द! मैं तुम्हें मङ्गलकारी सत्ययुगमें इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज:पुञ्जसे वचन सुनाता हूँ। वसुदेवजीने जिस प्रयोजनसे आवृत होनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न जान पड़ते मुझे यहाँ भेजा है, उसे सुनो। वस्देवने थे। त्रेतामें इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापरमें ये भगवान् पीतवर्णके हो गये। कलियुगके सूतिकागारमें आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख आरम्भमें इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान् दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गये तेजकी राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं; इसलिये हैं। ऐसा उन्होंने कंसके भयसे किया है। यह 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्णः' पदमें जो 'ककार' पुत्र वसुदेवका है और जो इससे ज्येष्ठ है, वह है, वह ब्रह्माका वाचक है। 'ऋकार' अनन्त भी उन्हींका है। यह निश्चित बात है। इस (शेषनाग)-का वाचक है। मूर्धन्य 'षकार' शिवका बालकका अन्नप्राशन और नामकरण-संस्कार और 'णकार' धर्मका बोधक है। अन्तमें जो करनेके लिये वसुदेवने गुप्तरूपसे मुझे यहाँ भेजा है। अत: तुम व्रजमें इन बालकोंके संस्कारकी 'अकार' है, वह श्वेतद्वीपनिवासी विष्णुका वाचक तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है तथा विसर्ग नर-नारायण-अर्थका बोधक माना गया है। ये श्रीहरि उपर्युक्त सब देवताओंके है और मायासे इस भूतलपर अवतीर्ण हो पृथ्वीका तेजकी राशि हैं। सर्वस्वरूप, सर्वाधार तथा भार उतारनेके लिये उद्यमशील है। ब्रह्माजीने सर्वबीज हैं; इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्' इसकी आराधना की थी। अत: उनकी प्रार्थनासे शब्द निर्वाणका वाचक है, 'णकार' मोक्षका यह भूतलका भार हरण करेगा। इस शिशुके रूपमें बोधक है और 'अकार' का अर्थ दाता है। ये साक्षात् राधिकावल्लभ गोलोकनाथ भगवान् श्रीकृष्ण श्रीहरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं; इसलिये पधारे हैं। वैकुण्ठमें जो कमलाकान्त नारायण हैं 'कृष्ण' कहे गये हैं। 'कृष्' का अर्थ है निश्चेष्ट, तथा श्वेतद्वीपमें जो जगत्पालक विष्णु निवास 'ण' का अर्थ है भक्ति और 'अकार' का अर्थ है करते हैं, वे भी इन्हींमें अन्तर्भृत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर-नारायण भी दाता। भगवान् निष्कर्म भक्तिके दाता हैं; इसलिये उनका नाम 'कृष्ण' है। 'कृष्' का इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सबके तेजोंकी राशि हैं।

| श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४७१ |                                                   |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--|
| अर्थ है               | <br>  होते हैं; क्योंकि वे नामोच्चारणसे डरते हैं। |  |
| है। वे                | व्रजेश्वर! श्रीकृष्ण-नामके स्मरण, कीर्तन और       |  |
| न कराते               | श्रवणके लिये उद्योग करते ही श्रीकृष्णके किंकर     |  |
| गवान्के               | गोलोकसे विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान्       |  |
| जिस                   | लोग शायद भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर                |  |
| 'कृष्ण'               | सकें; परंतु नामके प्रभावकी गणना करनेमें           |  |
| ाप्त कर               | संतपुरुष भी समर्थ नहीं हैं। पूर्वकालमें भगवान्    |  |
| गुण्य है,             | शंकरके मुखसे मैंने इस 'कृष्ण' नामकी महिमा         |  |
| ी पुण्य               | सुनी थी। मेरे गुरु भगवान् शंकर ही श्रीकृष्णके     |  |
| स्मरण                 | गुणों और नामोंका प्रभाव कुछ-कुछ जानते हैं।        |  |
| नाश हो                | ब्रह्मा, अनन्त, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव,      |  |
| 'कृष्ण'               | वेद और संतपुरुष श्रीकृष्ण–नाम–महिमाकी सोलहर्वी    |  |
| तु और                 | कलाको भी नहीं जानते हैं।                          |  |

नन्द! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्रकी महिमाका

अपनी बुद्धि और ज्ञानके अनुसार वर्णन किया

जाता है। भगवान् विष्णुके सब नामोंमें 'कृष्ण' नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्त्व है। 'कृष्ण' नाम अत्यन्त मङ्गलमय, सुन्दर तथा भक्तिदायक है<sup>१</sup>। 'ककार' के उच्चारणसे भक्त पुरुष जन्म-मृत्युका नाश करनेवाले कैवल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है। 'ऋकार' के उच्चारणसे भगवान्का अनुपम दास्यभाव प्राप्त होता है। 'षकार' के

अर्थ है कर्मोंका निर्मूलन, 'ण' का अर्थ है

दास्यभाव और 'अकार' प्राप्तिका बोधक है। वे

कर्मोंका समूल नाश करके भक्तिकी प्राप्ति कराते

हैं; इसलिये 'कृष्ण' कहे गये हैं। नन्द! भगवान्के

अन्य करोड़ों नामोंका स्मरण करनेपर जिस

फलकी प्राप्ति होती है, वह सब केवल 'कृष्ण'

नामका स्मरण करनेसे मनुष्य अवश्य प्राप्त कर

लेता है। 'कृष्ण' नामके स्मरणका जैसा पुण्य है,

उसके कीर्तन और श्रवणसे भी वैसा ही पुण्य

होता है। श्रीकृष्णके कीर्तन, श्रवण और स्मरण

आदिसे मनुष्यके करोड़ों जन्मोंके पापका नाश हो

है। इसे मैंने गुरुजीके मुखसे सुना था। कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विष्टरश्रवा, देवकीनन्दन, श्रीश, यशोदानन्दन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूपधृक्, सर्वाधार, सर्वगति, सर्वकारणकारण, राधाबन्धु, राधिकात्मा, राधिकाजीवन, राधिकासहचारी, उच्चारणसे उनकी मनोवाञ्छित भक्ति सुलभ होती है। 'णकार' के उच्चारणसे तत्काल ही उनके

साथ निवासका सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्गके उच्चारणसे उनके सारूप्यकी उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। 'ककार' का

उच्चारण होते ही यमदूत कॉॅंपने लगते हैं। 'ऋकार' का उच्चारण होनेपर वे ठहर जाते हैं,

आगे नहीं बढ़ते। 'षकार' के उच्चारणसे पातक, 'णकार' के उच्चारणसे रोग तथा 'अकार' के उच्चारणसे मृत्यु—ये सब निश्चय ही भाग खड़े

राधामानसपूरक, राधाधन, राधिकाङ्ग, राधिकासक्त-मानस, राधाप्राण, राधिकेश, राधिकारमण, राधिकाचित्तचोर, राधाप्राणाधिक, प्रभु, परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविन्द और गरुडध्वज—नन्द! ये श्रीकृष्णके नाम जो तुमने मेरे मुखसे सुने हैं, हृदयमें धारण करो। शुभेक्षण! ये नाम जन्म तथा मृत्युके कष्टको हर लेनेवाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्रके नामोंका महत्त्व जैसा मैंने सुना था, वैसा यहाँ बताया है<sup>र</sup>। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधरके नामका संकेत

१. नाम्नां भगवतो नन्द कोटीनां स्मरणेच यत् । तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणान्नरः ॥ यद्विधं स्मरणे पुण्यं वचनाच्छ्रवणात् तथा। कोटिजन्मांहसां नाशो भवेद् यत्स्मरणादिकात्॥ विष्णोर्नाम्नां च सर्वेषां सर्वात् सारंपरात्परम् । कृष्णेति मङ्गलं नाम सुन्दरं भक्तिदायकम्॥ (श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३। ६३—६५)

२.कृष्णः पीताम्बरः कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः। देवकीनन्दनः श्रीशो यशोदानन्दनो हरिः॥ सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सर्वरूपधृक् । सर्वाधारः सर्वगतिः सर्वकारणकारणः॥

| ४७२ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>।वैवर्तपुराण</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मेरे मुँहसे सुनो। ये जब गर्भमें थे, उस समय उस गर्भका संकर्षण किया गया था; इसलिये इनका नाम 'संकर्षण' हुआ। वेदोंमें यह कहा गया है कि इनका कभी अन्त नहीं होता; इसलिये ये 'अनन्त' कहे गये हैं। इनमें बलकी अधिकता है; इसलिये इनको 'बलदेव' कहते हैं। हल धारण करनेसे इनका नाम 'हली' हुआ है। नील रंगका वस्त्र धारण करनेसे इन्हें 'शितिवासा' (नीलाम्बर) कहा गया है। ये मूसलको आयुध बनाकर रखते हैं; इसलिये 'मुसली' कहे गये हैं। रेवतीके साथ इनका विवाह होगा; इसलिये ये साक्षात् 'रेवतीरमण' हैं। रोहिणीके गर्भमें वास करनेसे इन महाबुद्धिमान् संकर्षणको 'रोहिणेय' कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रका नाम जैसा मैंने सुना था, वैसा बताया है। नन्द! अब मैं अपने घरको जाऊँगा। तुम अपने भवनमें सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मणकी यह बात सुनकर नन्दजी स्तब्ध रह गये। नन्दपत्नी भी निश्चेष्ट हो गर्यी और वह बालक स्वयं हँसने लगा। तब नन्दने गर्गजीको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिये और भिक्तभावसे मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक कहा। नन्द बोले— ब्रह्मन्! यदि आप चले गये तो कौन महात्मा इस कर्मको करायेंगे; अतः आप स्वयं ही शुभ-दृष्टि करके इन बालकोंका नामकरण एवं अन्नप्राशन-संस्कार कराइये। राधा-बन्धुसे लेकर राधाप्राणाधिकतक जो नाम-समूह बताये गये हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? | रहस्यकी बात है, जिसे तुम्हें बताऊँगा।'  श्रीगर्गजी बोले—नन्द! सुनो। मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तान्त पहले गोलोकमें घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान् शंकरके मुखसे सुना है। किसी समय गोलोकमें श्रीदामाका राधाके साथ लीलाप्रेरित कलह हो गया। उस कलहके कारण श्रीदामाके शापसे लीलावश गोपी राधाको गोकुलमें आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोपकी बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्रीकृष्णके अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामीके अनुरूप ही परम सुन्दरी सती हैं। ये राधा गोलोकवासिनी हैं; परंतु इस समय श्रीकृष्णकी आज्ञासे यहाँ अयोनिसम्भवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल-प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती-साध्वी राधाने मायासे माताके गर्भको वायुपूर्ण करके वायुके निकलनेके समय स्वयं शिशु-विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात् कृष्ण-माया हैं और श्रीकृष्णके आदेशसे पृथ्वीपर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमाकी कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रजमें राधा बढ़ रही हैं। एक ही मूर्ति दो रूपोंमें विभक्त हो गयी है। इस भेदका निरूपण वेदमें किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, किंवा वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप, गुण एवं तेजकी दृष्टिसे समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और सम्पत्तिकी दृष्टिसे भी उनमें न्यूनता |
| नन्दकी यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हँसने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अथवा अधिकता नहीं है। किंतु वे गोलोकसे यहाँ<br>पहले आयी हैं; इसलिये अवस्थामें श्रीकृष्णसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| राधाबन्धू राधिकात्मा राधिकाजीवनः स्वयम्<br>राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः<br>राधिकाचित्तचौरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः<br>नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं व्रज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः॥<br>। राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्॥<br>। परिपूर्णतमं ब्रह्म गोविन्दो गरुडध्वजः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

राधा नामका 'रेफ' श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें

निश्चल भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। आकार' सर्ववाञ्छित, सदानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण

सिद्धसमुदायरूप एवं ईश्वरकी प्राप्ति कराता है।

'धकार' श्रीहरिके साथ उन्हींकी भाँति अनन्त

कालतक सहवासका सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य

तथा तत्त्वज्ञान प्रदान करता है। 'आकार' श्रीहरिकी

भाँति तेजोराशि, दानशक्ति, योगशक्ति, योगमित

कुछ अधिक हैं। श्रीकृष्ण सदा राधाका ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतमका निरन्तर स्मरण करती हैं। राधा श्रीकृष्णके प्राणोंसे निर्मित

हुई हैं और ये श्रीकृष्ण राधाके प्राणोंसे मूर्तिमान् हुए हैं। श्रीराधाका अनुसरण करनेके लिये ही

इनका गोकुलमें आगमन हुआ है। पूर्वकालमें गोलोकमें श्रीहरिने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक

बनानेके लिये कंसके भयका बहाना लेकर इनका गोकुलमें आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये ही ये व्रजमें आये हैं।

भय तो छलनामात्र है। जो भयके भी स्वामी हैं, उन्हें किससे भय हो सकता है? सामवेदमें 'राधा' शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी गयी है। पहले नारायणदेवने अपने नाभि-कमलपर बैठे हुए

ब्रह्माजीको वह व्युत्पत्ति बतायी थी। फिर ब्रह्माजीने ब्रह्मलोकमें भगवान् शंकरको उसका उपदेश दिया। नन्द! तत्पश्चात् पूर्वकालमें कैलास-शिखरपर विराजमान महेश्वरने मुझको वह व्युत्पत्ति

बतायी, जो देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हुँ। 'राधा' शब्दकी व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों

और मुनीन्द्रोंको भी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधाका 'रेफ' करोड़ों जन्मोंके पाप तथा शुभाशुभ कर्मभोगसे छुटकारा

दिलाता है। 'आकार' गर्भवास, मृत्यु तथा रोगको

दूर करता है। 'धकार' आयुकी हानिका और

'आकार' भवबन्धनका निवारण करता है। राधा

नामके श्रवण, स्मरण और कीर्तनसे उक्त सारे

योगशक्तिं योगमतिं सर्वकालं

प्रणश्यति न

श्रवणस्मरणोक्तिभ्य:

होनेवाली हैं, उसमेंसे मुख्यत: ये हैं-कुबेरपुत्रका

\* रेफो हि कोटिजन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभम्॥ आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत्। धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम्॥

सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् । धकारः सहवासं च तत्तुल्यकालमेव च॥ ददाति सार्ष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरे: समम् । आकारस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरौ यथा॥

नहीं है \*। जो गुरु-मुखसे सुनी थी, वह मैंने यथाज्ञान यहाँ बतायी है। इन नामोंकी सम्पूर्णरूपसे व्याख्या करनेमें मैं असमर्थ हूँ। नन्द! यहाँ पास ही

श्रीराधा-माधवके नामकी यत्किञ्चित् व्याख्या

उद्धार, गोपियोंके घरोंसे माखन चुराकर उसका

भक्षण, तालवनमें तालफलका भोजन और

धेनुकासुरका वध, बकासुर, केशी और प्रलम्बासुरका

खेल-खेलमें ही विनाश, द्विजपितयोंका उद्धार,

उनके दिये हुए मिष्टान्न और पानका भोजन,

संशय:। रेफो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे॥

हरिस्मृतिम् । श्रुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषम्॥

रोगशोकमृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशय:। (१३।१०५-१११)

तथा सर्वदा श्रीहरिकी स्मृतिका अवसर देता है। श्रीराधा नामके श्रवण, स्मरण और कीर्तनका सुयोग मिलनेसे मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी काँप उठते हैं; इसमें संशय

वृन्दावनमें श्रीराधा और माधवका विवाह होगा।

**E08** 

साक्षात् जगत्स्रष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेवको साक्षी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक यह वैवाहिक कार्य सम्पन्न करेंगे। श्रीकृष्णके द्वारा जो बाललीलाएँ

| ४७४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इन्द्रयागकी परम्पराका भंजन, इन्द्रके कोपसे<br>गोकुलकी रक्षा, गोपियोंके वस्त्रोंका अपहरण,<br>उनके व्रतका सम्पादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण<br>तथा मनोवाञ्छित वरदान देनेका कार्य करके ये<br>श्यामसुन्दर अपनी लीलाओंसे उनके चित्तको चुरा<br>लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे।<br>तदनन्तर इनके द्वारा अत्यन्त रमणीय रासोत्सवका<br>आयोजन होगा, जो सबका आनन्दवर्धन करेगा।<br>शरद् और वसन्त-ऋतुमें रातके समय पूर्ण<br>चन्द्रमाका उदय होनेपर रासमण्डलमें गोपियोंको<br>नूतन प्रेम-मिलनका सुख प्रदान करके ये श्यामसुन्दर<br>उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश | बन्धु-बान्धवोंको ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर<br>करेंगे। इसके बाद अपने भाईका और अपना<br>उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके मुखसे विद्या<br>ग्रहण करेंगे। गुरुजीको उनका मरा हुआ पुत्र<br>लाकर देंगे और फिर घर लौट आयेंगे। इसके<br>बाद राजा जरासंधके सैनिकोंको चकमा देकर<br>दुरात्मा कालयवनका वध, द्वारकापुरीका निर्माण,<br>मुचुकुन्दका उद्धार तथा यादवोंसहित द्वारकापुरीको<br>प्रस्थान करेंगे। वहाँ कौतूहलवश स्त्रीसमूहोंके<br>साथ विवाह करके उनके साथ क्रीडा-विहार<br>करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र-पौत्रादिका सौभाग्यवर्धन<br>करेंगे। मणिसम्बन्धी मिथ्या कलङ्कका मार्जन, |
| उनके साथ जल-विहार भी करेंगे। तत्पश्चात्<br>श्रीदामाके शापके कारण इनका गोप-गोपियों<br>तथा श्रीराधाके साथ (पार्थिव) सौ वर्षोंके लिये<br>वियोग हो जायगा। उस समय ये मथुरा चले<br>जायँगे और वहाँ इनका जाना गोपियोंके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पाण्डवोंकी सहायता, भूभार-हरण, धर्मपुत्र राजा<br>युधिष्ठिरके राजसूययज्ञका लीलापूर्वक सम्पादन,<br>पारिजातका अपहरण, इन्द्रके गर्वका गंजन,<br>सत्यभामाके व्रतकी पूर्ति, बाणासुरकी भुजाओंका<br>खण्डन, शिवके सैनिकोंका मर्दन, महादेवजीको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शोकवर्द्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा-बुझाकर धैर्य बँधायेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा ये रथ तथा सारिथ अक्रूरकी रक्षा करेंगे। फिर रथपर आरूढ़ हो पिता, भाई एवं व्रजवासियोंके साथ यमुनाजीको लाँघकर व्रजसे मथुराको पधारेंगे। मार्गमें यमुनाजीके                                                                                                                                                                                                                                                 | जृम्भणास्त्रसे बाँधना, बाणपुत्री उषाका अपहरण,<br>अनिरुद्धको बाणासुरके बन्धनसे छुटकारा दिलाना,<br>वाराणसीपुरीका दहन, ब्राह्मणकी दिस्त्रिताका दूरीकरण,<br>एक ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंको लाकर उसे देना,<br>दुष्टोंका दमन आदि करना तथा तीर्थयात्राके<br>प्रसङ्गसे तुम व्रजवासियोंके साथ पुनः मिलना<br>इत्यादि कार्य करके ये श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ<br>फिर व्रजमें आयेंगे। तदनन्तर अपने नारायण-                                                                                                                                                                  |
| जलके भीतर अक्रूरको अपने स्वरूपका दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरामें पहुँचकर कौतूहलवश नगरमें घूम-घूमकर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जाको भवबन्धनसे मुक्त करेंगे। शंकरजीके धनुषको तोड़कर यज्ञभूमिका दर्शन करेंगे। फिर कुवलयापीड़ हाथी और मल्लोंका वध करनेके पश्चात् अपने सामने राजा कंसको देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता-पिताको बन्धनसे छुड़ायेंगे। तदनन्तर तुम सब गोपोंको समझा-बुझाकर लौटायेंगे। कंसके राज्यपर उग्रसेनका अभिषेक करेंगे। कंसके                                                                                 | अंशको द्वारकापुरीमें भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ<br>यहाँ राधाके साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण<br>करेंगे तथा व्रजवासियों एवं राधाको साथ लेकर<br>शीघ्र ही गोलोकधाममें पधारेंगे। नारायणदेव तुम्हें<br>साथ लेकर वैकुण्ठ पधारेंगे। नर-नारायण नामक<br>जो दोनों ऋषि हैं, वे धर्मके घरको चले जायँगे<br>तथा श्वेतद्वीपनिवासी विष्णु क्षीरसागरको पधारेंगे।<br>नन्द! इस प्रकार भविष्यमें होनेवाली लीलाओंका<br>वर्णन मैंने किया है। यह वेदका निश्चित मत<br>है। अब इस समय जिस उद्देश्यसे मेरा आना                                                                              |

हुए और वे समागत स्त्री-पुरुष अपने-अपने घरको गये। नन्दने आनन्दित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बन्धुजनोंके पास शीघ्र ही मङ्गलपत्रिका पठायी। इसके बाद उन्होंने दुध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनीके शर्बतसे

४७५

भरी हुई बहुत-सी नहरें लीलापूर्वक तैयार करायीं। इसके बाद उन्होंने अगहनीके चावलोंके

सौ ऊँचे-ऊँचे पर्वताकार ढेर लगवाये। चिउरोंके सौ पर्वत, नमकके सात, शर्कराके भी सात, लड्डुओंके सात तथा पके फलोंके सोलह पर्वत

खड़े कराये। जौ, गेहूँके आटेके पके हुए लड्डुक, पिण्ड, मोदक तथा स्वस्तिक (मिष्टान्न-विशेष)-के अनेक पर्वत खड़े किये गये थे। कपर्दकोंके बहुत ही ऊँचे-ऊँचे सात पर्वत खडे दिखायी देते थे। कर्पूर आदिसे युक्त ताम्बूलके बीड़ोंसे घर भरा हुआ था। सुवासित जलके

चौडे-चौडे कुण्ड भरे गये थे, जिनमें चन्दन, अगुरु और केसर मिलाये गये थे। नन्दजीने कौतूहलवश नाना प्रकारके रत्न, भाँति-भाँतिके सुवर्ण, रमणीय मोती-मूँगे, अनेक प्रकारके मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्रके अन्न-प्राशन-संस्कारके लिये संचित किये थे। आँगनको झाड-बृहारकर सुन्दर बनाया गया। उसमें चन्दनमिश्रित

जलका छिड़काव किया गया। केलेके खंभों, आमके नये पल्लवोंकी बन्दनवारों और महीन वस्त्रोंसे उस आँगनको कौतुकपूर्वक सब ओरसे घेर दिया गया। यथास्थान मङ्गल-कलश स्थापित किये गये। उन्हें फलों और पल्लवोंसे सजाया गया तथा चन्दन, अगुरु, कस्तूरी एवं फूलोंके गजरोंसे सुशोभित किया गया। सुन्दर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रोंकी राशियोंसे नन्द-भवनके

ऑंगनको सजाया गया था। उसमें गौओं, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशोंके

दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगोंका उदय हुआ है। अत: पण्डितोंके साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार-कर्मका सम्पादन करो। ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गये। नन्द और यशोदाको बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार-कर्मके लिये तैयारी करने लगे। इसी समय गर्गजीको देखनेके लिये गोप-गोपियाँ और बालक-बालिकाएँ नन्दभवनमें आयीं। उन्होंने देखा—मुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्याह्नकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्यसमूहोंसे घिरकर ब्रह्मतेजसे उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न

और तारा शुद्ध हैं। मीनके चन्द्रमा हैं। उसपर

लग्नेशकी पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वणिज नामक करण

है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम

पूछनेवाले किसी सिद्धपुरुषको वे प्रसन्नतापूर्वक गृढयोगका रहस्य समझा रहे हैं। नन्दभवनकी एक-एक सामग्रीको मुस्कराते हुए देख रहे हैं और योगमुद्रा धारण किये स्वर्णसिंहासनपर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टिसे भूत, वर्तमान और भविष्यको भी देख रहे हैं। वे मन्त्रके प्रभावसे अपने हृदयमें परमात्माके जिस सिद्ध स्वरूपको देखते हैं, उसीको मुस्कराते हुए शिशुके रूपमें बाहर यशोदाकी गोदमें देख रहे हैं। महेश्वरके बताये हुए ध्यानके अनुसार जिस रूपका उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उसी पूर्णकाम परमात्मस्वरूपका अत्यन्त प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए वे पुलकित शरीरसे भक्तिके सागरमें निमग्न दिखायी देते थे। योगचर्याके अनुसार

मन-ही-मन भगवान्की पूजा और प्रणाम करते थे। गोप-गोपियोंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम

किया और गर्गजीने भी उन सबको आशीर्वाद

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४७६ समूह यथास्थान रखे गये थे। वहाँ नाना प्रकारके लिये वहाँ तीन मुहूर्ततक सुवर्णकी वर्षा करके अत्यन्त दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। गोकुलको सोनेसे भर दिया। नन्दकी यह सम्पत्ति देखकर उनके सभी भाई-बन्धु लज्जासे नतमस्तक ढका, दुन्दुभि, पटह, मृदङ्ग, मुरज, आनकसमूह, वंशी, ढोल और झाँझ आदिके शब्द हो रहे थे। हो गये। उन्होंने अपने कौतृहलको छिपा लिया। नन्दजीने नित्यकर्म करके पवित्र हो दो धुले वस्त्र विद्याधरियोंके नृत्य, भाव-भंगी तथा भ्रमणसे नन्दप्राङ्गणकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके धारण किये। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे साथ ही गन्धर्वराजोंके मूर्छनायुक्त संगीत तथा अपने ललाट आदि अङ्गोंमें तिलक किया। इसके स्वर्ण-सिंहासनों एवं रथोंके सम्मिलित शब्द वहाँ बाद गर्गजी तथा मुनीश्वरोंकी आज्ञा ले व्रजेश्वर गूँज रहे थे। नन्द दोनों पैर धोकर सोनेके मनोहर पीढ़ेपर बैठे। इसी समय संदेशवाहकने प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने श्रीविष्णुका स्मरण करके आचमन किया। आकर नन्दरायजीसे कहा—'प्रभो! आपके भाई-फिर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर वेदोक्त बन्धु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमेंसे कर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर बालकको कुछ लोग घोडोंपर चढकर आये हैं, कुछ भोजन कराया। आनन्दमग्न हुए नन्दजीने मुनिवर हाथियोंपर सवार हैं और कितने ही रथोंपर गर्गके कथनानुसार शुभ बेलामें बालकका मङ्गलमय आरूढ़ हो शीघ्रतापूर्वक पधारे हैं। रत्नमय नाम रखा—'कृष्ण'। इस प्रकार जगदीश्वरको अलंकारोंसे विभूषित कितने ही राजपुत्रोंका भी सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करनेके यहाँ शुभागमन हुआ है। पत्नी और सेवकोंसहित अनन्तर नन्दरायने बाजे बजवाये और मङ्गल-गिरिभानुजी पधारे हैं। उनके साथ चार-चार लाख कृत्य करवाये। उन्होंने ब्राह्मणोंको प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकारके सुवर्ण, भाँति-भाँतिके धन, भक्ष्य रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओंकी पदार्थ और वस्त्र दिये। बन्दीजनों और भिक्षुकोंको संख्या एक-एक करोड़ है। ऋषीन्द्र, मुनीन्द्र, विद्वान्, ब्राह्मण, बन्दीजन और भिक्षुकोंके समूह इतनी अधिक मात्रामें उन्होंने सुवर्ण बाँटा कि भी निकट आ गये हैं। गोप और गोपियोंकी सुवर्णके भारी भारसे आक्रान्त होनेके कारण वे सब-के-सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बन्धुजनों गणना करनेमें कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर चलकर देखें।' और विशेषत: भिक्षुकोंको भी उन्होंने पूर्णतया आँगनमें खड़े हुए दूतने जब ऐसी बात मनोहर मिष्ठात्रका भोजन कराया। उस समय कही, तब उसे सुनकर व्रजराज नन्दजी स्वयं उन नन्दगोकुलमें बड़े जोर-जोरसे निरन्तर यही शब्द सुनायी देता था कि 'दो और दो।' 'खाओ-समागत अतिथियोंके पास आये। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आँगनमें बिठाया और तत्काल खाओं'। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूँगे, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्माके बनाये हुए ही उनका पूजन किया। ऋषि आदिके समुदायको उन्होंने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया और मनोहर सुवर्णपात्र वहाँ ब्राह्मणोंको बाँटे गये। एकाग्रचित्त हो उन सबके लिये पाद्य आदि व्रजराज नन्दने गर्गजीके पास जाकर विनयपूर्वक समर्पित किये। उस समय नन्दगोकुल विभिन्न अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रतापूर्वक उनके प्रकारकी वस्तुओं तथा गोपबन्धुओंसे परिपूर्ण हो शिष्योंको तथा शेष द्विजोंको सुवर्णके अनेक भार रहा था। वहाँ कोई किसीके शब्दको नहीं सुन पूर्ण मात्रामें प्रदान किये। श्रीनारायण कहते हैं - नारद! श्रीहरिको सकता था। साक्षात् कुबेरने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके

श्रीकृष्णजन्मखण्ड गोदमें लेकर गर्गजी एकान्त स्थानमें गये और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नतासे उन परमेश्वरको प्रणाम

करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। मस्तक भक्तिभावसे झुक गया था और श्रीकृष्णचरणारविन्दोंमें दोनों हाथ जोड़कर वे इस

प्रकार बोल रहे थे। गर्गजीने कहा — हे श्रीकृष्ण! हे जगन्नाथ! हे भक्तभयभञ्जन! आप मुझपर प्रसन्न होइये। परमेश्वर! मुझे अपने चरणकमलोंकी दास्य-भक्ति

दीजिये। भक्तोंको अभय देनेवाले गोविन्द! आपके पिताजीने मुझे बहुत धन दिया है; किंतु उस धनसे मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिये। प्रभो! अणिमादि

सिद्धियोंमें, योगसाधनोंमें, अनेक प्रकारकी मुक्तियोंमें, ज्ञानतत्त्वमें अथवा अमरत्वमें मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इन्द्रपद, मनुपद तथा चिरकालतक स्वर्गलोकरूपी फलके लिये भी मेरे मनमें कोई

इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणोंकी सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व—ये पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ सभीको अभीष्ट हैं। परंतु परमात्मन्! मैं आपके

चरणोंकी सेवा छोड़कर इनमेंसे किसीको भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोकमें अथवा पातालमें निवास करूँ, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है; परंतु मुझे आपके चरणारविन्दोंका निरन्तर चिन्तन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने

ही जन्मोंके पुण्यके फलका उदय हुआ, जिससे भगवान् शंकरके मुखसे मुझे आपके मन्त्रका उपदेश प्राप्त हुआ। उस मन्त्रको पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हैं। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपासिन्धो! दीनबन्धो! मुझपर कृपा कीजिये।

मुझे अभय देकर अपने चरणकमलोंमें रख

लीजिये। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके

चरणारविन्दोंकी सेवासे ही भगवान शंकर सबके

चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उन्हींमें तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धिरूपिणी एवं सर्वरूपा पार्वतीने आपके चरणोंकी सेवासे ही महेश्वर शिवको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त किया है। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञानमाता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविन्दोंकी आराधना करके

परात्परा हैं, वे लक्ष्मीदेवी अपने केश-कलापोंसे आपके चरणोंका मार्जन करती हैं। जो सबकी

बीजरूपा हैं, वे शक्तिरूपिणी प्रकृति आपके

ही सबकी पूजनीया हुई हैं। जो ब्रह्माजी तथा

ब्राह्मणोंकी गति हैं, वे वेदजननी सावित्री आपकी चरणसेवासे ही तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरणकमलोंकी सेवाके प्रभावसे ही जगत्को धारण करनेमें समर्थ, रत्नगर्भा तथा सम्पूर्ण शस्योंको उत्पन्न करनेवाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्ष:स्थलमें स्थान पाकर भी

आपके चरणोंकी सेवा करती हैं; फिर दूसरेकी क्या बात है ? ईश! जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियाँ आपसे सनाथ हैं, उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिये; क्योंकि ईश्वरकी सबपर

समान कृपा होती है। नाथ! मैं घरको नहीं जाऊँगा।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 208 आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूँगा। मुझ मनसे अपने-अपने घरोंको गये। समस्त बन्दीजन अनुरागी सेवकको अपने चरणकमलोंकी सेवामें भी पूर्णमनोरथ होकर अपने घरको लौट गये। उन रख लीजिये। सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणीके अश्व इस प्रकार स्तुति करके गर्गजी नेत्रोंसे आँसू तथा सोनेके आभूषण प्राप्त हुए थे। आकण्ठ बहाते हुए श्रीहरिके चरणोंमें गिर पड़े और जोर-भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नताके जोरसे रोने लगे। उस समय भक्तिके उद्रेकसे साथ अपने घरको लौटे। वे सुवर्ण और वस्त्रोंके उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। गर्गजीकी भारी भारसे थककर चलनेमें असमर्थ हो गये थे। बात सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हँस पड़े और कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विश्रामके लिये बोले—'मुझमें तुम्हारी अविचल भक्ति हो।' धरतीपर सो जाते और कुछ लोग मार्गमें उठते-जो मनुष्य गर्गजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रका बैठते जाते थे। कोई वहाँ सानन्द हँसते हुए टिक तीनों संध्याओंके समय पाठ करता है, वह जाते थे। कपर्दकों तथा अन्य वस्तुओंके जो श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति, दास्यभाव और उनकी बहुत-से शेष भाग बच गये थे, उन्हें कुछ लोग स्मृतिका सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरोंको वे वस्तुएँ ही नहीं, वह श्रीकृष्णभक्तोंकी सेवामें तत्पर हो दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदिके ही लोग वहाँ गीत गाते थे। कोई नाना प्रकारकी संकटसे पार हो जाता है। श्रीकृष्णके साथ रहकर प्राचीन गाथाएँ कहते थे। राजा मरुत्त, श्वेत, सगर, सदा आनन्द भोगता है और श्रीहरिसे कभी मान्धाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदिकी जो उसका वियोग नहीं होता। कथाएँ हैं, उन्हें सुनाते थे। श्रीरामके अश्वमेधयज्ञकी भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! श्रीहरिकी तथा राजा रन्तिदेवके दान-कर्मकी भी गाथाएँ गाते इस प्रकार स्तुति करके गर्गमुनिने उन्हें नन्दजीको थे। कोई ठहर-ठहरकर और कोई सो-सोकर दे दिया और प्रशंसापूर्वक कहा—'गोपराज! अब यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो! कैसी विचित्र अपने-अपने घरोंको गये। हर्षसे भरे हुए नन्द बात है कि संसार मोहजालसे जकड़ा हुआ और यशोदा दोनों दम्पति बालकृष्णको गोदमें है। जैसे समुद्रमें फेन उठता और मिटता रहता लेकर कुबेरभवनके समान रमणीय अपने भव्य है, उसी प्रकार इस भवसागरमें मनुष्योंको संयोग भवनमें रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक और वियोगका अनुभव होता रहता है।' शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति बढ्ने लगे। अब वे गौओंकी पूँछ और दीवाल पकड़कर खड़े गर्गकी यह बात सुनकर नन्दजी उदास हो गये; क्योंकि साधु पुरुषोंके लिये सत्पुरुषोंका होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द वियोग मरणसे भी अधिक कष्टदायक होता है। बोल पाते थे। मुने! ऑगनमें चलते हुए वे दोनों सम्पूर्ण शिष्योंसे घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जानेको भाई माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक उद्यत हुए, तब रोते हुए नन्द आदि सब गोप-श्रीहरि दो-एक पग चलनेमें समर्थ हो गये। घरमें गोपियोंने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक विनीतभावसे उन्हें और आँगनमें वे घुटनोंके बलसे चलने-फिरने प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर लगे। संकर्षणकी अवस्था बालक श्रीकृष्णसे एक मुनिश्रेष्ठ गर्ग सानन्द मथुराको पधारे। ऋषि-मुनि साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता-पिताका तथा प्रिय बन्धुवर्ग सभी धनसे सम्पन्न हो प्रसन्न-आनन्दवर्धन करते हुए दिन-दिन बडे होने लगे।

808

अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे। मुने! गर्गजी मथुरामें वसुदेवजीके घर गये। उन्होंने पुरोहितजीको प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रोंका कुशल-समाचार पूछा। गर्गजीने उनका कुशल-मङ्गल सुनाया और नामकरण-

मायासे शिशुरूपधारी वे दोनों बालक गोकुलमें

विचरते हुए अच्छी तरह चलनेमें समर्थ हो गये।

संस्कारके महान् उत्सवकी चर्चा की। वह सब सुननेमात्रसे वसुदेवजी आनन्दके आँसुओंमें निमग्न हो गये। देवकीजी बडे प्रेमसे बारंबार बच्चोंका समाचार पूछने लगीं। वे आनन्दके आँसू बहाती

हुई बार-बार रोने लगती थीं। गर्गजी उन दोनों दम्पतिको आशीर्वाद दे सानन्द अपने घरको गये

तथा वे दोनों पति-पत्नी अपने कुबेरभवनोपम यशोदाके यमुनास्नानके लिये जानेपर श्रीकृष्णद्वारा दही-दूध-माखन आदिका

नल-कूबर और रम्भाको शाप प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होनेकी कथा

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! एक दिन नन्दरानी यशोदा स्नान करनेके लिये यमुनातटपर गयीं। इधर मधुसूदन श्रीकृष्ण दही-माखन आदिसे भरे-पूरे घरको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घरमें जो

दही, दुध, घी, तक्र और मनोहर मक्खन रखा हुआ था, वह सब आप भोग लगा गये। छकडेपर जो मध्, मक्खन और स्वस्तिक (मिष्टान्नविशेष) लदा था, उसे भी खा-पीकर आप कपड़ोंसे मुँह

पोंछनेकी तैयारी कर रहे थे। इतनेमें ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आयीं। उन्होंने बालकृष्णको देखा। घरमें दही, दुध आदिके जितने मटके थे, वे सब फूटे और खाली दिखायी दिये। मधु आदिके जो बर्तन थे, वे भी

एकदम खाली हो गये थे। यह सब देखकर

यशोदामैयाने बालकोंसे पूछा—'अरे! यह तो बडा

प्रसिद्ध थे। वे सब सुन्दरियाँ तुम्हें प्राणोंसे बढकर प्रिय मानती थीं और तुम शृङ्गारमें निपुण नवयुवक थे। तदनन्तर ब्रह्माजीके शापसे एक द्विजकी दासीके पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवोंकी जुठन खानेसे अब तुम ब्रह्माजीके पुत्र हुए हो। श्रीहरिकी

कामिनियोंके पति गन्धर्वराज उपबर्हणके नामसे

सेवासे सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गये हो तथा पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेमें समर्थ हो। श्रीकृष्णका यह चरित्र—उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदिका वृत्तान्त कहा गया। यह जन्म, मृत्यु और जराका नाश करनेवाला है। अब उनकी

भक्षण तथा बर्तनोंको फोड़ना, यशोदाका उन्हें पकड़कर वृक्षसे बाँधना, वृक्षका गिरना, गोप-गोपियों तथा नन्दजीका यशोदाको उपालम्भ देना,

अन्य लीलाएँ बता रहा हूँ, सुनो। (अध्याय १३)

किसने यह अत्यन्त दारुण कर्म किया है?' यशोदाकी बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे—'मैया! हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया, हमलोगोंको तनिक भी नहीं दिया है।' बालकोंका यह वचन सुनकर

अद्भृत कर्म है। बच्चो! तुम सच-सच बताओ,

किये बेंत लेकर दौड़ीं। इधर गोविन्द भाग निकले। मैया उन्हें पकड न सर्की। भला, जो शिव आदिके ध्यानमें भी नहीं आते, योगियोंके लिये भी जिन्हें पकड पाना अत्यन्त कठिन है; उन्हें यशोदाजी कैसे पकड़ पातीं? यशोदाजी पीछा

नन्दरानी कुपित हो उठीं और लाल-लाल आँखें

करके थक गयीं। शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया। वे मनमें ही क्रोध भरकर खड़ी हो गयीं। उनके कण्ठ, ओठ और तालू सुख गये थे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४८० श्रीनन्दजीने भी यशोदाको उलाहना दिया। ब्राह्मणों

माताको यों थकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए उनके सामने खड़े हो गये। नन्दरानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आयीं। उन्होंने मधुसूदनको वस्त्रसे वृक्षमें बाँध दिया। श्रीकृष्णको बाँधकर यशोदा अपने घरमें चली गयीं तथा जगत्पति परमेश्वर श्रीहरि वृक्षकी जडके पास खडे रहे। नारद! श्रीकृष्णके स्पर्शमात्रसे वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहाँ गिर पड़ा। उस वृक्षसे सुन्दर वेषधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित, गौरवर्ण तथा किशोर-अवस्थाका था। सुवर्णमय शृङ्गारसे विभूषित जगदीश्वर श्रीकृष्णको प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कराता हुआ दिव्य रथपर आरूढ़ हुआ और अपने घरको चला गया। वृक्षको गिरते देख व्रजेश्वरी यशोदा भयसे त्रस्त हो उठीं। उन्होंने

रोते हुए बालक श्यामसुन्दरको उठाकर छातीसे लगा लिया। इतनेमें ही गोकुलके गोप और गोपियाँ उनके घरमें आ पहुँचीं। वे सब-की-सब यशोदाको फटकारने लगीं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शिश्को रक्षाके लिये शान्तिकर्म किया। सब गोपियाँ यशोदासे कहने लगीं— नन्दरानी!

अत्यन्त वृद्धावस्थामें तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसारमें जो भी धन, धान्य तथा रत्न है, वह सब

पुत्रके लिये ही है। आज हमने सचमुच यह जान

लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो

खाद्यपदार्थ पुत्रने नहीं खाया, वह सब इस

बच गया। अरी मूढ़े! यदि बालक नष्ट हो

जाता तो इन वस्तुओंका क्या प्रयोजन था?

दृष्टि नलकूबर और रम्भापर पड़ गयी। इधर मुनिको देखकर भी नलकूबर-रम्भाने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनोंकी ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गये और उन्हें शाप देते हुए बोले—'नलकूबर! तुम गोकुलमें जाकर वृक्षरूप धारण करो। फिर श्रीकृष्णका स्पर्श पानेपर अपने भवनमें लौट आओगे और रम्भा! तुम भी मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर राजा

जनमेजयकी सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो।

और बन्दीजनोंने बालकको शुभ आशीर्वाद

दिये। सबने मिलकर ब्राह्मणोंसे श्रीहरिका नाम-

पुरुष कौन था, जो गोकुलमें वृक्ष होकर रहता

था? किस कारणसे उसे वृक्ष होना पडा था?

नलकूबर अप्सरा रम्भाके साथ नन्दनवनमें चला गया। वहाँ उसने भाँति-भाँतिसे विहार किये।

इसी समय महर्षि देवल उधरसे निकले। उनकी

**नारदजीने पूछा**—भगवन्! वह सुन्दर वेषधारी

भगवान् नारायण बोले—एक बार कुबेरपुत्र

कीर्तन करवाया।

अश्वमेधयज्ञमें इन्द्रका स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्गमें चली जाओगी।' वह नलकुबर ही यह वृक्ष बना और रम्भाने भारतमें राजा सुचन्द्रकी कन्यारूपसे जन्म लेकर जनमेजयकी महारानी बननेका सौभाग्य प्राप्त किया। जनमेजयके अश्वमेधयज्ञमें इन्द्रने महारानीको स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलम्बन करके

भूतलपर निष्फल ही है। ओ निष्ठुरे! तुमने दही-देहको त्याग दिया और वह स्वर्गधामको चली दूधके लिये अपने लालाको वृक्षकी जड़में बाँध गयी। महामुने! इस प्रकार मैंने अर्जुन-वृक्षके भङ्ग दिया और स्वयं घरके काम-काजमें लग गयीं। होने तथा नलकूबर एवं रम्भाके शापमुक्त होनेका दैववश वृक्ष गिर पड़ा; किंतु हम गोपियोंके सारा वृत्तान्त कह सुनाया। श्रीकृष्णका पुण्यदायक

सौभाग्यसे वृक्षके गिरनेपर भी बालक जीवित चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जराका नाश करनेवाला है। उसका इस रूपमें वर्णन किया गया। अब उनकी

दूसरी लीलाओंका वर्णन करता हूँ। (अध्याय १४)

नन्दका शिशु श्रीकृष्णको लेकर वनमें गो-चारणके लिये जाना, श्रीराधाका आगमन, नन्दसे उनकी वार्ता, शिशु कृष्णको लेकर राधाका एकान्त वनमें जाना, वहाँ रत्नमण्डपमें नवतरुण श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव, श्रीराधा-कृष्णकी परस्पर प्रेमवार्ता, ब्रह्माजीका आगमन, उनके द्वारा श्रीकृष्ण और राधाकी स्तुति, वर-प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नवदम्पतिका प्रेम-मिलन तथा आकाशवाणीके आश्वासन देनेपर शिश्रूरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर राधाका यशोदाजीके पास पहुँचाना भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! एक दिन नन्दजी श्रीकृष्णको साथ लेकर वृन्दावनमें गये और वहाँ भाण्डीर उपवनमें गौओंको चराने लगे। उस भूभागमें स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जलसे भरा हुआ एक सरोवर था। नन्दजीने गौओंको उसका जल पिलाया और स्वयं भी पीया। इसके बाद वे बालकको गोदमें लेकर एक वृक्षकी जड़के पास बैठ गये। मुने! इसी समय मायासे

मानव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी मायाद्वारा अकस्मात् आकाशको मेघमालासे आच्छादित कर दिया। नन्दजीने देखा—आकाश बादलोंसे ढक गया है। वनका भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षाके साथ जोर-जोरसे हवा चलने लगी है। बडे जोरकी गडगडाहट हो रही है। वज्रकी दारुण गर्जना सुनायी देती है। मूसलधार पानी बरस रहा है और वृक्ष काँप रहे हैं। उनकी डालियाँ टूट-टूटकर गिर रही हैं। यह सब देखकर नन्दको बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे—'मैं गौओं तथा बछडोंको छोडकर अपने घरको कैसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं जाऊँगा तो इस बालकका क्या होगा?' नन्दजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जलकी वर्षाके भयसे रोने लगे। उन्होंने पिताके कण्ठको जोरसे पकड लिया।

इसी समय राधा श्रीकृष्णके समीप आयीं।

वे अपनी गतिसे राजहंस तथा खञ्जनके गर्वका गंजन कर रही थीं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर

आभाको छीने लेता था। नेत्र शरत्कालके मध्याह्नमें खिले हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आँखोंमें तारा, बरौनी तथा अञ्जनसे विचित्र शोभाका विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षिराज गरुडकी चोंचकी मनोहर सुषमाको लज्जित कर रही थी। उस नासिकाके मध्यभागमें शोभनीय मोतीकी बुलाक उज्ज्वल आभाकी सृष्टि कर रही थी। केश-कलापोंकी वेणीमें मालतीकी माला लिपटी हुई थी। दोनों कानोंमें ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक सूर्यकी प्रभाको तिरस्कृत करनेवाले कान्तिमान् कुण्डल झलमला रहे थे। दोनों ओठ पके बिम्बाफलकी शोभाको चुराये लेते थे। मुक्तापंक्तिकी प्रभाको फीकी करनेवाली दाँतोंकी पंक्ति उनके मुखकी उज्ज्वलताको बढ़ा रही थी। मन्द मुस्कान कुछ-कुछ खिले हुए कुन्द-कुसुमोंकी सुन्दर प्रभाका तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरीकी बिन्दुसे युक्त सिन्दूरकी बेंदी भालदेशको विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपालपर मिल्लका-पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुन्दरी दिखायी देती थीं। सुन्दर, मनोहर एवं गोलाकार कपोलपर रोमाञ्च हो आया था। उनका वक्ष:स्थल मणिरत्नेन्द्रके सारतत्त्वसे निर्मित हारसे विभूषित

था। उनका उदर गोलाकार, सुन्दर और अत्यन्त मनोहर था। विचित्र त्रिवलीकी शोभासे सम्पन्न

दिखायी देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी।

कटिप्रदेश उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे रचित मेखला-

थी। उनका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 863 जालसे विभूषित था। टेढी भौंहें कामदेवके राधाके हाथमें दे दिया। राधाने बालकको ले लिया और मुखसे मधुर हास प्रकट किया। वे अस्त्रोंकी सारभूता जान पड़ती थीं, जिनसे वे योगिराजोंके चित्तको भी मोह लेनेमें समर्थ थीं। नन्दसे बोलीं-बाबा! यह रहस्य दूसरे किसीपर वे स्थलकमलोंकी कान्तिको चुरानेवाले दो सुन्दर प्रकट न हो, इसके लिये यत्नशील रहना। नन्द! चरण धारण करती थीं। वे चरण रत्नमय अनेक जन्मोंके पुण्यफलका उदय होनेसे तुमने आभूषणोंसे विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्गजीके वचनसे श्रेष्ठ मणियोंकी शोभा छीन लेनेवाले तुम इस विषयके ज्ञाता हो गये हो। हमारे लाक्षारागरञ्जित नखोंसे उन चरणोंकी अपूर्व शोभा अवतारका सारा कारण जानते हो। हम दोनोंके हो रही थी। उत्तम रत्नोंके सारभागसे रचित गोपनीय चरित्रको कहीं कहना नहीं चाहिये। अब मञ्जीरकी झनकारसे वे अनुरञ्जित जान पड़ते थे। तुम गोकुलमें जाओ। व्रजेश्वर! तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह मुझसे माँग लो। उस देवदुर्लभ उनकी भुजाएँ रत्नमय कङ्कण, केयूर और शङ्खकी मनोहर चूड़ियोंसे विभूषित थीं। रत्नमयी मुद्रिकाओंसे वरको भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ।' अंगुलियोंकी शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्निशुद्ध श्रीराधिकाका यह वचन सुनकर व्रजेश्वरने दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किये हुए थीं। उनसे कहा—देवि! तुम प्रियतमसहित अपने चरणोंकी उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके फूलोंकी भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा प्रभाको चुराये लेती थी। उनके एक हाथमें सहस्र मेरे मनमें नहीं है। जगदम्बिके! परमेश्वरि! तुम दलोंसे युक्त उज्ज्वल क्रीड़ाकमल सुशोभित था दोनोंके संनिधानमें रहनेका सौभाग्य हम दोनों और वे अपने श्रीमुखकी शोभा देखनेके लिये पति-पत्नीको कृपापूर्वक दो। नन्दजीका यह हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए थीं। वचन सुनकर परमेश्वरी श्रीराधा बोलीं—'व्रजेश्वर! उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको मैं भविष्यमें तुम्हें अनुपम दास्यभाव प्रदान करूँगी। बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चन्द्रमालाओंकी इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रभासे सम्पन्न हो दसों दिशाओंको उद्धासित कर (प्रिया-प्रियतम)-के चरणकमलोंमें तुम दोनोंकी रही थीं। नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम किया। उनके दिन-रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनोंके प्रसन्नहृदयमें हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरन्तर होती रहे। मेरे नेत्रोंसे अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिभावसे झुक गया। वे बोले—'देवि! गर्गजीके मुखसे वरके प्रभावसे माया तुम दोनोंपर अपना आवरण तुम्हारे विषयमें सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम नहीं डाल सकेगी। अन्तमें मानवशरीरका त्याग श्रीहरिकी लक्ष्मीसे भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ करके तुम दोनों ही गोलोकमें पधारोगे।' ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्यामसुन्दर ऐसा कह श्रीकृष्णको दोनों बाँहोंसे सानन्द श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत गोदमें लेकर श्रीराधा अपनी रुचिके अनुसार हैं; तथापि मानव होनेके कारण मैं भगवान् वहाँसे दूर ले गयीं। उन्हें प्रेमातिरेकसे वक्ष:-स्थलपर रखकर वे बार-बार उनका आलिङ्गन विष्णुकी मायासे मोहित हूँ। भद्रे! अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज और चुम्बन करने लगीं। उस समय उनका सर्वाङ्ग हो, चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेनेके पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमण्डलका पश्चात् मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना।' स्मरण किया। इसी बीचमें राधाने मायाद्वारा यों कहकर नन्दने भयसे रोते हुए बालकको निर्मित उत्तम रत्नमय मण्डप देखा, जो सैकडों

सी कान्तिवाली मणियोंद्वारा निर्मित सहस्रों खम्भे उस मण्डपकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरके द्रवसे युक्त मालती-मालाओंके समूहसे पुष्पशय्या तैयार की गयी थी। वहाँ नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित

रत्नमय कलशोंसे सुशोभित था। भाँति-भाँतिके

विचित्र चित्र उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे।

विचित्र काननोंसे वह सुशोभित था। सिन्द्रकी-

थी। दीवारोंमें दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्योंकी मालाओंके जालसे उस मण्डपको सजाया गया था। उसमें

मणीन्द्रसाररचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल-बूटोंसे विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका-समूहोंसे सुसज्जित था। कुंकुमके समान रंगवाली मिणयोंद्वारा उसमें सात सीढ़ियाँ बनायी गयी थीं। उस भवनके सामने एक पृष्पोद्यान था, जो

भ्रमरोंके गुञ्जारवसे युक्त पुष्पसमूहोंद्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसके भीतर चली गयीं। वहाँ उन्होंने कर्पूर आदिसे युक्त ताम्बूल तथा रत्नमय कलशमें रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद! वहाँ सुधा और मधुसे भरे हुए

अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवनके भीतर पुष्पमयी शय्यापर एक किशोर अवस्थावाले श्यामसुन्दर कमनीय पुरुष सो रहे

थे, जो अत्यन्त मनोहर थे। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे चन्दनसे चर्चित

तथा करोड़ों कन्दर्पोंकी लावण्यलीलासे अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रोंमें प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणीन्द्रसारनिर्मित मञ्जीरकी झनकारसे अनुरञ्जित थे। हाथोंमें उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे बने हुए

सुशोभित कर रहा था। त्रिभङ्ग चूड़ा (चोटी) धारण किये वे उस रत्नमण्डपको निहार रहे थे। राधाने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं है और उधर वे नृतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्वस्मृतिस्वरूपा होनेपर भी राधाको

बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल

कमलोंकी शोभाको छीने लेते थे। मालतीकी

मालाओंसे संयुक्त मोरपंखका मुकुट उनके मस्तकको

बडा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं। वे प्रेम और प्रसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंके द्वारा उनके मुखचन्द्रकी सुधाका पान करने लगीं। उनकी पलकें नहीं गिरती थीं। मनमें प्रेमविहारकी लालसा जाग उठी। उस समय राधाका सर्वाङ्ग पुलकित हो

उठा। वे मन्द-मन्द मुस्कराती हुई प्रेम-वेदनासे

व्यथित हो उठीं। तब तिरछी चितवनसे अपनी ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली श्रीराधासे वहाँ श्रीहरिने इस प्रकार कहा। श्रीकृष्ण बोले—राधे! गोलोकमें देवमण्डलीके भीतर जो वृत्तान्त घटित हुआ था, उसका तुम्हें स्मरण तो है न? प्रिये! पूर्वकालमें मैंने जो कुछ स्वीकार किया है, उसे आज पूर्ण करूँगा। सुमुखि राधे! तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर

ही हम दोनोंमें भेद नहीं है। जैसे दुधमें धवलता, अग्निमें दाहिका शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध होती है; इसी प्रकार तुममें मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टीके बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार सुवर्णके बिना कदापि कुण्डल नहीं तैयार कर सकता; उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टिकी

प्रियतमा हो। जैसी तुम हो, वैसा मैं हूँ; निश्चय

केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम आधारभूता हो और मैं अच्युत बीजरूप हूँ। साध्वि! मणियोंद्वारा रचित कान्तिमान् कुण्डलोंसे उनके जैसे आभूषण शरीरकी शोभाका हेतु है, उसी प्रकार गण्डस्थलकी अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४८४ हूँ, तब लोग मुझे कृष्ण (काला-कलूटा) कहते अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर-हैं और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग नारायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मुझे श्रीकृष्ण (शोभाशाली श्रीकृष्ण)-की संज्ञा मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति—ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं;

देते हैं। तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं सम्पत्ति हो और तुम्हीं आधारस्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्तिस्वरूपा

हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेज:स्वरूप होता हूँ, तब तुम तेजोरूपिणी होती हो। जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुन्दरि! मैं तुम्हारे संयोगसे ही सदा सर्व-बीजस्वरूप होता हूँ। तुम

शक्तिस्वरूपा तथा सम्पूर्ण स्त्रियोंका स्वरूप धारण करनेवाली हो। मेरा अङ्ग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूलप्रकृति ईश्वरी हो। वरानने! शक्ति, बुद्धि और ज्ञानमें तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनोंमें भेदबुद्धि करता है, उसका

कालसूत्र नामक नरकमें तबतक निवास होता है, जबतक जगत्में चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। वह अपने पहले और बादकी सात-सात पीढ़ियोंको नरकमें गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्दा करते हैं, वे

जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक घोर नरकमें पकाये जाते हैं। 'रा' शब्दका उच्चारण करनेवाले मनुष्यको मैं भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और 'धा' शब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-

'राधा' शब्दका श्रवण हो जाय। जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं,

पीछे इस लोभसे डोलता फिरता हूँ कि पुन: उनपर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति 'राधा' शब्दके उच्चारणसे होती है। बल्कि उससे भी

अधिक प्रीति 'राधा' नामके उच्चारणसे होती है।

राधे! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो, जितना

तुम्हारा नाम लेनेवाला प्रिय है। 'राधा' नामका

उच्चारण करनेवाला पुरुष मुझे 'राधा' से भी

देवता मेरे लिये प्राणके समान हैं; परंत् सती राधे! तुम तो मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न-भिन्न स्थानोंमें स्थित हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्ष:स्थलमें विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाको वक्षःस्थलमें धारण करती है, वही मैं श्रीकृष्णस्वरूप होकर सदा

तथापि वे राधा नामका उच्चारण करनेवाले

प्राणियोंके समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सब

स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। यों कहकर श्रीकृष्ण उस मनोरम शय्यापर विराजमान हुए, तब राधिका भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथसे बोलीं। राधिकाने कहा—'प्रभो! मुझे गोलोककी

सारी बातें याद हैं। मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातोंको भूल कैसे सकती हूँ? तुम जो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण-कमलोंकी कृपासे ही सम्भव है। ईश्वरको कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय

तुम तुणको पर्वत और पर्वतको तुण बनानेमें समर्थ हो; तथापि योग्य-अयोग्यमें तथा सम्पत्ति और विपत्तिमें भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोये हो। इस समय बातचीतमें जो समय निकल गया, वह एक-एक

भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं,

उसी तरह उनपर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है।

क्षण मेरे लिये एक-एक युगके समान है। मैं उसकी गणना करनेमें असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्ष:स्थल और मस्तकपर अपना चरण-कमल रख दो। तुम्हारे विरहकी आगसे मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण-

कमलपर जब मेरी दृष्टि पडी तो वह वहीं रम

स्तुति करने लगे।

४८५

डाली है। इस मुखारविन्दको देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जानेमें असमर्थ है। राधिकाका यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण हँसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियोंके मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्रीकृष्णने कहा—भद्रे! मैंने पूर्वकालमें वहाँ गोलोकमें जो निश्चय किया था, उसका खण्डन नहीं होना चाहिये। प्रिये! तुम क्षणभर ठहरो। मैं तुम्हारा मङ्गल करूँगा। तुम्हारे मनोरथकी पूर्तिका समय स्वयं आ पहुँचा है। राधे! पहले मैंने जिसके लिये जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथकी प्राप्तिका निश्चय कर दिया है; उस पूर्व-निश्चयका खण्डन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाताकी क्या विसात है, जो उसे मिटा सके? मैं विधाताका भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिये जो कुछ विधान कर दिया है, उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खण्डन नहीं कर सकते। इसी बीचमें ब्रह्मा श्रीहरिके सामने आये। उनके हाथोंमें माला और कमण्डल शोभा पा रहे थे। चारों मुखोंपर मन्द मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्रीकृष्णको नमस्कार किया और आगमके अनुसार उनकी स्तुति की। उस

उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और

नमस्कार करके जगद्धाता ब्रह्मा श्रीहरिके और निकट गये। उन्होंने अपने प्रभुको भक्तिभावसे

पनः प्रणाम किया। फिर वे श्रीराधिकाके समीप गये और माताके चरण-कमलमें मस्तक रखकर

उन्होंने भक्तिभावसे नमस्कार किया। शीघ्रतापूर्वक

गयी। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे

अङ्गोंको देखनेके लिये वहाँसे अन्यत्र न ले जा

सकी; तथापि धीरे-धीरे प्रत्येक अङ्गका दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शान्त मुखारविन्दपर दृष्टि

वर्षोंतक तपस्या की। तब वरदाता श्रीहरि मुझे वर देनेके लिये स्वयं पधारे। उनके 'वर माँगो' ऐसा कहनेपर मैंने प्रसन्नतापूर्वक अभीष्ट वर मॉॅंगते हुए कहा—'हे गुणातीत परमेश्वर! जो सबके लिये परम दुर्लभ है, उन राधिकाके चरण-कमलका मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइये।' मेरी यह बात सुनकर ये श्रीहरि मुझ तपस्वीसे बोले—'वत्स! इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आनेपर मैं तुम्हें श्रीराधाके चरणारविन्दोंके दर्शन कराऊँगा।' ईश्वरकी आज्ञा निष्फल नहीं होती; इसीलिये मुझे तुम्हारे चरणकमलोंके दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता! तुम्हारे ये चरण गोलोकमें तथा इस समय भारतमें भी सबकी मनोवाञ्छाके विषय हैं। सब देवियाँ प्रकृतिकी अंशभूता हैं; अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्रीकृष्णके आधे अङ्गसे प्रकट हुई हो; अत: सभी समय उनके नेत्रोंसे आँसू झर रहे थे। सम्पूर्ण दृष्टियोंसे श्रीकृष्णके समान हो। तुम स्वयं श्रीकृष्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था और भक्तिभावसे हो और ये श्रीकृष्ण राधा हैं अथवा तुम राधा

> हो और ये स्वयं श्रीकृष्ण हैं। इस बातका किसीने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदोंमें नहीं देखा है।

> अम्बिके! जैसे गोलोक ब्रह्माण्डसे बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुण्ठ भी है। माँ! जैसे

> वैकुण्ठ और गोलोक अजन्य हैं; उसी प्रकार तुम

भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्माण्डमें सभी

प्रसन्नतापूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों

हाथ जोड़कर वे आगमके अनुसार श्रीराधाकी

कृपासे मुझे तुम्हारे चरणकमलोंके दर्शनका सौभाग्य

प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषत:

भारतवर्षमें सभीके लिये परम दुर्लभ हैं। मैंने

पूर्वकालमें पुष्करतीर्थमें सूर्यके प्रकाशमें बैठकर

परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये साठ हजार

ब्रह्माजी बोले—हे माता! भगवान् श्रीकृष्णकी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४८६ जीवधारी श्रीकृष्णके ही अंशांश हैं; उसी प्रकार सारे दोषोंको स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। यों कहकर जगत्स्रष्टा ब्रह्मा उन दोनोंके उन सबमें तुम्हीं शक्तिरूपिणी होकर विराजमान सर्ववन्द्य एवं सर्ववाञ्छित चरणकमलोंको प्रणाम हो। समस्त पुरुष श्रीकृष्णके अंश हैं और सारी करके उनके सामने खड़े हो गये। जो मनुष्य स्त्रियाँ तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्रीकृष्णकी ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस स्तोत्रका तीनों तुम देहरूपा हो; अत: तुम्हीं इनकी आधारभूता हो। माँ! इनके प्राणोंसे तुम प्राणवती हो और संध्याओंके समय पाठ करता है, वह निश्चय ही तुम्हारे प्राणोंसे ये परमेश्वर श्रीहरि प्राणवान् हैं। राधा-माधवके चरणोंकी भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर अहो! क्या किसी शिल्पीने किसी हेतुसे इनका लेता है। अपने कर्मींका मूलोच्छेद करके सुदुर्जय निर्माण किया है? कदापि नहीं। अम्बिके! ये मृत्युको भी जीतकर समस्त लोकोंको लाँघता श्रीकृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम हुआ वह उत्तम गोलोकधाममें चला जाता है। इनकी अंशस्वरूपा हो या ये ही तुम्हारे अंश हैं; भगवान् नारायण कहते हैं — ब्रह्माजीकी इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत्स्रष्टा स्तुति सुनकर श्रीराधाने उनसे कहा— ब्रह्मा स्वयं वेदोंका प्राकट्य करनेवाला हूँ। उस 'विधात:! तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट हो, वह वर माँग लो।' राधिकाकी बात सुनकर जगत्स्रष्टा वेदको गुरुके मुखसे पढ़कर लोग विद्वान् हो जाते ब्रह्माने उनसे कहा—'माँ! तुम दोनोंके चरणकमलोंकी हैं; परंतु वेद अथवा पण्डित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रोंका शतांश भी वर्णन करनेमें असमर्थ हैं। भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? दो।' विधाताके इतना कहते ही श्रीराधाने तत्काल स्तोत्रोंका जनक है ज्ञान और सदा ज्ञानकी जननी 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार है बुद्धि। माँ राधे! उस बुद्धिकी भी जननी तुम कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्माने पुनः भक्ति-हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ भावसे श्रीराधाको प्रणाम किया। उस समय होगा? जिस वस्तुका सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्होंने श्रीराधा और श्रीकृष्णके बीचमें अग्निकी है; उसका वर्णन करनेमें तो कोई भी विद्वान् स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर समर्थ हो सकता है। परंतु जो वस्तु कभी देखने श्रीहरिके स्मरणपूर्वक विधाताने विधिसे उस और सुननेमें भी नहीं आयी, उसका निर्वचन अग्निमें आहुति डाली। इसके बाद श्रीकृष्ण (निरूपण) कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर पुष्पशय्यासे उठकर अग्निके समीप बैठे। फिर और अनन्त कोई भी तुम्हारी स्तुति करनेकी ब्रह्माजीकी बतायी हुई विधिसे उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण और राधाको प्रणाम करके क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपनेको असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरि! फिर कौन ब्रह्माजीने स्वयं पिताके कर्तव्यका पालन करते हुए तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमोंका उन दोनोंसे कौतुक (वैवाहिक मङ्गल-कृत्य) कराये अनुसरण करके तुम्हारे विषयमें जैसा कुछ कहा और सात बार अग्निदेवकी परिक्रमा करवायी। है, उसके लिये तुम मेरी निन्दा न करना। जो इसके बाद राधासे अग्निकी परिक्रमा करवाकर ईश्वरोंके भी ईश्वर परमात्मा हैं, उनकी योग्य और श्रीकृष्णको प्रणाम कराके राधाको उनके पास बैठाया। फिर श्रीकृष्णसे राधाका हाथ ग्रहण अयोग्यपर भी समान कृपा होती है। जो पालनके योग्य संतान है, उसका क्षण-क्षणमें गुण-दोष कराया और माधवसे सात वैदिक मन्त्र पढवाये। प्रकट होता रहता है; परंतु माता और पिता उसके तत्पश्चात् वेदज्ञ विधाताने श्रीहरिके वक्ष:स्थलपर

अनुभव कर रही थीं। श्रीहरिको भक्तिभावसे

प्रणाम करके श्रीराधा उनकी शय्यापर गयीं। वहाँ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरका अङ्गराग

रखा हुआ था। श्रीराधाने श्रीकृष्णके ललाटमें

तिलक करके उनके वक्ष:स्थलमें चन्दन लगाया।

हाथ रखवाया और राधासे तीन वैदिक मन्त्रोंका पाठ करवाया। तदनन्तर ब्रह्माने पारिजातके पुष्पोंकी आजानुलम्बिनी माला श्रीराधाके हाथसे श्रीकृष्णके गलेमें डलवायी। तत्पश्चात् कमलजन्मा विधाताने पुन: श्रीराधा और श्रीकृष्णको प्रणाम करके श्रीहरिके हाथसे श्रीराधाके कण्ठमें मनोहर माला डलवायी। फिर श्रीकृष्णको बैठाया और उनके वामपार्श्वमें मन्द-मन्द मुस्कराती हुई श्रीकृष्णहृदया राधाको भी बैठाया। इसके बाद उन दोनोंसे हाथ जुड़वाकर पाँच वैदिक मन्त्र पढ़वाये। तत्पश्चात् विधाताने पुनः श्रीकृष्णको प्रणाम करके, जैसे पिता अपनी पुत्रीका दान करता है, उसी प्रकार राधिकाको उनके हाथमें सौंप दिया और भक्ति-भावसे वे श्रीकृष्णके सामने खड़े हो गये। इसी बीचमें आनन्दित और पुलकित हुए देवगण दुन्दुभि, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाहमण्डपके पास पारिजातके फूलोंकी वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गन्धर्वींने गीत गाये और झुंड-की-झुंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। ब्रह्माजीने श्रीहरिकी स्तुति की और मुस्कराते हुए उनसे कहा—'आप दोनोंके चरणकमलोंमें मेरी

अनुसार पालन करो।

लज्जासे अपना मुँह ढँक लिया। उस समय उनका

राधिकाका हाथ रखवाकर राधाके पृष्ठदेशमें श्रीकृष्णका

फिर सुधा और मधुसे भरा हुआ मनोहर रत्नपात्र भक्तिपूर्वक श्रीहरिके हाथमें दिया। जगदीश्वर श्रीकृष्णने उस सुधाका पान किया। इसके बाद श्रीराधाने कर्पूर आदिसे सुवासित सुरम्य ताम्बूल श्रीकृष्णको दिया। श्रीहरिने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्रीहरिके दिये हुए सुधारसका मुस्कराती हुई श्रीराधाने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिये हुए ताम्बूलको भी श्रीहरिके सामने ही खाया। श्रीकृष्णने प्रसन्नतापूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्रीराधाको दिया। राधाने बडी भक्तिसे उसे खाया और उनके मुखारविन्दमकरन्दका पान किया। इसके बाद मधुसूदनने भी श्रीराधासे उनका चबाया हुआ पान माँगा, परंतु राधाने नहीं दिया। वे हँसने लगीं और बोलीं—'क्षमा कीजिये।' माधवने राधाके हाथसे रत्नमय दर्पण ले लिया और राधिकाने भी माधवके हाथसे बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधाने माधवका भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिये।' ब्रह्माजीकी और माधवने राधाका मन मोह लिया। प्रेम-बात सुनकर स्वयं श्रीहरिने उनसे कहा—ब्रह्मन्! मेरे चरणकमलोंमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो। अब मिलनके पश्चात् राधाने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा तुम अपने स्थानको जाओ। तुम्हारा कल्याण श्रीकृष्णको उनकी मुरली लौटा दी। श्रीकृष्णने होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स! मैंने जो कार्य भी राधाको उनका दर्पण और उज्ज्वल क्रीड़ा-तुम्हारे जिम्मे लगाया है, उसका मेरी आज्ञाके कमल दे दिया। उनके केशोंकी सुन्दर वेणी बाँध दी और भालदेशमें सिन्दूरका तिलक लगाया। विचित्र मुने! श्रीकृष्णका यह आदेश सुनकर जगत्-पत्र-रचनासे युक्त सुन्दर वेष सँवारा। उन्होंने विधाता ब्रह्मा श्रीराधा-कृष्णको प्रणाम करके जैसी वेष-रचना की, उसे विश्वकर्मा भी नहीं प्रसन्नतापूर्वक अपने लोकको चले गये। ब्रह्माजीके जानते हैं; फिर सखियोंकी तो बात ही क्या है? चले जानेपर मुस्कराती हुई देवी राधिकाने बाँकी जब राधा श्रीकृष्णकी वेष-रचना करनेको चितवनसे श्रीहरिके मुँहकी ओर देखा और उद्यत हुईं, तब वे किशोरावस्थाका रूप त्यागकर

पुन: शिशुरूप हो गये। राधाने देखा, बालरूप

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 866 श्रीकृष्ण क्षुधासे पीड़ित हो रहे हैं। नन्दने जैसे मनके समान तीव्र गतिसे चलनेवाली थीं। अतः भयभीत अच्युतको दिया था, उसी रूपमें वे इस आधे निमेषमें वहाँ जा पहुँचीं। उनकी वाणी समय दिखायी दिये। राधा व्यथित-हृदयसे लंबी स्निग्ध एवं मधुर थी। आँखें लाल हो गयी थीं। वे यशोदाजीकी गोदमें उस बालकको देनेके लिये साँस खींचकर इधर-उधर उस नव-तरुण श्रीकृष्णको देखने और ढूँढ़ने लगीं। वे शोकसे पीड़ित और उद्यत हो इस प्रकार बोलीं—'मैया! व्रजमें आपके विरहसे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कातरभावसे स्वामीने मुझे यह बालक घर पहुँचानेके लिये श्रीकृष्णके उद्देश्यसे यह दीनतापूर्ण बात कही-दिया था। भूखसे आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशुको लेकर मैं रास्तेभर यातना भोग 'मायेश्वर! आप अपनी इस दासीके प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं?' इतना कहकर राधा पृथ्वीपर रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चेके शरीरमें गिर पड़ीं और रोने लगीं। उधर बालकृष्ण भी सट गया है। आकाश बादलोंसे घिरा हुआ है। वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई-अत्यन्त दुर्दिन हो रहा है, मार्गमें फिसलन हो 'राधे! तुम क्यों रोती हो ? श्रीकृष्णके चरणकमलका रही है। कीच-काच बढ गयी है। यशोदाजी! चिन्तन करो। जबतक रासमण्डलकी आयोजना अब मैं इस बालकका बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गयी हैं। भद्रे! इसे गोदमें ले लो और स्तन देकर नहीं होती, तबतक प्रतिदिन रातमें तुम यहाँ आओगी। अपने घरमें अपनी छाया छोड़कर शान्त करो। मैंने बड़ी देरसे घर छोड़ रखा है; स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्रीहरिके साथ नित्य अतः जाती हूँ। सती यशोदे! तुम सुखी मनोवाञ्छित क्रीड़ा करोगी। अतः रोओ मत। रहो।' ऐसा कह बालक देकर राधा अपने घरको शोक छोड़ो और अपने इन बालरूपधारी प्राणेश्वर चली गयीं। यशोदाने बालकको घरमें ले जाकर मायापतिको गोदमें लेकर घरको जाओ।' चूमा और स्तन पिलाया। राधा अपने घरमें जब आकाशवाणीने सुन्दरी राधाको इस रहकर बाह्यरूपसे गृहकर्ममें तत्पर दिखायी देती प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर थीं; परंतु प्रतिदिन रातमें वहाँ वृन्दावनमें जाकर राधाने बालकको गोदमें उठा लिया और पूर्वोक्त श्रीहरिके साथ क्रीडा करती थीं। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद तथा मोक्षदायक पुष्पोद्यान, वन तथा उत्तम रत्नमण्डपकी ओर पुन:

पुण्यमय श्रीकृष्णचरित्र कहा। अब अन्य लीलाओंका दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृन्दावनसे तुरंत नन्द-मन्दिरकी ओर चल दीं। नारद! वे देवी वर्णन करता हुँ, सुनो। (अध्याय १५) वनमें श्रीकृष्णद्वारा बकासुर, प्रलम्बासुर और केशीका वध, उन सबका

## गोलोकधाममें गमन, उनके पूर्वजीवनका परिचय, पार्वतीके त्रैमासिक व्रतका सविधि वर्णन तथा नन्दकी आज्ञाके अनुसार

## समस्त व्रजवासियोंका वृन्दावनमें गमन

## भगवान् नारायण कहते हैं—मूने! एक ।

प्रकारकी बालोचित क्रीड़ाएँ कीं। वह क्रीड़ा समयको बात है। माधव—श्रीकृष्ण अन्यान्य समाप्त करके गोपबालकोंके साथ उन्होंने गोधनको आगे बढ़ाया। वहाँ वनमें स्वादिष्ट जल पीकर बालकों और हलधरके साथ खा-पीकर खेलनेके

लिये श्रीवनमें गये। वहाँ मधुसूदनने नाना वे महाबली श्रीकृष्ण उस स्थानसे गोधनसहित

भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुलेके आकारमें दिखायी देता

मधुवनमें गये। उस वनमें एक बलवान् और

था। उसने देखा, गोष्ठमें गौओंका समुदाय है और ग्वालबालोंके साथ केशव और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्यने वातापिको उदरस्थ कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहाँ सबको लीलापूर्वक लील गया। श्रीहरि बकासुरके ग्रास बन गये हैं, यह देख सब देवता

भयसे काँप उठे। वे संत्रस्त हो हाहाकार करने लगे और हाथोंमें शस्त्र लेकर दौड़े। इन्द्रने दधीचिमुनिकी हड्डियोंका बना हुआ वज्र चलाया; किंतु उसके प्रहारसे बकासुर मर न सका। केवल उसकी एक पाँख जल गयी। चन्द्रमाने हिमपात किया; किंतु उससे उस दानवको केवल सर्दीके कष्टका अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यमने उसपर यमदण्ड मारा; उससे वह कुण्ठित हो गया—हिल-डुल न सका। वायुने वायव्यास्त्र चलाया, उससे वह एक स्थानसे उठकर दूसरे स्थानपर चला गया। वरुणने शिलाओंकी वर्षा की; उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेवने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पाँखें जला दीं। कुबेरके अर्धचन्द्रसे उसके पैर कट गये। ईशानके शूलसे वह असुर

मुर्च्छित हो गया। यह देख ऋषि और मुनि भयभीत हो श्रीकृष्णको आशीर्वाद देने लगे। इसी बीचमें श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वरने बाहर और भीतरसे दैत्यके सारे अङ्गोंमें दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सबका वमन करके उस दानवने प्राण त्याग दिये। इस प्रकार बकास्रका वध करके बलवान् श्रीकृष्ण ग्वालबालों और गौओंके साथ अत्यन्त मनोहर केलि-कदम्ब-काननमें जा पहुँचे। इसी

समय वहाँ वृषरूपधारी प्रलम्ब नामक असुर आ

पहँचा, जो बडा बलवान्, महान् धूर्त तथा

बालकोंको समझाया और कहा—'भय किस बातका है?' इधर मधुसूदनने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिये और उसे आकाशमें घुमाकर

पर्वतके समान विशालकाय था। उसने दोनों

सींगोंसे श्रीहरिको उठाकर वहाँ घुमाना आरम्भ किया। यह देख सब ग्वालबाल इधर-उधर

भागने और रोने लगे। परंतु बलवान् बलराम जोर-जोरसे हँसने लगे; क्योंकि वे जानते थे

कि मेरा भाई साक्षात् परमेश्वर है। उन्होंने

भूतलपर दे मारा। दैत्यराज प्रलम्ब पृथ्वीपर गिरकर अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठा। यह देख सब गोपबालक हँसने, नाचने और खुशीसे गीत

गाने लगे। प्रलम्बासुरका वध करके बलरामसहित परमेश्वर श्रीकृष्ण शीघ्र ही गोचारणके कार्यमें जुट गये। वे गौएँ चराते हुए भाण्डीरवनके पास जा पहँचे।

उस समय माधवको जाते देख बलवान् दैत्यराज केशीने अपनी टापसे धरतीको खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर लिया। उसने श्रीहरिको मस्तकपर चढ़ाकर संतुष्ट हो आकाशमें सौ

योजनतक उन्हें उछाल-उछालकर घुमाया और

अन्तमें पृथ्वीपर गिर पडा। उस पापीने श्रीहरिके

हाथको दाँतसे पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक

४९०

चबाना आरम्भ किया। परंतु श्रीहरिके अङ्ग वज्रके समान कठोर थे। उनके अङ्गका चर्वण करते

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पार्षद हो गये।

सुननेको मिली है?

दिया। स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं और वहाँ फुलोंकी वर्षा आरम्भ हो गयी। इसी बीचमें

दिव्यरूपधारी पार्षद विमानपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सबके दो भुजाएँ थीं। वे पीताम्बरधारी, किरीट और कुण्डलसे अलंकृत तथा वनमालासे

ही दैत्यके सारे दाँत टूट गये। श्रीकृष्णके तेजसे

दग्ध होकर उसने भूतलपर प्राणोंका परित्याग कर

विभूषित थे। उन्होंने विनोदके लिये हाथमें मुरली ले रखी थी। उनके पैरोंमें मञ्जीरकी मधुर ध्वनि

दिखायी देते थे। उनके प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे श्रीकृष्णभक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे। रत्नोंके सार-

हो रही थी। उन पार्षदोंके सभी अङ्ग चन्दनसे

चर्चित थे। वे गोपवेष धारण किये बड़े सुन्दर

तत्त्वसे निर्मित दीप्तिशाली दिव्य रथपर आरूढ हो वे भाण्डीरवनमें उस स्थानपर आये, जहाँ

श्रीहरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र

उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो तत्काल देह त्यागकर श्रीकृष्णका पार्षद हो

सुपार्श्व। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्करमें तपस्या करते थे। चिरकालतक तपस्या करनेके पश्चात् उन्होंने मन्त्रको सिद्ध कर लिया था। उन

सभी दुर्वासाके शिष्य थे और श्रीकृष्णकी आराधनामें

लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्रीहरिकी

पूजा करनेके पश्चात् ही जल पीते थे। उन चारोंके

नाम इस प्रकार हैं-वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और

पुरुष आये, जो श्रीहरिको प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमानसे उत्तम गोलोकको

चले गये। वे तीनों पहलेके वैष्णव पुरुष थे, जो

देह त्यागकर दानवी योनिको प्राप्त हुए थे। वे ही

इस समय श्रीकृष्णके हाथों मारे जाकर उनके

पुरुष कौन थे, जो दैत्यरूप हो गये थे? इस बातको बताइये। यह कैसी परम अद्भुत बात

इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्करतीर्थमें सूर्यग्रहणके अवसरपर साक्षात् महेश्वरके मुखसे इस विषयको सुना था। श्रीहरिके गुण-कीर्तनके प्रसङ्गमें भगवान् शंकरने यह कथा कही थी। गन्धमादन पर्वतपर गन्धर्वराज गन्धवाह रहा करते थे। वे श्रीहरिकी सेवामें तत्पर रहनेवाले महान् तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने! उनके चार पुत्र हुए, जो गन्धर्वोंमें श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन-रात श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ही चिन्तन करते रहते थे। वे

नारदजीने पूछा—महाभाग! वे दिव्य वैष्णव

भगवान् नारायण बोले—ब्रह्मन्! सुनो। मैं

चारोंमें जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासासे योग्य

शिक्षा पाकर योगियोंमें श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया।

गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्रसरोवरके तटपर गये। वे सूर्योदयकालमें श्रीहरिकी पूजाके लिये

पहने तथा रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित हुए तीन कमल लेना चाहते थे। मुने! कमलोंका संग्रह

४९१

भगवान् शिवने पूछा—पार्वतीके सरोवरमें प्रवेश करके कमल लेनेवाले तुमलोग कौन हो? पार्वतीके व्रतकी पूर्तिके लिये एक लाख यक्ष उस सरोवरकी रक्षा करते हैं। पार्वती पतिविषयक सौभाग्यकी वृद्धिके लिये जब त्रैमासिक व्रत आरम्भ करती हैं, तब वे लगातार तीन महीनेतक श्रीहरिको भक्तिभावसे प्रतिदिन एक सहस्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान् शिवका यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत हो भक्तिसे मस्तक झुका हाथ जोडकर बोले। गन्धर्वीने कहा — प्रभो! हमलोग गन्धर्वराज गन्धवाहके पुत्र गन्धर्वोमें श्रेष्ठ हैं। महेश्वर! हम लोग प्रतिदिन श्रीहरिको कमल चढाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ! हम यह नहीं जानते थे कि पार्वतीके द्वारा इस सरोवरकी रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिये और अपने व्रतको सफल बनाइये। महादेव! हम आज कमल नहीं चढ़ायेंगे और जल भी नहीं पीयेंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिये। जिनके चरण-कमलका प्रतिदिन चिन्तन करके हम कमलसे पूजा करते हैं, आज साक्षात् उन्हींको

गये। प्रभो! ब्रह्म एक ही है, दुसरा नहीं है।

करके जाते हुए उन वैष्णवोंको जब भगवान्

शंकरके सेवकोंने देखा, तब वे सब उन्हें बाँधकर

अपने साथ ले गये। शंकरके सेवक शरीरसे बलिष्ठ थे; अत: उन दुर्बल वैष्णवोंको पकड़कर

उन्हें शंकरजीके पास ले गये। भगवान् शंकरको

देखकर उन सब वैष्णवोंने भूतलपर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। शिवजी उन्हें उत्तम आशीर्वाद

लिये कातर हो चुके थे।

है; श्यामसुन्दर रूप है; हाथमें विनोदकी साधनभूता दे शीघ्र ही उनसे वार्तालापके लिये उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्नमुखपर मुस्कराहट खेल मुरली है; जो पीताम्बरधारी है; जिसके एक मुख और दो नेत्र हैं, वे चन्दन और अगुरुसे चर्चित रही थी और वे उन भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके हैं; जिसके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है; जो रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित है। जिसका वक्षःस्थल मणिराज कौस्तुभकी कान्तिसे अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देता है; जिसकी चूड़ामें मोरका पंख लगा है; जो मालतीकी मालासे विभूषित है; पारिजातके फूलोंके हारोंसे अलंकृत है; करोड़ों कन्दर्पोंके लावण्यका मनोहर लीलाधाम है; समूह-की-समूह गोपियाँ मन्द मुस्कान और बाँकी चितवनसे जिसकी ओर देखा करती हैं; जो नूतन यौवनसे सम्पन्न तथा राधाके वक्षःस्थलपर विराजमान है; ब्रह्मा आदि जिसकी स्तृति करते हैं; जो सबके लिये वन्दनीय, चिन्तनीय और वाञ्छनीय है और जो स्वात्माराम, पूर्णकाम तथा भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर रहनेवाला है, आपके उसी रूपका हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गन्धर्व भगवान् शंकरके सामने खड़े हो गये। श्रीकृष्णके रूपका वर्णन सुनकर भगवान् शंकरके श्रीअङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया। उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये। वे गन्धर्वींकी उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले—'मैंने यह जान लिया था कि तुमलोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरणकमलोंकी धूलसे पृथ्वीको पवित्र करनेके लिये भ्रमण कर रहे कमल अर्पण करके हम सब-के-सब पवित्र हो हो। मैं श्रीकृष्णभक्तके दर्शनकी सदा ही इच्छा

करता रहता हुँ; क्योंकि साध्-संत तीनों लोकोंमें

जिसकी दो भुजाएँ हैं; कमनीय किशोर अवस्था

रूप-भेद मायासे ही प्रतीत होता है। प्रभो! आप

ये कमल ले लीजिये; क्योंकि आप ही हमारे प्रभु

हैं। अच्युत! हमारा हृदय जिसके ध्यानसे परिपूर्ण है; आप अपने उसी रूपका हमें दर्शन कराइये।

भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णवजन अपने किया था? उस व्रतके आराध्यदेव कौन हैं? तथा अपने भक्तोंसे भी अधिक प्रिय हैं। परंतु मैंने उसका फल क्या है और उसमें पालन करनेयोग्य पूर्वकालमें जो प्रतिज्ञा कर रखी है, वह भी व्यर्थ नियम क्या है? भगवन्! उस व्रतके लिये उपयोगी द्रव्य कौन-कौन-से हैं ? कितने समयतक नहीं होनी चाहिये। महाभाग वैष्णवो! सुनो। मैंने वह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठामें कह रखा है कि पार्वतीके व्रतके समय जो लोग किसी अन्य व्रतके निमित्त इस सरोवरसे कमल ले क्या-क्या करना आवश्यक होता है? प्रभो! जायँगे वे शीघ्र ही आसुरी योनिको प्राप्त होंगे, भलीभाँति विचारकर बताइये। इसे सुननेके लिये इसमें संशय नहीं है। श्रीकृष्णके भक्तोंका कहीं भी मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वतीने कौन-सा व्रत

श्रीनारायण बोले—मुने! यह 'त्रैमासिक'

नामक व्रत है, जो नारीके पतिविषयक सौभाग्यको

बढ़ानेवाला है। इस व्रतके आराध्य देवता हैं—

राधिकासहित भगवान् श्रीकृष्ण। उत्तरायणके

विषुव\* योगमें इसका आरम्भ होता है और

दक्षिणायन आरम्भ होनेतक इसकी समाप्ति हो

जाती है। वैशाखकी संक्रान्तिसे एक दिन पहले

संयमपूर्वक रहकर निश्चय ही हविष्यका सेवन

करे। फिर वैशाखकी संक्रान्तिक दिन स्नान करके

गङ्गातटपर व्रतका संकल्प ले। तदनन्तर व्रती

पुरुष कलशपर, मणिमें, शालग्राम-शिलामें अथवा

जलमें राधासहित श्रीकृष्णका पूजन करे। पहले

पाँच देवताओंकी पूजा करके भक्तिभावसे राधावल्लभ

अशुभ नहीं होता है। तुमलोग पहले दानवी योनिमें पडकर फिर निश्चय ही गोलोकमें पधारोगे। तुम्हारे मनमें श्रीकृष्णके रूपका प्रत्यक्ष दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठा है। अत: बच्चो! तुम्हें

दुर्लभ हैं। तुमलोग मुझे पार्वती और देवताओंसे

885

भारतवर्षके वृन्दावनमें उस रूपका अवश्य दर्शन होगा। श्रीकृष्णको देखकर उन्हींके हाथसे मृत्युको प्राप्त हो तुम वैष्णवशिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमानपर आरूढ़ हो हरिधामको पधारोगे। तुमलोग अभी यहाँ उस वाञ्छनीय रूपको

ऐसा कहकर भगवान् शिवने उन्हें उस

इसलिये वे दानवेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र बकासुर, सुदर्शन प्रलम्ब और स्वयं सुपार्श्व केशी हुआ था। भगवान् शंकरके वरदानसे श्रीहरिके परम उत्तम रूपके

दर्शन करके उन्हींके हाथसे मृत्युको प्राप्त हो वे उनके परम धाममें चले गये। विप्रवर! श्रीहरिका यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बक, प्रलम्ब और

मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

देखनेके लिये उत्सुक हो। अत: वह सब देखो।' रूपके दर्शन कराये। उस रूपके दर्शन करके उन वैष्णवोंके नेत्रोंमें आँसू भर आये। वे सर्वरूपी श्रीहरिको प्रणाम करके दानवी योनिमें चले गये।

श्रीकृष्णका ध्यान करे। उनके सामवेदोक्त ध्यानका वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान् श्रीकृष्णकी अङ्गकान्ति सजल जलधरके समान श्याम है। वे

रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। उनका मुख केशीके उद्धारका यह प्रसङ्ग वाचकों और श्रोताओंको

नारदजीने पूछा—महाभाग! आपके कृपा-

शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मनोहर है। उसपर मन्द हासकी प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद्-ऋतुके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुन्दर अञ्जन लगा हुआ है। वे गोपियोंके मनको बारंबार मोहते रहते हैं। राधा उनकी ओर देख रही हैं। वे राधाके वक्ष:स्थलमें विराजमान हैं। ब्रह्मा, अनन्त, शिव और धर्म

प्रसादसे यह सारी अद्भृत बात मैंने सुनी। अब मैं आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। \* ज्योतिषके अनुसार वह समय जब कि सूर्य विषुव रेखापर पहुँचता है और दिन-रात दोनों बराबर होते हैं।

उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे रचित मञ्जीरोंकी झनकारसे

उनके दोनों चरण सुशोभित होते हैं। ब्रह्मा

आदिके भी सेवनीय श्रीकृष्ण स्वयं ही उनकी

सेवा करते हैं। सर्वेश्वरके द्वारा उनकी स्तुति की

४९३

इस प्रकार श्रीकृष्णका ध्यान करके व्रती पुरुष उस ध्यानके द्वारा ही उनका सानन्द

आवाहन करे। इसके बाद वह राधाका ध्यान

करे। वह ध्यान यजुर्वेदकी माध्यन्दिनशाखामें वर्णित है। राधा रासेश्वरी हैं, रमणीया हैं और

रासोल्लास-रसके लिये उत्सुक रहती हैं। रासमण्डलके मध्यभागमें उनका स्थान है। वे रासकी अधिष्ठात्री

देवी हैं। रासेश्वरके वक्षःस्थलमें वास करती हैं।

रासकी रसिका हैं। रसिकशेखर श्यामसुन्दरकी

प्रिया हैं। रसिकाओंमें श्रेष्ठ हैं। सुरम्य रमारूपिणी हैं। प्रियतमके साथ रमणके लिये उत्सुक रहती

हैं। उनके नेत्र शरत्कालके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं। वे बाँकी भौंहोंसे

रहा है। शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति सुन्दर मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभाके कारण उनकी मनोहरता बहुत बढ़ गयी है। मनोहर चम्पाके

समान उनकी अङ्गकान्ति सुनहरी दिखायी देती है। चन्दन, कस्तूरीकी बेंदी तथा सिन्दूर-बिन्दुसे उनका शृङ्गार किया गया है। कपोलोंपर मनोहर

उनके सुन्दर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। रलेन्द्रसाररचित हारसे वक्षःस्थल उद्धासित हो

पत्रावलीकी रचना शोभा देती है। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रसे उनकी उज्ज्वलता बढ़ गयी है। उत्तम रत्नोंद्वारा निर्मित कुण्डलोंकी कान्तिसे

सुशोभित होती हैं। उनके नेत्रोंमें सुरमा शोभा पा

जाती है तथा वे सबकी कारणस्वरूपा हैं। ऐसी श्रीराधाका मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान

करके श्रीकृष्णके साथ उनका पूजन करे\*। प्रतिदिन भक्तिभावसे सोलह उपचार चढ़ाकर

पूजा करे। व्रती पुरुष प्रत्येक उपचारको पृथक्-पृथक् करके सबको बारी-बारीसे प्रसन्नतापूर्वक अर्पित करे। मुने! नित्यप्रति एक सौ आठ दिव्य सहस्रदल कमल लेकर उनकी एक सौ आठ

आहुतियाँ दे। भक्तिभावसे 'कृष्णाय स्वाहा' इस मन्त्रका उच्चारण करके यत्नपूर्वक वे आहुतियाँ देनी चाहिये। आम और केलेके कच्चे या पके फलको लेकर उसकी एक सौ आठ आहुतियाँ

भक्तिभावसे दे। फल अखण्ड होने चाहिये। मुने! प्रतिदिन सौ ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन करावे। व्रतीको नित्य एक सौ आठ आहुतियोंका हवन करना चाहिये। वे आहुतियाँ भक्तिपूर्वक राधिकासहित

श्रीकृष्णको देनी चाहिये। नारद! घृतमिश्रित तिलसे भी हवन करे। नित्य बाजे बजावे और

तीन मासतक इस नियमका पालन करके उसके बाद व्रतकी प्रतिष्ठा करे। नारद! प्रतिष्ठाके

(१६।८५-९३)

रासाधिष्ठातृदेवताम् । रासेशवक्षःस्थलस्थां रसिकां रसिकप्रियाम्॥ रमां च रमणोत्सुकाम् । शरद्राजीवराजीनां प्रभामोचनलोचनाम् ॥ रञ्जिताम् । शरत्पार्वणचन्द्रास्यामीषद्धास्यमनोहराम् विभूषिताम्। कस्तूरीबिन्दुना सार्द्धं सिन्दूरबिन्दुना युताम्॥

विह्नशुद्धांशुकोञ्ज्वलाम् । सद्रत्नकुण्डलाभ्यां च सुकपोलस्थलोञ्ज्वलाम् ॥ रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षःस्थलविराजिताम् । रत्नकङ्कणकेयूरिकङ्किणीरत्नरञ्जिताम् । ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन श्रीकृष्णेनैव सेविताम्॥ भजाम्यहम् । इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां तां च पूजयेत्॥

\* ध्यायेत् तदा राधिकाञ्च ध्यानं माध्यन्दिनेरितम् । राधां रासेश्वरीं रम्यां रासोल्लासरसोत्सुकाम्॥ रासमण्डलमध्यस्थां रसिकप्रवरां रम्यां

वक्रभूभङ्गसंयुक्तामञ्जनेनैव चारुचम्पकवर्णाभां चन्दनेन

सर्वबीजां

चारुपत्रावलीयुक्तां

सर्वेशेन स्तूयमानां

सद्रत्नसाररचिताक्वणन्मञ्जीररञ्जिताम्

रहा है। रत्ननिर्मित कङ्कण, केयूर तथा किङ्किणी 🛚

श्रीहरिका कीर्तन करावे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४९४ दिन जो विधान आवश्यक है, उसे सुनो। इष्टदेव श्रीहरिके व्रतोंमें यह श्रेष्ठ व्रत है। नाथ! विप्रवर! नब्बे हजार अक्षत कमलकी आहुति दे श्रीहरिकी आराधना समस्त मङ्गलोंकी कारणरूपा है। यज्ञ, दान, वेदाध्ययन, तीर्थसेवन और पृथ्वीकी और यत्नपूर्वक नौ हजार ब्राह्मणोंको उत्तम, स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावे। नौ हजार परिक्रमा—ये सब श्रीहरिकी आराधनाकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं। जिसके बाहर और सात सौ बीस फल तथा नाना प्रकारके मनोहर द्रव्यका नैवेद्य अर्पण करे। इसके बाद संस्कारयुक्त भीतर प्रतिक्षण श्रीहरिकी स्मृति बनी रहती है, उस जीवन्मुक्त पुरुषके दर्शनसे ही मुक्ति प्राप्त हो अग्निकी स्थापना करके विद्वान् पुरुष होम करे। घृतयुक्त तिलकी नब्बे हजार आहुतियाँ देकर जाती है। उसके चरणकमलोंकी धूल पड़नेसे ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत वसुधा उसी क्षण शुद्ध हो जाती है तथा उसके दर्शनमात्रसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा, और फलसहित अन्न और तिलके लड्डू दे। उन लड्डुओंको गन्ध-पुष्पसे अर्चित करके देना विष्णु, धर्म, शेषनाग, आप महेश्वर और गणेश— चाहिये। साथ ही शीतल जलसे भरे हुए नब्बे ये सब लोग जिनके चरणकमलोंका चिन्तन कलशोंका भी दान करना चाहिये। इस प्रकार करते-करते उन्हींके समान महातेजस्वी हो गये व्रत करके ब्राह्मणको दक्षिणा देनी चाहिये। हैं। जो जिसका सदा ध्यान करता है, वह निश्चय दक्षिणाका परिमाण वही है, जो वेदोंमें बताया ही उसे प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं—ध्याता गया है। एक हजार बैल हों और उनके सींगोंमें पुरुष गुण, तेज, बुद्धि और ज्ञानकी दृष्टिसे अपने ध्येयके समान ही हो जाता है। श्रीकृष्णके सोना मढ़ा गया हो। ब्रह्मन्! इस प्रकार 'त्रैमासिक' व्रत बताया गया। इस व्रतका अनुष्ठान कर लिया चिन्तन, तप, ध्यान और सेवासे मैंने आप-जैसा जाय तो यह विशिष्ट संतति देनेवाला और स्वामी और पुत्र भी प्राप्त किया है। मुझे अनायास पतिसौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है। इस ही सब कुछ मिल गया। मेरा मनोरथ पूर्ण हो व्रतके प्रभावसे सौ जन्मोंतक नारीका अखण्ड गया। मुझे आप-जैसे स्वामी मिले। कार्तिकेय सौभाग्य बना रहता है और निश्चय ही वह सौ और गणेश-जैसे पुत्र प्राप्त हुए तथा श्रीकृष्णके अंशस्वरूप हिमवान्-जैसे पिता मिले। प्रभो! मेरे जन्मोंतक सत्पुत्रकी जननी होती है। उसका कभी पति और पुत्रसे वियोग नहीं होता। पुत्र दासकी लिये कौन-सी वस्तु दुर्लभ है? भाँति उसकी आज्ञाका पालक होता है तथा पति पार्वतीकी यह बात सुनकर भगवान् शंकर भी उसकी बातको माननेवाला होता है। वह सती बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलिकत हो उठा नारी प्रतिक्षण श्रीराधा-कृष्णकी भक्तिसे सम्पन्न और वे हँसकर मधुर वाणीमें बोले। होती है। व्रतके प्रभावसे उसको ज्ञान तथा श्रीहरिकी श्रीमहादेवजीने कहा—ईश्वरि! महालक्ष्मीस्वरूपा हो। तुम्हारे लिये क्या असाध्य स्मृति प्राप्त होती है। इस सामवेदोक्त व्रतका है ? तुम सर्वसम्पत्स्वरूपा और अनन्तशक्तिरूपिणी पूर्वकालमें हम दोनोंने भी पालन किया था। ब्रह्मन्! दूसरी स्त्रियोंद्वारा उस व्रतका अनुष्ठान होता देख हो। देवि! तुम जिसके घरमें हो, वह सम्पूर्ण पार्वतीदेवीने प्रसन्नतापूर्वक दोनों हाथ जोड़ भक्तिभावसे ऐश्वर्यका भाजन है। शुभप्रदे! मैं, ब्रह्मा और विष्णु सिर झुकाकर भगवान् शंकरसे कहा। तुममें भक्ति रखकर तुम्हारे कृपाप्रसादसे ही पार्वती बोलीं — जगन्नाथ! आज्ञा कीजिये। संसारकी सृष्टि, पालन और संहारमें समर्थ हुए मैं उत्तम व्रतका पालन करूँगी। हम दोनोंके हैं। हिमालय कौन है? मेरी क्या बिसात है

४९५

हम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग किया था, वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वतीके व्रतमें ब्राह्मणलोग रत्न ढोकर ले जानेमें असमर्थ पाकर हम सभी सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। जो पतिव्रताके योग्य है और जो प्राचीनकालसे हो गये। नारद! यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है, वह श्रुतिमें सुनी गयी है, वह आज्ञा परमेश्वरकी आज्ञा है। पतिव्रते! उस ईश्वरीय आज्ञाको स्वीकार

श्रीकृष्णका बालचरित्र सुनो। यह श्रीकृष्णकी बाललीला पद-पदमें नयी-

नयी प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेन्द्रोंका वध करके श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके साथ गोकुलमें अपने घरको गये, जो कुबेरभवनके समान समृद्धिशाली था। वहाँ बालकोंने प्रसन्नतापूर्वक सब लोगोंसे वनमें घटित घटनाओंकी बातें बतायीं। यह सुनकर सब लोग चिकत रह गये, किंतु नन्दजीको बड़ा भय

सबको देनेके लिये मैं उद्यत हूँ। तुम कुबेरको हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी-बूढ़ी गोपियोंको द्रव्यकोशका संरक्षक नियत करो। इस व्रतमें दानाध्यक्ष मैं रहुँगा और स्वयं भगवती लक्ष्मी घरपर बुलवाया और उन सबके साथ समयोचित धन देनेवाली होंगी। अग्निदेव वेदका पाठ करेंगे, कर्तव्यका विचार करके उक्त संकटसे बचनेके लिये युक्ति ढूँढ निकाली। युक्ति निश्चित करके वरुण-देवता जल देंगे, यक्षलोग वस्तुओंको ढोकर लानेका काम करेंगे और स्कन्द उनके अध्यक्ष गोपराज उस स्थानका त्याग कर देनेको उद्यत हो रहेंगे। इस व्रतमें स्थानको झाड्-बुहारकर शुद्ध गये। मुने! उन्होंने उसी क्षण सबको वृन्दावनमें

चलनेकी आज्ञा दी। नन्दजीकी आज्ञा सुनकर सब लोग वहाँ जानेको उद्यत हो गये। गोप, गोपियाँ, बालक, बालिकाएँ—सब इस नयी यात्राके लिये तैयार हो गये। समस्त ग्वाल-बाल श्रीकृष्ण और हलधरके साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दिये। अनेक प्रकारकी वेश-भूषावाले वे बालक गीत

गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशीकी तान छेडते थे तो कोई सींग बजाते थे। किन्हींके हाथोंमें करताल

फूलोंके नये-नये गजरे थे। कुछ लोगोंने

आजानुलम्बिनी वनमाला गलेमें डाल रखी थी।

कुछ बालकोंने पल्लवों तथा फुलोंसे अपनी

थे। कुछ लोगोंने अपने हाथोंमें वीणा ले रखी थी। किन्हींके हाथोंमें शरयन्त्र थे तो किन्हींके सिंगे। कुछ गोपबालकोंने अपने कानोंमें नये पल्लव पहन रखे थे। कितनोंने अधिखले कमल और दूसरे-दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्हींके हाथोंमें

उससे भी अधिक फल-फुल तुम श्रीहरिकी सेवामें समर्पित करो। व्रतमें जितने ब्राह्मणोंको भोजन करानेका नियम है, उतनोंको भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे भोजनके लिये निमन्त्रित करो। समाप्तिके दिन सुवर्ण, रत्न, मोती और मूँगा आदि व्रतोक्त दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणोंको बाँट दो। ऐसा कहकर भगवान् शंकरने पार्वतीसे उस व्रतका अनुष्ठान करवाया। पार्वतीने सब स्त्रियोंकी अपेक्षा विलक्षण रूपसे उस व्रतका सम्पादन

और कार्तिकेय तथा गणेश क्या हैं ? तुम्हारे बिना

करके तुम व्रतका पालन करो। अबतक जिन

स्त्रियोंने इस व्रतका पालन किया है, उन सबकी

अपेक्षा विलक्षण ढंगसे तुम इस त्रैमासिक व्रतका

अनुष्ठान करो। इस व्रतमें भगवान् सनत्कुमार तुम्हारे पुरोहित हों। सुन्दरि! इसमें जितने कमलों,

ब्राह्मणों और द्रव्योंकी आवश्यकता हो, उन

करनेका काम स्वयं वायुदेव करेंगे। इन्द्र रसोई

परोसेंगे। चन्द्रमा व्रतके अधिष्ठापक होंगे। प्रिये!

सूर्यदेव दानका निर्वचन करेंगे; योग्यायोग्यकी

यथोचित व्याख्या करेंगे। सुन्दरि! व्रतके लिये

जो उपयोगी और नियमित द्रव्य हो, उसे देकर

**४९६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण** चोटियाँ सजा रखी थीं। विप्रवर! सब ग्वाल- | नन्दके सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्षके साथ चल

बाल, तरुण अवस्थावाली गोपियोंके यूथ और

गोपियाँ थीं, वे नाना प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित हो बड़ी भव्य दिखायी देती थीं। दिव्य वस्त्र धारण

कर हर्षसे मुस्कराती हुई वे सब-की-सब वृन्दावनकी

ओर चलीं। कोई शिबिकापर सवार थीं तो कोई

रथपर। राधिकादेवी रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित

मुने! श्रीराधाकी जो सुशीला आदि सहेली

बड़ी-बूढ़ी गोपियोंकी अपार संख्या थी।

हो सुवर्णमय उपकरणोंसे युक्त रथपर बैठकर उन सब सहेलियोंके साथ यात्रा कर रही थीं। यशोदा और रोहिणीजी भी रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत हो सुवर्णमय उपकरणोंसे सुसज्जित रथपर चढ़कर जा रही थीं। नन्द, सुनन्द, श्रीदामा, गिरिभानु, विभाकर, वीरभानु और चन्द्रभानु—ये प्रमुख

गोपगण हाथीपर बैठकर सानन्द यात्रा कर रहे थे।

श्रीकृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्निर्नित आभूषणोंसे

विभूषित हो सुवर्णमय रथपर बैठकर बड़े हर्षके



कोई घोडेपर सवार थे, कोई हाथियोंपर बैठे थे

और कितने ही रथपर चढकर यात्रा करते थे।

मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी और वे सब-की-सब सोनेके गहनोंसे सजी थीं। उनमेंसे कितनोंके हाथमें सिन्दूर थे, कितनी ही काजल लेकर चल रही थीं। किन्हींके हाथोंमें कन्दुक थे तो किन्हींके पुतलियाँ। कुछ सुन्दरी दासियाँ अपने हाथोंमें भोग-द्रव्य और क्रीडा-द्रव्य लेकर चल

रही थीं। किन्हींके हाथोंमें वेषरचनाकी सामग्री

थी तो किन्हींके हाथोंमें फूलोंकी मालाएँ। कुछ

गोपियाँ हाथोंमें वीणा आदि वाद्य लिये सानन्द

यात्रा कर रही थीं। कुछ अपने साथ अग्निशुद्ध

दिव्य वस्त्रोंका भार लिये चल रही थीं। कितनी

रहे थे। उनमेंसे कुछ लोग बैलोंपर सवार थे। वे

सब-के-सब संगीतकी तानमें तत्पर थे। राधिकाकी

दूसरी-दूसरी दासियाँ बहुत बड़ी संख्यामें यात्रा कर रही थीं, उनके मनमें बड़ा उल्लास था। मुखपर

ही चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरका द्रव ले जा रही थीं। कोई संगीतमें मग्न थीं तो कोई विचित्र कथाएँ कह रही थीं। उस समय कोटि-कोटि शिबिकाएँ, रथ, घोड़े, गाड़ियाँ, बैल और लाखों हाथी आदि चल रहे थे। मुने! वृन्दावनमें पहुँचकर सबने उसे गृहशून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षोंके नीचे यथास्थान ठहर गये। उस समय श्रीकृष्णने गोपोंको अभीष्ट गृह और गौओंके ठहरनेके स्थान बताते हुए कहा—'आज इसी तरह

उहरो। कल सब व्यवस्था हो जायगी।' श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोंने पूछा—'कन्हैया! यहाँ कहाँ घर हैं।' उनका यह प्रश्न सुनकर श्रीकृष्ण बोले—'इस स्थानपर बहुत-से स्वच्छ गृह हैं, जिन्हें देवताओंने बनाया है; परंतु उन देवताओंको प्रसन्न किये बिना कोई भी गृह हमारी दृष्टिमें नहीं आ सकते। अत: गोपगण! आज वनदेवताओंकी पूजा करके बाहर ही ठहरो। प्रात:काल तुम्हें यहाँ

निश्चय ही बहुत-से रमणीय गृह दिखायी देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चन्दन आदिके श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गोपोंने दिनमें

विश्वकर्माका आगमन, उनके द्वारा पाँच योजन विस्तृत नूतन नगरका निर्माण,

पूजा करो।'

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! रातमें वृन्दावनके भीतर सब व्रजवासी और नन्दरायजी सो गये। निद्राके स्वामी श्रीकृष्ण भी माता यशोदाके वक्ष:स्थलपर प्रगाढ़ निद्राके वशीभूत हो गये। रमणीय शय्याओंपर सोयी हुई गोपियाँ भी

कोई सिखयोंके साथ सटकर, कोई छकड़ोंपर और कोई रथोंपर ही स्थित होकर निद्रासे अचेत हो गयीं। पूर्णचन्द्रमाकी चाँदनी फैल जानेसे जब वृन्दावन स्वर्गसे भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, नाना प्रकारके कुसुमोंका स्पर्श करके

निद्रित हो गयीं। कोई शिशुओंको गोदमें लेकर,

बहनेवाली मन्द-मन्द वायुसे सारा वन-प्रान्त सुवासित हो उठा तथा समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गये, तब रात्रिकालिक पञ्चम मुहूर्तके बीत जानेपर शिल्पियोंके गुरुके भी गुरु भगवान्

विश्वकर्मा वहाँ आये। उन्होंने दिव्य एवं महीन

वस्त्र पहन रखा था। उनके गलेमें मनोहर

वृषभानु गोपके लिये पृथक् भवन, कलावती और वृषभानुके पूर्वजन्मका चरित्र, राजा सुचन्द्रकी तपस्या, ब्रह्माद्वारा वरदान, भनन्दनके यहाँ कलावतीका जन्म और वृषभानुके साथ उसका विवाह, विश्वकर्माद्वारा नन्द-भवनका, वृन्दावनके भीतर रासमण्डलका

> तथा मधुवनके पास रत्नमण्डपका निर्माण, 'वृन्दावन' नामका कारण, राजा केदारका इतिहास, तुलसीसे वृन्दावन नामका सम्बन्ध तथा राधाके सोलह नामोंमें 'वृन्दा' नाम, राधा नामकी व्याख्या, नींद टूटनेपर नूतन नगर देख व्रजवासियोंका आश्चर्य तथा

उन सबका उन भवनोंमें प्रवेश रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्ननिर्मित अलंकारोंसे अलंकृत थे। उनके कानोंमें कान्तिमान् मकराकृत कुण्डल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और

> समान कान्तिमान् थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्पकलामें निपुण तीन करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथोंमें मणिरत्न, हेमरत्न तथा लोहनिर्मित अस्त्र थे। कुबेर-वनके किङ्कर यक्षसमुदाय भी वहाँ आ पहुँचे। वे

> अवस्थामें वृद्ध होनेपर भी किशोरकी भाँति

दर्शनीय थे। अत्यन्त सुन्दर, तेजस्वी तथा कामदेवके

स्फटिकमणि तथा रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थे। किन्हीं-कन्हींके कंधे बहुत बड़े थे। किन्हींके हाथोंमें पद्मरागमणिके ढेर थे तो किन्हींके हाथोंमें इन्द्रनीलमणिके। कुछ यक्षोंने अपने हाथोंमें स्यमन्तकमणि ले रखी थी और कुछ यक्षोंने

चन्द्रकान्तमणि। अन्य बहुत-से यक्षोंके हाथोंमें सूर्यकान्तमणि और प्रभाकरमणिके ढेर प्रकाशित

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ४९८ हो रहे थे। किन्हींके हाथोंमें फरसे थे तो किन्हींके आरम्भ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयाँ बनी थीं। चारों दिशाओंमें चार दरवाजे लोहसार। कोई-कोई गन्धसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आये थे। किन्हींके हाथमें चँवर थे और थे। चार-चार कमरोंसे युक्त बीस भव्य भवन कुछ लोग दर्पण, स्वर्णपात्र और स्वर्ण-कलश बनाये गये थे। उस सम्पूर्ण भवनका निर्माण आदिके बोझ लेकर आये थे। महामूल्य मणियोंसे किया गया था। रत्नसार-रचित सुरम्य तूलिकाओं, सुवर्णाकार मणियोंद्वारा विश्वकर्माने वह अत्यन्त मनोहर सामग्री देखकर सुन्दर नेत्रोंवाले श्रीकृष्णका ध्यान करके निर्मित अत्यन्त सुन्दर सोपानों, लोहसारकी बनी वहाँ नगर-निर्माणका कार्य आरम्भ किया। भारतवर्षका हुई किवाडों तथा कृत्रिम चित्रोंसे वृषभानु-वह श्रेष्ठ और सुन्दर नगर पाँच योजन विस्तृत भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँका प्रत्येक था। तीर्थोंका सारभृत वह पुण्यक्षेत्र श्रीहरिको सुरम्य मन्दिर सोनेके कलशोंसे देदीप्यमान था। अत्यन्त प्रिय है। जो वहाँ मुमुक्षु होकर निवास उस आश्रमके एक अत्यन्त मनोहर निर्जन प्रदेशमें, करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाणकी प्राप्ति करानेवाला जो मनोहर चम्पा-वृक्षोंके उद्यानके भीतर था, है। गोलोकमें पहुँचनेके लिये तो वह सोपानरूप पतिसहित कलावतीके उपभोगके लिये विश्वकर्माने कौतृहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनायी थी, है। सबको मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणीकी श्रेष्ठ मणियोंद्वारा है। वहाँ चार-चार कमरेवाले चार करोड भवन बनाये गये थे, जिससे वह नगर अत्यन्त मनोरम हुआ था। उसमें इन्द्रनीलमणिके बने हुए नौ सोपान थे। गन्धसारनिर्मित खम्भों और कपाटोंसे प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरोंसे निर्मित वह वह अत्यन्त ऊँचा मनोरम भवन सब ओरसे विशाल नगर किवाडों, खम्भों और सोपानोंसे सुशोभित था। चित्रमयी पुत्तलिकाओं, पुष्पों और विलक्षण था। कलशोंसे वहाँके भवनोंके शिखरभाग अत्यन्त नारदजीने पूछा—भगवन्! मनोहर रूपवाली प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय प्रस्तर-कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, खण्डोंसे निर्मित वेदिकाएँ और प्राङ्गण उस जिसके लिये देवशिल्पीने यत्नपूर्वक सुरम्य गृहका नगरके भवनोंकी शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर-निर्माण किया? खण्डोंके परकोटोंसे सारा नगर घिरा हुआ था। भगवान् नारायणने कहा — सुन्दरी कलावती विश्वकर्माने खेल-खेलमें ही सारे नगरकी रचना कमलाके अंशसे प्रकट हुई पितरोंकी मानसी कर डाली। प्रत्येक गृहमें यथायोग्य बड़े-छोटे कन्या है और वृषभानुकी पतिव्रता पत्नी है। दो दरवाजे थे। हर्ष और उत्साहसे भरे हुए उसीकी पुत्री राधा हुईं जो श्रीकृष्णको प्राणोंसे भी देवशिल्पीने स्फटिक-जैसी मणियोंसे उस नगरके बढ़कर प्रिय हैं। वे श्रीकृष्णके आधे अंशसे प्रकट भवनोंका निर्माण किया था। गन्धसार-निर्मित हुई हैं; इसलिये उन्हींके समान तेजस्विनी हैं। सोपानों, शंकु-रचित खम्भों, लोहसारकी बनी हुई उनके चरणकमलोंकी रजके स्पर्शसे वसुन्धरा किवाड़ों, चाँदीके समुज्ज्वल कलशों तथा पवित्र हो गयी है। सभी संत-महात्मा सदा ही वज्रसारनिर्मित प्राकारोंसे उस नगरकी अपूर्व शोभा श्रीराधाके प्रति अविचल भक्तिकी कामना हो रही थी। उसमें गोपोंके लिये यथास्थान और करते हैं। यथायोग्य निवासस्थान बनाकर विश्वकर्माने वृषभानु नारदजीने पूछा—मुने! व्रजमें रहनेवाले गोपके लिये पुन: रमणीय भवनका निर्माण एक मानवने कैसे, किस पुण्यसे और किस प्रकार पितरोंकी परम दुर्लभ मानसी कन्याको पत्नीरूपमें प्राप्त किया? व्रजके महान् अधिपति वृषभानु

पूर्वजन्ममें कौन थे, किसके पुत्र थे और किस

तपस्यासे राधा उनकी कन्या हुईं? सूतजी कहते हैं - नारदजीकी यह बात सुनकर ज्ञानिशिरोमणि महर्षि नारायण हँसे और

प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन इतिहासको बताने लगे।

भगवान् नारायण बोले—नारद! पूर्वकालमें पितरोंके मानससे तीन कन्याएँ प्रकट हुईं—

कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यन्त दुर्लभ थीं। इनमेंसे रत्नमालाने कामनापूर्वक राजा जनकको पतिरूपमें वरण किया और मेनकाने

श्रीहरिके अंशभूत गिरिराज हिमालयको अपना पति बनाया। रत्नमालाकी पुत्री अयोनिजा सती

सत्यपरायणा सीता हुईं, जो साक्षात् लक्ष्मी तथा श्रीरामकी पत्नी थीं। मेनकाकी पुत्री पार्वती हुईं, जो पूर्वजन्ममें सती नामसे प्रसिद्ध थीं। वे भी अयोनिजा ही कही गयी हैं। पार्वती श्रीहरिकी

सनातनी माया हैं। उन्होंने तपस्यासे नारायणस्वरूप महादेवजीको पतिरूपमें प्राप्त किया है। कलावतीने मनुवंशी राजा सुचन्द्रका वरण किया। वे राजा साक्षात् श्रीहरिके अंश थे। उन्होंने कलावतीको

पाकर अपनेको गुणवानोंमें श्रेष्ठ और अत्यन्त सुन्दर माना। वे उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हुए मन-ही-मन कहते थे—'इसका रूप अद्भुत है। वेष भी आश्चर्यजनक है और इसकी नयी अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अङ्ग, शरत्कालके चन्द्रमासे भी बढ़कर परम सुन्दर मुख तथा गज और खंजनके भी गर्वका गंजन करनेवाली

दुर्लभ गति—सभी अद्भृत हैं।' इस अपनी परम सुन्दरी पत्नी कलावतीके साथ विभिन्न रमणीय स्थानोंमें रहकर सुदीर्घकालतक विहार करनेके

पश्चात् राजा भोगोंसे विरक्त हो गये और कलावतीको

ध्यान करते-करते मुनिश्रेष्ठ सुचन्द्रको मुर्च्छा आ गयी। उनके शरीरपर जो बाँबी छा गयी थी, उसे उनकी साध्वी पत्नीने दूर किया। पतिको निश्चेष्ट, प्राणशून्य, मांस और रक्तसे रहित तथा अस्थि-चर्मावशिष्टमात्र देख उस निर्जन वनमें कलावती

वहाँ राजाने मोक्षकी इच्छा मनमें लेकर सहस्र

दिव्य वर्षोंतक तप किया। उनके मनमें कोई

लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देनेके कारण कृशोदर हो गये। श्रीकृष्णके चरणकमलोंका

शोकातुर हो उच्च स्वरसे रोने लगी। मूर्च्छित पतिको वक्ष:स्थलसे लगाकर वह महादीना पतिव्रता 'हे नाथ! हा नाथ!' का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देनेके कारण सूख गये हैं; उनके शरीरकी नस-नाड़ियाँ

दिखायी देती हैं-यह देख और कलावतीका

विलाप सुनकर कृपानिधान कमलजन्मा जगत्स्रष्टा

ब्रह्माजी कृपापूर्वक वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने तुरंत ही राजाके शरीरको अपनी गोदमें लेकर कमण्डलुके जलसे सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्माने ब्रह्मज्ञानके द्वारा उसमें जीवका संचार किया। इससे चेतनाको प्राप्त हो नृपवर सुचन्द्रने अपने सामने प्रजापतिको देखकर प्रणाम किया। प्रजापतिने कामके समान कान्तिमान् नरेशसे संतुष्ट होकर

कहा—'राजन्! तुम इच्छानुसार वर माँगो।'

विधाताकी यह बात सुनकर श्रीमान् सुचन्द्रके मुखारविन्दपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल गयी। वे प्रसन्नवदन हो बोले—'दयानिधे! यदि आप वर देनेको उद्यत हैं तो कृपापूर्वक मुझे मनोवाञ्छित निर्वाण प्रदान करें।' इस वरदानके मिल जानेपर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन-ही-मन अनुमान

करके कलावतीके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये। वह सती संत्रस्त हो वर देनेको उद्यत हुए

साथ लेकर विन्ध्यपर्वतकी तीर्थभूमिमें तपस्याके विधातासे बोली। लिये चले गये। भारतमें अत्यन्त प्रशंसाके योग्य कलावतीने कहा—कमलोद्भव ब्रह्मन्! यदि

## संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण आप महाराजको मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपको क्या समझा सकूँगी? अबलाकी क्या गति होगी, यह आप ही बताइये? ये मेरे पति मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं।

चतुरानन! कान्तके बिना कान्ताकी क्या शोभा है ? श्रुतिमें सुना गया है कि पतिव्रता नारीके

400

लिये पति ही व्रत है, पति ही गुरु, इष्टदेव, तपस्या और धर्म है। ब्रह्मन्! सभी स्त्रियोंके लिये

पतिसे बढकर परम प्रिय बन्धु कोई नहीं है। पतिसेवा परम दुर्लभ है। वह सब धर्मींसे बढकर

है। पतिसेवासे दूर रहनेवाली स्त्रीका सारा शुभ कर्म निष्फल होता है \*। व्रत, दान, तप, पूजन,

जप, होम, सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान, पृथ्वीकी परिक्रमा, समस्त यज्ञोंकी दीक्षा, बड़े-बड़े दान,

सब वेदोंका पाठ, सब प्रकारकी तपस्या, वेदज्ञ ब्राह्मणोंको भोजन-दान तथा देवाराधन-ये सब

मिलकर पति-सेवाकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। जो स्त्रियाँ पतिकी सेवा नहीं करतीं

और पतिसे कटुवचन बोलती हैं, वे चन्द्रमा और सूर्यको सत्तापर्यन्त कालसूत्र नरकमें गिरकर यातना भोगती हैं। वहाँ सर्पोंके बराबर बड़े-बड़े

कीडे दिन-रात उन्हें डँसते रहते हैं और सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं। उस

नरकमें स्त्रियोंको मल, मूत्र तथा कफका भोजन

सौ जन्मोंतक रक्त, मांस तथा विष्ठा खाती हैं।

वेदवाक्योंमें यह निश्चित सिद्धान्त बताया गया है। मैं अबला हूँ। विद्वानोंके मुखसे सुनकर उपर्युक्त

बातोंको कुछ-कुछ जानती हूँ। आप तो वेदोंका

भी प्राकट्य करनेवाले हैं। प्रभु हैं। विद्वानों, योगियों, ज्ञानियों तथा गुरुके भी गुरु हैं। अच्यृत!

करना पड़ता है। यमराजके दूत उनके मुखमें जलती लुआठी डालते हैं। नरकका भोग पूरा करके वे नारियाँ कृमियोनिमें जन्म लेती हैं और

प्रदान करूँगी।

\* व्रतं पतिव्रतायाश्च पतिरेव श्रुतौ श्रुतम् । गुरुश्चाभीष्टदेवश्च तपोधर्ममय: पति: ॥

स्वामिसेवाविहीनायाः सर्वं तित्रष्फलं भवेत्।

सर्वेषां च प्रियतमो न बन्धुः स्वामिनः परः। सर्वधर्मात्परा ब्रह्मन्

भी नहीं है। पतिसे बढ़कर कोई बन्धु, प्रिय देवता तथा गुरु नहीं है। स्त्रीके लिये पतिसे बढकर धर्म, धन, प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है।

जीवित नहीं रह सकती। पतिके बिना साध्वी

स्त्रियोंके लिये मरण ही जीवन है और जीवन

मृत्युसे भी अधिक कष्ट देनेवाला है। ब्रह्मन्! यदि

मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभो!

मैं आपको शाप देकर स्त्री-हत्याका दारुण पाप

पतिसेवा सुदुर्लभा॥

(१७। ६७—६९)

यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गयी तो मेरा रक्षक

कौन होगा? मेरे धन और यौवनकी रक्षा कौन

करेगा? कुमारावस्थामें नारीकी रक्षा पिता करता

है। फिर वह कन्याका सुपात्रको दान देकर

कृतकृत्य हो जाता है। तबसे पति ही नारीकी

रक्षा करता है। पतिके अभावमें उसका पुत्र रक्षक

होता है। इस प्रकार तीन अवस्थाओंमें नारीके

तीन रक्षक माने गये हैं। जो स्त्रियाँ स्वतन्त्र हैं,

वे नष्ट मानी गयी हैं। उनका सभी धर्मोंसे

बहिष्कार किया गया है। वे नीच कुलमें उत्पन्न,

पतिव्रताका अपने पतिके प्रति सर्वदा समान स्नेह होता है। दूध पीते बच्चेपर माताओंका अधिक स्नेह देखा जाता है, परंतु वह पतिव्रताके पतिविषयक स्नेहकी सोलहवीं कलाके बराबर

कुलटा और दुष्टहृदया कही गयी हैं। ब्रह्मन्! उनके सौ जन्मोंका पुण्य नष्ट हो जाता है।

जैसे वैष्णवोंका मन श्रीकृष्णचरणारविन्दमें ही निमग्न रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्त्रियोंका

चित्त अपने प्रियतम पतिमें ही संलग्न रहता है। ब्रह्मन्! पतिके बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी

मधुर एवं हितकर वचन बोले।

ब्रह्माजीने कहा—बेटी! मैं तुम्हारे स्वामीको तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूँगा। पतिव्रते! तुम अपने पतिके साथ कुछ वर्षीतक स्वर्गमें रहकर सुख भोगो। फिर तुम दोनोंका भारतवर्षमें जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात् सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी तब तुम दोनों जीवन्मुक्त हो जाओगे और श्रीराधाके साथ ही गोलोकमें पधारोगे। नृपश्रेष्ठ! तुम कुछ कालतक अपनी स्त्रीके साथ स्वर्गीय सुखका उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी

एवं सत्त्वगुणसे युक्त है। तुम मुझे शाप न देना;

क्योंकि श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंमें चित्त लगाये

रखनेवाले जीवन्मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मनमें श्रीहरिके दुर्लभ दास्यभावको पानेकी इच्छा

उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके

स्वर्गकी ओर चल दिये। फिर ब्रह्माजी भी अपने

धामको चले गये। तदनन्तर वे दोनों दम्पति

समयानुसार स्वर्गीय भोगोंका उपभोग करके भारतवर्षमें

आये, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेनेकी इच्छा

करते हैं। सुचन्द्रने गोकुलमें जन्म लिया और वहाँ

उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानुके वीर्य

और पद्मावतीके गर्भसे उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था। वे श्रीहरिके अंश थे और

जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बढते हैं, उसी प्रकार

व्रजधाममें प्रतिदिन बढने लगे। धीरे-धीरे वे

व्रजके अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी

माना गया है। उनका चित्त सदा श्रीहरिके

चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही लगा रहता था। वे

उदार, रूपवान्, गुणवान् और श्रेष्ठ बुद्धिवाले थे।

कलावती कान्यकुब्ज देशमें उत्पन्न हुई। वह

ऐसा कहकर उन दोनोंको वर दे विधाता

रहती है। वे निर्वाण नहीं चाहते।

कलावतीकी बात सुनकर विधाता विस्मित

हो मन-ही-मन भय मानते हुए अमृतके समान

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 402 व्रजराज! आप व्रजको पधारिये।' ऐसा उत्तर गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुषके उद्यमकी भाँति देकर लोग चले गये। नन्दके मनमें बड़ा हर्ष सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाताने हुआ। वे राजभवनको गये। रथसे उतरकर उन्होंने मेरी पुत्रीको ही वृषभानुकी पत्नी होनेकी बात तत्काल ही राजसभामें प्रवेश किया। राजा उठकर लिखी है तो वह पहलेसे ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूँ, जो उसमें बाधा डाल सकूँ तथा खड़े हो गये। उन्होंने नन्दरायजीसे बातचीत की और उन्हें बैठनेके लिये सोनेका सिंहासन दिया। दूसरा भी कौन उस सम्बन्धका निवारण कर उन दोनोंमें परस्पर बहुत प्रेमालाप हुआ। सकता है? फिर नन्दने विनीत होकर राजासे सम्बन्धकी नारद! यों कहकर राजेन्द्र भनन्दनने विनयसे बात चलायी। सिर झुकाकर नन्दरायजीको आदरपूर्वक मिष्टान्न नन्दजीने कहा - राजेन्द्र! सुनिये। मैं एक भोजन कराया। तत्पश्चात् राजाकी अनुमति ले शुभ एवं विशेष बात कह रहा हूँ। आप इस व्रजराज व्रजको लौट गये। जाकर उन्होंने समय अपनी कन्याका सम्बन्ध एक विशिष्ट सुरभानुकी सभामें सब बातें बतायीं। सुरभानुने पुरुषके साथ स्थापित कीजिये। व्रजमें सुरभानुके भी यत्नपूर्वक नन्द और गर्गजीके सहयोगसे पुत्र श्रीमान् वृषभानु निवास करते हैं, जो व्रजके सादर इस सम्बन्धको जोडा। विवाहकालमें महाराज राजा हैं। वे भगवान् नारायणके अंशसे उत्पन्न भनन्दनने गजरत्न, अश्वरत्न, अन्यान्य रत्न तथा हुए हैं और उत्तम गुणोंके भण्डार, सुन्दर, मणियोंके आभूषण आदि बहुत दहेज दिये। सुविद्वान्, सुस्थिर यौवनसे युक्त, योगी, पूर्वजन्मकी वृषभानु कलावतीको पाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ बातोंको स्मरण करनेवाले और नवयुवक हैं। निर्जन एवं रमणीय स्थानमें उसके साथ विहार आपकी कन्या भी यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुई है; अत: करने लगे। कलावती एक पलका भी विरह अयोनिजा है। त्रिभुवनमोहिनी कन्या कलावती होनेपर स्वामीके बिना व्याकुल हो उठती थी भगवती कमलाकी अंश है और स्वभावत: शान्त और वृषभानु भी एक क्षणके लिये भी कलावतीके दूर होनेपर उसके बिना विकल हो जाते थे। जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्रीके योग्य वह राजकन्या पूर्वजन्मकी बातोंको याद रखनेवाली हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्हींके योग्य है। मुने! राजसभामें ऐसा कहकर नन्दजी चुप देवी थी। मायासे मनुष्यरूपमें प्रकट हुई थी। हो गये। तब नुपश्रेष्ठ भनन्दनने विनयसे नम्र हो वृषभानु भी श्रीहरिके अंश और जातिस्मर थे तथा उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। कलावतीको पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनोंका भनन्दन बोले—व्रजेश्वर! सम्बन्ध तो विधाताके प्रेम प्रतिदिन नया-नया होकर बढ़ने लगा। वशकी बात है। वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। लीलावश पूर्वकालमें सुदामाके शाप ब्रह्माजी ही सम्बन्ध करनेवाले हैं। मैं तो केवल श्रीकृष्णकी आज्ञासे श्रीकृष्णप्राणाधिका सती राधिका उन दोनोंकी अयोनिजा पुत्री हुईं। उसके जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन-सम्पन्न पति है? इसे दर्शनमात्रसे वे दोनों दम्पति भवबन्धनसे मुक्त हो विधाताके सिवा और कौन जानता है? कर्मोंके गये। नारद! इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब अनुरूप फल देनेवाले विधाता ही सबके कारण जिसका प्रकरण चल रहा है, वह प्रसङ्ग सुनो। हैं। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उक्त इतिहास पापरूपी ईंधनको जलानेके लिये उसका फल मिलकर ही रहेगा—ऐसा श्रुतिमें सुना प्रज्वलित अग्निकी शिखाके समान है।

शिल्पिशरोमणि विश्वकर्मा वृषभानुके आश्रमपर जाकर वहाँसे अपने सेवकगणोंके साथ दूसरे

स्थानपर गये। वे तत्त्वज्ञ थे। उन्होंने मन-ही-मन एक कोस लंबे-चौडे एक मनोहर स्थानका

विचार करके वहाँ महात्मा नन्दके लिये आश्रम बनाना आरम्भ किया। बुद्धिसे अनुमान करके उनके लिये सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह

श्रेष्ठ भवन चार गहरी खाइयोंसे घिरा हुआ था, शत्रुओंके लिये उन्हें लाँघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयोंमें प्रस्तर जुड़े हुए थे। उन खाइयोंके दोनों तटोंपर फूलोंके उद्यान थे, जिनके कारण वे

पुष्पोंसे सजी हुई-सी जान पड़ती थीं और सुन्दर एवं मनोहर चम्पाके वृक्ष तटोंपर खिले हुए थे। उन्हें छूकर बहनेवाली सुगन्धित वायु उन परिखाओंको सब ओरसे सुवासित कर रही थी। तटवर्ती आम, सुपारी, कटहल, नारियल, अनार, श्रीफल (बेल), भृङ्ग (इलायची), नीबू, नारंगी, ऊँचे आम्रातक

(आमड़ा), जामुन, केले, केवड़े और कदम्बसमूह आदि फूले-फले वृक्षोंसे उन खाइयोंकी सब ओरसे शोभा हो रही थी। वे सारी परिखाएँ सदा वृक्षोंसे ढकी होनेके कारण जल-क्रीड़ाके योग्य थीं। अतएव सबको प्रिय थीं। परिखाओंके एकान्त स्थानमें जानेके लिये विश्वकर्माने उत्तम मार्ग बनाया, जो स्वजनोंके लिये सुगम और शत्रुवर्गके लिये दुर्गम था। थोड़े-थोड़े जलसे ढके हुए

सीमा बनायी गयी थी। वह मार्ग न तो अधिक संकीर्ण था और न अधिक विस्तृत ही था। परिखाके ऊपरी भागमें देवशिल्पीने मनोहर परकोटा बनाया था, जिसकी ऊँचाई बहुत अधिक थी। वह

सौ धनुषके बराबर ऊँचा था। उसमें लगा हुआ

एक-एक पत्थर पचीस-पचीस हाथ लंबा था।

सिन्द्री रंगकी मणियोंसे निर्मित वह प्राकार बड़ा

वाणिज्य-व्यवसायके उपयोगमें आने योग्य थे। वे

मण्डप दायें-बायें सब ओरसे प्रकाशित हो उन

राजमार्गींको भी प्रकाश पहुँचाते थे।

थे। स्वर्णसारनिर्मित कलशोंसे उसका शिखरभाग बहुत ही उद्दीप्त जान पडता था। नन्दभवनका निर्माण करके विश्वकर्मा नगरमें घूमने लगे। उन्होंने नाना प्रकारके मनोहर राजमार्ग बनाये। रक्तभानुमणिकी बनी हुई वेदियों तथा सुन्दर पत्तनोंसे वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर-पार दोनों ओरसे बाँधकर पक्का बनाया गया था. जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्गके दोनों ओर मणिमय मण्डप बने हुए थे, जो वैश्योंके

ही सुन्दर दिखायी देता था। उसमें बाहरसे दो

और भीतरसे सात दरवाजे थे। दरवाजे मणिसारनिर्मित

किवाडोंसे बंद रहते थे। वह नन्दभवन इन्द्रनीलमणिके

चित्रित कलशोंद्वारा विशेष शोभा पा रहा था।

मणिसाररचित कपाट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे

मणिमय खम्भोंद्वारा संकेतसे उस मार्गपर खम्भोंकी

तदनन्तर वृन्दावनमें जाकर विश्वकर्माने सुन्दर, गोलाकार और मणिमय परकोटोंसे युक्त रासमण्डलका

निर्माण किया, जो सब ओरसे एक-एक योजन

| ५०४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विस्तृत था। उसमें स्थान-स्थानपर मणिमय वेदिकाएँ बनी हुई थीं। मणिसाररचित नौ करोड़ मण्डप उस रासमण्डलकी शोभा बढ़ाते थे। वे शृङ्गारके योग्य, चित्रोंसे सुसज्जित और शय्याओंसे सम्पन्न थे। नाना जातिके फूलोंकी सुगन्ध लेकर बहती हुई वायु उन मण्डपोंको सुवासित करती थी। उनमें रत्नमय प्रदीप जलते थे। सुवर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पोंसे भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरोंसे सुशोभित                                                                                                                    | शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब ओर अमूल्य<br>रत्नमय दर्पण लगे थे, जिनके कारण सबको अपने<br>सामनेकी ओरसे ही वह मण्डप दीप्तिमान् दिखायी<br>देता था। वह सौ धनुष ऊपरतक अग्नि-शिखाके<br>समान प्रकाशपुञ्ज फैला रहा था। उसका विस्तार<br>सौ हाथका था। वह रत्नमण्डप गोलाकार बना था।<br>उसके भीतर रत्निर्मित शय्याएँ बिछी थीं, जिनसे<br>उस उत्तम भवनके भीतरी भागकी बड़ी शोभा हो<br>रही थी। उक्त शय्याओंपर अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र                                                                                        |
| रासस्थलका निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थानको गये। वे उस रमणीय वृन्दावनको देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वनके भीतर जगह-जगह एकान्त स्थानमें मन-बुद्धिसे विचार और निश्चय करके उन्होंने वहाँ तीस रमणीय एवं विलक्षण वनोंका निर्माण किया। वे केवल श्रीराधा-माधवकी ही क्रीड़ाके लिये बनाये गये थे। तदनन्तर मधुवनके निकट अत्यन्त मनोहर                                                                                                                                                                                | बिछे थे। मालाओं के समूहसे सुसिज्जित होकर वे<br>विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजातके<br>फूलोंकी मालाओं के बने हुए तिकये उनपर<br>यथास्थान रखे गये थे। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी<br>और कुंकुमसे वह सारा भवन सुवासित हो रहा<br>था। उसमें मालती और चम्पाके फूलोंकी मालाएँ<br>रखी थीं। नूतन शृङ्गारके योग्य तथा पारस्परिक<br>प्रेमकी वृद्धि करनेवाले कपूरयुक्त ताम्बूलके बीड़े                                                                                                                                     |
| निर्जन स्थानमें वटवृक्षके मूलभागके निकट सरोवरके पश्चिम किनारे केतकीवनके बीच और चम्पाके उद्यानके पूर्व विश्वकर्माने राधा-माधवकी क्रीड़ाके लिये पुनः एक रत्नमय मण्डपका निर्माण किया, जो चार वेदिकाओंसे घिरा हुआ और अत्यन्त सुन्दर था। रत्नसाररचित सौ तूलिकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती थीं। अमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित तथा नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित नौ जोड़े कपाटों और नौ मनोहर द्वारोंसे उस रत्नमण्डपकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस मण्डपकी दीवारोंके दोनों बगलमें और ऊपर भी श्रेष्ठ रत्नोंद्वारा रचित कृत्रिम | उत्तम रत्नमय पात्रोंमें सजाकर रखे गये थे। उस<br>भवनमें रत्नोंकी बनी हुई बहुत-सी चौिकयाँ थीं,<br>जिनमें हीरे जड़े थे और मोतियोंकी झालरें लटक<br>रही थीं। रत्नसारजिटत कितने ही घट यथास्थान<br>रखे हुए थे। रत्नमय चित्रोंसे चित्रित अनेक<br>रत्नसिंहासन उस मण्डपकी शोभा बढ़ाते थे,<br>जिनमें जड़ी हुई चन्द्रकान्त मणियाँ पिघलकर<br>जलकी बूँदोंसे उस भवनको सींच रही थीं।<br>शीतल एवं सुवासित जल तथा भोग्य वस्तुओंसे<br>युक्त उस रमणीय मिलन-मिन्दर (रत्नमण्डप)-<br>का निर्माण करके विश्वकर्मा फिर नगरमें गये। |
| चित्रमय कलश उसकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। उन<br>कलशोंकी तीन कोटियाँ थीं। उक्त रत्नमण्डपमें<br>महामूल्यवान् श्रेष्ठ मणिरत्नोंद्वारा निर्मित नौ सोपान<br>शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नोंके सारभागसे बने हुए<br>कलशोंसे मण्डपका शिखर-भाग जगमगा रहा<br>था। पताका, तोरण तथा श्वेत चामर उस भवनकी                                                                                                                                                                                                                      | जिनके लिये जो भवन बने थे, उनपर उनके<br>नाम उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक लिखे। इस कार्यमें<br>उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते<br>थे। मुने! निद्राके स्वामी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उस<br>समय निद्राके वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके<br>विश्वकर्मा अपने घरको चले गये। परमेश्वर श्रीकृष्णकी                                                                                                                                                                                                                 |

| ५०६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थलपर उस अवस्थामें भी सुन्दरी तुलसी निरन्तर                                               | वृन्दावनविनोदिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और                                                        |
| स्थित रहने लगी। मुने! तुलसीका सारा चरित्र                                                  | शरच्चन्द्रप्रभानना—ये सारभूत सोलह नाम उन                                                             |
| तुमसे विस्तारपूर्वक कहा जा चुका है, तथापि                                                  | सहस्र नामोंके ही अन्तर्गत हैं। राधा शब्दमें 'धा'                                                     |
| यहाँ प्रसङ्गवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गयी।                                                 | का अर्थ है संसिद्धि (निर्वाण) तथा 'रा'                                                               |
| तपोधन! उस तुलसीकी तपस्याका एक यह भी                                                        | दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण (मोक्ष) प्रदान                                                          |
| स्थान है; इसलिये इसे मनीषी पुरुष 'वृन्दावन'                                                | करनेवाली हैं; वे 'राधा' कही गयी हैं। रासेश्वरकी                                                      |
| कहते हैं। (तुलसी और वृन्दा समानार्थक शब्द                                                  | ये पत्नी हैं; इसलिये इनका नाम 'रासेश्वरी' है।                                                        |
| है) अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा                                             | उनका रासमण्डलमें निवास है; इससे वे 'रासवासिनी '                                                      |
| हूँ, जिससे भारतवर्षका यह पुण्यक्षेत्र वृन्दावनके                                           | कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियोंकी परमेश्वरी                                                        |
| नामसे प्रसिद्ध हुआ। राधाके सोलह नामोंमें एक                                                | हैं; अत: पुरातन संत-महात्मा उन्हें 'रिसकेश्वरी'                                                      |
| वृन्दा नाम भी है, जो श्रुतिमें सुना गया है। उन                                             | कहते हैं। परमात्मा श्रीकृष्णके लिये वे प्राणोंसे                                                     |
| वृन्दा नामधारिणी राधाका यह रमणीय क्रीडा-                                                   | भी अधिक प्रियतमा हैं; अतः साक्षात् श्रीकृष्णने                                                       |
| वन है; इसलिये इसे 'वृन्दावन' कहा गया है।                                                   | ही उन्हें 'कृष्णप्राणाधिका' नाम दिया है। वे                                                          |
| पूर्वकालमें श्रीकृष्णने श्रीराधाकी प्रीतिके लिये                                           | श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रिया कान्ता हैं अथवा                                                           |
| गोलोकमें वृन्दावनका निर्माण किया था। फिर                                                   | श्रीकृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं; इसलिये समस्त                                                      |
| भूतलपर उनकी क्रीडाके लिये प्रकट हुआ                                                        | देवताओंने उन्हें 'कृष्णप्रिया' कहा है। वे श्रीकृष्णरूपको                                             |
| वह वन उस प्राचीन नामसे ही 'वृन्दावन'                                                       | लीलापूर्वक निकट लानेमें समर्थ हैं तथा सभी                                                            |
| कहलाने लगा।                                                                                | अंशोंमें श्रीकृष्णके सदृश हैं; अत: 'कृष्णस्वरूपिणी'                                                  |
| <b>नारदजीने पूछा</b> —जगदुरो! श्रीराधिकाके                                                 | कही गयी हैं। परम सती श्रीराधा श्रीकृष्णके                                                            |
| सोलह नाम कौन-कौन-से हैं ? मुझ शिष्यसे उन्हें                                               | आधे वामाङ्गभागसे प्रकट हुई हैं; अत: श्रीकृष्णने                                                      |
| बताइये; उन्हें सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा                                            | स्वयं ही उन्हें 'कृष्णवामाङ्गसम्भूता' कहा है।                                                        |
| है। मैंने सामवेदमें वर्णित श्रीराधाके सहस्र नाम                                            | सती श्रीराधा स्वयं परमानन्दकी मूर्तिमती राशि                                                         |
| सुने हैं; तथापि इस समय आपके मुखसे उनके                                                     | हैं; अतः श्रुतियोंने उन्हें 'परमानन्दरूपिणी' की                                                      |
| सोलह नामोंको सुनना चाहता हूँ। विभो! वे                                                     | संज्ञा दी है। 'कृष्' शब्द मोक्षका वाचक है, 'ण'                                                       |
| सोलह नाम उन सहस्र नामोंके ही अन्तर्गत हैं या                                               | उत्कृष्टताका बोधक है और 'आकार' दाताके अर्थमें                                                        |
| उनसे भिन्न हैं ? अहो ! उन भक्तवाञ्छित पुण्यस्वरूप<br>नामोंका मुझसे वर्णन कीजिये। साथ ही उन | आता है। वे उत्कृष्ट मोक्षकी दात्री हैं; इसलिये<br>'कृष्णा' कही गयी हैं। वृन्दावन उन्हींका है; इसलिये |
| सबकी व्युत्पत्ति भी बताइये। जगत्के आदिकारण!                                                | वे 'वृन्दावनी' कही गयी हैं अथवा वृन्दावनकी                                                           |
| जगन्माता श्रीराधाके उन सर्वदुर्लभ पावन नामोंको                                             | अधिदेवी होनेके कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ                                                        |
| में सुनना चाहता हूँ।                                                                       | है। सिखयोंके समुदायको 'वृन्द' कहते हैं और                                                            |
| श्री <b>नारायणने कहा</b> —राधा, रासेश्वरी,                                                 | 'अकार' सत्ताका वाचक है। उनके समूह-की-                                                                |
| रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्णप्राणाधिका,                                                    | समूह सिखयाँ हैं; इसिलये वे 'वृन्दा' कही गयी                                                          |
| कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी, कृष्णवामाङ्गसम्भूता,                                          | हैं। उन्हें सदा वृन्दावनमें विनोद प्राप्त होता है;                                                   |
| परमानन्दरूपिणी, कृष्णा, वृन्दावनी, वृन्दा,                                                 | अतः वेद उनको 'वृन्दावनिवनोदिनी' कहते हैं।                                                            |

नामोंकी व्याख्या की थी। मुने! यह राधाका परम स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है\*।

पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता। रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी॥ सर्वासां रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा। प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्॥ प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मन:। कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता॥ कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा। सर्वेर्देवगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीलया। सर्वांशै: कृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी॥

वामाङ्गार्द्धेन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती। कृष्णवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता॥ परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती। श्रुतिभि: कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी॥ कृषिर्मीक्षार्थवचनो ण एवोत्कृष्टवाचकः। आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा

अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्मृता । वृन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीर्तिता॥

सङ्घः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः। सिखवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता॥ वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्या ह्यस्ति च तत्र वै । वेदा वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीम् ॥

नखचन्द्रावलीवक्त्रचन्द्रोऽस्ति यत्र संततम्। तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता॥ कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम् । मुनिना कीर्तिता तेन शरच्चन्द्रप्रभानना॥

इदं षोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम् । नारायणेन यद्दतं ब्रह्मणे नाभिपङ्कुजे ॥

ब्रह्मणा च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे । धर्मेण कृपया दत्तं मह्ममादित्यपर्वणि॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण नारदजीने कहा—प्रभो! यह सर्वदुर्लभ तिरोभूत होता रहता है, उनके लिये क्या और

परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्रीराधाका 'संसारविजय' नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञने जिसका प्रयोग किया

406

था, वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान् श्रीकृष्णको विचित्र कथा सुनकर

आपके चरणकमलोंके प्रसादसे मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्यको सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिये। मुने!

वृन्दावनमें प्रात:काल उस अद्भुत नगरको देखकर गोपोंने क्या कहा?

भगवान् श्रीनारायण बोले—नारद! जब प्रवेशकालिक मङ्गलकृत्यका सम्पादन करके अपने सेवकगणोंके साथ अपने-अपने आश्रममें प्रवेश वहाँ रात बीत गयी, विश्वकर्मा चले गये और

अरुणोदयकी बेला आयी, तब सब लोग जाग उठे। उठते ही सबसे विलक्षण उस नगरको देख व्रजवासी आपसमें कहने लगे—'यह क्या आश्चर्य

है ? यह क्या आश्चर्य है ?' किन्हीं गोपोंने कुछ अन्य गोपोंसे पूछा—'यह कैसे सम्भव हुआ? न

जाने भूतलपर किस रूपसे कौन प्रकट हो सकता है?' परंतु नन्दरायजी गर्गके वाक्योंका स्मरण

करके मन-ही-मन सब कुछ जान गये। उन्होंने भीतर-ही-भीतर विचार किया—'यह समस्त

चराचर जगत् श्रीहरिकी इच्छासे ही उत्पन्न हुआ है। जिनके भ्रूभङ्गकी लीलामात्रसे ब्रह्मासे

लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत् आविर्भूत और उसकी भी बात बतायी।

राधाप्रभावप्रस्तावे

राधामाधवयो:

निन्दकायावैष्णवाय

अणिमादिकसिद्धिं

प्रदक्षिणेन भूमेश्च

देवानां वैष्णवानां

सुप्रसन्नेन

न

पादपद्मे

कृत्स्नाया

पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि॥

स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः।

साथ वहाँ प्रत्येक मनोहर स्थानपर बालोचित क्रीडा करने लगे। नारद! इस प्रकार मैंने नगर-

चेतसा । इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने॥

भक्तिर्भवेदिह । अन्ते लभेत्तयोर्दास्यं शश्वत्सहचरो भवेत्॥

एव सप्तधा । शरणागतरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानत:॥

दातव्यं महामुने । यावज्जीविमदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः॥

च संप्राप्य नित्यविग्रहम् । व्रतदानोपवासैश्च सर्वेर्नियमपूर्वकै:॥ वेदानां पाठ: सर्वार्थसंयुतै:। सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितै:॥

च दर्शनेनापि यत् फलम् । तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नार्हति षोडशीम्॥

सब गोपोंको बडा आनन्द मिला। वहाँके बालक और बालिकाएँ हर्षपूर्वक खेलने-कूदने लगीं। श्रीकृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोपशिशुओंके

किया। वृन्दावनमें रहकर उन सबके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। उन सब गोपोंने बडे आनन्दके साथ अपने-अपने उत्तम आश्रममें पदार्पण किया। अपने-अपने मनोहर स्थानपर

कैसे असाध्य है? अहो! जिनके रोमकूपोंमें ही सारे ब्रह्माण्ड स्थित हैं, उन परमेश्वर महाविष्णु

श्रीहरिके लिये क्या असाध्य हो सकता है?

ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चरणारविन्दोंका

दर्शन करते रहते हैं, उन माया-मानव-रूपधारी

परमेश्वरके लिये कौन-सा ऐसा कार्य है, जो

असाध्य हो?' नन्दजीने उस नगरमें घूम-घूमकर,

(१७। २२० — २४६)

निर्माणका सारा वृत्तान्त कह सुनाया। वनमें गोपबालाओंके लिये जो रासमण्डल बना था,

(अध्याय १७)

एक-एक घरको देख-देखकर और वहाँ लिखे हुए नामोंको पढ़कर सबके लिये घरोंका वितरण किया। नन्द और वृषभानुने शुभ मुहूर्त देखकर श्रीवनके समीप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंकी पत्नियोंका ग्वालबालोंसहित श्रीकृष्णको

निर्मित उनकी छायामयी स्त्रियोंका ब्राह्मणोंके घरोंमें जाना तथा विप्रपत्नियोंके पूर्वजन्मका परिचय

नारदजी बोले—मृनिश्रेष्ठ! ज्ञानिसन्धो! मैं

भोजन देना तथा उनकी कृपासे गोलोकधामको जाना, श्रीकृष्णकी मायासे

आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्रीकृष्ण-लीलामृतका पान कराइये।

भगवान् श्रीनारायणने कहा — एक दिन बलरामसहित श्रीकृष्ण ग्वालबालोंको साथ ले

श्रीमधुवनमें गये, जहाँ यमुनाके किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्रों

गौओंके साथ वहाँ विचरने और खेलने लगे। खेलते-खेलते वे थक गये और उन्हें भुख-प्यास सताने लगी। तब सब गोपशिशु बड़ी प्रसन्नताके

साथ श्रीकृष्णके पास आये और बोले—'कन्हैया! हमें बड़ी भूख लगी है। हम सेवकोंको आज्ञा दो, क्या करें?' ग्वालबालोंकी बात सुनकर प्रसन्नमुख और नेत्रवाले दयानिधान श्रीहरिने

उनसे यह हितकर तथा सच्ची बात कही। श्रीकृष्ण बोले—बालको! जहाँ ब्राह्मणोंका

सुखदायक यज्ञस्थान है, वहाँ जाओ। जाकर उन यज्ञतत्पर ब्राह्मणोंसे शीघ्र ही भोजनके लिये अन्न

मॉॅंगो। वे सभी आङ्गिरस गोत्रवाले ब्राह्मण हैं और श्रीवनके निकट अपने आश्रममें यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियोंका विशेष ज्ञान

प्राप्त किया है। वे सब नि:स्पृह वैष्णव हैं और मोक्षकी कामनासे मेरा ही यजन कर रहे हैं। परंतु मायासे आच्छादित होनेके कारण उन्हें इस

बातका पता नहीं है कि योगमायासे मनुष्यरूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञकी ओर ही उन्मुख रहनेवाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न न दें तो शीघ्र ही

बालकोंके प्रति दयासे भरी हुई हैं। श्रीकृष्णकी बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोपबालक ब्राह्मणोंके सामने जा मस्तक झुकाकर खड़े हो

गये और बोले—'विप्रवरो! हमें शीघ्र भोजन दीजिये।' परंतु उनमेंसे कुछ द्विजोंने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी ज्यों-के-त्यों खड़े रह गये। तब वे पाकशालामें

गये, जहाँ ब्राह्मणियाँ भोजन बना रही थीं। उन बालकोंने ब्राह्मणपितयोंको सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सब बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियोंसे बोले—'माताओ! हम सब बालक

भुखसे पीडित हैं। हमें भोजन दो।' उन बालकोंकी बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती-साध्वी ब्राह्मणियोंने मुस्कराते हुए मुखारविन्दसे आदरपूर्वक पूछा। ब्राह्मणपतियाँ बोलीं — समझदार बालको!

तुमलोग कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? और तुम्हारे नाम क्या हैं ? हम तुम्हें व्यञ्जनसहित नाना प्रकारका श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगी। ब्राह्मणियोंकी बात सुनकर वे सभी स्निग्ध

हए बोले। बालकोंने कहा—माताओ! हमें बलराम और श्रीकृष्णने भेजा है। हमलोग भूखसे बहुत पीड़ित हैं। हमें भोजन दो। हम शीघ्र ही उनके

एवं हृष्ट-पुष्ट गोपबालक प्रसन्नतापूर्वक हँसते

पास लौट जायँगे। यहाँसे थोड़ी दूरपर वनके भीतर भाण्डीर-वटके निकट मधुवनमें बलराम और केशव बैठे हैं। वे दोनों भाई भी थके-

जाकर उनकी पित्रयोंसे माँगना: क्योंकि वे माँदे और भूखे हैं तथा भोजन माँग रहे हैं।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण माताओ! आपको अन्न देना है या नहीं देना है, सुन्दर लाल रंगके ओठ पके बिम्बफलको

गोपोंकी बात सुनकर ब्राह्मणियाँ हर्षसे खिल उठीं। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये।

यह शीघ्र हमें इसी समय बता दो।

480

सारे अङ्ग पुलिकत हो उठे। उनके मनमें बड़ी

इच्छा थी कि हमें श्रीकृष्ण-चरणोंके दर्शन हों। उन्होंने सोने, चाँदी और फूलकी थालियोंमें प्रसन्नतापूर्वक भाँति-भाँतिके व्यञ्जनोंसे युक्त अत्यन्त मनोहर अगहनीके चावलका भात, खीर, स्वादिष्ट

पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्रीकृष्णके निकट प्रस्थान किया। वे मन-ही-मन नाना प्रकारके मनोरथ लेकर जानेको उत्सुक हुईं। ब्राह्मणपितयाँ धन्य और पतिव्रतपरायणा थीं।

जाग उठी। उन्होंने वहाँ पहुँचकर बालकोंसहित श्रीकृष्ण और बलरामके दर्शन किये। श्रीकृष्ण वटके मूलभागके निकट बालकोंके बीचमें बैठे थे; अत: तारोंके बीच विराजमान चन्द्रमाके समान शोभा पा रहे थे। श्याम अङ्ग, किशोर

इसीलिये उनके मनमें श्रीकृष्णदर्शनकी उत्कण्ठा

अवस्था और शरीरपर रेशमी पीताम्बरसे वे बड़े सुन्दर लगते थे। मुखपर मन्द मुस्कान खेल रही थी। शान्तस्वरूप राधाकान्त बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरत्कालकी पूर्णिमाके

चन्द्रमाको लज्जित कर रहा था। वे रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित थे तथा रत्निर्मित दो कुण्डलोंसे उनके गण्डस्थलकी बड़ी शोभा हो रही थी। हाथोंमें रत्नमय केयुर और कङ्गन तथा

पैरोंमें रत्निर्मित नूप्र उनके आभूषण थे। उन्होंने गलेमें आजानुलम्बिनी शुभ्र रत्नमाला धारण कर रखी थीं। मालतीकी मालासे उनके कण्ठ और

लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनारके दानोंकी

भाँति सुन्दर दन्तपङ्क्ति धारण किये थे। सिरपर

मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा था। कानोंके मूलभागमें दो कदम्बके फूल उनकी शोभा बढ़ा

रहे थे। वे परात्पर परमात्मा योगियोंके भी ध्यानमें

नहीं आनेवाले हैं। तथापि भक्तोंपर अनुग्रह करनेके

लिये व्याकुल रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, धर्म,

शेषनाग तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति

करते हैं। ऐसे परमेश्वरके दर्शन करके ब्राह्मणपितयोंने

भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञानके

अनुरूप उन मधुसूदनकी स्तुति की। 

विप्रपत्नियाँ बोलीं—भगवन्! आप स्वयं ही परब्रह्म, परमधाम, निरीह, अहङ्काररहित, निर्गुण-निराकार तथा सगुण-साकार हैं। आप ही

सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकाररहित परमात्मा

हैं। आप ही प्रकृति-पुरुष तथा उन दोनोंके परम

कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहारके विषयमें नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीन देवता कहे गये हैं, वे भी आपके ही सर्वबीजमय अंश

वक्षःस्थल दोनों सुशोभित थे। चन्दन, अगुरु, हैं। परमेश्वर! जिनके रोमकूपमें सम्पूर्ण विश्व कस्त्ररी और कुंकुमसे उनके श्रीअङ्ग चर्चित थे। निवास करता है, वे महाविराट् महाविष्णु हैं और

नखों और कपोलोंका सौन्दर्य देखने ही योग्य था। प्रभो! आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और श्रीकृष्णजन्मखण्ड

प्रकार बोलीं।

है; फिर कौन आपकी स्तुति करनेमें समर्थ है? सृष्टिके सूत्रभूत जो महत्तत्त्व आदि एवं पञ्च-

तन्मात्राएँ हैं, वे भी आपसे भिन्न नहीं हैं। आप

सम्पूर्ण शक्तियोंके बीज तथा सर्वशक्तिस्वरूप हैं। समस्त शक्तियोंके ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सब शक्तियोंके आश्रय हैं। आप निरीह, स्वयंप्रकाश,

सर्वानन्दमय तथा सनातन हैं। अहो! आकारहीन होते हुए भी आप सम्पूर्ण आकारोंसे युक्त हैं—सब आकार आपके ही हैं। आप सम्पूर्ण

इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं तो भी इन्द्रियवान् नहीं हैं। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्त्वका निरूपण करनेमें सरस्वती जडवत् हो जाती हैं; महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी

जडतुल्य हो जाते हैं; पार्वती, लक्ष्मी, राधा एवं वेदजननी सावित्री भी जडताको प्राप्त हो जाती

दीनबन्धो! कृपा कीजिये। यों कह सब ब्राह्मणपितयाँ उनके चरणारिवन्दोंमें

पड़ गयीं। तब श्रीकृष्णने प्रसन्नमुख एवं नेत्रोंसे उन सबको अभयदान दिया। जो पूजाकालमें विप्रपितयोंद्वारा किये गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह ब्राह्मणपितयोंको

मिली हुई गतिको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। भगवान् श्रीनारायण कहते हैं -- नारद!

सुनकर विप्रपितयोंको बड़ी प्रसन्नता हुई, श्रद्धासे

हैं; फिर दूसरे कौन विद्वान् आपकी स्तुति कर सकते हैं ? प्राणेश्वरेश्वर! हम स्त्रियाँ आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं ? देव! हमपर प्रसन्न होइये।

उन ब्राह्मणपितयोंको अपने चरणारिवन्दोंमें पड़ी

देख श्रीमधुसूदनने कहा—'देवियो! वर माँगो। तुम्हारा कल्याण होगा।' श्रीकृष्णकी यह बात

आपके चरणकमलोंकी सेवा प्राप्त हो; अत: आप हमें अपना दास्यभाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। केशव! हम प्रतिक्षण आपके मुखारविन्दको देखती रहें, यही कृपा कीजिये।

द्विजपत्रियोंने कहा — श्रीकृष्ण! हम आपसे

वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि

प्रभो! अब हम पुन: घरको नहीं जायँगी। द्विजपितयोंकी यह बात सुनकर करुणानिधान त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे

बालकोंकी मण्डलीमें बैठ गये। तदनन्तर ब्राह्मणपितयोंने उन्हें सुधाके समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवानुने उस अन्नको लेकर गोप-बालकोंको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्रपितयोंने देखा कि आकाशसे एक सोनेका बना हुआ श्रेष्ठ विमान

उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके

सभी उपकरण रत्नोंके सारतत्त्वसे बने हुए हैं। वह रत्नोंके ही खम्भोंसे आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशोंसे वह और भी उज्ज्वल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चँवर लगे हुए हैं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस विमानको पारिजातके फूलोंकी मालाओंके जालसे सजाया

गया है। उसमें सौ पहिये हैं। मनके समान वेगसे चलनेवाला वह विमान बडा मनोहर है। वनमालासे विभूषित दिव्य पार्षद उसे सब ओरसे घेरे खड़े हैं। उन पार्षदोंने पीताम्बर पहन रखा है। वे

रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत, नूतन यौवनसे सम्पन्न, श्यामकान्तिवाले, परम मनोहर, दो भुजाओंसे युक्त तथा गोपवेशधारी थे। उनके हाथोंमें मुरली थी। उन्होंने मोरपङ्ख और गुञ्जाकी

मालासे आबद्ध टेढ़े मुकुट धारण कर रखे थे। श्रीकृष्ण विराजमान हैं, उसे यज्ञादि कर्मींके वे रथसे तुरंत ही उतरकर श्रीहरिके चरणोंमें अनुष्ठानकी क्या आवश्यकता है ? जिसने समुद्रको प्रणाम करके ब्राह्मणपितयोंसे बोले—'आपलोग पी लिया, उसके लिये कुआँ लाँघनेमें क्या इस विमानपर चढ जायँ।' ब्राह्मणपितयाँ श्रीहरिको पुरुषार्थ है ?\* ऐसा कहकर ब्राह्मणलोग उन श्रेष्ठ कामिनियोंको नमस्कार करके मनोवाञ्छित गोलोकमें जा पहुँचीं। वे मानव-देहका त्याग करके तत्काल साथ ले हर्षपूर्वक अपने घरको लौटे और उनके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

दिव्य गोपी हो गयीं। तत्पश्चात् श्रीहरिने वैष्णवी मायाके द्वारा उनकी छायाका निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणोंके घरोंमें भेज दिया। ब्राह्मण-

482

लोग अपनी पित्रयोंके लिये मन-ही-मन बहुत उद्विग्न थे और सब ओर उनकी खोज कर रहे थे। इसी समय रास्तेमें उन्हें अपनी पितवाँ

दिखायी दीं। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणोंके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। सम्पूर्ण अङ्ग

पुलिकत हो गये और वे विनयपूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणोंने कहा—अहो! तुम सब लोग परम धन्य हो; क्योंकि तुमने साक्षात् परमेश्वरके

दर्शन किये हैं। हमारा जीवन व्यर्थ है। हम-लोगोंका वेदपाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराणमें सर्वत्र विद्वानोंद्वारा श्रीहरिकी ही समस्त

विभृतियोंका वर्णन किया गया है। सबके जनक श्रीहरि ही हैं। तप, जप, व्रत, ज्ञान, वेदाध्ययन, पूजन, तीर्थ-स्नान और उपवास—सबके फलदाता

श्रीकृष्ण ही हैं। जिसने श्रीकृष्णकी सेवा कर ली,

उसे तपस्याओंके फलोंसे क्या प्रयोजन है ? जिसे कल्पवृक्षकी प्राप्ति हो गयी, वह दूसरे किसी

वृक्षको लेकर क्या करेगा? जिसके हृदयमें

\*अहोऽतिधन्या यूयं च दृष्टो युष्माभिरीश्वरः। अस्माकं जीवनं व्यर्थं वेदपाठोऽप्यनर्थकः॥

तपो जपो व्रतं ज्ञानं वेदाध्ययनमर्चनम् । तीर्थस्नानमनशनं सर्वेषां फलदो हरि:॥ श्रीकृष्ण: सेवितो येन किं तस्य तपसां फलै:। प्राप्त: कल्पतरुर्येन किं तस्यान्येन शाखिना॥ श्रीकृष्णो हृदये यस्य किं तस्य कर्मभि: कृतै:। किं पीतसागरस्यैव पौरुषं कूपलङ्घने॥

पुराणे सर्वत्र विद्वद्भिः परिकीर्तितम् । हरेर्विभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः॥

बात कहिये।

उत्तम माहात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्वकालमें अपने पिता धर्मके मुखसे सुना था। नारद! अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारदजीने पूछा — ऋषीन्द्र! किस पुण्यके

भगवान् श्रीनारायण बोले-नारद! ये

(१८। ६६-७०)

देवियाँ सप्तर्षियोंकी सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्ना पतिव्रता पितयाँ थीं। एक बार अनलदेवने इनका अङ्ग

साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे। उन सबका क्रीड़ामें

तथा अन्य सब कर्मोंमें पहलेवाली स्त्रियोंकी

अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदारभाव प्रकट होता

था; परंतु मायाशक्तिसे प्रभावित होनेके कारण

ब्राह्मणलोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्णब्रह्म नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण बलराम तथा ग्वालबालोंके साथ शीघ्र ही अपने घरको चले गये। इस प्रकार मैंने श्रीहरिका सम्पूर्ण

प्रभावसे उन ब्राह्मणपितयोंको ऐसी गित प्राप्त हुई, जो बड़े-बड़े मुनीश्वरों तथा योगसिद्ध पुरुषोंके

लिये भी दुर्लभ है। पूर्वकालमें ये पुण्यवती स्त्रियाँ कौन थीं और किस दोषसे इस भूतलपर

आयी थीं। मेरे इस संदेहका निवारण करनेवाली

स्पर्श कर लिया। इससे सप्तर्षियोंमें अङ्गिराको क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्निको 'सर्वभक्ष्य' होनेका तथा इन पत्नियोंको मानुषी योनिमें जानेका शाप दे दिया। ये सब रोती हुई बोलीं—'हमलोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं। हमारा त्याग न करें। आप हम डरी हुई अबलाओंको

अभय प्रदान करें।'

इनके करुण-क्रन्दनसे मुनिको दया आ

गयी। वे भी दु:खी हो गये। अन्तमें उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनिमें जाना तो होगा; परंतु तुम्हें वहाँ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके

दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोकमें चली जाओगी। फिर श्रीहरि अपनी योगमायासे तुमलोगोंकी छायामूर्तिका निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छायामूर्तियाँ कुछ समयतक

उन ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर फिर यहाँ लौट आयेंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांशसे पुनः हमारी पित्रयाँ हो जाओगी। अतएव यह मेरा शाप तुम्हारे लिये वरदानसे

भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वे मृनि चूप हो गये। उनके मनमें इसके लिये बड़ा दु:ख था। वे स्त्रियाँ

शापवश भूतलपर आकर उन ब्राह्मणोंकी पित्रयाँ हुईं और श्रीहरिको भक्तिभावसे अन्न समर्पित करके वे उनके धामको चली गर्यो। निश्चय ही उनका शाप उनके लिये श्रेष्ठ सम्पत्तिसे भी

महिमा कैसे प्रकट हो सकती है? पतियोंके परित्यागसे भूमिपर उत्पन्न हुई ब्राह्मणपितयाँ श्रीहरिके दर्शनसे सदाके लिये भवबन्धनसे मुक्त हो गयीं \*। इस प्रकार मैंने श्रीहरिके इस उत्तम चरित्रको पूर्णरूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती

हुई सम्पत्ति भी निन्दनीय है; किंतु महात्मा

पुरुषसे प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो!

साधुपुरुषोंका कोप तत्काल ही उपकारमें बदल

जाता है। विपत्तिके बिना भूतलपर किसीकी

ब्राह्मणियोंके मोक्षकी यह मनोरम कथा अद्भुत है। विप्रवर! श्रीकृष्णकी लीला-कथा पद-पदमें नयी-नयी जान पड़ती है। इसे सुननेवालोंको कभी तृप्ति नहीं होती है। भला, श्रेय (कल्याणमयी

कथाके श्रवण)-से कौन तृप्त होता है ? मैंने पूज्य

पिताजीके मुखसे जितना रमणीय भगवच्चरित्र

सुना था, उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ। फिर क्या सुनना चाहते हो? नारदजीने कहा — कृपानिधान! जगद्गुरो! आपने पूर्वकालमें पिताके मुखसे श्रीकृष्णकी जो-जो मङ्गलमयी लीलाएँ सुनी हैं, वे सब मुझे

सुनाइये। सूतजी कहते हैं - शौनक! देवर्षिका यह वचन सुनकर भगवान् नारायणने स्वयं ही श्रीकृष्णमहिमाके अन्यान्य प्रसङ्गोंका वर्णन आरम्भ किया। (अध्याय १८)

(१८।१२५-१२६)

<sup>\*</sup> निन्दनीयाच्च सम्पत्तेर्विपत्तिर्महतो वरा । अहो सद्य: सतां कोपश्चोपकाराय कल्पते॥ विना विपत्तेर्मिहिमा कुतः कस्य भवेद्भवि। भूताः कान्तपरित्यागान्मुक्ता ब्राह्मणयोषितः॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णका कालियदहमें प्रवेश, नागराजका उनपर आक्रमण, श्रीकृष्णद्वारा उसका

दमन, नागपत्नी सुरसाद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, श्रीकृष्णकी उसपर कृपा, सुरसाका गोलोक-गमन, छायामयी सुरसाकी सृष्टि, कालियको वरदान, कालियद्वारा भगवान्की स्तुति, उस स्तुतिकी महिमा, नागका रमणक द्वीपको प्रस्थान, कालियका यमुनाजलमें निवासका कारण, गरुडका भय, सौभरिके शापसे कालियदहतक जानेमें गरुडकी असमर्थता, श्रीकृष्णके कालियदहमें प्रवेश करनेसे ग्वालबालों तथा नन्द आदिकी व्याकुलता, बलरामका समझाना, श्रीकृष्णके निकल आनेसे सबको प्रसन्नता, दावानलसे व्रजवासियोंकी

उठकर खड़ी हो गयीं और श्रीहरिका मुँह देखने भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! एक लगीं। इधर श्रीकृष्ण यमुनातटवर्ती जलके निकट दिन बलदेवको साथ लिये बिना ही श्रीकृष्ण अन्यान्य ग्वालबालोंके साथ यमुनाके उस तटपर चले गये, जहाँ कालियनागका निवासस्थान था। स्वेच्छामय शरीर धारण करनेवाले भगवान् नन्दनन्दन यमुना-तटवर्ती वनमें पके हुए फलोंको खाकर जब प्यास लगती, तब वहाँका निर्मल जल पी

रक्षा तथा नन्दभवनमें उत्सव



बहुत-से नागोंके बीच कूद पड़े। उनके जलमें

पड़ते ही उस कुण्डका पानी सौ हाथ ऊपर उठ

गया। नारद! यह देख ग्वालबालोंको पहले तो

इनका मन लग गया। ग्वालबाल भी बडे हर्षके साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएँ नयी-नयी घास चरती हुई आगे बढ़ गयीं और यमुनाका विषमिश्रित जल पीने लगीं। मुने! दारुण कालकी चेष्टासे वह विषाक्त जल पीकर कालकूटकी

लेते थे। उन्होंने गोप-शिशुओंके साथ कुछ कालतक गौएँ चरायीं। तत्पश्चात् उन्हें तो एक जगह विश्रामके लिये खडी कर दिया और स्वयं साथियोंके साथ खेल-कूदमें लग गये; खेलमें

५१४

ज्वालाओंसे संतप्त हो उन गौओंने तत्काल प्राण त्याग दिये। झुंड-की-झुंड गौओंको मरी हुई देख गोपबालक चिन्तासे व्याकुल और भयभीत हो

हर्ष हुआ, फिर वे बडे दु:खका अनुभव करने लगे। कालियसर्प मनुष्यकी आकृतिमें आये हुए श्रीहरिको देखकर क्रोधसे विह्वल हो उठा और

उठे। उनके मुखपर विषाद छा गया और उन सबने आकर मधुसूदन श्रीकृष्णसे यह बात कही। तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्यने सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्रीहरिने उन सब जल्दबाजीमें तपे हुए लोहेको थाम लिया हो, वैसे गौओंको जीवित कर दिया। वे गौएँ तत्काल ही ब्रह्मतेजसे उसका कण्ठ और पेट जलने लगा। प्राण निकले जा रहे हैं '—यों कहकर उसने पुन: उन्हें उगल दिया। श्रीकृष्णके वज्रोपम अङ्गोंको चबानेसे उसके सारे दाँत टूट गये और मुँह

लहूलुहान हो गया। भगवान् उस समय रक्तरञ्जित मुखवाले कालिय नागके मस्तकपर चढ़ गये।

मुखवाल कालिय नागक मस्तकपर चढ़ गया विश्वम्भरके भारसे आक्रान्त हो कालिय नाग प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गया। मुने! उसने रक्त

त्याग दनका उद्यत हा गया। मुन! उसन रक्त वमन किया और मूर्च्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्च्छित देख सब नाग प्रेमसे विह्वल हो रोने

लगे। कोई भाग गये और कोई डरके मारे बिलमें घुस गये। अपने प्रियतमको मरणोन्मुख हुआ देख नागपत्नी सती सुरसा दूसरी नागिनियोंके साथ श्रीहरिके सामने आयी और पति–प्रेमसे रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोडकर शीघ्र ही भयसे

पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहा। सुरसा बोली—हे जगदीश्वर! आप मुझे मेरे स्वामीको लौटा दीजिये। दूसरोंको मान देनेवाले

श्रीहरिको प्रणाम किया और उनके दोनों चरणारविन्द

प्रभो! मुझे भी मान दीजिये। स्त्रियोंको पित प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिये पितसे बढ़कर दूसरा कोई बन्धु नहीं है। नाथ! आप देवेश्वरोंके भी स्वामी, अनन्त प्रेमके सागर,



वह नाग उद्विग्न हो गया और 'हाय! हाय! मेरे | श्रीराधिकाजीके लिये प्रेमके समुद्र हैं। अत: मेरे प्राण निकले जा रहे हैं'—यों कहकर उसने पन: | प्राणनाथका वध न कीजिये। आप विधाताके भी

> त्रिनेत्रधारी महादेवके पाँच मुख हैं; ब्रह्माजीके चार और शेषनागके सहस्र मुख हैं; कार्तिकेयके भी छ: मुख हैं; परंतु ये लोग भी अपने मुख-समूहोंद्वारा आपकी स्तुति करनेमें जडवत् हो जाते हैं। साक्षात् सरस्वती भी आपका स्तवन करनेमें

समर्थ नहीं हैं। सम्पूर्ण वेद, अन्यान्य देवता तथा संत-महात्मा भी आपकी स्तुतिके विषयमें शक्तिहीनताका ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं नारियोंमें अधम सर्पिणी और कहाँ सम्पूर्ण भुवनोंके परम आश्रय तथा किसीके

भी दृष्टिपथमें न आनेवाले आप परमेश्वर! जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग करते हैं, उन मानव-वेषधारी आप नराकार परमेश्वरकी स्तुति मैं करना चाहती हूँ, यह कैसी विडम्बना है? पार्वती,

डरती हैं और स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हो पातीं; उन्हीं आप परमेश्वरका स्तवन कलिकलुषमें निमग्न तथा वेद-वेदाङ्ग एवं शास्त्रोंके श्रवणमें मूढ़ स्त्री मैं क्यों करना चाहती हूँ, यह समझमें नहीं आता। आप रत्नमय पर्यङ्कपर रत्ननिर्मित भूषणोंसे भूषित

हो शयन करते हैं। रत्नालंकारोंसे अलंकृत अङ्गवाली राधिकाके वक्ष:स्थलपर विराजमान होते हैं। आपके सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित रहते हैं, मुखारविन्दपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैली होती है। आप

लक्ष्मी तथा वेदजननी सावित्री जिनके स्तवनसे

विधाता हैं। इसलिये यहाँ मुझे पतिदान दीजिये।

निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मिल्लका और मालतीकी मालाओंसे सुशोभित होता है। आपका मानस नित्य निरन्तर पारिजात पुष्पोंकी सुगन्धसे आमोदित रहा करता है। कोकिलके कलरव तथा भ्रमरोंके गुञ्जारवसे उद्दीपित प्रेमके कारण आपके

उमड़ते हुए प्रेमरसके महासागरमें सदा सुखसे

अङ्ग उठी हुई पुलकावलियोंसे अलंकृत रहते हैं। उत्तम बन्धु, सम्पूर्ण भुवनोंके बान्धव तथा जो सदा प्रियतमाके दिये हुए ताम्बूलका सानन्द

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५१६ चर्वण करते हैं; वेद भी जिनकी स्तुति करनेमें हर्षसे उत्फुल्ल नेत्रोंवाले सर्वनन्दन भगवान् गोविन्दने असमर्थ हैं तथा बड़े-बड़े विद्वान् भी जिनके स्वयं उससे क्या कहा? महाभाग! यह अत्यन्त स्तवनमें जडवत् हो जाते हैं; उन्हीं अनिर्वचनीय अद्भुत रहस्य मुझसे बताइये। परमेश्वरका स्तवन मुझ-जैसी नागिन क्या कर भगवान् नारायणने कहा—मुने! नागपत्नी सकती है? मैं तो आपके उन चरणकमलोंकी भयसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवान्के वन्दना करती हूँ, जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और चरणोंमें पड़ी थी। उसकी उपर्युक्त बातें सुनकर श्रीकृष्णने उससे इस प्रकार कहा— शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गङ्गा, वेदमाता सावित्री, सिद्धोंके श्रीकृष्ण बोले—नागेश्वरि! उठो, उठो। समुदाय, मुनीन्द्र और मनु करते हैं। आप स्वयं भय छोड़ो और वर माँगो। मात:! मेरे वरके कारणरहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। प्रभावसे अजर-अमर हुए अपने पतिको ग्रहण सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं स्वयंप्रकाश, करो और यमुनाका हृद छोड़कर अपने घरको कार्य-कारणस्वरूप तथा उन कार्य-कारणोंके चली जाओ। वत्से! अपने पति और परिवारके भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे साथ अभीष्ट स्थानको पधारो। नागेशि! आजसे तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणोंसे भी श्रीकृष्ण! हे सिच्चदानन्दघन! हे सुरासुरेश्वर! अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जामाता हुए; आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मुनि, मनु, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा इसमें संशय नहीं है। शुभे! मेरे चरणकमलोंके चिह्नसे युक्त होनेके कारण तुम्हारे पतिको अब गुणोंके भी स्वामी हैं। मेरे पतिकी रक्षा कीजिये, आप धर्म और धर्मीके तथा शुभ और अशुभके गरुड कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्तिभावसे स्तुति भी स्वामी हैं। सम्पूर्ण वेदोंके स्वामी होते हुए भी करके मेरे चरणचिह्नको प्रणाम करेंगे। अब तुम उन वेदोंमें आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो गरुडका भय छोडो और शीघ्र रमणक द्वीपको सका है। सर्वेश्वर! आप सर्वस्वरूप तथा सबके चली जाओ। बेटी! इस ह्रदसे निकलो और बन्धु हैं। जीवधारियों तथा जीवोंके भी स्वामी हैं। इच्छानुसार वर माँगो। अतः मेरे पतिकी रक्षा कीजिये। श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर सुरसाके नेत्र इस प्रकार स्तुति करके नागराजवल्लभा और मुख हर्षसे खिल उठे। उसकी आँखोंमें आँसू भर आये तथा उसने भक्ति-भावसे मस्तक सुरसा भक्तिभावसे मस्तक झुका श्रीकृष्णके चरणकमलोंको पकड्कर बैठ गयी। नागपत्नीद्वारा झुकाकर कहा। किये गये इस स्तोत्रका जो त्रिकाल संध्याके सुरसा बोली—वरदाता परमेश्वर! पिताजी! समय पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरणकमलोंकी सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान अन्ततोगत्वा श्रीहरिके धाममें चला जाता है। उसे इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति प्राप्त होती है कीजिये। मेरा मन भ्रमरकी भाँति सदा आपके और अन्तमें वह निश्चय ही श्रीकृष्णका दास्य-चरणारविन्दपर ही मॅंडराता रहे। मुझे आपके सुख पा जाता है। वह श्रीहरिका पार्षद हो स्मरणकी कभी विस्मृति न हो, मेरा कान्तविषयक सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियोंको करतलगत सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राणवल्लभ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हो जायँ। प्रभो! यही मेरी प्रार्थना कर लेता है। नारदजीने पूछा—नागपत्नीकी बात सुनकर है; इसे पूर्ण कीजिये।

ऐसा कहकर नागपत्नी श्रीहरिके सामने नत हुई खड़ी हो गयी। उसने शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाको

लज्जित करनेवाले श्रीहरिके मुखचन्द्रका दर्शन किये। उस सतीने अपने दोनों नेत्रोंसे निमेषरहित

होकर गोविन्दके मुखकी सौन्दर्यमाधुरीका पान किया। उसके सारे अङ्ग पुलकित हो उठे। वह आनन्दके आँसुओंमें डूब गयी। श्रीहरिको सुन्दर

बालकके रूपमें देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित

स्रेह करने लगी और भक्तिके उद्रेकसे आप्लावित हो पुन: इस प्रकार बोली—'गोविन्द! मैं रमणक-

द्वीपमें नहीं जाऊँगी। वहाँ मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यह सर्प वहाँ जाकर संसार चलावे, मुझे तो आप अपनी किङ्करी बना लीजिये! हे श्रीकृष्ण! मेरे मनमें सालोक्य आदि चार प्रकारकी

मुक्तिके लिये भी इच्छा नहीं है; क्योंकि वह मृक्ति आपके चरणारविन्दोंकी सेवाकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्षमें दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरणसेवाके अतिरिक्त दूसरे वरकी इच्छा करता है, वह स्वयं

ठगा गया\*।' नागपत्नीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दपर मुस्कराहट फैल गयी। उनका मन

कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीचमें उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित दिव्य विमान वहाँ तत्काल उतर आया। मुने! वह अपने तेजसे उद्दीप हो रहा था। उसपर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों एवं

प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान् माधवने 'एवमस्तु'

मालाओंसे सजाया गया था। उसमें सौ पहिये लगे थे। वह वायुके समान वेगशाली तथा मनकी गतिसे चलनेवाला था। देखनेमें बडा ही मनोहर था। श्यामसुन्दरके श्याम कान्तिवाले सेवक तुरंत

ही उस रथसे उतरे और श्रीकृष्णको प्रणाम करके

\* विना त्वत्पादसेवां च यो वाञ्छति वरान्तरम् ।

ही कालियके सिरपर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीरमें चेतना लौट आयी और

उसने श्रीहरिको अपने सामने देखा तथा इस बातकी ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रोंसे आँसू बह रहे हैं। यह देख उसने भी गोविन्दको प्रणाम

सुरसाको साथ ले उत्तम गोलोकधामको चले गये।

सुरसाकी सृष्टि करके उसे सर्पको दे दिया।

कालियनाग यह सब कुछ न जान सका; क्योंकि

वह वैष्णवी मायासे विमोहित था। सर्पके मस्तकसे

उतरकर करुणानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक शीघ्र

तत्पश्चात् श्रीहरिने अपने तेजसे छायारूपिणी

किया और तत्काल प्रेमसे विह्वल होकर वह रोने लगा। कृपानिधान भगवान्ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्तिके उद्रेकसे पुलकित हो नेत्रोंसे आँसू बहा रही है; किंतु कुछ बोल नहीं रही है। तब वे दयानिधि स्वयं बोले; क्योंकि

सदा समान रूपसे ही रहती है। श्रीकृष्णने कहा—कालिय! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो। वत्स! तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुखसे रहो। जो मेरा अत्यन्त भक्त हो और मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ हो, उसपर मैं विशेष

योग्य और अयोग्य प्राणीपर भी ईश्वरकी कृपा

अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमानको मिटानेके लिये उसका किञ्चित् दमन करके मैं पुन: उसपर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंशमें उत्पन्न हुए सर्पोंका विनाश करेंगे, उनको महान् पाप लगेगा और वे दु:खोंके भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुलमें उत्पन्न हुए सर्पोंको देखकर

उनके मस्तकपर उभरे हुए मेरे सुन्दर चरणचिह्नोंको

भक्तिभावसे प्रणाम करेंगे, वे समस्त पातकोंसे

मुक्त हो जायँगे। तुम शीघ्र रमणक द्वीपको जाओ भारते दुर्लभं जन्म लब्ध्वासौ वञ्चितः स्वयम्॥

(१९।५२)

496

बोला।

मुझसे मनकी बात कहो।

पीड़ाका कुछ भी भय नहीं रहता—वे इनकी नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजोंको गरुड्से कभी भय नहीं होगा। आजसे मेरा वर कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तोंके मनमें आपके चरणोंकी सेवाको छोड़कर इन्द्रपद,

सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म-मरण, रोग-शोक और

अमरत्व अथवा परम दुर्लभ ब्रह्मपदको भी पानेकी

इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि

चार प्रकारकी मुक्तियोंको अत्यन्त फटे पुराने वस्त्रके चिथड़ेके समान तुच्छ देखते हैं \*। ब्रह्मन्!

मैंने भगवान् अनन्तके मुखसे ज्यों ही आपके

पाकर अपनी जातिके सर्पोंमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स! तुमको और कौन-सा उत्तम वर अभीष्ट है ? उसे इस समय माँगो। मैं तुम्हारा

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

दु:ख दूर करनेवाला हूँ; अत: भय छोड़कर श्रीकृष्णकी बात सुनकर कालियनाग, जो भयसे काँप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे

कालियने कहा - वरदायक प्रभो! दूसरे किसी वरके लिये मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्ममें मेरी आपके चरणकमलोंमें भक्ति बनी रहे

और मैं सदा आपके उन चरणारविन्दोंका चिन्तन करता रहूँ; यही वर मुझे दीजिये। जन्म ब्राह्मणके कुलमें हो या पश्-पक्षियोंकी योनियोंमें, सब समान है। वही जन्म सफल है, जिसमें आपके चरणकमलोंकी स्मृति बनी रहे। यदि आपके

चरणोंका स्मरण न हो तो देवता होकर स्वर्गमें रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणोंके चिन्तनमें तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो, वही सबसे उत्तम है। उस पुरुषकी आयु एक

क्षणकी हो या करोडों कल्पोंकी अथवा उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होनेवाली क्यों न हो; यदि वह आपकी आराधनामें बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं

है—वह व्यर्थ है। जो आपके चरणारविन्दोंके \* तन्निष्फलः स्वर्गवासो नास्ति यस्य स्मृतिस्तव । त्वत्पदध्यानयुक्तस्य यत्तत् स्थानं च तत्परम्॥

देख पाते हैं-वे ही परमात्मा इस समय मेरे

क्षणं वा कोटिकल्पं वा पुरुषायुश्च यस्तथा। यदि त्वत्सेवया याति सफलो निष्फलोऽन्यथा॥ तेषां चायुः क्षयो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेवकाः। न सन्ति जन्ममरणरोगशोकार्तिभीतयः॥ इन्द्रत्वे चामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुर्लभे । वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवनं विना॥ सुजीर्णपटखण्डस्य समं तन्नूनमेव वा । पश्यन्ति भक्ताः किं चान्यत् सालोक्यादिचतुष्टयम् ॥

गरुड़ने मुझे देशसे दूर कर दिया और धिकारा

समान वर्णवाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था अर्थात् मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करनेवाले

मन्त्रका उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते-करते आपके अनुग्रहसे मैं आपके

था। परंतु वरदेश्वर! अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हो गया हूँ; अत: अब वे मेरा त्याग नहीं कर

सकते हैं। आपके चरणारविन्दोंके चिह्नसे अलंकृत मेरे श्रीयुत मस्तकको देखकर गरुड मुझे सदोष होनेपर भी गुणवान् मानेंगे; अतः इस समय मेरा

त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेन्द्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं

देंगे। परमेश्वर! अब मैं उनका वध्य नहीं रहा। उन गुरुदेव अनन्तके सिवा मुझे कहीं किसीसे भी

भय नहीं है। देवेन्द्रगण, देवता, मुनि, मनु और मानव—जिन्हें स्वप्नमें तथा ध्यानमें भी नहीं

(१९।७६—८०)

श्रीहरिकी यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेमविह्नल

आपको शरीरकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? सगुण-साकार तथा निर्गुण-निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छामय, सबके आवासस्थान तथा समस्त चराचर जगत्के सनातन बीज हैं। सबके

ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्वरूपधारी हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इन्द्र आदि देवता तथा वेदों और वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् भी जिन परमेश्वरकी स्तुति करनेमें जडवत् हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी

प्रभुका स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ! हे करुणासिन्धो! हे दीनबन्धो! आप मुझ अधमको क्षमा कीजिये। श्रीकृष्ण! मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञानके कारण आपको चबा

डालनेका प्रयत्न किया; परंतु आप तो आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं; अत: किसी भी अस्त्रके लक्ष्य नहीं हैं। न तो आपका अन्त देखा जा सकता है और न लाँघा ही जा सकता

नेत्रोंके विषय हो रहे हैं। प्रभो! आप तो भक्तोंके

अनुरोधसे साकार रूपमें प्रकट हुए हैं; अन्यथा

है। न तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न आपपर आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाशरूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिय भगवानुके चरणकमलोंमें गिर पड़ा। भगवान् उसपर संतुष्ट

हो गये। उन्होंने 'एवमस्तु' कहकर उसे सम्पूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराजद्वारा किये गये

स्तोत्रका प्रात:काल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजोंको कभी नागोंसे भय नहीं होता। वह भूतलपर नागोंकी शय्या बनाकर सदा उसपर शयन कर सकता है। उसके भोजनमें विष और अमृतका भेद नहीं रह जाता। जिसको नागने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करनेसे जिसके प्राणान्तकी सम्भावना हो

गयी हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्रको सुननेमात्रसे

स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्रको भोजपत्रपर

लिखकर भक्तिभावसे युक्त हो कण्ठमें या दाहिने

करके निश्चय ही वह श्रीकृष्णका दास्यभाव प्राप्त कर लेता है। भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! नागराजको अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्रीहरिने

पुनः उससे मधुर वचन कहे, जो परिणाममें सुख देनेवाले थे। श्रीकृष्ण बोले—नागराज! तुम यमुना-जलके मार्गसे ही परिवारसहित रमणकद्वीपमें चले जाओ। वह स्थान इन्द्रनगरके समान श्रेष्ठ एवं सुन्दर है।

होकर रोने लगा और बोला—'नाथ! मैं आपके चरणकमलोंका कब दर्शन करूँगा?' वह महेश्वर श्रीकृष्णको सैकडों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवारके साथ जलके ही मार्गसे चला गया। जाते समय नागराज भगवद्-विरहसे व्याकुल हो रहा था। उसके चले जानेके बाद यमुनाके उस

रमणकमें पहुँचकर कालियने इन्द्रनगरके समान सुन्दर भवन देखा। कृपासिन्धु श्रीकृष्णकी आज्ञासे साक्षात् विश्वकर्माने उसका निर्माण किया था। वहाँ नागराज कालिय अपनी पत्नी और पुत्रोंके साथ श्रीहरिके चिन्तनमें तत्पर हो भय छोड़कर बडे हर्षके साथ रहने लगा। इस प्रकार श्रीहरिका सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत

कुण्डका जल अमृतके समान हो गया। इससे

समस्त जन्तुओंको बडी प्रसन्नता हुई। नारद!

चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूतजी कहते हैं--- महर्षि नारायणका उपर्युक्त

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 420 वचन सुनकर नारदजी हर्षविभोर हो गये। उन्होंने वहाँ नि:शङ्कभावसे खड़ा रहा। उसने गरुड़की समस्त संदेहोंका निवारण करनेवाले उन महर्षिसे ओर देखा और श्रीहरिके चरणारविन्दोंका चिन्तन अपना संदेह इस प्रकार पूछा। करके गरुड़के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। एक नारदजी बोले - जगद्गुरो! अपने पहलेके मुहूर्ततक उन दोनोंमें अत्यन्त भयानक युद्ध हुआ। अन्तमें गरुड़के तेजसे नागराज कालियको पराजित उत्तम भवनको छोड़कर कालिय यमुनातटको क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइये। होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुनाजीके भगवान् श्रीनारायणने कहा—नारद! सुनो। उसी कुण्डमें चला गया, जहाँ सौभरिके शापसे पक्षिराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़के भयसे मैं उस प्राचीन इतिहासका वर्णन कर रहा हूँ, नाग वहीं रहने लगा। पीछेसे उसके परिवारके जिसे मैंने सूर्यग्रहणके समय मलयाचलपर सुप्रभा नदीके पश्चिम किनारे श्रीकृष्ण-कथाके लोग भी वहीं चले गये। प्रसङ्गमें पिता धर्मके मुखसे सुना था। पुलहने नारदजीने पूछा — भगवन्! गरुड्को सौभरिका धर्मसे अपना संदेह पूछा था, तब कृपानिधान शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वरके वाहन होकर धर्मने मुनियोंकी सभामें इस आश्चर्यमय आख्यानको भी गरुड़ उस ह्रदमें क्यों नहीं जा सकते थे? सुनाया था। नारद! वहीं मैंने इसे सुना था, अत: भगवान् श्रीनारायण बोले—उस कुण्डमें कहता हूँ, सुनो। सौभरि मृनि एक सहस्र दिव्य वर्षोंतक तपस्या भगवान् शेषकी आज्ञासे नागगण प्रतिवर्ष करके महासिद्ध हो श्रीकृष्णके चरणकमलोंका कार्तिककी पूर्णिमाको भयके कारण गरुड्देवकी ध्यान करते थे। उन ध्यानपरायण मुनिके समीप पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और पक्षिराज गरुड़ यमुनाजीके जलमें तथा किनारे भी विविध उपहार-सामग्री अर्पित करके प्रसन्नतापूर्वक अपने गणोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक नि:शङ्क विचरा उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्करमें करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छासे प्रेरित हो भक्तिपूर्वक भलीभाँति स्नान करके कालियने बहुधा पूँछ (अथवा पंख) ऊपरको उठाकर अहंकारवश उक्त तिथिको गरुड्की पूजा नहीं मुनिके अगल-बगलमें उनकी सानन्द परिक्रमा की। नागोंद्वारा जो पूजाकी सामग्री एकत्र की गयी करते हुए जाते-आते थे। एक दिन उन्होंने थी, उसे कालियनाग बलपूर्वक खानेको उद्यत हो परिवारसहित विशालकाय मीनको देखा। देखते-गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालियको ही-देखते गरुड्ने मुनीन्द्रके निकटसे ही उस मीनको चोंचसे पकड़ लिया। मछलीको मुँहमें रोकने तथा उसे नीतिकी बात बताने लगे। जब किसी तरह भी वे कालियको रोकनेमें समर्थ न दबाये जाते हुए गरुड़को मुनिने रोषभरी दृष्टिसे हो सके, तब सहसा वहाँ पक्षिराज गरुड़ प्रकट देखा। मुनिकी उस दृष्टिसे गरुड़ काँप उठे और हो गये। मुने! गरुड़को आया देख नागगण वह महामत्स्य उनकी चोंचसे छूटकर पानीमें गिर पड़ा। गरुड़के डरसे वह मीन मुनिके पास ठहर कालियके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये जबतक सूर्योदय नहीं हुआ, तबतक पूरी शक्ति लगाकर गया—उनके शरणागत हो गया। जब गरुड पुन: उनके साथ युद्ध करते रहे। अन्तमें पक्षिराजके उसे लेनेको उद्यत हुए, तब मुनीन्द्रने उनसे कहा। तेजसे उद्विग्न हो वे सब-के-सब भाग खड़े हुए सौभरि बोले—पिक्षराज! मेरे पाससे दूर और सबके अभयदाता भगवान् अनन्तकी शरणमें हटो, दूर हटो। मेरे सामनेसे इस विशाल जीवको गये। नागोंको भागते देख करुणानिधान कालिय पकड़ लेनेकी तुममें क्या योग्यता है? तुम

अपनेको श्रीकृष्णका वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्रीकृष्ण तुम्हारे-जैसे करोड़ों वाहन

रच लेनेकी शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौंहें टेढ़ी करनेमात्रसे तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म

कर सकता हूँ। तुम परमेश्वरके वाहन हो तो क्या हुआ? हमलोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षिराज!

यदि आजसे कभी भी मेरे इस कुण्डमें आओगे तो मेरे शापसे तत्काल भस्म हो जाओगे। यह

ध्रुव सत्य है। मुनीन्द्रकी बात सुनकर पिक्षराज विचलित

हो गये। वे श्रीकृष्णके चरणोंका स्मरण करते-करते उन्हें प्रणाम करके चल दिये। विप्रवर नारद! तबसे अबतक सदा ही उस कुण्डका नाम

सुननेमात्रसे पक्षिराजको कँपकँपी आ जाती है। यह इतिहास, जो धर्मके मुखसे सुना गया था, तुमसे कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा कुछ लोगोंने उन्हें रोका। गोप और गोपियाँ शोकसे अपने ही अङ्गोंको पीटने लगीं। कुछ

है, श्रीहरिके उस श्रवणसुखद, रहस्ययुक्त तथा मङ्गलमय लीलाचरित्रको सुनो। श्रीकृष्ण बहुत देरतक यमुना-जलसे ऊपर

नहीं उठे। यह जानकर ग्वालबाल दु:खी हो गये। वे मोहवश यमुनाके तटपर रोने लगे। कुछ बालक शोकसे व्याकुल हो अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्रीहरिके बिना पृथ्वीपर पछाड़ खाकर गिरे और मूर्च्छित हो गये। कितने ही बालक श्रीकृष्णविरहसे व्यथित हो कालियदहमें प्रवेश

करनेको उद्यत हो गये और कुछ ग्वालबाल उनको उसमें जानेसे रोकने लगे। कोई-कोई विलाप करके प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये और उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकोंकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने

ही यशोदाको, उनके पास बैठे हुए बलरामको तथा अन्यान्य गोपों और लाल कमलके समान नेत्रोंवाली गोपाङ्गनाओंको यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब-के-सब शोकसे व्याकुल हो दौड़ते हुए यमुनातटपर जा पहुँचे और बालकोंके साथ रोने लगे। सारे व्रजवासी एकत्र हो रोते-रोते शोकसे मुर्च्छित हो गये। माता

यशोदा कालियदहमें प्रवेश करने लगीं। यह देख

लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी

यों कहने लगे—'हम क्या करें? हमारे श्रीहरि

कहाँ चले गये? हे नन्दनन्दन! हे प्राणोंसे भी

बढ़कर प्रियतम श्रीकृष्ण! हे बन्धो! हमें दर्शन

निकट जा पहुँचे। वे अत्यन्त चञ्चल थे और

शोकसे व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र

इसी बीचमें कुछ बालक नन्दरायजीके

दो। हमारे प्राण निकले जा रहे हैं।'

अपनी सुध-बुध खो बैठे। राधा भी यमुनाजीके उस कुण्डमें घुसने लगीं। यह देख कुछ स्त्रियोंने दौड़कर उन्हें रोका। वे शोकसे मूर्च्छित हो गयीं KI LANGER WATER

और उस नदीके तटपर मरी हुईके समान पड़

लगे। कोई 'हाय-हाय' कहकर रोने-बिलखने लगे। कोई 'कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाने लगे और कोई इस समाचारको बतानेके लिये नन्दरायजीके समीप दौड़े गये। कुछ बालक वहाँ शोक, भय और मोहसे आतुर हो परस्पर मिलकर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 422 गयीं। नन्दरायजी अत्यन्त विलाप करके बार-इनकी नाभिसे जो कमल पैदा होता है, उसीसे

बार मूर्च्छित होने लगे। वे चेत होनेपर पुन: रोते

तथा रो-रोकर फिर मूर्च्छित हो जाते थे। उस

समय ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ बलरामजीने अत्यन्त विलाप

करते हुए नन्दको, शोकसे कातर हुई यशोदाको,

गोपों और गोपाङ्गनाओंको, अत्यन्त मूर्च्छित राधिकाको, रोते हुए समस्त बालकोंको तथा शोकग्रस्त हुई

सम्पूर्ण गोप-बालिकाओंको धीरज बँधाते हुए

समझाना आरम्भ किया।

श्रीबलदेव बोले—हे गोपो! गोपियो! और बालको! सब लोग मेरी बात सुनो। हे नन्दबाबा! ज्ञानिशिरोमणि गर्गजीकी बातोंको याद करो। जो जगत्का भार उठानेवाले शेषके भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकरके भी संहारक हैं तथा विधाताके भी विधाता हैं; उनकी इस भूतलपर किससे पराजय हो सकती है? श्रीकृष्ण अणुसे भी अणु तथा परम महान् हैं। वे स्थूलसे भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है; तथापि वे किसीके दृष्टिपथमें

नहीं आते। वे ही योगियोंके भी सम्यक् योग हैं। श्रुतियोंने स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण दिशाएँ

कभी एकत्र नहीं हो सकतीं, आकाशको कोई

छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वरको कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता। श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। आत्मा किसीकी दृष्टिमें नहीं आता। उसे अस्त्रोंका निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह न तो वधके योग्य है और न दृश्य ही है। उसे आग नहीं जला सकती और न उसकी हिंसा ही की जा सकती है। अध्यात्मतत्त्वके विज्ञाता विद्वानोंने आत्माको ऐसा ही जाना और माना है। इन श्रीकृष्णका विग्रह भक्तोंके ध्यानके लिये ही है। ये ज्योति:स्वरूप और सर्वव्यापी हैं। इन परमात्माका आदि, मध्य और अन्त नहीं है। जब सारा ब्रह्माण्ड एकार्णवके जलमें मग्न हो जाता है तब ये श्रीकृष्ण जलमें शयन करते हैं। उस समय

योगियोंके लिये सार वस्तु है। इससे समस्त संशयोंका उच्छेद हो जाता है। बलदेवजीकी बात सुनकर और गर्गजीके वचनोंको याद करके नन्दजीने शोक त्याग दिया। व्रजवासियों और व्रजाङ्गनाओंका भी शोक जाता रहा। सबने बलदेवजीके इस प्रबोधनको मान लिया; परंतु यशोदा और राधिकाको इससे संतोष न हुआ। प्रियजनके विरहके विषयमें मन किसी प्रकारके प्रबोधको नहीं ग्रहण करता— जबतक प्रियजनका मिलन न हो जाय, तबतक केवल समझाने-बुझानेसे मनको शान्ति नहीं मिल सकती। मुने! इसी समय व्रजवासियों और व्रजाङ्गनाओंने

ब्रह्माजीका प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णवके

जलमें भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वरके लिये

इस कालियदहमें विपत्तिकी सम्भावना कितना

महान् अज्ञान है ? पिताजी! यदि एक मच्छर सारे ब्रह्माण्डको निगल जानेमें समर्थ हो जाय तो भी

उन ब्रह्माण्डनायकको वह सर्प अपना ग्रास नहीं

बना सकता। यह मैंने परम उत्तम सम्पूर्ण

आध्यात्मिक ज्ञानकी बात कही है। यह गृढ ज्ञान

ही कुलदेवता। संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चन्द्रमा,

सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशानादि देवता, ब्रह्मा,

शिव, शेष, धर्म, इन्द्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, दैत्य,

यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो-जो चराचर

प्राणी हैं, वे सब-के-सब आपकी ही विभृतियाँ

हैं। उन सबके आविर्भाव और लय आपकी

इच्छासे ही होते हैं। गोविन्द! हमें अभय दीजिये

और इस अग्निका संहार कीजिये। हम आपकी

शरणमें आये हैं। आप हम शरणागतोंको बचाइये।

चरणकमलोंका चिन्तन करते हुए खड़े हो गये।

श्रीकृष्णकी अमृतमयी दृष्टि पड्ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वालबाल मोदमग्न

होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्रीहरिके स्मरणमात्रसे

सब विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो प्रात:काल

उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता

है, उसे जन्म-जन्ममें कभी अग्निसे भय नहीं होता। शत्रुओंसे घिर जानेपर, दावानलमें आ

जानेपर, भारी विपत्तिमें पड़नेपर तथा प्राणसंकटके

समय इस स्तोत्रका पाठ करके मनुष्य सब

यों कहकर वे सब लोग श्रीकृष्णके

श्रीकृष्णको जलसे ऊपरको उछलते देखा। इससे ग्वालबाल बोले—ब्रह्मन्! मधुसूदन! आपने सब आपत्तियोंमें जैसे हमारे कुलकी रक्षा की है, उनके हर्षकी सीमा न रही। उनका शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति परम मनोहर मुख और उसी प्रकार फिर इस दावानलसे हमें बचाइये। उनकी मन्द-मन्द मुस्कराहट मनको बरबस अपनी जगत्पते! आप ही हमारे इष्टदेवता हैं और आप

ओर खींचे लेती थी। पानीसे निकलनेपर भी वस्त्र भीगे नहीं थे। शरीर भी आर्द्र नहीं था। भाल-देशमें चन्दन और नेत्रोंमें अञ्जनका शृङ्गार भी लुप्त

नहीं हुआ था। समस्त आभूषणोंसे अलंकृत, सिरपर मोरपंखका मुकुट धारण किये और अधरोंसे

मुरली लगाये अच्युत श्रीकृष्ण ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा अपने लालाको देखते ही छातीसे लगाकर मुस्करा उठीं और उनके मुखारविन्दको चूमने लगीं। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे। नन्द, बलराम

तथा रोहिणीजीने बारी-बारीसे श्यामसुन्दरको हर्षपूर्वक हृदयसे लगाया। सब लोग एकटक हो गोविन्दके श्रीमुखका दर्शन करने लगे। प्रेमसे अंधे हुए सम्पूर्ण ग्वालबालोंने श्रीहरिका आलिङ्गन किया। गोपाङ्गनाएँ नेत्र-चकोरोंद्वारा उनके मुखचन्द्रकी

मधुर सुधाका पान करने लगीं। इतनेमें ही वहाँ सहसा वनके भीतरी भागको दावानलने आवेष्टित कर लिया। उन सबके साथ गौओंका समुदाय भी उस दावाग्निसे घर गया। वनके भीतर चारों ओर पर्वतोंके

समान आगकी ऊँची-ऊँची लपटें उठने लगीं। यह देख सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकटसे सब भयभीत हो उठे। उस समय

हो भक्तिसे सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर श्रीकृष्णकी स्तृति करने लगे।

सारे व्रजवासी, गोपीजन और ग्वालबाल संत्रस्त

दु:खोंसे छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। शत्रुओंकी सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्धमें सर्वत्र विजयी होता है। वह इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति और अन्तमें उनके

दास्य-सुखको अवश्य पा लेता है\*। \* यथा संरक्षितं ब्रह्मन् सर्वापत्स्वेव नः कुलम् । तथा रक्षां कुरु पुनर्दावाग्नेर्मधुसूदन॥ त्विमष्टदेवतास्माकं त्वमेव कुलदेवता। विह्नर्वा वरुणो वापि चन्द्रो वा सूर्य एव वा॥

कुबेर: पवन ईशानाद्याश्च देवता:। ब्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा मुनीन्द्रा मनव: स्मृता:॥ दैत्या यक्षराक्षसिकन्नरा:। ये ये चराचराश्चेव सर्वे तव विभूतय:॥

स्रष्टा पाता च संहर्ता जगतां च जगत्पते । आविर्भावस्तिरोभावः सर्वेषां च तवेच्छया॥ सुनो। दावानलसे उनका उद्धार करके श्रीहरि उन सबके साथ अपने कुबेरभवनोपम गृहमें गये। वहाँ नन्दने आनन्दपूर्वक ब्राह्मणोंको प्रचुर

धनका दान किया और ज्ञातिवर्गके लोगों तथा भाई-बन्धुओंको भोजन कराया। नाना प्रकारका

मङ्गलकृत्य तथा श्रीहरिनाम-कीर्तन कराया। मोहवश श्रीहरिके प्रभावको जाननेके लिये ब्रह्माजीके द्वारा गौओं, बछड़ों और

बालकोंका अपहरण, श्रीकृष्णद्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, ब्रह्माजीका

श्रीहरिके पास आना, सबको श्रीकृष्णमय देख उनकी स्तुति करके पहलेके गौओं आदिको वापस देकर अपने लोकको जाना तथा श्रीकृष्णका घरको पधारना

भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नारद! एक दिन बलरामसहित माधव खा-पीकर चन्दन आदिसे चर्चित हो ग्वालबालोंके साथ वृन्दावनमें

गये। वहाँ भगवान् कौतूहलवश उन ग्वाल-बालोंके साथ क्रीडा करने लगे। इधर ग्वाल-बालोंका मन खेलमें लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएँ बहुत दूर निकल गयीं। उस समय

लोकनाथ ब्रह्मा श्रीकृष्णका प्रभाव जाननेके लिये समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वालबालोंको भी चुरा ले गये। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं

सर्वस्रष्टा योगीन्द्र श्रीहरिने योगमायासे पुन: उन सबकी सृष्टि कर ली। दिनभर गौएँ चराकर क्रीडाकौत्कमें मन लगानेवाले श्रीहरि संध्याको

प्रकार एक वर्षतक भगवान्ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, ग्वालबालों तथा बलरामजीके

बलराम और ग्वालबालोंके साथ घर गये। इस

गोविन्द अभयं देहि

वह्निसंहरणं कुरु। वयं त्वां शरणं यामो रक्ष न: शरणागतान्॥ इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे तस्थुर्ध्यात्वा पदाम्बुजम् । दूरीभूतश्च दावाग्निः

तथा पैरोंमें रत्नमय मञ्जीर शोभा दे रहे थे। दो

दूरीभूते च दावाग्नौ ननृतुस्ते मुदान्विता:। सर्वापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरण मात्रत:॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय य: पठेत्। वह्नितो न भवेत्तस्य भयं जन्मिन जन्मिन॥ शत्रुग्रस्ते च दावाग्नौ विपत्तौ प्राणसंकटे। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च मुच्यते नात्र संशय:॥ शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेत्। इहलोके हरेर्भक्तिमन्ते दास्यं लभेद् ध्रुवम्॥

था। वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। उनकी बाँहोंमें

प्रकाशित हो रहे हों। गोविन्द रत्नमय सिंहासनपर बैठे थे और सानन्द मन्द-मन्द हँस रहे थे। उनके श्रीअङ्गोंमें पीताम्बरका परिधान शोभा पा रहा

अग्निके समान है।

आये। उन्होंने ग्वालबालोंसे घिरे हुए श्रीकृष्णको वहीं देखा, मानो नक्षत्रोंके साथ पूर्णिमाके चन्द्रदेव

रत्निर्नित कृण्डलोंकी प्रभासे उनके गण्डस्थल

अत्यन्त उद्दीस हो रहे थे। श्यामसुन्दरका श्रीविग्रह

करोडों कन्दर्पोंकी लावण्यलीलाका धाम था। वे

मनको मोहे लेते थे। उनके श्रीअङ्ग चन्दन, अगुरु,

श्रीकृष्णामृतदृष्टित:॥

(१९ | १७१ - १८१)

प्रकार वृन्दावनके घर-घरमें वे सब गोप श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके चिन्तनमें चित्तको एकाग्र

करके आनन्दपूर्वक रहने लगे। श्रीहरिका यह

मङ्गलमय चरित्र कहा गया,

कलिकल्मषरूपी काष्ठको दग्ध करनेके लिये

साथ यमुनातटपर आते और संध्याके समय घरको लौट जाते थे। भगवान्के इस प्रभावको जानकर ब्रह्माजीका मस्तक लज्जासे झुक गया। वे भाण्डीर वटके नीचे जहाँ श्रीहरि बैठे हुए थे,

( अध्याय

१९)

रतोंके बने हुए बाजुबंद, कलाईमें रत्नोंके कंगन

कस्तूरी और कुङ्कमसे चर्चित थे। वे पारिजातपुष्पोंकी मालाओंसे विभूषित थे। उनकी अङ्गकान्ति नूतन जलधरकी श्याम शोभाको लज्जित कर रही थी।

शरीरमें नूतन यौवनका अङ्कर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तकपर मोरपंखकाँ मुकुट और उसमें

मालतीकी मालाओंका संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अङ्गोंकी सौन्दर्यमयी दीप्तिसे वे आभूषणोंको भी भूषित कर रहे थे। शरत्कालकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी प्रभाको लूट लेनेवाले मुखकी

कान्तिसे वे परम सुन्दर प्रतीत होते थे। ओठ पके बिम्बाफलकी लालीको लजा रहे थे। नुकीली नासिका पक्षिराज गरुड़की चोंचको तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरत्कालके मध्याह्नमें

खिले हुए कमलोंकी शोभाको छीने लेते थे। मुक्तापङ्क्तियोंकी शोभाको निन्दित करनेवाली दन्तपङ्क्तिसे उनके मुखकी मनोहरता बढ गयी थी। मणिराज कौस्तुभकी दिव्य दीप्तिसे वक्षःस्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शान्तस्वरूप

परमेश्वर राधाकान्तको देखकर ब्रह्माजीने अत्यन्त



देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदयकमलमें जिस रूपको देखा था, वही उन्हें

गये वृक्ष? कहाँ हैं पर्वत? कहाँ गयी पृथ्वी? कहाँ हैं समुद्र? कहाँ देवता? कहाँ गन्धर्व? कहाँ मुनीन्द्र और मानव? कहाँ आत्मा? कहाँ जगत्का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौएँ हैं? श्रीहरिकी मायासे ब्रह्माजीने सब कुछ अपनी आँखोंसे देखा और सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्रीकृष्ण और कहाँ मायाकी विभूतियाँ ? सबको श्रीकृष्णमय देखकर ब्रह्माजी

कुछ भी बोलनेमें असमर्थ हो गये-किस तरह

स्तुति करूँ? क्या करूँ? इस प्रकार मन-ही-

मन विचार करके जगद्धाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करनेको उद्यत हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिये। उनके सारे अङ्ग पुलिकत हो गये। नेत्रोंसे

हुई। मुने! वहाँ वृन्दावनमें सब कुछ श्रीकृष्णके

ही तुल्य देख जगद्गुरु ब्रह्मा उसी रूपका ध्यान

करते हुए वहाँ बैठ गये। गौएँ, बछड़े, बालक,

लता, गुल्म और वीरुध आदि सारा वृन्दावन ब्रह्माजीको श्यामसुन्दरके ही रूपमें दिखायी

दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्माजीने फिर

ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्रीकृष्णके

सिवा और कुछ भी नहीं दिखायी दी। कहाँ

अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यन्त दीनके समान हो गये। तदनन्तर उन्होंने इडा, सुषुम्णा, मध्या, पिङ्गला, नलिनी और धुरा—इन छ: नाड़ियोंको प्रयत्नपूर्वक योगद्वारा निबद्ध किया। तत्पश्चात् म्लाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध

और आज्ञा—इन छ: चक्रोंको निबद्ध किया। फिर कृण्डलिनीद्वारा एक-एक चक्रका लङ्कन कराते हुए क्रमश: छहों चक्रोंका भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मरन्ध्रमें ले आये। तदनन्तर उन्होंने

ब्रह्मरन्ध्रको वायुसे पूर्ण किया। प्राणवायुको वहाँ निबद्ध करके पुन: उसे क्रमश: हृदयकमलमें

बाहर भी दिखायी दिया। जो मूर्ति सामने थी,

| ५२६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मध्या नाड़ीके पास ले आये। उस वायुको<br>घुमाकर विधाताने मध्या नाड़ीके साथ संयुक्त कर<br>दिया। ऐसा करके वे निष्पन्द (निश्चल) हो गये<br>और पूर्वकालमें श्रीहरिने जिसका उपदेश दिया<br>था, उस परम उत्तम दशाक्षर-मन्त्रका जप करने<br>लगे। मुने! श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका ध्यान<br>करते हुए एक मुहूर्ततक जप करनेके पश्चात्                                                                                                                                                                                                                             | विवतपुराण  है; उन स्वेच्छामय प्रभुकी मैं स्तुति करता हूँ। जो शक्तिके स्वामी, शक्तिके बीज, शक्तिरूपधारी तथा घोर संसारसागरमें शक्तिमयी नौकासे युक्त हैं; उन भक्तवत्सल कृपालु कर्णधारको मैं नमस्कार करता हूँ। जो आत्मस्वरूप, एकान्तमय, लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं; उन स्वेच्छामय परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ। जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अधिदेवता,                                                                                                                                           |
| ब्रह्माने अपने हृदयकमलमें उनके सर्वतेजोमय<br>स्वरूपको देखा। उस तेजके भीतर अत्यन्त<br>मनोरम रूप था, दो भुजाएँ, हाथमें मुरली और<br>पीताम्बरभूषित श्रीअङ्ग। कानोंके मूलभागमें पहने<br>गये मकराकृति कुण्डल अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आवासस्थान और सर्वेन्द्रिय-स्वरूप हैं; उन विराट्<br>परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो वेद, वेदोंके<br>जनक तथा सर्ववेदाङ्गस्वरूप हैं; उन सर्वमन्त्रमय<br>परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सारसे<br>सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतन्त्र और                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रहे थे। प्रसन्न मुखारिवन्दपर मन्द हास्यकी छटा छा<br>रही थी। भगवान् भक्तपर अनुग्रह करनेके लिये<br>कातर जान पड़ते थे। ब्रह्माजीने ब्रह्मरन्ध्रमें जिस<br>रूपको देखा और हृदयकमलमें जिसकी झाँकी<br>की, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ। वह परम<br>आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वरकी स्तुति की।<br>मुने! पूर्वकालमें एकार्णवके जलमें शयन करनेवाले<br>श्रीहरिने ब्रह्माजीको जिस स्तोत्रका उपदेश दिया<br>था, उसीके द्वारा विधाताने भक्तिभावसे मस्तक                                                                                                    | अस्वतन्त्र हैं; उन यशोदानन्दनका मैं भजन करता<br>हूँ। जो सम्पूर्ण शरीरोंमें शान्तरूपसे विद्यमान हैं,<br>किसीके दृष्टिपथमें नहीं आते, तर्कके अविषय हैं,<br>ध्यानसे वशमें होनेवाले नहीं हैं तथा नित्य विद्यमान<br>हैं; उन योगीन्द्रोंके भी गुरु गोविन्दका मैं भजन<br>करता हूँ। जो रासमण्डलके मध्यभागमें विराजमान<br>होते हैं, रासोल्लासके लिये सदा उत्सुक रहते हैं<br>तथा गोपाङ्गनाएँ सदा जिनकी सेवा करती हैं; उन<br>राधावल्लभको मैं नमस्कार करता हूँ। जो साधु                                                  |
| झुकाकर उन परमेश्वरका विधिवत् स्तवन किया। व्रह्माजी बोले—जो सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणोंके भी कारण तथा सबके लिये अनिर्वचनीय हैं; उन कल्याणस्वरूप श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका श्रीविग्रह नवीन मेघमालाके समान श्याम एवं सुन्दर है, जो सम्पूर्ण जीवोंमें स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षीस्वरूप हैं, स्वात्माराम, पूर्णकाम, विश्वव्यापी, विश्वसे परे, सर्वस्वरूप, सबके बीजरूप और सनातन हैं; जो सर्वाधार, सबमें विचरनेवाले, सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वाराध्य, सर्वगुरु तथा सर्वमङ्गलकारण हैं। सम्पूर्ण मन्त्र जिनके स्वरूप | पुरुषोंकी दृष्टिमें सदैव सत् और असाधु पुरुषोंके मतमें सदा ही असत् हैं, भगवान् शिव जिनकी सेवा करते हैं; उन योगसाध्य योगीश्वर श्रीहरिको में प्रणाम करता हूँ। जो मन्त्रबीज, मन्त्रराज, मन्त्रदाता, फलदाता, फलरूप, मन्त्रसिद्धस्वरूप तथा परात्पर हैं; उन श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सुख-दु:ख, सुखद-दु:खद, पुण्य, पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज हैं; उन परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्माजीने गौओं और बालकोंको लौटा दिया तथा पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। |
| हैं, जो समस्त सम्पदाओंकी प्राप्ति करानेवाले और श्रेष्ठ हैं; जिनमें शक्तिका संयोग और वियोग भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मुने! तदनन्तर जगत्स्रष्टाने आँखें खोलकर श्रीहरिके<br>दर्शन किये। जो ब्रह्माजीके द्वारा किये गये इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

स्तोत्रका प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता है, वह इहलोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीहरिके धाममें जाता है। वहाँ उसे अनुपम दास्यसुख तथा उन परमेश्वरके निकट स्थान प्राप्त होता है। श्रीकृष्णका सांनिध्य पाकर वह पार्षदिशरोमणि बन जाता है। भगवान् नारायण कहते हैं—तदनन्तर जगत्-विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोकमें चले गये, तब भगवान् श्रीकृष्ण ग्वालबालोंके साथ अपने घरको गये। उस दिन गौओं, बछडों और ग्वालबालोंने एक वर्षके बाद अपने घरपर पदार्पण किया था:

**भगवान् नारायण कहते हैं**—मुने! एक

दिन आनन्दयुक्त नन्दने व्रजमें इन्द्रयज्ञकी तैयारी करके सब ओर ढिंढोरा पिटवाया। उस समय

सबको यह संदेश दिया गया कि जो-जो इस

नगरमें गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण,

वैश्य और शूद्र निवास करते हैं; वे सब लोग

भक्तिपूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़

और मधु आदि सामग्री लेकर इन्द्रकी पूजा करें।

इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थानमें यष्टिका-

आरोपण किया (ध्वजाके लिये बाँस गड्वाया)।

उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएँ लगवायीं।

चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुङ्कमके द्रवसे उस

यष्टिको चर्चित किया गया। नन्दंजीने स्नान और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण पाक करने लगे। रत्नद्वीपोंकी तथा धूपकी दीप्तिसे ऐसा दमक रहा था, मानो शरद्-ऋतुका

थीं। नृत्यगीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल-बालोंके साथ साक्षात् श्रीहरि शीघ्रतापूर्वक वहाँ आये। उन्हें देखकर सब लोग हर्षसे खिल उठे

और उठकर खड़े हो गये। श्रीकृष्ण क्रीडास्थानसे लौटकर आ रहे थे। उनका शान्त सुन्दर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोदकी साधनभूत मुरली, वेणु और शृङ्ग नामक वाद्योंकी ध्वनि उनके साथ सुनायी देती थी। रत्नोंके सार-तत्त्वसे निर्मित

जगमगाहट और सुगन्धि चारों ओर फैल गयी।

पुष्पमालाओंसे स्थान सुसज्जित हो गये। भाँति-

भाँतिकी मिठाई, पक्वान्न, मीठे फल, हजारों-

लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि

इकट्ठे हो गये। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना

प्रकारके सोने-चाँदीके पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण,

स्वर्णपीठ आदि लाये गये। सभी चीजें अगणित

426

आभूषणों तथा कौस्तुभमणिसे वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगुरु एवं चन्दनपङ्कसे चर्चित था। वे रत्नमय दर्पणमें शरद्-ऋतुके मध्याह्नकालमें प्रफुल्ल कमलके समान अपने मनोहर मुखको देख रहे थे। भालदेशमें कस्तूरीकी बेंदीके साथ पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर चन्दन

और वक्ष:स्थल मालतीकी मालासे उज्ज्वल कान्ति धारण कर रहा था, मानो अत्यन्त निर्मल शरत्कालिक आकाश बगुलोंकी पंक्तिसे अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीताम्बरसे उनके श्याम विग्रहकी अनुपम शोभा हो रही थी, मानो नवीन मेघ विद्युत्की

उनका मुस्कराता हुआ मुख रत्नमय कुण्डलोंकी

लगा था। इससे उनका ललाट चन्द्रदेवसे अलंकृत

आकाशकी भाँति शोभा पा रहा था। श्याम कण्ठ

कान्तिसे निरन्तर उद्धासित हो रहा हो। मस्तकपर एक ओर झुका हुआ टेढ़ा मोरमुकुट कुन्दके फूलों और गुञ्जाओंकी मालासे आबद्ध था, मानो आकाश नक्षत्रों तथा इन्द्र-धनुषसे सुशोभित हो रहा हो।

आराध्य देवता कौन हैं? इस पूजाका क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करनेपर कौन-सा फल

प्रफुल्ल कमल सूर्यदेवकी किरणोंसे उद्दीप हो रहा

हो। जगदीश्वर श्रीकृष्ण उनके बीचमें रत्नमय

सिंहासनपर बैठे, मानो शरत्कालके चन्द्रमा

तारामण्डलके बीचमें भासमान हो रहे हों। वह

महोत्सव देखकर नीतिशास्त्रविशारद श्रीहरिने पितासे

तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही, जो अन्य सब

गोपसम्राट्! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके

श्रीकृष्ण बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले

लोगोंके लिये दुर्लभ थी।

यदि देवता संतुष्ट हों तो वे इहलोक और परलोकमें कौन-सा फल देते हैं? विप्ररूपधारी श्रीहरि नैवेद्यको साक्षात् ग्रहण करते हैं; अत: ब्राह्मणके संतुष्ट होनेपर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मणके पूजनमें लगा

प्राप्त होता है ? इस फलसे कौन-सा साधन सुलभ

होता है और उस साधनसे भी कौन-सा मनोरथ

सिद्ध होता है? यदि पूजामें भी विघ्न पड़ जाय

और देवता रुष्ट हो जायँ तो क्या होता है ? अथवा

हुआ है, उसके लिये देवपूजाकी क्या आवश्यकता है ? जिसने ब्राह्मणोंकी पूजा की है, उसने सम्पूर्ण

देवताओंकी पूजा सम्पन्न कर ली। देवताको नैवेद्य

देकर जो ब्राह्मणको नहीं देता है, उसका वह नैवेद्य भस्मीभृत होता है और पूजन निष्फल हो

जाता है। देवताका नैवेद्य यदि ब्राह्मणको दिया जाय तो उस दानसे वह निश्चय ही अक्षय हो जाता

है और उस अवस्थामें देवता संतृष्ट होकर दाताको अभीष्ट वरदान दे अपने धामको जाते हैं।

जो मूढ देवताको नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मणके दिये बिना स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी

(देकर छीन लेनेवाला) है और देवताकी वस्तु खाकर नरकमें पड़ता है। जो भगवान् विष्णुको अर्पित न किया गया हो, वह अन्न विष्ठा और

जल मुत्रके समान है। यह क्रम सभीके लिये है; परंतु ब्राह्मणोंके लिये विशेषरूपसे इसपर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवताको न देकर ब्राह्मणको दे दी गयी तो देवता

ब्राह्मणके मुखमें ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्गलोकको लौट जाते हैं; अत: पिताजी! आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणोंका पूजन कीजिये; क्योंकि वे इहलोक और परलोकमें भी उत्तम फलके दाता हैं।

जो श्रीहरिकी आराधना करनेवाले ब्राह्मण हैं. वे उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। हरिभक्त ब्राह्मणोंका

प्रभाव श्रुतिमें दुर्लभ है। उनके चरणकमलोंकी

धृलिसे पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरणचिह्न है, उसीको तीर्थ कहा गया है।

उनके आलिङ्गन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और

भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तुका दान करनेसे दाताको जो फल मिलता है, वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मणको भोजन करानेमात्रसे मिल जाता है। भक्तके संतृष्ट

होनेपर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं और श्रीहरिके संतुष्ट होनेपर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी

तरह जैसे वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसकी शाखाएँ भी पृष्ट होती हैं। यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवताको देते हैं तो अन्य सब देवता

रुष्ट हो जायँगे। उस दशामें एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मित तो यह है कि यहाँ जितनी

दर्शनमात्रसे सुलभ हो जाता है। मनुष्यको चाहिये

कि वह पुण्यके लिये समस्त जीवोंको अन्न दे; परंतु विशिष्ट जीवोंको अन्न-दान करनेसे विशिष्ट

फलकी प्राप्ति होती है। भगवान् विष्णु ब्राह्मणोंके

वस्तुएँ प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग आप

श्रीगोवर्धनदेवको दे दीजिये। वे गौओंकी सदा वृद्धि करते हैं; इसलिये उनका नाम 'गोवर्धन' हुआ है। पिताजी! इस भूतलपर गोवर्धनके समान पुण्यवान् दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति

गौओंको नयी-नयी घास देते हैं। तीर्थस्थानोंमें जाकर स्नान-दानसे जो पुण्य प्राप्त होता है; ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, सम्पूर्ण व्रत-उपवास, सब तपस्या, महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो

सम्पूर्ण वेदवाक्योंके स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; वही पुण्य बुद्धिमान् मानव गौओंको घास देकर पा लेता है \*। जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूर्वक

पुण्य सुलभ होता है, सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा,

\* तीर्थस्नानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभोजने । सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तप:सु च॥ यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने । भुवः पर्यटने यत् वेदवाक्येषु यद्भवेत्॥ यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च लभेन्नरः । तत्पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च॥

उनके स्पर्शमात्रसे तीर्थींका पाप नष्ट हो जाता है।

स्पर्शसे भी मनुष्य समस्त पापोंसे छुटकारा पा

जाता है। सम्पूर्ण तीर्थोंमें भ्रमण और स्नान करनेसे

(२१।८७-८९)

| चरनेसे रोकता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता        |
|----------------------------------------------------|
| है तथा वह प्रायश्चित्त करनेपर ही शुद्ध होता        |
| है। पिताजी! सब देवता गौओंके अङ्गोंमें, सम्पूर्ण    |
| तीर्थ गौओंके पैरोंमें तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुह्य |
| स्थानों (मल-मूत्रके स्थानों)-में सदा वास करती      |
| हैं। जो मुनष्य गायके पद-चिह्नसे युक्त मिट्टीद्वारा |
| तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थस्नानका फल           |
|                                                    |

५३०

मिलता है और पग-पगपर उसकी विजय होती

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

है। गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीर्थ

कहा गया है। वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य

तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों तथा गौओंके शरीरपर प्रहार

करता है; नि:संदेह उसे ब्रह्महत्याके समान पाप

लगता है। जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके लिये कालसूत्र

नामक नरकमें जाते हैं\*। नारद! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। तब आनन्दयुक्त नन्दने मुस्कराते हुए उनसे कहा।

नन्द बोले—बेटा! यह महात्मा महेन्द्रकी पूजा है, जो पूर्वपरम्परासे चली आ रही है। की जाती है, उस निश्चयके अनुसार वर्ष-वर्षमें, यह सुवृष्टिका साधन है और इससे सब प्रकारके मनोहर शस्योंकी उत्पत्ति ही साध्य है। शस्य ही घटित होती हैं। ईश्वरकी इच्छासे ही जल आदिका

प्राणियोंके प्राण हैं। शस्यसे ही जीवधारी जीवन-निर्वाह करते हैं। इसलिये व्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियोंके क्रमसे महेन्द्रकी पूजा करते चले आ

रहे हैं। यह महान् उत्सव वर्षके अन्तमें होता है। विघ्न-बाधाओंकी निवृत्ति और कल्याणकी प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है।

यत्रैव

नन्दजीकी यह बात सुनकर बलरामसहित

श्रीकृष्णने कहा—तात! आज मैंने आपके

श्रीकृष्ण जोर-जोरसे हँसने लगे और पुन:

मुखसे बड़ी विचित्र और अद्भृत बात सुनी है।

इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इन्द्रसे वृष्टि होती है। आज आपके मुखसे

अपूर्व नीतिवचन सुननेको मिला है। सूर्यसे जल

उत्पन्न होता है और जलसे शस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा

होते हैं तथा उन अन्नों और फलोंसे जीवधारी

जीवननिर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणोंद्वारा जो धरतीका जल सोख लेते हैं, वर्षाकालमें उसी

जलका उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ

आदि सबका विधाताद्वारा निरूपण होता है।

पञ्चाङ्गोंके अनुसार जिस वर्षमें जो मेघ गज और

समुद्र माने गये हैं, जो शस्याधिपति राजा और मन्त्री निश्चित किये गये हैं; उन सबका

विधाताद्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्षमें

जल, शस्य तथा तृणोंकी आढक-संख्या निश्चित

युग-युगमें और कल्प-कल्पमें वे सारी बातें

आविर्भाव होता है। उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती।

तात! भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान्, क्षुद्र

प्रसन्नतापूर्वक पितासे बोले।

और मध्यम—जिस कर्मका विधाताने निरूपण

किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है? ईश्वरकी आज्ञासे ही ब्रह्माजीने सम्पूर्ण चराचर जगत्का निर्माण किया है। पहले भोजनकी

\* भुक्तवन्तीं तृणं यश्च गां वारयति कामतः । ब्रह्महत्या भवेत् तस्य प्रायश्चित्ताद् विशुध्यति॥

सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च । तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्येव सदा पितः॥ गोष्पदाक्तमुदा यो हि तिलकं कुरुते नरः। तीर्थस्नातो भवेत् सद्यो जयस्तस्य पदे पदे॥

(२१।९०-९५)

तत्तीर्थं परिकीर्तितम् । प्राणांस्त्यक्त्वा नरस्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद् ध्रुवम्॥ ब्राह्मणानां गवामङ्गं यो हन्ति मानवाधमः। ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत् तस्य न संशयः॥ नारायणांशान् विप्रांश्च गाश्च ये घ्रन्ति मानवाः। कालसूत्रं च ते यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥

व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होनेसे ही इस नियत व्यवस्थाको

स्वभाव कहते हैं। स्वभावसे कर्म होता है और कर्मके अनुसार जीवधारियोंको सुख-दु:खका

भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म-मरण, रोग-शोक, भय, उत्पत्ति, विपत्ति, विद्या, कविता,

यश, अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरकनिवास,

भोग, मोक्ष और श्रीहरिका दास्य-ये सब मनुष्योंको कर्मके अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर

सबके जनक हैं। शील और कर्मींका अभ्यास विधाताके लिये भी फलदाता होता है। सब कुछ

ईश्वरकी इच्छासे ही सम्भव होता है। विराट् पुरुषसे प्रकृति, पञ्चतत्त्व, जगत्, कूर्म, शेष, धरणी तथा ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण

चराचर पदार्थोंका निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञासे वायु कूर्मको, कूर्म शेषको, शेष अपने मस्तकपर वसुधाको और वसुधा सम्पूर्ण चराचर जगत्को धारण करती है; जिनके आदेशसे

बहते रहते हैं, उत्तम प्रभाके धाम सूर्य समस्त भूगोलका भ्रमण करते हुए तपा करते हैं, अग्नि जलाती है, मृत्यू समस्त जन्तुओंमें संचरित होती है और वृक्ष समयानुसार फूल एवं फल धारण करते हैं; जिनकी आज्ञासे समुद्र अपने स्थानपर विद्यमान रहते और तत्काल ही नीचे-नीचे निमग्न

जगत्के प्राणस्वरूप समीर सदा तीनों लोकोंमें

भ्रूभङ्गकी लीलामात्रसे आजतक कितने ही ब्रह्माण्ड पैदा हुए और कालके गालमें चले गये तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गये। वे परमेश्वर ही मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी काल तथा विधाताके भी विधाता हैं। तात! आप

रहते हुए इन्द्रकी पूजा विडम्बनामात्र है। नारद! यों कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। उस समय सभामें बैठे हुए महर्षियोंने भगवान्की भूरि-भूरि प्रशंसा की। नन्दके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे हर्षसे उत्फुल्ल हो सभामें बैठे-बैठे

नेत्रोंसे अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रोंसे पराजित हों तो वे आनन्दित ही होते हैं। श्रीकृष्णकी आज्ञा मान नन्दजीने स्वस्तिवाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियोंका

वरण किया। उन्होंने आदरपूर्वक गिरिराज गोवर्धनकी,

समागत मुनीश्वरोंकी, विद्वान् ब्राह्मणोंकी तथा

ब्रह्माओंका उन निर्गुण परमात्मा श्रीहरिके एक

निमेषमें ही पतन हो जाता है; ऐसे परमात्माके

गौओं और अग्निकी सानन्द पूजा की। पूजाकी समाप्ति होनेपर उस यज्ञ-महोत्सवमें नाना प्रकारके वाद्योंका तुमुल नाद होने लगा। जय-जयकारके शब्द, शङ्खध्विन तथा हरिनामकीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्गने वेदोंके मङ्गलकाण्डका पाठ किया। बन्दीजनोंमें श्रेष्ठ डिंडी जो कंसका प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्चस्वरसे मङ्गलाष्टकका पाठ करने लगा। श्रीकृष्ण गिरिराजके निकट जा दूसरी



संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५३२ पर्वत हूँ और तुमलोगोंकी दी हुई भोज्य वस्तुएँ बालक-बालिकाएँ और स्त्रियाँ भी दूर चली जायँ। खा रहा हूँ। तुम मुझसे वर माँगो।' केवल बलवान् गोप मेरे पास ठहरें। फिर हमलोग उस समय श्रीकृष्णने नन्दसे कहा—'पिताजी! इस प्राण-संकटसे निकलनेका प्रयास करेंगे। सामने देखिये, गिरिराज प्रकट हुए हैं। इनसे वर यों कहकर गोपप्रवर नन्दने भयभीत हुए मॉॅंगिये। आपका कल्याण होगा।' तब गोपराजने श्रीहरिका स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ हरिदास्य और हरिभक्तिका वर माँगा। परोसी हुई गये। भक्तिसे मस्तक झुक गया और वे काण्वशाखामें कहे गये स्तोत्रद्वारा श्रीशचीपतिकी सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदुश्य हो गये। मुनीन्द्रों और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्तुति करने लगे। गोपराजने बन्दीजनों, ब्राह्मणों और मुनियोंको धन नन्द बोले—इन्द्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, दिया। तत्पश्चात् आनन्दयुक्त नन्द बलराम और पवनाग्रज, सहस्राक्ष, भगाङ्ग, कश्यपात्मज, विडौजा, श्रीकृष्णको आगे करके सपरिवार अपने घरको शुनासीर, मरुत्वान्, पाकशासन, जयन्तजनक, गये। उन्होंने बन्दी डिंडीको वस्त्र, चाँदी, सोना, श्रीमान्, शचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ गौतमीव्रतनाशन, वृत्रहा, वासव, दधीचि-देह-भिक्षुक, जिष्णु, वामनभ्राता, पुरुहूत, पुरन्दर, दिये। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्रीकृष्णकी दिवस्पति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभिद्, विभु, स्तुति एवं नमस्कार करके चले गये। समस्त अप्सराएँ, गन्धर्व और किन्नर भी अपने-अपने लेखर्षभ, बलाराति, जम्भभेदी, सुराश्रय, संक्रन्दन, दुश्च्यवन, तुराषाट्, मेघवाहन, आखण्डल, हरि, स्थानको पधारे। उस महोत्सवमें आये हुए राजा हय, नमुचिप्राणनाशन, वृद्धश्रवा, वृष तथा और सम्पूर्ण गोप भी श्रीकृष्णको सादर नमस्कार करके वहाँसे बिदा हो गये। दैत्यदर्पनिषूदन—ये छियालीस नाम निश्चय ही इसी समय यज्ञभङ्ग हो जानेसे अपनी अनेक समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं। जो मनुष्य प्रकारकी निन्दा सुनकर इन्द्र कुपित हो उठे। कौथुमीशाखामें कहे गये इस स्तोत्रका प्रतिदिन उनके ओठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुद्रणों और पाठ करता है, उसकी बड़ी-से-बड़ी विपत्तिमें मेघोंके साथ तत्काल रथपर आरूढ़ हो मनोहर इन्द्र वज्र हाथमें लिये रक्षा करते हैं। उसे नन्दनगर वृन्दावनपर आक्रमण किया। फिर अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपातसे भी युद्ध-शास्त्रमें निपुण समस्त देवता भी हाथोंमें कभी भय नहीं होता; क्योंकि स्वयं इन्द्र उसकी अस्त्र-शस्त्र लिये रोषपूर्वक रथपर आरूढ हो रक्षा करते हैं। नारद! जिस घरमें यह स्तोत्र पढा जाता है और जो पुण्यवान् पुरुष इसे जानता उनके पीछे-पीछे गये। वायुकी सनसनाहट, मेघोंकी गड़गड़ाहट और सेनाकी भयानक गर्जनासे सारा है; उसके उस घरपर न कभी वज्रपात होता है नगर काँप उठा। नन्दको भी बडा भय हुआ; और न ओले या पत्थर ही बरसते हैं। परंतु वे नीतिमें निपुण थे। अतः अपनी पत्नी तथा भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—नन्दके मुखसे सेवकगणोंको पुकारकर निर्जन स्थानमें ले जाकर इस स्तोत्रको सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्ण कुपित हो गये। वे ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने शोकसे कातर हो बोले। नन्दजीने कहा - हे यशोदे! हे रोहिणि! पितासे यह नीतिकी बात कही। तात! आप बडे इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुमलोग राम डरपोक हैं। किसकी स्तुति करते हैं? कौन हैं और कृष्णको व्रजसे दुर ले जाओ। भयसे व्याकुल इन्द्र ? मेरे निकट रहकर आप इन्द्रका भय छोड

भाँति निश्चलभावसे खड़े हो गये। तदनन्तर

श्रीहरिने इन्द्रको जुम्भा (जँभाई)-के वशीभृत कर

दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तन्द्रा आ गयी। उस

कर डालनेमें समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों,

दीजिये, मैं आधे ही क्षणमें लीलापूर्वक उसे भस्म

बालकों और भयातुर स्त्रियोंको गोवर्धनकी कन्दरामें रखकर निर्भय हो जाइये। अपने बच्चेकी यह बात

सुनकर नन्दने प्रसन्नतापूर्वक वैसा ही किया। तब



रत्नमय तेजसे प्रकाश होनेपर भी सहसा अन्धकार छा गया। सारा नगर धूलसे ढक गया। मुने!

भाँति धारण कर लिया। इसी समय उस नगरमें

हवाके साथ बादलोंके समूहने आकर आकाशको घेर लिया और वृन्दावनमें निरन्तर अतिवृष्टि होने

लगी। शिलावृष्टि, वज्रकी वृष्टि और अत्यन्त भयानक उल्कापात—ये सब-के-सब गोवर्धन

पर्वतका स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने! असमर्थ पुरुषके उद्यमकी भाँति इन्द्रका वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इन्द्र उसी क्षण रोषसे भर गये और उन्होंने

दधीचिकी हड्डियोंसे बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्रको हाथमें ले लिया। इन्द्रको वज्र हाथमें लिये देख मधुसूदन हँसने लगे। उन्होंने इन्द्रके हाथसहित अत्यन्त दारुण वज्रको ही स्तम्भित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी

परमात्माने देवगणोंसहित मेघको भी स्तब्ध कर

तन्द्रामें ही उन्होंने देखा, वहाँका सारा जगत् श्रीकृष्णमय है। सभी द्विभुज हैं। सबके हाथोंमें मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित

हैं। सबके अङ्गोंपर पीताम्बरका परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासनपर आसीन हैं। सबके प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही है और सभी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर

दिखायी देते हैं। उन सबके सभी अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत्को इस परम अद्भुत रूपमें देखकर वहाँ इन्द्र तत्काल मूर्च्छित हो गये। पूर्वकालमें गुरुने उन्हें जिस मन्त्रका उपदेश दिया था, उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदयमें सहस्रदल-कमलपर

विराजमान उग्र ज्योति:पुञ्ज देखा। उस तेजोराशिके भीतर दिव्य रूपधारी, अत्यन्त मनोहर तथा नूतन जलधरके समान उत्कृष्ट श्यामसुन्दर विग्रहवाले श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वे उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकृत कुण्डलोंसे

बने हुए मुकुटसे उनका मस्तक उद्धासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभरत्नसे कण्ठ और वक्ष:स्थल जगमगा रहे थे। मणिनिर्मित केयूर, कंगन और मञ्जीरसे उनके हाथ-पैरोंकी बड़ी

शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान स्तवन किया।

इन्द्र बोले—जो अविनाशी, परब्रह्म, ज्योति:-

रूपमें ही देखकर परमेश्वर श्रीकृष्णका उन्होंने

स्वरूप, सनातन, गुणातीत, निराकार, स्वेच्छामय और अनन्त हैं; जो भक्तोंके ध्यान तथा आराधनाके लिये नाना रूप धारण करते हैं; युगके

अलंकृत थे, अत्यन्त उद्दीप्त एवं श्रेष्ठ मणियोंके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण स्थलपर विराजमान होते हैं, कहीं राधाके साथ अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम

वर्ण हैं; सत्ययुगमें जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युगमें जो सत्यस्वरूप हैं; त्रेतायुगमें जिनकी अङ्गकान्ति कुंकुमके समान

५३४

लाल है और जो ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान रहते

सुशोभित होते हैं; कलियुगमें कृष्णवर्ण होकर 'कृष्ण' नाम धारण करते हैं; इन सब रूपोंमें जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा हैं; जिनका श्रीविग्रह नृतन जलधरके समान अत्यन्त श्याम

हैं, द्वापरयुगमें जो पीत कान्ति धारण करके पीताम्बरसे

एवं सुन्दर है; उन नन्दनन्दन यशोदाकुमार भगवान् गोविन्दकी मैं वन्दना करता हूँ। जो गोपियोंका चित्त चुराते हैं तथा राधाके लिये प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोदके लिये मुरलीकी ध्वनिका विस्तार

करते रहते हैं, जिनके रूपकी कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो कोटि-कोटि कन्दर्पींका सौन्दर्य धारण करते हैं; उन शान्त-स्वरूप परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृन्दावनमें कहीं राधाके पास क्रीड़ा

चरणोंमें महावर लगाते हैं, कहीं राधिकाके चबाये हुए ताम्बूलको सानन्द ग्रहण करते हैं, कहीं बाँके नेत्रोंसे देखती हुई राधाको स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलोंकी माला तैयार करके राधिकाको अर्पित करते हैं, कहीं राधाके साथ रासमण्डलमें जाते हैं, कहीं राधाकी दी हुई मालाको अपने

जलक्रीड़ा करते हैं, कहीं वनमें राधिकाके

केश-कलापोंकी चोटी गूँथते हैं, कहीं राधिकाके

कण्ठमें धारण करते हैं, कहीं गोपाङ्गनाओंके साथ विहार करते हैं, कहीं राधाको साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं ब्राह्मणपित्रयोंके दिये हुए अन्नका भोजन किया है और कहीं बालकोंके साथ ताडुका फल खाया है; जो कहीं आनन्दपूर्वक गोप-किशोरियोंके चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वालबालोंके साथ दूर गयी हुई गौओंको आवाज देकर बुलाते

अपने चरणकमलोंको रखा है और जो कहीं मौजमें आकर आनन्द-विनोदके लिये मुरलीकी तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वालबालोंके साथ मधुर गीत गाते हैं; उन परमात्मा श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराजसे स्तुति करके इन्द्रने श्रीहरिको

हैं, जिन्होंने कहीं कालियनागके मस्तकपर

भयसे प्रणाम किया। पूर्वकालमें वृत्रासूरके साथ युद्धके समय गुरु बृहस्पतिने इन्द्रको यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्रीकृष्णने तपस्वी ब्रह्माको कृपापूर्वक एकादशाक्षर-मन्त्र, सब लक्षणोंसे युक्त

कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्माने

पुष्करमें कुमारको, कुमारने अङ्गिराको और अङ्गिराने बृहस्पतिको इसका उपदेश दिया था। इन्द्रद्वारा किये गये इस स्तोत्रका जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक

पाठ करता है, वह इहलोकमें श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति और अन्तमें निश्चय ही उनका दास्य-सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधि और करते हैं, कहीं निर्जन स्थलमें राधाके वक्ष:-

शोकसे छुटकारा पा जाता है और स्वप्नमें भी

कभी यमदूत तथा यमलोकको नहीं देखता।\*

सुनकर भगवान् लक्ष्मीनिवास प्रसन्न हो गये और

उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वतको

वहाँ स्थापित कर दिया। श्रीहरिको प्रणाम करके

इन्द्र अपने गणोंके साथ चले गये; तदनन्तर

गुफामें छिपे हुए लोग वहाँसे निकलकर अपने

घरको गये। उन सबने श्रीकृष्णको परिपूर्णतम

परमात्मा माना। व्रजवासियोंको आगे करके श्रीकृष्ण अपने घरको गये। नन्दके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च

हो आया। उनके नेत्रोंमें भक्तिके आँसू भर आये

और उन्होंने सनातन पूर्णब्रह्मस्वरूप अपने उस

नन्द बोले—जो ब्राह्मणोंके हितकारी, गौओं

पुत्रका स्तवन किया।

विप्रपत्नीदत्तमन्नं

भगवान् नारायण कहते हैं — इन्द्रका वचन

चाहनेवाले हैं; उन सिच्चदानन्दमय गोविन्ददेवको

ब्रह्माण्डधामोंके भी धाम हैं; आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपोंके जीवन तथा साक्षी

हैं; आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्माको नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है। आप स्थूलसे भी अत्यन्त स्थूल हैं। सर्वेश्वर,

भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरं वरम्। शुक्लरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमणेन

गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिकं परम्। विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन

शुक्लतेजःस्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणम् । त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा॥ द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा। कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्॥

नवधाराधरोत्कृष्टश्यामसुन्दरविग्रहम् । नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रभुम्॥

रूपेणाप्रतिमेनैव रत्नभूषणभूषितम् । कन्दर्पकोटिसौन्दर्यं बिभ्रन्तं शान्तमीश्वरम्॥ क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचित् । कुत्रचित्रिर्जनेऽरण्ये राधावक्षःस्थलस्थितम्॥ जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित्। राधिकाकबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद् वने॥ कुत्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम् । राधाचर्वितताम्बूलं गृह्णन्तं कुत्रचिन्मुदा॥ पश्यन्तं कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा। दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्॥ कुत्रचिद्राधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलम् । राधादत्तां गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचित्॥ सार्धं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित् । राधां गृहीत्वा गच्छन्तं विहाय तां च कुत्रचित्॥

वस्त्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा। गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचिद् बालकै: सह॥ कालीयमूर्ध्विपादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित्। विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा॥ गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद् बालकै: सह। स्तुत्वा शक्र: स्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरिं भिया॥ पुरा दत्तेन गुरुणा रणे वृत्रासुरेण च। कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते॥

कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो गुरवेऽङ्गिरसा मुने। इदिमन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च य: पठेत्॥ इह प्राप्य दृढां भक्तिमन्ते दास्यं लभेद् ध्रुवम्। जन्ममृत्युजराव्याधिशोकेभ्यो मुच्यते नर:।

एकादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणम्। दत्तमेतत् कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा

भुक्तवन्तं च कुत्रचित्। भुक्तवन्तं तालफलं बालकै: सह कुत्रचित्॥

न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्॥ (२१।१७६—१९६)

सर्वरूप तथा तेजोमय हैं; आपको नमस्कार है। अत्यन्त सूक्ष्म-स्वरूपधारी होनेके कारण आप योगियोंके भी ध्यानमें नहीं आते हैं; ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वन्दना करते हैं; आप नित्य-स्वरूप परमात्माको नमस्कार है। आप चार

युगोंमें चार वर्णोंका आश्रय लेते हैं; इसलिये युग-तथा ब्राह्मणोंके हितैषी तथा समस्त संसारका भला | क्रमसे शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुणसे \*अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्। गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम्॥

५३५

**५३६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण** सुशोभित होते हैं; आपको नमस्कार है। आप|जलकी वर्षासे सींचा जाकर भक्तिका वह अङ्कर

जडबुद्धि प्राणी कर सकते हैं? वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकतीं; उन्हींका स्तवन दूसरे विद्वान् पुरुष क्या कर सकते हैं? ब्रह्मन्! मुझसे क्षण– क्षणमें जो अपराध बन रहा है, वह सब आप

योगी, योगरूप और योगियोंके भी गुरु हैं।

सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धोंके गुरु हैं; आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म,

सूर्य, गणेश, षडानन, सनकादि समस्त मुनि,

सिद्धेश्वरोंके गुरुके भी गुरु कपिल तथा नर-नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करनेमें असमर्थ

हैं; उन परात्पर प्रभुका स्तवन दूसरे कौन-से

क्षमा करें। करुणासिन्धो! दीनबन्धो! भवसागरमें पड़े हुए मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये। प्रभो! पूर्वकालमें तीर्थस्थानमें तपस्या करके मैंने आप सनातनपुरुषको पुत्ररूपमें प्राप्त किया है। अब

आप मुझे अपने चरण-कमलोंकी भक्ति और

दास्य प्रदान कीजिये। ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा सालोक्य आदि चार प्रकारके मोक्ष आपके चरणकमलोंकी दास्य-भक्तिकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं; फिर इन्द्रपद, देवपद, सिद्धि-प्राप्ति, स्वर्गप्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्वको विद्वान् पुरुष किस गिनतीमें रखते हैं? (क्या

समझते हैं?) ईश्वर! यह सब जो पूर्वकथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्तके आधे क्षणके लिये प्राप्त हुए सङ्गकी क्या समानता कर सकते हैं! कदापि नहीं। जो आपका भक्त है, वह भी

ालय प्राप्त हुए सङ्गका क्या समानता कर सकत हैं! कदापि नहीं। जो आपका भक्त है, वह भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्त्वका अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त

अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त आधे क्षणके वार्तालापमात्रसे किसीको भी भवसागरसे पार कर सकता है। आपके भक्तोंके सङ्गसे भक्तिका विविध अङ्कर अवश्य उत्पन्न होता है।

उन हरिभक्तरूप मेघोंके द्वारा की गयी वार्तालापरूपी

है और भक्त एवं भगवान्के गुणोंकी स्मृतिरूपी जलसे सींचनेपर वह उसी क्षण स्पष्टरूपसे बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्तिका अङ्कुर जब प्रकट होकर भलीभाँति बढ़ जाता है, तब

बढ़ता है। जो भगवान्के भक्त नहीं हैं, उनके आलापरूपी तापसे वह अङ्कर तत्काल सूख जाता

वह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिये। तदनन्तर उस भक्तको ब्रह्मपदकी प्राप्ति कराकर भी उसके जीवनके लिये भगवान् उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्यरूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ

दास्यभावको पाकर भगवान्का दास हो गया तो निश्चय ही उसीने समस्त भय आदिको जीता है। यों कहकर नन्द श्रीहरिके सामने भक्तिभावसे खड़े हो गये। तब प्रसन्न हुए श्रीकृष्णने उन्हें

मनोवाञ्छित वर दिया। इस प्रकार नन्दद्वारा किये

गये स्तोत्रका जो भक्तिभावसे प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्रीहरिकी सुदृढ़ भक्ति और दास्यभाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसुने अपनी पत्नी धराके साथ तीर्थमें तपस्या की, तब ब्रह्माजीने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र

प्रदान किया था। सौभिरमुनिने पुष्करमें संतुष्ट होकर ब्रह्माजीको श्रीहरिका षडक्षर-मन्त्र तथा सर्वरक्षणकवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मन्त्र ब्रह्माके अंशभूत गर्गमुनिने तपस्यामें लगे हुए नन्दको दिया था। पूर्वकालमें जिसके लिये जो मन्त्र, स्तोत्र, कवच, इष्टदेव, गुरु और विद्या प्राप्त होती

है, वह पुरुष उस मन्त्र आदि तथा विद्याको निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्रीकृष्णका अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद,

मोक्षप्रद, सब साधनोंका सारभूत तथा भवबन्धनको छुटकारा दिलानेवाला है। (अध्याय २१) श्रीकृष्णजन्मखण्ड

ग्वाल-बालोंका श्रीकृष्णकी आज्ञासे तालवनके फल तोड़ना, धेनुकासुरका

आक्रमण, श्रीकृष्णके स्पर्शसे उसे पूर्वजन्मकी स्मृति और उसके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, वैष्णवी मायासे पुनः उसे स्वरूपकी

विस्मृति, फिर श्रीहरिके साथ उसका युद्ध और वध, बालकों-

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! एक

दिन राधिकानाथ श्रीकृष्ण बलराम तथा ग्वाल-

बालोंके साथ उस तालवनमें गये, जो पके फलोंसे

भरा हुआ था। उन तालवृक्षोंकी रक्षा गर्दभरूपधारी एक दैत्य करता था, जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहोंके समान बल था। वह

देवताओंके दर्पका दलन करनेवाला था। उसका शरीर पर्वतके समान और दोनों नेत्र कृपके तुल्य थे। उसके दाँत हरिसकी पाँतके समान और

मुँह पर्वतकी कन्दराके सदृश था। उसकी चञ्चल एवं भयानक जीभ सौ हाथ लंबी थी। नाभि तालाबके समान जान पड़ती थी। उसका शब्द

बड़ा भयंकर होता था। तालवनको सामने देख उन श्रेष्ठ ग्वाल-बालोंको बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखारविन्दपर मुस्कराहट छा गयी। वे कौतुकवश

श्रीकृष्णसे बोले। बालकोंने कहा — हे श्रीकृष्ण! हे करुणासिन्धो!

हे दीनबन्धो! आप सम्पूर्ण जगत्के पालक हैं। महाबली बलरामजीके भाई हैं तथा समस्त बलवानोंमें श्रेष्ठ हैं। प्रभो! आधे क्षणके लिये

हमारे निवेदनपर ध्यान दीजिये। भक्तवत्सल! हम आपके भक्त-बालकोंको बड़ी भूख लगी है। इधर

सामने ही स्वादिष्ट फल और सुन्दर ताल-फल हैं, उनकी ओर दृष्टिपात कीजिये। हम इन फलोंको तोड़नेके लिये वृक्षोंको हिलाना और

नाना रंगोंके फुलों तथा दुर्लभ पके फलोंको गिराना चाहते हैं। श्रीकृष्ण! यदि आप आज्ञा दें

द्वारा सानन्द फल-भक्षण तथा सबका घरको प्रस्थान है, जिसपर सम्पूर्ण देवता भी विजय नहीं पा

> सके हैं। वह महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंसका महान् सहायक है।

> समस्त प्राणियोंका हिंसक तथा ताल-वनोंका रक्षक है। जगत्पते! वक्ताओंमें श्रेष्ठ! आप भलीभाँति सोचकर हमसे कहिये। हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित? हम इसे करें या न करें। बालकोंकी यह बात सुनकर

> भगवान् मधुसूदन उनसे मधुर वाणीमें सुखदायक

वचन बोले। श्रीकृष्णने कहा—ग्वालबालो! तुमलोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्योंसे क्या भय है? वृक्षोंको तोड़कर हिलाकर जैसे चाहो, बेखटके

इन फलोंको खाओ। श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर बलशाली गोपबालक उछले और वृक्षोंके शिरोंपर चढ़ गये। वे भूखे थे; इसलिये फल लेना चाहते थे। नारद! उन्होंने

गिराये। कितने ही बालकोंने वृक्ष तोड डाले, कितनोंने उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहाँ कोलाहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षोंसे उतरकर वे बलशाली बालक जब फल

अनेक रंगके स्वादिष्ट, सुन्दर और पके हुए फल

लेकर जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभरूपधारी महाबली, महाकाय, घोर दैत्यशिरोमणि धेनुकको बडे वेगसे आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने

तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं; परंतु इस भयके कारण फल त्याग दिये और बारंबार जोर-वनमें गर्दभरूपधारी बलवान् दैत्य धेनुक रहता जोरसे 'कृष्ण-कृष्ण' का कीर्तन आरम्भ कर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 436 दिया। वे बोले-'हे करुणानिधान कृष्ण! आओ मेरे ही हाथसे वधके योग्य है। मैं इसका वध हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण! हमें बचाओ, नहीं करूँगा। तुम बालकोंकी रक्षा करो। सब बालकोंको तो इस दानवके हाथसे अब हमारे प्राण जा रहे लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकोंको लेकर श्रीकृष्णकी हैं। हे कृष्ण! हे कृष्ण! हरे! मुरारे! गोविन्द! दामोदर! दीनबन्धो! गोपीश! गोपेश! अनन्त! आज्ञाके अनुसार शीघ्र ही दूर चले गये। इधर इस नारायण! भवसागरमें डूबते हुए हमलोगोंकी महाबली एवं महापराक्रमी दानवराजने श्रीकृष्णपर रक्षा करो, रक्षा करो। दीननाथ! भय-अभयमें, दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोषपूर्वक अनायास ही निगल शुभ-अशुभ अथवा सुख और दु:खमें तुम्हारे लिया। श्रीकृष्ण प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान थे। उन्हें निगल लेनेपर उस दानवके भीतर बड़ी सिवा दूसरा कोई हमें शरण देनेवाला नहीं है। हे माधव! भवसागरमें हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जलन होने लगी। उनके अतिशय तेजसे वह गुणसागर श्रीकृष्ण! तुम्हीं भक्तोंके एकमात्र बन्धु मरणासन्न हो गया। तब उस दैत्यने भयभीत हो हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं। हमारी रक्षा उन तेजस्वी प्रभुको फिर उगल दिया। परित्यक्त करो, रक्षा करो। यह दानव-कुलका स्वामी होनेपर उन परमेश्वरकी ओर एकटक दृष्टिसे हमारा काल बनकर आ पहुँचा है। आप इसका देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान्का वध कीजिये और इसे मारकर देवताओंके बल-श्रीविग्रह अत्यन्त सुन्दर, शान्त तथा ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान था। श्रीकृष्णके दर्शनमात्रसे उस दानवको दर्पको बढाइये।' बालकोंकी व्याकुलता देखकर भयहन्ता पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी। उसने अपने-आपको भक्तवत्सल माधव बलरामजीके साथ उस स्थानपर तथा जगत्के परम कारण श्रीकृष्णको भी पहचान आये, जहाँ वे बालक खड़े थे। 'कोई भय नहीं लिया। उन तेज:स्वरूप ईश्वरको देखकर वह है, कोई भय नहीं है'—यों कहकर वे शीघ्रतापूर्वक दानव शास्त्रके अनुसार श्रुतिसे परे गुणातीत उनके पास दौड़े आये और मन्द मुस्कानसे युक्त प्रभुका जिस प्रकार जन्म हुआ, उसे दृष्टिमें लाकर प्रसन्नमुखद्वारा उन्होंने उन बालकोंको अभय दान उनकी स्तुति करने लगा। दिया। श्रीकृष्ण और बलरामको देखकर बालक दानव बोला-प्रभो! आप ही अपने हर्षसे नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। अंशसे वामन हुए थे और मेरे पिताके यज्ञमें क्यों न हो, भगवान्की स्मृति ही अभयदायिनी याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और तथा सब प्रकारसे मङ्गल प्रदान करनेवाली है। लक्ष्मीको हर लिया। पर पुन: बलिकी भक्तिके बालकोंको निगल जानेको उद्यत हुए उस दानवको वशीभूत होकर हम सब लोगोंको सुतललोकमें देख मधुसूदन श्रीकृष्णने महाबली बलरामको स्थान दिया। आप महान् वीर, सर्वेश्वर और सम्बोधित करके कहा। भक्तवत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शापसे गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिये। श्रीकृष्ण बोले—भैया! यह दानव राजा दुर्वासामुनिके शापसे मुझे ऐसा घृणित जन्म बलिका बलवान् पुत्र है। इसका नाम साहसिक मिला है। जगत्पते! मुनिने मेरी मृत्यु आपके है। पूर्वकालमें दुर्वासाने इसे शाप दिया था। उस हाथसे बतायी थी। आप अत्यन्त तीखे और ब्रह्मशापसे ही यह गदहा हुआ है। यह बड़ा अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्रसे मेरा वध पापी तथा महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न है; अत:

भी मोक्ष देनेवाले हैं। स्वेच्छामय! गुणातीत!

भक्तभयभञ्जन! राधिकानाथ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न

439

कीजिये। मुक्तिदाता जगन्नाथ! ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिये। आप ही वसुधाका उद्धार करनेके लिये अंशतः वाराहरूपमें अवतीर्ण हुए थे। नाथ! आप ही वेदोंके रक्षक तथा हिरण्याक्षके नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही

हिरण्यकशिपुके वधके लिये नृसिंहरूपमें प्रकट होइये और मेरा उद्धार कीजिये। हे नाथ! इस हुए थे। प्रह्लादपर अनुग्रह और वेदोंकी रक्षा गर्दभ-योनि और भवसागरसे मुझे उबारिये। मैं करनेके लिये ही आपने यह अवतार ग्रहण किया मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्तका पुत्र हूँ; इसलिये था। दयानिधे! आपने ही राजा मनुको ज्ञान देने, आपको मेरा उद्धार करना चाहिये। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीन्द्र भी जिनकी स्तुति

देवता और ब्राह्मणोंकी रक्षा करने तथा वेदोंके उद्धारके लिये अंशत: मत्स्यावतार धारण किया था। आप ही अपने अंशसे सृष्टिके लिये शेषके आधारभृत कच्छप हुए थे। सहस्रलोचन! आप ही

अंशत: शेषके रूपमें प्रकट हुए हैं और सम्पूर्ण

विश्वका भार वहन करते हैं। आप ही जनकनन्दिनी सीताका उद्धार करनेके लिये दशरथनन्दन श्रीराम हुए थे। उस समय आपने समुद्रपर सेतु बाँधा और दशमुख रावणका वध किया। पृथ्वीनाथ!

आप ही अपनी कलासे जमदग्निनन्दन महात्मा परशुराम हुए; जिन्होंने इक्कीस बार क्षत्रिय नरेशोंका संहार किया था। सिद्धोंके गुरुके भी गुरु महर्षि कपिल अंशत: आपके ही स्वरूप हैं,

जिन्होंने माताको ज्ञान दिया और योग (एवं सांख्य)-शास्त्रकी रचना की। ज्ञानिशिरोमणि नर-नारायण ऋषि आपके ही अंशसे उत्पन्न हुए हैं। आप ही धर्मपुत्र होकर लोकोंका विस्तार कर

रहे हैं। इस समय आप स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हैं और सभी अवतारोंके सनातन बीजरूप हैं। आप यशोदाके जीवन, नन्दरायजीके एकमात्र आनन्दवर्धन, नित्यस्वरूप, गोपियोंके प्राणाधिदेव तथा श्रीराधाके प्राणाधिक

करनेमें असमर्थ हैं, उन्हीं गुणातीत परमेश्वरकी स्तुति मुझ-जैसा पुरुष क्या करेगा? जो पहले दैत्य था और अब गदहा है। करुणासागर। आप ऐसा कीजिये, जिससे मेरा जन्म न हो। आपके चरणारविन्दके दर्शन पाकर कौन फिर जन्म

अथवा घर-गृहस्थीके चक्करमें पड़ेगा? ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हींका स्तवन आज एक गदहा कर रहा है। इस बातको लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिये; क्योंकि सिच्चदानन्दस्वरूप एवं विज्ञ परमेश्वरकी योग्य

यों कहकर दैत्यराज धेनुक श्रीहरिके सामने खड़ा हो गया। उसके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी, वह श्रीसम्पन्न एवं अत्यन्त संतुष्ट जान पडता था। दैत्यद्वारा किये गये इस स्तोत्रका जो प्रतिदिन भक्तिभावसे पाठ करता है, वह अनायास ही श्रीहरिका लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर

और अयोग्यपर भी समानरूपसे कृपा होती है।

लेता है। इतना ही नहीं, वह इहलोकमें श्रीहरिकी भक्ति, अन्तमें उनका परम दुर्लभ दास्यभाव, विद्या, श्री, उत्तम कवित्व, पुत्र-पौत्र तथा यश भी पाता है। भगवान् श्रीनारायण कहते हैं — दैत्यराजकी

प्रियतम हैं। वसुदेवके पुत्र, शान्तस्वरूप तथा देवकीके दु:खका निवारण करनेवाले हैं। आपका यह स्तुति सुनकर करुणानिधान श्रीकृष्णने मन-स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वीका भार उतारनेके ही-मन विचार किया कि 'अहो! ऐसे भक्तका ५४० संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

स्वयं ही उसकी पूर्वजन्मकी स्मृति हर ली; क्योंकि स्तुति करनेवालेका वध उचित नहीं है। दुर्वचन बोलनेवालेके ही वधका विधान है। तब दानव वैष्णवी मायाके प्रभावसे पुनः अपने-आपको भूल गया। उसके कण्ठदेशमें दुर्वचनने स्थान जमा लिया। मुने! वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिये दुर्दैवसे ग्रस्त हो विवेक खो

संहार मैं कैसे करूँ?' ऐसा सोचकर भगवान्ने

बैठा। क्रोधसे उसके ओठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्रीहरिसे इस प्रकार बोला। दैत्यने कहा—दुर्मते! तू निश्चय ही मरना

चाहता है। मनुष्यके बच्चे! मैं आज तुम्हें यमलोक भेज दूँगा। इस प्रकार बहुत-से दुर्वचन कहकर उस गदहेने श्रीकृष्णपर आक्रमण कर दिया। भयानक

युद्ध हुआ। अन्तमें श्रीहरिने प्रसन्नतापूर्वक हँसकर उस दानवराजकी प्रशंसा करते हुए कहा—'मेरे भक्त बलिके पुत्र! दानवेन्द्र! तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याणका बीज तथा मोक्षका परम कारण है। तुम सबसे अधिक और

सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो।' यों कहकर श्रीकृष्णने अपने उत्तम चक्रका स्मरण किया, जो अपनी दीप्तिसे करोड़ों सूर्योंके समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ

गया और श्रीकृष्णने उस सुदर्शनचक्रको अपने हाथमें ले लिया। उसमें सोलह अरे थे। उस उत्तम अस्त्रको घुमाकर श्रीकृष्णने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं

मार सकते थे, उसे लीलासे ही काट डाला।

उसके शरीरसे सैकड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान्

उस महात्मा दानवका मस्तक पृथ्वीपर गिर पड़ा।

तेज:पुञ्ज उठा, जो श्रीहरिकी ओर देखकर उन्हींके चरणकमलोंमें लीन हो गया। अहो! उस दानवराजने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाशमें

खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यन्त हर्षसे उत्फुल्ल हो वहाँ पारिजातके फूलोंकी वर्षा करने लगे। स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बज उठीं। अप्सराएँ नाचने लगीं। गन्धर्व-समूह गीत गाने लगे और मुनिलोग

सानन्द स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्षसे विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गये। 'धेनुकासुर मारा गया'—यह देख ग्वाल-बाल वहाँ आ गये। बलवानोंमें श्रेष्ठ बलरामने पुरुषोत्तमका

स्तवन किया। समस्त ग्वाल-बालोंने भी उनके

गुण गाये। वे खुशीके मारे नाचने लगे। श्रीकृष्ण और बलरामको कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलोंको उन बालकोंने प्रसन्न-चित्त होकर खाया। खा-पीकर बलराम और बालकोंके साथ

श्रीहरि शीघ्र अपने घरको गये। (अध्याय २२)

## धेनुकके पूर्वजन्मका परिचय, बलि-पुत्र साहसिक तथा तिलोत्तमाका स्वच्छन्द विहार, दुर्वासाका शाप और वर, साहसिकका गदहेकी योनिमें जन्म लेना

## तथा तिलोत्तमाका बाणपुत्री 'उषा' होना नारदजीने पूछा—भगवन्! किस पापसे कल्पका वृत्तान्त मुझसे सुनो। दैत्यके इस सुधा-

बलि-पुत्र साहसिकको गदहेकी योनि प्राप्त हुई? दुर्वासाजीने किस अपराधसे दानवराजको शाप

दिया? नाथ! फिर किस पुण्यसे दानवेश्वरने सहसा महाबली श्रीहरिका धाम एवं उनके साथ

एकत्व (सायुज्य) मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह-भंजन करनेवाले महर्षे! इन सब बातोंको आप

विस्तारपूर्वक बताइये। अहो! कविके मुखमें काव्य पद-पदपर नया-नया प्रतीत होता है।

भगवान् श्रीनारायणने कहा — वत्स! नारद! सुनो। मैं इस विषयमें प्राचीन इतिहास कहूँगा।

मैंने इसे पिता धर्मके मुखसे गन्धमादन पर्वतपर सुना था। यह विचित्र एवं अत्यन्त मनोहर वृत्तान्त पाद्म-कल्पका है और श्रीनारायणदेवकी कथासे

युक्त होनेके कारण कानोंके लिये उत्तम अमृत है। जिस कल्पकी यह कथा है, उसमें तुम उपबर्हण नामक गन्धर्वके रूपमें थे। तुम्हारी आयु

एक कल्पकी थी। तुम शोभायमान, सुन्दर और सुस्थिर यौवनसे सम्पन्न थे। पचास कामिनियोंके पति होकर सदा शृङ्गारमें ही तत्पर रहते थे। ब्रह्माजीके वरदानसे तुम्हें सुमधुर कण्ठ प्राप्त हुआ

था और तुम सम्पूर्ण गायकोंके राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्माका शाप प्राप्त होनेसे

तुम दासीपुत्र हुए और वैष्णवोंके अवशिष्ट भोजनजनित पुण्यसे इस समय साक्षात् ब्रह्माजीके पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पोंतक जीवित

रहनेवाले महान् वैष्णविशरोमणि हो। ज्ञानमयी

दृष्टिसे सब कुछ देखते और जानते हो तथा

महादेवजीके प्रिय शिष्य हो। मुने! उस पादा-

एकान्त रमणीय स्थानमें जाकर यथेच्छ विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासनसे

विराजमान होकर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतनाशून्य थे। उन्होंने अत्यन्त निकट ध्यान लगाये बैठे हुए मुनिको नहीं देखा।

उनके उच्छृङ्गल अभिसारसे मुनिका ध्यान सहसा भङ्ग हो गया। उन्होंने उन दोनोंकी कुत्सित चेष्टाएँ देख क्रोधमें भरकर कहा।

था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्गकी परम सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्गसे आ निकली। उसने साहसिकको देखा और साहसिकने उसको। पुंश्चली स्त्रियोंका आचरण

तुल्य मधुर वृत्तान्तको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ।

साहसिक अपने तेजसे देवताओंको परास्त करके

गन्धमादनकी ओर प्रस्थित हुआ। उसके सम्पूर्ण

अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। वह रत्नमय आभूषणोंसे

विभूषित हो रत्नके ही सिंहासनपर विराजमान

एक दिनकी बात है। बलिका बलवान् पुत्र

दोषपूर्ण होता ही है। वहीं दोनों एक-दूसरेके प्रति आकर्षित हो गये। चन्द्रमाके समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहाँ बीचमें ही ठहर गयी। कुलटा

स्त्रियाँ कैसी दुष्टहृदया होती हैं और वे किसी भी पापका विचार न करके सदा पापरत ही रहा करती हैं—यह सब बतलाकर भी तिलोत्तमाने अपने बाह्य रूप-सौन्दर्यसे साहसिकको मोहित

कर लिया। तदनन्तर वे दोनों गन्धमादनके

दुर्वासा बोले—ओ गदहेके समान आकार-

बलिका पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत् नारद! ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व दुर्वासाजीकी शरणमें गयी। भूतलपर विपत्तिमें पडे बिना भला किन्हें ज्ञान होता है? उन दोनोंकी तथा राक्षस-ये सभी सदा अपनी जातिमें व्याकुलता देखकर मुनिको दया आ गयी। उस लज्जाका अनुभव करते हैं। पशुओंके सिवा सभी मैथुन-कर्ममें लज्जा करते हैं। विशेषत: गदहेकी समय उन मुनिवरने उन्हें अभय देकर कहा। दुर्वासा बोले—दानव! तू विष्णुभक्त बलिका जाति ज्ञान तथा लज्जासे हीन होती है; अत: पुत्र है। उत्तम कुलमें तेरा जन्म हुआ है। तू दानवश्रेष्ठ! अब तू गदहेकी योनिमें जा। तिलोत्तमे! तू भी उठ। पुंश्चली स्त्री तो निर्लज्ज पैतृक परम्परासे विष्णुभक्त है। मैं तुझे होती ही है। दैत्यके प्रति तेरी ऐसी आसिक्त है निश्चितरूपसे जानता हूँ। पिताका स्वभाव पुत्रमें तो अब तू दानवयोनिमें ही जन्म ग्रहण कर। अवश्य रहता है। जैसे कालियके सिरपर अङ्कित ऐसा कहकर रोषसे जलते हुए दुर्वासामुनि हुआ श्रीकृष्णका चरणचिह्न उसके वंशमें उत्पन्न वहाँ चुप हो गये। फिर वे दोनों लज्जित हुए सभी सर्पोंके मस्तकपर रहता है। वत्स! एक और भयभीत होकर उठे तथा मुनिकी स्तुति बार गदहेकी योनिमें जन्म लेकर तू निर्वाण करने लगे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

और चेतना नहीं रह जाती है।

आप संसारकी सृष्टि, पालन तथा संहार करनेमें होता। अब तू शीघ्र ही व्रजके निकट वृन्दावनके समर्थ हैं। भगवन्! मेरे अपराधको क्षमा करें। ताल-वनमें जा। वहाँ श्रीहरिके चक्रसे प्राणोंका कृपानिधे! कृपा करें। जो सदा मूढोंके अपराधको परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर क्षमा करे, वही संत-महात्मा एवं ईश्वर है। यों कहकर वह दैत्यराज मुनिके आगे

साहसिक बोला—मुने! आप ब्रह्मा, विष्णु

और साक्षात् महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं।

वाले निर्लज्ज नराधम! उठ। भक्तशिरोमणि

487

उच्चस्वरसे फूट-फूटकर रोने लगा और दाँतोंमें तिनके दबाकर उनके चरणकमलोंमें गिर पडा। तिलोत्तमा बोली—हे नाथ! हे करुणासिन्धो!

हे दीनबन्धो! मुझपर कृपा कीजिये। विधाताकी सृष्टिमें सबसे अधिक मृढ स्त्रीजाति ही है। सामान्य स्त्रीकी अपेक्षा अधिक मतवाली एवं मृढ कुलटा होती है, जो सदा अत्यन्त कामातुर

रहती है। प्रभो! कामुक प्राणीमें लज्जा,

(मोक्ष)-को प्राप्त हो जा। सत्पुरुषोंद्वारा पहले जो चिरकालतक श्रीकृष्णकी आराधना की गयी होती है, इसके पुण्य-प्रभावका कभी लोप नहीं

लेगा। तिलोत्तमे! तू भारतवर्षमें बाणासुरकी पुत्री होगी; फिर श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धका आलिङ्गन प्राप्त करके शुद्ध हो जायगी। महामुने! यों कहकर दुर्वासामुनि चुप हो गये। तत्पश्चात् वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठको प्रणाम

करके यथास्थान चले गये। इस प्रकार दैत्य साहसिकके गर्दभ-योनिमें जन्म लेनेका सारा वृत्तान्त मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुरकी

पुत्री उषा होकर अनिरुद्धकी पत्नी हुई। (अध्याय २३)

५४३

# भस्म कर देना, फिर शोकसे देह-त्यागके लिये उद्यत मुनिको विप्ररूपधारी श्रीहरिका समझाना, उन्हें एकानंशाको पत्नी बनानेके लिये कहना,

## कन्दलीका भविष्य बताना और मुनिको ज्ञान देकर अन्तर्धान होना तथा मुनिकी तपस्यामें प्रवृत्ति

# भगवान् श्रीनारायण कहते हैं—मुने!

बात यह है कि उन ऊर्ध्वरेता मुनीश्वरको भी स्त्रीका संयोग प्राप्त हुआ। यह कैसे? सो बता रहा हूँ। साहसिक तथा तिलोत्तमाका शृङ्गार (मिलन-प्रसंग) देखकर उन जितेन्द्रिय मुनिके मनमें भी कामभावका संचार हो गया। असत्-पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होनेसे उनका सांसर्गिक दोष अपनेमें आ जाता है। इसी समय उस मार्गसे मुनिवर और्व अपनी पुत्रीके साथ आ पहुँचे।

दुर्वासामुनिका गृढ् वृत्तान्त सुनो। सबसे अद्भृत

उनकी पुत्री पतिका वरण करना चाहती थी। पूर्वकालमें तप:परायण ब्रह्माजीके ऊरुसे उन ऊर्ध्वरेता योगीन्द्रका जन्म हुआ था, इसलिये वे 'और्व' कहलाये। उनके जानुसे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम 'कन्दली' था। वह दुर्वासाको ही अपना पति बनाना चाहती थी, दूसरा कोई पुरुष उसके मनको नहीं भाता था। पुत्रीसहित मुनिवर और्व दुर्वासामुनिके आगे आकर खड़े हो गये। वे बडे प्रसन्न थे और अपने तेजसे प्रज्वलित अग्निशिखाके समान उद्धासित होते थे। मुनिवर और्वको सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेगसे उठे और सानन्द उनके प्रति नत-मस्तक हो गये। प्रसन्नतासे भरे हुए और्वने दुर्वासाको हृदयसे लगा लिया और उनसे अपनी कन्याका मनोरथ प्रकट किया।

चिन्तन करने लगी है। यह कन्या अयोनिजा है

और्व बोले-मुने! यह मेरी मनोहरा कन्या

'कन्दली' नामसे विख्यात है। अब यह सयानी हो गयी है और संदेशवाहकोंके मुखसे आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही 'पति'-रूपसे

और अपने सौन्दर्यसे तीनों लोकोंका मन मोह लेनेमें समर्थ है। वैसे तो यह समस्त गुणोंकी खान है; किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष यह है कि कन्दली अत्यन्त कलहकारिणी है। यह

क्रोधपूर्वक कटु भाषण करती है; परंतु अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुको केवल एक ही दोषके कारण त्यागना नहीं चाहिये। और्वका वचन सुनकर दुर्वासाको हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणोंसे हर्ष हुआ और

मुनि-कन्याको सामने देखा और व्यथित-हृदयसे मुनिवर और्वको इस प्रकार उत्तर दिया। द्वीसाने कहा—नारीका रूप त्रिभुवनमें मुक्तिमार्गका निरोधक, तपस्यामें व्यवधान डालनेवाला तथा सदा ही मोहका कारण होता है। वह संसाररूपी कारागारमें बड़ी भारी बेड़ी है, जिसका भार वहन करना अत्यन्त दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खड्गसे उस बेडीको काट

नहीं सकते। नारी सदा साथ देनेवाली छायासे भी

अधिक सहगामिनी है। वह कर्मभोग, इन्द्रिय,

इन्द्रियाधार, विद्या और बुद्धिसे भी अधिक बाँधनेवाली है। छाया शरीरके रहनेतक ही साथ

दोषसे दु:ख। उन्होंने गुण तथा रूपसे सम्पन्न

देती है; भोग तभीतक साथ रहते हैं जबतक उनकी समाप्ति न हो जाय; देह और इन्द्रियाँ जीवनपर्यन्त ही साथ रहती हैं; विद्या जबतक उसका अनुशीलन होता है तभीतक साथ देती है; यही दशा बुद्धिकी भी है; परंतु सुन्दरी स्त्री जन्म-जन्ममें मनुष्यको बन्धनमें डाले रहती है। सुन्दरी स्त्रीवाला पुरुष जबतक जीता है, तबतक

अपने जन्म-मरणरूपी बन्धनका निवारण नहीं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 488 कर सकता। जबतक जीवधारीका जन्म होता है, बुद्धिसे पतिको सदा नारायणसे भी अधिक समझकर तुम उनके चरणकमलोंकी प्रतिदिन तबतक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं। परंतु मुनीन्द्र! सबसे अधिक सुखदायिनी है श्रीहरिके सेवा करना। परिहास, क्रोध, भ्रम अथवा अवहेलनासे चरणकमलोंकी सेवा। मैं यहाँ श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंके भी अपने स्वामी मुनिके लिये उनके सामने या परोक्षमें भी कभी कटु वचन न बोलना। भारतवर्षकी चिन्तनमें लगा था, परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठानमें भूमिपर जो स्त्रियाँ स्वेच्छानुसार कटु वचन भारी विघ्न उपस्थित हो गया। न जाने पूर्वजन्मके किस कर्म-दोषसे यह विघ्न आया है। किंतु मुने! बोलती अथवा दुराचारमें प्रवृत्त होती हैं, उनकी मैं आपकी कन्याके सौ कटु वचनोंको अवश्य शुद्धिके लिये श्रुतिमें कोई प्रायश्चित्त नहीं है। उन्हें क्षमा करूँगा। इससे अधिक होनेपर उसका फल सौ कल्पोंतक नरकमें रहना पड़ता है। जो स्त्री समस्त धर्मोंसे सम्पन्न होनेपर भी पतिके प्रति उसे दूँगा। स्त्रीके कटु वचनोंको सुनते रहना— यह पुरुषके लिये सबसे बड़ी निन्दाकी बात है। कटु वचन बोलती है, उसका सौ जन्मोंका किया जिसे स्त्रीने जीत लिया हो, वह तीनों हुआ पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। लोकोंके सत्पुरुषोंमें अत्यन्त निन्दित है। मैं इस प्रकार अपनी कन्याको देकर और उसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी समझा-बुझाकर मुनिवर और्व चले गये तथा स्वात्माराम मुनि दुर्वासा स्त्रीके साथ प्रसन्नतापूर्वक पुत्रीको ग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गये। और्वमुनिने अपने आश्रममें रहने लगे। चतुर पुरुषका चतुरा वेदोक्त-विधिसे अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। स्त्रीके साथ योग्य समागम हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा दुर्वासाने 'स्वस्ति' कहकर कन्याका पाणिग्रहण तपस्या छोड़कर घर-गृहस्थीमें आसक्त हो गये। किया। और्वमुनिने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्दली स्वामीके साथ प्रतिदिन कलह करती थी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे। और मुनीन्द्र दुर्वासा नीतियुक्त वचन कहकर अपनी पत्नीको समझाते थे; परंतु उनकी बातको संतानके वियोगसे होनेवाला शोक आत्माराम मुनिको भी नहीं छोड़ता। वह कुछ नहीं समझती थी। वह सदा कलहमें ही **और्व बोले**—बेटी! सुनो। मैं तुम्हें नीतिका रुचि रखती थी। पिताके दिये हुए ज्ञानसे भी वह परम दुर्लभ सार-तत्त्व बता रहा हूँ। वह हितकारक, शान्त नहीं हुई। समझानेसे भी उसने अपनी सत्य, वेदप्रतिपादित तथा परिणाममें सुखद है। आदत नहीं छोडी। स्वभावको लाँघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पतिको नारीके लिये अपना पति ही इहलोक और परलोकमें सबसे बड़ा बन्धु है। कुलवधुओंके प्रतिदिन जली-कटी सुनाती थी। जिनके डरसे लिये पतिसे बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। सारा जगत् काँपता था, वे ही मुनि उस कन्दलीके कोपसे थर-थर काँपते थे और उसकी पित ही उनका महान् गुरु है। देवपूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान, समस्त की हुई कटूक्तिको चुपचाप सह लेते थे। दयानिधान मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। यज्ञोंकी दीक्षा, पृथ्वीकी परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अतिथियोंका सेवन—ये सब पतिसेवाकी कुछ ही कालमें उसकी सौ कट्रक्तियाँ पूरी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं। पतिव्रताको हो गयीं तो भी मुनिने कृपापूर्वक उसकी इन सबसे क्या प्रयोजन है? समस्त शास्त्रोंमें सौसे भी अधिक कट्रक्तियोंको क्षमा किया। पतिसेवाको परम धर्म कहा गया है। अपनी पत्नीकी जली-कटी बातोंसे मुनिका हृदय दग्ध

होता रहता था। दिये हुए वचनके अनुसार उस

कटूक्तिकारिणी स्त्रीके अपराध पूरे हो गये।

दुर्वासामुनि यद्यपि स्वात्माराम और दयालु थे तथापि क्रोधको नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने

मोहवश पत्नीको शाप दे दिया—'अरी तू राखका

ढेर बन जा।' मुनिके संकेतमात्रसे वह जलकर

भस्म हो गयी। जो ऐसी उच्छुङ्खला स्त्रियाँ हैं,

उनका तीनों लोकोंमें कल्याण नहीं होता। शरीरके

भस्म हो जानेपर आत्माका प्रतिबिम्बरूप जीव

आकाशमें स्थित हो पतिसे विनयपूर्वक बोला।

दृष्टिसे सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होनेके

कारण आपको सब कुछका ज्ञान है। फिर मैं आपको क्या समझाऊँ! उत्तम वचन, कटु वचन,

क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपासा,

स्थूलता, कृशता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न होना-ये सब शरीरके धर्म हैं। न तो जीवके धर्म

हैं और न आत्माके ही। सत्त्व, रज और तम—

इन तीन गुणोंसे शरीर बना है। वह भी नाना प्रकारका है। सुनिये, मैं आपको बताती हूँ।

किसी शरीरमें सत्त्वगुणकी अधिकता होती है,

किसीमें रजोगुणकी और किसीमें तमोगुणकी।

मुने! कहीं भी सम गुणोंवाला शरीर नहीं है। जब

सत्त्वगुणका उद्रेक होता है तब मोक्षकी इच्छा

जाग्रत् होती है, रजोगुणकी वृद्धिसे कर्म करनेकी

इच्छा प्रबल होती है और तमोगुणसे जीव-हिंसा,

क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं।

ही बीज हैं। स्त्रियोंके लिये पति प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है और पतिके लिये स्त्री प्राणोंसे

जीवने कहा—हे नाथ! आप अपनी ज्ञान-

एक ही क्षणमें उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण त्याग देनेको उद्यत हो गये। उन्होंने वहीं योगासन लगाकर वायुधारणा आरम्भ की। इतनेहीमें एक

ब्राह्मण-बालक वहाँ आ पहुँचा। उसके हाथमें दण्ड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण

किया था और ललाटमें उत्तम चन्दन लगा रखा था। उसकी अङ्गकान्ति श्याम थी। वह ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी; परंतु वह शान्त, ज्ञानवान् तथा वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देख दुर्वासाने वेगपूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्तिभावसे उसका पूजन किया। ब्राह्मण वटुकने मुनिको शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरम्भ किया।

उसके दर्शन और आशीर्वादसे मुनिका सारा

लोकोंको वशमें किया जा सकता है। मुने! इस

क्रोधसे निश्चय ही कटु वचन बोला जाता है। कटु दु:ख दूर हो गया। वह नीतिविशारद वचनसे शत्रुता होती है और शत्रुतासे मनुष्यमें विचक्षण बालक क्षणभर चुप रहकर अमृतमयी तत्काल अप्रियता आ जाती है। अन्यथा इस वाणीमें बोला। भृतलपर कौन किसका शत्रु है? कौन प्रिय है शिश्ने कहा—सर्वज्ञ विप्र! आप गुरुमन्त्रके और कौन अप्रिय? कौन मित्र है और कौन प्रसादसे सब कुछ जानते हैं; फिर भी शोकसे कातर हो रहे हैं; अत: मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य वैरी? सर्वत्र शत्रु और मित्रकी भावनामें इन्द्रियाँ क्या है ? ब्राह्मणोंका धर्म तप है। तपस्यासे तीनों

| ५४६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समय अपने धर्म—तपस्याको छोड़कर आप क्या करने जा रहे हो? त्रिभुवनमें कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पित? भगवान् श्रीहरि मूर्खोंको बहलानेके लिये मायासे इन सम्बन्धोंकी सृष्टि करते हैं। यह कन्दली आपकी मिथ्या पत्नी थी; इसीलिये अभी क्षणभरमें चली गयी। जो सत्य है, वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है, जिसकी चिरकालतक स्थिति न रहे। वसुदेव-पुत्री एकानंशा, जो श्रीकृष्णकी बहिन है, पार्वतीके अंशसे उत्पन्न हुई है। वह सुशीला और चिरजीविनी है। वह सुन्दरी प्रत्येक कल्पमें आपकी पत्नी होगी; अतः आप कुछ दिनोंतक प्रसन्नतापूर्वक तपस्यामें मन लगाइये। कन्दली इस भूतलपर 'कन्दली' जाति होगी। वह कल्पान्तरमें शुभदा, फलदायिनी, कमनीया, एक संतान देनेवाली, परम दुर्लभा तथा शान्तरूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। जो अत्यन्त उच्छृङ्खल हो, उसका दमन करना उचित ही है; ऐसा | आपको शोक नहीं करना चाहिये)। यों कहकर ब्राह्मणरूपधारी श्रीहरि ब्रह्मिष्ठं दुर्वासाको ज्ञान दे शीघ्र ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये। तब मुनिने सारा भ्रम छोड़कर तपस्यामें मन लगाया। कन्दली इस धरातलपर कन्दली जाति हो गयी। मुने! दैत्य साहसिक तालवनमें जाकर गदहा हो गया और तिलोत्तमा यथासमय बाणासुरकी पुत्री हुई। फिर श्रीहरिके चक्रसे मारा जाकर अपने प्राणोंका परित्याग करके दैत्यराज साहसिकने गोविन्दके उस परम अभीष्ट चरणारविन्दको प्राप्त कर लिया जो मुनिके लिये भी परम दुर्लभ है। तिलोत्तमा भी बाण-पुत्री उषाके रूपमें जन्म ले श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धके आलिङ्गनसे सफलमनोरथ होकर समयानुसार पुनः अपने निवासस्थान—स्वर्गलोकको चली गयी। इस प्रकार श्रीकृष्णके इस उत्तम लीलोपाख्यानको पितासे सुनकर मैंने तुमसे कहा है। यह पद-पदमें सुन्दर है। अब और क्या सुनना चाहते हो? |
| श्रुतिमें सुना गया है (अत: उसके भस्म होनेसे<br>———                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (अध्याय २४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| महर्षि और्वद्वारा दुर्वासाको शाप, दुर्वार<br>पारणाके समय पहुँचकर भोजन माँगना, व<br>पूर्तिके लिये भगवान्का चरणोदक पं<br>कृत्या-पुरुष उत्पन्न करना, सुदर्शनचल<br>करना, मुनिका कहीं भी आश्रय<br>भगवान्की आज्ञाके अनुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिष्ठजीकी आज्ञासे अम्बरीषका पारणाकी<br>ोना, दुर्वासाका राजाको मारनेके लिये<br>क्रका कृत्याको मारकर मुनिका पीछा<br>न पाकर वैकुण्ठमें जाना, वहाँसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| करना तथा आशीर्वाद देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <sub>कर</sub> अपने आश्रमको जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नारदजीके पूछनेपर भगवान् श्रीनारायणने कहा—मुने! महर्षि और्व सरस्वती नदीके तटपर तपस्या कर रहे थे; उन्हें ध्यानसे अपनी पुत्रीके मरणका वृत्तान्त ज्ञात हो गया। तब वे शोकाकुल होकर दुर्वासाके पास आये। दुर्वासाने श्वशुरको प्रणाम करके सब बातें बतायीं और उस घटित घटनाके लिये महान् दु:ख प्रकट किया। मुनिवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बहुत थोड़े अपराधपर उसको भारी दण्ड दे<br>दिया। यदि उसे भस्म न करके त्याग ही दिया<br>होता तो वह मेरे ही पास रह जाती।' फिर रोषसे<br>भरकर शाप दे दिया कि 'तुम्हारा पराभव<br>होगा।' इतना कहकर मुनि और्व लौट गये। यह<br>कथा सुनकर नारदजीने दुर्वासाके पराभवका<br>इतिहास पूछा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| और्वने दुर्वासाको उलाहना दिया और कहा—'तुमने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>नारद बोले—</b> भगवन् ! दुर्वासा साक्षात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

भगवान् श्रीनारायणने कहा — मुने! सूर्यवंशमें अम्बरीष नामसे प्रसिद्ध एक राजाधिराज (सम्राट्) हो गये हैं। उनका मन सदा श्रीकृष्णके

चरणकमलोंके चिन्तनमें ही लगा रहता था। राज्यमें, रानियोंमें, पुत्रोंमें, प्रजाओंमें तथा पुण्य है ? यह मुझे बताइये।' राजाकी बात सुनकर कर्मोंद्वारा अर्जित की हुई सम्पत्तियोंमें भी उनका मुनिवर दुर्वासाने कहा—'नृपश्रेष्ठ! मैं भूखसे

चित्त क्षणभरके लिये भी नहीं लगता था। वे धर्मात्मा नरेश दिन-रात सोते-जागते हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्रीहरिका ध्यान किया करते थे। राजा अम्बरीष बड़े भारी जितेन्द्रिय, शान्तस्वरूप तथा विष्णुसम्बन्धी व्रतोंके पालनमें तत्पर रहते

थे। वे एकादशीका व्रत रखते और श्रीकृष्णकी आराधनामें संलग्न रहते थे। उनके सारे कर्म श्रीकृष्णको समर्पित थे और वे उनमें कभी लिप्त

नहीं होते थे। भगवान्का सोलह अरोंसे युक्त और अत्यन्त तीक्ष्ण जो सुदर्शन नामक चक्र है, वह करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान तथा श्रीहरिके ही तुल्य तेजस्वी है। ब्रह्मा आदि भी उसकी स्तुति करते हैं। वह अस्त्र देवताओं और असुरोंसे भी पूजित

भगवान् शंकरके अंश हैं तथा तेजमें भी उन्हींके

समान हैं। फिर कौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था,

जिसने उनका भी पराभव कर दिया?

है। भगवान्ने अपने उस चक्रको राजाकी निरन्तर रक्षाके लिये उनके पास ही रख दिया था। एक समयकी बात है। राजा अम्बरीष

एकादशी-व्रतका अनुष्ठान करके द्वादशीके दिन समयानुसार विधिपूर्वक स्नान और पूजन करके ब्राह्मणोंको भोजन करा स्वयं भी भोजनके लिये बैठे। इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूखसे व्याकुल हो वहाँ राजाके समक्ष आ गये। उन्होंने दण्ड और छत्र ले रखा था, उनके शरीरपर श्वेत

वस्त्र शोभा पा रहे थे। ललाटमें उज्ज्वल तिलक

चमक रहा था। सिरपर जटाएँ थीं और शरीर अत्यन्त कुश हो रहा था। वे त्रस्त-से जान पडते

पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। अत: मुझे भोजन कराओ; परंतु मैं अघमर्षण-मन्त्रका जप करके शीघ्र ही आ रहा हूँ, क्षणभर प्रतीक्षा करो।' ऐसा कहकर मुनि चले गये। ब्राह्मण दुर्वासाके चले जानेपर राजर्षि अम्बरीषको

चली है; यह देख वे डर गये। इसी समय गुरु विसष्ठ वहाँ आ गये। तब प्रसन्नतापूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजाने सारी बातें उन्हें बतायीं और पूछा—'गुरुदेव! मुनिवर दुर्वासा अभीतक आ नहीं रहे हैं और पारणाके लिये विहित द्वादशी तिथि बीती जा रही है। ऐसे संकटके समय मुझे क्या करना चाहिये ? इसपर भलीभाँति

विचार करके मुझे शीघ्र बताइये कि क्या करना

बड़ी भारी चिन्ता हुई। द्वादशी तिथि प्राय: बीत

शुभ है और क्या अशुभ?' वसिष्ठजीने कहा—द्वादशीको बिताकर त्रयोदशीमें पारण करना पाप है और अतिथिसे पहले भोजन कर लेना भी पाप है। ऐसी दशामें तुम भोजन न करके भगवानुका चरणोदक ले लो। इससे पारणा भी हो जायगी और अतिथिकी अवहेलना भी नहीं होगी।

महामुने! ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी चुप हो गये। राजाने श्रीकृष्ण-चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए थोड़ा-सा चरणोदक पी लिया। ब्रह्मन्! इतनेमें ही मुनीश्वर दुर्वासा आ पहुँचे।

वे सर्वज्ञ तो थे ही, अपना अपमान समझकर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 486 कुपित हो उठे। उन्होंने राजाके सामने ही अपनी वहाँसे भयभीत होकर भागे। अब वे डरकर एक जटा तोड़ डाली। उस जटासे शीघ्र ही एक कैलास पर्वतपर भगवान् शंकरकी शरणमें गये और बोले—'कृपानिधान! हमारी रक्षा पुरुष प्रकट हुआ, जो अग्निशिखाके समान तेजस्वी था। उसके हाथमें तलवार थी। वह कीजिये।' भगवान् शिव सर्वज्ञ हैं। उन्होंने महाभयंकर पुरुष महाराज अम्बरीषको मार डालनेके ब्राह्मण दुर्वासाका कुशल-समाचारतक लिये उद्यत हो गया। यह देख करोड़ों सूर्यींके पूछा। जो क्षणभरमें जगत्का संहार करनेमें समर्थ तथा दीन-दु:खियोंके स्वामी हैं, वे समान प्रकाशमान श्रीहरिके सुदर्शनचक्रने उस कृत्या-पुरुषको काट डाला। अब वह बाबा महादेवजी मुनिसे बोले। दुर्वासाको भी काटनेके लिये उद्यत हुआ। यह शंकरजीने कहा — द्विजश्रेष्ठ! सुस्थिर होकर देख विप्रवर दुर्वासा भयसे व्याकुल हो भाग मेरी बात सुनो। मुने! तुम महर्षि अत्रिके पुत्र तथा चले। उन्होंने अपने पीछे-पीछे प्रज्वलित अग्रिशिखाके जगत्स्रष्टा ब्रह्माजीके पौत्र हो। वेदोंके विद्वान् तथा समान तेजस्वी चक्रको आते देखा। वे अत्यन्त सर्वज्ञ हो, परंतु तुम्हारा कर्म मूर्खींके समान है। व्याकुल हो सारे ब्रह्माण्डका चक्कर लगाते-वेदों, पुराणों और इतिहासोंमें सर्वत्र जिन सर्वेश्वरका लगाते थक गये, खिन्न हो गये और ब्रह्माजीको निरूपण हुआ है; उन्हींको तुम मूढ़ मनुष्यकी सम्पूर्ण जगत्का रक्षक मान उनकी शरणमें गये। भाँति नहीं जानते हो। जिनके भ्रूभङ्गकी लीलामात्रसे मैं, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, वसु, धर्म, इन्द्र, सम्पूर्ण 'बचाइये–बचाइये'—पुकारते हुए उन्होंने ब्रह्माजीकी सभामें प्रवेश किया। ब्रह्माजीने उठकर विप्रवर देवता, मुनीन्द्र और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं; उन्हीं श्रीहरिके प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय दुर्वासाका कुशल-मङ्गल पूछा। तब उन्होंने आदिसे ही सारा वृत्तान्त विस्तारपूर्वक कह सुनाया। भक्तको तुम किसकी शक्तिसे मारने चले थे? उनका चक्र उन्हींके तुल्य तेजस्वी है। उसे रोकना सुनकर ब्रह्माजीने लम्बी साँस ली और भयसे सर्वथा कठिन है। उस चक्रको यद्यपि उन्होंने व्याकुल होकर कहा। ब्रह्माजीने कहा—बेटा! तुम किसके भक्तोंकी रक्षामें लगा रखा है, तथापि उन्हें उसपर बलपर श्रीहरिके दासको शाप देने गये थे? पूरा भरोसा नहीं होता। इसलिये वे स्वयं उनकी रक्षा करनेके लिये जाते हैं। उनके मुँहसे अपने जिसके रक्षक भगवान् हैं, उसको तीनों लोकोंमें कौन मार सकता है? भक्तवत्सल श्रीहरिने छोटे-गुणों और नामोंका श्रवण करके उन्हें बडा आनन्द मिलता है। इसलिये भगवान् भक्तके साथ बड़े सभी भक्तोंकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्रको सदा छायाकी तरह घूमते रहते हैं। अत: ब्राह्मणदेव! सदा नियुक्त कर रखा है। जो मूढ़ श्रीविष्णुके लिये प्राणोंके समान प्रिय वैष्णव भक्तसे द्वेष गोविन्दका भजन करो। उनके चरणकमलोंका चिन्तन करो। श्रीहरिके स्मरणमात्रसे भी सारी रखता है, उसका संहार भगवान् विष्णु स्वयं करते हैं। वे श्रीहरि संहारकर्ताका भी संहार आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अब शीघ्र ही करनेमें समर्थ हैं। अत: बेटा! तुम शीघ्र किसी वैकुण्ठधाममें जाओ। उस धामके अधिपति श्रीहरि दूसरे स्थानमें जाओ। अब यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं ही तुम्हारे शरणदाता हैं। वे प्रभु दयाके सागर हो सकती। यदि नहीं हटे तो सुदर्शनचक्र मेरे हैं; अत: तुम्हें अवश्य ही अभयदान देंगे। ये बातें हो ही रही थीं कि सारा कैलास साथ ही तुम्हारा वध कर डालेगा। ब्रह्माजीकी बात सुनकर ब्राह्मणदेवता दुर्वासा चक्रके तेजसे व्याप्त हो उठा, जैसे समस्त

वेदवेत्ता विद्वानोंका शिष्य हूँ। मुझमें आपकी स्तुति

करनेकी क्या योग्यता है? अट्ठाईसवें मन् और

महेन्द्रके समाप्त हो जानेपर जिनका एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता अपने वर्षसे

एक सौ आठ वर्षतक जीवित रहते हैं। परंतु जब

उनका भी पतन होता है, तब आपके नेत्रोंकी

एक पलक गिरती है; ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वरकी

में क्या स्तृति कर सकुँगा? प्रभो! मेरी रक्षा कीजिये।

हुए भगवान् शंकरकी शरणमें गये। उस दु:सह चक्रको देख पार्वतीसहित करुणानिधान भगवान् शंकरने ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा—'यदि तेज सत्य है और चिरकालसे संचित तप सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संतापसे मुक्त हो जाय।' पार्वती बोलीं — यह ब्राह्मण मेरे स्वामीके पुण्यकर्मोंके अवसरपर शरणमें आया है; अत: मेरे आशीर्वादसे इसका महान् भय दूर हो जाय और यह शीघ्र ही संतापसे छूट जाय। कृपापूर्वक ऐसा कहकर पार्वती और शिव चुप हो गये। मुनिने उन्हें प्रणाम करके देवेश्वर वैकुण्ठनाथकी शरण ली। मनके समान तीव्र गतिसे चलनेवाले मुनीश्वर दुर्वासा वैकुण्ठभवनमें जाकर सुदर्शनको अपने पीछे-पीछे आते देख श्रीहरिके अन्त:पुरमें घुस गये। वहाँ ब्राह्मणने श्रीनारायणदेवके दर्शन किये। वे रत्नमय सिंहासनपर विराजमान थे। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते थे। उन परम प्रभुने पीताम्बर धारण कर रखा था। उनके चार भुजाएँ थीं। अङ्गकान्ति श्याम थी। वे शान्त-स्वरूप लक्ष्मी-कान्त अपने दिव्य सौन्दर्यसे मनको मोह लेते थे। रत्नमय अलंकारोंकी शोभा उन्हें और भी श्री-सम्पन्न बना रही थी। गलेमें रत्नमयी मालासे वे विभृषित थे। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर दिखायी देते थे। उत्तम रत्नोंके सार-तत्त्वसे निर्मित मुकुट धारण करके उनका मस्तक अनुपम ज्योतिसे जगमगा रहा था। श्रेष्ठ पार्षदगण हाथोंमें श्वेत चँवर लिये प्रभुकी सेवा कर रहे थे।

कमला उनके चरणकमलोंकी सेवामें लगी थीं।

सरस्वती सामने खडी हो स्तृति करती थीं।

भूमण्डल सूर्यकी किरणोंसे उद्दीप्त हो उठा हो।

उस समय सम्पूर्ण कैलासवासी उस चक्रकी

विकराल ज्वालासे संतप्त हो 'त्राहि-त्राहि' पुकारते

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 440 एवं स्वतन्त्र हूँ, तथापि दिन-रात भक्तोंके अधीन इस प्रकार स्तुति करके भयसे विह्नल हुए दुर्वासा श्रीहरिके चरणकमलोंमें गिर पड़े और अपने रहता हूँ। गोलोकमें मेरा द्विभुज रूप है और

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! मुनिकी की हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान् वैकुण्ठनाथ हँसकर अमृतकी वर्षा-सी करती हुई मधुर वाणीमें बोले।

अश्रुजलसे उन्हें सींचने लगे। दुर्वासाद्वारा किये

गये परमात्मा श्रीहरिके इस सामवेदोक्त जगन्मङ्गल

नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पड़ा

हुआ मनुष्य भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव

कृपया शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं।

एवं सुखदायक वचन सुनो। ब्राह्मणदेव! वेदों, पुराणों और इतिहासोंमें वैष्णवोंकी जो महिमा गायी गयी है, उसे सबने और सर्वत्र सुना है। में वैष्णवोंके प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हैं। जो मूढ़ उन्हींसे द्वेष करता है, वह मेरे

प्राणोंका हिंसक है। जो अपने पुत्रों, पौत्रों और

वरसे तुम्हारा कल्याण होगा; परंतु मेरा नित्य सत्य

श्रीभगवान्ने कहा—मुने! उठो, उठो। मेरे

पित्रयों तथा राज्य और लक्ष्मीको भी त्यागकर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं, उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता है? भक्तसे बढ़कर न मेरे प्राण हैं, न लक्ष्मी हैं, न शिव हैं, न सरस्वती हैं, न ब्रह्मा हैं, न पार्वती हैं और न गणेश ही हैं। ब्राह्मण, वेद और वेदमाता सरस्वती भी मेरी

दृष्टिमें भक्तोंसे बढ़कर नहीं हैं। इस प्रकार मैंने सब सच्ची बात कही है। यह वास्तविक सार तत्त्व है। मैंने भक्तोंकी प्रशंसाके लिये कोई बात बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कही है। वे वास्तवमें

मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। जो मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्तोंसे द्वेष करते हैं, उनको में शीघ्र ही दण्ड देता हूँ और परलोकमें भी चिरकालतक उन्हें नरकयातना

पड़ती है। मैं सबकी उत्पत्तिका कारण तथा

करनेयोग्य है; परंतु अभक्तका दिया हुआ अमृतके समान मधुर द्रव्य भी मेरे लिये अभक्ष्य है। ब्रह्मन्! राजाओंमें श्रेष्ठ अम्बरीष निरीह हैं—सब प्रकारकी इच्छाएँ छोड़ चुके हैं। कभी किसीकी हिंसा नहीं करते हैं। स्वभावसे दयालु हैं और समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहते हैं। ऐसे महात्मा पुरुषका वध तुम क्यों करना चाहते हो? जो संत महापुरुष सदा समस्त प्राणियोंपर दया करते हैं; उनसे द्वेष रखनेवाले मृढजनोंका वध मैं

स्वयं करता हूँ। जो भक्तोंका हिंसक है,

शत्रु है, उसकी रक्षा करनेमें मैं असमर्थ हूँ। अत:

तुम अम्बरीषके घर जाओ। वे ही तुम्हारी रक्षा

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! भगवान्

कर सकते हैं।

वैकुण्ठमें चतुर्भुज। यह रूपमात्र ही उन-उन

लोकोंमें रहता है; किंतु मेरे प्राण तो सदा भक्तोंके

समीप ही रहते हैं। भक्तका दिया हुआ अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिये सादर भक्षण

श्रीहरिका वह वचन सुनकर ब्राह्मण दुर्वासा भयसे व्याकुल हो गये। उनके मनमें बड़ा खेद हुआ और वे श्रीकृष्णचरणारविन्दोंका चिन्तन करते हुए

सबका ईश्वर और परिपालक हूँ। सर्वव्यापी वहीं खड़े रहे। इसी समय वहाँ ब्रह्मा, शिव,

पार्वती, धर्म, इन्द्र, रुद्र, दिक्पाल, ग्रह, मुनिगण, अत्रि, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्षद तथा नर्तकगण आये और सबने दुर्वासाके अपराधको क्षमा

करके उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान् विष्णुसे करुण-प्रार्थना की।

[ तब ] श्रीभगवान् बोले—आप सब लोग मेरा नीतियुक्त और सुखदायक वचन सुनें। मैं

आपकी आज्ञासे ब्राह्मणकी रक्षा अवश्य करूँगा: किंतु ये मुनि वैकुण्ठलोकसे पुनः राजा अम्बरीषके

घर जायँ और उनकी प्रसन्नताके लिये वहीं पारणा करें। ये ब्रह्मर्षि अम्बरीषके अतिथि होकर

भी बिना किसी अपराधके उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये। इसलिये अपने रक्षणीय राजाकी रक्षाके लिये सुदर्शनचक्र इन ब्राह्मणदेवताको ही मार डालनेके लिये उद्यत हो गया। इन्हें भयभीत

अपनी पत्नीसहित उपवास कर रहे हैं। भक्तके उपवास करनेके कारण मैं भी उपवास करता हूँ। जैसे माता दूध-पीते बच्चेको उपवास करते देख

स्वयं भी भोजन नहीं करती, वही दशा मेरी है। मेरे आशीर्वादसे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा शीघ्र ही संतापमुक्त हो जायँगे। मार्गमें मेरा चक्र इनकी हिंसा नहीं करेगा। इनके भोजन करनेसे मेरा भक्त भोजन

करेगा और तभी मैं भी आज निश्चिन्त होकर सुखसे भोजन करूँगा; यह निश्चित बात है। भक्तके द्वारा प्रीतिपूर्वक जो वस्तु मुझे दी जाती है, उसे मैं अमृतके समान मधुर मानकर ग्रहण

करता हूँ। लक्ष्मीके हाथसे परोसे गये पदार्थको भी भक्तके दिये बिना मैं नहीं खा सकता। जिस पदार्थको भक्तने नहीं दिया, वह मुझे तृप्ति नहीं दे सकता। वत्स! महाप्राज्ञ मुनीन्द्र! तुम राजा

अम्बरीषके घर जाओ तथा ये सब देवता. देवियाँ और मुनि अपने-अपने घरको पधारें।

ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत ही अपने अन्त:-पुरमें चले गये तथा अन्य सब लोग उन जगदीश्वरको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने-

अपने स्थानको लौट गये। मनके समान तीव्र गतिसे चलनेवाले ब्राह्मण दुर्वासा राजा अम्बरीषके घरको गये। साथ ही करोड़ों सूर्योंके समान

प्रकाशमान सुदर्शनचक्र भी गया। एक वर्षतक

उपवास करनेके बाद राजाके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे। वे सिंहासनपर बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने मुनिवर दुर्वासाको सामने

उनके चरणोंमें प्रणाम करके सादर भोजनके लिये ले गये। राजाने मुनिको स्वादिष्ट अन्न भोजन

देखा। देखते ही वे बड़े वेगसे उठे और तत्काल



कराकर फिर स्वयं भी अन्न ग्रहण किया। भोजन करके संतुष्ट हुए द्विजश्रेष्ठ दुर्वासाने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दिया। बारंबार उनकी प्रशंसा की।

तदनन्तर उन्होंने शीघ्र ही अपने आश्रमको प्रस्थान किया। मार्गमें वे विप्रवर आश्चर्यचिकत हो

मन-ही-मन कहने लगे—'अहो! वैष्णवोंका माहात्म्य दुर्लभ है।' (अध्याय २५)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण एकादशीव्रतका माहात्म्य, इसे न करनेसे हानि, व्रतके सम्बन्धमें आवश्यक निर्णय,

पूजन तथा कर्ममें न्यूनताकी पूर्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना

# व्रतका विधान—छः देवताओंका पूजन, श्रीकृष्णका ध्यान और षोडशोपचार-

447

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर एकादशीका माहात्म्य बताते हुए श्रीनारायणने कहा-मुने! यह एकादशीव्रत देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। यह श्रीकृष्णप्रीतिका जनक तथा तपस्वियोंका

श्रेष्ठ तप है। जैसे देवताओंमें श्रीकृष्ण, देवियोंमें

प्रकृति, वर्णोंमें ब्राह्मण तथा वैष्णवोंमें भगवान् शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतोंमें यह एकादशीव्रत श्रेष्ठ है। यह चारों वर्णींके लिये सदा ही पालनीय व्रत है। यतियों, वैष्णवों तथा विशेषत: ब्राह्मणोंको

तो इस व्रतका पालन अवश्य करना चाहिये। सचमुच ही ब्रह्महत्या आदि सारे पाप एकादशीके दिन चावल (भात)-का आश्रय लेकर रहते हैं।

जो मन्द-बुद्धि मानव इतने पापोंका भक्षण करते हुए चावल खाता है, वह इस लोकमें अत्यन्त पातकी है और अन्तमें निश्चय ही नरकगामी होता

है। दशमीके लङ्गनमें जो दोष है, उसे बताता हूँ; सुनो। पूर्वकालमें धर्मके मुखसे मैंने इसका श्रवण किया था। जो मृढ् जान-बूझकर कलामात्र

दशमीका लङ्कन करता है, उसे तुरंत ही दारुण शाप देकर लक्ष्मी उसके घरसे निकल जाती हैं। इस लोकमें निश्चय ही उसके वंशकी और यशकी

भी हानि होती है। जिस दिन दशमी, एकादशी

और द्वादशी तीनों तिथियाँ हों, उस दिन भोजन करके दूसरे दिन उपवास-व्रत करना चाहिये।

द्वादशीको व्रत करके त्रयोदशीको पारण करना चाहिये। उस दशामें व्रतधारियोंको द्वादशी-लङ्गनसे

दोष नहीं होता। जब पूरे दिन और रातमें एकादशी हो तथा उसका कुछ भाग दूसरे दिन प्रात:कालतक चला गया हो, तब दूसरे दिन ही उपवास करना चाहिये। यदि परा तिथि बढकर साठ दण्डकी हो

गयी हो और प्रात:काल तीन तिथियोंका स्पर्श हो

नहीं। उन्हें दूसरे दिन उपवास करके नित्य-कृत्य करना चाहिये। दो दिन एकादशी हो तो भी व्रतमें सारा जागरण-सम्बन्धी कार्य पहली ही रातमें करे। पहले दिनमें व्रत करके दूसरे दिन एकादशी

तो गृहस्थ पूर्व दिनमें ही व्रत करते हैं; यति आदि

बीतनेपर पारण करे। वैष्णवों, यतियों, विधवाओं, भिक्षुओं एवं ब्रह्मचारियोंको सभी एकादशियोंमें उपवास करना चाहिये। वैष्णवेतर गृहस्थ शुक्लपक्षकी एकादशीको ही उपवास-व्रत करते हैं। अतः नारद! उनके लिये कृष्णा एकादशीका लङ्गन करनेपर भी वेदोंमें दोष नहीं बताया गया है। हरिशयनी और हरिबोधिनी-इन दो एकादिशयोंके

बीचमें जो कृष्णा एकादशियाँ आती हैं, उन्हींमें गृहस्थ पुरुषको उपवास करना चाहिये। इनके सिवा दूसरी किसी कृष्णपक्षकी एकादशीमें गृहस्थ पुरुषको उपवास नहीं करना चाहिये। ब्रह्मन्! इस प्रकार एकादशीके विषयमें निर्णय कहा गया,

जो श्रुतिमें प्रसिद्ध है। अब इस व्रतका विधान बताता हूँ, सुनो। दशमीके दिन पूर्वाह्ममें एक बार हिवष्यान्न भोजन करे। उसके बाद उस दिन फिर जल

भी न ले। रातमें कुशकी चटाईपर अकेला शयन करे और एकादशीके दिन ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर

प्रात:कालिक कार्य करके नित्य-कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात् स्नान करे। फिर श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे व्रतोपवासका संकल्प लेकर संध्या-तर्पण करनेके अनन्तर नैत्यिक पूजन आदि

करे। दिनमें नैत्यिक पूजन करके व्रतसम्बन्धी आवश्यक सामग्रीका संग्रह करे। षोडशोपचार-

सामग्रीका सानन्द संग्रह करके शास्त्रीय विधिसे प्रेरित हो आवश्यक कार्य करे। षोडश उपचारोंके

श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५५३ नाम ये हैं—आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्घ्य, पुष्प, करता है। वे सर्वश्रेष्ठ एवं परम मनोहर हैं। उनके नेत्र शरत्कालके सूर्योदयकी बेलामें विकसित अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत, आभूषण, गन्ध, स्नानीय पदार्थ, ताम्बूल, मधुपर्क और होनेवाले कमलोंकी प्रभाको छीन लेते हैं। विभिन्न पुनराचमनीय जल—इन सब सामानोंको दिनमें अङ्गोंमें धारित रत्नमय आभूषण उनके अपने ही जुटाकर रातमें व्रत-सम्बन्धी पूजनादि कार्य करे। अङ्गोंकी सौन्दर्य-शोभासे विभूषित होते हैं। गोपियोंके स्नान आदिसे पवित्र हो धुले हुए धौत और प्रसन्नतापूर्ण एवं अनुरागसूचक नेत्रकोण उन्हें सतत निहारते रहते हैं, मानो भगवानुका शरीर-विग्रह उत्तरीय वस्त्र धारण करके आसनपर बैठे। फिर उनके प्राणोंसे ही निर्मित हुआ है। वे रासमण्डलके आचमन-प्राणायामके पश्चात् श्रीहरिको नमस्कार करके स्वस्तिवाचन करे। तदनन्तर शुभ बेलामें मध्यभागमें विराजमान तथा रासोल्लासके लिये अत्यन्त उत्सुक हैं। राधाके मुखरूपी शरच्चन्द्रकी सप्तधान्यके ऊपर मङ्गल-कलशकी स्थापना करके उसके ऊपर फल-शाखासहित आम्रपल्लव रखे। सुधाका पान करनेके लिये चकोररूप हो रहे हैं। कलशमें चन्दनका अनुलेप करे और मुनियोंने मणिराज कौस्तुभकी प्रभासे उनका वक्ष:स्थल वेदोंमें कलशके स्थापन और पूजनकी जो विधि अत्यन्त उद्धासित हो रहा है और पारिजात-बतायी है, उसका प्रसन्नतापूर्वक सम्पादन करे। पुष्पोंकी विविध मालाओंसे वे अत्यन्त शोभायमान फिर अलग-अलग धान्यपुञ्जपर छः देवताओंका हैं। उनका मस्तक उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित आवाहन करके विद्वान् पुरुष उत्कृष्ट पञ्चोपचार-दिव्य मुकुटकी ज्योतिसे जगमगा रहा है। सामग्रीद्वारा उनका पूजन करे। वे छ: देवता हैं— मनोविनोदकी साधनभूता मुरलीको उन्होंने अपने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती। इन हाथमें ले रखा है। देवता और असुर सभी उनकी सबकी पूजा और वन्दना करके श्रीहरिका स्मरण पूजा करते हैं। वे ध्यानके द्वारा भी किसीके वशमें करते हुए व्रत करे। व्रती पुरुष यदि इन छ: आनेवाले नहीं हैं। उन्हें आराधनाद्वारा रिझा लेना देवताओंकी आराधना किये बिना नित्य और भी बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी नैमित्तिक कर्मका अनुष्ठान करता है तो उसका वन्दना करते हैं और वे समस्त कारणोंके भी कारण वह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। इस प्रकार हैं; उन परमेश्वर श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ। इस विधिसे ध्यान और आवाहन करके व्रतकी अङ्गभूत सारी आवश्यक विधि बतायी गयी। इसका काण्वशाखामें वर्णन है। महामुने! पूर्वोक्त सोलह प्रकारकी उपहार-सामग्री अर्पित अब तुम अभीष्ट व्रतके विषयमें सुनो। करते हुए भक्तिभावसे उनका पूजन करे। नारद! सामवेदमें बताये हुए ध्यानके अनुसार परात्पर निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे उन्हें पूजनोपचार अर्पित करने भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करके मस्तकपर फूल चाहिये। रखकर फिर ध्यान करे। नारद! मैं गूढ़ ध्यान आसन बता रहा हूँ, जो सबके लिये वाञ्छनीय है। इसे परमेश्वर! यह रत्नसारजटित सुवर्णनिर्मित अभक्त पुरुषके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिये। सिंहासन भाँति-भाँतिके विचित्र चित्रोंसे अलंकृत भक्तोंके लिये तो यह ध्यान प्राणोंसे भी अधिक है। इसे ग्रहण कीजिये। प्रिय है। भगवान् श्रीकृष्णका शरीर-विग्रह नवीन वस्त्र मेघमालाके समान श्याम तथा सुन्दर है। उनका राधावल्लभ! विश्वकर्माद्वारा निर्मित इस दिव्य मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी आभाको तिरस्कृत वस्त्रको प्रज्वलित आगमें धोकर शुद्ध किया गया

| ५५४ संक्षिप्त ब्रह्म                             | विवर्तपुराण                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| है। इसका मूल्य वर्णनातीत है। इसे धारण            | शिल्पीद्वारा रचित यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिये।         |
| कीजिये।                                          | भूषण                                              |
| पाद्य                                            | नन्दनन्दन! बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित दिव्य       |
| करुणानिधान! आपके चरणोंको पखारनेके                | प्रभासे प्रकाशमान तथा समस्त अवयवोंको विभूषित      |
| लिये सुवर्णमय पात्रमें रखा हुआ यह सुवासित        | करनेवाला यह भूषण स्वीकार कीजिये।                  |
| शीतल जल स्वीकार कीजिये।                          | गन्ध                                              |
| अर्घ्य                                           | दीनबन्धो! समस्त मङ्गल-कर्ममें वर्णनीय             |
| भक्तवत्सल! शङ्ख-पात्रमें रखे गये जल,             | तथा मङ्गलदायक यह प्रमुख गन्ध सेवामें समर्पित      |
| पुष्प, दूर्वा तथा चन्दनसे युक्त यह पवित्र अर्घ्य | है। इसे स्वीकार कीजिये।                           |
| आपकी सेवामें प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिये।      | स्त्रानीय                                         |
| पुष्प                                            | भगवन्! आँवला तथा बिल्वपत्रसे तैयार                |
| सर्वकारण! चन्दन और अगुरुसे युक्त यह              | किया गया यह मनोहर विष्णु-तैल समस्त                |
| सुवासित श्वेत पुष्प शीघ्र ही आपके मनमें          | लोकोंको अभीष्ट है। इसे ग्रहण कीजिये।              |
| आनन्दका संचार करनेवाला है। इसे स्वीकार           | ताम्बूल                                           |
| कीजिये।                                          | नाथ! जिसे सब चाहते हैं, वह कर्पूर                 |
| अनुलेपन                                          | आदिसे सुवासित ताम्बूल मैंने आपकी सेवामें          |
| श्रीकृष्ण! चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकुम         | अर्पित किया है। इसे अङ्गीकार कीजिये।              |
| और खससे तैयार किया गया यह उत्तम अनुलेपन          | मधुपर्क                                           |
| सबको प्रिय है। इसे ग्रहण कीजिये।                 | गोपीकान्त! उत्तम रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित     |
| धूप                                              | पात्रमें रखा हुआ यह मधुर मधु बहुत ही मीठा         |
| भगवन्! नाना द्रव्योंसे मिश्रित यह सुगन्धयुक्त    | और स्वादिष्ट है। इसके सेवनसे सबको प्रसन्नता       |
| सुखद धूप वृक्षविशेषका रस है। इसे स्वीकार         | होती है। अतः कृपापूर्वक इसे ग्रहण कीजिये।         |
| कीजिये।                                          | पुनराचमनीय जल                                     |
| दीप                                              | मधुसूदन! यह परम पवित्र, सुवासित और                |
| प्रभो! रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित तथा दिन-     | निर्मल गङ्गा-जल पुन: आचमनके लिये अङ्गीकार         |
| रात भलीभाँति प्रकाशित होनेवाला यह दिव्य          | कीजिये।                                           |
| दीप अन्धकार–नाशका हेतु है। इसे ग्रहण कीजिये।     | इस प्रकार भक्तपुरुष प्रसन्नतापूर्वक सोलह          |
| नैवेद्य                                          | उपचार अर्पित करके निम्नाङ्कित मन्त्रसे यत्नपूर्वक |
| स्वात्माराम! ये नाना प्रकारके स्वादिष्ट,         | फूल और माला चढ़ावे।                               |
| सुगन्धित और पवित्र भक्ष्य, भोज्य तथा चोष्य       | प्रभो! श्वेत डोरेमें नाना प्रकारके फूलोंसे        |
| आदि द्रव्य आपकी सेवामें प्रस्तुत हैं। इन्हें     | गुँथा हुआ यह पुष्पहार समस्त आभूषणोंमें श्रेष्ठ    |
| अङ्गीकार कीजिये।                                 | है। इसे स्वीकार कीजिये।                           |
| यज्ञोपवीत                                        | इस प्रकार पुष्पमाला अर्पित करके व्रती             |
| देवदेवेश्वर! गायत्री-मन्त्रसे दी गयी ग्रन्थिसे   | पुरुष मूल-मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि दे और भक्तिभावसे   |
| युक्त तथा सुवर्णमय तन्तुओंसे निर्मित यह चतुर     | दोनों हाथ जोड़कर भगवान्की स्तुति करे।             |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५५६ मन्त्रोच्चारणपूर्वक नित्यप्रति पूजा किया करती था; चन्द्रमा और सूर्यकी भी सत्ता नहीं रह गयी थीं। मुने! गोपियाँ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, कुंकुम, थी; कज्जलके समान जलराशिने समस्त चराचर नाना प्रकारके मनोहर पुष्प, भाँति-भाँतिके पुष्पहार, विश्वको आत्मसात् कर लिया था; उस पुरातन धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अनेकानेक फल, मणि, कालमें जलशायी श्रीहरिने ब्रह्माजीको इस स्तोत्रका मोती और मूँगे चढ़ाकर तथा अनेक प्रकारके बाजे उपदेश दिया। उपदेश देकर उन जगदीश्वरने बजाकर प्रतिदिन देवीकी पूजा सम्पन्न करती थीं। योगनिद्राका आश्रय लिया। तदनन्तर उनके हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि। नाभिकमलमें विराजमान ब्रह्माजी जब मधु और कैटभसे पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी स्तोत्रसे नन्दगोपसृतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुव्रते॥ 'उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हे देवि! हे मूलप्रकृति ईश्वरीका स्तवन किया। 'ॐ नमो जय दुर्गायै' जगदम्ब! तुम्हीं जगत्की सृष्टि, पालन और संहार ब्रह्मा बोले—दुर्गे! शिवे! अभये! माये! करनेवाली हो; तुम हमें नन्दगोप-नन्दन श्यामसुन्दरको ही प्राणवल्लभ पतिके रूपमें प्रदान करो।' नारायणि! सनातिन! जये! मुझे मङ्गल प्रदान इस मन्त्रसे देवेश्वरी दुर्गाकी मूर्ति बनाकर करो। सर्वमङ्गले! तुम्हें मेरा नमस्कार है। दुर्गाका संकल्प करके मूलमन्त्रसे उनका पूजन करे। 'दकार' दैत्यनाशरूपी अर्थका वाचक कहा गया सामवेदोक्त मूलमन्त्र बीजमन्त्रसहित है। 'उकार' विघ्ननाशरूपी अर्थका बोधक है। इस प्रकार है— उसका यह अर्थ वेदसम्मत है। 'रेफ' रोगनाशक ॐ श्रीदुर्गायै सर्वविघ्नविनाशिन्यै नमः।— अर्थको प्रकट करता है। 'गकार' पापनाशक इसी मन्त्रसे सब गोपकुमारियाँ भक्तिभाव और अर्थका वाचक है। और 'आकार' भय तथा प्रसन्नताके साथ देवीको फूल, माला, नैवेद्य, धूप, शत्रुओंके नाशका प्रतिपादक कहा गया है। दीप और वस्त्र चढ़ाती थीं। मूँगेकी मालासे जिनके चिन्तन, स्मरण और कीर्तनसे ये दैत्य भक्तिपूर्वक इस मन्त्रका एक सहस्र जप और आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं; वे भगवती दुर्गा स्तुति करके वे धरतीपर माथा टेककर देवीको श्रीहरिकी शक्ति कही गयी हैं। यह बात किसी प्रणाम करती थीं। उस समय कहतीं कि 'समस्त औरने नहीं, साक्षात् श्रीहरिने ही कही है। 'दुर्ग' मङ्गलोंका भी मङ्गल करनेवाली और सम्पूर्ण शब्द विपत्तिका वाचक है और 'आकार' नाशका। कामनाओंको देनेवाली शंकरप्रिये देवि शिवे! जो दुर्ग अर्थात् विपत्तिका नाश करनेवाली हैं; वे देवी ही सदा 'दुर्गा' कही गयी हैं। 'दुर्ग' शब्द तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे मनोवाञ्छित वस्तु दो।' यों कह नमस्कार करके दक्षिणा दे सारे दैत्यराज दुर्गमासुरका वाचक है और 'आकार' नैवेद्य ब्राह्मणोंको अर्पित करके वे घरको चली नाश अर्थका बोधक है। पूर्वकालमें देवीने उस दुर्गमासुरका नाश किया था; इसलिये विद्वानोंने जाती थीं। भगवान् श्रीनारायण कहते हैं — मुने! अब उनका नाम 'दुर्गा' रखा। शिवा शब्दका 'शकार' कल्याण अर्थका, 'इकार' उत्कृष्ट एवं समृह तुम देवीका वह स्तवराज सुनो, जिससे सब गोपिकशोरियाँ भक्तिपूर्वक पार्वतीजीका अर्थका तथा 'वाकार' दाता अर्थका वाचक है। स्तवन करती थीं, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको वे देवी कल्याणसमूह तथा उत्कृष्ट वस्तुको देनेवाली हैं; इसलिये 'शिवा' कही गयी हैं। वे देनेवाली हैं। जब सारा जगत् घोर एकार्णवमें डूब गया शिव अर्थात् कल्याणकी मूर्तिमती राशि हैं;

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 446 तो व्रतकी समाप्तिके दिन वे गोपियाँ अपने जान पड़ता है, वरुणके अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गये। अब तुम नंगी होकर घरको कैसे वस्त्रोंको तटपर रखकर यमुनाजीमें स्नानके लिये उतरीं। नारद! रत्नोंके मोलपर मिलनेवाले नाना जाओगी ? तुम्हारे इस व्रतका क्या होगा ? व्रतके प्रकारके द्रव्य, लाल, पीले, सफेद और मिश्रित द्वारा जिस देवीकी आराधना की जा रही थी, वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओंकी रक्षा क्यों नहीं रंगवाले मनोहर वस्त्र यमुनाजीके तटपर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन कर रही है? सबके द्वारा यमुनाजीके उस तटकी बडी शोभा श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर व्रजाङ्गनाओंको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने देखा, यमुनाजीके तटपर हो रही थी। चन्दन, अगुरु और कस्तूरीकी वायुसे सारा तट-प्रान्त सुरभित था। भाँति-भाँतिके नैवेद्य, न तो हमारे वस्त्र हैं और न वस्तुएँ ही। वे जलमें देश-कालके अनुसार प्राप्त होनेवाले फल, धूप, नंगी खडी हो विषाद करने लगीं। जोर-जोरसे दीप, सिन्दूर और कुंकुम यमुनाके उस तटको रोने लगीं और बोलीं—'यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। जलमें उतरनेपर गोपियाँ कहाँ गये और पूजाकी वस्तुएँ भी कहाँ हैं? इस कौत्हलवश क्रीडाके लिये उन्मुख हुईं। उनका प्रकार विषाद करके वे सब गोपकन्याएँ दोनों मन श्रीकृष्णको समर्पित था। वे अपने नग्न शरीरसे हाथ जोड भक्ति और विनयके साथ हाथ जोडकर जल-क्रीडामें आसक्त हो गयीं। श्रीकृष्णने तटपर वहीं श्यामसुन्दरसे बोलीं।' रखे हुए भाँति-भाँतिके द्रव्यों और वस्त्रोंको देखा। गोपिकाओंने कहा—गोविन्द! तुम्हीं हम दासियोंके श्रेष्ठ स्वामी हो; अत: हमारे पहनने देखकर वे ग्वाल-बालोंके साथ वहाँ गये और सारे वस्त्र लेकर वहाँ रखी हुई खाद्य वस्तुओंको योग्य वस्त्रोंको तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें सखाओंके साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर लेने या स्पर्श करनेका तुम्हें पूरा अधिकार है; बडे हर्षके साथ उनका गद्गर बाँधा और कदम्बकी परंतु व्रतके उपयोगमें आनेवाली जो दूसरी वस्तुएँ ऊँची डालपर चढ़कर गोविन्दने गोपिकाओंसे इस हैं, वे इस समय आराध्य देवताकी सम्पत्ति हैं; प्रकार कहा। उन्हें दिये बिना उन वस्तुओंको ले लेना तुम्हारे **श्रीकृष्ण बोले**—गोपियो! तुम सब-की-लिये कदापि उचित नहीं है। हमारी साड़ियाँ दे सब इस व्रतकर्ममें असफल हो गयीं। पहले मेरी दो; उन्हें पहनकर हम व्रतकी पूर्ति करेंगी। बात सुनकर विधि-विधानका पालन करो। उसके श्यामसुन्दर! इस समय उनके अतिरिक्त अन्य बाद इच्छानुसार जलक्रीड़ा करना। जो मास व्रत वस्तुओंको ही अपना आहार बनाओ। करनेके योग्य है; जिसमें मङ्गलकर्मके अनुष्ठानका [ यह सुनकर ] श्रीकृष्णने कहा — तुमलोग संकल्प किया गया है; उसी मासमें तुमलोग आकर अपने-अपने वस्त्र ले जाओ। जलके भीतर घुसकर नंगी नहा रही हो; ऐसा यह सुनकर श्रीराधाके अङ्गोंमें रोमाञ्च हो क्यों किया? इस कर्मके द्वारा तुम अपने व्रतको आया। वे श्रीहरिके निकट वस्त्र लेनेके लिये अङ्गहीन करके उसमें हानि पहुँचा रही हो। नहीं गयीं। उन्होंने जलमें योगासन लगाकर तुम्हारे पहननेके वस्त्र, पुष्पहार तथा व्रतके योग्य श्रीहरिके उन चरणकमलोंका चिन्तन किया, जो वस्तुएँ, जो यहाँ रखी गयी थीं, किसने चुरा ब्रह्मा, शिव, अनन्त (शेषनाग) तथा धर्मके भी लीं? जो स्त्री व्रतकालमें नंगी स्नान करती है, वन्दनीय एवं मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले हैं। उन उसके ऊपर स्वयं वरुणदेव रुष्ट हो जाते हैं। चरणकमलोंका चिन्तन करते-करते उनके नेत्रोंमें

५५९

प्रेमके आँसू उमड़ आये और वे भावातिरेकसे उन गुणातीत प्राणेश्वरकी स्तुति करने लगीं। राधिका बोलीं—गोलोकनाथ! गोपीश्वर!

मेरे स्वामिन्! प्राणवल्लभ! दीनबन्धो! दीनेश्वर! सर्वेश्वर! आपको नमस्कार है। गोपेश्वर! गोसमुदायके

ईश्वर! यशोदानन्दवर्धन! नन्दात्मज! सदानन्द! नित्यानन्द! आपको नमस्कार है। इन्द्रके क्रोधको

भङ्ग (व्यर्थ) करनेवाले गोविन्द! आपने ब्रह्माजीके दर्पका भी दलन किया है। कालियदमन!

प्राणनाथ! श्रीकृष्ण! आपको नमस्कार है। शिव

और अनन्तके भी ईश्वर! ब्रह्मा और ब्राह्मणोंके ईश्वर! परात्पर! ब्रह्मस्वरूप! ब्रह्मज्ञ! ब्रह्मबीज! आपको नमस्कार है। चराचर जगत्रूपी वृक्षके बीज! गुणातीत! गुणस्वरूप! गुणबीज! गुणाधार!

गुणेश्वर! आपको नमस्कार है। प्रभो! आप अणिमा आदि सिद्धियोंके स्वामी हैं। सिद्धिकी भी सिद्धिरूप हैं। तपस्विन्! आप ही तप हैं

और आप ही तपस्याके बीज; आपको नमस्कार है। जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय वस्तु है, वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही उन

दोनोंके बीज हैं। सर्वबीजरूप प्रभो! आपको

चरणारविन्दोंकी अर्चनासे नित्य पूजनीया हुई हैं; \* गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवल्लभ । हे दीनबन्धो दीनेश सर्वेश्वर

चराचरतरोर्बीज

यदनिर्वचनीयं

नमस्कार है। मैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गङ्गा और वेदमाता सावित्री—ये सब देवियाँ जिनके

गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दवर्धन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द शतमन्योर्मन्युभग्न ब्रह्मदर्पविनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण

शिवानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मबीज

अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेः सिद्धिस्वरूपक। तपस्तपस्विस्तपसां बीजरूप

गुणातीत गुणात्मक। गुणबीज गुणाधार

स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम् । पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः॥ इत्येवमुक्त्वा सा देवी जले संन्यस्य विग्रहम्। मन: प्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती॥ राधाकृतं हरे: स्तोत्रं त्रिसंध्यं य: पठेन्नर:। हरिभक्तिं च दास्यं च लभेद्राधागतिं ध्रुवम्॥

भावसे स्थित हो गयीं। श्रीराधाद्वारा किये गये

श्रीहरिके इस स्तोत्रका जो मनुष्य तीनों संध्याओंके समय पाठ करता है, वह श्रीहरिकी भक्ति और

दास्यभाव प्राप्त कर लेता है तथा उसे निश्चय ही श्रीराधाकी गति सुलभ होती है।\* जो विपत्तिमें भक्तिभावसे इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही सम्पत्ति प्राप्त होती है और चिरकालका खोया

पति प्राप्त होता है।

वस्तु निर्वचनीयकम्। तत्स्वरूप तयोर्बीज सर्वबीज नमोऽस्तु

जिनके सेवकोंके स्पर्श और निरन्तर ध्यानसे तीर्थ

पवित्र होते हैं; उन भगवान्को मेरा नमस्कार है।

शरीरको जलमें और मन-प्राणोंको श्रीकृष्णमें

स्थापित करके ठूँठे काठके समान अविचल-

यों कहकर सती देवी राधिका अपने

हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्तिभावसे एक वर्षतक प्रतिदिन इस स्तोत्रको सुने तो निश्चय ही उसे श्रीकृष्णके समान कमनीय कान्तिवाला गुणवान्

जलमें स्थित हुई राधिकाने श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका ध्यान एवं स्तुति करनेके पश्चात् जब आँखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत् श्रीकृष्णमय दिखायी दिया। मुने! तदनन्तर उन्होंने यमुनातटको वस्त्रों और द्रव्योंसे सम्पन्न देखा।

नमोऽस्त्

नमोऽस्तु

नमोऽस्त

नमोऽस्त्

(२७।१००-११०)

गुणेश्वर

देखकर राधाने इसे तन्द्रा अथवा स्वप्नका विकार ते॥ ते॥

ते॥ ते॥

ते॥

ते॥ ते॥ अहं सरस्वती लक्ष्मीर्दुर्गा गङ्गा श्रुतिप्रसू:। यस्य पादार्चनान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नम:॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५६० माना। जिस स्थानपर और जिस आधारमें जो द्रव्योंसे चौक पूरकर उसे सजा दे)। इसके बाद द्रव्य पहले रखा गया था, वस्त्रोंसहित वह सब बालूकी दशभुजा दुर्गामूर्ति बनावे। देवीके ललाटमें सिन्द्र लगावे और नीचेके अङ्गोंमें चन्दन एवं द्रव्य गोपकन्याओंको उसी रूपमें प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब-की-सब देवियाँ जलसे निकलकर कपूर अर्पित करे। तदनन्तर ध्यानपूर्वक देवीका आवाहन करे। उस समय हाथ जोड़कर निम्नाङ्कित व्रत पूर्ण करके मनोवाञ्छित वर पाकर अपने-मन्त्रका पाठ करे। उसके बाद पूजा आरम्भ अपने घरको चली गयीं। नारदजीने पूछा—प्रभो! उस व्रतका क्या करनी चाहिये। विधान है? क्या नाम है और क्या फल है? हे गौरि शङ्करार्धाङ्गि यथा त्वं शङ्करप्रिया। उसमें कौन-कौन-सी वस्तुएँ और कितनी दक्षिणा तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुर्लभाम्।। देनी चाहिये। व्रतके अन्तमें कौन-सा मनोहर 'भगवान् शंकरको अर्धाङ्गिनी कल्याणमयी गौरीदेवि! जैसे तुम शंकरजीको बहुत ही प्रिय रहस्य प्रकट हुआ? महाभाग! इस नारायण-कथाको विस्तारपूर्वक कहिये। हो, उसी प्रकार मुझे भी अपने प्रियतम पतिकी भगवान् नारायण बोले—वत्स! उस व्रतका परम दुर्लभा प्राणवल्लभा बना दो।' सारा विधान मुझसे सुनो। उसका नाम गौरी-व्रत इस मन्त्रको पढ़कर देवी जगदम्बाका ध्यान करे। उनका गूढ़ ध्यान सामवेदमें वर्णित है, जो है। मार्गशीर्ष मासमें सबसे पहले स्त्रियोंने इसे किया था। यह पुरुषोंको भी धर्म, अर्थ, काम सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। नारद! वह और मोक्ष देनेवाला तथा श्रीकृष्णकी भक्ति प्रदान ध्यान मुनीन्द्रोंके लिये भी दुर्लभ है, तथापि मैं करनेवाला है। भिन्न-भिन्न देशोंमें इसकी प्रसिद्धि तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अनुसार सिद्ध पुरुष है। यह व्रत पूर्वपरम्परासे पालित होनेवाला माना दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करते हैं। गया है। पतिकी कामना रखनेवाली स्त्रियोंको दुर्गाका ध्यान उनकी इच्छाके अनुसार फल देनेवाला है। इससे भगवती दुर्गा शिवा (कल्याणस्वरूपा), प्रियतम पति-निमित्तक फलकी प्राप्ति होती है। शिवप्रिया, शैवी (शिवसे प्रगाढ सम्बन्ध रखनेवाली) कुमारी कन्याको चाहिये कि वह पहले दिन तथा शिवके वक्षःस्थलपर विराजमान होनेवाली उपवास करके अपने वस्त्रको धो डाले और हैं। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा संयमपूर्वक रहे। फिर मार्गशीर्ष मासकी संक्रान्तिके फैली रहती है। उनकी बडी प्रतिष्ठा है। उनके दिन प्रात:काल श्रद्धापूर्वक नदीके तटपर जाकर नेत्र मनोहर हैं। वे नित्य नृतन यौवनसे सम्पन्न हैं स्नान करके वह दो धुले हुए वस्त्र (साड़ी और और रत्नमय आभूषण धारण करती हैं। उनकी चोली) धारण करे। तत्पश्चात् कलशमें गणेश, भुजाएँ रत्नमय केयूर तथा कङ्कणोंसे और दोनों सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा (पार्वती)— चरण रत्निर्मित नूपुरोंसे विभूषित हैं। रत्नोंके बने इन छ: देवताओंका आवाहन करके नाना द्रव्योंद्वारा हुए दो कुण्डल उनके दोनों कपोलोंकी शोभा उनका पूजन करे। इन सबका पञ्चोपचार पूजन बढाते हैं। उनकी वेणीमें मालतीकी माला लगी करके वह व्रत आरम्भ करे। कलशके सामने हुई है, जिसपर भ्रमर मँडराते रहते हैं। भालदेशमें नीचे भूमिपर एक सुविस्तृत वेदी बनावे। वह कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्दूरका सुन्दर तिलक वेदी चौकोर होनी चाहिये। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी शोभा पाता है। उनके दिव्य वस्त्र अग्निकी और कुंकुमसे उस वेदीका संस्कार करे (इन ज्वालासे शुद्ध किये गये हैं। वे मस्तकपर रत्नमय

प्रकाशमान भगवती जगदम्बाने उसे साक्षात् दर्शन

दिया। देवीके साथ लाख योगिनियाँ भी थीं। वे

मनोहर है। श्रेष्ठ मणियोंके सारतत्त्वसे जटित रत्नमयी माला उनके कण्ठ एवं वक्षःस्थलको उद्भासित किये रहती है। पारिजातके फूलोंकी

मुकुट धारण करती हैं। उनकी आकृति बड़ी

मालाएँ गलेसे लेकर घुटनोंतक लटकी रहती हैं।

उनकी कटिका निम्नभाग अत्यन्त स्थूल और कठोर है। वे स्तनों और नृतन यौवनके भारसे कुछ-कुछ झुकी-सी रहती हैं। उनकी झाँकी मनको मोह लेनेवाली है। ब्रह्मा आदि देवता

निरन्तर उनकी स्तुति करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा करोड़ों सूर्योंको लिज्जित करती है। नीचे-ऊपरके ओठ पके बिम्बफलके सदृश लाल हैं।

अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पाके समान है। मोतीकी लिड्योंको भी लजानेवाली दन्तावली उनके मुखकी शोभा बढ़ाती है। वे मोक्ष और

मनोवाञ्छित कामनाओंको देनेवाली हैं। शरत्कालके पूर्ण चन्द्रको भी तिरस्कृत करनेवाली चन्द्रमुखी देवी पार्वतीका मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मस्तकपर फूल

रखकर व्रती पुरुष प्रसन्नतापूर्वक हाथमें पुष्प ले पुनः भक्तिभावसे ध्यान करके पूजन आरम्भ करे। पूर्वोक्त मन्त्रसे ही प्रतिदिन हर्षपूर्वक षोडशोपचार

चढ़ावे। फिर व्रती भक्ति और प्रसन्नताके साथ पूर्वकथित स्तोत्रद्वारा ही देवीकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम करे। प्रणामके पश्चात् भक्तिभावसे मनको एकाग्र करके गौरी-व्रतकी कथा सुने। नारदजीने पूछा—भगवन्! आपने व्रतके

विधान, फल और गौरीके अद्भुत स्तोत्रका वर्णन कर दिया। अब मैं गौरी-व्रतकी शुभ कथा सुनना चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रतको किया था? और किसने भूतलपर इसे प्रकाशित किया था?

इन सब बातोंको आप विस्तारपूर्वक बताइये; क्योंकि आप संदेहका निवारण करनेवाले हैं।

भगवान् श्रीनारायणने कहा—नारद!

कुशध्वजकी पुत्री सती वेदवतीने महान् तीर्थ

परमेश्वरी सुवर्णनिर्मित रथपर बैठी थीं और उनके प्रसन्नमुखपर मुस्कराहट फैल रही थी। उन्होंने संयमशीला वेदवतीसे कहा। पार्वती बोलीं — वेदवती! तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर माँगो। तुम्हारे इस व्रतसे

मैं संतुष्ट हूँ; अत: तुम्हें मनोवाञ्छित वर दूँगी। नारद! पार्वतीकी बात सुनकर साध्वी वेदवतीने उन प्रसन्नहृदया देवीकी ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके वह बोली। वेदवतीने कहा—देवि! मैंने नारायणको

मनसे चाहा है; अत: वे ही मेरे प्राणवल्लभ पति हों-यह वर मुझे दीजिये। दूसरे किसी वरको लेनेकी मुझे इच्छा नहीं है। आप उनके चरणोंमें सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिये।

हँस पड़ीं और तुरंत रथसे उतरकर उस हरिवल्लभासे बोलीं। पार्वतीने कहा — जगदम्ब! मैंने सब जान लिया। तुम साक्षात् सती लक्ष्मी हो और भारतवर्षको अपनी पदधूलिसे पवित्र करनेके लिये यहाँ आयी हो। साध्वि! परमेश्वरि! तुम्हारी

तीर्थ तत्काल पवित्र हो गये हैं। तपस्विनि! तुम्हारा यह व्रत लोकशिक्षाके लिये है। तुम तपस्या करो। देवि! तुम साक्षात् नारायणकी वल्लभा हो और जन्म-जन्ममें उनकी प्रिया रहोगी।

चरणरजसे यह पृथ्वी तथा यहाँके सम्पूर्ण

वेदवतीकी बात सुनकर जगदम्बा पार्वती

भविष्यमें भूतलका भार उतारनेके लिये तथा यहाँके दस्युभूत राक्षसोंका नाश करनेके लिये पूर्ण परमात्मा विष्णु दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें वसुधापर पधारेंगे। उनके दो भक्त जय और

विजय ब्राह्मणोंके शापके कारण वैकुण्ठधामसे

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५६२ पतिकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। नीचे गिर गये हैं। उनका उद्धार करनेके लिये त्रेतायुगमें अयोध्यापुरीके भीतर श्रीहरिका आविर्भाव भगवान् नारायण कहते हैं - इस प्रकार उन गोपकुमारियोंने एक मासतक व्रत किया। वे होगा। तुम भी शिशुरूप धारण करके मिथिलाको जाओ। वहाँ राजा जनक अयोनिजा कन्याके पूर्वोक्त स्तोत्रसे प्रतिदिन देवीकी स्तुति करती थीं। समाप्तिके दिन व्रत पूर्ण करके गोपियोंको रूपमें तुम्हें पाकर यत्नपूर्वक तुम्हारा लालन-पालन करेंगे। वहाँ तुम्हारा नाम सीता होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने काण्व-शाखामें वर्णित श्रीराम भी मिथिलामें जाकर तुम्हारे साथ विवाह उस स्तोत्रद्वारा परमेश्वरी पार्वतीका स्तवन किया, करेंगे। तुम प्रत्येक कल्पमें नारायणकी ही प्राणवल्लभा जिसके द्वारा स्तुति करके सत्यपरायणा सीताने होओगी। शीघ्र ही कमल-नयन श्रीरामको प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त किया था। वह स्तोत्र यह है। यों कह पार्वती वेदवतीको हृदयसे लगाकर अपने निवास-स्थानको लौट गर्यों। साध्वी वेदवती जानकी बोलीं—सबकी शक्तिस्वरूपे! शिवे! मिथिलामें जाकर मायासे हलद्वारा भूमिपर की आप सम्पूर्ण जगत्की आधारभूता हैं। समस्त गयी रेखा (हराई)-में सुखपूर्वक स्थित हो गयीं। सद्भणोंकी निधि हैं तथा सदा भगवान् शंकरके उस समय राजा जनकने देखा, एक नग्न बालिका संयोग-सुखका अनुभव करनेवाली हैं; आपको आँख बंद किये भूमिपर पड़ी है। उसकी नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिये। अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान उद्दीत है सृष्टि, पालन और संहार आपका रूप है। आप तथा वह तेजस्विनी बालिका रो रही है। उसे सृष्टि, पालन और संहाररूपिणी हैं। सृष्टि, पालन और संहारके जो बीज हैं, उनकी भी बीजरूपिणी देखते ही राजाने उठाकर गोदमें चिपका लिया। जब वे घरको लौटने लगे, उस समय वहीं उनके हैं; आपको नमस्कार है। पतिके मर्मको जाननेवाली प्रति आकाशवाणी हुई—'राजन्! यह अयोनिजा पतिव्रतपरायणे गौरि! पतिव्रते! पत्यनुरागिणि! कन्या साक्षात् लक्ष्मी है; इसे ग्रहण करो। स्वयं मुझे पति दीजिये; आपको नमस्कार है। आप भगवान् नारायण तुम्हारे दामाद होंगे।' यह समस्त मङ्गलोंके लिये भी मङ्गलकारिणी हैं। सम्पूर्ण मङ्गलोंसे सम्पन्न हैं, सब प्रकारके मङ्गलोंकी आकाशवाणी सुन कन्याको गोदमें लिये राजर्षि जनक घरको गये और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने बीजरूपा हैं; सर्वमङ्गले! आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीजरूपिणी हैं, लालन-पालनके लिये उसे अपनी प्यारी रानीके समस्त अशुभोंका विनाश करनेवाली हैं, सबकी हाथमें दे दिया। युवती होनेपर सती सीताने इस व्रतके प्रभावसे त्रिलोकीनाथ विष्णुके अवताररूप ईश्वरी तथा सर्वजननी हैं; शंकरप्रिये! आपको नमस्कार दशरथनन्दन श्रीरामको प्रियतम पतिके रूपमें प्राप्त है। परमात्मस्वरूपे! नित्यरूपिणि! सनातनि! आप कर लिया। महर्षि वसिष्ठने इस व्रतको पृथ्वीपर साकार और निराकार भी हैं; सर्वरूपे! आपको प्रकाशित किया तथा श्रीराधाने इस व्रतका नमस्कार है। क्षुधा, तृष्णा, इच्छा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तन्द्रा, स्मृति और क्षमा—ये सब आपकी अनुष्ठान करके श्रीकृष्णको प्राणवल्लभके रूपमें प्राप्त किया। अन्यान्य गोपकुमारियोंने इस व्रतके कलाएँ हैं; नारायणि! आपको नमस्कार है। लज्जा, प्रभावसे उनको पाया। नारद! इस प्रकार मैंने मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, सम्पत्ति और वृद्धि—ये गौरी-व्रतकी कथा कही। जो कुमारी भारतवर्षमें सब भी आपकी ही कलाएँ हैं; सर्वरूपिणि! आपको इस व्रतका पालन करती है, उसे श्रीकृष्ण-तृल्य नमस्कार है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों आपके ही स्वरूप हैं, आप उन्हें बीज और फल दोनों प्रदान करती हैं, कोई भी आपका निर्वचन (निरूपण) नहीं कर

सकता है, महामाये! आपको नमस्कार है। शिवे! आप शंकरसम्बन्धी सौभाग्यसे सम्पन्न हैं तथा

सबको सौभाग्य देनेवाली हैं। देवि! श्रीहरि ही मेरे प्राणवल्लभ और सौभाग्य हैं; उन्हें मुझे दीजिये।

आपको नमस्कार है। जो स्त्रियाँ व्रतकी समाप्तिके

दिन इस स्तोत्रसे शिवादेवीकी स्तुति करके बड़ी भक्तिसे उन्हें मस्तक झुकाती हैं; वे साक्षात्

श्रीहरिको पतिरूपमें प्राप्त करती हैं। इस लोकमें परात्पर परमेश्वरको पतिरूपमें पाकर कान्त-सुखका उपभोग करके अन्तमें दिव्य विमानपर आरूढ़ हो भगवान् श्रीकृष्णके समीप चली जाती हैं\*।

वन्दना और स्तुति करके गौरी-व्रतको पूर्ण किया। एक ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक एक सहस्र गौएँ तथा सौ सुवर्णमुद्राएँ दक्षिणाके रूपमें देकर वे घर जानेको उद्यत हुईं। उन्होंने आदरपूर्वक एक हजार

ब्राह्मणोंको भोजन कराया, बाजे बजवाये और भिखमंगोंको धन बाँटा। इसी समय दुर्गतिनाशिनी दुर्गा वहाँ आकाशसे प्रकट हुईं, जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रही थीं। उनके प्रसन्न मुखपर मन्द

हास्यकी प्रभा फैल रही थी। वे सौ योगिनियोंके

समाप्तिके दिन गोपियोंसहित श्रीराधाने देवीकी

सिद्ध होगा।' इस प्रकार गोपिकाओंको वर दे उनसे सादर सम्भाषण कर देवीने मुस्कराते हुए

साथ थीं। सिंहसे जुते हुए रथपर बैठी तथा रत्नमय

अलंकारोंसे विभूषित थीं। उनके दस भुजाएँ थीं।

उन्होंने रत्नसारमय उपकरणोंसे युक्त सुवर्णनिर्मित

दिव्य रथसे उतरकर तुरंत ही श्रीराधाको हृदयसे

लगा लिया। देवी दुर्गाको देखकर अन्य गोपकुमारियोंने

भी प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। दुर्गाने उन्हें

आशीर्वाद देते हुए कहा—'तुम सबका मनोरथ

\* जानक्युवाच—

शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्वाधारे गुणाश्रये। सदा शङ्करयुक्ते च पतिं देहि नमोऽस्तु ते॥ सृष्टिस्थित्यन्तरूपेण सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । सृष्टिस्थित्यन्तबीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते॥

गौरि पतिमर्मज्ञे पतिव्रतपरायणे। पतिव्रते पतिरते पतिं देहि नमोऽस्तु सर्वमङ्गलमङ्गल्ये सर्वमङ्गलसंयुते। सर्वमङ्गलबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले॥ सर्वबीजे सर्वाशुभविनाशिनि । सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शङ्करप्रिये॥

नित्यरूपे सनाति । साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते॥ च क्षुत्तृष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा। एतास्तव कलाः सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते॥

मेधा तुष्टिपुष्टिशान्तिसम्पत्तिवृद्धयः। एतास्तव कलाः सर्वाः सर्वरूपे नमोऽस्तु ते॥ तयोर्बीजफलप्रदे । सर्वानिर्वचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते॥ दृष्टादृष्टस्वरूपे शिवं शङ्करसौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि । हरिं कान्तं च सौभाग्यं देहि देवि नमोऽस्तु ते॥

स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समाप्तिदिवसे शिवाम् । नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरिं पितम्॥ भुक्त्वा पतिं प्राप्य परात्परम् । दिव्यं स्यन्दनमारुह्य यान्त्यन्ते कृष्णसंनिधिम् ॥ (२७।१७३-१८४)

| ५६४ संक्षिप्त ब्रह्म                                   | वैवर्तपुराण                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| मुखारविन्दसे राधिकाको सम्बोधित करके कहा।               | भस्म करनेको उद्यत हुई, तब हे ईश्वरि! मेरी              |
| <b>पार्वती बोर्ली</b> —राधे! तुम सर्वेश्वर श्रीकृष्णको | प्रसन्नताके लिये तुमने स्वयं आकर उनकी रक्षा            |
| प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके! तुम्हारा       | की; फिर तुम मानुषी कैसे हो? श्रीकृष्ण प्रत्येक         |
| यह व्रत लोकशिक्षाके लिये है। तुम मायासे                | कल्पमें तथा जन्म-जन्ममें तुम्हारे पति हैं। जगन्मात:!   |
| मानवरूपमें प्रकट हुई हो। सुन्दरि! क्या तुम             | तुमने लोकहितके लिये ही यह व्रत किया है।                |
| गोलोकनाथ, गोलोक, श्रीशैल, विरजाके तटप्रान्त,           | अहो ! श्रीदामके शापसे और भूमिका भार उतारनेके           |
| श्रीरासमण्डल तथा दिव्य मनोहर वृन्दावनको                | लिये पृथ्वीपर तुम्हारा निवास हुआ है; फिर तुम           |
| कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेमशास्त्रके           | मानवी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म, मृत्यु और              |
| विद्वान् तथा रतिचोर श्यामसुन्दरके उस चरित्रका          | जराका नाश करनेवाली देवी हो। कलावतीकी                   |
| किञ्चित् भी स्मरण होता है, जो नारियोंके                | अयोनिजा पुत्री एवं पुण्यमयी हो; फिर तुम्हें            |
| चित्तको बरबस अपनी ओर खींच लेता है ? तुम                | साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? तीन                |
| श्रीकृष्णके अर्धाङ्गसे प्रकट हुई हो; अत: उन्हींके      | मास व्यतीत होनेपर जब मनोहर मधुमास (चैत्र)              |
| समान तेजस्विनी हो। समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारी          | उपस्थित होगा, तब रात्रिके समय निर्जन, निर्मल           |
| अंशकलासे प्रकट हुई हैं; फिर तुम मानवी कैसे             | एवं सुन्दर रासमण्डलमें वृन्दावनके भीतर श्रीहरिके       |
| हो ? तुम श्रीहरिके लिये प्राणस्वरूपा हो और             | साथ समस्त गोपिकाओंसहित तुम्हारी रासक्रीड़ा             |
| स्वयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण हैं। वेदमें तुम दोनोंका   | सानन्द सम्पन्न होगी। सती राधे! प्रत्येक कल्पमें        |
| भेद नहीं बताया गया है; फिर तुम मानवी कैसे              | भूतलपर श्रीहरिके साथ तुम्हारी रसमयी लीला               |
| हो ? पूर्वकालमें ब्रह्माजी साठ हजार वर्षीतक तप         | होगी, यह विधाताने ही लिख दिया है। इसे कौन              |
| करके भी तुम्हारे चरणकमलोंका दर्शन न पा                 | रोक सकता है? सुन्दरी! श्रीहरिप्रिये! जैसे मैं          |
| सके; फिर तुम मानुषी कैसे हो? तुम तो साक्षात्           | महादेवजीकी सौभाग्यवती पत्नी हूँ, उसी प्रकार            |
| देवी हो। श्रीकृष्णकी आज्ञासे गोपीका रूप धारण           | तुम श्रीकृष्णकी सौभाग्यशालिनी वल्लभा हो। जैसे          |
| करके पृथ्वीपर पधारी हो; शान्ते! तुम मानवी              | दूधमें धवलता, अग्निमें दाहिका शक्ति, भूमिमें           |
| स्त्री कैसे हो? मनुवंशमें उत्पन्न नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ    | गन्ध और जलमें शीतलता है; उसी प्रकार                    |
| तुम्हारी ही कृपासे गोलोकमें गये थे; फिर तुम            | श्रीकृष्णमें तुम्हारी स्थिति है। देवाङ्गना, मानवकन्या, |
| मानुषी कैसे हो? तुम्हारे मन्त्र और कवचके               | गन्धर्वजातिकी स्त्री तथा राक्षसी—इनमेंसे कोई           |
| प्रभावसे ही भृगुवंशी परशुरामजीने इस पृथ्वीको           | भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी न तो हुई है               |
| इक्कीस बार क्षत्रिय-नरेशोंसे शून्य कर दिया था।         | और न होगी ही। मेरे वरसे ब्रह्मा आदिके भी               |
| ऐसी दशामें तुम्हें मानवी स्त्री कैसे कहा जा            | वन्दनीय, परात्पर एवं गुणातीत भगवान् श्रीकृष्ण          |
| सकता है ? परशुरामजीने भगवान् शंकरसे तुम्हारे           | स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते! ब्रह्मा, शेषनाग   |
| मन्त्रको प्राप्त कर पुष्करतीर्थमें उसे सिद्ध किया      | तथा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो                   |
| और उसीके प्रभावसे वे कार्तवीर्य अर्जुनका संहार         | ध्यानसे भी वशमें होनेवाले नहीं हैं तथा जिन्हें         |
| कर सके; फिर तुम मानुषी कैसे हो? उन्होंने               | आराधनाद्वारा रिझा लेना समस्त योगियोंके लिये            |
| अभिमानपूर्वक महात्मा गणेशका एक दाँत तोड़               | भी अत्यन्त कठिन है; वे ही भगवान् तुम्हारे              |
| दिया। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे; फिर                | अधीन रहेंगे। राधे! स्त्रीजातिमें तुम विशेष             |
| तुम मानवी स्त्री कैसे हो? जब मैं क्रोधसे उन्हें        | सौभाग्यशालिनी हो। तुमसे बढ़कर दूसरी कोई                |

श्रीकृष्णजन्मखण्ड ५६५ स्त्री नहीं है। तुम दीर्घकालतक यहाँ रहनेके अञ्चलसे अपना मुख ढँक लिया। उनकी बारंबार पश्चात् श्रीकृष्णके साथ ही गोलोकमें चली जाओगी। ऐसी अवस्था हुई। श्रीराधाको देखकर श्यामसुन्दरके मुने! ऐसा कहकर पार्वतीदेवी तत्काल वहीं मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। समस्त अन्तर्हित हो गयीं। फिर गोपकुमारियोंके साथ गोपिकाओंके सामने खड़े हुए वे भगवान् श्रीराधिका भी घर जानेको उद्यत हुईं। इतनेमें ही श्रीराधासे बोले। श्रीकृष्ण राधिकाके सामने उपस्थित हो गये। श्रीकृष्णने कहा—प्राणाधिके राधिके! तुम मनोवाञ्छित वर माँगो। हे गोपिकशोरियो! तुम राधाने किशोर-अवस्थावाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्णको देखा। उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पा रहा सब लोग भी अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगो। था। वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे। श्रीकृष्णको यह बात सुनकर श्रीराधिका घुटनोंतक लटकती हुई मालती-माला एवं वनमाला तथा अन्य सब गोपकन्याओंने बडे हर्षके साथ उनकी शोभा बढा रही थी। उनका प्रसन्न मुख उन भक्तवाञ्छाकल्पतर प्रभुसे वर माँगा। मन्द हास्यसे शोभायमान था। वे भक्तजनोंपर राधिका बोलीं — प्रभो! मेरा चित्तरूपी अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते थे। उनके चञ्चरीक आपके चरणकमलोंमें सदा रमता रहे। सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। नेत्र शरद्-जैसे मधुप कमलमें स्थित हो उसके मकरन्दका ऋतुके प्रफुल्ल कमलोंको लिज्जित कर रहे थे। मुख पान करता है; उसी प्रकार मेरा मनरूपी भ्रमर भी शरद्-ऋतुकी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर आपके चरणारविन्दोंमें स्थित हो भक्तिरसका था, मस्तकपर श्रेष्ठ रत्नमय मुकूट अपनी उज्ज्वल निरन्तर आस्वादन करता रहे। आप जन्म-जन्ममें आभा बिखेर रहा था। दाँत पके हुए अनारके मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरणकमलोंकी परम दाने-जैसे स्वच्छ दिखायी देते थे। आकृति बड़ी दुर्लभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते-जागते, मनोहर थी। उन्होंने विनोदके लिये एक हाथमें दिन-रात आपके स्वरूप तथा गुणोंके चिन्तनमें मुरली और दूसरे हाथमें लीलाकमल ले रखा था। सतत निमग्न रहे। यही मेरी मनोवाञ्छा है। वे करोडों कन्दर्पोंकी लावण्य-लीलाके मनोहर गोपियाँ बोलीं — प्राणबन्धो! आप जन्म-धाम थे। उन गुणातीत परमेश्वरकी ब्रह्मा, शेषनाग जन्ममें हमारे प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी ही और शिव आदि निरन्तर स्तुति करते हैं। वे भाँति हम सबको भी सदा अपने साथ रखें। ब्रह्मस्वरूप तथा ब्राह्मणहितैषी हैं। श्रृतियोंने उनके गोपियोंका यह वचन सुनकर प्रसन्नमुखवाले ब्रह्मरूपका निरूपण किया है। वे अव्यक्त और श्रीमान् यशोदानन्दनने कहा—'तथास्तु' (ऐसा व्यक्त हैं। अविनाशी एवं सनातन ज्योति:-ही हो)। तत्पश्चात् उन जगदीश्वरने श्रीराधिकाको स्वरूप हैं। मङ्गलकारी, मङ्गलके आधार, मङ्गलमय प्रेमपूर्वक सहस्रदलोंसे युक्त क्रीडाकमल तथा मालतीकी मनोहर माला दी। साथ ही अन्य तथा मङ्गलदाता हैं। श्यामसुन्दरके उस अद्भुत रूपको देखकर गोपियोंको भी उन गोपीवल्लभने हँसकर प्रसादस्वरूप राधाने वेगपूर्वक आगे बढकर उन्हें प्रणाम किया। पुष्प तथा मालाएँ भेंट कीं। तदनन्तर वे बडे प्रेमसे बोले। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेमके वशीभूत हो वे सुध-बुध खो बैठीं। प्रियतमके मुखारविन्दकी श्रीकृष्णने कहा—व्रजदेवियो! तीन मास बाँकी चितवनसे देखते-देखते उनके अधरोंपर व्यतीत होनेपर वृन्दावनके सुरम्य रासमण्डलमें मुस्कराहट दौड गयी और उन्होंने लज्जावश तुम सब लोग मेरे साथ रासक्रीडा करोगी। जैसा

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५६६ में हूँ, वैसी ही तुम हो। हममें तुममें भेद नहीं है। बैठ गये। फिर सारी गोपियाँ भी बारंबार उन्हें मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये निहारती हुई बैठ गयीं। उन सबके मुखपर प्राणस्वरूपा हो। प्यारी गोपियो! तुमलोगोंका यह प्रसन्नता छा रही थी; मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल व्रत लोकरक्षाके लिये है, स्वार्थसिद्धिके लिये रही थी। वे प्रेमपूर्वक बाँकी चितवनसे देखती हुई नहीं; क्योंकि तुमलोग गोलोकसे मेरे साथ आयी अपने नेत्र-चकोरोंद्वारा श्रीहरिके मुखचन्द्रकी सुधाका हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है। पान कर रही थीं। तत्पश्चात् वे बारंबार जय (तुम मेरी नित्यसिद्धा प्रेयसी हो। तुमने साधन बोलकर शीघ्र ही अपने-अपने घर गयीं और करके मुझे पाया है, ऐसी बात नहीं है।) अब श्रीकृष्ण भी ग्वाल-बालोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र अपने घर जाओ। मैं जन्म-जन्ममें तुम्हारा अपने घरको लौटे। इस प्रकार मैंने श्रीहरिका यह ही हूँ। तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर हो; सारा मङ्गलमय चरित्र कह सुनाया, गोपीचीर-इसमें संशय नहीं है। हरणकी यह लीला सब लोगोंके लिये सुखदायिनी ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं यमुनाजीके किनारे | है। (अध्याय २७)

#### श्रीकृष्णके रास-विलासका वर्णन

नारदजीने पूछा—भगवन्! तीन मास व्यतीत होनेपर उन गोपाङ्गनाओंका श्रीहरिके साथ किस प्रकार मिलन हुआ ? वृन्दावन कैसा है ? रासमण्डलका

क्या स्वरूप है ? श्रीकृष्ण तो एक थे और गोपियाँ बहुत। ऐसी दशामें किस तरह वह क्रीड़ा सम्भव हुई ? मेरे मनमें इस नयी-नयी लीलाको सुननेके

लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग! आपके नाम और यशका श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। कृपया आप उस रासक्रीड़ाका वर्णन कीजिये। अहो! श्रीहरिकी रासयात्रा, पुराणोंके सारकी भी सारभूता कथा है। इस भूतलपर उनके द्वारा की गयी सारी लीलाएँ ही सुननेमें अत्यन्त मनोहर जान पडती हैं। सूतजी कहते हैं - शौनक! नारदजीकी यह

मालती, कुन्द और माधवीके पुष्पोंका स्पर्श करके

बात सुनकर साक्षात् नारायण ऋषि हँसे और प्रसन्न मुखसे उन्होंने कथा सुनाना आरम्भ किया।

श्रीनारायण बोले-मुने! एक दिन श्रीकृष्ण चैत्रमासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिको चन्द्रोदय होनेके पश्चात् वृन्दावनमें गये। उस समय जूही,

सुगन्धसे वह वनप्रान्त महमह महक रहा था। वहीं सब ओरसे गोलाकार रासमण्डल बनाया गया था, जो नाना प्रकारके फूलों और मालाओंसे सुसज्जित था। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे वहाँकी भूमिका संस्कार किया गया था। रासमण्डलके चारों ओर फूलोंसे भरे उद्यान तथा क्रीड़ासरोवर थे। उन सरोवरोंमें हंस, कारण्डव तथा जलकुकुट

बहनेवाली शीतल, मन्द एवं सुगन्धित मलयवायुसे

सारा वनप्रान्त सुवासित हो रहा था। भ्रमरोंके

मधुर गुञ्जारवसे उसकी मनोहरता बढ़ गयी थी।

वृक्षोंमें नये-नये पल्लव निकल आये थे और

कोकिलकी कुहू-कुहू-ध्वनिसे वह वन मुखरित

हो रहा था। नौ लाख रासगृहोंसे संयुक्त वह

वृन्दावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और कुंकुमकी सुगन्ध सब ओर

फैल रही थी। कर्पूरयुक्त ताम्बूल तथा भोग-द्रव्य सजाकर रखे गये थे। कस्तूरी और चन्दनयुक्त

चम्पाके फूलोंसे रचित नाना प्रकारकी शय्याएँ

उस स्थानकी शोभा बढ़ा रही थीं। रत्नमय

प्रदीपोंका प्रकाश सब ओर फैला था। ध्रपकी

योग्य सुन्दर तथा सुरत-श्रमका निवारण करनेवाले

थे। उनमें शुद्ध स्फटिकमणिके समान स्वच्छ तथा

निर्मल जल भरा था। उस रासमण्डलमें दही,

अक्षत और जल छिड़के गये थे। केलेके सुन्दर खम्भोंद्वारा वह चारों ओरसे सुशोभित था। सूतमें

बँधे हुए आमके पल्लवोंके मनोहर बन्दनवारों तथा सिन्दूर, चन्दनयुक्त मङ्गल-कलशोंसे उसको सजाया

गया था। मङ्गल-कलशोंके साथ मालतीकी मालाएँ और नारियलके फल भी थे। उस शोभासम्पन्न रासमण्डलको देखकर मधुसूदन हँसे। उन्होंने

आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जलक्रीडाके

कौत्हलवश वहाँ विनोदकी साधनभूता मुरलीको

बजाया। वह वंशीकी ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपाङ्गनाओंके प्रेमको बढ़ानेवाली थी। राधिकाने जब वंशीकी मधुर ध्वनि सुनी

तो तत्काल ही वे प्रेमाकुल हो अपनी सुध-बुध खो बैठीं। उनका शरीर ठूँठे काठकी तरह स्थिर और चित्त ध्यानमें एकतान हो गया।

क्षणभरमें चेत होनेपर पुन: मुरलीकी ध्वनि उनके कानोंमें पड़ी। वे बैठी थीं, फिर उठकर खड़ी हो गयीं। अब उन्हें बार-बार उद्वेग होने लगा, वे आवश्यक कर्म छोडकर घरसे निकल पडीं।

वंशीध्वनिका अनुसरण करती हुई आगे बढ़ीं। मन-ही-मन महात्मा श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंका चिन्तन करती जाती थीं। वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रत्नसारमय भूषणोंकी कान्तिसे वनप्रान्तको

यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर

प्रकाशित कर रही थीं। राधिकाकी सुशीला आदि जो अत्यन्त प्यारी तैंतीस सिखयाँ थीं और समस्त गोपियोंमें श्रेष्ठ समझी जाती थीं; वे भी श्रीकृष्णके दिये हुए वरसे आकृष्ट-चित्त हो डरी

हुई-सी घरसे बाहर निकलीं। कुलधर्मका त्याग

करके नि:शङ्क हो वनकी ओर चलीं। वे सब-की-सब प्रेमातिरेकसे मोहित थीं। फिर उन

प्रधान गोपियोंके पीछे-पीछे दूसरी गोपियाँ भी जो जैसे थीं, वैसे ही-लाखोंकी संख्यामें निकल पडीं। वे सब वनमें एक स्थानपर इकट्ठी हुईं और कुछ देरतक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रहीं। वहाँ

कुछ गोपियाँ अपने हाथोंमें माला लिये आयी थीं। कुछ गोपाङ्गनाएँ व्रजसे मनोहर चन्दन हाथमें लेकर वहाँ पहुँची थीं। कई गोपियोंके हाथोंमें श्वेत चॅंवर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्षके

साथ वहाँ आयी थीं। कुछ गोपकन्याएँ कुंकुम,

ताम्बुल-पात्र तथा काञ्चन, वस्त्र लिये आयी थीं।

| ५६८ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| कुछ शीघ्रतापूर्वक उस स्थानपर आयीं, जहाँ                | श्रीराधाने भी किशोर अवस्थासे युक्त                |
| चन्द्रावली (राधा) सानन्द खड़ी थीं। वे सब               | श्यामसुन्दरकी ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन          |
| एकत्र हो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कराती हुईं वहाँ           | यौवनसे सम्पन्न तथा रत्नमय आभरणोंसे विभूषित        |
| राधिकाकी वेश-भूषा सँवारकर बड़े हर्षके साथ              | थे। करोड़ों कामदेवोंकी लावण्यलीलाके मनोहर         |
| आगे बढ़ीं। मार्गमें बारंबार वे हरि-नामका जप            | धाम प्रतीत होते थे और बाँके नयनोंसे उनकी          |
| करती थीं। वृन्दावनमें पहुँचकर उन्होंने रमणीय           | ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिकाको             |
| रासमण्डल देखा, जहाँका दृश्य स्वर्गसे भी                | देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूपकी कहीं            |
| अधिक सुन्दर था। चन्द्रमाकी किरणें उस                   | उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेश-भूषा तथा मुकुट       |
| वनप्रान्तको अनुरञ्जित कर रही थीं। अत्यन्त              | धारण किये सानन्द मुस्करा रहे थे। बाँके नेत्रोंके  |
| निर्जन, विकसित कुसुमोंसे अलंकृत तथा फूलोंको            | कोणसे बार-बार प्रीतमकी ओर देख-देखकर               |
| छूकर प्रवाहित होनेवाली मलयवायुसे सुवासित               | सती राधाने लज्जावश मुखको आँचलसे ढक                |
| वह रम्य रासमण्डल नारियोंके प्रेमभावको जगानेवाला        | लिया और वे मुस्कराती हुई अपनी सुध-बुध खो          |
| और मुनियोंके भी मनको मोह लेनेवाला था।                  | बैठीं। प्रेमभावका उद्दीपन होनेसे उनके सारे अङ्ग   |
| उन सबको वहाँ कोकिलोंकी मधुर काकली                      | पुलिकत हो उठे। तदनन्तर श्रीकृष्ण एवं राधिकाका     |
| सुनायी दी। भ्रमरोंका अत्यन्त सूक्ष्म मधुर गुञ्जारव     | परस्पर प्रेम-शृङ्गार हुआ।                         |
| भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर                   | मुने! नौ लाख गोपियाँ और उतने ही गोप-              |
| भ्रमरियोंके साथ रह फूलोंका मकरन्द पान करके             | विग्रहधारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण—ये अठारह लाख     |
| मतवाले हो गये थे।                                      | गोपी-कृष्ण रासमण्डलमें परस्पर मिले। नारद!         |
| तदनन्तर शुभ वेलामें सम्पूर्ण सिखयोंके साथ              | वहाँ कङ्कणों, किङ्किणियों, वलयों और श्रेष्ठ रत्न- |
| श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन करके श्रीराधिकाने        | निर्मित नूपुरोंकी सम्मिलित झनकार कुछ कालतक        |
| रासमण्डलमें प्रवेश किया। राधाको अपने समीप              | निरन्तर होती रही। इस प्रकार स्थलमें रासक्रीड़ा    |
| देखकर श्रीकृष्ण वहाँ बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेमसे | करके वे सब प्रसन्नतापूर्वक जलमें उतरे और          |
| मुस्कराते हुए उनके निकट गये। उस समय प्रेमसे            | वहाँ जल-क्रीड़ा करते-करते थक गये। फिर             |
| आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियोंके बीचमें              | वहाँसे निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके               |
| रत्नमय अलंकारोंसे विभूषित होकर खड़ी थीं।               | कौतूहलपूर्वक कर्पूरयुक्त ताम्बूल ग्रहण करके       |
| उनके श्रीअङ्गोंपर दिव्य वस्त्रोंके परिधान शोभा पा      | सबने रत्नमय दर्पणमें अपना-अपना मुँह देखा।         |
| रहे थे। वे मुस्कराती हुई बाँकी चितवनसे श्यामसुन्दरकी   | तदनन्तर श्रीकृष्ण राधिका तथा गोपियोंके साथ        |
| ओर देखती हुई गजराजकी भाँति मन्द गतिसे                  | नाना प्रकारको मधुर-मनोहर क्रीडाएँ करने लगे।       |
| चल रही थीं। रमणीय राधा नवीन वेश-भूषा, नयी              | फिर पवित्र उद्यानके निर्जन प्रदेशमें सरोवरके      |
| अवस्था तथा रूपसे अत्यन्त मनोहर जान पड़ती               | रमणीय तटपर जहाँ बाहर चन्द्रमाका प्रकाश फैल        |
| थीं। वे मुनियोंके मनको भी मोह लेनेमें समर्थ            | रहा था, जहाँँकी भूमि पुष्प और चन्दनसे चर्चित      |
| थीं। उनकी अङ्गकान्ति सुन्दर चम्पाके समान गौर           | थी, जहाँ सब ओर अगुरु तथा चन्दनसे सम्पृक्त         |
| थी। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाको लज्जित कर            | मलय-समीरद्वारा सुगन्ध फैलायी जा रही थी और         |
| रहा था। वे सिरपर मालतीकी मालासे युक्त                  | भ्रमरोंके गुञ्जारवके साथ नर-कोकिलोंकी मधुर        |
| वेणीका भार वहन करती थीं।                               | काकली कानोंमें पड़ रही थी; योगियोंके परम गुरु     |

अत्यन्त निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कन्दरा, नारियोंके

मनोवाञ्छित स्थान, तैंतीस वन—भाण्डीरवन, रमणीय

श्रीवन, कदम्बवन, तुलसीवन, कुन्दवन, चम्पकवन,

निम्बवन, मध्वन, जम्बीरवन, नारिकेलवन, पुगवन,

कदलीवन, बदरीवन, बिल्ववन, नारंगवन, अश्वत्थवन,

वंशवन, दाडिमवन, मन्दारवन, तालवन, आम्रचूतवन,

केतकीवन, अशोकवन, खर्जूरवन, आम्रातकवन,

जम्बुवन, शालवन, कटकीवन, पद्मवन, जातिवन,

न्यग्रोधवन, श्रीखण्डवन और विलक्षण केसरवन—

शृङ्गार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त

लौट गये। उन सबने रास-रसकी भूरि-भूरि

प्रशंसा की और आश्चर्यचिकत हो हर्षका अनुभव

करते हुए वे वहाँसे विदा हुए। बहुत-सी

अधिक था। उसके नीचे एक योजनतकका भूभाग

५६९

स्थल-प्रदेशमें मधुर लीला-विलास किये। इसके बाद राधाके साथ सनातन पूर्णब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णने

श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने अनेक रूप धारण करके

यमुनाजीके जलमें प्रवेश किया। श्रीकृष्णके जो अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियोंके साथ जलमें उतरे। यमुनाजीमें परम रसमयी क्रीड़ा

करनेके पश्चात् सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण कीं। तदनन्तर सब गोप-किशोरियाँ

रासमण्डलमें गयीं। वहाँके उद्यानमें सब ओर तरह-तरहके फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधाने कौतुकपूर्वक गोपियोंको पुष्पचयनके लिये आज्ञा दी। कुछ गोपियोंको उन्होंने माला

इन सभी स्थानोंमें तीस दिन-राततक कौतूहलपूर्वक नहीं हुआ। अधिकाधिक इच्छा बढ़ती गयी, गूँथनेके काममें लगाया। किन्हींको पानके बीड़े सुसज्जित करनेमें तथा किन्हींको चन्दन घिसनेमें ठीक उसी तरह, जैसे घीकी धारा पड़नेसे अग्नि लगा दिया। गोपियोंके दिये हुए पुष्पहार, चन्दन प्रज्वलित होती है। देवता, देवियाँ और मुनि, जो रास-दर्शनके लिये पधारे थे, अपने-अपने घरको

तथा पानको लेकर बाँके नेत्रोंसे देखती हुई सुन्दरी राधाने मन्द हास्यके साथ श्यामसुन्दरको प्रेमपूर्वक वे सब वस्तुएँ अर्पित कीं। फिर कुछ गोपियोंको श्रीकृष्णकी लीलाओंके गानमें और कुछको मृदङ्ग, मुरज आदि बाजे बजानेमें उन्होंने

लगाया। इस प्रकार रासमें लीला-विलास करके राधा निर्जन वनमें श्रीहरिके साथ सर्वत्र मनोहर

देवाङ्गनाओंने श्रीहरिके साथ प्रेम-मिलनकी लालसा लेकर भारतवर्षके श्रेष्ठ नरेशोंके घर-घरमें

जन्म लिया। (अध्याय २८) श्रीराधाके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार, वहाँ अष्टावक्रमुनिके द्वारा उनकी

स्तुति तथा मुनिका शरीर त्यागकर भगवच्चरणोंमें लीन होना एक वट-वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओंका अग्रभाग बहुत ही ऊँचा था। उस वृक्षका विस्तार भी बहुत

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर प्रेम-विह्वला गोपियोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णने

विविध भाँतिसे रास-क्रीड़ा की। गोपियाँ उन्मत्ता-वहाँसे अन्तर्धान हो गये तथा अनेक सुरम्य वनों,

सी हो गयीं। तब श्रीकृष्ण राधिकाको लेकर छायासे घिरा हुआ था। केतकीवन भी वहाँसे निकट ही था। श्रीकृष्ण राधाके साथ वहीं बैठे पर्वतों, सरोवरों एवं नदी-तटोंपर ले जाकर थे। शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु उस स्थानको सुवासित राधिकाको आनन्द प्रदान करते रहे। श्रीराधाके कर रही थी। हर्षसे भरे हुए श्रीकृष्णने वहाँ साथ भ्रमण करते हुए श्यामसुन्दरने अपने सामने राधासे चिरकालतक पुरातन एवं विचित्र रहस्यको बतानेवाली कथाएँ कहीं। इसी समय उन्होंने वहाँ

आते हुए एक श्रेष्ठ मुनिको देखा, जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए थे। परमात्मा

490

श्रीहरिके जिस रूपका वे ध्यान करते थे, उसे हृदयमें न देखकर उनका ध्यान टूट गया था।

अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूपका प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था। सारे अवयव टेढे-मेढे थे और वे नाटे तथा दिगम्बर

थे। उनका नाम था—अष्टावक्र। वे ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओंसे भरा था और वे अपने मुँहसे आग उगल रहे थे,

मानो मुखद्वारसे उनकी तपस्याजनित तेजोराशि ही प्रकट हो रही हो अथवा वे ऐसे लगते थे, मानो उनके रूपमें स्वयं ब्रह्मतेज ही मूर्तिमान्-सा हो

गया हो। उनके नख और मूँछ-दाढीके बाल बढ़े हुए थे। वे तेजस्वी और परम शान्त थे तथा भयभीत हो भक्तिभावसे दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाये हुए थे। उन्हें देख राधा हँसने लगीं; परंतु

गोविन्दको प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्वकालमें महात्मा भगवान् शंकरने उन्हें जिस

बीजरूप गोविन्द! आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। प्राज्ञ, प्रकृतिके स्वामी तथा परात्पर हैं। संसार-वृक्ष तथा उसके माधवने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और उन महात्मा मुनीन्द्रके प्रभावका वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्रने वृक्षके तीन स्कन्ध (तने) हैं—ब्रह्मा, विष्णु और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

तथा समस्त सिद्धोंके गुरु हैं; आपको नमस्कार है। वेदोंके बीजस्वरूप परमात्मन्! आप वेदोंके ज्ञाता, वेदवान् और वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णत: नहीं जान सके हैं। रूपेश्वर! आप वेदज्ञोंके भी स्वामी हैं; आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, अनन्त, शिव, शेष, इन्द्र और धर्म आदिके अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर! आप शर्व (महादेवजी)-के भी स्वामी हैं; सबके

अष्टावक्र बोले-प्रभो! आप तीनों गुणोंसे

परे होकर भी समस्त गुणोंके आधार हैं। गुणोंके

कारण और गुणस्वरूप हैं। गुणियोंके स्वामी तथा

उनके आदिकारण हैं। गुणनिधे! आपको नमस्कार

है। आप सिद्धिस्वरूप हैं। समस्त सिद्धियाँ आपकी अंशस्वरूपा हैं। आप सिद्धिके बीज और

परात्पर हैं। सिद्धि और सिद्धगणोंके अधीश्वर हैं

बीज और फलरूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहारके बीजस्वरूप ब्रह्मा आदिके भी ईश्वर! आप ही सृष्टि, पालन और संहारके कारण हैं। महाविराट् (नारायण)-रूपी वृक्षके बीज राधावल्लभ! आपको नमस्कार है। अहो! आप जिसके बीज हैं, उस महाविराट्रूपी

शिव। वेदादि शास्त्र उसकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं और तपस्या पुष्प हैं। जिसका फल संसार है, वह वृक्ष प्रकृतिका कार्य है। आप ही उसके भी आधार हैं, पर आपका आधार कोई नहीं है।

सर्वाधार! आपको नमस्कार है। तेज:स्वरूप! निराकार! आपतक प्रत्यक्ष प्रमाणकी पहुँच नहीं है। सर्वरूप! प्रत्यक्षके अविषय! स्वेच्छामय

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ अष्टावक्र श्रीकृष्णके स्तोत्रका उपदेश दिया था, उसीको उन्होंने सुनाया।

परमेश्वर! आपको नमस्कार है।

विस्तारपूर्वक बताइये।

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! (नारायणदेव!) उन महामुनिका कौन-सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टावक्रके देह-त्यागके पश्चात् भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्णने क्या किया? भगवान् श्रीनारायण बोले—मुनिको मरा देख भगवान् श्रीकृष्ण उनके शरीरका दाह-संस्कार करनेको उद्यत हुए। महात्मा अष्टावक्रका वह रक्त, मांस एवं हड्डियोंसे हीन शरीर साठ हजार वर्षींतक निराहार रहा; अत: प्रज्वलित हुई जठराग्निने उस शरीरके रक्त, मांस तथा हड्डियोंको दग्ध कर दिया था। मुनिका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें ही लगा था; अत: उन्हें

अलंकृत एक सुन्दर विमान गोलोकसे उतरा और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 402 परम्पराका कीर्तन करनेवाली वह मनोहर एवं राधिकाका यह वचन सुन भगवान् मधुसूदनने हँसकर युगान्तरकी कथाको कहना आरम्भ किया। पुण्यस्वरूपा कथा बहुत बड़ी है; अत: उसे यहीं श्रीकृष्ण बोले-प्रिये! सुनो। मैं इस विषयमें समाप्त किया जाता है। सुन्दरि राधिके! अब तुम वह कथा सुनो, जो प्रकृत प्रसङ्गके अनुकूल है। एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, जिसके प्रचेतामुनिके पुत्र श्रीमान् मुनिवर असित हुए। सुनने और कहनेसे समस्त पापोंका नाश हो जाता असितने पुत्रकी कामनासे पत्नीसहित दीर्घकालतक है। प्रलयकालमें जब तीनों लोक एकार्णवके जलमें मग्न थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णुके तप किया; परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तो नाभिकमलसे मेरी ही कलाद्वारा जगत्-विधाता वे अत्यन्त विषादग्रस्त हो गये। उस समय ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्माजीके हृदयसे पहले आकाशवाणी हुई—'मुने! तुम भगवान् शंकरके पास जाओ और उनके मुखसे मन्त्रका उपदेश चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब-के-सब नारायणपरायण तथा ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मन्त्रकी जो बालकोंकी भाँति सदा नग्न रहते हैं और पाँच अधिष्ठात्री देवी हैं वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात् दर्शन वर्षकी ही अवस्थासे युक्त दिखायी देते हैं। उन्हें देंगी। उन अभीष्ट देवीके वरसे निश्चय ही तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी।' यह बात सुनकर वे ब्राह्मणदेवता बाह्यज्ञान नहीं होता; परंतु ब्रह्मतत्त्वकी व्याख्यामें वे बड़े निपुण हैं। सनक, सनन्दन, सनातन और शंकरजीके समीप गये। जो योगियोंके लिये भी भगवान् सनत्कुमार-ये ही क्रमशः उन चारोंके अगम्य है, उस निरामय शिवलोकमें पहुँचकर नाम हैं। एक दिन ब्रह्माजीने उनसे कहा—'पुत्रो! पत्नीसहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्तिभावसे तुम जगत्की सृष्टि करो।' परंतु उन्होंने पिताकी मस्तक झुकाकर एक योगीकी भाँति योगियोंके बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नताके लिये वे गुरु महादेवजीकी स्तुति करने लगे।

असित बोले—जगदुरो! आपको नमस्कार तपस्या करनेको वनमें चले गये। उन पुत्रोंके चले है। आप शिव हैं और शिव (कल्याण)-के दाता जानेपर विधाताका मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञाका पालन न करे तो पिताको बड़ा दु:ख हैं। योगीन्द्रोंके भी योगीन्द्र तथा गुरुओंके भी गुरु होता है। उन्होंने ज्ञानद्वारा अपने विभिन्न अङ्गोंसे हैं; आपको प्रणाम है। मृत्युके लिये भी मृत्युरूप कई पुत्र उत्पन्न किये, जो तपस्याके धनी, वेद-होकर जन्म-मृत्युमय संसारका खण्डन करनेवाले वेदाङ्गोंके विद्वान् तथा ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे। देवता! आपको नमस्कार है। मृत्युके ईश्वर! मृत्युके बीज! मृत्युञ्जय! आपको मेरा प्रणाम है। उनके नाम इस प्रकार हैं—अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अङ्गिरा, क्रतु, वसिष्ठ, वोढु, कपिल<sup>१</sup>, आसुरि, कवि<sup>२</sup>, शंकु, शङ्खु, पञ्चशिख कालगणना करनेवालोंके लक्ष्यभूत कालरूप

और प्रचेता। उन तपोधनोंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे

दीर्घकालतक तप करके सृष्टिका कार्य सम्पन्न कालकाल! आपको नमस्कार है। गुणातीत! किया। वे सभी सपत्नीक थे और संसारकी गुणाधार! गुणबीज! गुणात्मक! गुणीश! और सृष्टि करनेके लिये उन्मुख रहते थे। उन सभी गुणियोंके आदिकारण! आप समस्त गुणवानोंके तपोधनोंके बहुत-से पुत्र और पौत्र हुए। मुनिवंशकी गुरु हैं; आपको नमस्कार है। ब्रह्मस्वरूप! ब्रह्मज्ञ!

१-२ अन्य पुराणोंके अनुसार कपिलजी कर्दमके तथा कवि भृगुके पुत्र थे। सम्भव है ये दूसरे कपिल हों।

परमेश्वर! आप कालके भी काल, ईश्वर और

कारण हैं तथा कालके लिये भी कालातीत हैं।

सारभूत वचन सुना रहा हूँ, जो तपस्वी ब्राह्मणोंके तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देनेको कुलधर्मके अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन एवं वर अपनी पत्नीको त्यागकर परायी स्त्रीके साथ दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेमपूर्वक मेरे आश्वासन देनेपर वे शान्त हए। उन सम्बन्ध स्थापित करता है, वह जीते-जी मरा हुआ है। उसके यश, धन और आयुकी हानि महामुनिके आठों अङ्गोंको वक्र देख मैंने तत्काल होती है। भूतलपर जिसके यशका विस्तार नहीं ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र\* रख

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वीको उत्तम सम्पत्ति, राज्य और सुखसे क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ। मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ! तुम सुन्दरी हो; अत: खोज करो।'

408

किसी उत्तम वेश-भूषावाले सुन्दर तरुण पुरुषकी देवलजीकी यह बात सुनते ही रम्भाको क्रोध आ गया। उसने पुन: अपनी वही बात दोहरायी। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर

रोषपूर्वक शाप देते हुए कहा—'कुटिलहृदय ब्राह्मण! तेरे सारे अवयव टेढे-मेढे हो जायँ। तेरा शरीर काजलके समान काला तथा रूप-यौवनसे शून्य हो जाय। आकार अत्यन्त विकृत तथा तीनों

लोकोंमें निन्दित हो और तेरा पुरातन तप अवश्य यह शाप प्राप्त होनेपर जब मुनिवर देवलने

आँख खोलकर देखा तो सारा अङ्ग विकृत तथा

ही शीघ्र नष्ट हो जाय।'

पूर्ववत् ध्यानस्थ हो गये। यह देख रम्भाने

आकर साठ हजार वर्षोंतक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिये! उस तपकी समाप्ति होनेपर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपनेमें मिला लिया है। प्रलयकालमें सबके नष्ट हो जानेपर भी मेरे भक्तका नाश नहीं होता। इस मुनिने आहार बिलकुल छोड़ दिया था। अतः दीर्घकालकी तपस्या एवं जठराग्निकी ज्वालासे

दिया। मेरे कहनेसे उन्होंने मलयाचलकी कन्दरामें

कन्दरा छोड़कर यहाँ आये थे। इन अष्टावक्र (देवल)-से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त न तो हुआ है और न होगा। ब्रह्माजीके प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे; परंतु उस पुंश्रलीके शापसे उसी तरह हीन अवस्थाको पहुँच गये, जैसे पूर्वकालमें ब्रह्माजी अपूजनीय हो गये थे।

इनके शरीरका भीतरी भाग जलकर भस्मरूप हो

गया था। प्रिये! ये मुनि मेरे ही लिये मलयाचलकी

महात्मा देवलका यह सारा गृढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, जो सुखद और पुण्यप्रद है। अब तुम पूर्वपुण्यसे वर्जित दिखायी दिया। तब वे अग्निकुण्ड और क्या सुनना चाहती हो? (अध्याय ३०)

<sup>\*</sup> इस प्रसङ्गसे यह सूचित होता है कि असितपुत्र देवल (भी) कुछ कालतक 'अष्टावक्र' कहलाये।

महाभारतके अनुसार 'अष्टावक्र' नामसे प्रसिद्ध एक दूसरे मुनि भी थे, जो जन्मसे ही वक्राङ्ग थे। उद्दालक-कन्या सुजाता उनकी माता थीं और महर्षि कहोड पिता। उन्होंने राजा जनकके दरबारमें शास्त्रार्थी पण्डित बन्दीको

पराजित किया था। श्वेतकेतु उनके मामा थे। महर्षि वदान्यकी पुत्री सुप्रभाके साथ उनका विवाह हुआ था। समङ्गा

नदीमें स्नान करनेसे इनके सब अङ्ग सीधे हो गये थे। महाभारत वनपर्वके अध्याय १३२ से लेकर १३४ तक उनका प्रसङ्ग है। अनुशासनपर्वके उन्नीसवें और इक्कीसवें अध्यायोंमें भी उनकी कथा आयी है।

विष्णु हँसते हुए बोले।

श्रीनारायणने कहा — लोकनाथ! क्षणभर

ठहरो। इसी बीचमें कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्रीहरिके

सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला—

'भगवन्! दुसरे किसी ब्रह्माण्डके अधिपति दशमुख

ब्रह्मा स्वयं पधारकर द्वारपर खड़े हैं। वे

आपके महान् भक्त हैं और आपका दर्शन

करनेके लिये ही आये हैं। द्वारपालकी यह बात

सुनकर भगवान् नारायणने उक्त ब्रह्माको भीतर बुला लानेके लिये उसे अनुमति दे दी।

द्वारपालकी आज्ञासे ब्रह्माने भीतर आकर भक्तिभावसे

भगवानुकी स्तृति की। उन्होंने ऐसे-ऐसे अति विचित्र

स्तोत्र सुनाये, जो चतुर्मुख ब्रह्माने कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान् विष्णुकी आज्ञा पाकर वे

चतुर्मुख ब्रह्माको पीछे करके बैठे। तदनन्तर भगवान्

नारायणने अपने चार भुजाधारी द्वारपालोंसे कहा— 'जो कोई भी आगन्तुक सज्जन हों, उन्हें आदरपूर्वक

भीतर ले आओ।' वृन्दावनविनोदिनि! इसी समय

वहाँ अत्यन्त विनीतभावसे स्वयं शतमुख ब्रह्माका

ब्रह्माजीका मोहिनीके शापसे अपूज्य होना, इस शापके निवारणके लिये उनका वैकुण्ठधाममें जाना और वहाँ अन्यान्य ब्रह्माओंके दर्शनसे उनके

अभिमानका दूर होना

तदनन्तर श्रीराधिकाने पूछा—श्यामसुन्दर! दयासिन्धु, दीनबन्धु भगवान्से अपने आगमनका ब्रह्माजीको क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? रहस्य बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान्

श्रीकृष्ण बोले-प्रिये! एक बार मोहिनीने

ब्रह्माजीसे मिलनकी प्रार्थना की। बहुत समयतक

उसका इसके लिये प्रयास चलता रहा; परंतु

ब्रह्माजीने उसके उस प्रस्तावको ठुकरा दिया और एक दिन मुनियोंके सामने मोहिनीका उपहास

किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और शाप

देती हुई बोली—'ब्रह्मन्! मैं आपकी दासीके समान हूँ, विनयशील हूँ और दैववश आपकी

शरणमें आयी हूँ तो भी आप घमंडमें आकर मेरी हँसी उड़ा रहे हैं; अत: सुदीर्घ कालके लिये आप अपूजनीय हो जायँ। स्वयं भगवान् श्रीहरि शीघ्र

ही आपके दर्पका दलन करेंगे। अन्य देवताओंकी प्रत्येक युगमें वार्षिक पूजा होगी; किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्पमें या कल्पान्तरमें, इस

देहमें अथवा देहान्तरमें फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अबतक जो हो गयी, सो हो गयी।' यों कहकर मोहिनी शीघ्र ही कामलोकमें गयी और पुनः सचेत होनेपर अपने कुकृत्यको

याद करके विलाप करने लगी। जगद्विधाता ब्रह्मा मोहिनीका शाप सुनकर काँप उठे। उनका मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी मुनियोंने उन्हें एक उपाय बताया—'आप भगवान्

वैकुण्ठनाथकी शरणमें जाइये।' ऐसा कहकर वे ऋषि-मुनि अपने-अपने आश्रमोंको चले गये। तत्पश्चात् ब्रह्माजी मेरे ही दूसरे स्वरूप परम शान्त

श्रीहरिको प्रणाम करके वे जगत्स्रष्टा ब्रह्मा उनके

पास ही बैठे। उन्होंने विपत्तिसे उबारनेवाले,

कमलाकान्त श्यामवर्ण भगवान् नारायणकी शरणमें

गये। वहाँ जा खिन्नवदन हो चार भुजाधारी

आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यन्त सुन्दर दिव्य

स्तोत्रोंद्वारा गूढ्भावसे भगवान्का स्तवन किया। उनके मुखसे निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभीके लिये अश्रुतपूर्व (सर्वथा नवीन) थे। वे भी स्तुतिके

पश्चात् भगवानुकी आज्ञा पाकर पहलेके आये हुए दोनों ब्रह्माओंके आगे बैठ गये। इसके बाद दूसरे

किसी ब्रह्माण्डके अधिपति सहस्रमुख ब्रह्मा श्रीहरिके

सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्तिभावसे मस्तक झुकाकर किसीके द्वारा भी अबतक नहीं

सुने गये उत्तम स्तोत्रोंसे भगवान्की स्तुति की।

अपने स्थानको चले गये। चतुर्मुख ब्रह्माने तत्पश्चात् वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे। उनसे श्रीहरिने समस्त ब्रह्माण्डोंके ब्रह्माओंका अपनेको अत्यन्त छोटा तथा अल्प राज्यका और उनके राज्यमें रहनेवाले देवताओंका क्रमश: अधिपति माना। लज्जासे उनका सिर झुक गया

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

कुशल-समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओंको

५७६

देखकर अपनेको विष्णु-तुल्य माननेवाले चतुर्मुख ब्रह्माका घमंड चूर-चूर हो गया। इसके बाद

श्रीहरिने विभिन्न ब्रह्माण्डोंमें रहनेवाले अन्यान्य ब्रह्माओंके भी दर्शन कराये। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक-तुल्य हो गये। उस समय भगवान्ने

कहा—'मुझ नारायणके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने ही ब्रह्माण्ड और उनके उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं।' यह सुनकर वे सभी आगन्तुक ब्रह्मा नारायणको प्रणाम करके शीघ्र ही अपने-

श्रीकृष्ण कहते हैं - प्रिये! इसी बीचमें

भगवान्ने उनसे पूछा—'ब्रह्मन्! बोलो, इस समय तुमने स्वप्नकी भाँति यह क्या देखा है।' उनका प्रश्न सुनकर ब्रह्मा बोले—'प्रभो! भूत, वर्तमान और भविष्य—सारा जगत् आपकी मायासे ही

निवारणका उपाय किया। गङ्गाकी उत्पत्ति तथा महिमा

शिवको प्रणाम किया। तदनन्तर स्वर-यन्त्र लिये भगवान् शंकर वहाँ उपस्थित हुए। उनके मुखपर भगवान् शंकरने सुमधुर तालस्वरके साथ संगीत मुस्कराहट थी। वे सारे अङ्गोंमें विभूति लगाये आरम्भ किया। प्रिये! उसमें हम दोनोंके गुणों वृषभराज नन्दिकेश्वरकी पीठपर बैठे थे। व्याघ्रचर्मका तथा राससम्बन्धी सुन्दर पदोंका गान होने लगा। मनको मोह लेनेवाले सामयिक राग, कण्ठकी

और वे भगवान् विष्णुके चरणोंमें पड गये। तब

उत्पन्न हुआ है।' यों कह चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुण्ठकी

सभामें लज्जाका अनुभव करते हुए चुप हो गये। तब सर्वान्तर्यामी भगवान् श्रीहरिने उनके शाप-

(अध्याय ३१—३३)

### वस्त्र, सर्पमय यज्ञोपवीत, सिरपर सुनहरे रंगकी जटाका भार, ललाटमें अर्धचन्द्र, हाथोंमें त्रिशूल, पट्टिश तथा उत्तम खट्वाङ्ग धारण किये, श्रेष्ठ रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित स्वर-यन्त्र लिये भगवान्

शिव शीघ्र ही वाहनसे उतरे और भक्तिभावसे मस्तक झुका कमलाकान्तको प्रणाम करके उनके वामभागमें बैठे। फिर इन्द्र आदि समस्त देवता, मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध और चारण

वहाँ पधारे। उन सबने पुरुषोत्तमकी स्तुति की। उस समय उनके सारे अङ्ग पुलकित हो रहे थे।

फिर समस्त देवताओंने सिर झुकाकर भगवान्

\* संगीतमें षड्ज आदि स्वरों, उनके वर्णों और अङ्गोंसे युक्त वह ध्वनि जो किसी विशिष्ट तालमें बैठायी हुई हो और जो मनोरञ्जनके लिये गायी जाती हो। संगीत-शास्त्रके भारतीय आचार्योंने छ: राग माने हैं; परंतु इन एकतानता, एक मनोहर मान, गुरू-लघुके क्रमसे पद-भेद-विराम, अतिदीर्घ गर्मेक तथा मधुर आनन्दके साथ उन्होंने प्रेमपूर्वक स्वयं-निर्मित ऐसा संगीत छेड़ा, जो संसारमें अत्यन्त दुर्लभ है।

उस समय भगवान् शिवके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था और वे नेत्रोंसे बारंबार आँसू बहाते

थे। प्रिये! उस संगीतको सुननेमात्रसे वहाँ बैठे हुए मुनि तथा देवता मूर्च्छित एवं बेसुध हो द्रव (जल)-रूप हो गये। श्रीहरिके पार्षदोंकी तथा ब्रह्माजीकी भी यही दशा हुई। भगवान् नारायण,

लक्ष्मी तथा गान करनेवाले स्वयं शिव भी द्रवरूप

रागोंके नामोंके सम्बन्धमें बहुत मतभेद है। भरत और हनुमत्के मतसे ये छ: राग इस प्रकार हैं-भैरव, कौशिक

मेघ) निकले हैं और पार्वतीके मुखसे छठा 'नटनारायण' राग निकला है।

कहते हैं। तबलेकी गम्भीर आवाजको भी गमक कहते हैं।

आठ पुत्र तथा आठ-आठ पुत्रवधुएँ भी हैं। (४) यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो राग और रागिनीमें कोई अन्तर नहीं है। जो कुछ अन्तर है, वह केवल कल्पित है। हाँ, रागोंमें रागिनियोंकी अपेक्षा कुछ विशेषता और

और पहर आदि निश्चित हैं। उसके लिये कुछ रस नियत हैं तथा अनेक ऐसी बातें भी कही गयी हैं, जिनमेंसे अधिकांश केवल कल्पित ही हैं। जैसे, माना गया है कि अमुक रागका अमुक द्वीप या वर्षपर अधिकार है, उसका अधिपति अमुक ग्रह है, आदि। इसके अतिरिक्त भरत और हनुमत्के मतसे प्रत्येक रागकी पाँच-पाँच रागिनियाँ और सोमेश्वर आदिके मतसे छ:-छ: रागिनियाँ हैं। इस अन्तिम मतके अनुसार प्रत्येक रागके आठ-

छ: स्वर लगते हों और कोई एक स्वर वर्जित हो; और (३) ओड़व, जिसमें केवल पाँच स्वर लगते हों और दो स्वर वर्जित हों। मतङ्गके मतसे रागोंके ये तीन भेद हैं—(१) शुद्ध, जो शास्त्रीय नियम तथा विधानके अनुसार हो और जिसमें किसी दूसरे रागकी छाया न हो; (२) सालंक या छायालग, जिसमें किसी दूसरे रागकी छाया भी दिखायी देती हो अथवा जो दो रागोंके योगसे बना हो और (३) संकीर्ण, जो कई रागोंके मेलसे बना हो।

जाकर मैंने उन सब देवता आदिकी मूर्तियों (शरीरों)-का पूर्ववत् निर्माण किया। उनके वैसे ही रूप, वैसे ही अस्त्र-शस्त्र तथा वैसे ही

वाहन-भूषण बनाये। उनके स्वभाव, मन तथा विषय-वासनाएँ भी पूर्ववत् थीं। तदनन्तर उस जलराशिके लिये वैकुण्ठके चारों ओर स्थान

बनाया; फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी (गङ्गा) अपने उस वासस्थानमें आयीं।

समस्त देवताओंके शरीरोंसे उत्पन्न हुई वह

जलसे पूर्ण हुआ देख मुझे शङ्का हुई। तब वहाँ

(मालकोस), हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ। सोमेश्वर और ब्रह्माके मतसे इन छ: रागोंके नाम इस प्रकार हैं—

श्री, वसंत, पञ्चम, भैरव, मेघ और नटनारायण। नारद-संहिताका मत है कि मालव, मल्लार, श्री, वसंत, हिंडोल और कर्णाट—ये छ: राग हैं। परंतु आजकल प्राय: ब्रह्मा और सोमेश्वरका मत ही अधिक प्रचलित है। स्वर-भेदसे राग तीन प्रकारके कहे गये हैं—(१) सम्पूर्ण, जिसमें सातों स्वर लगते हों; (२) षाडव, जिसमें केवल

संकीर्णको 'संकर राग' भी कहते हैं। ऊपर जिन छ: रागोंके नाम बतलाये गये हैं, उनमेंसे प्रत्येक रागका एक

निश्चित सरगम या स्वर-क्रम है। उसका एक विशिष्ट स्वरूप माना गया है। उसके लिये एक विशिष्ट ऋतु, समय

प्रधानता अवश्य होती है और रागिनियाँ उनकी छायासे युक्त जान पड़ती हैं; अत: हम रागिनियोंको रागोंके अवान्तर भेद कह सकते हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से राग हैं, जो कई रागोंकी छायापर अथवा मेलसे बनते हैं और 'संकर राग' कहलाते हैं। शुद्ध रागोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें लोगोंका विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीकृष्णकी वंशीके सात छेदोंमेंसे सात स्वर निकले हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णजीकी १६०८ गोपिकाओंके गानेसे १६०८ प्रकारके

राग उत्पन्न हुए थे और उन्हींमेंसे बचते-बचते अन्तमें केवल छ: राग और उनकी ३० या ३६ रागिनियाँ रह

(हिंदी-शब्दसागरसे संकलित)

गयीं। कुछ लोगोंका यह भी मत है कि महादेवजीके पाँच मुखोंसे पाँच राग (श्री, वसंत, भैरव, पञ्चम और १- संगीत-शास्त्रके अनुसार तालमेंका विराम जो सम, विषम, अतीत और अनागत—चार प्रकारका होता है। २- संगीतमें एक श्रुति या स्वरपरसे दूसरी श्रुति या स्वरपर जानेका एक प्रकार। इसके सात भेद हैं—कम्पित, स्फुरित, लीन, भिन्न, स्थिवर, आहत और आन्दोलित। पर साधारणतः लोग गानेमें स्वरके कँपानेको ही गमक

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 496 दिव्य जलराशि ही देवनदी गङ्गाके नामसे प्रख्यात धाराका नाम 'अलकनन्दा' है। यह क्षार-समुद्रमें हुई। वह मुमुक्षुओंको मोक्ष और भक्तोंको हरि-जाकर मिली है। इसकी जलराशि शुद्ध स्फटिकके समान स्वच्छ तथा अत्यन्त वेगवती है। यह भक्ति प्रदान करनेवाली है। उसका स्पर्श करके पापियोंके पापरूपी सूखे काठको जलानेके लिये आयी हुई वायुके सम्पर्कसे भी पापियोंके करोड़ों अग्निरूपिणी है। इसीने राजा सगरके पुत्रोंको जन्मोंके नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्राणेश्वरि! देवनदीके साक्षात् दर्शन तथा स्पर्शका निर्वाणमोक्ष प्रदान किया है। यह वैकुण्ठधामतक क्या फल होगा-यह मैं भी नहीं जानता; फिर जानेके लिये श्रेष्ठ सोपान है। उसके जलमें स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाले पुण्यके यदि मृत्युकालमें पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषोंके विषयमें तो कहना ही क्या है ? उसकी महिमाका चरणोंको धोकर उस चरणोदकको मुमूर्ष मनुष्यके मुखमें दिया जाय तो उसे गङ्गाजल पीनेका पुण्य सम्यक् निरूपण असम्भव है। पृथ्वीपर 'पुष्कर' को सब तीर्थोंसे उत्तम बताया गया है। वेदोंने होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्पुरुष गङ्गारूपी उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है; परंतु वह भी इस सोपानपर आरूढ़ हो निरामयपद (वैकुण्ठधाम)-(गङ्गा)-की सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मलोकतकको लाँघकर विमानपर बैठे हुए निर्बाध गतिसे ऊपरके लोक है। राजा भगीरथ इस देवनदीको भूतलपर लाये थे, इसलिये यह 'भागीरथी' नामसे प्रसिद्ध हुई। (वैकुण्ठ)-में चले जाते हैं। यदि दैववश सुरधुनी अपने स्रोतके अंशसे पृथ्वीपर आयी थी; पूर्वकर्मके प्रभावसे पापी पुरुष गङ्गामें डूब जायँ तो वे शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतने दिव्य वर्षीतक अतः 'गां गता' इस व्युत्पत्तिके अनुसार उसका 'गङ्गा' नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके जलपर क्रोध भगवद्धाममें सानन्द निवास करते हैं। तदनन्तर होनेके कारण महात्मा जहुने इस नदीको अपने उन्हें निश्चय ही अपने पाप-पुण्यका फल भोगना जानुओं (घुटनों)-द्वारा ग्रहण कर लिया था। पड़ता है। परंतु वह भोग स्वल्पकालमें ही पूरा फिर उनकी कन्यारूपसे इसका प्राकट्य हुआ; हो जाता है; तत्पश्चात् भारतवर्षमें पुण्यवानोंके अतः इसका दूसरा नाम 'जाह्नवी' है। वसुके घरमें जन्म ले निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत्स्वरूप अवतार भीष्म इसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, इस हो जाते हैं। जो शुद्धिके लिये यात्रा करके देवेश्वरी कारण यह 'भीष्मस्' (भीष्मजननी) कहलाती गङ्गामें नहानेके लिये जाता है, वह जितने पग है। गङ्गा मेरी आज्ञासे तीन धाराओंद्वारा स्वर्ग, चलता है, उतने वर्षोंतक अवश्य ही वैकुण्ठधाममें पृथ्वी तथा पातालमें गयी है; अत: 'त्रिपथगा' आनन्द भोगता है। यदि आनुषङ्गिकरूपसे भी गङ्गाको पाकर कोई पापयुक्त मनुष्य उसमें स्नान कही जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्गमें है। करता है तो वह उस समय सब पापोंसे मुक्त हो वहाँ इसे 'मन्दाकिनी' कहते हैं। स्वर्गमें इसका पाट एक योजन चौडा है और यह दस हजार जाता है। यदि वह फिर पापमें लिप्त न हो योजनकी दूरीमें प्रवाहित होती है। इसका जल तो निष्पाप ही रहता है। कलियुगमें पाँच हजार दूधके समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें वर्षीतक भारतवर्षमें गङ्गाकी साक्षात् स्थिति है। सदा ऊँची-ऊँची लहरें उठती रहती हैं। वैकुण्ठसे उसके विद्यमान होते हुए कलिका क्या प्रभाव यह ब्रह्मलोकमें और वहाँसे स्वर्गमें आयी है। रह सकता है? कलिमें दस हजार वर्षोंतक मेरी स्वर्गसे चलकर हिमालयके शिखरपर होती हुई प्रतिमाएँ तथा पुराण रहते हैं। उनके होते हुए यह प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वीपर उतरी है। इसकी उस वहाँ कलिका प्रभाव क्या हो सकता है?

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 460 रत्नेन्द्रसारनिर्मित हारसे उनका वक्ष:स्थल अत्यन्त और उनके प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा प्रकाशमान दिखायी देता था। वे अग्निशुद्ध सूक्ष्म पाते हैं। हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश हैं। वस्त्र धारण करके नूतन यौवनसे सम्पन्न एवं कटिभागमें व्याघ्रचर्ममय वस्त्र शोभा पाता है। अत्यन्त कमनीय दृष्टिगोचर होती थीं। उनके दो वे श्वेत कमलके बीजकी मालासे स्वयं ही हाथोंमें वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथोंमें अपने-आपका—अपने मन्त्रोंका जप करते हैं। व्याख्याकी मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोकनिवासियोंने उनके प्रसन्न मुखपर मन्द हास्यकी छटा छायी उनपर प्रिय वस्तुएँ निछावर करके परम मङ्गलमय रहती है। वे परात्पर शिव मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट तथा सुनहरे रंगकी जटाओंका भार धारण उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारतीको वे सानन्द पुरीके भीतर ले गये। करते हैं। उनका स्वरूप शान्त है। वे तीनों भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिये! ब्रह्माण्डोंमें लोकोंके स्वामी तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके जिन-जिन लोगोंको अपनी शक्तिपर गर्व होता लिये कातर रहनेवाले हैं। अपने-आपको परमेश्वर है, उनके उस गर्व या अभिमानको जानकर मैं मानकर समस्त सम्पत्तियोंके दाता होकर कल्पवृक्षके ही उनपर शासन करता हूँ—उनके घमंडको चूर समान सबको सारी मनोवाञ्छित वस्तुएँ देते हैं। कर देता हूँ; क्योंकि मैं सबका आत्मा और जो जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसे वही परात्पर परमेश्वर हूँ; पहले ब्रह्माके गर्वको जो वर देकर वे समस्त वरोंके स्वामी हो गये हैं। मैंने चूर्ण किया था, वह प्रसङ्ग तो तुमने सुन इस प्रकार स्वात्माराम शिव अपनी ही लीलासे लिया। अब शंकर, पार्वती, इन्द्र, सूर्य, अग्नि, अभिमानको अपनाकर गर्वयुक्त हो गये। दुर्वासा तथा धन्वन्तरिके अभिमान-भञ्जनका प्रसङ्ग एक समयकी बात है। वृक नामक दैत्यने क्रमश: सुनाता हूँ, सुनो। प्रिये! छोटे-बड़े जो शिवके केदारतीर्थमें एक वर्षतक दिन-रात कठोर भी लोग हैं, उनके इस तरहके गर्वको मैं अवश्य तपस्या की। कृपानिधान शिव प्रतिदिन कृपापूर्वक चूर्ण कर देता हूँ। स्वयं शिव मेरे अंश हैं, जगत्के अभीष्ट वर देनेके लिये उसके पास जाते थे; संहारक हैं और मेरे समान ही तेज, ज्ञान तथा परंतु वह असुर किसी दिन भी वर नहीं ग्रहण गुणसे परिपूर्ण हैं। प्रिये! योगीलोग उनका ध्यान करता था; वर्ष पूर्ण होनेपर भगवान् शंकर निरन्तर उसके सामने उपस्थित रहने लगे। वे भक्ति-करते हैं। वे योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु हैं तथा ज्ञानानन्दस्वरूप हैं। उनकी कथा कहता हुँ, सुनो। पाशसे बँधकर वर देनेके लिये उद्यत हो क्षणभर साठ सहस्र युगोंतक दिन-रात तपस्या करके मेरी भी वहाँसे अन्यत्र न जा सके। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, कलासे पूर्ण भगवान् शिव तप और तेजमें मेरे समस्त सिद्धि, भोग, मोक्ष तथा श्रीहरिका पद-समान हो गये। सनातन तेजकी राशि हो गये। यह सब कुछ भगवान् शूलपाणि देना चाहते थे; परंतु उस दैत्यने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उनमें करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाश प्रकट हुआ। वे भक्तोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेके लिये वह केवल उनके चरणकमलोंका ध्यान करता कल्पवृक्षरूप हो गये। योगीन्द्रगण दीर्घकालतक रहा। जब ध्यान टुटा, तब उस दैत्यराजने अपने उनके तेजका ध्यान करते-करते उसके भीतर सामने साक्षात् शिवको देखा, जो सम्पूर्ण सम्पदाओंके अत्यन्त सुन्दर स्वरूपका साक्षात्कार करने लगते दाता हैं। उनकी ही मायासे प्रेरित हो वृकने भक्तिपूर्वक यह वर माँगा कि 'प्रभो! मैं जिसके हैं। उनकी अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है। वे पाँच मुखोंसे सुशोभित होते हैं माथेपर हाथ रख दूँ, वह जलकर भस्म हो

समय उन्होंने मेरे दिये हुए त्रिशूल तथा श्रेष्ठ

कवचको साथ नहीं लिया था। उनका त्रिपुरके

साथ एक वर्षतक दिन-रात युद्ध होता रहा; किंतु

कोई भी किसीपर विजय नहीं पा सका।

समराङ्गणमें दोनों समान सिद्ध हुए। प्रिये! पृथ्वीपर

युद्ध करके दैत्यराज मायासे बहुत ऊँचाईपर

पचास करोड़ योजन ऊपर उठ गया। साथ ही

विश्वनाथ शंकर भी उस दैत्यका वध करनेके

भी यही दशा हुई। वे दिगम्बर होकर दानवके भयसे दसों दिशाओंमें भागने लगे। वे चाहते तो उसे मार डालते; परंतु भक्तवत्सल जो ठहरे। अतः भक्तपर कृपा करके उसे मारते नहीं थे। साधु पुरुष दुष्टके अनुसार बर्ताव कदापि नहीं करते हैं। भगवान् शिव उसे समझा भी न सके। उन्होंने कृपापूर्वक उसे अपना स्वरूप ही माना; क्योंकि उनकी सर्वत्र समान दृष्टि थी। शिव उसे अपनी मृत्यु मानकर भयभीत हो उठे। उनका अहंकार गल गया। भद्रे! मुझे याद करते हुए उन्होंने मेरी ही शरण ली। उस समय मुझे अपने आश्रमपर आते देख उन्हें कुछ धैर्य मिला। उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख गये थे और वे भयसे विह्वल हो 'हे हरे! रक्षा करो, रक्षा करो'— इसका जप कर रहे थे। तब मैंने उस दैत्यको अपने पास बिठाकर समझाया और सब समाचार पूछा। पूछनेपर उसने सब बातें क्रमश: बतायीं। उस समय मेरी आज्ञासे वह असुर तुरंत मायाद्वारा ठगा गया। (मैंने उसको यह कहकर मोहमें डाल

वे अपने स्थानको गये।

इसी तरह गर्वमें भरे हुए रुद्र भयानक असुर

त्रिपुरका वध करनेके लिये गये। वे मन-ही-मन

यह समझकर कि 'मैं तो समस्त लोकोंका

संहारक हूँ, फिर मेरे सामने इस पतिंगेके समान

जाय।' तब 'बहुत अच्छा' कहकर जाते हुए

भगवान् शिवके पीछे वह दैत्यराज दौड़ा। फिर

तो मृत्युञ्जय शंकर मृत्युके भयसे त्रस्त होकर

भागे। उनका डमरू गिर पड़ा। मनोहर व्याघ्रचर्मकी

लिये तत्काल ऊपरको उठे। वहाँ निराधार स्थानपर एक मासतक युद्ध चलता रहा। भयानक संग्राम हुआ। अन्तमें शिवको उठाकर उस दैत्यने भूतलपर दे मारा। रथसहित रुद्रके धराशायी हो जानेपर देवर्षिगण भयभीत हो मेरी स्तुति करने लगे और बार-बार बोले—'श्रीकृष्ण! रक्षा करो, रक्षा करो।' भयका कारण उपस्थित हुआ जान शिवने निर्भयतापूर्वक मेरा ही स्मरण किया। उन्होंने संकटकालमें मेरे ही दिये हुए स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया। उस समय अपनी कलाद्वारा शीघ्र ही वृषभरूप धारण करके मैंने सोते शंकरको सींगोंसे उठाया और उन्हें अपना कवच तथा शत्रुमर्दन शूल दिया। उसे पाकर उन्होंने दानवोंके उस अत्यन्त ऊँचे स्थान दिया कि तुम अपने सिरपर हाथ रखकर परीक्षा त्रिपुरको, जो आकाशमें निराधार टिका हुआ था, तो करो कि यह बात सत्य है या नहीं।) उसने मेरे दिये हुए शूलसे नष्ट कर दिया। इसके बाद अपने मस्तकपर हाथ रखा और तत्काल जलकर शिवने मुझ दर्पहन्ताका ही बारंबार लज्जापूर्वक भस्म हो गया। तब सिद्ध, सुरेन्द्र, मुनीन्द्र और स्तवन किया। दैत्यराज त्रिपुर उसी क्षण चूर-चूर मनु प्रसन्नतापूर्वक उत्तम भक्तिभावसे मेरी स्तुति होकर पृथ्वीपर गिर पडा। यह देख सब करने लगे और शिवजी लिज्जित हो गये। उनका देवता और मुनि प्रसन्नतापूर्वक शिवजीकी स्तुति गर्व चूर्ण हो गया। फिर मैंने उन्हें समझाया और करने लगे। तबसे भगवान् शंकरने विघ्नके बीजस्वरूप दर्पको त्याग दिया। वे ज्ञानानन्दस्वरूपसे

स्थित हो सब कर्मोंमें निर्लिप्तभावसे संलग्न रहने

लगे। तदनन्तर मैं अपने प्रिय भक्त शंकरको

वृषरूपसे पीठपर वहन करने लगा; क्योंकि तीनों

लोकोंमें शिवसे बढकर प्रियतम मेरे लिये दूसरा

ज्ञानरूप और मूलप्रकृति ईश्वरी भगवती दुर्गा मेरी विभूति क्यों लगाते हैं? पञ्चमुख और त्रिलोचन बुद्धिरूपा हैं। निद्रा आदि जो-जो शक्तियाँ हैं, क्यों कहलाते हैं? दिगम्बर और जटाधारी क्यों वे सब-की-सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं। साक्षात् हैं? सर्प-समुदायसे क्यों विभूषित होते हैं? वे सरस्वती मेरी वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। देवेन्द्र श्रेष्ठ वाहन छोड़कर वृषभके द्वारा क्यों भ्रमण करते हैं? रत्नसारनिर्मित आभूषण क्यों कल्याणके अधिदेवता गणेशजी मेरे हर्ष हैं। स्वयं धर्म परमार्थ है तथा अग्निदेव मेरे भक्त हैं; नहीं धारण करते हैं? अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्रको गोलोकके सम्पूर्ण निवासी मेरे समस्त ऐश्वर्यके त्यागकर व्याघ्रचर्म क्यों पहनते हैं? पारिजात अधिदेवता हैं। तुम सदा मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री छोड़कर धतूरके फूल क्यों धारण करते हैं ? उन्हें देवी एवं प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हो। मस्तकपर रत्नमय किरीट धारण करनेकी इच्छा गोपाङ्गनाएँ तुम्हारी कलाएँ हैं; अतएव मुझे प्यारी क्यों नहीं होती? जटापर ही उनकी अधिक प्रीति हैं। गोलोकनिवासी समस्त गोप मेरे रोमकूपसे क्यों है ? दिव्यलोक छोड़कर उन प्रभुको श्मशानमें उत्पन्न हुए हैं<sup>र</sup>। सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे रहनेकी अभिलाषा क्यों होती है? चन्दन, अगुरु, प्राण हैं। वरुण जलके अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे कस्तूरी तथा सुगन्धित पुष्पोंको छोड़कर वे बिल्वपत्र तथा बिल्व-काष्ठके अनुलेपनकी स्पृहा मलसे प्रकट हुई है। मेरे शरीरका शून्यभाग ही महाकाश कहा गया है। कामकी उत्पत्ति मेरे क्यों रखते हैं? मैं यह सब जानना चाहती हूँ। मनसे हुई है। इन्द्र आदि सब देवता मेरी कलाके प्रभो! आप विस्तारके साथ इसका वर्णन करें। अंशांशसे प्रकट हुए हैं। सृष्टिके बीजरूप जो महत् नाथ! इसे सुननेके लिये मेरे मनमें कौतूहल बढ़ रहा है। इच्छा जाग उठी है।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

उत्पन्न हुए हैं । सूर्य मेरे तेज और वायु मेरे प्राण हैं। वरुण जलके अधिदेवता तथा पृथ्वी मेरे मलसे प्रकट हुई है। मेरे शरीरका शून्यभाग ही महाकाश कहा गया है। कामकी उत्पत्ति मेरे मनसे हुई है। इन्द्र आदि सब देवता मेरी कलाके अंशांशसे प्रकट हुए हैं। सृष्टिके बीजरूप जो महत् आदि तत्त्व हैं, उन सबका बीजरूप आश्रयहीन आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कर्मभोगका अधिकारी जीव मेरा प्रतिबम्ब है। मैं साक्षी और निरीह हूँ। किसी कर्मका भोगी नहीं हूँ। मुझ स्वेच्छामय परमेश्वरका यह शरीर भक्तोंके ध्यानके लिये है। एकमात्र परात्पर परमेश्वर मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही पुरुष हूँ।

श्रीराधिकाने पूछा—भगवन्! आप सब तत्त्वोंके ज्ञाता, सबके बीज और सनातन पुरुष हैं। समस्त संदेहोंका निवारण करनेवाले प्रभो! मेरे अभीष्ट प्रश्नका समाधान कीजिये। भगवान् शंकर सम्पूर्ण ज्ञानोंके अधिदेवता, समस्त तत्त्वोंके

कोई नहीं है<sup>१</sup>। ब्रह्मा मेरे मनस्वरूप, महेश्वर मेरे

462

श्रीकृष्ण बोले—प्रिये! पूर्णतम महेश्वरने साठ हजार युगोंतक तप करते हुए मनके द्वारा सानन्द मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात् वे तपस्यासे विरत हो गये। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यन्त कमनीय अङ्ग, किशोर अवस्था और परम उत्तम श्यामसुन्दर

कथा कहना आरम्भ किया।

राधिकाकी यह बात सुनकर मधुसूदनने

हँसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और

ही तुल्य महान् हैं। फिर वे अपने सारे अङ्गोंमें

मा! जिसार जपस्या जार वरन उत्तन स्वानपुत्र त्रान् रूप—सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूपको गिंके देखकर त्रिलोचनके लोचन तृप्त न हो सके। वे पके एकटक नेत्रोंसे देखते रहे तथा भक्तिके उद्रेकसे

(३६।६२)

ज्ञाता, मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा आपके एकटक नेत्रोंसे देखते रहे तथा भक्तिके उद्रेकसे १. ततोऽहं वृषरूपेण वहामि तेन तं प्रियम्। मम प्रियतमो नास्ति त्रैलोक्येषु शिवात्परः॥ (३६। ५७) २. गोपाङ्गनास्तव कला अतएव मम प्रियाः। मल्लोमकूपजा गोपाः सर्वे गोलोकवासिनः॥

463 वहाँ सिद्धपीठ हो गया, जो मन्त्रोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। राधिके! तदनन्तर अवशिष्ट शवको छातीसे लगाकर वे मूर्च्छित हो सिद्धिक्षेत्रमें गिर पड़े। तब मैंने महेश्वरके पास जा उन्हें गोदमें ले सचेत किया और शोकको हर लेनेवाले परम उत्तम दिव्य तत्त्वका उपदेश दिया। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोकको पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति कालके द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सतीको प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होनेके कारण दिगम्बर हैं। उन नित्य परमेश्वरमें इच्छाका सर्वथा अभाव है। उनके सिरपर जो जटाएँ हैं, वे तपस्या-कालकी हैं, जिन्हें वे आज भी विवेकपूर्वक धारण करते हैं। योगीको केशोंका संस्कार करने (बालोंको सँवारने) तथा शरीरको वेश-भूषासे विभूषित करनेकी इच्छा नहीं होती। उसका चन्दन और कीचडमें तथा मिट्टीके ढेले और श्रेष्ठ

भगवान् शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस

अनिर्वचनीय रूपमें ही उनका मन निरन्तर लगा

संख्याकी ही पूर्ति हो गयी। उनका एक-एक मुख तीन-तीन नेत्रोंसे सुशोभित होने लगा; इसलिये वे पञ्चमुख और त्रिलोचन नामसे प्रसिद्ध हुए। शिवकी स्तुतिकी अपेक्षा मेरे रूपके दर्शनमें

प्रकट हो गये तथा पहलेके मुखको लेकर पञ्चम मणिरत्नमें भी समभाव होता है। गरुड्से द्वेष रखनेवाले सर्प भगवान् शंकरकी शरणमें गये। उन्हीं शरणागतोंको वे कृपापूर्वक अपने शरीरमें धारण करते हैं। उनका वृषभरूप वाहन तो मैं स्वयं हूँ। दूसरा कोई भी उनका भार वहन करनेमें समर्थ नहीं है। पूर्वकालमें त्रिपुरके वधके समय मेरे कलांशसे उस वृषभकी उत्पत्ति हुई। पारिजात आदि पुष्प तथा चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं; इसलिये उनमें उनकी कभी प्रीति नहीं होती। धतूर, बिल्वपत्र, बिल्व-काष्ठका अनुलेपन, गन्धहीन पुष्प तथा व्याघ्रचर्म योगियोंको अभीष्ट हैं। इसलिये उनमें उनकी सदा प्रीति रहती है। दिव्य लोकमें, दिव्य शय्यामें और जनसमुदायमें उनका मन नहीं लगता है; इसलिये वे अत्यन्त एकान्त श्मशानमें रहकर दिन-रात मेरा ध्यान किया करते हैं।

ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त प्रत्येक प्राणीको

ही अधिक प्रेम है; इसलिये उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्मस्वरूप शिवके वे तीन नेत्र सत्त्व, रज तथा तम नामक तीन गुणरूप हैं; इसका कारण सुनो। भगवान् शिव सात्त्विक अंशवाली दृष्टिसे देखते हुए सात्त्विक जनोंकी, राजस दृष्टिसे राजसिक लोगोंकी तथा तामस दृष्टिसे तमोगुणी लोगोंकी रक्षा करते हैं। संहारकर्ता हरके ललाटवर्ती तामस नेत्रसे पीछे चलकर संहारकालमें क्रोधपूर्वक संवर्तक अग्निका आविर्भाव होता है। वे अग्निदेव करोड़ों ताड़ोंके बराबर ऊँचे,

करोडों सूर्योंके समान प्रकाशमान तथा विशाल लपटोंसे युक्त हो अपनी जीभ लपलपाते हुए तीनों लोकोंको दग्ध कर देनेमें समर्थ हैं। भगवान् शंकर सतीके दाह-संस्कारजनित भस्मको लेकर अपने अङ्गोंमें मलते हैं। इसलिये 'विभृतिधारी' कहे जाते हैं। सतीके प्रति प्रेमभावके कारण ही वे उनकी हड्डियोंकी माला और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्वात्माराम हैं, तथापि उन्होंने पूरे एक सालतक सतीके शवको

लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सतीका एक-एक अङ्ग जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-

प्रेम-विह्वल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने

सोचा, सहस्रमुख शेषनाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े

भाग्यवान् हैं, जिन्होंने बहुसंख्यक नेत्रोंसे भगवान्के मनोहर रूपका दर्शन करके अनेक मुखोंसे उनकी

स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामीको पाकर दो ही नेत्रोंसे इनके रूपको क्या देखूँ और एक ही मुखसे

इनकी क्या स्तृति करूँ ? इस बातको उन्होंने चार

बार दोहराया। तपस्वी शंकरके मन-ही-मन इस

प्रकार संकल्प करनेपर उनके चार मुख और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण रहता है। ब्रह्माजीका पतन हो जानेपर भी सृष्टि और संहार करनेमें समर्थ हैं। शंकरसे

आयुका प्रमाण मैं भी नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी? मृत्युञ्जय शिव ज्ञानस्वरूप हैं। वे मेरे तेजके समान शूल धारण करते हैं। मेरे बिना

शूलपाणि शंकरका क्षय नहीं होता। उनकी

468

कोई भी शंकरको जीत नहीं सकता। शंकर मेरे

परम आत्मा हैं। शिव मेरे लिये प्राणोंसे भी बढकर हैं। उन त्रिलोचनमें मेरा मन सदा लगा

रहता है। भगवान् भवसे बढकर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे! मैं गोलोक और वैकुण्ठमें

नहीं रहता। तुम्हारे वक्षमें भी वास नहीं करता। में तो सदाशिवके प्रेमपाशमें बँधकर उन्हींके हृदयमें निरन्तर निवास करता हँ\*।

शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा मीठी तानके साथ सदा मेरी गाथाका स्वरसिद्ध गान किया करते हैं। इसलिये मैं उनके समीप रहता हूँ। वे

देवी सती और पार्वतीके गर्व-मोचनकी कथा, सतीका देहत्याग, पार्वतीका जन्म, गर्ववश उनके द्वारा आकाशवाणीकी अवहेलना, शंकरजीका आगमन,

योगद्वारा भ्रभङ्गको लीलामात्रसे ब्रह्माण्ड-समुदायकी

# शैलराजद्वारा उनकी स्तुति तथा उस स्तुतिकी महिमा

तदनन्तर शिव-निर्माल्यका प्रसङ्ग सुनाकर श्रीकृष्णने कहा - देवि! जगदुरु शंकरके दर्प-

भङ्गका वृत्तान्त तो तुमने सुन लिया। अब मुझसे दुर्गाके दर्पविमोचनकी कथा सुनो। सम्पूर्ण देवताओंके

देवीने दक्षपत्नीके उदरसे जन्म लिया। दक्षकन्या

तेजसे प्रकट हो जगदम्बाने कामिनीका कमनीय एवं मनोहर रूप धारण किया तथा दानवेन्द्रोंका वध करके देवकुलकी रक्षा की। इसके बाद

सतीदेवीने पिनाकपाणि शिवको पतिरूपमें ग्रहण

चाहती हो?

स्वामीकी सेवामें लगी रहीं। दैवयोगसे देवताओंकी सभामें दक्षके साथ शिवकी अकारण शत्रुता हो

गयी। दक्षने घर आकर एक यज्ञका आयोजन किया। उसमें उन्होंने समस्त देवताओंको आमन्त्रित

किया और बड़ी भक्तिके साथ वे निरन्तर

बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है। जो अपने दिव्य

ज्ञानसे भ्रूभङ्ग-लीलाद्वारा नष्ट हुए मृत्यु और काल

आदिकी पुन: सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; उन शंकरसे

बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति,

दास्यभाव, मुक्ति, समस्त सम्पत्ति तथा सम्पूर्ण

सिद्धिको भी देनेमें समर्थ हैं; अत: शंकरसे

बढकर कोई दाता नहीं है। वे पाँच मुखोंसे दिन-

रात मेरे नाम और यशका गान करते हैं और

निरन्तर मेरे स्वरूपका ध्यान करते रहते हैं; अत:

शंकरसे बढकर कोई भक्त नहीं है। मैं, सुदर्शनचक्र

तथा शिव-ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता

ब्रह्मा भी योग और तेजमें हम लोगोंकी समानता

नहीं करते हैं। प्रिये! इस प्रकार मैंने शंकरके

निर्मल यशका पूर्णतः वर्णन किया, तथापि उनका

भी दर्प दलित हुआ। अब तुम और क्या सुनना

(अध्याय ३५-३६)

(३६।१०८,११०)

किया; किंतु क्रोधके कारण शंकरको नहीं बुलाया। सब देवता अपनी पित्रयोंके साथ दक्षके

घर आये; परंतु स्वाभिमानवश शंकर अपने गणोंके साथ वहाँ नहीं गये। उनके मनमें भी

\* शंकरः परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिवः। त्र्यम्बके मन्मनः शश्चन्न प्रियो मे भवात्परः॥

न संवसामि गोलोके वैकुण्ठे तव वक्षसि । सदाशिवस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशतः ॥

सुन्दरीको अपनी आँखोंसे देख लेनेपर क्यों नहीं

ग्रहण करेंगे? जिन कृपानिधानने मेरे लिये

दक्षयज्ञका विध्वंस कर डाला था; वे अपनी

जन्म-जन्मकी पत्नी मुझ पार्वतीको क्यों नहीं

ग्रहण करेंगे? पूर्वजन्मसे ही जो जिसकी पत्नी है

और जिसका जो पित है, उन दोनोंमें यहाँ भेद कैसे हो सकता है ? क्योंकि प्रारब्धको कोई पलट

रूप और गुणोंका आधार मानकर साध्वी शिवाने

तप नहीं किया। उन्होंने शिवको ईश्वर नहीं

दूसरी कोई नहीं है'—यह धारणा हृदयमें लेकर

सुनते ही बिना तपस्याके मुझे ग्रहण कर लेंगे। मनमें यह विश्वास लेकर गिरिजा हिमवानुके

घरमें रहती थीं और दिन-रात सखी-सहेलियोंके

बीच खेल-कूदमें मतवाली रहा करती थीं। इसी समय शीघ्रतापूर्वक दूतने गिरिराजके भवनमें

आकर दोनों हाथ जोड़ उनके सामने मधुर

अत्यन्त अभिमानके कारण अपनेको समस्त

आदिके प्रति मोह था; इसलिये उन्होंने यत्नपूर्वक पतिदेवको उस यज्ञमें चलनेके लिये समझाया। जब किसी तरह उन्हें वहाँ ले जानेमें वे समर्थ न हो सकीं, तब स्वयं चञ्चल हो उठीं और

पतिकी आज्ञा प्राप्त किये बिना ही दर्पवश पिताके घर चली आयीं। पतिके शापसे वहाँ उनका दर्प-भङ्ग हुआ। पिताने उनसे बाततक नहीं की।

वाणीमात्रसे भी पुत्रीका सत्कार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हें वहाँ पतिकी निन्दा भी सुननी पड़ी। उसे सुनकर स्वाभिमानवश सतीने अपने शरीरको त्याग दिया।

दक्षके प्रति बड़ा रोष था। सतीके मनमें पिता

प्रिये! इस प्रकार सतीके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त कहा गया। अब तुम उनके जन्मान्तर तथा दर्प-दलनकी कथा सुनो। सतीने शीघ्र ही गिरिराज

हिमालयकी पत्नी मेनाके गर्भसे जन्म ग्रहण किया। शिवने प्रेमवश सतीकी चिताका भस्म और उनकी अस्थियाँ ग्रहण कीं। अस्थियोंकी तो माला बनायी और भस्मसे अङ्गरागका काम

समझा। 'समस्त सुन्दरियोंमें मुझसे बढ़कर सुन्दरी लिया। वे प्रेमवश बार-बार सतीको याद करते शिवादेवी गर्ववश तपस्यामें नहीं प्रवृत्त हुईं। वे और उनके विरहमें इधर-उधर घूमते रहते थे। उधर मेनाने देवीको जन्म दिया। उनकी आकृति यही सोचती थीं कि पुरुष अपनी स्त्रियोंके रूप, यौवन तथा वेश-भूषाका ग्राहक है। शिव मेरा नाम बड़ी ही मनोहर थी। विधाताकी सृष्टिमें

गिरिराजनन्दिनीके लिये कहीं कोई उपमा

बढ़ती है, उसी तरह हिमालयके घरमें वे देवी दिनोंदिन बढ़ने लगीं। जब उन्होंने युवावस्थामें

नहीं थी। गुणोंकी तो वे जननी ही हैं; अत: सभी और सब प्रकारके सद्गुणोंको धारण करती हैं। समस्त देवपितयाँ उनकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। जैसे शुक्लपक्षमें चन्द्रमाकी कला

प्रवेश किया, तब उन जगदम्बाको सम्बोधित

करके आकाशवाणीने कहा—'शिवे! तुम

प्राप्त करो; क्योंकि तपस्याके बिना ईश्वरको

पाना अथवा उनके अंशसे गर्भ धारण करना

कठोर तपस्याद्वारा भगवान् शिवको पति-रूपमें

वाणीमें कहा।

नहीं सकता।'

दूत बोला—शैलराज! उठिये, उठिये। अक्षयवटके पास जाइये। वहाँ वृषभवाहन महादेवजी अपने गणोंके साथ पधारे हैं। महाराज! आप भक्तिभावसे मस्तक झुका उन्हें मधुपर्क आदि देकर उन इन्द्रियातीत देवेश्वरका पूजन कीजिये।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ५८६ महादेवजी सिद्धिस्वरूप, सिद्धोंके स्वामी, योगीन्द्रोंके और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। उनके गुरुके भी गुरु, मृत्युञ्जय, कालके भी काल तथा श्रीअङ्गोंसे करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाश फैल सनातन ब्रह्मज्योति हैं। वे प्रभु परमात्मस्वरूप, रहा था। हिमवान्ने उनके चारों ओर एकादश सगुण तथा निर्गुण हैं। उन्होंने भक्तोंके ध्यानके रुद्रोंको देखा, जो ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान थे। लिये निर्मल महेश्वररूप धारण किया है। शिवके वामभागमें महाकाल और दाहिने भागमें दूतको यह बात सुनकर हिमवान् प्रसन्नता-नन्दिकेश्वर खड़े थे। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, पूर्वक उठे और मधुपर्क आदि साथ ले भगवान् ब्रह्मराक्षस, बेताल, क्षेत्रपाल, भयानक पराक्रमी शंकरके समीप गये। दूतकी पूर्वोक्त बात सुनकर भैरव, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन, देवी शिवाके मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। जैगीषव्य, कात्यायन, दुर्वासा और अष्टावक्र उन्होंने अपने मनमें यही माना कि महेश्वर आदि ऋषि—सब उनके सामने खडे थे। हिमालयने मेरे ही लिये आये हैं। यही जानकर उन्होंने इन सबको मस्तक झुकाकर भगवान् शिवको विविध दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्नालंकारों प्रणाम किया और पृथ्वीपर माथा टेक दण्डकी एवं मालाओंके द्वारा अपने सम्पूर्ण अङ्गोंको भाँति पडकर दोनों हाथ जोड लिये। इसके बाद सुसज्जित किया। तत्पश्चात् अपने अनुपम रूपको बडी भक्ति-भावनासे शिवके चरणकमल पकडकर पर्वतराजने नमस्कार किया और नेत्रोंसे आँस् देखकर पार्वतीने मन-ही-मन शंकरजीका ध्यान किया। विशेषतः स्वामीके चरणकमलोंका वे बहाते पुलकित-शरीर हो धर्मके दिये हुए स्तोत्रसे चिन्तन करने लगीं। उस समय शिवको छोड़कर परमेश्वर शिवकी स्तुति आरम्भ की। पिता, माता, बन्ध्-बान्धव, साध्वी वर्ग तथा हिमालय बोले—भगवन्! आप ही सृष्टिकर्ता सहोदर भाई किसीको भी उन्होंने अपने मनमें ब्रह्मा हैं। आप ही जगत्पालक विष्णु हैं। आप ही सबका संहार करनेवाले अनन्त हैं और आप ही स्थान नहीं दिया। इधर गिरिराज हिमालयने वहाँ जाकर कल्याणदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईश्वर, भगवान् चन्द्रशेखरके दर्शन किये। वे गङ्गाजीके सनातन ज्योति:स्वरूप हैं। प्रकृति और उसके ईश्वर हैं। प्राकृत पदार्थरूप होते हुए भी प्रकृतिसे रमणीय तटसे ऊपरको आ रहे थे। उनके मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही थी। वे परे हैं। भक्तोंके ध्यान करनेके लिये आप अनेक संस्कारयुक्त माला धारण किये मेरे नामका जप रूप धारण करते हैं। जिन रूपोंमें जिसकी प्रीति कर रहे थे। उनके सिरपर सुनहरी प्रभासे युक्त है, उसके लिये आप वे ही रूप धारण करते हैं। जटाराशि विराजमान थी। वे वृषभकी पीठपर आप ही सृष्टिके जन्मदाता सूर्य हैं। समस्त तेजोंके बैठकर हाथमें त्रिशूल लिये सब प्रकारके आधार हैं। आप ही शीतल किरणोंसे सदा आभूषणोंसे सुशोभित थे। सर्पका ही यज्ञोपवीत शस्योंका पालन करनेवाले सोम हैं। आप ही पहने सर्पमय आभूषणोंसे विभूषित थे। उनकी वायु, वरुण और सर्वदाहक अग्नि हैं। आप ही अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल थी, देवराज इन्द्र, काल, मृत्यु तथा यम हैं। मृत्युञ्जय वे वस्त्रके स्थानमें व्याघ्रचर्म धारण किये, होनेके कारण मृत्युकी भी मृत्यु, कालके भी हड्डियोंकी माला पहने तथा अङ्गोंमें विभृति रमाये काल तथा यमके भी यम हैं। वेद, वेदकर्ता तथा बड़ी शोभा पाते थे। दिगम्बर वेष, पाँच मुख वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् भी आप ही

होती है। वह चिरकालसे खोयी हुई वस्तुको सहसा तथा अवश्य पा लेता है। राज्यभ्रष्ट पुरुष

भगवान् शंकरके प्रसादसे पुनः राज्यको प्राप्त कर

लेता है। कारागार, श्मशान और शत्रू-संकटमें

नाव टूट जानेपर, विष खा लेनेपर, महाभयंकर

(अध्याय ३७-३८)

विद्वानोंके गुरु हैं। आप ही मन्त्र, जप, तप और उनके फलदाता हैं। आप ही वाक् और आप ही वाणीकी अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही उसके स्रष्टा

हैं। आप ही विद्वानोंके जनक, विद्वान् तथा

और गुरु हैं। अहो! सरस्वतीका बीज अद्भृत है। यहाँ कौन आपकी स्तुति कर सकता है?

ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके

चरणकमलोंको धारण करके खडे रहे। भगवान् शिव वृषभपर बैठे हुए शैलराजको प्रबोध देते रहे। जो मनुष्य तीनों संध्याओंके समय इस परम

पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करता है, वह भवसागरमें रहकर भी समस्त पापों तथा भयोंसे मुक्त हो

जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि एक मासतक गिरिराज हिमवानुद्वारा गणोंसहित शिवका सत्कार, मेनाको शिवके अलौकिक

सौन्दर्यके दर्शन, पार्वतीद्वारा शिवकी परिक्रमा, शिवका उन्हें आशीर्वाद, शिवाद्वारा शिवका षोडशोपचार-पूजन, शंकरद्वारा कामदेवका दहन तथा पार्वतीको तपस्याद्वारा शिवकी प्राप्ति

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं - प्रिये! इस प्रकार स्तुति करके गिरिराज हिमवान् नगरसे

दूर निवास करनेवाले भगवान् शंकरसे कुछ ही दूरीपर उनकी आज्ञा ले स्वयं भी ठहर गये। उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्को मधुपर्क आदि दिया और मुनियों तथा शिवके पार्षदोंका पूजन

किया। उस समय मेना स्त्रियोंके साथ वहाँ आयी। उसने वटके नीचे आसन लगाये चन्द्रशेखर शिवको देखा। उनके प्रसन्न मुखपर

मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। वे व्याघ्रचर्म धारण किये मुनि-मण्डलीके मध्य भागमें ब्रह्मतेजसे प्रकाशित हो रहे थे, मानो आकाशमें तारिकाओंके बीच द्विजराज चन्द्रमा शोभा पा रहे

हों। करोडों कन्दर्पींके समान उनका मनोहर रूप

अत्यन्त आह्लाद प्रदान करनेवाला था। वे वृद्धावस्था

पड़नेपर तथा अत्यन्त जलसे भरे गम्भीर जलाशयमें

संग्रामके बीच फँस जानेपर तथा हिंसक जन्तुओंसे घिर जानेपर इस स्तुतिका पाठ करके मनुष्य भगवान् शंकरकी कृपासे समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता है।

छोड़कर नूतन यौवन धारण करते थे और अत्यन्त सुन्दर रमणीय रूप हो युवतियोंके चित्त चुरा रहे थे। वे कामातुरा कामिनियोंको कामदेवके

समान जान पड़ते थे। सतियोंको औरस पुत्रके समान प्रतीत होते थे। वैष्णवोंको महाविष्णु तथा शैवोंको सदाशिवके रूपमें दृष्टिगोचर होते थे।

शक्तिके उपासकोंको शक्तिस्वरूप, सूर्यभक्तोंको सूर्यरूप, दुष्टोंको कालरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोंको परिपालकके रूपमें दिखायी देते थे। कालको कालके समान, मृत्युको मृत्यु एवं अत्यन्त

भयानक जान पड़ते थे। स्त्रियोंके लिये उनका व्याघ्रचर्म मनोहर वस्त्र बन गया। भस्म चन्दन हो गया। सर्प सुन्दर मालाओंके रूपमें परिणत हो गये। कण्ठमें कालकूटकी प्रभा कस्तूरीके

समान प्रतीत हुई। जटा सुन्दर सँवारी हुई चूड़ा

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 466 जान पड़ी। चन्द्रमा भाल-देशमें चन्दन जान पड़े। और सुन्दर पति प्राप्त हो। शुभे! तुम्हारा मस्तकपर गङ्गाकी मनोहारिणी धारा परम सुन्दर पतिविषयक सौभाग्य सतत बना रहे। साध्वि! मालती मालाके रूपमें परिणत हो गयी। अस्थियोंकी तुम्हारा पुत्र नारायणके समान गुणवान् होगा। माला रत्नमाला बन गयी। धतुर मनोहर चम्पाके जगदम्बिके! तीनों लोकोंमें तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा रूपमें बदल गया। पाँच मुखके स्थानमें उन्हें एक होगी। तुम समस्त ब्रह्माण्डोंमें सबसे श्रेष्ठ होओ। ही मुख दिखायी देने लगा, जो दो नेत्र-कमलोंसे सुन्दरि! तुमने सात बार परिक्रमा करके भक्तिभावसे सुशोभित था। मुख शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी मुझे नमस्कार किया है। अत: मैं सात आभाको प्रतिहत करके अत्यन्त देदीप्यमान हो जन्मोंके लिये संतुष्ट हो गया। तुम उसका फल पाओ। तीर्थ, प्रियतम पति, इष्टदेवता, रहा था। बन्धुजीव (दुपहरिया)-की लालीको तिरस्कृत करनेवाले उनके ओष्ठ और अधरसे गुरुमन्त्र तथा औषधमें जिनकी जैसी आस्था मुखकी मनोहरता बढ गयी थी। श्वेत चन्द्रमा ही होती है, उन्हें वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है।' मानो वृषभराज नन्दी बन गये थे और भूत आदि ऐसा कहकर योगीश्वर शंकरने व्याघ्रचर्मपर नर्तकोंका काम करते थे। महेश्वरके स्वरूपमें योगासन लगाया और मुझ परब्रह्मरूप ज्योतिका तत्काल ध्यान आरम्भ कर दिया। तब देवी पार्वतीने तत्काल सब कुछ बदल गया। शिवका ऐसा रूप देख मेना बहुत संतुष्ट हुई। कितनी रमणियाँ उनके दोनों चरण पखारकर चरणामृत-पान किया भगवान् शंकरके रूप-सौन्दर्यको देखकर अत्यन्त और अग्निशुद्ध वस्त्रसे भक्तिपूर्वक उन चरणोंका मार्जन किया। विश्वकर्माद्वारा निर्मित रमणीय मुग्ध हो गयीं और नाना प्रकारकी अभिलाषाएँ करने लगीं। अहो! पार्वती बड़ी पुण्यवती है। रत्नसिंहासन उनकी सेवामें अर्पित किया। फिर भारतवर्षमें इसीका जन्म स्पृहणीय है; क्योंकि ये कांस्यपात्रमें रखे हुए अपूर्व नैवेद्यका भोग लगाया। शिव इसके स्वामी होनेवाले हैं। तत्पश्चात् उनके चरणोंमें गङ्गाजलसे युक्त अर्घ्य इस प्रकारकी बातें कितनी ही स्त्रियाँ कर दिया। इसके बाद मनोहर सुगन्धयुक्त चन्दन तथा रही थीं। शिवका दर्शन करके मेना सानन्द कस्तूरी और कुंकुम भी सेवामें प्रस्तुत किये। अपने घरको लौट गयीं। शिवका पूजन करके तदनन्तर हालाहल विषके चिह्नसे सुन्दर प्रतीत उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर शैलराज भी अपने होनेवाले कण्ठमें मालतीकी माला पहनायी। घरको गये। गिरिराजने मेनाके साथ एकान्तमें भक्ति-भावसे पूजा की। शिवकी प्रसन्नताके लिये सलाह करके पार्वतीको उसकी मङ्गल-कामनासे उनपर पुष्पोंकी वृष्टि की। सुवर्णपात्रमें अमृत और शिवके समीप भेजा। पार्वतीका हृदय भगवान् मधुर मधु दिया। सैकड़ों रत्नमय दीप जलाये। शंकरमें अनुरक्त था। सिखयोंके साथ मनोहर वेष सब ओर उत्तम धूपकी सुगन्ध फैलायी। धारण करके हर्षपूर्वक वे शिवके निकट गयीं। त्रिभुवन-दुर्लभ वस्त्र, सोनेके तारोंका यज्ञोपवीत वहाँ प्रसन्नमुख और नेत्रवाले शान्तस्वरूप शिवका तथा पीनेके लिये सुगन्धित एवं शीतल जल दर्शन करके शिवाने सात बार परिक्रमा की पार्वतीने अपने प्रियतमकी सेवामें प्रस्तुत और मुस्कराकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय किये। फिर रत्नसारेन्द्रनिर्मित अतिशय सुन्दर रमणीय भगवान् शिवने आशीर्वाद देते हुए कहा—'सुन्दरि! भूषण, सुवर्णमढी सींगवाली दुर्लभ कामधेनु,

स्नानोपयोगी द्रव्य, तीर्थजल तथा मनोहर ताम्बुल भी

तुम्हें अनन्य प्रेमी, गुणवान्, अमर, ज्ञानिशिरोमणि

शंकरके कोपसे कामदेव एक ही क्षणमें भस्म हो

गये। यह देख सब देवता विषादमें डूब गये और

चढाकर पार्वतीने बारंबार प्रणाम किया। यह उनका नित्यका नियम बन गया। वे प्रतिदिन

क्रमशः अर्पित किये। इस प्रकार षोडशोपचार

भक्तिभावसे शिवकी पूजा करके पिताके घर लौट जाया करती थीं।

अप्सराओंके मुखसे इन्द्रने यह सुना कि भगवान् महेश्वर पार्वतीदेवीके प्रति अनुरक्त हैं। यह समाचार सुनकर इन्द्र हर्षसे नाचने लगे।

उन्होंने बडी उतावलीके साथ दूत भेजकर कामदेवको

बुलवाया। इन्द्रकी आज्ञासे कामदेव अमरावतीपुरीमें गये। तब इन्द्रने उन्हें शीघ्र ही उस स्थानपर भेजा, जहाँ शिवा और शिव विद्यमान थे। पञ्चबाण

कामने अपने पाँचों बाणोंको साथ ले उस स्थानको प्रस्थान किया, जहाँ शक्तिसहित शिव

विराजमान थे। वहाँ पहँचकर मदनने देखा, भगवान् शिव शिवाके साथ विद्यमान हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न दिखायी देते हैं। वे त्रिभुवनकान्त एवं शान्त हैं। उन्हें देखकर कामदेव

बाणसहित धनुष हाथमें लिये आकाशमें खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्षके साथ अपने अमोघ एवं अनिवार्य अस्त्रका शंकरपर प्रयोग किया; परंतु

वह अमोघ अस्त्र भी परमात्मा शंकरपर व्यर्थ हो गया। जैसे आकाश निर्लेप होता है, उसी तरह निर्लिप्त परमात्मा शिवपर जब वह शस्त्र विफल हो गया, तब कामदेवको बडा भय हुआ। वह

सामने खड़ा हो भगवान् मृत्युञ्जयकी ओर देखता हुआ काँपने लगा। भयसे विह्वल हुए कामने इन्द्र आदि देवताओंका स्मरण किया। तब सब देवता

वहाँ आये और शंकरके कोपसे डरकर काँपने लगे। उन्होंने स्तोत्र पढकर देवाधिदेव शंकरका स्तवन किया। इतनेमें ही शिवके ललाटवर्ती नेत्रसे कोपाग्नि प्रकट हुई। देवतालोग स्तुति कर

ही रहे थे कि शम्भुसे उत्पन्न हुई वह आग ऊँची-ऊँची लपटें उठाती हुई प्रज्वलित हो उठी।

वह प्रलयकालिक अग्निकी ज्वालाके समान जान

पार्वतीने भी सिर नीचा कर लिया। तदनन्तर रति भगवान् शिवके सामने बहुत विलाप करने लगी। भयसे काँपते हुए समस्त देवताओंने शिवका स्तवन किया। इसके बाद वे बार-बार रोते हुए

रतिसे बोले—'माँ! पतिके शरीरका थोडा-सा भस्म लेकर उसकी रक्षा करो और भय छोड़ो। हमलोग उन्हें जीवित करायेंगे। तुम पुन: अपने प्रियतमको प्राप्त करोगी; परंतु जब भगवान् शंकरका क्रोध दूर हो जायगा और उनकी

प्रसन्नताका समय होगा, तभी यह कार्य सम्भव हो सकेगा।' रतिका विलाप देखकर पार्वती मूर्च्छित हो गयीं और उन अतीन्द्रिय गुणातीत चन्द्रशेखरकी स्तुति करने लगीं। तब भगवान् शिव रोती हुई पार्वतीको वहीं छोडकर अपने स्थानको चले

चुर हो गया। गिरिराजनन्दिनीने अपने रूप और यौवनका गर्व त्याग दिया। अब उन्हें सिखयोंको अपना मुँह दिखानेमें भी लज्जाका अनुभव होने लगा। सब देवता रितको आश्वासन दे रुद्रदेवको दण्डवत् प्रणाम करनेके पश्चात् अपने स्थानको चले गये। उस समय उनका मन शोकसे उद्विग्न

हो रहा था। राधिके! कामपत्नी रित रोषसे लाल

गये। फिर तो उसी क्षण पार्वतीका सारा अभिमान

आँखोंवाले रुद्रदेवका भयसे स्तवन करके शोकसे रोती हुई अपने घरको चली गयी। परंतु पार्वती लज्जावश पिताके घर नहीं गयी। वह सखियोंके मना करनेपर भी तपस्याके लिये वनमें चली गयी। तब शोकसे विह्वल हुई सिखयोंने भी उन्हींका

अनुगमन किया। माताओंके रोकनेपर भी वे सब-की-सब गङ्गातटवर्ती वनकी ओर चली

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 490 गयीं। आगे चलकर पार्वतीने दीर्घकालतक तपस्या सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें कही गर्यी। करके भगवान् त्रिलोचनको पतिरूपमें प्राप्त किया। पार्वतीका यह चरित्र गृढ़ है। बताओ, तुम और रितने भी शंकरके वरसे यथासमय कामदेवको क्या सुनना चाहती हो? प्राप्त किया। राधे! इस प्रकार पार्वतीके दर्पमोचनसे (अध्याय ३९) पार्वतीकी तपस्या, उनके तपके प्रभावसे अग्निका शीतल होना, ब्राह्मण-बालकका रूप धारण करके आये हुए शिवके साथ उनकी बातचीत, पार्वतीका घरको लौटना और माता-पिता आदिके द्वारा उनका सत्कार, भिक्षुवेषधारी शंकरका आगमन, शैलराजको उनके विविध रूपोंके दर्शन, उनकी शिव-भक्तिसे देवताओंको चिन्ता, उनका बृहस्पतिजीको शिव-निन्दाके लिये उकसाना तथा बृहस्पतिका देवताओंको शिव-निन्दाके दोष बताकर तपस्याके लिये जाना श्रीराधिका बोलीं — प्रभो! यह बहुत ही निराहार रहकर भक्ति-भावसे तपस्या की। तदनन्तर विचित्र और अपूर्व चरित्र सुननेको मिला है, जो और भी कठोर तप आरम्भ किया। ग्रीष्म-ऋतुमें कानोंमें अमृतके समान मधुर, सुन्दर, निगूढ़ एवं अपने चारों ओर आग प्रज्वलित करके वह दिन-ज्ञानका कारण है। भगवन्! यह न तो अधिक रात उसे जलाये रखती और उसके बीचमें संक्षेपसे सुना गया है और न विस्तारसे ही। परंतु बैठकर निरन्तर मन्त्र जपती रहती थी। वर्षा-ऋत् अब विस्तारसे ही सुननेकी इच्छा है; अत: आप आनेपर श्मशानभूमिमें शिवा सदा योगासन लगाकर विस्तारपूर्वक इस विषयका वर्णन कीजिये। पार्वतीने बैठती और शिलाकी ओर देखती हुई जलकी स्वयं कौन-कौन-सा कठोर तप किया था? और धारासे भीगती रहती थी। शीतकाल आनेपर वह किस-किस वरको पाकर किस तरह महेश्वरको सदा जलके भीतर प्रवेश कर जाती तथा शरत्की प्राप्त किया तथा रितने फिर किस प्रकार कामदेवको भयंकर बर्फवाली रातोंमें भी निराहार रहकर जिलाया? प्यारे कृष्ण! आप पार्वती और शिवके भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी। विवाहका वर्णन कीजिये। इस प्रकार अनेक वर्षींतक कठोर तप करके श्रीकृष्णने कहा—प्राणाधिके राधिके! भी जब सती-साध्वी पार्वती शंकरको न पा सकी, प्राणवल्लभे! सुनो। प्राणेश्वरि! तुम प्राणोंकी अधिष्ठात्री तब वह शोकसे संतप्त हो अग्निकुण्डका निर्माण देवी हो। प्राणाधारे! मनोहरे! जब रुद्रदेव करके उसमें प्रवेश करनेको उद्यत हो गयी। वटवृक्षके नीचेसे चले गये, तब पार्वती माता-तपस्यासे अत्यन्त कृशकाय हुई सती शैल-पुत्रीको पिताके बार-बार रोकनेपर भी तपस्याके लिये अग्निकुण्डमें प्रवेश करनेको उद्यत देख कृपासिन्धु शिव कृपा करके स्वयं उसके पास गये। अत्यन्त चली गयी। गङ्गाके तटपर जा तीनों काल स्नान करके वह मेरे दिये हुए मन्त्रका प्रसन्नतापूर्वक नाटे कदके बालक ब्राह्मणका रूप धारण करके जप करने लगी। उस जगदम्बाने पूरे एक वर्षतक अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए भगवान् शिव

पार्वतीने कहा — ब्रह्मन्! न तो मैं वेदजननी

सावित्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न वाणीकी

499

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

उनके सिरपर जटा थी। उन्होंने दण्ड और छत्र

भी ले रखे थे। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत

कमलके बीजोंकी माला एवं श्वेत तिलक धारण किये वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। निर्जन स्थानमें

उस बालकको देखकर पार्वतीके हृदयमें स्नेह उमड आया। उसके तेजसे अत्यन्त आच्छादित हो उन्होंने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए

शिशुसे पूछा—'तुम कौन हो?' शिवा बड़े आदरके साथ उसे हृदयसे लगा लेना चाहती थी। शैलकुमारीका प्रश्न सुनकर परमेश्वर शिव हँसे

मन-ही-मन बड़े हर्षका अनुभव कर रहे थे।

और ईश्वरीके कानोंमें अमृत उँडे़लते हुए-से मधुर वाणीमें बोले।

शंकरने कहा—मैं इच्छानुसार विचरनेवाला ब्रह्मचारी एवं तपस्वी ब्राह्मण-बालक हुँ; परंतु सुन्दरि! तुम कौन हो, जो परम कान्तिमती होकर

भी इस दुर्गम वनमें तप कर रही हो? बताओ, किसके कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है?

तुम तो तपस्याका फल देनेवाली हो; फिर स्वयं किसलिये तपस्या करती हो? कमललोचने! तुम

तपस्याकी मूर्तिमती राशि हो। अवश्य ही तुम्हारा यह तप लोकशिक्षाके लिये है। तुम मूलप्रकृति ईश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती—इन

देवियोंमेंसे कौन हो? इसका अनुमान करनेमें मैं असमर्थ हूँ। कल्याणि! तुम जो भी हो, मुझपर प्रसन्न हो जाओ; क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होनेपर

परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतिव्रता स्त्रीके संतुष्ट होनेपर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और नारायणदेवके संतुष्ट होनेपर सदा तीनों लोक संतोषका अनुभव

करते हैं; ठीक उसी तरह जैसे वृक्षकी जड़ सींच देनेपर उसकी शाखाएँ स्वत: सिंच जाती हैं। शिशुकी यह बात सुनकर परमेश्वरी शिवा हँसने लगी और कानोंमें अमृतकी वर्षा करती हुई

मनोहर वाणी बोली।

अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही हूँ। मेरा जन्म भारतवर्षमें हुआ है। मैं इस समय गिरिराज हिमवान्की पुत्री हूँ। इससे पहले मेरा जन्म

प्रजापति दक्षके घरमें हुआ था। उस समय मैं शंकर-पत्नी सतीके नामसे प्रसिद्ध थी। एक बार पिताने पतिकी निन्दा की। इसलिये मैंने योगके

द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया। इस जन्ममें भी

पुण्यके प्रभावसे भगवान् शंकर मुझे मिल गये थे; परंतु दुर्भाग्यवश वे मुझे छोड़कर और कामदेवको भस्म करके चले गये। शंकरजीके चले जानेपर में मानसिक संताप और लज्जासे विवश हो पिताके घरसे तपस्याके लिये निकल पडी। अब

मेरा मन इस गङ्गाजीके तटपर ही लगता है। दीर्घकालतक कठोर तप करके भी मैं अपने प्राणवल्लभको न पा सकी। इसलिये अग्निमें प्रवेश करने जा रही थी। किंतु तुम्हें देखकर क्षणभरके

लिये रुक गयी। अब तुम जाओ। मैं प्रलयाग्निकी

शिखाके समान प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश करूँगी। ब्रह्मन्! महादेवजीकी प्राप्तिका संकल्प मनमें

| ५९२ संक्षिप्त इ                                    | ाह्मवैवर्तपुराण <b>्</b>                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| —————————————————————————————————————              |                                                   |
| जन्म लूँगी, परमेश्वर शिवको ही पतिके रूपग           | में लेना चाहती हो तो इसके लिये तुम्हारी तपस्या    |
| प्राप्त करूँगी। प्रत्येक जन्ममें भगवान् शिव ही में | रे व्यर्थ है; क्योंकि सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली |
| प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम पति होंगे। सब           |                                                   |
| स्त्रियाँ अपने प्रियतमको ही पानेके लिये मनोवाञ्छि  | त (कल्याण), मोक्ष और संहारकर्ता। इसके अतिरिक्त    |
| जन्म ग्रहण करती हैं। उन सबका वह जन्म अपर           | ने अन्य अर्थमें इस शब्दका प्रयोग नहीं देखा जाता।  |
| अभीष्ट पतिकी उपलब्धिके लिये ही होता है             | , शिव शब्दका दूसरा कोई अर्थ वेदमें नहीं निरूपित   |
| ऐसा श्रुतिमें सुना गया है। पूर्वजन्मका जो पि       | ते हुआ है। सुन्दरि! यदि तुम संहारकर्ता शिवको      |
| है, वही स्त्रियोंके प्रत्येक जन्ममें पति होता है   | । चाहती हो, तब तो सर्वलोकभयंकर रुद्रको अपने       |
| जो स्त्री जिनकी पत्नी नियत है, वही उन्हें प्रत्येव | p प्रति अनुरक्त पाओगी। न तो तुम्हारा मोक्ष होगा   |
| जन्ममें प्राप्त होती है; अत: इस जन्ममें घोरत       | र और न अपने अभीष्ट देवताकी सेवा ही उपलब्ध         |
| तपके पश्चात् भी पतिको न पाकर मैं यहाँ इर           | प्त होगी। भगवान् श्रीहरिका स्मरण अमोघ है, वह      |
| शरीरको अग्निकुण्डमें होम दूँगी। मेरा यह            | ह सदा सब प्रकारसे सम्पूर्ण मङ्गलोंका दाता है।     |
| कार्य पतिकी कामनाको लेकर होगा; इसलिय               | ये अब तुम शीघ्र ही अपने पिताके घर जाओ। वहाँ       |
| परलोकमें मैं उन्हें अवश्य प्राप्त करूँगी।          | मेरे आशीर्वादसे और अपने तपके फलसे तुम्हें         |
| यों कहकर पार्वती वहाँ ब्राह्मणके बार-बा            | र परम दुर्लभ शिवके दर्शन प्राप्त होंगे।           |
| मना करनेपर भी उसके सामने ही अग्निकुण्डां           | में ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो           |
| समा गयी। परमेश्वरी राधे! पार्वतीके अग्नि-प्रवेश    | रा गया। दुर्गा 'महादेव! महादेव!' का उच्चारण       |
| करते ही उसकी तपस्याके प्रभावसे वह अरि              | प्र करती हुई पिताके घरकी ओर चल दी। पार्वतीका      |
| तत्काल चन्दनके समान शीतल हो गयी                    | । आगमन सुनकर मेना और हिमालय दिव्य यानको           |

आगुमन सुनकर मना और हिमालय दिव्य यानको तत्काल वृन्दावनविनोदिनि! एक क्षणतक अग्निकुण्डमें आगे करके हर्षविह्वल हो अगवानीके लिये चले। रहकर जब शिवा ऊपर आने लगी, तब शिवने सारा नगर सजाया गया। मार्गोंपर चन्दन, कस्तूरी पुनः सहसा उससे पूछा। आदिका छिड़काव हुआ। बाजे बजने लगे।

**श्रीमहादेवजी बोले**— भद्रे! तुम्हारी तपस्या क्या है? (सफल है या असफल?) यह कुछ भी मेरी समझमें नहीं आया। जिस तपके प्रभावसे

अग्निने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, उसीसे तुम्हारी

मनोवाञ्छित कामना पूर्ण नहीं हुई; यह आश्चर्यकी बात है। तुम कल्याणस्वरूप शिवको पति बनाना चाहती हो; परंतु वे तो निराकार हैं! निराकारको

पति बनाकर तुम्हारा कौन-सा मनोरथ सिद्ध

होगा ? शुचिस्मिते ! यदि संहारकर्ता हरको स्वामी

बनानेकी इच्छा है तो यह भी ठीक नहीं है;

क्योंकि कौन ऐसी स्त्री है जो सर्वसंहारकारीको

अपना कान्त (प्राणवल्लभ) बनानेकी इच्छा करेगी?

शङ्खध्विन गूँज उठी। सड़कोंपर सिन्द्र तथा चन्दनके जलसे कीच मच गयी। नगरमें प्रवेश करके दुर्गाने माता-पिताके दर्शन किये। वे दोनों अत्यन्त प्रसन्न हो दौड़ते हुए सामने आये। उनके

नेत्रोंमें हर्षके आँसू भरे थे और अङ्ग-अङ्ग पुलकित हो रहा था। देवी शिवाके मुखपर भी प्रसन्नता थी। उसने सिखयोंसिहत निकट जा माता-पिताको प्रणाम किया। तब उन दोनोंने

आशीर्वाद देकर पुत्रीको हृदयसे लगा लिया और 'ओ मेरी बच्ची!' कहकर प्रेमसे विह्वल हो रोने लगे। उस समय दुर्गाको रथपर बिठाकर वे दोनों अपने घर गये। स्त्रियोंने निर्मञ्छन किया और

493 मन-ही-मन उन्हें प्रणाम किया और वर माँगा, 'आप हमारे पति हो जाइये।''एवमस्तु' कहकर

भिक्षुके नृत्य और संगीतसे संतुष्ट हो मेना

और मङ्गल-पाठ करवाये। इस प्रकार वे दोनों अपनी पुत्रीके साथ सुखसे घरमें रहने लगे।

ब्राह्मणोंने आशीर्वाद दिया। पर्वतराजने ब्राह्मणों

और बन्दीजनोंको धन दिया। उनसे वेद-पाठ

समय एक नाचने-गानेवाला भिक्षुक सहसा मेनाके पास आया। उसके बायें हाथमें सींगका बाजा

और दायें हाथमें डमरू था। बहुत ही वृद्ध और

जरासे अत्यन्त जर्जर हो चुका था। उसने सारे

शरीरमें विभृति लगा रखी थी। पीठपर गुदडी

लिये और लाल वस्त्र पहने वह भिक्षुक बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसका कण्ठ बड़ा ही

मधुर था। वह मनोहर नृत्य करते हुए मेरे गुणोंका

गान करने लगा। कभी शृङ्ग बजाता और कभी

डमरू। उसके बाजेकी आवाज सुनकर बहुत-से

नागरिक हर्षविह्वल हो वहाँ आ गये। दर्शकोंमें

बालक, बालिका, वृद्ध, युवक, युवतियाँ तथा वृद्धाएँ भी थीं। मधुर तान और स्वरसे युक्त उस सुन्दर

गीतको सुनकर सहसा सब लोग मोहित एवं

मूर्च्छित हो गये। दुर्गाको भी मूर्च्छा आ गयी।

कि वर माँगो। हृदयस्थित हरको देखकर पार्वतीने

शिवाके आ जानेसे उनके मनमें बड़ा हर्ष था। एक दिन हिमवान् तप करनेके लिये गङ्गाजीके तटपर गये। मेना अपनी पुत्रीके साथ प्रसन्नतापूर्वक घरके आँगनमें बैठी थीं। इसी

सोनेके पात्रमें बहुत-से रत्न ले उसे देनेके लिये

गयीं; परंतु भिक्षुने भिक्षामें दुर्गाको ही माँगा;

सुनकर कुपित हो उठी थीं। उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। उन्होंने भिक्षुकको बहुत डाँटा तथा उसे घरसे बाहर निकाल देनेकी आज्ञा दी। इसी बीचमें अपना तप पूरा करके हिमवान् घरपर आये। वहाँ उन्हें आँगनमें खड़ा हुआ एक भिक्षु

दिखायी दिया, जो बड़ा मनोहर था। उसके विषयमें मेनाके मुखसे सब बातें सुनकर हिमवान् हँसे और रुष्ट भी हुए। उन्होंने अपने सेवकको

नृत्य करनेको उद्यत हुआ; परंतु मेना उसकी बात

दूसरी कोई वस्तु नहीं ली। वह कौतुकवश पुनः

आज्ञा दी—'इस भिक्षुकको बाहर निकाल दो।' परंतु वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं था। आकाशकी भाँति उसका स्पर्श करना भी कठिन था। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उसे कोई बाहर न कर सका। उसके निकट जानेकी भी किसीमें क्षमता नहीं थी। हिमवान्ने एक ही क्षणमें देखा—उस भिक्षुकके सुन्दर चार भुजाएँ हैं; मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल तथा शरीरपर पीताम्बर शोभा पाता है; श्याम-सुन्दर रुचिर वेष मनको मोहे लेता है; मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है। सम्पूर्ण अङ्ग चन्दनसे चर्चित हैं तथा वे श्रीहरि (रूपधारी शिव) भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये कातर जान पड़ते हैं। हिमवान् श्रीहरिके उपासक थे। उन्होंने पूजाकालमें भगवान् गदाधरको जो-जो फूल चढ़ाये थे, वे सब भिक्षुकके अङ्गमें और

उसने अपने हृदयमें भगवान् शंकरको देखा। वे त्रिशूल, पट्टिश और व्याघ्रचर्म धारण किये सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभृतिसे विभृषित थे। बड़ा ही रम्य रूप था। गलेमें अत्यन्त निर्मल अस्थियोंकी माला शोभा देती थी। प्रसन्नमुखपर मन्द हास्यकी छटा छा रही थी। उनकी आकृतिसे आन्तरिक उल्लास सूचित होता था। पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र शोभा पाते थे। हाथमें माला, कंधेपर नागोंका यज्ञोपवीत और मस्तकपर चन्द्राकार मुकुट— बडी सुन्दर झाँकी थी। वे पार्वतीसे कह रहे थे

| ५९४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मस्तकपर देखे। उनके द्वारा जो धूप-दीप दिये गये थे अथवा जो मनोरम नैवेद्य निवेदित हुआ था, वह भी भिक्षुकके सामने प्रस्तुत दिखायी दिया। दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक द्विभुज-रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। अब उसके हाथमें विनोदकी साधनभूता मुरली थी। गोपवेष, किशोर-अवस्था, श्यामसुन्दर वर्ण, मुस्कराता हुआ मुख, मस्तकपर मोरपंखका मुकुट, श्रीअङ्गोंमें रत्नमय आभूषण, चन्दनके अङ्गराग तथा गलेमें वनमाला—मानो साक्षात् श्रीकृष्ण दर्शन दे रहे हों। फिर क्षणभरमें वह उज्ज्वल-कान्ति चन्द्रशेखर शिवके रूपमें                                                           | निराकार, निरञ्जन, निर्लिप्त, निरीह परमात्मस्वरूपमें स्थित हो गया। इस प्रकार स्वेच्छामय नाना रूप धारण करनेवाले परमेश्वरका दर्शनकर शैलराजके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। उनका अङ्ग-अङ्ग पुलिकत हो गया। उन्होंने साष्टाङ्ग दण्डवत्-प्रणाम किया और भिक्तभावसे पिरक्रमा करके बारंबार मस्तक झुकाया। फिर हर्षसे उछलकर हिमवान्ने जब पुनः देखा तो वही भिक्षुक सामने था। वास्तवमें वह भिक्षुक ही है—ऐसा उन्हें दिखायी दिया। भगवान् विष्णुकी मायासे शैलराज उसके नाना रूप-धारण-सम्बन्धी सब बातोंको भूल गये।             |
| दिखायी दिया। उसके हाथोंमें त्रिशूल और पट्टिश<br>शोभा पा रहे थे। वस्त्रकी जगह सुन्दर बाघम्बर<br>था। सम्पूर्ण अङ्गोंमें विभूति लगी थी। धवल वर्ण<br>था। गलेमें अस्थियोंकी माला थी, जो आभूषणका<br>काम देती थी। कंधेपर सर्पमय यज्ञोपवीत तथा<br>सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली जटा<br>थी। हाथोंमें शृङ्ग और डमरू थे। सुप्रशस्त एवं<br>मनोहर रूप चित्तको आकृष्ट कर लेता था।<br>भगवान् शिव श्वेत कमलोंके बीजकी मालासे<br>हरिनामका जप करते थे। उनके प्रसन्न मुखपर<br>मन्दहासकी छटा छा रही थी। वे भक्तोंपर<br>अनुग्रहके लिये कातर दिखायी देते थे। अपने | भिक्षुक उनसे भीख माँगने लगा। उसके पास भिक्षाका पात्र था। उसने रक्त वस्त्र धारण किया था। हाथोंमें शृङ्ग और विचित्र डमरूके बाजे थे। वह भिक्षामें केवल दुर्गाको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक था, दूसरी किसी वस्तुको नहीं, परंतु विष्णु—मायासे मोहित हुए शैलराजने उसकी याचना स्वीकार नहीं की। भिक्षुने भी और कुछ नहीं लिया। वह वहीं अन्तर्धान हो गया। प्रिये! उस समय मेना और गिरिराजको ज्ञान हुआ। वे बोले—'अहो! हमने विश्वनाथको दिनमें स्वप्नकी भाँति देखा है। भगवान् शिव हम दोनोंको विश्वत करके अपने स्थानको चले गये।' |
| तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। फिर दूसरे ही क्षणमें वह भिक्षुक 'जगत्स्रष्टा' चतुर्मुख ब्रह्माके रूपमें दृष्टिगोचर हुआ। ब्रह्माजी स्फटिककी माला लेकर हरिनामका जप कर रहे थे। हिमवान्ने देखा, क्षणभरमें वह त्रिगुणात्मक सूर्यस्वरूप हो गया। अत्यन्त दुःसह प्रकाशसे युक्त सूर्यदेव ब्रह्मतेजसे जाज्वल्यमान थे। फिर एक क्षणतक वह अत्यन्त तेजसे प्रज्वलित अग्निके रूपमें विद्यमान रहा। तत्पश्चात् क्षणभर आह्लादजनक चन्द्रमाके रूपमें शोभा पाता रहा। तदनन्तर एक ही क्षणमें तेज:स्वरूप,                       | उन दोनों पित-पत्नीकी भगवान् शिवमें भिक्त<br>बढ़ रही है—यह देख सब देवताओंको चिन्ता<br>हो गयी। इन्द्र आदि देवता भारसे सुमेरुकी<br>रक्षाके लिये युक्ति करने लगे। वे आपसमें कहने<br>लगे—'यदि हिमवान् अनन्य भिक्तसे भारतमें<br>भगवान् शिवको कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही<br>निर्वाण—मोक्षको प्राप्त होंगे। अनन्त रत्नोंका आधार<br>हिमालय यदि पृथ्वीको छोड़कर चला जायगा<br>तो इसका 'रत्नगर्भा' नाम अवश्य ही मिथ्या<br>हो जायगा। शूलपाणि शिवको अपनी कन्या<br>दे स्थावरत्वका परित्याग और दिव्य रूप धारण                 |

अनायास ही उन्हें नारायणका सारूप्य प्राप्त हो जायगा। वे भगवान्के पार्षदभावको पाकर हरिदास हो जायँगे।' यह सब सोचकर देवताओंने आपसमें सलाह की और वे गुरु बृहस्पितको हिमालयके घर भेजनेके लिये गये। उन सबने गुरुको प्रणाम करके निवेदन किया—'गुरुदेव! आप हिमालयके यहाँ जाकर उनके समक्ष भगवान् शिवकी निन्दा कीजिये। यह तो निश्चय है कि दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरका वरण नहीं करेगी। उस दशामें हिमवान् अनिच्छासे ही अपनी पुत्री शिवको देंगे।

करके वे विष्णुलोकको चले जायँगे। फिर तो

हिमवान् अनिच्छासे ही अपनी पुत्री शिवको देंगे। ऐसा करनेसे कन्यादानका फल कम हो जायगा। कालान्तरमें गिरिराज भले ही मुक्त हो जायँ; परंतु इस समय तो इन्हें पृथ्वीपर रहना ही चाहिये। भगवन्! आप ही अनन्त रत्नोंके आधारभूत हिमालयको भारतवर्षमें रिखये। (इन्हें यहाँसे जाने न दीजिये।) देवताओंका वचन सुनकर गुरु बृहस्पतिजीने दोनों हाथ कानोंमें लगा लिये और 'नारायण!' 'नारायण!' का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। वेद-वेदान्तके विद्वान् बृहस्पित हिर और हरके महान् भक्त थे। उन्होंने देवताओंको

यह वचन नीतिका सारतत्त्व, वेदोंद्वारा प्रतिपादित तथा परिणाममें सुख देनेवाला है। जो पापी शिव और विष्णुके भक्तकी, भूदेवता ब्राह्मणोंकी, गुरु और पतिव्रताकी, पति, भिक्षु, ब्रह्मचारी तथा सृष्टिके बीजभूत देवताओंकी निन्दा करते हैं; वे चन्द्रमा और सूर्यके रहनेतक कालसूत्र नामक नरकमें पकाये जाते हैं। उन्हें कफ तथा मल-

मूत्रमें दिन-रात सोना पड़ता है। उन्हें कीड़े खाते

हैं और वे कातर वाणीमें आर्तनाद करते हैं। जो सृष्टिकर्ता जगदुरु ब्रह्माकी निन्दा करते हैं; जो

**बृहस्पति बोले**—स्वार्थ-साधनमें तत्पर

रहनेवाले देवताओ! मेरी सच्ची बात सुनो। मेरा

बारंबार फटकारकर कहा।

करेगी। उस दशामें पुत्रीके आग्रहसे वे अनिच्छापूर्वक अधिकार प्राप्त कर सके। देवताओ! तुम्हीं लोगोंमेंसे कोई हिमवान्के घर जाकर अपने मतके शिवको अपनी कन्या देंगे। इस प्रकार मैंने अपना अनुसार कार्य करे और प्रयत्नपूर्वक शैलराजके सारा विचार व्यक्त कर दिया। अब देवतालोग मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करे। अनिच्छासे कन्यादान अपने-अपने घरको पधारें। करके गिरिराज हिमवान् सुखपूर्वक भारतवर्षमें यों कहकर बृहस्पतिजी शीघ्र ही तपस्याके स्थित रहें। भक्तिपूर्वक शिवको पुत्री देकर तो वे लिये आकाशगङ्गाके तटपर चले गये। निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अश्रद्धा उत्पन्न (अध्याय ४०) ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका शिवजीसे शैलराजके घर जानेका अनुरोध करना, शिवका ब्राह्मण-वेषमें जाकर अपनी ही निन्दा करके शैलराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न करना, मेनाका पुत्रीको साथ ले कोप-भवनमें प्रवेश और शिवको कन्या न देनेके लिये दृढ़ निश्चय, सप्तर्षियों और अरुन्धतीका आगमन तथा शैलराज एवं मेनाको समझाना, वसिष्ठ और हिमवानुकी बातचीत, शिवकी महत्ता तथा देवताओंकी प्रबलताका प्रतिपादन, प्रसङ्गवश राजा अनरण्य, उनकी पुत्री पद्मा तथा पिप्पलादमुनिकी कथा श्रीकृष्ण कहते हैं—तब देवतालोग आपसमें | नहीं है। इसलिये आप उनके घर जाइये। देवताओंकी यह बात सुनकर स्वयं ब्रह्माजी विचार करके ब्रह्माजीके निकट गये। वहाँ उन्होंने उन लोकनाथ ब्रह्मासे अपना अभिप्राय उनसे कानोंको अमृतके समान मधुर प्रतीत निवेदन किया। नीतिका सारभूत होनेवाला तथा देवता बोले—संसारकी सृष्टि करनेवाले वचन बोले।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

होनेके बाद अरुन्धतीको साथ ले सब सप्तर्षि

अवश्य ही गिरिराजके घर जाकर उन्हें समझायेंगे।

दुर्गा शिवके सिवा दूसरे किसी वरका वरण नहीं

ब्रह्माजीने कहा — बच्चो! मैं शिवकी निन्दा

करनेमें समर्थ नहीं हूँ। यह अत्यन्त दुष्कर कार्य

है। शिवकी निन्दा सम्पत्तिका नाश करनेवाली

और विपत्तिका बीज है। तुमलोग भूतनाथ शिवको

ही वहाँ भेजो। वे स्वयं अपनी निन्दा करें। परायी

निन्दा विनाशका और अपनी निन्दा यशका

५९६

भगवान् शंकरको कन्यादान किया था। इसलिये

उन्हें चौथाई पुण्यकी ही प्राप्ति हुई। अतएव वे

सारूप्य मोक्षको न पाकर तुच्छ सृष्टिका ही

पितामह! आपकी सृष्टिमें हिमालय सब रत्नोंका

आधार है। वह यदि मोक्षको प्राप्त हो जायगा

तो पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलायेगी? शुलपाणि

शंकरको भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज

स्वयं नारायणका सारूप्य प्राप्त कर लेंगे-इसमें

संशय नहीं है। अत: आप शिवकी निन्दा करके

गिरिराजके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न कीजिये। प्रभो!

आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्य करनेमें समर्थ | प्रिये! ब्रह्माजीका वचन सुनकर उन्हें प्रणाम

\* परिनन्दा विनाशाय स्विनन्दा यशसे परम्। (४१।७)

कारण होती है\*।

मिला, वह सब उन्होंने प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। शैलराजने ब्राह्मणका कुशल-समाचार पूछते हुए

कहा—'विप्रवर! आपका परिचय क्या है?' तब

490

और वहाँ पहुँचकर भगवान् शिवकी स्तुति करने लगे। स्तुति करके उन सबने करुणानिधान

हुए प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उनके साथ पार्वती भी थी। इसी बीच स्वयं भगवान् शिव ब्राह्मणका रूप

धारण करके सहसा वहाँ आ पहुँचे। उनके मुख और नेत्रोंसे प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मणके हाथमें दण्ड और छत्र था। उनका वस्त्र लंबा था। उन्होंने ललाटमें उत्तम तिलक लगा रखा था।

उनके एक हाथमें स्फटिकमणिकी माला थी और उन्होंने गलेमें भगवान् शालग्रामको धारण कर रखा था। उन्हें देखते ही हिमवान् अपने

सेवकगणोंसहित उठकर खड़े हो गये। उन्होंने

दिये। गिरिराजके दिये हुए आसनपर वे शीघ्रतापूर्वक बैठे और आतिथ्यमें मधुपर्क आदि जो कुछ भी

भूमिपर दण्डकी भाँति पड़कर भक्तिभावसे उस अपूर्व अतिथिको प्रणाम किया। पार्वतीने भी विप्ररूपधारी प्राणेश्वरको भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया। फिर ब्राह्मणने सबको प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद

देनेवाली और अभीष्ट वस्तुकी असिद्धि सदा दु:ख बढ़ानेवाली होती है। उधर शैलराज अपनी सभामें बन्धुवर्गसे घिरे

अनुभव करने लगे। क्यों न हो, इष्टसिद्धि आनन्द

सुनकर भगवान् शंकर हँसे और उन्हें आश्वासन दे स्वयं शैलराजके पास गये; फिर तो सब देवता शीघ्र ही अपने घर लौटकर आनन्दका

करके देवतालोग शीघ्र ही कैलास पर्वतको गये

शंकरको अपना अभिप्राय बताया। उनकी बात

उन द्विजराजने गिरिराजको आदरपूर्वक सब कुछ बताया।

**ब्राह्मण बोले**—गिरिराज! मैं घटक<sup>र</sup>-वृत्तिका आश्रय लेकर भूमण्डलमें घूमता रहता हूँ। मेरी मनके समान तीव्र गति है। गुरुदेवके वरदानसे मैं

सर्वत्र पहुँचनेमें समर्थ एवं सर्वज्ञ हूँ। मुझे ज्ञात

हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी-सरीखी दिव्य कन्याको शंकरके हाथमें देना चाहते हो, जिसके

शील और कुलका कुछ भी पता नहीं है। शंकर निराश्रय हैं—उनका कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं

है। वे असङ्ग—सदा अकेले रहनेवाले हैं। उनके न रूप है, न गुण। वे श्मशानमें विचरनेवाले, सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति तथा योगी हैं। शरीरपर

वस्त्रतक नहीं है। सदा दिगम्बर—नंग-धड़ंग रहते हैं। उनके शरीरमें सर्पोंका वास है। अङ्गरागके स्थानमें राख-भभूत ही उनके अंगोंको विभूषित

करती है। उनका स्वरूप ही व्यालग्राही (दृष्टों अथवा सर्पोंको ग्रहण करनेवाला) है। वे कालका व्यापादन (नाश या अपव्यय) करनेवाले हैं। अज्ञाते मृत्यु, ज्ञ<sup>र</sup> अथवा अज्ञ, अनाथ<sup>र</sup> और अबन्धु<sup>र</sup>

हैं। भव (संसारकी उत्पत्तिके कारण) अथवा अभव (जन्मरहित) हैं। वे सिरपर तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाली जटाओंका बोझ धारण करनेवाले (विरक्त) तथा निर्धन हैं। उनकी अवस्था कितनी

१- जो वरके लिये योग्य कन्या और कन्याके लिये योग्य वरका पता देकर उन दोनोंमें सगाई या वैवाहिक सम्बन्ध पक्का कराते हैं, उन्हें 'घटक' कहते हैं। उनकी वृत्ति ही घटक या घाटिका-वृत्ति है।

२- निन्दापक्षमें अज्ञातमृत्युका अर्थ है, जिसकी मृत्युका किसीको ज्ञान नहीं है अर्थात् जन्मकुण्डली आदि न होनेसे जिनकी आयुका पता लगाना असम्भव है। कन्या उसको दी जाती है, जिसके दीर्घायु होनेका निश्चय कर लिया गया हो। स्तुतिपक्षमें—जिन्हें मृत्युका कभी अनुभव नहीं हुआ अर्थात् जो अमर एवं मृत्युञ्जय है। ३- निन्दापक्षमें 'अज्ञ' पदच्छेद है और स्तुतिपक्षमें 'ज्ञ'। ४- निन्दापक्षमें अनाथका अर्थ असहाय है और स्तुतिपक्षमें जो नाथरहित है—स्वयं ही सबके नाथ हैं।

५- अबन्धु—बन्धुहीन, बेसहारा अथवा अद्वितीय।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 496 है, इसका ज्ञान किसीको नहीं है। वे अत्यन्त वृद्ध पकडकर कोपभवनमें चली गयीं। खाना-पीना हैं। विकारशून्य हैं। सबके आश्रय हैं अथवा सभी छोड़कर रोने लगीं और भूमिपर ही सो गयीं। इसी समय भाइयोंसहित वसिष्ठ वहाँ आये। उन उनके आश्रय हैं। व्यर्थ घूमते रहते हैं। सर्पोंका हार धारण किये भीख माँगते हैं। (यही उनका सबके साथ अरुन्धती भी थीं। शैलराजने उन सब महर्षियोंको प्रणाम करके बैठनेके लिये सोनेका परिचय है, जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो।) भगवान् नारायण ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ तथा कुलीन सिंहासन दिया और सोलह उपचार अर्पित करके हैं। (अथवा समस्त कुलोंकी उत्पत्तिके स्थान भक्तिभावसे उनका पुजन किया। ऋषिलोग सभाके हैं।) तुम उनके महत्त्वको समझो। पार्वतीका दान बीच उस सुखद सिंहासनपर बैठे और अरुन्धतीदेवी करनेके निमित्त वे ही तुम्हारे लिये योग्य पात्र हैं। तत्काल वहाँ चली गयीं, जहाँ मेना और पार्वती थीं। जाकर उन्होंने देखा, मेना शोकसे अचेत हो पार्वतीका विवाह शंकरसे हो रहा है, यह सुनते पृथ्वीपर सो रही हैं। तब उन साध्वी देवीने मधुर ही बड़े-बड़े लोगोंके मुखपर उपहाससूचक मुस्कराहट दौड़ जायगी। एक तुम हो, जो लाखों वाणीमें कहा। पर्वतोंके राजाधिराज हो और एक शिव हैं, अरुन्थती बोलीं — पतिव्रते मेनके! उठो। जिनके एक भी भाई-बन्धु नहीं है। तुम अपने मैं अरुन्धती तुम्हारे घर आयी हूँ। मुझे पितरोंकी बन्धु-बान्धवोंसे तथा धर्मपत्नी मेनासे भी शीघ्र ही मानसी कन्या तथा ब्रह्माजीकी पुत्रवधू समझो। अरुन्धतीका स्वर सुनकर मेना शीघ्र ही पूछो और इन सबकी सम्मति जाननेका प्रयत्न करो। भैया! और सबसे तो यत्नपूर्वक पूछना, उठकर खड़ी हो गयीं। उन्होंने लक्ष्मीके समान किंतु पार्वतीसे इस विषयमें न पूछना; क्योंकि तेजस्विनी देवी अरुन्धतीके चरणोंमें मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। उसे शंकरके अनुरागका रोग लगा हुआ है। रोगीको दवा नहीं अच्छी लगती। उसे सदा मेना बोलीं — अहो! हमारा जन्म बड़ा ही कुपथ्य ही रुचिकर जान पड़ता है। पुण्यमय है। हमलोगोंका यह कौन-सा पुण्य वृन्दावनविनोदिनी राधे! यों कह शान्त आज फलित हुआ है, जिससे ब्रह्माजीकी पुत्रवधू स्वभाववाले ब्राह्मणने शीघ्र ही स्नान और भोजन तथा वसिष्ठजीकी धर्मपत्नीने मेरे घरमें पदार्पण करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घरका रास्ता लिया। किया है। देवि! मैं आपकी किङ्करी हूँ। यह घर ब्राह्मणकी पूर्वोक्त बात सुनकर मेना शोकयुक्त हो आपका है। हमारे बडे पुण्यसे आपका यहाँ नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं। उनका हृदय व्यथित हो शुभागमन हुआ है। उठा। वे हिमालयसे बोलीं। सम्भ्रमपूर्वक इतना ही कहकर मेनाने सती मेनाने कहा - शैलराज! मेरी बात सुनिये, अरुन्धतीको सोनेकी चौकीपर बिठाया और उनके चरण पखारकर उन्हें मिष्टान्न भोजन कराया। जो परिणाममें सुख देनेवाली है। आप इन श्रेष्ठ पर्वतोंसे पूछिये, इनकी क्या राय है। मैं तो अपनी फिर स्वयं भी पुत्रीके साथ भोजन किया। तदनन्तर अरुन्धतीने मेनाको शिवके लिये नीतिकी बेटीको शंकरके हाथमें नहीं दुँगी। देखिये, मैं सारे विषयोंको त्याग दुँगी, विष खा लुँगी और बातें समझायीं और प्रसङ्गवश उनके साथ सम्बन्ध पार्वतीके गलेमें फाँसी लगाकर भयानक वनमें जोड़नेवाले वचन भी कहे। इधर उन महर्षियोंने चली जाऊँगी। भी शैलराजको उत्तम वाणीमें नीतिका सारतत्त्व ऐसा कह मेना रोषपूर्वक पार्वतीका हाथ समझाया और प्रसङ्गवश ऐसी बातें कहीं, जो शिव और पार्वतीके सम्बन्धको जोडनेवाली थीं। ऋषि बोले-शैलराज! हमारी बात सुनो। यह तुम्हारे लिये शुभकारक है। तुम पार्वतीका विवाह शिवके साथ कर दो और उन लोकसंहारक

महादेवके श्रशुर बनो। देवेश्वर शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे। तुम यत्नपूर्वक शीघ्र ही उन्हें समझाओ—

विवाहके लिये तैयार करो। तुम्हारी शंकाका निवारण करनेके लिये ब्रह्माजी स्वयं विवाह स्थिर करानेके निमित्त प्रयत्न करें। योगियोंमें श्रेष्ठ

शंकर कभी विवाहके लिये इच्छुक नहीं हैं। ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे ही वे तुम्हारी पुत्रीको ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करनेका दूसरा कारण यह है

कि तुम्हारी कन्याकी तपस्याके अन्तमें उन्होंने उसे अपनानेकी प्रतिज्ञा कर ली है। इन दो कारणोंसे ही योगिराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियोंकी यह बात सुनकर हिमवान् हँसे

सत्य होता है और उसमें सबका हित होता है। और कुछ भयभीत हो अत्यन्त विनयपूर्वक बोले। हिमालयने कहा—मैं शिवके पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता। न रहनेके लिये कोई घर है, न ऐश्वर्य। यहाँतक कि उनके कोई

स्वजन-बान्धव भी नहीं हैं। जो अत्यन्त निर्लिप्त योगी हो, उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है। आपलोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं। अत: अपना सत्य एवं निश्चित मत प्रकट कीजिये। यदि पिता कामना, लोभ, भय अथवा मोहके वशीभूत हो

स्योग्य पात्रके हाथमें अपनी कन्या नहीं देता है तो सौ वर्षोंतक नरकमें पड़ा रहता है; अत: मैं

स्वेच्छासे शूलपाणिको अपनी कन्या नहीं दुँगा। ऋषियो! इस विषयमें जो उचित कार्य हो; वह आप कीजिये। हिमवान्की बात सुनकर वेद-वेदाङ्गोंके विद्वान् ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ वेदोक्त मत प्रकट करनेके

लिये उद्यत हुए।

पुरुष अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिसे उन सभी वचनोंको जानता है। पहला वचन वह है, जो वर्तमान कालमें कानोंको सुन्दर लगे और जल्दी समझमें आ जाय; किंतु पीछे असत्य और अहितकर

वेदमें तीन प्रकारके वचन कहे गये हैं। शास्त्रज्ञ

सिद्ध हो। ऐसी बात केवल शत्रु कहता है। उससे कदापि हित नहीं होता। दूसरे प्रकारका वचन वह है, जो आरम्भमें सहसा दु:खजनक जान पड़े; परंतु परिणाममें सुख देनेवाला हो। ऐसा

वचन दयालु और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई-बन्धुओंको समझानेके लिये कहता है। तीसरी उत्कृष्ट श्रेणीका वचन वह है जो कानोंमें पडते ही अमृतके समान मधुर प्रतीत हो तथा सर्वदा सुखकी प्राप्ति करानेवाला हो। उसमें सारतत्त्व

गिरिराज! इस प्रकार नीतिशास्त्रमें तीन प्रकारके वचनोंका निरूपण किया गया है। अब तुम्हीं कहो इन तीनोंमेंसे कौन-सा वचन तुमसे कहूँ? तुम्हें कैसी बात सुननेकी इच्छा है ? देवेश्वर शंकर वास्तवमें बाह्य धन-सम्पत्तिसे रहित हैं; क्योंकि उनका मन एकमात्र तत्त्वज्ञानके समुद्रमें निमग्न

ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभीको अभीष्ट होता है।

जान पड़ती है; परंतु वह बिजलीकी चमककी भाँति शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाली है। नित्यानन्दस्वरूप स्वात्माराम परमेश्वरको इस तरहकी सम्पत्तिके लिये क्या इच्छा होगी? गृहस्थ मनुष्य ऐसे पुरुषको अपनी पुत्री देता है, जो राज्य-वैभवसे सम्पन्न हो। जिसके मनमें स्त्रीसे द्वेष हो, ऐसे

रहता है। बाह्य धन-सम्पत्ति आपातत: रमणीय

वरको कन्या देनेवाला पिता कन्याघाती होता है; परंतु कौन कह सकता है कि भगवान् शंकर दु:खी हैं ? क्योंकि धनाध्यक्ष कुबेर भी उनके किङ्कर हैं।

\* नानुरूपाय पात्राय पिता कन्यां ददाति चेत् । कामाल्लोभाद्भयान्मोहाच्छताब्दं व्रजेत्॥ (४१।५०)

| ६०० संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जो भगवान् भूभङ्गकी लीलामात्रसे सृष्टिका निर्माण एवं संहार करनेमें समर्थ हैं; जो ईश प्रकृतिसे परे, निर्गुण, परमात्मा एवं सर्वेश्वर हैं; जो समस्त जन्तुओंसे निर्लिप्त और उनमें लिप्त भी हैं; जो अकेले ही समस्त सृष्टिके संहारकर्म तथा सृष्टिकर्ममें भी समर्थ हैं एवं सर्वरूप हैं; निराकार, साकार, सर्वव्यापी और स्वेच्छामय हैं; जो ईश्वर स्वयं सृष्टिकार्यका सम्पादन करनेके लिये तीन रूप धारण करते हैं तथा सृष्टिकर्ता 'ब्रह्मा', पालनकर्ता 'विष्णु' एवं संहारकर्ता 'शिव'-नामसे प्रसिद्ध होते हैं; जो 'ब्रह्मा'-रूपसे ब्रह्मलोकमें, 'विष्णु'-रूपसे क्षीरसागरमें तथा 'शिव'-रूपसे कैलासमें वास करते हैं; वे परब्रह्म परमेश्वर ही 'श्रीकृष्ण' कहे गये हैं। ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हींकी विभूतियाँ हैं। ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हींकी विभूतियाँ हैं। श्रीकृष्णके दो रूप हैं— द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज-रूपसे तो वे वेकुण्डमें निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज-रूपसे गोलोकमें विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर उन भगवान् श्रीकृष्णके अंश हैं। कोई देवता उनकी कला है और कोई कलांश। श्रीकृष्णने सृष्टिके लिये उन्मुख होकर स्वयं अपनी प्रकृति (शक्तिस्वरूपा श्रीराधा)-को प्रकट किया और उनमें अपने तेजोमय वीर्यकी स्थापना की। उस गर्भसे एक डिम्बका प्रादुर्भाव हुआ, जिसके भीतरसे महाविराट् (नारायण) प्रकट | प्रकारकी मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्टि-<br>संचालनके लिये लीलापूर्वक अपने अंश और<br>कलाद्वारा उन्होंने और भी बहुतसे रूप धारण<br>किये। श्रीकृष्णके वामाङ्गसे प्रकट हुई प्रकृतिदेवी<br>स्वयं तो रासेश्वरी राधाके रूपमें प्रतिष्ठित हैं। वे<br>ही स्वयं श्रीकृष्णके मुखसे प्रकट हो वाणी<br>सरस्वती कहलायीं, जो राग-रागिनियोंकी अधिष्ठात्री<br>देवी हैं। श्रीकृष्णके वक्षःस्थलसे प्रकट हुई वे<br>सर्वसम्पत्स्वरूपिणी लक्ष्मीके नामसे प्रसिद्ध हुईं<br>तथा सम्पूर्ण देवताओंके तेजमें उन्होंने अपने-<br>आपको ही शिवारूपसे अभिव्यक्त किया और<br>समस्त दानवोंका वध करके उन्होंने देवताओंको<br>राज्यलक्ष्मी प्रदान की। तत्पश्चात् कल्पान्तरमें<br>दक्षपत्नीके गर्भसे जन्म ले वे ही सती नामसे<br>प्रसिद्ध हुईं और शिवकी पत्नी बनीं। दक्षने स्वयं<br>ही सतीको शिवके हाथमें दिया; परंतु पिताके<br>यज्ञमें पतिकी निन्दा सुनकर सतीने योगसे अपने<br>शरीरको त्याग दिया। पितरोंकी मानसी कन्या<br>मेनका तुम्हारी पत्नी हैं। उनके गर्भसे उन्हीं<br>जगदम्बका सतीने जन्म ग्रहण किया है। शैलराज!<br>यह शिवा जन्म-जन्ममें और कल्प-कल्पमें शिवकी<br>पत्नी रही हैं। यह पराशक्ति जगदम्बा ज्ञानियोंकी<br>बुद्धिरूपा है। इसे पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण<br>बना रहता है। यह सर्वज्ञा, सिद्धिदायिनी और<br>सिद्धिरूपिणी है। इसकी अस्थि और चिताभस्मको |
| हुए। उन्हींको महाविष्णु जानना चाहिये। वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भगवान् शिव स्वयं भक्तिपूर्वक धारण करते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रीकृष्णके सोलहवें अंश हैं। वे ही जब एकार्णवके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कल्याणस्वरूप गिरिराज! तुम स्वेच्छासे अपनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जलमें शयन करते थे, उस समय उनके नाभिकमलसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कन्या शिवको दे दो, दे दो। नहीं तो, वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माके भाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्वयं अपने प्राणवल्लभके स्थानको चली जायगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| देशसे चन्द्रशेखर शंकर प्रकट हुए हैं। महाविष्णुके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | और तुम देखते रह जाओगे। पूर्वजन्मसे जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वामपार्श्वसे विष्णु (लघु विराट्)-का प्राकट्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जिसकी पत्नी है, दूसरे जन्ममें वह अपने उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हुआ। शैलराज! इस प्रकार प्रकृतिसे उत्पन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रियतमको अवश्य पाती है। प्रजापतिके इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| होनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नियमका कोई भी खण्डन नहीं कर सकता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्राकृतिक कहे गये हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भगवान् शिव स्वात्माराम और तत्त्वज्ञ हैं; अतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रीकृष्णसे प्रकट हुई प्रकृतिने मुख्यतः चार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मगवान् ।शव स्वातमाराम आर तत्त्वज्ञ हः अतः<br>विवाहके लिये उत्सुक नहीं हैं। तारकासुरसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६०२ जो एक महान् पुरुष थे। उनका काल व्यतीत थे। नृपश्रेष्ठ मङ्गलारण्यके कोई पुत्र नहीं था; अत: वे तपस्याके लिये पुष्करमें गये। वहाँ दीर्घकालतक हो जानेपर उत्तम मनुका राज्य आया। उत्तमके तप करके महेश्वरसे वर पाकर वे घर आये। वहाँ भी चले जानेपर धर्मात्मा तामस मनुके पदपर प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञानिशिरोमणि रैवतका उन्हें अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान् विष्णुका भक्त और जितेन्द्रिय था। उस पुत्रको मन्वन्तर आया। तत्पश्चात् छठे चाक्षुष मनु और सातवें श्राद्धदेव मनु उस पदके अधिकारी हुए राज्य देकर मङ्गलारण्य तपस्याके लिये वनमें चले हैं। आठवें मनुका नाम सावर्णि समझना चाहिये, गये। नृपश्रेष्ठ अनरण्य सातों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका जो सूर्यके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पूर्वजन्ममें भूतलपर पालन करने लगे; उन्होंने भृगुजीको पुरोहित चैत्रवंशी राजा सुरथके नामसे प्रसिद्ध थे। नवें बनाकर सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया; परंतु इन्द्रपदको मनुका नाम दक्षसावर्णि और दसवेंका ब्रह्मसावर्णि नश्वर और अत्यन्त तुच्छ मानकर उन्होंने उसे ग्रहण है। ग्यारहवें श्रेष्ठ मनुको धर्मसावर्णि कहते हैं। नहीं किया। उन शुद्धबुद्धिवाले नरेशने अपने तत्पश्चात् रुद्रसावर्णिका मन्वन्तर आता है। रुद्रसावर्णि प्रज्वलित तेजसे इन्द्र, बलि तथा समस्त दानवेन्द्रोंको भगवान् शिवके भक्त और जितेन्द्रिय थे। उनके लीलापूर्वक जीत लिया। बाद क्रमश: देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि तेरहवें हिमालय! उन महाराजके सौ पुत्र और एक सुन्दरी कन्या हुई, जो लक्ष्मीके समान लावण्यमयी तथा चौदहवें मन्वन्तरोंके अधिकारी हुए हैं। भैया! इस प्रकार मैंने तुम्हें चौदह मनुओंका थी। उसका नाम पद्मा रखा गया था। वह पिताके घरमें रहकर धीरे-धीरे युवावस्थामें प्रविष्ट हुई। परिचय दिया। इन सबके व्यतीत हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है। अब तुम तब महाराजने वरकी खोजके लिये दूत भेजा। इन्द्रसावर्णिका सारा वृत्तान्त मुझसे सुनो। एक दिन अपने आश्रमको जानेके लिये उत्सुक इन्द्रसावर्णि सब मनुओंमें श्रेष्ठ, धर्मात्मा तथा हुए पिप्पलाद मुनिने तपस्याके निर्जन स्थानमें एक गदाधारी भगवान् विष्णुके अनन्य भक्त थे। उन्होंने गन्धर्वको देखा, जो स्त्रियोंसे घिरा था। उसका इकहत्तर युगोंतक धर्मपूर्वक राज्य किया। इसके चित्त शृङ्गाररसके समुद्रमें डूबा हुआ था। कामसे बाद वे अपने पुत्र सुरेन्द्रको राज्य देकर तपस्याके अत्यन्त मतवाले हुए उस गन्धर्वको दिन-रातका लिये वनमें चले गये। सुरेन्द्रका पुत्र महाबली भान नहीं होता था। उसे देखकर मुनिवर श्रीमान् श्रीनिकेत हुआ। उसका पुत्र महायोगी पिप्पलादके मनमें कामभावका उदय हुआ। पुरीषतरु और उसका पुत्र अत्यन्त तेजस्वी उनका चित्त तपस्यासे विचलित हो गया और वे गोकामुख हुआ। गोकामुखके वृद्धश्रवा, वृद्धश्रवाके पत्नी-प्राप्तिका उपाय सोचने लगे। एक दिन भानु, भानुके पुण्डरीक, पुण्डरीकके जिह्नल, पुष्पभद्रा नदीमें स्नानके लिये जाते हुए मुनीश्वर जिह्नलके शृङ्गी, शृङ्गीके भीम और भीमके पुत्र पिप्पलादने युवती पद्माको देखा, जो पद्मा (लक्ष्मी)-के समान मनोरम जान पड़ती थी। यशश्चन्द्र हुए; जिन्होंने अपने यशसे चन्द्रमाको जीत लिया था। संतपुरुष तथा देवतालोग सदा ही मुनिने आसपास खड़े हुए लोगोंसे पूछा—'यह उनकी निर्मल कीर्तिका गान करते हैं। उनका पुत्र कन्या कौन है?' लोगोंने बताया—'ये महाराज अनरण्यकी पुत्री हैं।' मुनिने स्नान करके अपने वरेण्य और वरेण्यका पुत्र पुरारण्य हुआ। पुरारण्यके धार्मिक पुत्रका नाम धरारण्य था। धरारण्यके पुत्र इष्टदेव राधावल्लभका पूजन किया और कामनापूर्वक मङ्गलारण्य हुए, जो ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और तपस्वी भिक्षा माँगनेके लिये वे अनरण्यकी सभामें गये।

सकती है।'

अन्यथा राजकन्याके कारण सारी सम्पत्ति नष्ट हो

जायगी। शरणागतके सिवा दूसरे किसी भी एक

मनुष्यका त्याग करके सर्वस्वकी रक्षा की जा

विलापके पश्चात् राजकन्याको वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत

करके मुनीन्द्रके हाथमें दे दिया। प्राणवल्लभाको

पाकर मुनि प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रमको लौट

गये। राजा भी शोकके कारण सबका त्याग करके

तपस्याके लिये चले गये। पति और पुत्रीके

शोकसे सुन्दरी महारानीने अपने प्राणोंको त्याग दिया। राजाके बिना उनके पुत्र, पौत्र और

भृत्यगण शोकसे अचेत हो गये। राजा अनरण्य

पण्डितजीकी बात सुनकर राजाने बारंबार

६०३

प्रणाम किया और भयसे व्याकुल हो मधुपर्क

आदि देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। वह सब कुछ ग्रहण करके मुनिने कामनापूर्वक

राजकन्याको माँगा। उनकी याचना सुनकर राजा

चुप हो गये। उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। मुनिने फिर याचना की। नरेश्वर! अपनी कन्या

मुझे दीजिये; अन्यथा मैं एक ही क्षणमें सबको

भस्म कर डालूँगा। मुनिके तेजसे राजाके समस्त सेवक आच्छन्न हो गये। मुनिको वृद्ध और जरा-जीर्ण हुआ देख भृत्यगणोंसहित राजा रोने लगे।

सब रानियाँ भी रोदन करने लगीं। इस समय क्या करना चाहिये, इसका निर्णय करनेकी शक्ति किसीमें नहीं रह गयी। कन्याकी माता महारानी

मुनिको आया देख राजाने शीघ्र ही उनके चरणोंमें

शोकसे व्याकुल हो मूर्च्छित हो गयीं। तब नीतिशास्त्रके ज्ञाता राजपण्डितने राजा, रानी,

राजकुमारों और कन्याको उत्तम नीतिका उपदेश देते हुए कहा—'नरेश्वर! आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी-न-किसीको देंगे ही। इस ब्राह्मणको छोडकर और किसको आप कन्या

देना उचित समझते हैं ? मैं तो तीनों लोकोंमें इस अनरण्यकी पुत्री पद्माकी धर्मद्वारा परीक्षा, सती पद्माका उनको शाप

हिमवान्को संक्षेपसे सतीके देह-त्यागका प्रसङ्ग सुनाना विसष्टजी कहते हैं--गिरिराज! जैसे लक्ष्मी

नारायणकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार अनरण्यकी कन्या पद्मा मन, वाणी और क्रियाद्वारा भक्तिभावसे

पिप्पलादमुनिकी सेवा करने लगी। एक दिन वह सती राजकुमारी स्नान करनेके लिये गङ्गाजीके तटपर गयी। मार्गमें राजाका वेष धारण किये हुए

साक्षात् धर्मने उसके मनके भावोंको जाननेके

गोलोकनाथ राधावल्लभका चिन्तन और सेवन करते हुए तप करके गोलोकधामको चले गये। उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान् राजा हुआ। वह भूतलपर समस्त प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन करने लगा। (अध्याय ४१)

देना तथा उस शापसे उनकी रक्षाकी भी व्यवस्था करना, विसष्ठजीका

पापिष्ठ नृपाधम! दूर चला जा, दूर चला जा। यदि तू मेरी ओर कामदृष्टिसे देखेगा तो तत्काल भस्म हो जायगा। जिनका शरीर तपस्यासे परम पवित्र हो गया है; उन म्निश्रेष्ठ पिप्पलादको छोडकर

क्या मैं तेरे-जैसे स्त्रीके गुलाम तथा रति-लम्पटकी सेवा स्वीकार करूँगी? मैं तेरे लिये माताके समान हूँ तो भी तू भोग्या स्त्रीका भाव

लिये पवित्र भावनासे ही कामी पुरुषकी भाँति लेकर मुझसे बात कर रहा है। इसलिये मैं शाप कुछ बातें कहीं। उन्हें सुनकर पद्मा बोली—'ओ देती हूँ कि कालक्रमसे तेरा क्षय हो जायगा।'

करके उससे बोले। धर्मने कहा — मात: ! आप मुझे धर्मज्ञोंके

लगे और राजाका रूप छोड अपनी मूर्ति धारण

६०४

गुरुका भी गुरु धर्म समझिये। पतिव्रते! मैं सदा परायी स्त्रीके प्रति माताका ही भाव रखता हूँ। मैं आपके आन्तरिक भावको समझनेके लिये ही

आया था। यद्यपि आप-जैसी सतियोंका मन

कैसा होता है, यह मैं जानता था; तथापि दैवसे प्रेरित होकर परीक्षा करनेके लिये चला आया।

साध्व! आपने जो मेरा दमन किया है, वह नीतिके विरुद्ध नहीं है; सर्वथा उचित ही है;

क्योंकि कुमार्गपर चलनेवालोंके लिये दण्डका विधान साक्षात् परमेश्वर श्रीकृष्णने ही किया है। जो धर्मको भी स्वधर्मका ज्ञान कराने और

कालकी भी कलना (गणना) तथा स्रष्टाकी भी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो समयपर संहर्ताका भी संहार

करनेकी शक्ति रखते हैं और अनायास ही स्रष्टाकी भी सृष्टि कर सकते हैं, उन भगवान श्रीकृष्णको नमस्कार है। जो शत्रुको भी मित्र बना सकते हैं, कलहको भी उत्तम प्रेममें परिणत कर

सकते हैं तथा सृष्टि और विनाशकी भी क्षमता रखते हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है।

जो सबको शाप, सुख, दु:ख, वर, सम्पत्ति और विपत्ति भी देनेमें समर्थ हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृतिको प्रकट किया

है, महाविष्णु तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर आदिको उत्पन्न किया है; उन भगवान् श्रीकृष्णको

नमस्कार है। जिन्होंने दूधको श्वेत, जलको शीतल और अग्निको दाहिका शक्तिसे सम्पन्न बनाया है; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार

पद्माने कहा — भगवन्! क्या आप ही सबके समस्त कर्मोंके साक्षी, सबके भीतर रहनेवाले, सर्वात्मा, सर्वज्ञ तथा सर्वतत्त्ववेत्ता धर्म हैं? फिर

मेरे मनको जाननेके लिये मुझ दासीकी विडम्बना क्यों करते हैं? धर्मदेव! आपके प्रति मैंने जो कुछ किया है, वह मेरा अपराध है। प्रभो! मैंने

साध्वी सहसा बोल उठी।

स्त्री-स्वभाववश आपको न जाननेके कारण क्रोधपूर्वक शाप दे दिया है। उस शापकी क्या व्यवस्था होगी; यही इस समय मेरा चिन्ताका

विषय है। आकाश, सम्पूर्ण दिशाएँ और वायु भी यदि नष्ट हो जायँ तो भी पतिव्रताका शाप कभी

नष्ट नहीं हो सकता\*। मेरे शापसे यदि आप नष्ट हो जाते हैं तो सम्पूर्ण सृष्टिका ही नाश हो जायगा। यह सोचकर मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो रही हूँ; तथापि आपसे कहती हूँ। देवेश्वर! जैसे

है और जो सर्वरूप, सर्वबीजस्वरूप, सबके

अन्तरात्मा तथा समस्त जीवोंके लिये बन्धुस्वरूप

हो गये। शैलराज! धर्मका परिचय पाकर वह

यों कहकर जगद्गरु धर्म पद्माके सामने खड़े

हैं; उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है।

पूर्णिमाको चन्द्रमा पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सत्ययुगमें आप चारों चरणोंसे परिपूर्ण रहेंगे। उस युगमें सर्वत्र और सर्वदा दिन-रात आप

विराजमान होंगे। किंतु भगवन्! त्रेतायुग आनेपर आपके एक चरणका नाश हो जायगा। प्रभो! द्वापरमें दो पैर क्षीण होंगे और कलियुगमें आपका तीसरा पैर भी नष्ट हो जायगा। कलिके अन्तमें

आपका चौथा चरण भी छिप जायगा। फिर

सत्ययुग आनेपर आप चारों चरणोंसे परिपूर्ण हो जायँगे। सत्ययुगमें आप सर्वव्यापी होंगे और है। जो अत्यन्त तेज:पुञ्जसे प्रकट होते हैं, उससे भिन्न युगोंमें भी कहीं-कहीं पूर्णरूपमें जिनकी मूर्ति तेजोमयी है तथा जो गुणोंसे श्रेष्ठ विद्यमान रहेंगे। प्रभो! जहाँ आपका स्थान या \*आकाशोऽसौ दिश: सर्वा यदि नश्यन्ति वायव:। तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन॥

(88158)

स्त्री, ज्ञानी पुरुष, वानप्रस्थ, भिक्षु (संन्यासी), धर्मशील राजा, साधु-संत, श्रेष्ठ वैश्यजाति तथा सत्पुरुषोंके संसर्गमें रहनेवाले द्विज, सेवक, शूद्र— इन सबमें आप सदा पूर्णरूपसे विराजमान रहेंगे। युग-युगमें जहाँ भी पुण्यात्मा पुरुष होंगे, वे आपके आधार रहेंगे। पीपल, वट, बिल्व, तुलसी, चन्दन—इन वृक्षोंपर; दीक्षा, परीक्षा, शपथ, गोशाला और गोपद भूमियोंमें; विवाहमें, फूलोंमें, देववृक्षोंमें, देवालयोंमें, तीर्थोंमें तथा साधु पुरुषोंके गृहोंमें आपका सदा निवास होगा। वेद-

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

वेदाङ्गोंके श्रवणकालमें, जलमें, सभाओंमें, श्रीकृष्णके नाम और गुणोंके कीर्तन, श्रवण तथा गानके स्थानोंमें; व्रत, पूजा, तप, न्याय, यज्ञ एवं साक्षीके स्थानोंमें; गोशालाओंमें तथा गौओंमें विद्यमान रहकर आप अपनेको पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित देखेंगे। धर्म! उन स्थानोंमें आप क्षीण नहीं होंगे। इनसे भिन्न स्थानोंमें आपकी कृशता देखी जायगी। जो स्थान आपके लिये अगम्य हैं; उनका वर्णन सुनिये। सम्पूर्ण व्यभिचारिणियोंमें, नरघाती मनुष्योंके

आधार होगा, उसे बताती हूँ, सुनिये।

सम्पूर्ण वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतिव्रता

घरोंमें, नरहत्या करनेवाले नीच पुरुषोंमें, मूर्ख और दुष्टोंमें, देवता, गुरु, ब्राह्मण, इष्टदेव तथा पालनीय मनुष्योंके धनका अपहरण करनेवालोंमें; दृष्टों, धृर्तों और चोरोंमें, रित-स्थानोंमें; जुआ, मदिरापान और कलहके स्थानोंमें; शालग्राम,

साधु, तीर्थ और पुराणोंसे रहित स्थलोंमें; डाकुओंके स्नेहमें, वाद-विवादमें, ताड़की छायामें, गर्वीले मनुष्योंमें, तलवारसे जीविका चलानेवाले तथा स्याहीसे जीवन-निर्वाह करनेवाले, देवालयोंमें पुजाकी वृत्तिसे जीनेवाले तथा ग्राम-पुरोहितोंमें; बैल जोतनेवालों, सुनारों और जीव-हिंसासे

जीविका चलानेवालोंमें; भर्तृनिन्दित नारियों तथा

नारीके वशमें रहनेवाले पुरुषोंमें; दीक्षा, संध्या तथा विष्णुभक्तिसे हीन द्विजोंमें; अपनी पुत्री तथा

हो जाओ। तुम्हारे पति मार्कण्डेयके बाद दूसरे चिरंजीवी पुरुष हों। वे कुबेरसे भी धनी और इन्द्रसे भी बढकर ऐश्वर्यवान् हों। शिवके समान विष्णुभक्त तथा कपिलके बाद उन्हींकी श्रेणीके सिद्ध हों। तुम जीवनभर पतिके सौभाग्यसे सम्पन्न बनी रहो। साध्व! तुम्हारे घर कुबेरके भवनसे

भी अधिक सुन्दर हों। तुम अपने पतिसे भी अधिक गुणवान् और चिरंजीवी दस पुत्रोंकी माता बनोगी; इसमें संशय नहीं है। शैलराज! यों कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गये। पद्मा उनकी परिक्रमा और प्रणाम करके अपने घरको चली गयी। धर्म भी उसे आशीर्वाद

दे अपने धामको गये और प्रत्येक सभामें

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६०६ एकत्र की और उसके द्वारा महान् यज्ञका आयोजन पतिव्रताकी प्रशंसा करने लगे। पद्मा अपने तरुण पतिके साथ सदा एकान्तमें मिलन-सुखका अनुभव किया। उस यज्ञमें उन्होंने द्वेषवश शूलपाणि शंकरको करने लगी। पीछे उसके दस श्रेष्ठ पुत्र हुए जो भाग नहीं दिया। यह देख सतीके मनमें पिताके उसके पतिसे भी अधिक गुणवान् थे। गिरिराज! प्रति बडा क्रोध हुआ। उसकी आँखें लाल हो गयीं। उसने व्यथित-हृदयसे पिताको बहुत फटकारा इस प्रकार मैंने सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया।

अनरण्यने अपनी पुत्री देकर समस्त सम्पत्तिकी रक्षा कर ली। तुम भी सबके ईश्वर भगवान्

शिवको अपनी कन्या देकर अपने समस्त बन्धुओं

प्रकारके दोषोंसे रहित, समस्त शुभग्रहोंकी दृष्टिसे

लक्षित और असत् ग्रहोंसे शून्य होगा; उत्तम

वर्णन किया। यज्ञका विध्वंस, पिता दक्षका तथा सम्पूर्ण सम्पत्तिकी रक्षा करो। शैलराज! एक सप्ताह बीतनेपर अत्यन्त दुर्लभ शुभ क्षणमें, जब पराभव, यज्ञस्थानसे देवताओं, मुनियों, ऋत्विजों चन्द्रमा लग्नेश होकर लग्नमें अपने पुत्र बुधके साथ तथा पर्वतोंका पलायन, शंकरके सैनिकोंकी विजय, विराजमान होंगे; रोहिणीका संयोग पाकर प्रसन्नताका अपनी मृत्यु, पत्नीके विरहसे आतुर-चित्त होकर अनुभव करते होंगे; चन्द्र और तारा सर्वथा शुद्ध शोकवश पतिका पर्यटन, उनके नेत्रोंके जलसे होंगे; मार्गशीर्ष मासका सोमवार होगा; लग्न सब सरोवरका निर्माण, भगवान् जनार्दनके समझानेसे

संतानप्रद, पतिसौभाग्यदायक, वैधव्यनिवारक, जन्म-जन्ममें सुख प्रदान करनेवाला तथा प्रेमका कभी विच्छेद न होने देनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठतम योग उपस्थित होगा; उस समय तुम अपनी पुत्री मूलप्रकृति ईश्वरी जगदम्बाको जगित्पता महादेवजीके हाथमें देकर कृतकृत्य हो जाओ। गिरिराज! कल्पान्तरकी बात है; वह मूलप्रकृति

ईश्वरी भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे दक्षकन्या सतीके रूपमें आविर्भृत हुई। दक्षने उस देवीको विधि-विधानके साथ शूलपाणि शिवके हाथमें दे दिया।

तदनन्तर मेरे पिताके यज्ञमें, जहाँ समस्त देवताओंकी सभा जुडी हुई थी, दक्षका उन शुलपाणि महादेवजीके साथ सहसा महान् कलह हो गया। उस कलहसे

दिये। घर जाकर दक्षने रोषपूर्वक ही यज्ञकी सामग्री

विस्मित हो हाहाकार कर उठे। शंकरके सैनिक दक्ष-यज्ञका विनाश तथा सबका पराभव करके शोकसे व्याकुल हो लौट गये और शीघ्र ही सारा

सतीका शरीर पडा था।

रुष्ट हो त्रिनेत्रधारी शिव ब्रह्माजीको नमस्कार करके चले गये। दक्षके मनमें भी रोष था; अत: वे भी अपने गणोंके साथ उसी क्षण अपने घरको चल महेश्वर गङ्गाजीके उस तटपर गये, जहाँ देवी

वृत्तान्त अपने स्वामीसे कह सुनाया। वह समाचार सुनकर समस्त रुद्रगणोंसे घिरे हुए संहारकारी

(अध्याय ४२)

और यज्ञस्थानसे उठकर वह माताके पास गयी।

उस परात्परा देवीको तीनों कालोंका ज्ञान था; अत:

उसने भविष्यमें घटित होनेवाली घटनाका वहाँ

उनका धैर्य धारण करना, दूसरे शरीरसे पुन:

शिवकी प्राप्ति, उनके साथ विहार तथा अन्य सब

भावी वृत्तान्त बताकर सती माता और बहनोंके मना करनेपर भी दु:खी हो घरसे चली गयी। वह

सिद्धयोगिनी थी। अतः योगबलसे सबकी दृष्टिसे ओझल हो गयी। गङ्गाजीके तटपर जाकर शंकरके

ध्यान और पूजनके पश्चात् उनके चरणारविन्दोंका

चिन्तन करती हुई सुन्दरी सतीने शरीरको त्याग

दिया और गन्धमादन पर्वतकी गुफामें विद्यमान

उस दिव्य विग्रहमें प्रवेश किया, जिसके द्वारा

उसने पूर्वकालमें दैत्योंके समस्त कुलका संहार

किया था। वह घटना देख सब देवता अत्यन्त

## शिवका सतीके शवको लेकर शोकवश समस्त लोकोंमें भ्रमण, भगवान् विष्णुका उन्हें समझाना और प्रकृतिकी स्तुतिके लिये कहना, शिवद्वारा की हुई स्तुतिसे

#### संतुष्ट हुई प्रकृतिरूपिणी सतीका शिवको दर्शन एवं सान्त्वना देना श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर अध्यात्मज्ञानका सार, दु:ख-शोकका नाश करनेवाली महादेवजीने गङ्गाजीके तटपर सोयी हुई दुर्गास्वरूपा

सतीकी मनोहर मूर्ति देखी, जिसके मुखारविन्दकी कान्ति अभी मलिन नहीं हुई थी। वह शरीरपर श्वेत वस्त्र धारण किये और हाथमें अक्षमाला

लिये दिव्य तेजसे प्रकाशित हो रही थी। उसके

अङ्गोंसे तपाये हुए सुवर्णकी-सी कमनीय कान्ति फैल रही थी। सतीके उस प्राणहीन शरीरको देखकर भगवान् शिव विरहकी आगसे जलने

लगे। वे मूर्तिमान् तत्त्वराशि होनेपर भी सतीके वियोगमें कभी मूर्च्छित, कभी चेतन होते हुए भाँति-भाँतिसे विलाप करने लगे। तदनन्तर उनके स्वर्णप्रतिम मृत देहको वक्षपर धारण करके

सप्तद्वीप, लोकालोक पर्वत तथा सप्तसिन्धुमें भ्रमण करते हुए भारतमें शतशृङ्ग-गिरिके पास जम्बूद्वीपमें निर्जन प्रदेशस्थ अक्षयवटके नीचे नदीतीरपर पहुँचे। वहाँसे महायोगी शंकर विरहाकुलचित्त होकर पूरे एक वर्षतक पृथ्वीपर परिभ्रमण करते रहे। सती देवीके उस मृत देहके अङ्ग-प्रत्यङ्ग जिस-जिस स्थानपर गिरे, वे स्थान कामनाप्रद

अवशिष्ट अङ्गोंका संस्कार किया। अस्थियोंकी माला गूँथकर उसे अपना कण्ठभूषण बना लिया और प्रतिदिन सतीका शरीर-भस्म अपने शरीरपर लगाने लगे। इसके बाद वे निश्चेष्ट-से होकर एक वटमूलमें पड़ गये। तब लक्ष्मीपूजित भगवान्

सिद्धपीठ हो गये। तदनन्तर शंकरने सतीके

नारायण अपने पार्षदों, देवताओं और ऋषि-मुनियोंके साथ वहाँ पधारकर श्रीशंकरको गोदमें

श्रीभगवान्ने कहा — स्वात्माराम शिव! मेरी

बात सुनो और उसपर ध्यान दो। वह हितकारक,

लेकर उन्हें समझाने लगे।

तथा सम्पूर्ण अध्यात्मज्ञानका विद्यमान बीज है। यद्यपि तुम स्वयं ज्ञानकी निधि, विधि, सर्वज्ञ तथा स्रष्टाओंके भी स्रष्टा हो, तथापि मैं तुम्हें

ज्ञानका उपदेश दे रहा हूँ। प्राण-संकटके समय विद्वान् पुरुष विद्वान्को भी समझा सकता है। लोकमें यह व्यवहार है कि सब लोग सबको परस्पर समझाते-बुझाते हैं। शम्भो! महेश्वर!

दुर्दिनमें दु:ख, शोक और भयकी प्राप्ति होती है। जब दुर्दिन बीत जाता और सुदिन आ जाता है, तब उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस समय तो हर्ष और ऐश्वर्यविषयक दर्पकी ही

सबको स्वप्नकी भाँति मिथ्या समझते हैं। महादेव! तुम ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण तथा सनातन हो। ज्ञान प्राप्त करो—अपने स्वरूपका स्मरण करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सचेत होओ—होशमें आओ। निश्चय ही तुम्हें सतीकी प्राप्ति होगी। जैसे शीतलता जलको, दाहिका शक्ति अग्निको,

छोड़ती है; उसी तरह सती तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकती है। सनातन ज्ञानानन्दस्वरूप ज्ञाननिधे शंकर! मैं

जो कहता हुँ, उसे सुनो। तुम परात्पर परमेश्वर हो, परंतु शोकवश अपने-आपको भूल गये हो। प्रत्येक जगत्में तथा जन्म-जन्ममें सुदिन और दुर्दिनका चक्र निरन्तर चला करता है। वे सुदिन

निरन्तर वृद्धि होती है; परंतु विद्वान् पुरुष इन

तेज सूर्यको तथा गन्ध पृथ्वीको कभी नहीं

और दुर्दिन ही समस्त प्राकृत प्राणियोंके लिये सुख-दु:खकी प्राप्तिके मुख्य कारण होते हैं। सुखसे हर्ष, दर्प, शौर्य, प्रमाद, राग, ऐश्वर्यकी अभिलाषा और विद्वेष निरन्तर प्रकट होते रहते

| ६०८ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हैं। दु:ख, शोक और उद्वेगसे सदा भयकी प्राप्ति होती है। महेश्वर! यदि इनके बीज नष्ट हो जायँ तो ये सब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चञ्चल मन ही पुण्य और पापका बीज है। शम्भो! सम्पूर्ण इन्द्रियोंसहित मन मेरा अंश है। सबका जनक जो अहंकार है, उसके अधिष्ठाता चेतन तुम हो और ये ब्रह्मा बुद्धिके अधिष्ठाता हैं। परब्रह्म परमात्मा एक हैं। गुण-भेदसे ही सदा उसके भिन्न-भिन्न रूप होते हैं। वह ब्रह्मतत्त्व एक होनेपर भी अनेक प्रकारका है। शिव! वह सगुण भी है और निर्गुण भी। जो मायारूप उपाधिका आश्रय लेता है, वह सगुण और जो मायातीत है, वह निर्गुण कहलाता है। भगवान् स्वेच्छामय हैं। वे अपनी इच्छाशिक्तका ही नाम प्रकृति है। वह नित्यस्वरूप और सदा सबकी जननी है। कुछ लोग ज्योति:स्वरूप सनातन ब्रह्मको एक ही बताते हैं तथा कुछ दूसरे विद्वान् उसे प्रकृतिसे युक्त होनेके कारण द्विविध कहते हैं। जो एक बताते हैं, उनका मत सुनो। ब्रह्म माया तथा जीवात्मा दोनोंसे परे है। उस ब्रह्मसे ही वे दोनों (माया और जीवात्मा) प्रकट होते हैं; अत: ब्रह्म ही सबका कारण है। वह परब्रह्म एक होकर भी स्वेच्छासे दो हो जाता है। उसकी इच्छाशिक्त ही प्रकृति है, जो सदा सम्पूर्ण शक्तियोंकी जननी होती है। उससे संयुक्त होनेक कारण वे परमात्मा | प्राकृत कहलाते हैं। प्राकृत शरीर सदा ही विनाशशील हैं। रुद्र आदि तुम्हारे अंश हैं और विष्णुरूपधारी मेरे अंश। मेरे भी दो रूप हैं—द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज मैं हूँ और वैकुण्ठधाममें लक्ष्मी तथा पार्षदोंके साथ रहता हूँ। द्विभुजरूपसे मैं श्रीकृष्ण कहलाता हूँ और गोलोकमें गोपियों तथा राधाके साथ निवास करता हूँ।  जो ब्रह्मको द्विविध बताते हैं, उनके मतमें दो प्रधान तत्त्व हैं—नित्य पुरुष तथा नित्या प्रकृति ईश्वरी। शिव! वे दोनों सदा परस्पर संयुक्त रहते हैं। वे ही सबके माता-पिता हैं। वे दोनों अपनी इच्छाके अनुसार कभी साकार और कभी निराकार होते हैं। दोनों ही सर्वस्वरूप हैं। जैसे पुरुषकी नित्य प्रधानता है, उसी तरह प्रकृतिकी भी है। शम्भो! यदि तुम सतीको पाना चाहते हो तो प्रकृतिका स्तवन करो। तुमने पूर्वकालमें दुर्वासाको प्रसन्नतापूर्वक जिस स्तोन्नका उपदेश दिया था, वह दिव्य है और उसका कण्वशाखामें वर्णन किया गया है। तुम उसीके द्वारा जगदम्बाकी आराधना करो। शिव! मेरे आशीर्वादसे तुम्हारे शोकका नाश हो। तुम्हें कल्याणकी प्राप्ति हो और तुम्हारे लिये विप्लवका कारण बना हुआ पत्नीके वियोगका यह रोग दूर हो जाय।  गिरिराज! ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु चुप हो गये। तदनन्तर महेश्वरने प्रकृतिके |
| 'सगुण' कहे जाते हैं। वे ही सबके आधार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्तवनका कार्य आरम्भ किया। उन्होंने स्नान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सनातन, सर्वेश्वर, सर्वसाक्षी तथा सर्वत्र फलदाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | करके श्रीकृष्ण और ब्रह्माको भक्तिपूर्वक हाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| होते हैं। शम्भो! शरीर भी दो प्रकारका होता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जोड़ नमस्कार किया। उस समय उनका अङ्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| है—एक नित्य और दूसरा प्राकृत। नित्य शरीरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अङ्ग पुलिकत हो उठा था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विनाश नहीं होता; परंतु प्राकृत शरीर सदा नश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | महेश्वर बोले—'ॐ नमः प्रकृत्यै'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| होता है। भगवन्! हम दोनोंके शरीर नित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॐ (सच्चिदानन्दमयी) प्रकृतिदेवीको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हैं। हमारे अंशभूत जो अन्य जीव हैं, उनके शरीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नमस्कार है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्राह्मि! तुम ब्रह्मस्वरूपिणी हो। सनातिन!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६१०

यह कहकर शम्भु मौन हो गये। तब उन्होंने

आकाशमें विराजमान उस देवी प्रकृतिको प्रसन्नता-पूर्वक देखा, जो रत्नसारनिर्मित रथपर बैठी थीं।

उनके सौ भुजाएँ थीं। उनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए स्वर्णके समान देदीप्यमान थी। वे रत्नमय

आभूषणोंसे विभूषित थीं और उनके प्रसन्न-

मुखपर मन्द हासकी छटा छा रही थी। उन जगन्माता सतीको देखकर विरहासक्त शंकरने

पुन: शीघ्र ही उनकी स्तुति की और रोते हुए

अपने विरहजनित दु:खको निवेदन किया। तदनन्तर उन्होंने सतीकी अस्थियोंसे बनी हुई अपनी माला उन्हें दिखायी और उनके शरीरजनित

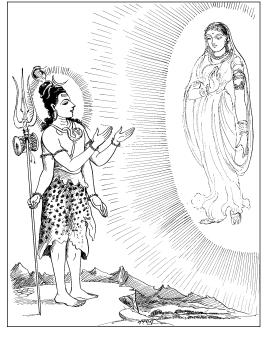

भस्मको, जो शिवने अपने अङ्गोंका भूषण बना रखा था; उसकी ओर भी उनकी दृष्टि आकर्षित

'हे ईश्वरि! शिवकी रक्षा करो' ऐसा कहकर उन देवीका स्तवन किया। उन सबके स्तवनसे वे देवी तत्काल प्रसन्न हो गयीं तथा शिवकी उन

की। फिर अनेक प्रकारसे मनुहार करके उन्होंने

सुन्दरी सतीको संतुष्ट किया। उस समय नारायण,

ब्रह्मा, धर्म, शेषनाग, देवता और ऋषियोंने भी

प्राणवल्लभाने प्राणेश्वर शम्भुसे कृपापूर्वक कहा। प्रकृति बोलीं—महादेव! आप धैर्य धारण करें। प्रभो! आप मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर

ज्वरको त्याग दीजिये।

प्रिय हैं। योगीश्वर! आप ही आत्मा तथा जन्म-जन्ममें मेरे स्वामी हैं। महेश्वर! मैं पर्वतराज हिमालयकी भार्या मेनकाके गर्भसे जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूँगी; अत: आप इस विरह-

यों कह तथा शिवको आश्वासन दे वे

अन्तर्धान हो गयीं और देवता भी उन्हें सान्त्वना देकर चले गये। उस समय लज्जासे भगवान् शिवका मस्तक झुका हुआ था। उनका चित्त हर्षसे उत्फुल्ल हो रहा था। वे कैलास पर्वतपर चले गये और शीघ्र ही विरहज्वरको त्यागकर अपने गणोंके साथ प्रसन्नतासे नाचने लगे।

जो मनुष्य शिवद्वारा किये गये इस प्रकृतिके स्तोत्रका पाठ करता है, उसका प्रत्येक जन्ममें अपनी पत्नीसे कभी वियोग नहीं होता। इहलोकमें सुख भोगकर वह शिवलोकमें चला जाता है तथा

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों पुरुषार्थींको प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। (अध्याय ४३)

### आदि देवताओंका आगमन, हिमालयद्वारा उनका सत्कार, वरको देखनेके लिये स्त्रियोंका आगमन, वरके अलौकिक रूप-सौन्दर्यको देख मेनाका प्रसन्न होना, स्त्रियोंद्वारा दुर्गाके सौभाग्यकी सराहना, दुर्गाका रूप, दम्पतिका एक-दूसरेकी ओर देखना, गिरिराजद्वारा दहेजके

पार्वतीके विवाहकी तैयारी, हिमवान्के द्वारपर दूलह शिवके साथ बारातमें विष्णु

## साथ शिवके हाथमें कन्याका दान तथा शिवका स्तवन

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — वसिष्ठजीके पूर्वोक्त वचनको सुनकर सेवकगणों तथा पत्नीसहित

हिमालयको बड़ा विस्मय हुआ; किंतु स्वयं

पार्वती मन-ही-मन हँस रही थी। अरुन्धतीने भी उन मेनादेवीको, जो शोकसे कातर हो खाना-पीना छोड़कर रो रही थीं; समझाया।

तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक शोकका त्याग कर दिया तथा अरुन्धतीको उत्तम भोजन कराकर

स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद वे प्रसन्न-चित्तसे समस्त मङ्गलकार्योंका सम्पादन करने लगीं। प्रिये! तदनन्तर वसिष्ठजीकी आज्ञासे

हिमालयने वैवाहिक सामग्री एकत्रित की और बडी उतावलीके साथ विभिन्न स्थानोंमें निमन्त्रणपत्र भेजवाया। तत्पश्चात् उन्होंने शिवके

मङ्गलपत्रिका पठवायी। इसके बाद शैलराजने विवाहके लिये भोज्यपदार्थ, मिष्टान्न, दिव्य वस्त्र तथा स्वर्ण-रत्न आदिका अपार संग्रह

किया। पार्वतीको स्नान करवाकर वस्त्राभूषणोंसे

अलंकृत किया गया। उसके नेत्रोंमें काजल

और पैरोंमें महावर लगाया गया। इधर देवेश्वरगण विविध वाहनोंपर सवार हो रत्नमय रथपर आरूढ़ हुए भगवान् शंकरको साथ

लिये

वृद्धाएँ भी थीं। ऋषियों, देवों, नागों, गन्धर्वों,

पर्वतों और राजाओंकी भी मनोहर कन्याएँ वहाँ आ पहुँचीं। मेनाने कुमारी कन्याओंके साथ

सम्माननीय अतिथियोंके लिये सिंहासन प्रस्तुत

किये जायँ।' तत्पश्चात् विनतानन्दन गरुड्की

पीठसे तत्काल ही उतरकर चार-भुजाधारी

भगवान् नारायण अपने पार्षदोंसहित सिंहासनपर

बैठे। रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित चतुर्भुज पार्षद रत्नमयी मुद्रीमें बँधे हुए श्वेत चामरोंद्वारा

उनकी सेवा कर रहे थे। उस समाजमें श्रेष्ठतम

ऋषि और बड़े-बड़े देवता उनके गुण गा

रहे थे। भगवान्का प्रसन्नमुख मन्द मुस्कानसे सुशोभित था और वे भक्तोंपर अनुग्रह करनेके

लिये कातर जान पड़ते थे। उनके पास ही देवताओंके साथ ब्रह्माजी भी बैठे। ऋषि और

मुनि भी मङ्गलमय स्थानपर विराजमान हुए।

इसी समय भगवान् शिव रथसे उतरकर रत्नमय

सिंहासनपर बैठे। बैठकर उन्होंने पर्वतराज हिमालयकी

ओर देखा। तत्पश्चात् भगवान् शिवको देखनेके

लिये वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो शैलेन्द्र-नगरकी

स्त्रियाँ आयीं। उनमें बालिकाएँ, युवतियाँ और

दुलह शंकरका दर्शन किया। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति मनोहर चम्पाके समान गौर थी। वे एक

मुख तथा तीन नेत्रोंसे सुशोभित थे। उनके प्रसन्न-मुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित थे। उनके अङ्ग

हिमालय-भवनके समीप पहुँचे। वहाँ भाँति-भाँतिसे सबका स्वागत-सत्कार किया देवेश्वरोंको सामने देख हिमालयने उन्हें प्रणाम

किया और सेवकोंको आज्ञा दी कि 'इन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६१२ चन्दन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुन्दर कुंकुमसे बाजे बजानेवालोंने भाँति-भाँतिकी कलाएँ अलंकृत थे। उन्होंने मालतीकी माला धारण दिखाते हुए वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर और कर रखी थी। उनका मस्तक श्रेष्ठ रत्नमय मुकुटसे मधुर वाद्य बजाये। इसी समय हिमवान्के अन्त:पुरकी परिचारिकाएँ दुर्गाको बाहर ले प्रकाशमान था। अग्निशोधित, अनुपम, अत्यन्त आयीं। वह रत्नमय सिंहासनपर बैठी थी। उसके सूक्ष्म, सुन्दर, विचित्र और बहुमूल्य दो वस्त्रोंसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्होंने हाथमें सामने रत्नमयी वेदी शोभा पा रही थी। उसके मुख-मण्डलका कस्तूरी तथा स्निग्ध सिन्दूरके रत्नमय दर्पण ले रखा था। अञ्जनसे अञ्जित बिन्दुओंसे शृङ्गार किया गया था। चारु चन्दनसे होनेके कारण उनके नेत्रोंकी शोभा बढ़ गयी चर्चित चन्द्रसदृश आभावाले आनम्र भालदेशसे थी। पूर्ण प्रभासे आच्छादित होनेके कारण वे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ रत्नोंके अत्यन्त मनोहर दिखायी देते थे। उनकी अवस्था

अत्यन्त तरुण (नवीन) थी। वे भूषणभूषित रमणीय अङ्गोंसे बड़ी शोभा पा रहे थे। उस

समय उन्होंने भगवान् नारायणकी आज्ञासे

परम सुन्दर अनुपम रूप धारण कर रखा था। भगवान् शंकर योगस्वरूप, योगेश्वर, योगीन्द्रोंके

गुरुके भी गुरु, स्वतन्त्र, गुणातीत तथा सनातन

ब्रह्मज्योति हैं। वे गुणोंके भेदसे अनन्त भिन्न-

भिन्न रूप धारण करते हैं, तथापि रूपरहित हैं।

भवसागरमें डूबे हुए प्राणियोंका उद्धार करनेवाले

हैं तथा जगत्की सृष्टि, पालन एवं संहारके

कारण हैं। वे सर्वाधार, सर्वबीज, सर्वेश्वर, सर्वजीवन तथा सबके साक्षी हैं। उनमें किसी प्रकारकी

इच्छा या चेष्टा नहीं है। वे परमानन्दस्वरूप,

अविनाशी, आदि, अन्त और मध्यसे रहित,

सबके आदिकारण तथा सर्वरूप हैं। ऐसे दिव्य जामाताको देखकर आनन्दमग्न हुई मेनाने शोकको

त्याग दिया। 'सती धन्य है, धन्य है'—

कहकर वहाँ आयी हुई युवतियोंने पार्वतीके

सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। कुछ कन्याएँ कहने लगीं—'अहो! दुर्गा बड़ी भाग्यशालिनी

है।' कुछ कामिनियाँ कामभावसे युक्त हो मौन

एवं स्तब्ध रह गयीं और कितनी ही बोल उठीं—'अरी सखी! हमने अपने जीवनमें ऐसा

वर कभी नहीं देखा था।'

सारसे निर्मित हार उसके वक्ष:स्थलकी शोभा

बढा रहा था। वह त्रिलोचन शिवकी ओर

कनिखयोंसे देख रही थी। उनके सिवा और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती थी। उसके मुखपर

अत्यन्त मन्द मुस्कानकी आभा बिखरी हुई थी। वह कटाक्षपूर्वक देखनेके कारण बड़ी

मनोहर जान पड़ती थी। उसकी भुजाएँ और

हाथ रत्निर्नित केयूर, कड़े तथा कंगनसे

विभूषित थे। उसके कटिप्रदेशमें रत्नोंकी

बनी हुई करधनी शोभा दे रही थी। झनकारते

हुए मञ्जीर चरणोंका सौन्दर्य बढाते थे। वह

बहुमुल्य, तुलनारहित, विचित्र एवं कीमती दो

वस्त्रोंसे सुशोभित थी। उसके सुन्दर कपोल

श्रेष्ठ रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रहे थे। दन्तपङ्कि मणिके सारभागकी प्रभाको छीने

लेती थी। वह एक हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए थी और दूसरेमें क्रीडाकमल लेकर घुमा

रही थी। उसके अङ्ग चन्दन, अगुरु, कस्तूरी

और कुंकुमसे चर्चित थे। ऐसी अलौकिक

रूपवाली जगत्की आदिकारणभूता जगदम्बाको

सब लोगोंने प्रसन्नताके साथ देखा। हर्षसे युक्त भगवान् त्रिलोचनने भी नेत्रके कोनेसे पार्वतीकी

ओर देखा। देखकर वे आनन्द-विभोर हो उठे। उसकी सम्पूर्ण आकृति सतीसे सर्वथा मिलती- ज्वरका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपना मन दुर्गाको अर्पित कर दिया और स्वयं सब कुछ भूल गये। उनके सारे अङ्ग पुलकित हो गये

जुलती थी। उसे देखकर भगवान् शंकरने विरह-

तथा नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलक आये। इसी समय हर्षसे भरे हुए हिमवान्ने पुरोहितके साथ जाकर वस्त्र, चन्दन और आभूषणोंद्वारा

उनका वरके रूपमें वरण किया। भक्तिभावसे पाद्य आदि उपचार अर्पित किये तथा दिव्य

गन्धवाली मनोहर मालाओंसे दुलहको अलंकृत किया। तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक उनके हाथमें अपनी कन्याका दान

कर दिया। राधिके! तदनन्तर हर्षसे भरे हुए हिमालयने उदारतापूर्वक दहेजमें उन्हें अनेक प्रकारके रत्न, सुन्दर रत्नोंके बने हुए मनोहर पात्र, एक लाख गौ, रत्नजटित झूल और अंकुशसे युक्त

एक सहस्र गजराज, सजे-सजाये तीन लाख घोड़े, श्रेष्ठ रत्नोंसे अलंकृत लाखों अनुरक्त दासियाँ, पार्वतीके लिये छोटे भाईके समान प्रिय एक सौ ब्राह्मण वटु और श्रेष्ठ रत्नोंके सारतत्त्वसे निर्मित

सौ रमणीय रथ दिये। पूर्वोक्त वस्तुओंके साथ शैलराजद्वारा यत्नपूर्वक दी हुई पार्वतीको भगवान् शंकरने प्रसन्न-मनसे 'स्वस्ति' कहकर ग्रहण किया। हिमालयने कन्यादान करके भगवान् शंकरकी परिहार नामक स्तुति की। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ माध्यन्दिन-शाखामें वर्णित स्तोत्रको

पढ़ते हुए उनका स्तवन किया। हिमालय बोले — सर्वेश्वर शिव! आप दक्ष-यज्ञका विध्वंस करनेवाले तथा शरणागतोंको नरकके समुद्रसे उबारनेवाले हैं, सबके आत्मस्वरूप हैं और आपका श्रीविग्रह परमानन्दमय है: आप

गुणोंसे युक्त, गुणोंके स्वामी और गुणोंके आदि कारण हैं; मेरे ऊपर प्रसन्न होइये। प्रभो! आप योगके आश्रय, योगरूप, योगके ज्ञाता, योगके

मुझपर प्रसन्न हों; गुणवानोंमें श्रेष्ठ महाभाग शंकर!

आप गुणोंके सागर होते हुए भी गुणातीत हैं;

कारण, योगीश्वर तथा योगियोंके आदिकारण और गुरु हैं; आप मेरे ऊपर कृपा करें। भव! आपमें ही सब प्राणियोंका लय होता है, इसलिये आप 'प्रलय' हैं। प्रलयके एकमात्र आदि तथा उसके

कारण हैं। फिर प्रलयके अन्तमें सृष्टिके बीजरूप हैं और उस सृष्टिका पूर्णत: परिपालन करनेवाले हैं; मुझपर प्रसन्न होवें। भयंकर संहार-कालमें

सृष्टिका संहार करनेवाले आप ही हैं। आपके वेगको रोकना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है। आराधनाद्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है तथापि आप भक्तोंपर शीघ्र ही प्रसन्न हो

जाते हैं; प्रभो! आप मुझपर कृपा करें। आप

कालस्वरूप, कालके स्वामी, कालानुसार फल देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण तथा कालके नाशक एवं पोषक हैं; मुझपर प्रसन्न हों। आप कल्याणकी मूर्ति, कल्याणदाता तथा कल्याणके बीज और आश्रय हैं। आप ही कल्याणमय तथा कल्याणस्वरूप प्राण हैं; सबके परम आश्रय

शिव! मुझपर कृपा करें।

इस प्रकार स्तुति कर हिमालय चुप हो गये, उस समय समस्त देवताओं और मुनियोंने गिरिराजके सौभाग्यकी सराहना की। राधिके! जो मनुष्य सावधान-चित्त होकर हिमालयद्वारा किये

गये स्तोत्रका पाठ करता है, उसके लिये शिव

निश्चय ही मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करते हैं।

(अध्याय ४४)

६१४ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण शिव-पार्वतीके विवाहका होम, स्त्रियोंका नव-दम्पतिको कौतुकागारमें

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — प्रिये! तदनन्तर

तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वाङ्गसुन्दर, नूतन यौवनसे सम्पन्न तथा मुनीन्द्रोंके भी चित्तको मोह

लेनेवाले हैं। वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री,

गङ्गा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती,

अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरादेवी,

शतरूपा तथा संज्ञा—ये सोलह देवाङ्गनाएँ भी

उपस्थित थीं। इनके सिवा और भी बहुत-सी

महादेवजीने वैदिक विधिसे अग्निकी स्थापना मुनिकन्याएँ वहाँ आयी थीं। उस समय जो करके पार्वतीको अपने वामभागमें बिठाकर वहीं देवाङ्गनाएँ गिरिराजके भवनमें विराजमान थीं, यज्ञ (वैवाहिक होम) किया। वृन्दावन-विनोदिनि! उन सबकी संख्या बतानेमें कौन समर्थ है? उस यज्ञके विधिपूर्वक सम्पन्न हो जानेपर भगवान् उनके दिये हुए रत्नमय सिंहासनपर दूलह शिवने ब्राह्मणको दक्षिणाके रूपमें सौ सुवर्ण शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन सोलह दिव्य देवियोंने सुधाके समान मधुर वाणीमें दिये। तत्पश्चात् गिरिराजके नगरकी स्त्रियोंने प्रदीप लाकर माङ्गलिक कृत्यका सम्पादन किया। भगवान् शंकरको बधाई दी। उनके साथ विनोदभरी फिर वे नव-दम्पतिको घरमें ले गयीं। उन सबने बातें कीं और पार्वतीको सुख पहुँचानेके लिये प्रेमपूर्वक जयध्विन तथा शुभ निर्मञ्छन आदि विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान् करके मन्द मुस्कराहटके साथ कटाक्षपूर्वक शिवकी शंकरने रतिपर कृपा की। रतिने गाँठमें बँधी हुई ओर देखा। उस समय उनके अङ्गोंमें रोमाञ्च हो कामदेवके शरीरकी भस्मराशि उनके सामने रख आया था। वास-भवनमें प्रवेश करके कामिनियोंने दी और शिवने अपनी अमृतमयी दृष्टिसे देखकर देखा—शंकर अत्यन्त सुन्दर रूप और वेश-भूषासे भस्मके उस ढेरसे पुनः कामदेवको प्रकट कर सुशोभित हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग रत्निर्मित दिया। तत्पश्चात् योगियोंके परम गुरु निर्विकार आभूषणोंसे विभूषित है। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी भगवान् शंकरने उन परिहासपरायणा देवियोंसे तथा कुंकुमसे अलंकृत है। उनके प्रसन्नमुखपर कहा—'आप सब-की-सब साध्वी तथा जगन्माताएँ मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही है। वे कटाक्षपूर्वक हैं, फिर मुझ पुत्रके प्रति यह चपलता क्यों?' देखते और मनको हर लेते हैं। उनकी वेश-भूषा शिवकी यह बात सुनकर वे देवियाँ सम्भ्रमपूर्वक अपूर्व एवं सूक्ष्म है। वे सिन्दूर-विन्दुओंसे विभूषित चित्रलिखी-सी खड़ी रह गयीं। इसके बाद शंकरजीने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर हैं। उनकी गौर-कान्ति मनोहर चम्पाकी आभाको

ले जाना, देवाङ्गनाओंका उनके साथ हास-विनोद, शिवके द्वारा कामदेवको

जीवन-दान,वर-वधू और बारातकी बिदाई, शिवधाममें पति-पत्नीकी

एकान्त वार्ता, कैलासमें अतिथियोंका सत्कार और बिदाई,

सास-ससुरके बुलानेपर शिव-पार्वतीका वहाँ जाना तथा

पार्षदोंसहित शिवका श्रश्र-गृहमें निवास

मनोहर रूपवाली देवकन्याएँ, नागकन्याएँ तथा

राजसिंहासनपर विराजमान हो उस दिव्य

निवासगृहकी अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखी।

यह सब देखकर उन्हें आश्चर्य और परम संतोष

हुआ। रातको उन्होंने उसी दिव्य भवनमें विश्राम

किया। प्राणवल्लभे! जब प्रात:काल हुआ, तब

नाना प्रकारके वाद्योंकी मधुर ध्वनि होने लगी। फिर

तो सब देवता वेगपूर्वक उठे और वेश-भूषासे

| श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६१९                                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिज्जित हो अपने-अपने वाहनोंपर सवार होकर<br>कैलासकी यात्राके लिये उद्यत हो गये। उस समय | हैं; अत: मायाका आश्रय ले बारंबार जोर-जोरसे<br>रोने लगीं। पार्वतीके रोनेसे ही वहाँ सब स्त्रियाँ |
| नारायणकी आज्ञासे धर्म उस वासभवनमें गये                                                | रोने लगीं। पित्रयों तथा सेवकगणोंसिहत सम्पूर्ण                                                  |
| और योगीश्वर शंकरसे समयोचित वचन बोले।                                                  | देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर वे मानसशायी                                                      |
| <b>धर्मने कहा</b> —प्रमथेश्वर! आपका कल्याण                                            | देवता शीघ्र ही कैलासपर्वतको चल दिये तथा                                                        |
| हो। उठिये, उठिये और श्रीहरिका स्मरण करते                                              | दो ही घड़ीमें शिवके निवासस्थानपर सानन्द जा                                                     |
| हुए माहेन्द्र-योगमें पार्वतीके साथ यात्रा कीजिये।                                     | पहुँचे। यह देखकर वहाँके मङ्गल-कृत्यका                                                          |
| वृन्दावनविनोदिनि! धर्मकी बात सुनकर                                                    | सम्पादन करनेके लिये देवताओं और मुनियोंकी                                                       |
| शंकरने पार्वतीके साथ माहेन्द्र-योगमें यात्रा                                          | पिलयाँ भी दीप लिये शीघ्रतापूर्वक सहर्ष वहाँ                                                    |
| आरम्भ की। पार्वतीके साथ देवेश्वर शंकरके                                               | आ गयीं। वायु, कुबेर और शुक्रकी स्त्रियाँ,                                                      |
| यात्रा करते समय मेना उच्चस्वरसे रो पड़ीं और                                           | बृहस्पतिकी पत्नी तारा, दुर्वासाकी स्त्री, अत्रि-                                               |
| उन कृपानिधानसे बोलीं।                                                                 | भार्या अनसूया, चन्द्रमाकी पित्रयाँ, देवकन्या,                                                  |
| <b>मेनाने कहा</b> —कृपानिधे! कृपा करके मेरी                                           | नागकन्या तथा सहस्रों मुनिकन्याएँ वहाँ उपस्थित                                                  |
| बच्चीका पालन कीजियेगा। आप आशुतोष हैं।                                                 | हुईं। वहाँ जिन असंख्य कामिनियोंका समूह आया                                                     |
| इसके सहस्रों दोषोंको क्षमा कीजियेगा। मेरी बेटी                                        | था, उन सबकी गणना करनेमें कौन समर्थ है?                                                         |
| जन्म-जन्ममें आपके चरणकमलोंमें अनन्यभक्ति                                              | उन सबने मिलकर नवदम्पतिका उनके निवास-                                                           |
| रखती आयी है। सोते-जागते हर समय इसे                                                    | मन्दिरमें प्रवेश कराया तथा उन महेश्वरको रमणीय                                                  |
| अपने स्वामी महादेवके सिवा दूसरे किसीकी                                                | रत्नमय सिंहासनपर बिठाया। वहाँ भगवान् शिवने                                                     |
| याद नहीं आती है। आपके प्रति भक्तिकी बातें                                             | सतीको उनका पहलेवाला घर दिखाया और                                                               |
| सुनते ही इसका अङ्ग-अङ्ग पुलिकत हो उठता                                                | प्रसन्नतापूर्वक पूछा—'प्रिये! क्या तुम्हें अपने इस                                             |
| है और नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने लगते हैं।                                           | घरकी याद आती है? यहींसे तुम अपने पिताके                                                        |
| मृत्युञ्जय! आपकी निन्दा कानमें पड़नेपर यह                                             | निवास-स्थानको गयी थीं। अन्तर इतना ही है                                                        |
| ऐसी मौन हो जाती है, मानो मर गयी हो।                                                   | कि इस समय तुम गिरिराजकुमारी हो और उस                                                           |
| मेना यह कह ही रही थीं कि हिमवान्                                                      | समय यहाँ दक्षकन्याके रूपमें निवास करती थीं।                                                    |
| तत्काल वहाँ आ पहुँचे और अपनी बच्चीको                                                  | तुम्हें पूर्वजन्मकी बातोंका सदा स्मरण रहता है;                                                 |
| छातीसे लगा फूट-फूटकर रोने लगे—'वत्से!                                                 | इसीलिये पिछली बातोंकी याद दिला रहा हूँ।                                                        |
| हिमालयको—मेरे इस घरको सूना करके तू कहाँ                                               | यदि तुम्हें उन बातोंका स्मरण है तो कहो।'                                                       |
| चली जा रही है? तेरे गुणोंको याद करके मेरा                                             | भगवान् शंकरकी बात सुनकर पार्वती                                                                |
| हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जायगा।' यों कहकर                                             | मुस्करायीं और बोलीं—'प्राणनाथ! मुझे सब                                                         |
| शैलराजने अपनी शिवा शिवको सौंप दी और पुत्र                                             | बातोंका स्मरण है; किंतु इस समय आप चुप रहें                                                     |
| तथा बन्धु-बान्धवोंसहित वे बारंबार उच्चस्वरसे                                          | (उन बीती बातोंकी चर्चा न करें)।' तत्पश्चात्                                                    |
| रोदन करने लगे। उस समय कृपानिधान साक्षात्                                              | शिवने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि                                                            |
| भगवान् नारायणने उन सबको कृपापूर्वक अध्यात्मज्ञान                                      | देवताओंको नाना प्रकारके मनोहर पदार्थ भोजन                                                      |
| देकर धीरज बँधाया। पार्वतीने भक्तिभावसे माता–                                          | कराये। भोजनके पश्चात् भाँति-भाँतिके रत्नोंसे                                                   |
| पिता और गुरुको प्रणाम किया। वे महामायारूपिणी                                          | अलंकृत हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणोंसहित                                                       |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६१६ सब देवता भगवान् चन्द्रशेखरको प्रणाम करके रथसे उतरकर बड़े हर्षके साथ माता-पिता तथा गुरुजनोंको प्रणाम किया। उस समय वे आनन्दके बिदा हुए। भगवान् नारायण और ब्रह्माको समुद्रमें गोते लगा रही थीं। हर्ष-विह्नल मेना और शंकरजीने स्वयं ही प्रणाम किया। वे दोनों उन्हें मोदमग्न हिमालयने पार्वतीको हृदयसे लगा लिया। हृदयसे लगाकर आशीर्वाद दे अपने-अपने स्थानको चले गये। उन्हें ऐसा लगा, मानो गये हुए प्राण वापस आ इसके बाद हिमवान् और मेनाने मैनाकको गये हों। पुत्रीको घरमें रखकर गिरिराजने उसके बुलाया और कहा—'बेटा! तुम्हारा कल्याण हो। लिये रत्नसिंहासन दिया और शूलपाणि शिव तथा तुम शिव और पार्वतीको शीघ्र यहाँ बुला उनके पार्षदगणोंको मधुपर्क आदि दे सहर्ष

लाओ।' उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही शिवधाममें गया और पार्वती एवं परमेश्वरको

लिवाकर आ गया। पार्वतीका आगमन सुनकर

बालक-बालिका, वृद्धा तथा युवती स्त्रियाँ भी उन्हें देखनेके लिये दौड़ी आयीं। पर्वतगण भी

सानन्द भागे आये। मेना अपने पुत्रों और बहुके

साथ मुस्कराती हुई दौड़ीं। हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक

पुत्रीकी अगवानीके लिये दौडे आये। देवी पार्वतीने

क्रमशः सुनना चाहती हूँ; कृपया विस्तारपूर्वक कहें।

भङ्गकी बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वह प्रसङ्ग

सुन्दर, अनुपम तथा कानोंके लिये अमृतके समान

श्रीकृष्ण बोले-सुन्दरि! इन्द्रके दर्प-

इन्द्रके अभिमान-भङ्गका प्रसङ्ग—प्रकृति और गुरुकी अवहेलनासे इन्द्रको शाप, गौतममुनिके शापसे इन्द्रके शरीरमें सहस्त्र योनियोंका प्राकट्य, अहल्याका उद्धार, विश्वरूप और वृत्रके वधसे इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण, इन्द्रका मानसरोवरमें

छिपना, बृहस्पतिका उनके पास जाना, इन्द्रद्वारा गुरुकी स्तुति, ब्रह्महत्याका

भस्म होना, इन्द्रका विश्वकर्माद्वारा नगरका निर्माण कराना, द्विज-बालकरूपधारी श्रीहरि तथा लोमशमुनिके द्वारा इन्द्रका मान-भंजन, राज्य छोड़नेको उद्यत हुए विरक्त इन्द्रका बृहस्पतिजीके समझानेसे पुनः राज्यपर ही प्रतिष्ठित रहना श्रीराधिकाने पूछा — जगद्गुरो! मैंने शूलपाणि मधुर है। प्राचीन कालकी बात है। इन्द्र सौ शिवके यश तथा दैववश उनके दर्प-भङ्गकी बात यज्ञोंका अनुष्ठान करके समस्त देवताओंके स्वामी सुनी। पार्वतीके गर्वभंजनका और शिव-पार्वतीके तथा महान् ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो गये। तपस्याके

फलसे प्रतिदिन उनके ऐश्वर्यकी वृद्धि होने लगी। विवाहका भी वर्णन सुना। अब इन्द्रके तथा अन्य लोगोंके भी अभिमानके चूर्ण होनेके प्रसङ्गोंको बृहस्पतिजीने उन्हें सिद्ध-मन्त्रकी दीक्षा दी। उन्होंने पुष्करमें सौ वर्षीतक उस महामन्त्रका जप किया। जपसे वह मन्त्र सिद्ध हो गया और इनका

मनोरथ पूरा हुआ। मनुष्य सम्पत्तिसे मोहित हुआ

ब्रह्मस्वरूपा प्रकृतिका आदर नहीं करता; अत:

उनका सत्कार किया। पार्षदोंसहित भगवान्

चन्द्रशेखर अपने ससुरके घरमें रहने लगे। वहाँ प्रतिदिन पत्नीसहित उनकी सोलह उपचारोंसे पूजा

होने लगी। राधे! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्

शंकरके मङ्गल-परिणयकी कथा कह सुनायी,

जो हर्ष बढ़ानेवाली तथा शोकका नाश करनेवाली

(अध्याय ४५-४६)

है। अब और क्या सुनना चाहती हो?

श्रीकृष्णजन्मखण्ड प्रकृतिने इन्द्रको शाप दे दिया। इसीलिये उन्हें अपने गुरुकी ओरसे भी अत्यन्त क्रोधपूर्वक शाप मिला। एक दिन इन्द्र अपनी सभामें बैठे थे। प्रकृतिके शापसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी; अतः वे गुरुको आते देखकर भी न तो उठे और न प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम ही किया। यह देख

बृहस्पतिजी क्रोधसे युक्त हो उस सभामें नहीं बैठे, उलटे पाँव घर लौट आये। वहाँ भी वे ताराके निकट नहीं ठहरे, तपस्याके लिये वनमें चले गये। उन्होंने मन-ही-मन दु:खी होकर कहा—'इन्द्रकी सम्पत्ति चली जाय।' तदनन्तर इन्द्रको सुबुद्धि प्राप्त हुई और वे बोले—'मेरे

स्वामी यहाँसे कहाँ चले गये।' यों कहकर वे वेगपूर्वक सिंहासनसे उठे और ताराके पास गये। वहाँ उन्होंने भक्तिभावसे मस्तक झुका दोनों हाथ जोडकर माता ताराको प्रणाम किया और सारी बातें बतायीं। फिर वे उच्चस्वरसे

बारंबार रोदन करने लगे। पुत्रको रोते देख माता तारा भी बहुत रोयीं और बोलीं—'बेटा! तू घर जा। इस समय तुझे गुरुदेवके दर्शन नहीं होंगे। जब दुर्दिनका अन्त होगा, तभी तुझे गुरुजी मिलेंगे और उनकी कृपासे पुनः लक्ष्मीकी प्राप्ति होगी। मूढ़! तेरा अन्त:करण दूषित है; अत: अब

अपने कर्मींका फल भोग। दुर्दिनमें अपने गुरुपर दोषारोपण करता है और अच्छे दिनोंमें अपने-आपको ही संतुष्ट करनेमें लगा रहता है। (गुरुकी परवा नहीं करता।) इन्द्र! सुदिन और दुर्दिन ही

सुख और दु:खके कारण हैं।' यों कहकर पतिव्रता तारादेवी चूप हो गयीं। तदनन्तर इन्द्र वहाँसे लौट आये और एक दिन मन्दाकिनीके तटपर स्नानके लिये गये। वहाँ उन्होंने स्नान करती हुई गौतमपत्नी अहल्याको

गौतमका रूप धारण करके अहल्याका शील भङ्ग कर दिया। इसी बीच गौतमजी भी वहाँ आ गये।

देखा। इन्द्रकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने

तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यन्त प्रेमी बन्धु हैं। हम दोनों बन्धुओंमें फूट न पड़ जाय; इस भयसे तेरे गुरुका ही खयाल करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं लिये हैं। तदनन्तर पैरोंमें पड़ी हुई अहल्याको लक्ष्य

परिणत हो जायँगी। मेरे शाप और गुरुके क्रोधसे इस समय तू राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जा। ओ मूढ़!

वनमें जा अपने शरीरको पत्थर बनाकर चिरकाल-तक उसी अवस्थामें रह। इस बातको मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे मनमें कोई कामना नहीं थी। इन्द्रने स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल किया है।' स्वामीकी ऐसी आज्ञा होनेपर अहल्या बहुत

करके मुनिवर गौतमने कहा—'प्रिये! अब तू

डर गयी और 'हा नाथ! हा नाथ!' पुकारती तथा रोती हुई वनमें चली गयी। साठ हजार वर्षोंतक कर्मफलका भोग करनेके बाद मुनिप्रिया अहल्या श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्पर्श पाकर तत्काल शुद्ध हो गयी। फिर वह अत्यन्त सुन्दर रूप धारण

करके गौतमजीके पास गयी। मुनिने सुन्दरी

अहल्याको पाकर प्रसन्नताका अनुभव किया।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६१८ खो बैठे थे। उसका स्वभाव निर्दय था और वह सुन्दरि राधिके! अब इन्द्रका उत्तम वृत्तान्त सुनो, जो पुण्यका बीज तथा पापका नाशक है। हाथमें तलवार लेकर बड़े वेगसे दौड़ रही थी। मैं विस्तारपूर्वक उसका वर्णन करता हूँ। गुरुके उस घोर ब्रह्महत्याको देखकर गुरुके चरणोंका कोप और प्रकृतिकी अवहेलनासे वज्रधारी इन्द्रकी स्मरण करते हुए वे कमलके नालके सृक्ष्म सूत्रके विवेक-शक्ति नष्ट हो गयी थी; अत: उनसे एक सहारे मानसरोवरमें प्रविष्ट हो गये। ब्रह्महत्या

दिन ब्रह्महत्याका पाप बन गया। गुरुको तो वे ब्रह्माजीके शापके कारण वहाँ पहुँचनेमें असमर्थ छोड़ ही चुके थे; दैवने भी उन्हें अपना ग्रास थी; अत: सरोवरके तटके निकट बरगदकी एक बनाया। दैत्योंका आक्रमण हुआ और वे उनसे शाखापर जा बैठी। उन दिनों राजा नहुष इन्द्रकी पीड़ित एवं भयभीत हो जगद्गरु ब्रह्माजीकी जगह त्रिभुवनके स्वामी बनाये गये। नहुष बलिष्ठ थे और देवता दुर्बल। अतः इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित शरणमें गये। ब्रह्माजीकी आज्ञासे उन्होंने विश्वरूपको

हुए नहुषने देवताओंसे यह माँग की कि इन्द्राणी

शची मुझ इन्द्रकी सेवाके लिये उपस्थित हों। यह

समाचार सुनकर शचीको बड़ा भय हुआ। वे तारादेवीकी शरणमें गयीं। ताराने अपने पतिको

बहुत फटकारा और शिष्य-पत्नीकी रक्षा की। तब शचीको आश्वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक

गयी थी; इसलिये इन्द्रने विश्वरूपपर पूरा-पूरा विश्वास कर लिया। विश्वरूपकी माता दैत्यवंशकी कन्या थी; अत: उनके मनमें दैत्योंके प्रति भी पक्षपात था। बुद्धिमान् इन्द्र उनके इस मनोभावको ताड गये; अत: उन्होंने अनायास ही तीखे बाण

विश्वरूपके पिता त्वष्टाने जब यह बात सुनी तो वे तत्क्षण रोषके वशीभृत हो गये और 'इन्द्रशत्रो विवर्द्धस्व' (इन्द्रके शत्रु! तुम बढ़ो) ऐसा कहकर यज्ञका अनुष्ठान करने लगे, उस यज्ञके कुण्डसे वृत्र नामक महान् असुर प्रकट हुआ, जिसने

अपना पुरोहित बनाया। दैवसे उनकी बुद्धि मारी

मारकर पुरोहित विश्वरूपका सिर काट लिया।

अनायास ही समस्त देवताओंको क्रोधपूर्वक कुचल डाला। तब दैत्यमर्दन इन्द्रने महामुनि

दधीचिकी हड्डियोंसे अत्यन्त भयंकर वज्रका निर्माण करके देवकण्टक वृत्रासुरका वध कर डाला। फिर तो इन्द्रपर ब्रह्महत्याने धावा बोल दिया। वे अचेत-से हो रहे थे। ब्रह्महत्या बूढी स्त्रीका वेष धारण करके आयी थी। वह लाल

कपड़े पहन रखी थी। उसके शरीरकी ऊँचाई सात ताडोंके बराबर थी तथा कण्ठ, ओठ और

मानसरोवरको गये और वहाँ कातर एवं अचेत हुए देवेन्द्रको सम्बोधित करके बोले। बृहस्पतिने कहा—बेटा! उठो, उठो। मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय हो सकता है ? मैं तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूँ। मेरे स्वरसे ही मुझे पहचानो

और भय छोडो। बृहस्पतिके स्वरको पहचानकर सम्पूर्ण सिद्धियोंके स्वामी इन्द्रने सूक्ष्म रूपको त्याग अपना रूप धारण कर लिया और तत्काल उठकर वेगपूर्वक उन सूर्यतुल्य तेजस्वी गुरुको देखा और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया।

गुरुजी उस समय प्रसन्न थे और क्रोधका परित्याग कर चुके थे। पैरोंमें पडकर भयविह्वल हो रोते हुए इन्द्रको खींचकर उन्होंने प्रेमपूर्वक छातीसे लगा लिया और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े! बृहस्पतिजीको संतुष्ट तथा रोते देख देवेश्वर

तालु सूखे हुए थे। उसके दाँत हरिसके समान लंबे थे। उसने इन्द्रको बहुत डरा दिया। वे जब दौड़ते इन्द्रका अङ्ग-अङ्ग पुलिकत हो उठा। भक्तिभावसे थे तो उनके पीछे-पीछे वह भी दौड़ती थी। उनका मस्तक झुक गया और वे हाथ जोड़कर ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इन्द्र अपनी चेतनातक उनकी स्तुति करने लगे।

और अनायास ही हुङ्कारमात्रसे ब्रह्महत्याको भस्म

कर डाला। तदनन्तर शिष्यको साथ लेकर

बृहस्पतिजी अमरावतीपुरीमें गये। इन्द्रने गुरुकी

आज्ञासे उस पुरीकी दशा देखी। शत्रुने उस

हर्ष हुआ। उसने भक्तिभावसे गुरुदेवको प्रणाम करके प्राणवल्लभके चरणोंमें भी मस्तक झुकाया।

पतिका आगमन सुनकर शचीके मनमें बड़ा

नगरीको तोड्-फोड् डाला था।

इन्द्र बोले—भगवन्! मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। कृपानिधान! कृपा कीजिये। अच्छे स्वामी अपने सेवकके अपराधको हृदयमें स्थान

नहीं देते। अपनी पत्नी, अपने शिष्य, अपने भृत्य तथा अपने पुत्रोंको दुर्बल या सबल कौन मनुष्य दण्ड देनेमें असमर्थ होता है? तीन करोड़

दण्ड देनेमें असमर्थ होता है? तीन करोड़ देवताओंमें मैं ही एक देवाधम और मूढ़ हूँ। सुरश्रेष्ठ! आपकी कृपासे ही मैं उच्च पदपर

प्रतिष्ठित हूँ। आपने ही दया करके मुझे आगे बढ़ाया है। आप सारे जगत्का संहार करनेकी शक्ति रखते हैं। आपके सामने मेरी क्या बिसात है? मैं वैसा ही हूँ, जैसा बावलीका कीट। आप

है ? मैं वैसा ही हूं, जैसा बावलीका कीट। आप साक्षात् विधाताके पौत्र हैं; अत: स्वयं दूसरी सृष्टि रचनेमें समर्थ हैं। इन्द्रके मुखसे यह स्तवन सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए। उनके मुख और नेत्र

प्रसन्नतासे खिल उठे और वे प्रेमपूर्वक बोले।
 बृहस्पतिने कहा—महाभाग! धैर्य धारण
करो और पहलेसे भी चौगुना महान् ऐश्वर्य पाकर
सुस्थिर लक्ष्मीका लाभ लो। वत्स पुरन्दर! मेरे
प्रसादसे तुम्हारे शत्रु मारे गये। अब तुम

सुस्थिर लक्ष्मीका लाभ लो। वत्स पुरन्दर! मेरे प्रसादसे तुम्हारे शत्रु मारे गये। अब तुम अमरावतीमें जाकर राज्य करो और पतिव्रता शचीसे मिलो। यों कहकर ज्यों ही शिष्यसहित गुरु वहाँसे चलनेको उद्यत हुए, त्यों ही उन्होंने अत्यन्त

यों कहकर ज्यों ही शिष्यसहित गुरु वहाँसे चलनेको उद्यत हुए, त्यों ही उन्होंने अत्यन्त दु:सह एवं भयंकर ब्रह्महत्याको सामने खड़ी देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गुरुकी शरणमें गये। बृहस्पतिको भी बड़ा भय

हो गुरुकी शरणमें गये। बृहस्पतिको भी बड़ा भय हुआ। उन्होंने मन-ही-मन मधुसूदनका स्मरण किया। इसी बीचमें आकाशवाणी हुई, जिसमें अक्षर तो थोड़े थे, परंतु अर्थ बहुत। बृहस्पतिजीने वह आकाशवाणी सुनी—'संसारविजय नामक जो राधिकाकवच है, वह समस्त अशुभोंका नाश

करनेवाला है। इस समय उसीका उपदेश देकर

तुम शिष्यकी रक्षा करो।' तब शिष्यवत्सल

प्रिये! इन्द्रका शुभागमन सुनकर सब देवता, ऋषि और मुनि वहाँ आये। उनका चित्त हर्षसे गद्गद हो रहा था। इन्द्रने अमरावतीका निर्माण करनेके लिये एक श्रेष्ठ देवशिल्पीको नियुक्त किया। देवशिल्पीने पूरे सौ वर्षोंतक अमरावतीकी रचना की। नाना विचित्र रत्नोंसे सम्पन्न तथा श्रेष्ठ मणिरत्नोंद्वारा निर्मित उस मनोहर पुरीकी कहीं उपमा नहीं थी। फिर भी उससे देवराज इन्द्र

संतुष्ट नहीं हुए। विश्वकर्माको आज्ञा नहीं मिली।

इसलिये वे घर जा तो नहीं सके; परंतु उनका

चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो उठा। वे ब्रह्माजीकी

शरणमें गये। ब्रह्माजीने उनके अभिप्रायको जानकर

कहा—'कल तुम्हारे प्रतिरोधक कर्मका क्षय हो जानेपर ही तुम्हें छुटकारा मिलेगा।' ब्रह्माजीकी बात सुनकर विश्वकर्मा शीघ्र ही अमरावती लौट आये और ब्रह्माजी वैकुण्ठधाममें गये। वहाँ उन्होंने अपने माता-पिता श्रीहरिको प्रणाम करके उनसे सारी बातें कहीं। तब श्रीहरिने ब्रह्माजीको धैर्य देकर अपने घरको लौटाया और स्वयं ब्राह्मणका रूप धारण करके वे अमरावतीपुरीमें

भी अधिक नाटा था। उन्होंने दण्ड और छत्र धारण कर रखे थे। शरीरपर श्वेत वस्त्र और ललाटमें उज्ज्वल तिलकसे वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। मुस्कराते समय उनकी श्वेत दन्तावली

आये। ब्राह्मणकी अवस्था बहुत छोटी थी। शरीर

चमक उठती थी। अवस्थामें छोटे होनेपर भी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६२० वे ज्ञान और बुद्धिमें बढ़े-चढ़े थे। विद्वान् तो थे यह मुझे इस समय बताइये।' इन्द्रका यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मणकुमार हँसे और अमृतके समान ही, स्वयं विधाताके भी विधाता तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता थे। इन्द्रके द्वारपर खड़े हो वे मधुर एवं श्रवणसुखद वचन बोले। **ब्राह्मणने कहा**—तात! मैं तुम्हारे पिता द्वारपालसे बोले—'द्वाररक्षक! तुम इन्द्रसे जाकर कहो कि द्वारपर एक ब्राह्मण खड़े हैं, जो आपसे प्रजापति कश्यपको जानता हूँ। उनके पिता शीघ्र मिलनेके लिये आये हैं।' द्वारपालने उनकी तपोनिधि मरीचिमुनिसे भी परिचित हूँ। मरीचिके पिता देवेश्वर ब्रह्माजीको भी, जो भगवान् विष्णुके बात सुनकर इन्द्रको सूचना दी और इन्द्र शीघ्र आकर उन ब्राह्मणकुमारसे मिले। हँसते हुए नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, जानता हूँ और उनके बालक और बालिकाओंके समूह उन्हें घेरकर रक्षक सत्त्वगुणशाली महाविष्णुका भी परिचय रखता हूँ। मुझे उस एकार्णव प्रलयका भी ज्ञान खड़े थे। वे बड़े उत्साहसे मुस्करा रहे थे और उनका स्वरूप अत्यन्त तेजस्वी जान पडता था। है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंसे शून्य एवं भयानक इन्द्रने उन शिशुरूपधारी हरिको भक्तिभावसे दिखायी देता है। इन्द्र! निश्चय ही सृष्टि कई प्रकारको है। कल्प भी अनेक हैं तथा ब्रह्माण्ड प्रणाम किया और भक्तवत्सल श्रीहरिने प्रेमपूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इन्द्रने मधुपर्क आदि देकर भी कितने ही प्रकारके हैं। उन ब्रह्माण्डोंमें अनेकानेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इन्द्र भी उनकी पूजा की और ब्राह्मणबालकसे पूछा— 'कहिये, किसलिये आपका शुभागमन हुआ है ?' बहतेरे हैं। उन सबकी गणना कौन कर सकता है ? सुरेश्वर! भूतलके धूलिकणोंकी गणना कर इन्द्रका वचन सुनकर ब्राह्मणबालकने जो बृहस्पतिके गुरुके भी गुरु थे, मेघके समान ली जाय तो भी इन्द्रोंकी गणना नहीं हो सकती गम्भीर वाणीमें कहा। है; ऐसा विद्वानोंका मत है। इन्द्रकी आयु और ब्राह्मण बोले—देवेन्द्र! मैंने सुना है कि अधिकार इकहत्तर चतुर्युगतक है। अट्ठाईस इन्द्रोंका पतन हो जानेपर विधाताका एक दिन-रात पूरा तुम बड़े विचित्र और अद्भुत नगरका निर्माण करा रहे हो; अत: इस नगरको देखने तथा इसके होता है। इस तरह एक सौ आठ वर्षोंतक विषयमें मनोवाञ्छित बातें पूछनेके लिये मैं यहाँ ब्रह्माजीकी सम्पूर्ण आयु है। जहाँ विधाताकी भी आया हूँ। कितने वर्षोंतक इसका निर्माण कराते संख्या नहीं है, वहाँ देवेन्द्रोंकी गणना क्या हो रहनेके लिये तुमने संकल्प किया है? अथवा सकती है ? जहाँ ब्रह्माण्डोंकी ही संख्या ज्ञात नहीं विश्वकर्मा कितने वर्षोंमें इसका निर्माणकार्य पूर्ण होती; वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी कहाँ कर देंगे? ऐसा निर्माण तो किसी भी इन्द्रने नहीं गिनती है? महाविष्णुके रोमकूपजनित निर्मल किया था। ऐसे सुन्दर नगरके निर्माणमें दूसरा जलमें ब्रह्माण्डकी स्थिति उसी तरह है, जैसे कोई विश्वकर्मा भी समर्थ नहीं है। सांसारिक नदी-नद आदिके जलमें कृत्रिम नौका हुआ करती है। इस प्रकार महाविष्णुके शरीरमें ब्राह्मणबालककी यह बात सुनकर देवराज जितने रोएँ हैं, उतने ब्रह्माण्ड हैं; अतएव ब्रह्माण्ड इन्द्र हँसने लगे। वे सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त मतवाले हो रहे थे; अत: उन्होंने उस द्विजकुमारसे असंख्य कहे गये हैं। एक-एक ब्रह्माण्डमें तुम्हारे-पुन: पूछा—'ब्रह्मन्! आपने कितने इन्द्रोंका समूह जैसे कितने ही देवता निवास करते हैं। देखा अथवा सुना है? तथा कितने प्रकारके इसी बीचमें पुरुषोत्तम श्रीहरिने वहाँ चींटोंके विश्वकर्मा आपके देखने या सुननेमें आये हैं? समृहको देखा, जो सौ धनुषकी दुरीतक फैला

मनोभाव प्रकट किया।

आनेका उद्देश्य क्या है? तथा आप कहाँके

रहनेवाले हैं? आपने मस्तकपर चटाई किसलिये धारण कर रखी है? मुने! आपके वक्ष:स्थलमें रोमचक्र कैसा है ? यह बहुत बढ़ा हुआ है; किंतु बीचमेंसे कुछ रोम क्यों उखाड़ लिये गये हैं? ब्रह्मन्! यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो सब विस्तारपूर्वक कहिये। इन सब अद्भुत बातोंको सुननेके लिये मेरे मनमें उत्कण्ठा है। ब्राह्मणबालककी यह बात सुनकर वे महामुनि इन्द्रके सामने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा वृत्तान्त बताने लगे। मुनि बोले- ब्रह्मन्! आयु बहुत थोड़ी

होनेके कारण मैंने कहीं भी रहनेके लिये घर नहीं बनाया है; विवाह भी नहीं किया है और जीविकाका साधन भी नहीं जुटाया है। आजकल भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता हूँ। मेरा नाम लोमश है। आप-जैसे ब्राह्मणका दर्शन ही यहाँ मेरे आगमनका प्रयोजन है। मेरे सिरपर जो चटाई

है, वह वर्षा और धूपका निवारण करनेके लिये

है। मेरे वक्ष:स्थलमें जो रोमचक्र है, उसका भी

गम्भीर था। ब्राह्मण-वटुककी गाथा सुनकर और उनका अट्टहास देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर उनके विनयपूर्वक पूछनेपर ब्राह्मणरूपधारी जनार्दनने भाषण देना आरम्भ किया। ब्राह्मण बोले—इन्द्र! मैंने क्रमशः एक-एक करके चींटोंके समुदायकी सृष्टि की है। वे सब चींटे अपने कर्मसे देवलोकमें इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हो चुके थे; परंतु इस समय वे सब अपने कर्मानुसार क्रमशः भिन्न-भिन्न जीवयोनियोंमें जन्म लेते हुए चींटोंकी जातिमें उत्पन्न हुए हैं।

हुआ था। बारी-बारीसे उन सबकी ओर देखकर

वे ब्राह्मणबालकका रूप धरकर पधारे हुए

भगवान् उच्चस्वरसे हँसने लगे। किंतु कुछ बोले

नहीं। मौन रह गये। उनका हृदय समुद्रके समान

कर्मसे ही जीव निरामय वैकुण्ठधाममें जाते हैं, कर्मसे ब्रह्मलोकमें और कर्मसे ही शिवलोकमें पहुँचते हैं। अपने कर्मसे ही वे स्वर्गमें तथा स्वर्गतुल्य स्थान पातालमें भी प्रवेश करते हैं। कर्मसे ही अपने लिये दु:खके एकमात्र कारण घोर नरकमें गिरते हैं। कर्मसूत्रसे ही विधाता जीवधारियोंको फल देते हैं। कर्म स्वभावसाध्य है और स्वभाव अभ्यासजन्य। देवेन्द्र! चराचर प्राणियोंसहित समस्त संसार स्वप्नके समान मिथ्या है। यहाँ कालयोगसे सबकी मौत सदा सिरपर सवार रहती है। जीवधारियोंके शुभ और अशुभ सब कुछ पानीके बुलबुलेके समान हैं। इन्द्र! विद्वान् पुरुष इसमें सदा विचरता है; परंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। यों कहकर ब्राह्मणदेवता वहाँ मुस्कराते हुए

बैठे रहे। उनकी बात सुनकर देवेश्वर इन्द्रको बड़ा

विस्मय हुआ। वे अपने-आपको अब अधिक

महत्त्व नहीं दे रहे थे। इसी बीच एक मुनीश्वर

वहाँ शीघ्रतापूर्वक आये जो ज्ञान और अवस्था

दोनोंमें बड़े थे। उनका शरीर अत्यन्त वृद्ध था।

वे महान् योगी जान पडते थे। वे कटिमें कृष्ण-

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६२२ कारण सुनिये, जो सांसारिक जीवोंको भय अन्तर्धान हो गये। इन्द्र स्वप्नकी भाँति यह घटना देनेवाला और उत्तम विवेकको उत्पन्न करनेवाला देखकर बड़े विस्मित हुए। अब उन परमेश्वरके मनमें सम्पत्तिके लिये तृष्णा नहीं रह गयी। है। मेरे वक्ष:स्थलका यह रोममण्डल ही मेरी आयुकी संख्याका प्रमाण है। ब्रह्मन्! जब एक उन्होंने विश्वकर्माको बुलाकर उनसे मीठी-मीठी बातें कीं तथा रत्न देकर पूजन करनेके पश्चात् उन्हें इन्द्रका पतन हो जाता है, तब मेरे इस रोमचक्रका घर जानेकी आज्ञा दी। फिर सब कुछ अपने एक रोम उखाड़ दिया जाता है। इसी कारणसे

बीचके बहुत-से रोएँ उखाड़ दिये गये हैं; तथापि

अभी बहुत-से विद्यमान हैं। ब्रह्माका दूसरा परार्द्ध पूर्ण होनेपर मेरी मृत्यु बतायी गयी है। विप्रवर!

वे शची तथा राजलक्ष्मीको त्यागकर प्रारब्ध-असंख्य विधाता मर चुके हैं और मरेंगे। फिर इस छोटी-सी आयुके लिये स्त्री, पुत्र और घरकी क्या आवश्यकता है? ब्रह्माजीका पतन हो

जानेपर भगवान् श्रीहरिकी एक पलक गिरती है; भयभीत हो गुरुकी शरणमें गयीं। वहाँ सब कुछ अतः मैं निरन्तर उन्हींके चरणारविन्दोंका दर्शन निवेदन करके बृहस्पतिजीको बुलाकर इन्द्रको करता रहता हूँ। श्रीहरिका दास्यभाव दुर्लभ है। नीतिके सार-तत्त्वका उपदेश कराया। गुरु बृहस्पतिने दाम्पत्य-प्रेमसे युक्त शास्त्र-विशेषकी रचना करके

भक्तिका गौरव मुक्तिसे भी बढ़कर है। सारा ऐश्वर्य स्वप्नके समान मिथ्या और भगवान्की स्वयं प्रेमपूर्वक उन्हें पढ़ाया। बृहस्पतिजीने उस भक्तिमें व्यवधान डालनेवाला है। यह उत्तम ज्ञान शास्त्र-विशेषका भाव इन्द्रको भलीभाँति समझा

मेरे गुरु भगवान् शंकरने दिया है; अत: मैं दिया। वृन्दावनविनोदिनि! तब इन्द्र पूर्ववत् राज्य करने लगे। सुरेश्वरि! इस प्रकार मैंने इन्द्रके अभिमान-भक्तिके बिना सालोक्य आदि चार प्रकारकी मुक्तियोंको भी नहीं ग्रहण करना चाहता हूँ।

ऐसे कहकर वे मुनि भगवान् शंकरके समीप चले गये और बालकरूपधारी श्रीहरि भी वहीं

यज्ञमें जो इन्द्रके दर्पका दलन हुआ था, उसे तो तुमने अपनी आँखों देखा ही था। (अध्याय ४७)

सूर्य और अग्निके दर्प-भङ्गकी कथा

राधिका बोलीं—भगवन्! आपने इन्द्रके

दर्प-भङ्गका प्रसङ्ग मुझसे कहा। अब मैं सूर्यदेवके गर्वगञ्जनकी बात यथार्थरूपसे सुनना चाहती हैं। भगवान् श्रीकृष्णने कहा — सुन्दरि! सूर्य एक

रखनेके लिये उद्यत हुए। भगवान् शंकरके वरसे

महान् ऐश्वर्य पाकर वे दोनों दैत्य मदसे उन्मत्त हो

था।) यह देख सूर्यदेव रुष्ट हो गये और उन्होंने अपने शूलसे अवहेलनापूर्वक उन दोनों दैत्योंको ही बार उदय लेकर फिर अस्त हो गये, परंतु मारा। सूर्यके शूलसे आहत हो वे दोनों दैत्य माली और सुमाली नामक दो दैत्यराज सूर्यास्त हो जानेके बाद भी वैसा ही प्रकाश बनाये

मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडे। भक्तोंका विनाश हुआ जान भक्तवत्सल शंकर आये और उन्होंने अपने महान् ज्ञानद्वारा उन दोनोंको जीवन-

दान दिया। तब वे दोनों दैत्य भगवान् शिवको

पुत्रको सौंपकर वे भगवानुकी शरणमें जानेको उद्यत हो गये। उनका विवेक जाग उठा था; अत:

क्षयकी कामना करने लगे। अपने प्राणवल्लभको

विवेक एवं वैराग्यसे युक्त हुआ देख शचीका

हृदय व्यथित हो उठा। वे शोकसे व्याकुल एवं

भङ्गका सारा प्रसङ्ग कह सुनाया। पिता नन्दके

गये थे। उनकी प्रभासे रात्रि नहीं होने पाती थी।

(रातके समय भी दिनका-सा प्रकाश छाया रहता

संहारक। ऐसा ही क्रम है। जगदीश्वर शंकरके

रहते हुए आप स्वयं जगत्को भस्म करनेके लिये

क्यों उद्यत हुए हैं? पहले जगत्का पालन करनेवाले भगवान् विष्णुको जीतिये। उसके बाद

इसका शीघ्रतापूर्वक संहार कीजिये।

भगवन्! आप जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके कारण हैं। क्या स्वयं ही सूर्यका निर्माण करके स्वयं ही इनका संहार करना चाहते हैं? आप स्वयं ही ब्रह्मा, शेषनाग, धर्म, सूर्य और अग्नि हैं। परात्पर परमेश्वर! चन्द्र और इन्द्र आदि देवता आपसे भयभीत रहते हैं। ऋषि और मुनि आपकी ही आराधना करके तपस्याके धनी हुए हैं। आप ही तप हैं, आप ही तपस्याके फल हैं और आप ही तपस्याओंके फलदाता हैं। ऐसा कहकर ब्रह्माजी सूर्यको ले आये और भक्ति तथा प्रीतिके साथ दीनवत्सल शंकरको उन्हें सौंप दिया। भगवान् शिवका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। उन जगत्-विधाताने सूर्यको आशीर्वाद देकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया और बडे हर्षके

जो मनुष्य संकटकालमें ब्रह्माजीद्वारा किये

गये इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह भयभीत हो तो भयसे और बँधा हो तो बन्धनसे मुक्त

साथ अपने धामको प्रस्थान किया।

स्तृति करने लगे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६२४

ऐसा कहकर ब्राह्मणबालकने सामने पड़े

हुए सरकंडेके एक पत्तेको, जो बहुत ही सूखा

हुआ था, हाथमें उठा लिया और उसे जलानेके

लिये अग्निको दिया। सुखा ईंधन देख अग्निदेव

भयानकरूपसे जीभ लपलपाने लगे। उन्होंने

भगवान् श्रीकृष्णने कहा — भगवान् धन्वन्तरि

स्वयं महान् पुरुष हैं और साक्षात् नारायणके

अंशस्वरूप हैं। पूर्वकालमें जब समुद्रका मन्थन हो रहा था, उस समय महासागरसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। वे सम्पूर्ण वेदोंमें निष्णात तथा

मन्त्र-तन्त्रविशारद हैं, विनतानन्दन गरुड़के शिष्य और भगवान् शंकरके उपशिष्य हैं। एक दिन वे सहस्रों शिष्योंसे घिरे हुए कैलास पर्वतपर आये।

मार्गमें उन्हें भयानक तक्षक दिखायी दिया, जो जीभ लपलपा रहा था। भयानक विषसे भरा हुआ वह पर्वताकार नाग लाखों नागोंसे घिरा

खानेके लिये आगे बढ रहा था। यह देख

हुआ था और धन्वन्तरिको क्रोधपूर्वक काट

धन्वन्तरिके दर्प-भङ्गकी कथा, उनके द्वारा मनसादेवीका स्तवन धन्वन्तरिका शिष्य दम्भी हँसने लगा। उसने

अपनी लपटोंमें ब्राह्मणबालकको उसी तरह

लपेट लिया, जैसे मेघोंकी घटासे चन्द्रमा छिप

जाता है; परंतु उस समय न तो वह सूखा

पत्ता जला और न उस शिशुका एक बाल भी बाँका हुआ। यह देख अग्निदेव उस बालकके सामने लज्जासे ठिठक गये। अग्निदेवका दर्प-भङ्ग करके वह शिशु वहीं अन्तर्धान हो गया तथा अग्निदेव अपनी मूर्तिको समेटकर डरे

इसी तरह राजा अम्बरीषके यहाँ महर्षि

राधिका बोलीं — जगदूरो! अब धन्वन्तरिके

श्रीनारायण कहते हैं - नारद! राधिकाका

(अध्याय ४८—५०)

यह वचन सुनकर भगवान् मधुसूदन हँसे और उन्होंने उस श्रवणसुखद प्राचीन कथाको सुनाना

दुर्वासाके दर्पका दलन हुआ था। (वह कथा

हुएकी भाँति अपने स्थानको चले गये।

पहले आ चुकी है।)

आरम्भ किया।

दर्प-भङ्गकी कथा सुनाइये।

भयानक तक्षकको मन्त्रसे जृम्भित करके विषहीन

बना दिया और उसके मस्तकमें विद्यमान बहुमूल्य मणिरत्नको हर लिया। इतना ही नहीं, उसने

तक्षकको हाथसे घुमाकर दूर फेंक दिया। तक्षक उस मार्गमें मृतककी भाँति निश्चेष्ट पड़ गया। यह देख उसके गणोंने वासुकिके पास जाकर सब

समाचार निवेदन किया। उसे सुनकर वासुिक

अत्यन्त क्रोधसे जल उठे। उन्होंने भयानक विषवाले असंख्य सर्पोंको वहाँ भेजा। समस्त

सेनापितयोंमें पाँच मुख्य थे — द्रोण, कालिय, कर्कोटक, पुण्डरीक और धनञ्जय। ये सब नाग उस स्थानपर आये, जहाँ धन्वन्तरि विराजमान

थे। उन असंख्य नागोंको देखकर धन्वन्तरिके शिष्योंको बड़ा भय हुआ। वे सब शिष्य नागोंके नि:श्वास-वायुसे मृतक-तुल्य हो गये और निश्चेष्ट

तथा ज्ञानशून्य हो पृथ्वीपर पड़ गये। भगवान् धन्वन्तरिने गुरुका स्मरण करते हुए मन्त्रका पाठ

और अमृतकी वर्षा करके सब शिष्योंको जीवित कर दिया। उनमें चेतना उत्पन्न करके जगद्गरु धन्वन्तरिने मन्त्रोंद्वारा भयानक विषवाले सर्पसमूहको

जुम्भित कर दिया। फिर तो वे सब-के-सब ऐसे निश्चेष्ट हुए, मानो मर गये हों। उन नागगणोंमें कोई ऐसा भी नहीं रह गया, जो नागराजको

समाचार दे सके; परंतु नागराज वासुकि सर्वज्ञ हैं, उन्होंने सर्पोंके उन समस्त संकटको जान लिया और अपनी ज्ञानरूपिणी बहिन जगदौरी मनसा (या जरत्कारु)-को बुलाया। वास्किने उससे कहा—मनसे! तुम जाओ

और अत्यन्त संकटसे नागोंकी रक्षा करो। महाभागे! ऐसा करनेपर तुम्हारी तीनों लोकोंमें पूजा होगी।

वासुकिकी बात सुनकर वह नागकन्या हँस पड़ी और विनीत भावसे खड़ी हो अमृतके समान मधुर वचन बोली। मनसाने कहा — नागराज! मेरी बात सुनिये।

मैं युद्धके लिये जाऊँगी। शुभ और अशुभ (जीत और हार) तो दैवके हाथमें है; परंतु मैं यथोचित कर्तव्यका पालन करूँगी। समराङ्गणमें लीलापूर्वक उस शत्रुका संहार कर डालूँगी। जिसे मैं मार दूँगी, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मेरे बड़े भाई

और गुरु भगवान् शेषने मुझे जगदीश्वर नारायणका परम अद्भुत सिद्ध मन्त्र प्रदान किया है। मैं अपने कण्ठमें 'त्रैलोक्य-मङ्गल' नामक उत्तम कवच धारण करती हूँ; अत: संसारको भस्म करके पुन: उसकी सृष्टि करनेमें समर्थ हूँ। मन्त्रशास्त्रोंमें मैं

शिवने कृपापूर्वक मुझे महान् ज्ञान दिया था।

सम्पूर्ण सर्पोंको जीवित कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर शत्रुके शिष्योंको चेष्टाशून्य बना दिया। भगवान् धन्वन्तरि मन्त्र-शास्त्रके ज्ञानमें निपुण थे। उन्होंने मन्त्रद्वारा शिष्योंको

तब मनसादेवीने धन्वन्तरिकी ओर देख हँसकर अहंकारभरी बात कही। मनसा बोली—सिद्धपुरुष! बताओ तो सही, क्या तुम मन्त्रका अर्थ, मन्त्रशिल्प, मन्त्रभेद और महान् ओषधका ज्ञान रखते हो? गरुड्के शिष्य

विख्यात शिष्य हैं और दीर्घकालतक गुरुके पास शिक्षा लेते रहे हैं। यों कहकर जगदम्बा मनसा सरोवरसे कमल ले आयी और उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके क्रोधपूर्वक धन्वन्तरिकी ओर चलाया। प्रज्वलित अग्निशिखाके समान जलते हुए उस कमल-

पुष्पको आते देख धन्वन्तरिने नि:श्वासमात्रसे

उसको भस्म कर दिया। तत्पश्चात् मन्त्रसे अभिमन्त्रित

हो न? मैं और गरुड़ दोनों भगवान् शंकरके

एक मुट्टी धूल लेकर उसके द्वारा उन्होंने उस भस्मको भी निष्फल कर दिया। फिर वे अवहेलनापूर्वक हँसने लगे। तब मनसादेवीने ग्रीष्मकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाली शक्ति हाथमें ले ली और उसे मन्त्रसे आवेष्टित

करके शत्रुकी ओर चला दिया। उस जाज्वल्यमान शक्तिको आते देख धन्वन्तरिने भगवान् विष्णुके भगवान् शंकरकी शिष्या हूँ। पूर्वकालमें भगवान् दिये हुए शूलसे अनायास ही उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। शक्तिको भी व्यर्थ हुई देख देवी मनसा

| ६२६ संक्षिप्त ब्रह                              | ावैवर्तपुराण<br>                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| रोषसे जल उठी। अब उसने कभी व्यर्थ न              | विद्वान् महाभाग धन्वन्तरे! मनसादेवीके साथ         |
| जानेवाले दु:सह एवं भयंकर नागपाशको हाथमें        | तुम्हारा युद्ध हो, यह मुझे उचित नहीं जान          |
| लिया, जो एक लाख नागोंसे युक्त, सिद्धमन्त्रसे    | पड़ता। इसके साथ तुम्हारी कोई समता ही नहीं         |
| अभिमन्त्रित तथा काल और अन्तकके समान             | है। यह देवेश्वरी मनसा शिवके दिये हुए अमोघ         |
| तेजस्वी था। उसने क्रोधपूर्वक उस नागपाशको        | शूलसे तीनों लोकोंको जलाकर भस्म करनेकी             |
| चलाया। नागपाशको देखकर धन्वन्तरि प्रसन्नतासे     | शक्ति रखती है। कौथुम-शाखामें वर्णित ध्यानके       |
| मुस्करा उठे; उन्होंने तत्काल गरुड़का स्मरण      | अनुसार मनसादेवीका भक्तिभावसे ध्यान करके           |
| किया और पक्षिराज गरुड़ वहाँ आ पहुँचे।           | एकाग्रचित्त हो षोडशोपचार अर्पित करते हुए          |
| नागास्त्रको आया देख दीर्घकालके भूखे हुए         | इसकी पूजा करो। फिर आस्तीकमुनिद्वारा किये          |
| हरिवाहन गरुड़ने चोंचसे मार-मारकर सब             | गये स्तोत्रसे तुम्हें इसकी स्तुति करनी चाहिये।    |
| नागोंको अपना आहार बना लिया। प्रिये!             | इससे संतुष्ट हो मनसादेवी तुम्हें वर प्रदान करेगी। |
| नागास्त्रको निष्फल हुआ देख मनसाके नेत्र रोषसे   | ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर शिवजीने भी               |
| लाल हो उठे। उसने एक मुट्ठी भस्म उठाया,          | उसका अनुमोदन किया। फिर गरुड़ने प्रेमसे            |
| जिसे पूर्वकालमें भगवान् शिवने दिया था। मन्त्रसे | प्रयत्नपूर्वक उन्हें समझाया। इन सबकी बात          |
| पवित्र किये गये उस मुट्ठीभर भस्मको चलाया        | सुनकर स्नानसे शुद्ध हो वस्त्र और आभूषण            |
| गया देख गरुड़ने शिष्य धन्वन्तरिको पीछे करके     | धारण करके धन्वन्तरि ब्रह्माजीको पुरोहित बना       |
| अपने पंखकी हवासे वह सारा भस्म बिखेर दिया।       | मनसाकी पूजा करनेको उद्यत हुए।                     |
| यह देख देवी मनसाको बड़ा क्रोध हुआ। उसने         | <b>धन्वन्तरि बोले</b> —जगद्गैरी मनसे! यहाँ आओ     |
| धन्वन्तरिका वध करनेके लिये स्वयं अमोघ शूल       | और मेरी पूजा ग्रहण करो। कश्यपनन्दिनि!             |
| हाथमें लिया। उस शूलको भी भगवान् शिवने           | पहलेसे ही तीनों लोकोंमें तुम्हारी पूजा होती       |
| ही दिया था। उससे सैकड़ों सूर्योंके समान प्रभा   | आयी है। देवि! तुम विष्णुस्वरूपा हो। तुमने         |
| फैल रही थी। वह अमोघ शूल तीनों लोकोंमें          | सम्पूर्ण जगत्को जीत लिया है; इसीलिये रणभूमिमें    |
| प्रलयाग्निके समान प्रकाशित होता था। इसी समय     | अस्त्र-प्रयोग नहीं किया है।                       |
| ब्रह्मा और शिव धन्वन्तरिकी रक्षा तथा गरुड़के    | ऐसा कहकर संयत हो भक्तिसे मस्तक झुका               |
| सम्मानके लिये उस समराङ्गणमें आये। भगवान्        | हाथमें श्वेत पुष्प ले वे ध्यान करनेको उद्यत हुए।  |
| शम्भु तथा जगदीश्वर ब्रह्माको उपस्थित देख        | ध्यान                                             |
| मनसाने भक्तिभावसे उन दोनोंको नमस्कार किया।      | मनसादेवीकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके               |
| उस समय भी वह नि:शङ्क-भावसे शूल धारण             | समान गौर है। उनके सभी अङ्ग मनको मोह               |
| किये रही। धन्वन्तरि तथा गरुड़ने भी उन दोनों     | लेनेवाले हैं। प्रसन्नमुखपर मन्द हासकी छटा छा      |
| देवेश्वरोंको मस्तक झुकाया और बड़ी भक्तिसे       | रही है। महीन वस्त्र उनके श्रीअङ्गोंकी शोभा        |

उनकी स्तुति की। उन दोनोंने भी इन दोनोंको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात् लोकहितकी कामनासे

मनसादेवीकी पूजाका प्रचार करनेके लिये ब्रह्माजीने धन्वन्तरिसे मधुर एवं हितकर वचन कहा।

ब्रह्माजी बोले—सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशिष्ट

विद्याओंको देनेवाली, शान्तस्वरूपा, सर्वविद्याविशारदा,

बढ़ाते हैं। परम सुन्दर केशोंकी वेणी अद्भुत शोभासे सम्पन्न है। वे रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं। सबको अभय देनेवाली वे देवी भक्तोंपर अनुग्रहके लिये कातर देखी जाती हैं। सम्पूर्ण

श्रीकृष्णजन्मखण्ड नागेन्द्रवाहना और नागोंकी स्वामिनी हैं; उन परा देवी मनसाका मैं भजन करता हूँ।

प्रिये! इस प्रकार ध्यानकर पुष्प दे नाना द्रव्योंसे युक्त षोडशोपचार चढ़ाकर धन्वन्तरिने उनका पूजन किया। तत्पश्चात् पुलकित-शरीर हो

भक्तिसे मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ उन्होंने **धन्वन्तरि बोले**—सिद्धिस्वरूपा मनसादेवीको

यत्नपूर्वक मनसादेवीकी स्तृति की। नमस्कार है। उन सिद्धिदायिनी देवीको बारंबार मेरा प्रणाम है। वरदायिनी कश्यपकन्याको नमस्कार, नमस्कार और पुनः नमस्कार। कल्याणकारिणी

शंकरकन्याको बारंबार नमस्कार। तुम नागोंपर सवार होनेवाली नागेश्वरी हो। तुम्हें नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तुम आस्तीककी माता और जगज्जननी हो; तुम्हें मेरा नमस्कार है। जगत्की कारणभूता जरत्कारुको नमस्कार है। जरत्कारु

मुनिकी पत्नीको नमस्कार है। नागभिगनीको नमस्कार है। योगिनीको बारंबार नमस्कार है। चिरकालतक तपस्या करनेवाली सुखदायिनी मनसादेवीको बारंबार

उनके साथ विहार, श्रीराधा नामके प्रथम उच्चारणका कारण, श्रीकृष्णद्वारा श्रीराधाका शृङ्गार, गोपियोंद्वारा उनकी सेवा और श्रीकृष्णके मथुरागमनसे लेकर परमधामगमनतककी लीलाओंका संक्षिप्त परिचय श्रीकृष्णने कहा—प्रिये! मैंने छोटे-बड़े सभी लोगोंके दर्प-भङ्गकी कहानी कही और तुमने सुनी। इसमें संदेह नहीं कि उन सबका

अभिमान भङ्ग किया ही गया था। अब उठो और वृन्दावनमें चलो। सुन्दरि! अब मैं विरहसे पीड़ित हुई गोपिकाओंको शीघ्र देखना चाहता हूँ। श्रीनारायण कहते हैं — नारद! श्यामस्नदरकी

यह बात सुनकर मानिनी रसिकेश्वरी राधाने उनसे

कहा—'प्राणेश्वर! मैं चलनेमें असमर्थ हो गयी हूँ;

श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेसे श्रीराधा और गोपियोंका दुःखसे रोदन, चन्दनवनमें श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन देना, गोपियोंके प्रणय-कोपजनित उद्गार, श्रीकृष्णका

> मधुसुदन हँसकर बोले—'तब मुझपर ही सवार हो जाओ।' ऐसा कह वे तत्काल अदृश्य हो गये। राधा मनकी गतिसे चलनेवाली थीं। वे क्षणभर वहाँ रोती रहीं; फिर इधर-उधर श्यामस्न्दरको ढूँढती हुई वृन्दावनमें जा पहुँचीं। शोकसे कातर

> अत: तुम्हीं मुझे ले चलो।' राधाकी यह बात सुन

हुई राधाने रोते-रोते चन्दनवनमें प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने शोकाकुल गोपियोंको देखा, जो भयसे विह्वल थीं। उनके मुँह लाल हो गये थे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६२८ आँखें इधर-उधर घूरती थीं। वे सम्पूर्ण वनमें बोली—'ये पुरुष हैं; इनपर कभी विश्वास नहीं भ्रमण करतीं और 'हा नाथ! हा नाथ!' पुकारती किया जा सकता।' अन्य बोल उठी—'इन हुई बिना खाये-पीये रह रही थीं। उनके मनमें चित्तचोरकी यत्नपूर्वक देखभाल करो।' कोई-कोई बडा रोष था। प्रेमविच्छेदसे कातर राधिकाने उन कुपित होकर कहने लगीं—'ये निष्ठूर हैं, नरघाती हैं।' कोई बोली—'अब फिर इनसे बात न करो।' सबको देखकर उनसे मलयवनमें भ्रमण आदिका अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। फिर वे उन तदनन्तर जो-जो रमणीय और निर्जन वन

विलाप करती हुई सब गोपियाँ कुपित हो अपने शरीरका त्याग कर देनेको उद्यत हो गयीं। इसी समय वहाँ चन्दनवनमें पधारकर श्रीकृष्णने राधा

सबके साथ रोदन करने लगीं। विरहसे आतुर हो

'हा नाथ! हा नाथ!' का उच्चारण करके बारंबार

तथा गोपियोंको दर्शन दिये। प्राणेश्वरको आया देख गोपाङ्गनाओंसहित राधा आनन्दसे मुस्करायीं और पुलिकत-शरीर हो उनकी ओर दौडीं। पास जाकर वे सब गोपाङ्गनाएँ प्रेमसे विह्वल हो रोने

लगीं। फिर उन सबने श्रीकृष्णसे विरहजनित अपने सारे दु:खको निवेदन किया। दिन-रात स्नान और खाना-पीना छोड़कर वन-वनमें निरन्तर भटकते रहना तथा अन्तमें शरीरको त्याग देनेका

विचार करना आदि सब बातें बताकर उन सबने क्षणभर उन्हें बहुत फटकारा। फिर वे एक

क्षणतक प्रसन्नतासे उनके गुण गाती रहीं। इसके बाद कुछ देर उन्हें आभूषण पहनाती तथा चन्दन लगाती रहीं। कोई-कोई गोपियाँ बोलीं—'अरी

सिख! देखो, श्यामसुन्दर हमारे प्राणोंके चोर हैं। इनकी निरन्तर रखवाली करो। ये कहीं जाने न

पावें।' यह सुनकर दूसरी बोल उठी—'नहीं सखी! अब ये फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे।' कोई कहने लगी—'अरी सखियो! इन्हें

शीघ्र ही चारों ओरसे घेरकर बीचमें कर लो।'

प्रकार वे गोपियोंके साथ सुशोभित हो रहे थे। जनार्दनने अपनी अनेक मूर्तियाँ प्रकट करके

गोपियोंके साथ पुनः रासक्रीड़ा की। नारदजीने पूछा— भक्तजनोंके प्रियतम नारायण! विद्वान् पुरुष पहले 'राधा' शब्दका उच्चारण करके पीछे 'कृष्ण' का नाम लेते हैं, इसका क्या कारण है ? यह मुझ भक्तको बताइये।

श्रीनारायण बोले-नारद! इसके तीन कारण हैं; बताता हूँ, सुनो! प्रकृति जगत्की माता हैं और पुरुष जगत्के पिता। त्रिभुवनजननी प्रकृतिका गौरव पितृस्वरूप पुरुषकी अपेक्षा

सौगुना अधिक है। श्रुतिमें 'राधाकृष्ण', 'गौरीशंकर' इत्यादि शब्द ही सुना गया है। 'कृष्ण-राधा' 'शंकर-गौरी' इत्यादिका प्रयोग कभी लोकमें भी

थे, उन सबमें गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ कौतृहलपूर्वक

घूमती रहीं। इस तरह उन परमेश्वरको बीचमें

करके वे सब गोपियाँ दूसरे वनमें गयीं, जहाँ

सुरम्य रासमण्डल विद्यमान था। रासमण्डलमें जाकर रसिकशेखर श्रीकृष्ण स्वर्णसिंहासनपर

विराजमान हुए। जैसे रातके समय आकाशमें

तारागणोंके साथ चन्द्रमा शोभा पाते हैं; उसी

नहीं सुना गया है। 'हे रोहिणीचन्द्र! प्रसन्न होइये और इस अर्घ्यको ग्रहण कीजिये। संज्ञासहित सूर्यदेव! मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार

दूसरी बोली—'नहीं, नहीं सखी! इन्हें प्रेमपाशसे कीजिये। कमलाकान्त! प्रसन्न होइये और मेरी बाँधकर हृदय-मन्दिरमें कैद कर लो।' कोई पूजा ग्रहण कीजिये।' इत्यादि मन्त्र सामवेदकी कौथुमीशाखामें देखे गये हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद! 'रा'

शब्दके उच्चारणमात्रसे ही माधव हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं और 'धा' शब्दका उच्चारण होनेपर तो

अवश्य ही भक्तके पीछे वेगपूर्वक दौड़ पड़ते हैं।

जो पहले पुरुषवाची शब्दका उच्चारण करके पीछे

प्रकृतिका उच्चारण करता है, वह वेदकी मर्यादाका

उल्लङ्घन करनेके कारण मातृहत्याके पापका भागी

होता है। तीनों लोकोंमें पुण्यदायक कर्मक्षेत्र

होनेके कारण भारतवर्ष धन्य है। उसमें भी

श्रीराधाचरणारविन्दोंकी रेणुसे पवित्र हुआ वृन्दावन

अतिशय धन्य है। राधाके चरणकमलोंकी पवित्र

धूल प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माजीने साठ हजार

जगदीश्वर श्रीकृष्णने क्या किया? उस समय

उनको कौन-सी रहस्यलीला हुई? यह बतानेकी

सम्पन्न करके स्वयं रासेश्वर श्यामसुन्दर रासेश्वरी

राधाके साथ यमुनातटपर गये, वहाँ स्नान एवं

निर्मल जलका पान करके उन्होंने कालिन्दीके

स्वच्छ सलिलमें गोपाङ्गनाओंके साथ जलक्रीड़ा की। तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण राधिकाजीके साथ

भाण्डीर वनमें चले गये। इधर प्रेमविह्वला गोपियाँ

अपने-अपने घरोंको लौट गयीं। उस समय

श्यामसुन्दर श्रीराधाके साथ मालतीकानन,

वासन्तीकानन, चन्दनकानन तथा चम्पककानन

आदि मनोहर वनोंमें क्रीड़ा करते रहे। फिर

पद्मवनमें रातको शयन किया। प्रात:काल उन्होंने

देखा, प्रियाजी फूलोंकी शय्यापर सो रही हैं।

शरत्कालिक चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले

उनके सुन्दर मुखपर पसीनेकी बूँदें दिखायी दे

नारदजीने पूछा—पूर्णमासी बीत जानेपर

श्रीनारायणने कहा — रासमण्डलमें रासलीला

वर्षींतक तपस्या की थी।

कृपा करें।

रही हैं। सिन्द्र लुप्त हो गया है, कज्जल मिट गया है, अधरोंकी लाली भी लुप्तप्राय हो गयी है और कपोलोंकी पत्र-रचना मिट गयी है। उनकी

६२९

वेणी खुल गयी है, नेत्रकमल बंद हैं और रत्नोंके बने हुए दो बहुमूल्य कुण्डलोंसे उनके मुखमण्डलकी अपूर्व शोभा हो रही है। दन्तपंक्तिसे सुशोभित मुख मानो गजमुक्तासे अलंकृत एवं उद्दीप्त है।

प्रियाजीको इस अवस्थामें देख भक्तवत्सल माधवने अग्निशुद्ध महीन वस्त्रसे उनके मुखको बड़े प्रेम

और भक्तिभावसे पोंछा। फिर केशोंको सँवारकर उनकी चोटी बाँध दी। उस चोटीमें माधवी और मालतीके फूलोंकी माला लगा दी, जिससे

उसकी शोभा बहुत बढ़ गयी। वह चोटी रत्नयुक्त रेशमी डोरोंसे बँधी थी। उसकी आकृति सुन्दर, वक्र, मनोहर और अत्यन्त गोल थी। कुन्दके फूलोंसे भी उसका शृङ्गार किया गया था। वेणी

बाँधनेके पश्चात् श्यामसुन्दरने प्रियाजीके भाल-देशमें सिन्दूरका तिलक लगाया। उसके नीचे उज्ज्वल चन्दनका शृङ्गार किया। फिर कस्तूरीकी बेंदीसे उनके ललाटकी शोभा बढ़ायी। तत्पश्चात् दोनों कपोलोंपर चित्र-विचित्र पत्र-रचना की। नेत्रकमलोंमें भक्तिभावसे काजल लगाया, जिससे उनका सौन्दर्य खिल उठा। फिर बड़े अनुरागसे

राधाके अधरोंमें लाली लगायी। कानमें दो अत्यन्त निर्मल आभूषण पहनाये। गलेमें बहुमूल्य रत्नोंका हार पहनाया, जो उनके वक्ष:स्थलको उद्भासित कर रहा था। वह हार मणियोंकी लड़ियोंसे प्रकाशित हो रहा था। तदनन्तर बहुमूल्य, दिव्य, अग्निशुद्ध तथा सब प्रकारके रत्नोंसे अलंकृत वस्त्र पहनाया, जो कस्तूरी और कुंकुमसे अभिषिक्त था। दोनों चरणोंमें रत्निर्मित मञ्जीर पहनाये और पैरोंकी

अँगुलियों एवं नखोंमें भक्तिभावसे महावर लगाया।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ०६३ जो तीनों लोकोंके सत्पुरुषोंद्वारा सेव्य हैं; उन भगवान् श्यामसुन्दर कौतूहलपूर्वक गोपियोंके श्यामसुन्दरने अपनी सेव्यरूपा प्राणवल्लभाकी सेवा साथ वहाँसे प्रस्थित हुए। वत्स! इस प्रकार मैंने की। तदनन्तर सेवकोचित भक्तिसे श्वेत चँवर श्रीहरिकी रासक्रीड़ाका वर्णन किया। वे भगवान् डुलाया। यह कैसी अद्भुत बात है। इसके बाद श्रीकृष्ण स्वेच्छामय रूपधारी, परिपूर्णतम परमात्मा, समस्त भावोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बोधकलाके ज्ञाता निर्गुण, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे भी परे, सर्वसमर्थ और एवं विलास-शास्त्रके मर्मज्ञ श्रीहरिने अपनी ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदिके भी परमेश्वर हैं। प्राणवल्लभाको जगाया और अपने वक्षःस्थलमें इस प्रकार श्रीकृष्णजन्मका रहस्य, मनको प्रिय लगनेवाली उनकी बाललीला तथा किशोर-उनके लिये स्थान दिया। इस प्रकार श्रीराधाको जगाकर श्रीकृष्णने लीलाका भी वर्णन किया गया। अब तुम और उन्हें भाँति-भाँतिके पुष्पमाला, आभूषण तथा क्या सुनना चाहते हो? कौस्तुभमणि आदिके द्वारा सुसज्जित किया। नारदजीने पूछा-मुनिश्रेष्ठ! इसके बाद कौन-सी रहस्य-लीला हुई? भगवान् श्रीकृष्ण रत्नपात्रमें भोजन और जल प्रस्तुत किये। इसी समय चरण-चिह्नोंको पहचानती हुई श्रीराधाकी किस प्रकार नन्दभवनसे मथुराको गये? श्रीहरिके सुप्रतिष्ठित सहचरी सुशीला आदि छत्तीस गोपियाँ वियोगसे पीडित हुए नन्दने कैसे अपने प्राण धारण किये? जिनका चित्त सदा श्रीकृष्णके अन्यान्य बहुसंख्यक गोपाङ्गनाओंके साथ वहाँ चिन्तनमें ही लगा रहता था, वे गोपाङ्गनाएँ और आ पहुँचीं। किन्हींके हाथमें चन्दन था और किन्हींके हाथमें कस्तूरी। कोई चँवर लिये आयी यशोदाजी भी कैसे जीवन धारण कर सकीं? जो

आँखोंकी पलक गिरनेतकका भी वियोग होनेपर

जीवित नहीं रह सकती थीं: वे ही देवी श्रीराधा

अपने प्राणेश्वरके बिना किस तरह प्राणोंको रख

सर्कों ? जो-जो गोप शयन, भोजन तथा अन्यान्य

सुखोंके उपभोग-कालमें सदा श्रीकृष्णके साथ

रहे; वे अपने वैसे प्रेमी बान्धवको व्रजमें रहते

हुए कैसे भूल सके ? श्रीकृष्णने मथुरामें जाकर कौन-कौन-सी लीलाएँ कीं ? परमधाम-गमनपर्यन्त

उन्होंने जो कुछ किया हो, उसे आप बतानेकी

नामक यज्ञका आयोजन किया था। उसमें उस

राजाका निमन्त्रण पाकर भगवान् श्रीकृष्ण भी गये

थे। राजा कंसने श्रीकृष्णको बुलानेके लिये

भगवद्भक्त अक्रूरको उनके पास भेजा था।

श्रीनारायणने कहा — महामुने! कंसने धनुषयज्ञ

कुपा करें।

थी और कोई माला। कोई सिन्दूर, कोई कंघी,

कोई आलता (महावर) और कोई वस्त्र लिये हुए

थी। कोई अपने हाथमें दर्पण, कोई पुष्पपात्र, कोई

क्रीडाकमल, कोई फूलोंके गजरे, कोई मधुपात्र,

कोई आभूषण, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई

स्वर-यन्त्र और कोई वीणा लिये आयी थीं। जो

छत्तीस राग-रागिनियाँ गोपीका रूप धारण

करके गोलोकसे राधाके साथ भारतवर्षमें आयी

थीं, वे सब वहाँ उपस्थित हुईं। कई गोपियाँ वहाँ

आकर नाचने और गाने लगीं तथा कोई श्वेत

चँवर डुलाकर राधाकी सेवा करने लगीं।

महामुने! कुछ गोपियाँ प्रसन्नतापूर्वक देवी

राधाके पैर दबाने लगीं। एकने उन्हें चबानेके

लिये पानका बीड़ा दिया। इस प्रकार पवित्र

वृन्दावनमें श्रीराधाके वक्ष:स्थलमें विराजमान

गये और श्रीकृष्णको उनके साथियोंसहित साथ ले मथुरामें लौट आये। मुने! मथुरा जाकर

अक्रूरजी राजा कंसकी आज्ञा पाकर नन्दभवनमें

श्रीकृष्णने राजा कंसको मार डाला। एक धोबीको,

चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लको तथा कुवलयापीड

नामक हाथीको वे पहले ही कालके गालमें भेज

चुके थे। कंस-वधके अनन्तर बान्धव श्रीकृष्णने माता-पिता तथा भाई-बन्धुओंका उद्धार किया।

श्रीहरिने कृपापूर्वक एक मालीको भी मोक्ष प्रदान किया। फिर गोपियोंपर दया आनेसे उद्भवको

व्रजमें भेजकर उन्हींके द्वारा उन्हें समझाया-बुझाया और धीरज बँधाया। तदनन्तर उपनयन-संस्कारके पश्चात् भगवान् अवन्तीनगर (उज्जैन)-में गये और वहाँ गुरु सान्दीपनि मुनिसे विद्या

ग्रहण की। उसके बाद जरासंधको जीतकर यवनराजका वध किया और विधिपूर्वक उग्रसेनको राजाके पदपर बिठाया। समुद्रके निकट जा वहाँ द्वारकापुरीका निर्माण कराया और राजाओंके समूहको जीतकर वे रुक्मिणीदेवीको हर लाये।

फिर कालिन्दी, लक्ष्मणा, शैव्या, सत्या, सती जाम्बवती, मित्रविन्दा तथा नाग्रजितीके साथ

विवाह किया। तत्पश्चात् भयानक संग्रामके द्वारा प्राग्ज्योतिषपुरके नरेश नरकका वध करके उन्होंने सोलह हजार राजकुमारियोंका उद्धार किया और

उन्हें पत्नीरूपमें अपनाकर उनके साथ विहार किया। इन्द्रदेवको लीलापूर्वक परास्त करके पारिजातका अपहरण किया और भगवान् शंकरको

जीतकर बाणासुरके हाथ काट दिये तथा अपने

स्वतन्त्र, सर्वेश्वर, प्रकृतिसे परे, निर्गुण, निरीह, निराकार और निरञ्जन हैं। (अध्याय ५२—५४)

उन्होंने मैया यशोदा और नन्दबाबाको तथा बुद्धिमान् वृषभानु एवं राधा-माता कलावतीको सामीप्य-मुक्ति प्रदान की। श्रीकृष्ण और गोपियोंके

पौत्र अनिरुद्धको छुडाया और फिर द्वारकामें

आकर अपने-आपको अपनी प्रत्येक रानीके

महलमें उपस्थित दिखाया। वसुदेवजीके यज्ञमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे आयी हुई अपने प्राणोंकी

अधिष्ठात्री देवी श्रीराधाके दर्शन किये। फिर वे

उनके साथ पुण्यमय वृन्दावनमें गये। भारतके उस

पुण्यक्षेत्रमें उन जगदीश्वरने श्रीराधाके साथ पुन:

चौदह वर्षोंतक रासमण्डलमें रास किया। उन्होंने

साथ राधाने कौतूहलवश प्रत्येक युगमें वेदवर्णित धर्मका सेतु बाँधा। महामुने! इस प्रकार मैंने थोड़ेमें श्रीकृष्णका सारा रम्य चरित्र कह सुनाया

जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सारा जगत् नश्वर ही है; अत: तुम परमानन्दमय नन्दनन्दनका सानन्द भजन करो। वे स्वेच्छामय परब्रह्म परमात्मा

परमेश्वर, अविनाशी, अव्यक्त, भक्तोंपर कृपा करनेके

लिये ही शरीर धारण करनेवाले, सत्य, नित्य,

वर्षोंतक भूतलपर रहकर गोलोकमें गये। वहाँ

महापराक्रमी श्रीहरिने वहाँ रहकर भूतलका भार उतारा था। मुने! इस तरह वे एक सौ पचीस

नन्द-भवनमें पूरे ग्यारह वर्षकी अवस्थातक निवास किया था। फिर मथुरा और द्वारकामें उन भगवान्के पूरे सौ वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों

## ( उत्तरार्द्ध )

## श्रीकृष्णकी महत्ता एवं प्रभावका वर्णन

श्रीकृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दुराराध्य होते हुए भी अत्यन्त साध्य हैं अर्थात् आराधनाके बलसे उन्हें रिझा पाना अत्यन्त कठिन है तो भी

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! वे ही भगवान्

वे भक्तपर कृपा करके स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भक्तोंके लिये तो वे अत्यन्त

सुलभ हैं। भक्त ही उन्हें आराधनाद्वारा वशमें कर सकता है। वे अपने भक्तको सदा ही दर्शन देते

हैं और दे सकते हैं; किंतु अभक्तके लिये उनका दर्शन पाना सर्वथा असम्भव है। उनके लीलाचरित्रोंका

रहस्य समझ पाना अत्यन्त कठिन है। केवल उन चरित्रोंका अपने हृदयमें चिन्तन करना चाहिये। संसारके सब लोग श्रीकृष्णकी दुरन्त मायासे

बद्ध एवं मोहित हैं। उन्हींके भयसे यह वाय निरन्तर बहती रहती है, कच्छप बिना आधारके

भयसे सदा अनन्त (शेषनाग)-को अपनी पीठपर धारण किये रहता है तथा शेषनाग अपने मस्तकपर अखिल विश्वका भार उठाये रहते हैं।

ही स्थिर रहता है और यही कच्छप उन्हींके

शेषनागके सहस्र सिर हैं। उनके सिरके एक देशमें सात समुद्रों, सात द्वीपों, पर्वतों और काननोंसे युक्त पृथ्वी विद्यमान है। सात पाताल, भूभ्वः स्वः आदि विभिन्न सात स्वर्ग, जिनमें ब्रह्मलोक

भी शामिल है, विश्व कहे गये हैं। इस विश्वको 'त्रिभुवन' कहते हैं। इसीको कृत्रिम\*

जगत् कहा गया है। विधाता प्रत्येक कल्पमें श्रीकृष्णके भयसे ही इस कृत्रिम जगत्की सृष्टि करते हैं। इस तरहके असंख्य विश्व हैं,

जिन्हें महाविराट् (महाविष्णु) अपने रोम-कूपोंमें

धारण करते हैं। ये श्रीकृष्णके ही अंश हैं। उन्हींके भयसे समस्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते

हैं और उन्हींका निरन्तर ध्यान किया करते हैं। कृपानिधान विष्णु (लघु विराट्) भी श्रीकृष्णके ही भयसे संसारका पालन करते हैं। उन्हींका

भय मानकर कालाग्रि रुद्रस्वरूप काल प्रजाका

संहार करता है तथा छहों गुणों और ऐश्वर्योंसे युक्त विरागी एवं विरक्त मृत्युञ्जय महादेव

उन्हींके भयसे अनुरागपूर्वक उनका निरन्तर ध्यान करते रहते हैं। उन्हींके भयसे आग जलती और सूर्य तपते हैं। उनका ही भय मानकर

इन्द्र वर्षा करते और मृत्यु समस्त प्राणियोंपर धावा बोलती है। उन्हींके भयसे यम एवं

धर्म पापियोंको दण्ड देते हैं। उनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोकोंको धारण करती

और प्रकृति सृष्टिकालमें महत्तत्त्व आदिको जन्म देती है। बेटा! उन भगवान् श्रीकृष्णका अभिप्राय क्या है ? इसे जानना बहुत कठिन है।

कर सके। वत्स! ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिनके प्रभावको नहीं जानते हैं; उन्हीं भगवान्की लीलाका रहस्य मुझ-जैसा मन्दबुद्धि कैसे जान सकता है?

वे नन्दनन्दन वृन्दावनको छोड़कर मथुरा क्यों चले गये? उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधिका प्रिया राधाको क्यों त्याग दिया? माता यशोदा

कौन ऐसा पुरुष है, जो उसे जाननेका दावा

और नन्दको तथा अन्यान्य बान्धव आदिको क्यों छोड़ा? इस बातको उनके सिवा दूसरा कौन जान

सकता है? वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्पका दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ

\* अनित्य।

इन्द्रके दर्प-भङ्गकी कथा, नहुषकी शचीपर कुदृष्टि, शचीका धर्मकी बातें

(अध्याय ५५)

६३३

उन्होंने उन सबपर कृपा ही की। वे ही जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। वे स्रष्टाके

भी स्रष्टा हैं। भगवान् शंकर अपने पाँच मुखोंद्वारा भी उनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं। चार

मुखोंवाले जगत्-विधाता ब्रह्माजी भी उनका स्तवन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस्र मुखोंसे

देनेवाले श्रीकृष्ण ही हैं। सबके दर्पका नाश करके

भी उनकी स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रखते। साक्षात् विश्वव्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी

नारद! सम्पूर्ण वेद भी उनकी महिमाको नहीं जानते। ब्रह्मन्! इस प्रकार निर्गुण परमात्मा श्रीकृष्णके प्रभावका वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो?

बताकर नहुषको समझाना और उसके न माननेपर बृहस्पतिजीकी शरणमें जाकर उनका स्तवन करना जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधीको क्रोधपूर्वक शाप दे देता है, उसके उस शापसे

अपराधीका अवश्य विनाश होता है; परंतु उस

धर्मात्मा पुरुषका धर्म भी उसी मात्रामें क्षीण हो

जाता है। इन्द्रने जो गुरुका अपमानरूप अधर्म

किया था, उसके कारण वे ब्रह्महत्याके भागी

हुए। ब्रह्महत्यासे डरे हुए इन्द्र अपना राज्य छोडकर एक पवित्र सरोवरको चले गये और उस

सरोवरके कमल-नालमें निवास करने लगे। भारतवर्षमें भगवान् विष्णुका वह सरोवर पुण्यमय

तीर्थ और तपस्वीजनोंके तपका श्रेष्ठ स्थान है।

वहाँ ब्रह्महत्या नहीं जा सकती। उसीको पुराणवेत्ता

पुरुष 'पुष्करैं' तीर्थ कहते हैं। इन्द्रको राज्यभ्रष्ट

हुआ देख धर्मात्मा हरिभक्त नरेश नहुषने उनके

परमात्माके सामने काँप उठती है। सरस्वती उन

परमेश्वरका स्तवन करनेमें जडवत् हो जाती है।

सूतजी कहते हैं — तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर श्रीनारायणने संक्षेपसे कुछ लोगोंके दर्प-भङ्गकी घटनाएँ सुनायीं। फिर इन्द्रके दर्प-भङ्गका वृत्तान्त बताते हुए बोले।

श्रीनारायणने कहा - नारद! इस प्रकार सबके दर्प-भङ्गका प्रसङ्ग कहा गया। अब इन्द्रके दर्प-भञ्जनकी घटना विस्तारपूर्वक सुनो। एक

समय इन्द्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पतिको आते देखकर भी सभामें दर्पवश अपने श्रेष्ठ रत्नमय

सिंहासनसे नहीं उठे। इसे गुरुने अपना अपमान समझा और वे अत्यन्त रुष्ट हो वहाँसे लौट गये। यद्यपि उनके मनमें इन्द्रके प्रति द्वेषभावका उदय हुआ था, तथापि धर्मात्मा गुरुने स्नेहवश कृपा

करके उन्हें शाप नहीं दिया; परंतु शाप न मिलनेपर भी इन्द्रका घमंड चूर हो गया। यदि दूसरा कोई धर्म अथवा प्रेमका विचार करके किसीके भारी अपराध करनेपर भी शाप न दे तो

भी उसका वह अपराध अवश्य फल देता है।

राज्यपर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। एक दिन मनोहर अङ्गवाली सुन्दरी शची, जिनके कोई संतान नहीं थी, पतिवियोगके कारण व्यथित-हृदयसे आकाशगङ्गाके तटपर जा रही थीं। उस

नारद! धर्मदेव ही उस पापीका नाश कर देते हैं। समय नृतन यौवनसे सम्पन्न तथा रत्नमय अलंकारोंसे \*४७वें अध्यायमें भी यह प्रसङ्ग आया है। वहाँ ५६वें श्लोकमें कहा गया है कि इन्द्रने मानसरोवरमें प्रवेश किया था—'**विवेश मानससर:।**' यहाँ पुष्करतीर्थमें इन्द्रका प्रवेश कहा गया है। यदि वहाँके 'मानस-सर:' का अर्थ केवल सरोवरमात्र हो तो दोनों स्थानोंके वर्णनमें एकता आ सकती है।

| ६३४ संक्षिप्त ब्रह्म                                   | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभूषित उन सुन्दर दाँतवाली, परम कोमलाङ्गी              | भोग ही सुख है; परंतु मुमुक्षुओंके लिये मोक्ष,                                                                                                                        |
| महासती शचीपर नहुषकी दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते          | तपस्वीजनोंके लिये तप, ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्मणत्व,                                                                                                                 |
| ही नहुषके मनमें दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने             | मुनियोंके लिये मौन, वैदिकोंके लिये वेदाभ्यास,                                                                                                                        |
| शचीके समक्ष विनयपूर्वक अपनी कुत्सित वासनाकी            | कवियोंके लिये काव्य-वर्णन तथा वैष्णवोंके लिये                                                                                                                        |
| पूर्तिके लिये प्रस्ताव रखा।                            | भगवान् विष्णुका दास्य ही परम सुख है। वे                                                                                                                              |
| इसपर शचीने कहा—बेटा! मेरी बात                          | विष्णु-भक्तिके रसास्वादनको ही परम सुख मानते                                                                                                                          |
| सुनो। महाराज! तुम प्रजाके भयका भञ्जन                   | हैं। वैष्णवजन तो विष्णु-भक्तिको छोड़कर मुक्तिको                                                                                                                      |
| करनेवाले हो। राजा समस्त प्रजाका पालक पिता              | भी लेनेकी इच्छा नहीं करते। राजेन्द्र! तुम चक्रवर्ती                                                                                                                  |
| होता है और वह सबकी भयसे रक्षा करता है। इन              | राजाओंके प्रकाशमान कुलमें उत्पन्न हुए हो। अनेक                                                                                                                       |
| दिनों महेन्द्र राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो गये हैं        | जन्मोंके पुण्यसे तुमने भारतवर्षमें जन्म पाया है।                                                                                                                     |
| और तुम स्वर्गमें राजाके पदपर प्रतिष्ठित हुए हो।        | चन्द्रवंशी नरेशरूपी कमलोंके विकासके लिये तुम                                                                                                                         |
| जो राजा होता है, वह निश्चय ही प्रजाजनोंका              | ग्रीष्मकालकी दोपहरीके तेजस्वी सूर्यकी भाँति                                                                                                                          |
| पालक पिता है। गुरुपत्नी, राजपत्नी, देवपत्नी, पुत्रवधू, | प्रकट हुए हो। समस्त आश्रमोंमें स्वधर्मका पालन                                                                                                                        |
| माताकी बहिन (मौसी), पिताकी बहिन (बूआ),                 | ही उत्तम यशका कारण होता है। स्वधर्महीन मूढ़                                                                                                                          |
| शिष्यपत्नी, भृत्यपत्नी, मामी, पिताकी पत्नी (माता       | मानव नरकमें गिरते हैं।                                                                                                                                               |
| और विमाता), भाईकी पत्नी, सास, बहिन, बेटी,              | तीनों संध्याओंके समय श्रीहरिकी पूजा                                                                                                                                  |
| गर्भमें धारण करनेवाली (जन्मदात्री) तथा इष्टदेवी—       | ब्राह्मणका अपना धर्म है। भगवच्चरणोदकका पान                                                                                                                           |
| ये पुरुषकी सोलह माताएँ हैं *। तुम मनुष्य हो और         | तथा भगवान्के नैवेद्यका भक्षण उनके लिये                                                                                                                               |
| मैं देवताकी पत्नी हूँ; अतः तुम्हारी वेदसम्मत माता      | अमृतसे भी बढ़कर है। नरेश्वर! जो अन्न और                                                                                                                              |
| हुई। बेटा! यदि माँके साथ रमण करना चाहते हो             | जल भगवान्को समर्पित नहीं किया गया, वह                                                                                                                                |
| तो माता अदितिके पास जाओ। वत्स! सब पापियोंके            | मल-मूत्रके समान है। यदि ब्राह्मण उसे खाते हैं                                                                                                                        |
| उद्धारका उपाय है; परंतु मातृगामियोंके लिये कोई         | तो वे सब-के-सब सूअर होते हैं। ब्राह्मण                                                                                                                               |
| उपाय नहीं है। वे ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त कुम्भीपाक      | आजीवन भगवान्के नैवेद्यका भोजन करें; परंतु                                                                                                                            |
| नरकमें पकाये जाते हैं। तत्पश्चात् सात कल्पोंतक         | एकादशीको भोजन न करें। पूर्णतः उपवास करें।                                                                                                                            |
| कीड़े होते हैं। फिर सात जन्मोंतक कोढ़ी और              | इसी तरह कृष्ण-जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा रामनवमी                                                                                                                      |
| म्लेच्छ होते हैं। उनका कदापि उद्धार नहीं होता;         | आदि पुण्य वासरोंको भी उन्हें निश्चय ही                                                                                                                               |
| ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। आङ्गिरस-स्मृति कहती            | यत्नपूर्वक उपवास करना चाहिये। ब्रह्माजीने जो                                                                                                                         |
| है कि वेदोंमें उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है।     | ब्राह्मणोंका स्वधर्म बताया है; वह कहा गया।                                                                                                                           |
|                                                        | नरेश्वर! पतिव्रताओंका व्रत पतिसेवा है।<br>जानामेव निश्चितम्॥<br>पित्रोः स्वसा शिष्यपत्नी भृत्यपत्नी च मातुली॥<br>गर्भधात्रीष्टदेवी च पुंसः षोडश मातरः॥<br>(५९।५४—५६) |

| ६३६ संक्षिप्त ब्रह्म                           | ावैवर्तपुराण<br>                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| वह उस दिन भी शुद्ध नहीं मानी जाती। दूसरेके     | परमानन्दमय, परमात्मा एवं ईश्वर हैं। निर्गुण,         |
| लिये वह उस दिन असत् शूद्राके समान होती है।     | निरीह, स्वतन्त्र, प्रकृतिसे परे, स्वेच्छामय परब्रह्म |
| जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नीके साथ           | हैं तथा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही शरीर         |
| समागम करता है, वह ब्रह्महत्याके चौथे अंशका     | धारण करते हैं। उनके चिन्तनमें लगे और नेत्रोंसे       |
| भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष     | आनन्दके आँसू बहाते हुए गुरुदेवको शचीने               |
| देवकर्म तथा पितृकर्ममें सिम्मिलित होने योग्य   | धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया। उस समय                |
| नहीं रह जाता। वह लोगोंमें अधम, निन्दित और      | भक्तिके समुद्रमें मग्न हुई शची रोती और आँखोंसे       |
| अपयशका भागी समझा जाता है। जो दूसरे दिन         | आँसू बहाती थी। साथ ही वह शोक-सागरमें भी              |
| रजस्वला स्त्रीके साथ कामभावसे समागम करता       | डूब रही थी। भयभीत शची व्यथित-हृदयसे                  |
| है, उसे अवश्य ही गो-हत्याका पाप लगता है।       | अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु कृपानिधान बृहस्पतिकी           |
| वह आजीवन देवता, पितर और ब्राह्मणकी             | स्तुति करने लगी।                                     |
| पूजाके लिये अपना अधिकार खो बैठता है,           | <b>शची बोली</b> —महाभाग! मैं भयभीत हो                |
| मनुष्यतासे गिर जाता है तथा कलङ्कित हो जाता     | आपकी शरणमें आयी हूँ। आप ईश्वर हैं और मैं             |
| है। जो तीसरे दिन रजस्वला पत्नीके साथ समागम     | शोकसागरमें डूबी हुई आपकी दासी हूँ। आप                |
| करता है, वह मूढ़ भ्रूण-हत्याका भागी होता है;   | मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। गुरु असमर्थ हो      |
| इसमें संशय नहीं है। पहले बताये हुए लोगोंकी     | या समर्थ, बलवान् हो या निर्बल, वह अपने               |
| भाँति वह भी पतित होकर सम्पूर्ण कर्मींका        | शिष्यों, पत्नी तथा पुत्रोंपर सदा शासन करनेमें        |
| अनिधकारी हो जाता है। चौथे दिन रजस्वला          | समर्थ है। प्रभो! आपने अपने शिष्यको उसके              |
| असत् शूद्रा कही जाती है; अत: विद्वान् पुरुष उस | राज्यसे दूर कर दिया। बहुत दिन हुए, अब तो             |
| दिन भी उसके पास न जाय। मूढ़! मैं तेरी माता     | उसके दोषकी शान्ति हो गयी होगी। अत: कृपा              |
| हूँ। यदि तू माताको भी बलपूर्वक ग्रहण करना      | कीजिये। कृपानिधे! मैं अनाथ हूँ। मेरे लिये सब         |
| चाहता है तो आज छोड़ दे। ऋतुकाल बीत             | दिशाएँ सूनी हो गयी हैं। अमरावतीपुरी भी सूनी          |
| जानेपर जैसी तेरी मर्जी हो, करना।               | है तथा मेरा निवासस्थान भी सब प्रकारकी                |
| इतनेपर भी नहुष नहीं माना और बोला—              | सम्पत्तियोंसे शून्य है। मेरी इस अवस्थापर दृष्टिपात   |
| 'देवरमणी सदा ही शुद्ध होती है। तुम अपने घर     | कीजिये और मुझे संकटसे बचाइये। मुझे एक                |
| चलो। मैं अभी आता हूँ'—यों कहकर राजा            | डाकू अपना ग्रास बनाना चाहता है। आप मेरी              |
| नहुष प्रसन्नतापूर्वक रत्नमय रथपर आरूढ़ हो      | रक्षा कीजिये। अपने किङ्कर देवराजको यहाँ ले           |
| नन्दनवनमें शचीके भवनकी ओर गया; परंतु           | आइये। चरणोंकी धूल देकर उन्हें शुभाशीर्वादसे          |
| शची अपने घरमें नहीं लौटी। वह सीधे गुरु         | अनुगृहीत कीजिये।                                     |
| बृहस्पतिके घर चली गयी। वहाँ जाकर उसने          | समस्त गुरुओंमें जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु           |
| देखा गुरुदेव कुशासनपर विराजमान हैं। तारादेवी   | माने गये हैं। पिताकी अपेक्षा माता सौगुनी             |
| उनके चरणारिवन्दोंकी सेवा कर रही हैं। वे        | अधिक पूजनीया, वन्दनीया तथा वरिष्ठ है; परंतु          |
| ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान हैं और हाथमें जपमाला     | जो विद्यादाता, मन्त्रदाता, ज्ञानदाता और हरिभक्ति     |
| लिये अपने अभीष्ट देव श्रीकृष्णके नामका निरन्तर | प्रदान करनेवाले गुरु हैं, वे मातासे भी सौगुने        |
| जप कर रहे हैं। वे श्रीकृष्ण सबसे उत्कृष्ट,     | पूजनीय, वन्दनीय और सेव्य हैं। जिन्होंने              |

मनुष्यकी दृष्टिको ज्ञानाञ्जनकी शलाकासे खोल दिया है; उन श्रीगुरुदेवको नमस्कार है। जन्मदाता, अन्नदाता, माता, पिता, अन्य गुरु जीवको घोर

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

संसारसागरसे पार करनेमें समर्थ नहीं हैं। गुरु विष्णु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु महेश्वरदेव हैं, गुरु धर्म हैं, गुरु शेषनाग हैं और गुरु सर्वात्मा निर्गुण श्रीकृष्ण हैं; गुरु सम्पूर्ण तीर्थ, आश्रम तथा

देवालय हैं। गुरु सम्पूर्ण देवस्वरूप तथा साक्षात् श्रीहरि हैं। इष्टदेवके रुष्ट हो जानेपर गुरुदेव अपने

शिष्यकी रक्षा कर सकते हैं; किंतु गुरुके रुष्ट हो जानेपर इष्टदेव उसकी रक्षा नहीं कर सकते।

जिसपर सम्पूर्ण ग्रह, देवता और ब्राह्मण रुष्ट हो जाते हैं, उसीपर गुरुदेव रुष्ट होते हैं; क्योंकि गुरु ही देवता हैं। आत्मा (शरीर), पुत्र, धन और पत्नी भी गुरुसे बढकर प्रिय नहीं हैं। धर्म, तप,

सत्य और पुण्य भी गुरुसे अधिक प्रिय नहीं हैं। गुरुसे बढकर शासक और बन्धु दूसरा कोई नहीं है। शिष्योंके लिये सदा गुरु ही शासक, राजा

अज्ञानरूपी तिमिर (रतौंधी)-रोगसे अन्धे हुए

और देवता हैं। अन्नदाता जबतक अन्न देनेमें समर्थ है, तभीतक वह शासक होता है; परंतु गुरु जन्म-जन्ममें शिष्योंके शासक होते हैं। मन्त्र, विद्या, गुरु और देवता—ये पतिकी भाँति पूर्वजन्मके अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्ममें गुरुका सम्बन्ध होनेसे उनका स्थान सबसे

इन्द्रपर संतुष्ट हों। आपके संतुष्ट होनेपर ही ग्रह और देवता सदा संतुष्ट रहते हैं। ब्रह्मन्! ऐसा कहकर शची फिर उच्चस्वरसे रोने लगी। उसका रोना देखकर तारादेवी भी

फूट-फूटकर रोने लगीं। तारा अपने पतिके चरणोंपर गिर पड़ीं और बार-बार यह कहकर रोने लगीं कि आप इन्द्रके अपराधको क्षमा करें। तब बृहस्पतिजी संतुष्ट हो तारासे बोले। गुरुने कहा—तारे! उठो। शचीका सब

कुछ मङ्गलमय होगा, मेरे आशीर्वादसे यह अपने पित महेन्द्रको शीघ्र ही प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर बृहस्पतिजी चुप हो गये। तारा पुन: उनके चरणोंमें गिरीं और बार-बार रोयीं। फिर ताराने शचीको पकड़कर अपने हृदयसे

लगा लिया और उसे नाना प्रकारके आध्यात्मिक— ज्ञानसम्बन्धी उत्तम वचन सुनाकर समझाया एवं धीरज बँधाया। (अध्याय ५६-५९)

बृहस्पतिका शचीको आश्वासन एवं आशीर्वाद देना, नहुषका सप्तर्षियोंको वाहन बनाना और दुर्वासाके शापसे अजगर होना, बृहस्पतिका इन्द्रको बुलाकर पुनः सिंहासनपर बिठाना तथा गौतमसे इन्द्र और अहल्याको शापकी प्राप्ति बृहस्पतिने कहा—बेटी! सारा भय छोड

श्रीनारायण कहते हैं — नारद! शचीद्वारा किये गये स्तोत्रको सुनकर बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए और शान्तभावसे इन्द्रपत्नी शचीके प्रति मधुर

वाणीमें बोले।

दो। मेरे रहते तुम्हें भय किस बातका है? शोभने! मेरे लिये जैसे कचकी पत्नी (पुत्रवध्) रक्षणीय है, उसी प्रकार तुम भी हो। जो स्थान पुत्रका

तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मीजीके समान होंगे। है, वही शिष्यका भी है। तर्पण, पिण्डदान, पालन और परितोषण—इन सभी कर्मींके लिये पुत्र और सौभाग्य और पतिविषयक प्रेम श्रीराधिकाके शिष्यमें कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिताके समान होगा। स्वामीके प्रति गौरव, मान, प्रीति मरनेपर उसके लिये अग्निदाता होता है, अवश्य तथा प्रधानताका भाव भी तुममें श्रीराधाके ही उसी तरह शिष्य गुरुके लिये अग्निप्रदाता कहा सदृश होगा। रोहिणीके समान तुममें पतिकी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पानेके योग्य हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है\*। जो इनका पोषण नहीं करता उसके शरीरके भस्म होनेतक उसे सूतक (अशौच)-का भागी होना

गया है। यह बात कण्वशाखामें ब्रह्माजीने कही

है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ एवं कुटुम्बीजन—ये पुरुषमात्रसे नित्य पोषण

८६३

पडता है। वह जीते-जी देवयज्ञ तथा पितृयज्ञमें

कर्म करनेका अधिकारी नहीं रहता है-ऐसा महेश्वरका कथन है। जो माता, पिता और गुरुके प्रति मानव-बुद्धि रखता है, उसको सर्वत्र अयश प्राप्त होता है और उसे पग-पगपर विघ्नका ही

सामना करना पड़ता है। जो सम्पत्तिसे मतवाला होकर अपने गुरुका अपमान करता है, उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है; यह स्निश्चित

बात है। अपनी सभामें मुझे देखकर इन्द्र आसनसे नहीं उठे थे, उसीका फल इस समय भोग रहे हैं। गुरुके अपमानका शीघ्र ही जो कट् फल प्राप्त हुआ, उसे तुम अपनी आँखों देख लो।

दोनों ही कर सकता हो, वही गुरु कहलाता है। जो हृदयसे शुद्ध है अर्थात् जिसके हृदयमें कलुषित भाव नहीं पैदा हुआ है, उस नारीका सतीत्व नष्ट नहीं होता। परंतु जिसके मनमें

विकल्प है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है।

अब मैं इन्द्रको शापसे छुड़ाऊँगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूँगा। जो शासन और संरक्षण

उपयोग न किया हो। सप्तर्षियोंके कंधोंपर अपनी सुन्दर शिविका (पालकी) रख उत्तम वेश-भूषासे सज-धजकर उसीपर आरूढ़ हो तुम्हें यहाँतक

यात्रा करनी चाहिये।' बृहस्पतिजीकी बात सुनकर दूतने नहुषके पास जा उनका संदेश कह सुनाया। सुनकर नहुष हँस पड़ा और अपने सेवकसे बोला—'जाओ,

जाओ, जल्दी जाओ और सप्तर्षियोंको यहाँ बुला लाओ। उन सबके साथ मिलकर कोई उपाय करूँगा। तुम अभी जाओ।'

राजाका आदेश पाकर दूत सप्तर्षियोंके समीप गया और नहुषने जो कुछ कहा था, वह सब उसने उन सबसे कह सुनाया। दूतकी बात सुनकर सप्तर्षि प्रसन्नतापूर्वक नहुषके पास गये। उन

अपेक्षा-बुद्धि होगी। तुम भारतीके

उपमारहित होओगी।

प्रजनीया तथा सावित्रीके तुल्य सदा शुद्धा एवं

दूतने वहाँ आकर शचीसे नन्दनवनमें चलनेके

लिये कहा। यह सुनते ही बृहस्पतिजीका सारा

शरीर क्रोधसे काँपने लगा और उनकी आँखें

दे कि 'महाराज! यदि तुम शचीका उपभोग करना चाहते हो तो एक ऐसी सवारीपर चढ़कर

रातमें आना, जिसका आजसे पहले किसीने

लाल हो गयीं। वे उस दूतसे बोले।

बृहस्पतिजी ऐसा कह ही रहे थे कि नहुषके

गुरुने कहा - दूत! तू जाकर नहुषसे कह

पतिव्रते! तुम्हारा दुर्गाजीके समान प्रभाव बढ़ेगा। \* पिता माता गुरुर्भार्या शिशुश्चानाथबान्धवा:। एते पुंसां नित्यपोष्या इत्याह कमलोद्भव:॥

(६014)

सबको आया देख राजाने प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा। नहुष बोला—आप लोग ब्रह्माजीके पुत्र हैं,

ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होते हैं और सदा ब्रह्माजीके समान ही भक्तवत्सल हैं। निरन्तर भगवान्

नारायणकी उपासनामें लगे रहते हैं। शुद्ध सत्त्व ही आपका स्वरूप है। आप मोह और मार्त्सर्यसे रहित हैं। दर्प और अहंकार आपको छू नहीं सके

हैं। आप सब लोग सदा भगवान् नारायणके समान तेजस्वी और यशस्वी हैं। गुण, कृपा, प्रेम

और वरदान सभी दृष्टियोंसे निश्चय ही आप श्रीहरिके तुल्य हैं। ऐसा कहकर राजा उनके चरणोंमें प्रणाम और स्तुति करने लगा। राजाको कातर हुआ देख

वे परम हितैषी ऋषि उससे बोले। ऋषियोंने कहा - बेटा! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो; हम सब कुछ

देनेमें समर्थ हैं। हमारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। इन्द्रपद, मनुका पद, दीर्घायु, सातों द्वीपोंका प्रभुत्व, चिरकालतक बना रहनेवाला अतिशय सुख, सम्पूर्ण सिद्धियाँ, परम दुर्लभ

समस्त ऐश्वर्य तथा जो तपस्यासे भी नहीं मिल सकती, वह हरिभक्ति अथवा मुक्ति भी हम तुम्हें दे सकते हैं। वत्स! बोलो, इस समय तुम्हें किस वस्तुकी इच्छा है? वह सब तुम्हें देकर ही हम

तपस्याके लिये जायँगे। जो क्षण श्रीकृष्णकी आराधनाके बिना व्यतीत होता है, वह लाख युगोंके समान है अर्थात् श्रीकृष्ण-भजनके बिना यदि एक क्षण भी व्यर्थ बीता तो समझना चाहिये

कि हमारे एक लाख युग व्यर्थ बीत गये। जो दिन श्रीहरिके ध्यान और सेवनसे शून्य रह गया,

खाता है\*। ब्रह्मा, शिव, धर्म, विष्णु, महाविष्णु (महानारायण), गणेश, सूर्य, शेष और सनकादि मुनि-ये दिन-रात प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणकमलोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन जन्म,

सेवा छोड़कर किसी दूसरे विषयको पानेकी

इच्छा रखता है, वह मनोवाञ्छित अमृतको

त्यागकर अपने ही विनाशके लिये मानो विष

मृत्यु और जरारूप व्याधिको हर लेनेवाले श्रीकृष्णमें हमलोग सदा अनुरक्त रहते हैं। सप्तर्षियोंकी यह बात सुनकर राजेश्वर नहुष लिज्जित हो गया। उसका सिर झुक गया, तथापि

मायासे मोहितचित्त होनेके कारण वह बोला। नहषने कहा—महर्षियो! आपलोग भक्तवत्सल हैं और सब कुछ देनेकी शक्ति रखते हैं। इस समय मैं शचीको पाना चाहता हूँ; अत:

शीघ्र ही मुझे शचीका दान दीजिये। महासती शची ऐसे पतिको पाना चाहती है, जिसके वाहन सप्तर्षि हों। यही मेरा वर है। आपलोग शीघ्र ही मेरे अभीष्ट कार्यको सम्पन्न करें। नारद! नहुषकी बात सुनकर सब मुनि कौतृहलवश एक-दुसरेको देखते हुए जोर-जोरसे हँसने लगे। राजाको भगवान् विष्णुकी मायासे

वेष्टित एवं मोहित मानकर उन दीनवत्सल

सप्तर्षियोंने कृपापूर्वक राजाका वाहन बननेकी

प्रतिज्ञा कर ली। उसकी शिविका मुक्ता और माणिक्यसे सुशोभित थी। ऋषियोंने उसे कंधेपर उठा लिया और राजा नहुष सुन्दर वेष एवं रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हो उस शिविकासे चला। उस वाहनद्वारा अभीष्ट स्थानपर पहुँचनेमें अधिक

\* युगलक्षसमं यच्च क्षणं कृष्णार्चनं विना। तद्दिनं दुर्दिनं यत्तद्ध्यानसेवनवर्जितम्॥

विलम्ब होता देख राजा सप्तर्षियोंको डाँटने-

विना तत्सेवनं यो हि विषयान्यं च वाञ्छति। विषमत्ति विहायामृतमीप्सितम्॥ प्रणाशाय (६०।३२-३३)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६४०

आगे चलते थे दुर्वासा। उन्हें राजाकी फटकारपर क्रोध आ गया और वे शाप देते हुए बोले—

फटकारने लगा। शिविकाके उस मार्गपर सबसे



अजगरकी योनिसे छूट जाओगे। तत्पश्चात् रत्नमय विमानसे वैकुण्ठमें जाकर भगवान् विष्णुका सेवन करोगे। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता।

'मूढ्चित्त महाराज! तुम महान् अजगर होकर नीचे

गिर पड़ो। धर्मपुत्र युधिष्ठिरके दर्शन होनेसे तुम

तुमने श्रीहरिकी आराधना की है; अत: शापसे छूटनेपर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा।' महामुने! यों कहकर वे सब श्रेष्ठ मुनि हँसते

हुए चले गये और राजा उनके शापसे सर्प होकर गिर पड़ा। वह समाचार सुनकर शची गुरुदेवको नमस्कार करके अमरावतीमें चली गयी और

बृहस्पतिजी शीघ्र उस स्थानपर गये, जहाँ इन्द्र कमल-नालमें निवास करते थे। सरोवरके निकट जाकर कृपानिधान गुरुने अत्यन्त प्रसन्नवदन हो

कृपापूर्वक देवराजको पुकारा। तुम्हें क्या भय हो सकता है? भय छोड़ो और

बृहस्पति बोले—वत्स! आओ। मेरे रहते यहाँ आओ। मैं तुम्हारा गुरु बृहस्पति हूँ।

अपने ही रूपसे उनके निकट आये। उन्होंने भक्तिभावसे गुरुके चरणोंमें दण्डकी भाँति पड़कर सिरसे उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। उस

प्रसन्नतासे खिल उठा। वे सूक्ष्मरूपको छोड्कर

अपने गुरुका स्वर सुनकर महेन्द्रका मन

समय महाभयभीत एवं रोते हुए इन्द्रको गुरुने सानन्द हृदयसे लगा लिया। फिर उनसे प्रायश्चित्तके लिये सोमयाग करवाकर उन्हें रमणीय रत्नमय सिंहासनपर बिठाया और पहलेसे चौगुना उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। तदनन्तर सब देवता आकर

उनकी सेवा करने लगे। शचीने पुन: अपने पति देवराज इन्द्रको प्राप्त कर लिया और निवासमन्दिरमें फूलोंकी सेजपर वह उनके साथ आनन्दपूर्वक सुखका अनुभव करने लगी। वत्स! इस प्रकार

मैंने इन्द्रके दर्पके भञ्जन तथा शचीके सतीत्वकी रक्षाका प्रसङ्ग कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तदनन्तर नारदके पूछनेपर श्रीनारायणने इन्द्रदर्प-

भङ्गके ही प्रसङ्गमें गौतमके द्वारा इन्द्रको शाप

प्राप्त होनेकी बात बतायी। साथ ही यह भी कहा कि अहल्या पतिके शापसे पाषाण-शिला हो गयी। गौतमने शाप देकर अहल्यासे कहा-'जाओ, जाओ। तुम विशाल वनमें पाषाणरूपिणी

हो जाओ। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी अंगुलिका स्पर्श पाकर तत्काल पवित्र हो जाओगी। उसी पुण्यसे फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली

आओगी। प्रिये! इस समय तो विशाल वनमें ही जाओ।' ऐसा कहकर वे मुनि तपस्याके लिये चले गये।

(अध्याय ६०-६१)

## अहल्याके उद्धार एवं श्रीराम-चरित्रका संक्षेपसे वर्णन

**नारदजीने पूछा**—ब्रह्मन्! दशरथनन्दन भगवान् । श्रीरामने किस युगमें और किस प्रकार गौतमपत्नी अहल्याको शापसे मुक्त किया? महाभाग! आप रामावतारकी मनोहर एवं सुखदायिनी कथा

संक्षेपसे कहिये; मेरे मनमें उसे सुननेके लिये उत्कण्ठा हो रही है।

श्रीनारायणने कहा — नारद! त्रेतायुगमें ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे साक्षात् भगवान् विष्णुने दशरथसे उनकी पत्नी कौसल्याके गर्भसे सानन्द

जन्म ग्रहण किया। कैकेयीसे भरत हुए, जो

रामके समान ही गुणवान् थे और सुमित्राके गर्भसे

लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नका जन्म हुआ। वे दोनों ही ~``@`Q`\

गुणोंके सागर थे। पिताद्वारा विश्वामित्रके साथ भेजे गये लक्ष्मणसहित श्रीराम सीताको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे रमणीया मिथिलापुरीमें गये। उसी मार्गमें

पाषाणमयी स्त्रीको देखकर जगदीश्वर श्रीरामने विश्वामित्रसे उसके शिला होनेका कारण पूछा। श्रीरामका प्रश्न सुनकर महातपस्वी धर्मात्मा मुनि विश्वामित्रने वहाँ सारा रहस्य उन्हें बताया। उनके

मुँहसे अहल्याके शिला होनेका कारण सुनकर

अखिल भुवन-पावन श्रीरामने अपने चरणकी

एक अंगुलिसे उस शिलाका स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही अहल्या पद्मगन्धा सुन्दरी

नारीके रूपमें परिणत हो गयी और श्रीरामको आशीर्वाद देकर वह पतिके घरमें चली गयी।

पत्नीको पाकर गौतमने भी श्रीरामचन्द्रजीको शुभाशीर्वाद प्रदान किया। तदनन्तर श्रीरामने मिथिलामें जाकर शिवका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण किया। सीतासे विवाह करके राजेन्द्र श्रीरामने परशुरामजीका दर्प चूर्ण किया

और क्रीडा-कौतुक एवं मङ्गलाचारपूर्वक रमणीय अयोध्यापुरीको प्रस्थान किया। राजा दशरथने आदरपूर्वक सात तीर्थींका जल मँगवाया और तत्काल ही मुनीश्वरोंको बुलाकर अपने पुत्र श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा की। श्रीराम

कर्म पूर्ण कर चुके, तब भरतकी माता कैकेयी ईर्ष्याजनित शोकसे विह्वल हो गयी। उसने राजा दशरथसे दो वर माँगे, जिन्हें देनेके लिये वे पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे। उसने एक वरसे रामका वनवास माँगा और दूसरेके द्वारा भरतका राज्याभिषेक। महाराज दशरथ प्रेमसे मोहित

श्रेष्ठ बुद्धिवाले श्रीराम धर्म और सत्यके भङ्ग होनेके भयसे महाराजसे बोले। श्रीरामने कहा—तात! सत्यसे बढकर कोई धर्म नहीं है और झूठसे बड़ा कोई पातक नहीं

है। गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है; श्रीकेशवसे बढ़कर कोई देवता नहीं है; धर्मसे श्रेष्ठ बन्धु नहीं है और धर्मसे बढ़कर धन नहीं है। धर्मसे अधिक प्रिय और उत्तम कौन है? अत: आप

सम्पूर्ण मङ्गलाचारसे सम्पन्न हो जब अधिवास-

होनेके कारण वर देना नहीं चाहते थे। यह देख

यत्नपूर्वक अपने धर्मको रक्षा कीजिये। स्वधर्मकी रक्षा करनेपर सदा और सर्वत्र मङ्गल होता है। यश, प्रतिष्ठा, प्रताप और परम आदरकी प्राप्ति बातचीत हुई। अन्तमें लक्ष्मणने तीक्ष्ण धारवाले होती है\*। मैं चौदह वर्षोंतक गृह-सुखका परित्याग अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी नाक काट ली। करके धर्मपूर्वक विचरता हुआ आपके सत्यकी उसका भाई खर-दूषण बड़ा बलवान् था। उसने रक्षाके लिये वनमें वास करूँगा। जो इच्छा या आकर युद्ध किया और लक्ष्मणके अस्त्रसे अनिच्छासे सत्य प्रतिज्ञा करके उसका पालन सेनासहित मारा जाकर यमलोकको चला गया। चौदह हजार राक्षसों तथा खर-दूषणको मारा गया नहीं करता, वह अशौचका भागी होता है और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

वह अशौच उसके शरीरके भस्म होनेतक बना रहता है। जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तबतक वह कुम्भीपाक नरकमें यातना भोगता है। तदनन्तर मानव-योनिमें उत्पन्न हो वह सात जन्मोंतक गूँगा और कोढ़ी होता है। ऐसा कहकर श्रीराम वल्कल और जटा धारण करके सीता और लक्ष्मणके साथ विशाल वनमें चले गये। मुने! इधर महाराज दशरथने

पुत्रशोकसे अपने शरीरको त्याग दिया। श्रीरामचन्द्रजी

६४२

पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वन-वनमें भ्रमण करने लगे। कालान्तरमें उस विशाल एवं घोर वनमें घूमती हुई रावणकी बहिन शूर्पणखा उधर आ निकली। उसने बड़े कौतृहलसे श्रीरामको देखा। उन्हें देखते ही वह कुलटा राक्षसी काम-वेदनासे पीड़ित हो गयी। उसके सारे अङ्गोंमें

रोमाञ्च हो आया और वह मूर्च्छित हो गयी। फिर

वह श्रीरामके पास गयी। शूर्पणखा सदा बने रहनेवाले यौवनसे युक्त, अत्यन्त प्रौढ़ और कामोन्मत्त थी। वह मनमें कामभाव ले श्रीरामसे मुस्कराती हुई बोली। शूर्पणखाने कहा - हे राम! हे घनश्याम! हे रूपधाम! हे गुणसागर! मेरा हृदय आपमें अनुरक्त हो गया है। आप एकान्त स्थानमें मुझे

स्वीकार कीजिये।

मनकी बात जान ली और इस प्रकार कहा। ब्रह्माजी बोले - वरानने! श्रीराम दुर्लभ हैं। उन्हें तुम प्राप्त नहीं कर सकी हो। इसीलिये यह दुष्कर तपस्या कर रही हो। इसी तरह जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मणको भी प्राप्त करनेमें तुम्हें सफलता नहीं मिली है; अत: उधरसे निराश होकर तुम तपस्यामें लगी हो। तुम्हारी इस तपस्याका फल तुम्हें दूसरे जन्ममें मिलेगा। जो

ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके भी ईश्वर तथा प्रकृतिसे भी परे हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको तुम

देख शूर्पणखाने रावणको फटकारा और सारा

समाचार बताकर वह तत्काल पुष्करतीर्थमें चली

गयी। वहाँ दुष्कर तपस्या करके उसने ब्रह्माजीसे वर प्राप्त किया। उस निराहार-तपस्विनी राक्षसीको

दर्शन देकर सर्वज्ञ कृपासिन्धु ब्रह्माजीने उसके

ऐसा कहकर ब्रह्माजी सानन्द अपने धामको चले गये और शूर्पणखाने अपने शरीरको अग्निमें विसर्जित कर दिया। वही दूसरे जन्ममें कुब्जा हुई। शूर्पणखाके उकसानेसे मायावी राक्षसराज रावण क्रोधसे काँपने लगा। उसने मायाद्वारा सीताको हर लिया। सीताको आश्रममें न देख श्रीराम मूर्च्छित हो गये। तब

पतिरूपमें प्राप्त करोगी।

स्वधर्मे रक्षिते तात शश्चत् सर्वत्र मङ्गलम्। यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्॥

उनके भाई लक्ष्मणने आध्यात्मिक ज्ञानकी चर्चा तदनन्तर श्रीराम तथा लक्ष्मणसे शूर्पणखाकी करके उन्हें सचेत किया। मुने! तत्पश्चात् वे \*न हि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम्। न हि गङ्गासमं तीर्थं न देव: केशवात् पर:॥ नास्ति धर्मात् परो बन्धुर्नास्ति धर्मात् परं धनम्। धर्मात् प्रियः परः को वा स्वधर्मं रक्ष यत्नतः॥

(६२। २१—२३)

जानकीकी खोजके लिये दिन-रात शोकार्त हो

गहन वन, पर्वत, कन्दरा, नद, नदी और मुनियोंके

आश्रमोंमें घूमने लगे। सुदीर्घ कालतक अन्वेषण

करनेपर भी जब उन्हें जानकीका पता न चला,

तब भगवान् श्रीरामने स्वयं ही जाकर वानरराज

सुग्रीवके साथ मित्रता की और वालीको बाणोंसे

मारकर उनका राज्य सुग्रीवको दे दिया। यह

सब उन्होंने अपने मित्रके प्रति की गयी

हाथमें देकर अपना शुभ संदेश भी प्रदान किया,

जो सीताकी जीवन-रक्षाका कारण बना। यह सब

करनेके पश्चात् उन्होंने हनुमान्जीको उत्तम दक्षिण

दिशामें भेजा। हनुमान्जी रुद्रकी कलासे प्रकट

हुए थे। वे श्रीरामका संदेश ले सीताकी खोजके लिये लंकाको गये। वहाँ उन्होंने अशोकवाटिकामें

सीताजीको देखा, जो शोकसे अत्यन्त कृश दिखायी

देती थीं। अमावास्याको अत्यन्त क्षीण हुई चन्द्रकलाके

समान वे उपवासके कारण बहुत ही दुबली-

पतली हो गयी थीं और निरन्तर भक्तिपूर्वक

'राम-राम' का जप कर रही थीं। उनके सिरके

बाल जटाओंका बोझ बन गये थे। अङ्गकान्ति

तपाये हुए सुवर्णकी भाँति दमक रही थी। वे

दिन-रात श्रीरामके चरणकमलोंका ध्यान किया

करती थीं। शुद्ध भूमिपर सोती थीं। शुद्ध आचार-

पुण्य प्रदान करनेवाली थीं। उनमें दृष्टिमात्रसे

प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये किया

६४३

समस्त भुवनोंको पवित्र करनेकी क्षमता थी। उस समय रोती हुई माता जानकीको देखकर पवननन्दन

हनुमान्ने प्रसन्नतापूर्वक उनके हाथमें वह रत्नमयी मुद्रिका दे दी। धर्मात्मा वायुपुत्र सीताकी दशा

देखकर उनके चरणकमलोंको पकड़कर रोने लगे। उन्होंने श्रीरामका वह संदेश सुनाया, जो सीताजीके जीवनकी रक्षा करनेवाला था।

हनुमान्जी बोले-मात:! समुद्रके उस पार

श्रीराम और लक्ष्मण इस राक्षसपुरीपर चढ़ाई करनेके लिये तैयार खड़े हैं। बलवान् वानरराज

वानरराजने सीताका पता लगानेके लिये समस्त सुग्रीव श्रीरामके मित्र हो गये हैं। श्रीरामने दिशाओंमें दूत भेजे और लक्ष्मणसहित श्रीराम सुग्रीवके यहाँ रहने लगे। श्रीरामने हनुमान्जीको वालीका वध करके अपने मित्र सुग्रीवको निष्कण्टक प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर उन्हें अपनी परम दुर्लभ राज्य दिया है। साथ ही उन्हें उनकी पत्नी भी प्राप्त पदधूलि प्रदान की और सीताके लिये पहचानके करा दी है, जिसे पहले वालीने हर लिया था। रूपमें श्रेष्ठ एवं सुन्दर रत्नमयी मुद्रिका उनके

सुग्रीवने भी धर्मत: तुम्हारे उद्धारकी प्रतिज्ञा की है। उनके समस्त वानर तुम्हें खोजनेके लिये सब ओर गये हैं। मुझसे तुम्हारा मङ्गलमय समाचार पा कमलनयन श्रीराम गहरे सागरपर सेतु बाँधकर

शीघ्र यहाँ आ पहुँचेंगे और पापी रावणको उसके पुत्र तथा बान्धवोंसहित मारकर अविलम्ब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज तुम्हारे प्रसादसे इस रत्नमयी लंकाको मैं बेखटके जलाकर भस्म कर दुँगा। तुम मुस्कराती हुई मेरे इस पराक्रमको देखो।

समझता हूँ। समुद्रको मूत्रके समान और भूतलको परईकी भाँति देखता हूँ। सेनासहित रावण मेरी दृष्टिमें चींटियोंके समूह-जैसा है। मैं आधे मुहूर्तमें अनायास ही उसका संहार कर सकता हूँ; परंतु इस समय श्रीरामकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये उसे

सुव्रते! मैं लंकाको वानरीके बच्चेकी भाँति

नहीं मारूँगा। महाभागे! तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त

विचार तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हो जाओ। मेरी स्वामिनि! भयको त्याग दो। पतिव्रता थीं। उनमें महालक्ष्मीके चिह्न विद्यमान वानरकी बात सुनकर सीता बारंबार फूट-थे। वे अपने तेजसे प्रकाशमान थीं। सम्पूर्ण तीर्थोंको फूटकर रोने लगीं। रामकी उन पतिव्रता पत्नीने

भयभीत-सी होकर पूछा।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६४४

शोकसागरसे पीड़ित श्रीराम अभी जीवित हैं? मेरे प्राणनाथ कौसल्यानन्दन सकुशल हैं ? जानकीके जीवनबन्धु इस समय शोकसे कृशकाय होकर

सीता बोलीं — वत्स! क्या मेरे दारुण

कैसे हो गये हैं ? मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रियतम कैसे आहार करते हैं? वे क्या खाते हैं? क्या

सचमुच समुद्रके उस पार स्वयं सीतापति विद्यमान हैं ? मेरे प्रभु शोकसे नष्ट न होकर क्या सचमुच लंकापर चढ़ाईके लिये तैयार खड़े हैं? जो

स्वामीके लिये सदा दु:खरूप ही रही है, उसी मुझ पापिनी सीताको क्या वे स्मरण करते हैं?

मेरे स्वामीने मेरे लिये कितना दु:ख सहन किया है ? जो पहले मिलनमें व्यवधान मानकर अपने कण्ठमें हार नहीं धारण करते थे, वे ही श्रीराम

आज इतने दूर हैं! इस समय हम दोनोंके बीचमें सौ योजन विशाल समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। क्या मैं कभी धर्म-कर्ममें संलग्न, धर्मिष्ठ,

नितान्त शान्त करुणासागर प्रियतम भगवान् श्रीरामको देखूँगी? क्या पुन: प्रभुके चरणकमलोंकी सेवा कर सकूँगी? जो मूढ़ नारी पति-सेवासे विञ्चत

है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो मेरे धर्मपुत्र हैं और मेरे बिना शोकसागरमें मग्न हैं, मेरा अपहरण

है, जो वीरोंमें श्रेष्ठ, धर्मात्मा और देवताके समान हैं; वे मेरे स्वामीके छोटे भाई देवर लक्ष्मण क्या

सचमुच जीवित हैं ? क्या यह सच है कि वे सदा

मेरे उद्धारके लिये संनद्ध रहते हैं? क्या सचमुच प्राणोंसे भी अधिक प्रिय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा तथा

धन्यातिधन्य वत्स लक्ष्मणको मैं पुन: देखूँगी?

मुने! सीताका यह वचन सुन उन्हें शुभ

होनेसे जिनके अभिमानको गहरा आघात पहुँचा

सुग्रीव भी फूट-फूटकर रोने लगे। नारद! उस

समय महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न समस्त वानर भी रोदन करने लगे। देवर्षे! तदनन्तर समुद्रमें सेतु

बाँधकर छोटे भाई और वानर-सेनासहित रघुकुलनन्दन श्रीरामने शीघ्र ही युद्धके लिये तैयार हो लंकापर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मन्! वहाँ युद्ध करके श्रीरामने

बन्धु-बान्धवोंसहित रावणको मार डाला और शुभ वेलामें सीताका वहाँसे उद्धार किया। फिर सत्यपरायणा

प्रत्युत्तर दे हनुमान्ने खेल-खेलमें ही लंकाको

जलाकर भस्म कर दिया। तदनन्तर वायुपुत्र

कपिवर हनुमान् पुनः जनकनन्दिनीको धीरज दे

वेगपूर्वक बिना किसी परिश्रमके उस स्थानपर जा

पहुँचे, जहाँ कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी विराजमान

थे। वहाँ उन्होंने माता मिथिलेशकुमारीका सारा

वृत्तान्त कह सुनाया। सीताका मङ्गलमय समाचार

सुनकर श्रीरामचन्द्रजी रो पड़े। लक्ष्मण और

सीताको पुष्पक विमानपर बिठाकर वे क्रीडाकौतुक

एवं मङ्गलाचारके साथ शीघ्रतापूर्वक अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर भगवान् रामने सीताको हृदयसे लगा क्रीड़ा की। फिर सीता और रामने तत्काल विरह-ज्वालाको त्याग दिया।

भूमण्डलपर श्रीराम सातों द्वीपोंके स्वामी हुए। उनके शासनकालमें सारी पृथ्वी आधि-व्याधिसे

रहित हो गयी। श्रीरामके दो धर्मात्मा पुत्र हुए-कुश और लव। उन दोनोंके पुत्रों और पौत्रोंसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंका विस्तार हुआ। वत्स नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे मङ्गलमय श्रीरामचरित्रका

वर्णन किया है। यह सुख देनेवाला, मोक्ष प्रदान करनेवाला, सारतत्त्व तथा भवसागरसे पार होनेके

लिये जहाज है। (अध्याय ६२) कंसके द्वारा रातमें देखे हुए दुःस्वप्नोंका वर्णन और उससे अनिष्टकी आशङ्का,पुरोहित सत्यकका अरिष्ट-शान्तिके लिये धनुर्यज्ञका अनुष्ठान बताना, कंसका नन्दनन्दनको शत्रु बताना और उन्हें व्रजसे बुलानेके लिये वसुदेवजीको प्रेरित करना, वसुदेवजीके अस्वीकार करनेपर अक्रूरको वहाँ जानेकी आज्ञा देना, ऋषिगण तथा राजाओंका आगमन

भगवान् नारायण कहते हैं — नारद! इधर मथुरामें राजा कंस बुरे सपने देख विशेष चिन्तामें पड़कर अत्यन्त भयभीत हो उद्विग्न हो उठा। उसकी खाने-पीनेकी रुचि जाती रही। उसके मनमें किसी प्रकारकी उत्सुकता नहीं रह गयी।

तथा पुरोहितको सभामें बुलाकर उनसे इस प्रकार बोला। कंसने कहा—मैंने आधी रातके समय जो

वह अत्यन्त दु:खी हो पुत्र, मित्र, बन्धु-बान्धव

बुरा सपना देखा है, वह बड़ा भयदायक है; इस सभामें बैठे हुए समस्त विद्वान्, बन्ध्-बान्धव और पुरोहित उसे सुनें। मेरे नगरमें एक अत्यन्त वृद्धा और काले शरीरवाली स्त्री नाच कर रही है। वह लाल फूलोंकी माला पहने, लाल चन्दन लगाये

तथा लाल वस्त्र धारण किये स्वभावत: अट्टहास

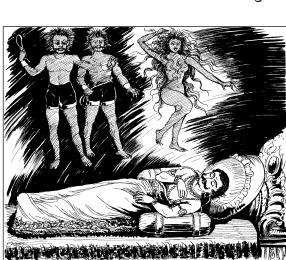

कर रही है। उसके एक हाथमें तीखी तलवार है और दूसरेमें भयानक खप्पर। वह जीभ

लपलपाती हुई बड़ी भयंकर दिखायी देती है।

इसी तरह एक दूसरी काली स्त्री है, जो काले कपड़े पहने हुई है। देखनेमें महाशूद्री विधवा जान पड़ती है। उसके केश खुले हैं और नाक

कटी हुई है। वह मेरा आलिङ्गन करना चाहती है। उसने मलिन वस्त्रखण्ड, रूखे केश तथा चूर्ण तिलक धारण कर रखे हैं। पुरोहित सत्यकजी! मैंने देखा है कि मेरे कपाल और छातीपर ताडके

पके हुए काले रंगके छिन्न-भिन्न फल बड़ी भारी आवाजके साथ गिर रहे हैं। एक मैला-कुचैला विकृत आकार तथा रूखे केशवाला म्लेच्छ मुझे आभूषण बनानेके निमित्त टूटी-फूटी कौड़ियाँ दे रहा है। एक पति-पुत्रवाली दिव्य सती स्त्रीने

अत्यन्त रोषसे भरकर बारंबार अभिशाप दे भरे हुए घड़ेको फोड़ डाला है। यह भी देखा कि महान् रोषसे भरा हुआ एक ब्राह्मण अत्यन्त शाप दे मुझे अपनी पहनी हुई माला, जो कुम्हलाई नहीं थी और रक्त चन्दनसे चर्चित थी, दे रहा है।

यह भी देखनेमें आया कि मेरे नगरमें एक-

एक क्षण अङ्गार, भस्म तथा रक्तकी वर्षा हो रही है। मुझे दिखायी दिया कि वानर, कौए, कुत्ते, भालू, सूअर और गदहे विकट आकारमें भयानक शब्द कर रहे हैं। सूखे काष्ठोंकी राशि जमा है,

जिसकी कालिमा मिटी नहीं है। अरुणोदयकी बेलामें मुझे बंदर और कटे हुए नख दृष्टिगोचर हुए। मेरे महलसे एक सती स्त्री निकली, जो

पीताम्बर धारण किये, श्वेत चन्दनका अङ्गराग लगाये, मालतीकी माला धारण किये रत्नमय

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६४६ आभूषणोंसे विभूषित थी। उसके हाथमें क्रीड़ा-नारद! यों कहकर राजा कंस सभामें चुप हो कमल शोभा पा रहा था और भालदेश सिन्द्र-गया। वह स्वप्न सुनकर सब भाई-बन्धु सिर बिन्दुसे सुशोभित था। वह रुष्ट हो मुझे शाप देकर नीचा किये लंबी साँस खींचने लगे। अपने चली गयी। मुझे अपने नगरमें कुछ ऐसे पुरुष यजमान कंसके शीघ्र होनेवाले विनाशको जानकर प्रवेश करते दिखायी दिये, जिनके हाथोंमें फंदा पुरोहित सत्यक तत्काल अचेत-से हो गये। राजभवनकी स्त्रियाँ तथा कंसके माता-पिता था। उनके केश खुले हुए थे। वे अत्यन्त रूखे और भयंकर जान पडते थे। घर-घरमें एक नंगी शोकसे रोने लगे। सबको यह विश्वास हो गया स्त्री मन्द मुसकानके साथ नाचती दिखायी देती कि अब शीघ्र ही कंसका विनाशकाल स्वयं है, जिसके केश खुले हैं और आकार बड़ा उपस्थित होनेवाला है। विकट है। एक नंगी विधवा महाशुद्री, जिसकी श्रीनारायण कहते हैं — मुने! बुद्धिमान् नाक कटी हुई है और जो अत्यन्त भयंकर है, पुरोहित सत्यक शुक्राचार्यके शिष्य थे। उन्होंने मेरे अङ्गोंमें तेल लगा रही है। अतिशय प्रात:कालमें सब बातोंपर विचार करके कंसके लिये हितकी मैंने कुछ ऐसी विचित्र स्त्रियाँ देखीं, जो बुझे हुए बात बतायी। अङ्गार (कोयले) लिये हुए थीं। उनके शरीरपर सत्यक बोले—महाभाग! भय छोड़ो। मेरे कोई वस्त्र नहीं था तथा वे सम्पूर्ण अङ्गोंमें भस्म रहते तुम्हें भय किस बातका है? महेश्वरका यज्ञ लगाये हुए मुस्करा रही थीं। सपनेमें मुझे नृत्य-करो, जो समस्त अरिष्टोंका विनाश करनेवाला गीतसे मनोहर लगनेवाला विवाहोत्सव दिखायी है। इस महेश्वर-यागका नाम है-धनुर्यज्ञ, जिसमें दिया। कुछ ऐसे पुरुष भी दृष्टिगोचर हुए, जिनके बहुत-सा अन्न खर्च होता है और बहुत दक्षिणा कपड़े और केश भी लाल थे। एक नंगा पुरुष बाँटी जाती है। वह यज्ञ दु:स्वप्नोंका विनाश तथा शत्रुभयका निवारण करनेवाला है। उस दीखा, जो देखनेमें भयंकर था, जो कभी रक्त-वमन करता, कभी नाचता, कभी दौड़ता और यज्ञसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट कभी सो जाता था। उसके मुखपर सदा मुस्कराहट आधिभौतिक—इन तीन तरहके उत्पातोंका खण्डन दिखायी देती थी। बन्धुओ! एक ही समय होता है। साथ ही वह ऐश्वर्यकी वृद्धि करनेवाला आकाशमें चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके मण्डलपर है। यज्ञ समाप्त होनेपर समस्त सम्पदाओंके दाता सर्वग्रास ग्रहण लगा दृष्टिगोचर हुआ है। पुरोहितजी! भगवान् शंकर प्रत्यक्ष दर्शन देते और ऐसा वर मैंने स्वप्नमें उल्कापात, धूमकेतु, भूकम्प, राष्ट्र-प्रदान करते हैं, जिससे जरा और मृत्युका निवारण हो जाता है। पूर्वकालमें महाबली बाण, नन्दी, विप्लव, झंझावात और महान् उत्पात देखा है। वायुके वेगसे वृक्ष झोंके खा रहे थे। उनकी परशुराम तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ भल्लने इस यज्ञका डालियाँ टूट-टूटकर गिर रही थीं। पर्वत भी अनुष्ठान किया था। पहले भगवान् शिवने इस भूमिपर ढहे दिखायी देते थे। घर-घरमें ऊँचे यज्ञसे संतुष्ट होकर यह दिव्य धनुष नन्दीश्वरको दिया था। धर्मात्मा नन्दीश्वरने बाणासूरको दिया। कदका एक नंगा पुरुष नाच रहा था, जिसका सिर कटा हुआ था। उस भयानक पुरुषके हाथमें फिर यज्ञ करके महासिद्ध हुए बाणासुरने पुष्करतीर्थमें यह धनुष परशुरामजीको अर्पित कर नरमुण्डोंकी माला दिखायी देती थी। सारे आश्रम जलकर अङ्गारके भस्मसे भर गये थे और सब दिया। कृपानिधान परशुरामजीने कृपापूर्वक अब लोग चारों ओर हाहाकार करते दिखायी देते थे। तुमको यह धनुष दे दिया है। नरेश्वर! यह धनुष

श्रीकृष्णजन्मखण्ड बड़ा ही कठोर (मजबूत) है। इसकी लंबाई एक सहस्र हाथकी है। खींचनेपर यह दस हाथतक फैलता है। इसका भगवान् शंकरकी इच्छासे निर्माण हुआ है। पशुपतिका यह पाशुपत धनुष जुते हुए रथके द्वारा भी कठिनाईसे ही ढोया जाता

है। भगवान् नारायणदेवको छोड़कर अन्य सब लोग कभी इसे तोड नहीं सकते। भगवान् शंकरके इस कल्याणकारी यज्ञमें तुम शीघ्र ही

इस धनुषकी पूजा करो और शुभ कर्ममें भेजनेयोग्य निमन्त्रण सबके पास भेज दो। नरेश्वर! इस यज्ञमें यदि धनुष टूट जायगा तो यजमानका नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। धनुष टूटनेपर निश्चय ही यज्ञ भी भङ्ग हो जाता है। जब यज्ञ-कर्म सम्पन्न ही नहीं होगा तो उसका फल कौन देगा? महामते! इस धनुषके मूलभागमें ब्रह्मा, मध्यभागमें

स्वयं नारायण और अग्रभागमें उग्र प्रतापशाली महादेवजी प्रतिष्ठित हैं। इस धनुषमें तीन विकार हैं तथा यह श्रेष्ठ रत्नोंद्वारा जटित है। ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्नकालिक प्रचण्ड मार्तण्डकी प्रभाको यह धनुष अपनी दिव्य दीप्तिसे दबा देता है। राजन्! महाबली अनन्त, सूर्य तथा कार्तिकेय भी इस धनुषको झुकानेमें समर्थ नहीं हैं; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है? पूर्वकालमें त्रिपुरारि

शिवने इसीके द्वारा त्रिपुरासुरका वध किया था। तुम इस महोत्सवके लिये बिना किसी भयके स्वेच्छापूर्वक माङ्गलिक कार्य आरम्भ करो। सत्यककी यह बात सुनकर चन्द्रवंशकी वृद्धि करनेवाले कंसने सभी कार्योंमें सदा यजमानका कंस बोला-पुरोहितजी! वसुदेवके घरमें

हित चाहनेवाले पुरोहितजीसे कहा। मेरा वध करनेवाला एक कुलनाशक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो नन्दके भवनमें नन्दनन्दन होकर स्वच्छन्दतापूर्वक पालित-पोषित हो रहा है। उस

बलवान् बालकने मेरे बुद्धिमान् मन्त्रियों, शूरवीर

बान्धवों तथा पवित्र बहिन पुतनाको मार डाला

लोकोंमें उसके सिवा दूसरा कोई मेरा शत्रु नहीं है। सर्वत्र जो श्रेष्ठ राजा हैं, वे मेरे प्रति बान्धवभाव रखते हैं। ब्रह्माजी और भगवान् शंकर तो तपस्वी हैं। उन्हें तपस्यासे ही छुट्टी नहीं है। रह गये सनातन भगवान् विष्णु; परंतु वे भी

ही रहते हैं; अत: उनका वध करके मैं महेन्द्र हो जाऊँगा। इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होकर मैं सूर्यको, राजयक्ष्मासे ग्रस्त हुए अपने ही पूर्वपुरुष चन्द्रमाको तथा वायु, कुबेर और यमको भी निश्चय ही जीत लूँगा; अत: आप शीघ्र ही नन्द-व्रजमें जाइये और नन्द, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा उसके बलवान् भाई बलरामको भी अभी बुला लाइये। कंसकी बात सुनकर सत्यकने हितकर, सत्य, नीतिका सारभूत, उत्तम एवं समयोचित

वचन कहा। सत्यक बोले—महाभाग! तुम नन्द-व्रजके अभीष्ट स्थानमें अक्रूर, उद्भव अथवा वसुदेवजीको भेजो। सत्यककी बात सुनकर उसी सभामें स्वर्णसिंहासनपर बैठे हुए वसुदेवजीसे उसने कहा।

राजेन्द्र कंस बोला—मेरे प्रिय

६४८ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

ढूँढ़ निकालनेमें चतुर हैं; अतः नन्द-व्रजमें अपने पुत्रके घर आप ही जाइये। वृषभानु, नन्दराय,

वसुदेवजी! आप नीतिशास्त्रके तत्त्वज्ञ और उपाय

बलराम, नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा समस्त गोकुल-वासियोंको यज्ञमें यहाँ शीघ्र बुला लाइये। मेरे दूत

समस्त राजाओं तथा मुनियोंको इसकी सूचना देनेके लिये चिट्ठी लेकर चारों दिशाओंमें जायँ।

ब्रह्मन्! राजाकी बात सुनकर वसुदेवजीके ओठ, तालु और कण्ठ सूख गये; वे व्यथित-हृदयसे बोले।

वसुदेवजीने कहा—राजेन्द्र! इस कार्यके लिये इस समय नन्द-व्रजमें मेरा जाना उचित

नहीं होगा। मुझ वसुदेवके पुत्र अथवा नन्दनन्दनको इस यज्ञका समाचार मैं दूँ और अपने साथ बुलाकर लाऊँ—यह किसी दृष्टिसे उचित नहीं

कहा जा सकता। यदि तुम्हारे यज्ञ-महोत्सवमें नन्दपुत्रका आगमन हुआ तो अवश्य ही तुम्हारे साथ उसका विरोध होगा; अत: मैं उस बालकको

श्रेयस्कर नहीं है। इसमें उस बालककी और तुम्हारी भी हानि हो सकती है। यदि वह बालक

बुलाकर यहाँ युद्ध करवाऊँ—यह मेरी दृष्टिमें

मारा गया तो सब लोग यही कहेंगे कि पिताने ही साथ ले जाकर कृष्णको मरवा दिया और

यदि तुम्हें कुछ हो गया, तब लोग कहने लगेंगे कि वसुदेवने अपने पुत्रके द्वारा राजाको ही मौतके घाट उतार दिया। दोमेंसे एककी तत्काल मृत्यु होगी; यह निश्चित है। इसके सिवा और भी

बहुत-से शूरवीर धराशायी होंगे; क्योंकि युद्ध कभी निरापद नहीं होता। मुने! वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजेन्द्र

मुने! वसुदेवजीकी यह बात सुनकर राजेन्द्र कंसके नेत्र रोषसे लाल हो गये। वह तलवार लेकर उन्हें मार डालनेके लिये आगे बढ़ा। यह देख अत्यन्त बलवान् उग्रसेनने 'हाय! हाय!' दिया। रोषसे भरे हुए वसुदेव अपने आसनसे उठकर घरको चले गये। तब राजा कंसने अक्रूरको नन्द-व्रजमें जानेके लिये कहा और

करके अपने पुत्र महाराज कंसको तत्काल रोक



शीघ्र ही प्रत्येक दिशामें दूत भेजे। कंसका निमन्त्रण पाकर समस्त मुनि और नरेश आवश्यक सामानोंके साथ वहाँ आये। समस्त दिक्पाल,

देवता, तपस्वी ब्राह्मण, सनकादि मुनि, पुलस्त्य, भृगु, प्रचेता, जाबालि और मार्कण्डेय आदि

बहुत-से महान् ऋषिगण अपने शिष्योंसहित पधारे। हम दोनों भाई (नर और नारायण) भी वहाँ पहुँचे थे। राजाओंमें जरासंध, दन्तवक्र, द्रविड-नरेश दाम्भिक, शिशुपाल, भीष्मक, भगदत्त,

मुद्गल, धृतराष्ट्र, धूमकेश, धूमकेतु, शंबर, शल्य,

सत्राजित, शंकु तथा अन्यान्य महाबली नरेश आये थे। इनके सिवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महाबली अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शाल्व, कैकेय तथा

कौशल भी पधारे थे। महाराज कंसने सबके साथ यथोचित सम्भाषण किया और पुरोहित सत्यकने यज्ञके दिन शुभ कृत्यका सम्पादन किया। (अध्याय ६३-६४)

## भगवद्दर्शनकी सम्भावनासे अक्रूरके हर्षोल्लास एवं प्रेमावेशका वर्णन श्रीनारायण कहते हैं—नारद! कंसकी भी जिनके प्रभावको सदा नहीं समझ पाते हैं,

बात सुनकर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ शान्तस्वरूप अक्रूरके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई; वे शान्तस्वभाव

उद्भवसे बोले।

अक्रूरने कहा—उद्भव! आजकी रातका बड़ा सुन्दर प्रभात हुआ। आज मेरे लिये शुभ

दिन प्राप्त हुआ है। निश्चय ही देवता, ब्राह्मण और गुरु मुझपर संतुष्ट हैं। करोड़ों जन्मोंके पुण्य आज

स्वयं मुझे फल देनेको उपस्थित हैं। मेरा जो-जो शुभाशुभ कर्म था, वह सब मेरे लिये सुखद हो

गया। कर्मसे बँधे हुए मुझ अक्रूरका बन्धन आज कर्मने ही काट दिया। मैं संसाररूपी कारागारसे

मुक्त होकर श्रीहरिके धामको जा रहा हूँ। विद्वान् कंसने आज रोषवश मुझे मित्रार्थी बना दिया। इस नरदेवका क्रोध मेरे लिये वरदान-तुल्य हो गया।

इस समय व्रजराजको लानेके लिये मैं व्रजमें जाऊँगा और वहाँ भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले परमपूज्य परमात्मा श्रीकृष्णके दर्शन करूँगा।

नूतन जलधरके समान श्यामकान्ति, नीलकमलके सदृश नेत्र तथा कटिप्रदेशमें पीताम्बर धारण करनेवाले वे भगवान् या तो व्रजकी धूलिसे धूसरित होंगे या चन्दनसे चर्चित होंगे अथवा

उनके अङ्गोंमें नवनीत लगा होगा और वे मुस्करा रहे होंगे। इस झाँकीमें मैं उनके दर्शन करूँगा। विनोदके लिये मुरली बजाते अथवा इधर-उधर झुंड-की-झुंड गौएँ चराते हुए या कहीं बैठे,

चलते-फिरते अथवा सोते हुए उन मनोहर नन्दनन्दनको मैं देखूँगा; यह पूर्णत: निश्चित है। शुभ बेलामें आज भगवान्का भलीभाँति दर्शन

शिव आदि जिनके चरणकमलोंका निरन्तर ध्यान

करके जो सुख मिलेगा, उसके सामने राजाका आदेश क्या महत्त्व रखता है ? ब्रह्मा, विष्णु और

जिनकी स्तुति करनेमें देवी सरस्वती भी भयभीत एवं जडवत् हो जाती हैं, जिनकी सेवाके लिये महालक्ष्मी भी दासी नियुक्त की गयी हैं तथा

जिनके चरणकमलोंसे उन सत्त्वरूपिणी गङ्गाका प्रादुर्भाव हुआ है, जो तीनों लोकोंसे उत्कृष्ट, जन्म-मृत्यु एवं जरारूप व्याधिको हर लेनेवाली और दर्शन एवं स्पर्शमात्रसे मनुष्योंके समस्त

पातकोंको नष्ट कर देनेवाली हैं, त्रैलोक्यजननी, मूलप्रकृति ईश्वरी दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गा भी जिनके चरणकमलोंका ध्यान करती हैं, जिन स्थूलसे भी स्थूलतर महाविष्णुके रोमकूपोंमें असंख्य विचित्र ब्रह्माण्ड विद्यमान हैं, वे भी जिन सर्वेश्वरके सोलहवें अंशरूप हैं, उन माया-

मानवरूपधारी श्रीकृष्णको देखनेके लिये मैं व्रजमें जाता हूँ। बन्धु उद्भव! वे नन्दनन्दन सर्वरूप, सबके अन्तरात्मा, सर्वज्ञ, प्रकृतिसे परे, ब्रह्मज्योति:स्वरूप, भक्तजनोंपर अनुग्रहके लिये दिव्य विग्रह धारण करनेवाले, निर्गुण, निरीह, निरानन्द, सानन्द, निराश्रय एवं परम परमानन्दस्वरूप

हैं। उन्हीं स्वेच्छामय, सबसे परे विराजमान, सबके सनातन बीजरूप बालमुकुन्दका योगीजन नित्य-निरन्तर अहर्निश ध्यान करते रहते हैं। पहले पाद्मकल्पमें कमलजन्मा ब्रह्माजीने कमलपर बैठकर एक सहस्र मन्वन्तरोंतक श्रीकृष्ण-दर्शनके लिये तपस्या की थी। उन दिनों सर्वथा उपवासके कारण उनका पेट पीठमें सट गया

था। सहस्र मन्वन्तर पूर्ण होनेपर उन्हें आदेश मिला कि 'फिर तपस्या करो, तब मुझे देखोगे।' उन्हें एक बार यह शब्दमात्र सुनायी दिया। इतनी बड़ी तपस्या करनेपर भी वे भगवानुका प्रत्यक्ष दर्शन न पा सके। तब उन्होंने

करते हैं तथा अनन्तविग्रह भगवान् अनन्त भी पुन: उतने ही समयतक तपस्या करके श्रीहरिका जिनका अन्त नहीं जानते हैं, देवता और संत दर्शन और वरदान पाया। उद्भव! ऐसे परमेश्वरको में आज अपनी आँखोंसे देखूँगा। पूर्वकालमें भगवान् शंकरने ब्रह्माजीकी आयुपर्यन्त तप किया। तब ज्योतिर्मण्डलके बीच गोलोकमें परमात्मा श्रीकृष्णके उन्हें दर्शन हुए। वे श्रीकृष्ण सर्वतत्त्व-

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

एक निमेषमें हो जाता है, उन परमात्माको आज

मैं प्रत्यक्ष देखूँगा। भाई उद्धव! जैसे भूतलके धूलि-कणोंकी गणना नहीं हो सकती, उसी

प्रकार ब्रह्माओं तथा ब्रह्माण्डोंकी गणना भी

असम्भव है। उन अखिल ब्रह्माण्डोंके आधार हैं

महाविराट्, जो श्रीकृष्णके षोडशांशमात्र हैं। प्रत्येक

ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, मुनि, मनु, सिद्ध तथा मानव आदि चराचर प्राणी

वास करते हैं। ब्रह्माण्डोंके आधारभूत वे महाविराट्

भी, जिनका सोलहवाँ अंश हैं और जिनकी

लीलामात्रसे आविर्भृत एवं तिरोभृत होते हैं; ऐसे सर्वशासक परमेश्वरके आज मैं दर्शन करूँगा।

ऐसा कहकर अक्रूरजी प्रेमावेशसे मूर्च्छित

स्वरूप और सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न हैं। वे सबके अपने तथा सर्वश्रेष्ठ परमतत्त्व हैं। भगवान् शिवने उनके चरणारिवन्दोंकी परम निर्मल भक्ति

पायी। उद्भव! जिन भक्तवत्सलने अपने भक्त शिवको अपने समान ही बना दिया, ऐसे प्रभावशाली उन परमेश्वरके आज मैं दर्शन करूँगा।

जितने समयमें सहस्र इन्द्रोंका पतन हो जाता है, उतने कालतक निराहार रहकर कृशोदर हुए भगवान् अनन्तने उन परमात्माकी प्रसन्नताके लिये भक्तिभावसे तपस्या की। तब उन्होंने उन अनन्त देवको अपने समान ज्ञान प्रदान किया।

उद्भव! उन्हीं परमेश्वरके आज मैं दर्शन करूँगा। उद्धवजी! अट्ठाईस इन्द्रोंका पतन हो जानेपर ब्रह्माजीका एक दिन-रात होता है। इसी क्रमसे

६५०

पूरी होती है। अहो! ऐसे ब्रह्माका पतन जिनके श्रीराधाका श्रीकृष्णको अपने दुःस्वप्न सुनाना और उनके बिना अपनी दयनीय

रात्रिमें बड़े बुरे सपने देखे। उन्होंने उठकर

श्रीकृष्णसे कहा।

मानकर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजीकी आयु

तीस दिनोंका मास और बारह मासोंका वर्ष

हो गये। उनका अङ्ग-अङ्ग पुलिकत हो उठा और वे नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए भगवच्चरणारविन्दोंका ध्यान करने लगे। उनका हृदय भक्तिसे भर गया। वे परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलका स्मरण

करते हुए भावनासे ही उनकी परिक्रमा करने लगे। उद्धवने अक्रूरको हृदयसे लगा लिया और बारंबार उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात् अक्रूरजी भी शीघ्र ही अपने घरको चले गये। (अध्याय ६५)

स्थितिका चित्रण करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और

# आध्यात्मिक योगका श्रवण कराना

# श्रीनारायण कहते हैं - उसी दिन राधाने

काटने लगी। घड़ियालोंसे भरे उस समुद्रमें बड़ी-

बड़ी लहरोंके वेगसे टकराकर मैं व्याकुल हो गयी

और बारंबार तुम्हें पुकारने लगी—'हे नाथ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो।' तुम्हें न देखकर मैं महान् भयमें पड़ गयी और देवतासे प्रार्थना करने लगी।

रत्नमय छत्र धारण किये बैठी थी। उसी समय

रोषसे भरे हुए एक ब्राह्मणने आकर मेरा वह छत्र

श्रीकृष्ण! समुद्रमें डूबती हुई मैंने देखा, चन्द्रमण्डलके

सैकड़ों टुकड़े हो गये हैं और वह आकाशसे भूतलपर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखायी

दिया कि सूर्यमण्डल भी आकाशसे पृथ्वीपर गिर

ले लिया और मुझ अबलाको ही महाघोर कज्जलाकार दुस्तर गम्भीर सागरमें फेंक दिया। मैं शोकसे पीड़ित हो वहाँ जलके प्रवाहमें बारंबार चक्कर

राधिका बोलीं — प्रभो! मैं रत्नसिंहासनपर

६५१

पड़ा और उसके चार टुकड़े हो गये। फिर एक ही समयमें आकाशके भीतर चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलको मैंने पूर्णतः राहुसे ग्रस्त और अत्यन्त काला देखा। एक ही क्षणके बाद देखती हूँ कि एक तेजस्वी ब्राह्मणने रोषपूर्वक आकर मेरी गोदमें रखे हुए अमृत-कलशको फोड़ डाला। क्षणभर बाद यह दिखायी दिया कि वह महारुष्ट

ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुषको पकड्कर लिये जा रहा है। प्रभो! मेरे हाथसे क्रीड़ा-कमल-दण्ड सहसा गिर पड़ा और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये। उत्तम रत्नोंके सारभागसे बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथसे गिरकर टूक-टूक हो गया। जो

पहले निर्मल था, वह पीछे काला दिखायी देने लगा था। मेरा रत्नसारनिर्मित हार और कमल छिन्न-भिन्न हो वक्ष:स्थलसे खिसककर पृथ्वीपर गिर पडा। कमल अत्यन्त मलिन पड गया था।

मेरी अट्टालिकामें जो पुतलियाँ बनी हैं, वे सब-की-सब क्षण-क्षणमें नाचती, हँसती, ताल ठोकती, गाती और रोती दिखायी दीं। आकाशमें काले रंगका एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखायी

दिया, जो बड़ा भयंकर था। वह कभी नीचेको गिरता और फिर ऊपरको उठ जाता था। मेरे प्राणोंका अधिष्ठाता देवता पुरुषरूपमें भीतरसे बाहर निकला और मुझसे बोला—'राधे! बिदा होकर अब मैं यहाँसे जा रहा हूँ।' काले वस्त्र पहने हुए

एक काली प्रतिमा दिखायी दी, जो मेरा आलिङ्गन और चुम्बन करने लगी। प्राणवल्लभ! यह विपरीत लक्षण देखकर मेरे दायें अङ्ग फड़क रहे हैं

और प्राण आन्दोलित हो रहे हैं। वे शोकसे रोते और क्षीण होते हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। नाथ! तुम वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो। बताओ, यह सब क्या है? क्या है? यों कहकर राधिकादेवी शोकसे विह्नल और भयभीत हो श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें गिर

पडीं। उनके कण्ठ, ओठ और तालू सुख गये थे।

गयी। मैं अमावास्याके चन्द्रमाकी कलाके समान विलीन-सी हो जाती हूँ। घीकी आहुति पाकर जैसे अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं दीप्तिसे दमक उठती हूँ और आपके बिना शिशिर-ऋतुमें कमिलनीकी भाँति बुझ-सी जाती हूँ। जब मेरे पाससे तुम चले जाते हो, तब मैं चिन्तारूपी ज्वर या जरासे ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य और

चन्द्रमाके अस्त होनेपर सारी भूमि अन्धकारसे

आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब तुम दृष्टिसे

ओझल होते हो, तब मैं शोक और दु:खमें डूब

जाती हूँ। तुम्हीं सबके आत्मा हो; विशेषत: मेरे

प्राणनाथ हो। जैसे जीवात्माके त्याग देनेपर शरीर

मेरी दीप्ति पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभाके समान प्रकाशित

होती है और जब आप मुझे त्यागकर अन्यत्र चले

जाते हैं, तब मैं तत्काल ऐसी हो जाती हूँ, मानो मर

मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना मरी-सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पाँचों प्राण हो। तुम्हारे बिना मैं मृतक हूँ, ठीक उसी तरह जैसे नेत्रगोलक आँखकी पुतलीके बिना अंधे होते हैं। जैसे चित्रोंसे युक्त स्थानकी शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो तब

में तिनकोंसे आच्छादित और झाड-बुहार या

सजावटसे रहित भूमिकी भाँति शोभाहीन हो जाती

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६५२ हूँ। श्रीकृष्ण! तुम्हारे साथ मैं चित्रयुक्त मिट्टीकी लिये उत्कण्ठा है। श्रीनारायणने कहा — आध्यात्मिक महायोग प्रतिमाकी भाँति सुशोभित होती हूँ और तुम्हारे बिना जलसे धोयी हुई मिट्टीकी मूर्तिकी तरह योगियोंकी भी समझमें नहीं आता। उसके अनेक कुरूप दिखायी देती हूँ। तुम रासेश्वर हो। तुमसे प्रकार हैं। उन सबको सम्यक्-रूपसे स्वयं ही गोपाङ्गनाओंकी शोभा होती है, जैसे सोनेकी श्रीहरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीडासरोवरके माला श्वेत मणिका संयोग पाकर अधिक सुशोभित तटपर कृपानिधान श्रीकृष्णने शोकाकुल राधिकाको जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसीका वर्णन होने लगती है। व्रजराज! तुम्हारे साथ राजाओंकी श्रेणियाँ उसी तरह शोभा पाती हैं, जैसे आकाशमें करता हुँ, सुनो। चन्द्रमाके साथ तारावलियाँ। नन्दनन्दन! जैसे शाखा, श्रीकृष्ण बोले—प्रिये! तुम्हें तो पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण है। अपने-आपको याद करो। क्यों फल और तनोंसे वृक्षावलियाँ सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार तुमसे नन्द और यशोदाकी शोभा है। भूली जा रही हो? गोलोकका सारा वृत्तान्त और गोकुलेश्वर! जैसे समस्त लोकोंकी श्रेणियाँ राजेन्द्रसे सुदामाका शाप क्या तुम्हें याद नहीं है ? महाभागे! सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त गोकुलवासियोंकी उस शापके कारण कुछ दिनोंतक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। शापकी अवधि समाप्त होनेपर शोभा तुम्हारे साथ रहनेसे ही है। रासेश्वर! जैसे स्वर्गमें देवराज इन्द्रसे ही अमरावतीपुरी शोभित फिर हम दोनोंका मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपों और गोपाङ्गनाओंके साथ अपने परमधाम होती है, उसी प्रकार रासमण्डलको भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान् सिंह गोलोकको चल्ँगा। इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञानकी बातें कहता हूँ, सुनो। यह अन्यान्य वनोंकी शोभा, स्वामी और सहारा है, उसी प्रकार तुम्हीं वृन्दावनके वृक्षोंकी शोभा, सारभूत ज्ञान शोकका नाशक, आनन्दवर्धक तथा संरक्षक और आश्रयदाता हो। जैसे गाय अपने मनको सुख देनेवाला है। मैं सबका अन्तरात्मा और समस्त कर्मोंसे निर्लिप्त हूँ। सबमें सर्वत्र बछड़ेको न पाकर व्याकुल हो डकराने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा तुम्हारे बिना शोकसागरमें विद्यमान रहकर भी कभी किसीके दृष्टिपथमें निमग्न हो जाती हैं। जैसे तपे हुए पात्रमें धान्यराशि नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुओंमें विचरती है, किंतु किसीसे लिप्त नहीं होती; उसी जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नन्दजीका हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण प्रकार मैं समस्त कर्मोंका साक्षी हूँ। उन कर्मींसे आन्दोलित हो उठते हैं। लिप्त नहीं होता हूँ। सर्वत्र समस्त जीवधारियोंमें जो जीवात्मा हैं, वे सब मेरे ही प्रतिबिम्ब हैं। यों कहकर अत्यन्त प्रेमके कारण राधा श्रीहरिके चरणोंमें गिर पडीं। श्रीहरिने पुन: जीवात्मा सदा समस्त कर्मींका कर्ता और उनके शुभाशुभ फलोंका भोक्ता है। जैसे जलके घड़ोंमें अध्यात्म-ज्ञानकी बातें कहकर उन्हें समझाया-बुझाया। नारद! आध्यात्मिक महायोग उसी तरह चन्द्रमा और सूर्यके मण्डलका पृथक्-पृथक् प्रतिबिम्ब दिखायी देता है, किंतु उन घड़ोंके फूट मोहके उच्छेदका कारण कहा गया है, जैसे तीखी धारवाला कुठार वृक्षोंके काटनेमें हेतु होता है। जानेपर वे सारे प्रतिबिम्ब चन्द्रमा और सूर्यमें ही नारदने कहा—वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवन्! विलीन हो जाते हैं; उसी प्रकार अन्त:करणरूपी लोकोंके शोकका उच्छेद करनेवाले आध्यात्मिक उपाधिके मिट जानेपर समस्त चित् प्रतिबिम्ब—जीव महायोगका वर्णन कीजिये। मेरे मनमें उसे सुननेके मुझमें ही अन्तर्हित हो जाते हैं। प्रिये! समयानुसार

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण होनेसे ही मैं देवताओंका राजा इन्द्र हूँ; तुम्हारे बना हूँ; तुम्हारे न होनेसे तो मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन बिना तो मैं श्रीहीन हो जाऊँगा। मैं ही अपनी ही हूँ। मैं कलासे शेषनाग हुआ हूँ और तुम अपने कलासे धर्म हूँ और तुम धर्मकी पत्नी मूर्ति हो। अंशसे वसुधा हो। सुन्दरि! शस्य तथा रत्नोंकी यदि धर्म-क्रियारूपिणी तुम साथ न दो तो मैं आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तकपर धारण धर्मकृत्यके सम्पादनमें असमर्थ हो जाऊँ। मैं ही करता हूँ। तुम कान्ति, शान्ति, मूर्तिमती, सद्विभूति, कलासे यज्ञरूप हूँ और तुम अपने अंशसे दक्षिणा तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, परा, दया, हो। तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञफलका दाता हूँ; तुम निद्रा, शुद्धा, तन्द्रा, मूर्च्छा, संनति और क्रिया हो। न हो तो मैं फल देनेमें कदापि समर्थ न होऊँ। मूर्ति और भक्ति तुम्हारी ही स्वरूपभूता हैं। तुम्हीं मैं ही अपनी कलासे पितृलोक हूँ और तुम अपने देहधारियोंकी देह हो; सदा मेरी आधारभूता हो अंशसे सती स्वधा हो। तुम्हारे सहयोगसे ही मैं और मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों कव्य (श्राद्ध)-दानमें समर्थ होता हूँ; तुम न हो एक-दूसरेके शरीर और आत्मा हैं। जैसी तुम, तो मैं उसमें कदापि समर्थ न हो सकूँगा। मैं पुरुष वैसा मैं; दोनों सम-प्रकृति-पुरुषरूप हैं। देवि! हूँ और तुम प्रकृति हो; तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं हममेंसे एकके बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। कर सकता। ठीक वैसे ही, जैसे कुम्हार मिट्टीके नारद! इस प्रकार परमप्रसन्न परमात्मा श्रीकृष्णने प्राणाधिका प्रिया श्रीराधाको हृदयसे बिना घडा नहीं बना सकता। तुम सम्पत्तिरूपिणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस सम्पत्तिका ईश्वर हूँ। लगाकर बहुत समझाया-बुझाया। फिर वे पुष्प-लक्ष्मीस्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीवान् । शय्यापर सो गये। (अध्याय ६६-६७) श्रीकृष्णको व्रजमें जाते देख राधाका विलाप एवं मूर्च्छा, श्रीहरिका उन्हें समझाना, श्रीराधाके सो जानेपर ब्रह्मा आदि देवताओंका आना और स्तुति करके श्रीकृष्णको मथुरा जानेके लिये प्रेरित करना, श्रीकृष्णका जाना, श्रीराधाका उठना और प्रियतमके लिये विलाप करके मूर्च्छित होना, श्रीकृष्णका लौटकर आना, रत्नमालाका श्रीकृष्णको राधाकी अवस्था बताना, श्रीकृष्णका राधाके

६५४

लिये स्वप्नमें मिलनेका वरदान देकर व्रजमें जाना

अथवा तुम रासकी अधिष्ठात्री देवी हो; इसलिये क्षणभर इस रासमण्डलमें ही रासरसका आस्वादन

श्रीनारायण कहते हैं — नारद! पुरातन परमेश्वर

श्यामसुन्दर श्रीकृष्णने पुष्पशय्यासे उठकर निद्रामें

निमग्न हुई अपनी प्राणोपमा प्रियतमा श्रीराधाको तत्काल ही जगाया। वस्त्रके अञ्चलसे उनके

मुँहको पोंछ निर्मल करके मधुसूदनने मधुर एवं शान्त वाणीमें उनसे कहा। **श्रीकृष्ण बोले**—पवित्र मुस्कानवाली रासेश्वरि!

व्रजस्वामिनि! क्षणभर रासमण्डलमें ही ठहरो अथवा वृन्दावनमें घूमो या गोष्ठमें ही चली जाओ। उसी तरह रासेश्वरीको रासमें सदा रहना चाहिये। अथवा सुन्दरि! तुम अपनी प्यारी सखियोंके साथ क्षणभरके लिये चन्दनवन या चम्पकवनमें घूम आओ, या यहीं रहो; मैं कुछ क्षणके लिये घरको जाऊँगा, वहाँ मुझे एक विशेष कार्य करना है;

करो। जैसे ग्राम-ग्राममें सर्वत्र ग्रामदेवता रहते हैं,

अतः प्राणवल्लभे! थोड़ी देरके लिये प्रसन्नतापूर्वक

| श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६५५                                                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुझको छुट्टी दे दो। तुम मेरे प्राणोंकी अधिष्ठात्री<br>देवी हो। तुममें ही मेरे प्राण बसते हैं। प्रिये! | ध्यान करते हैं; वे परमात्मा तुम हो। तुमने मायासे<br>गोपवेष धारण कर रखा है। मैं ईर्घ्यालु नारी तुम्हें |
| प्राणी अपने प्राणोंको छोड़कर कहाँ ठहर सकता                                                            | कैसे जान सकती हूँ? देव! मैंने तुम्हें पति                                                             |
| है ? तुममें ही सदा मेरा मन लगा रहता है, तुमसे                                                         | समझकर अथवा अभिमानके कारण तुम्हारे प्रति                                                               |
| बढ़कर प्यारी मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है।                                                             | जो दुर्नीतिपूर्ण बर्ताव तथा सहस्रों अपराध किये                                                        |
| केवल तुम्हीं मुझे शंकरसे अधिक प्रिय हो। यह                                                            | हैं; उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्व चूर्ण हो गया और                                                    |
| सत्य है शंकर मेरे प्राण हैं; परंतु सती राधे! तुम                                                      | मेरे सारे मनसूबे दूर चले गये। अपने सौभाग्यको                                                          |
| तो प्राणोंसे भी बढ़कर हो।                                                                             | आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। नाथ! इसके                                                              |
| यों कहकर भगवान् वहाँसे जानेको उद्यत                                                                   | सिवा, तुमसे और क्या कह सकती हूँ? गर्गके                                                               |
| हुए। वे सर्वज्ञ और सब कुछ सिद्ध करनेवाले हैं।                                                         | मुखसे तुम्हारे विषयमें सुनकर, जानकर भी मैं                                                            |
| सबके आत्मा, पालक और उपकारक हैं। उन्होंने                                                              | तुम्हारी मायासे मोहित हो गयी। इस समय                                                                  |
| अक्रूरका आगमन जानकर व्रजमें जानेका विचार                                                              | प्रेमातिरेक अथवा भक्तिपाशसे बँधकर मैं तुमसे                                                           |
| किया। श्रीकृष्णका मन बँट गया है; वे अन्यत्र                                                           | कुछ कह नहीं सकती। प्राणवल्लभ! प्रभो! तुम्हारे                                                         |
| जानेको उत्सुक हैं; यह देख राधिका देवी                                                                 | बिना मुझे एक-एक क्षण सौ युगोंके समान जान                                                              |
| व्यथित-हृदयसे बोलीं।                                                                                  | पड़ता है; फिर सौ वर्षोंतक मैं किस तरह जीवन                                                            |
| <b>राधिकाने कहा</b> —हे नाथ! हे रमणश्रेष्ठ!                                                           | धारण कर सकूँगी?                                                                                       |
| प्रिय लगनेवाले मेरे समस्त सम्बन्धियोंमें तुम्हीं                                                      | मुने! ऐसा कहकर राधिका भूमिपर गिर                                                                      |
| श्रेष्ठ हो। प्राणनाथ! मैं देखती हूँ, इस समय                                                           | पड़ीं और सहसा मूर्च्छित हो चेतना खो बैठीं।                                                            |
| तुम्हारा मन् बँटा हुआ है। तुम्हारे चले जानेपर                                                         | उन्हें मूर्च्छित देख कृपानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक                                                 |
| मेरा प्रेम और सौभाग्य सब कुछ लुट जायगा।                                                               | सचेत किया और हृदयसे लगा लिया। फिर                                                                     |
| मुझे शोकके गहरे समुद्रमें डालकर तुम कहाँ चले                                                          | शोकहारी योगोंद्वारा उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया                                                       |
| जा रहे हो ? मैं विरहसे व्याकुल हूँ, दीन हूँ और                                                        | तथापि शुचिस्मिता श्रीराधा शोकको त्याग न                                                               |
| तुम्हारी ही शरणमें आयी हूँ। अब मैं फिर घरको                                                           | सकीं। सामान्य वस्तुका बिछोह भी मनुष्योंके                                                             |
| नहीं लौटूँगी; दूसरे वनमें चली जाऊँगी और                                                               | लिये शोकप्रद हो जाता है, फिर जहाँ देह और                                                              |
| दिन-रात 'कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण!' का गान करती                                                            | आत्माका बिछोह होता हो, वहाँ सुख कैसे हो                                                               |
| रहूँगी अथवा किसी वनमें भी नहीं जाऊँगी,                                                                | सकता है ? उस दिन व्रजराज श्यामसुन्दर व्रजमें                                                          |
| प्रेमके समुद्रमें प्रवेश करूँगी और मनमें केवल                                                         | नहीं लौट सके। श्रीराधाके साथ क्रीड़ा-सरोवरके                                                          |
| तुम्हारी कामना लेकर शरीरको त्याग दूँगी। जैसे                                                          | तटपर गये। वहाँ उनके साथ भगवान्ने पुनः                                                                 |
| आकाश, आत्मा, चन्द्रमा और सूर्य सदा साथ                                                                | रास-क्रीड़ा की। तदनन्तर आनन्दमग्ना राधिकाजी                                                           |
| रहते हैं; उसी तरह तुम मेरे आँचलमें बँधकर                                                              | सो गर्यीं।                                                                                            |
| सदा पास ही रहते और साथ-साथ घूमते हो;                                                                  | इसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी शिव, शेष                                                                  |
| किंतु दीनवत्सल! इस समय तुम मुझे निराश करके                                                            | आदि देवताओं तथा मुनीन्द्रोंके साथ वहाँ आये।                                                           |
| जा रहे हो! मुझ दीन एवं शरणागत अबलाको                                                                  | आकर उन्होंने धरतीपर माथा टेक प्रणाम किया                                                              |
| त्याग देना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा,                                                 | और हाथ जोड़ वे उन परिपूर्णतम परमेश्वरका                                                               |
| विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरणकमलोंका                                                             | सामवेदोक्त स्तोत्रसे स्तवन करने लगे।                                                                  |

ब्रह्माजी बोले—जगदीश्वर! आपकी जय हो, जय हो। आपके चरणोंकी सभी वन्दना करते

६५६

हैं। आप निर्गुण, निराकार और स्वेच्छामय हैं।

सदा भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही दिव्य

विग्रह धारण करते हैं और वह श्रीविग्रह नित्य है। मायासे गोपवेष धारण करनेवाले मायापते!

आपकी वेश-भूषा तथा शील-स्वभाव सभी सुन्दर

एवं मनोहर हैं। आप शान्त तथा सबके प्राणवल्लभ

हैं। स्वभावतः इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहसे सम्पन्न हैं। नितान्त ज्ञानानन्दस्वरूप, परात्परतर,

प्रकृतिसे परे, सबके अन्तरात्मा, निर्लिप्त, साक्षिस्वरूप, व्यक्ताव्यक्तरूप, निरञ्जन, भूतलका भार उतारनेवाले, करुणासागर, शोक-संतापनाशन, जरा-मृत्यु और

भय आदिको हर लेनेवाले, शरणागतरक्षक, भक्तोंपर दया करनेके लिये व्याकुल रहने-वाले, भक्तवत्सल, भक्तोंके संचित धन तथा सिच्चदानन्दस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है।

सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करनेवाले प्रभुको सादर नमस्कार है। इस तरह बारंबार कहते हुए ब्रह्माजी

प्रेमावेशसे मूर्च्छित हो गये। जो ब्रह्माजीद्वारा किये गये इस स्तोत्रको एकाग्रचित्त होकर सुनता है,

इस प्रकार स्तृति और बारंबार प्रणाम करके

जगद्विधाता ब्रह्माजी सचेत हो धीरे-धीरे उठे ब्रह्माजीने कहा—देवदेवेश्वर!

और पुन: भक्तिभावसे बोले।

परमानन्दकारण! सानन्द, नित्यानन्दमय नन्दनन्दन! आपको नमस्कार है। नाथ! नन्दभवनमें पधारिये

और वृन्दावनको छोडिये। सौ वर्षींके लिये जो

सुदामका शाप प्राप्त हुआ है, उसको स्मरण

कीजिये। भक्तके शापको सफल बनानेके लिये

इसमें संशय नहीं है।

उसके सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोंकी सिद्धि होती है;

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पाणिग्रहण करना है। व्रजेश्वर! अब इन प्राणतुल्या प्रियतमाको छोडिये और व्रजमें चलिये। उठिये,

उठिये, आपका कल्याण हो। जबतक राधाकी

आप पिताके घर जाकर वहाँ आये हुए अक्रूरजीसे मिलिये। वे आपके पितृव्य (चाचा), माननीय

अतिथि तथा धन्यवादके योग्य सर्वसमर्थ वैष्णव

हैं। भगवन्! अब उनके साथ मधुपुरीकी यात्रा

कीजिये। हरे! वहाँ शिवके धनुषको तोड़िये और

शत्रुगणोंको हतोत्साह कीजिये—मार भगाइये।

दुरात्मा कंसका वध कीजिये और पिता-माताको

सान्त्वना दीजिये। द्वारकापुरीका निर्माण कीजिये,

भूतलका भार उतारिये, भगवान् शंकरकी वाराणसीपुरीको दग्ध कीजिये और इन्द्रके भवनपर

भी धावा बोलिये। युद्धमें शिवजीको जुम्भास्त्रसे

जृम्भित करके बाणासुरकी भुजाओंको काटिये।

नाथ! इससे पहले आपको रुक्मिणीका हरण,

नरकासूरका वध तथा सोलह हजार राजकुमारियोंका

नींद नहीं टूटती है; तभीतक चल दीजिये। इतना कहकर ब्रह्माजी इन्द्र आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोकको चले गये। साथ ही शेषनाग

तथा शंकरजी भी अपने स्थानको पधारे। देवताओंने श्रीकृष्णके ऊपर प्रेम और भक्तिसे पुष्प और चन्दनकी वर्षा की। फिर आकाशवाणी हुई—'प्रभो! कंस वधके योग्य है; अत: उसका

वध कीजिये; अपने माता-पिताको बन्धनसे छुडाइये और पृथ्वीके भारका निवारण कीजिये।' नारद! इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर

भूतभावन भगवान् श्रीकृष्ण भगवती राधाको छोडकर धीरे-धीरे वहाँसे उठे। बारंबार पीछेकी ओर देखते हुए श्रीहरि कुछ दूरतक गये; फिर चन्दनवनमें वासस्थानके पास ही थोडी देरके लिये उहर गये। उधर राधा निद्रा त्यागकर अपनी

शय्यासे उठ बैठीं और शान्त, कान्त, प्राणवल्लभ श्रीहरिको वहाँ न देख विलाप करती हुई बोलीं—'हा नाथ! हा रमणश्रेष्ठ! हा प्राणेश्वर!

प्रियाजीको उतने समयके लिये त्याग दीजिये। फिर इन्हें पाकर आप गोलोकमें पधारियेगा। देव!

६५७

गये?' फिर एक क्षणतक अन्वेषण करती हुई वे मालतीवनमें घूमती फिरीं। कभी क्षणभरके लिये

सो जाती थीं। कुछ क्षणोंतक अत्यन्त उच्चस्वरसे

बारंबार रोदन और विलाप करती रहीं। 'हे नाथ!

आओ-आओ' ऐसा बारंबार कहकर वे संतापसे

मूर्च्छित हो गयीं। विरहानलसे संतप्त हो घास-

फूससे ढके हुए भूतलपर इस तरह गिरीं, मानो

आ पहुँचीं। किन्हींके हाथोंमें चँवर थे और कोई

चन्दनका अनुलेपन लिये आयी थीं। उन सबके

बीच जो प्रियाली (प्यारी सखी) थी, उसने

श्रीराधाको अपनी छातीसे लगा लिया। वह

प्रियाजीको मरणासन्न-सी देख प्रेमसे विह्नल हो

रोने लगी। उसने पङ्कके ऊपर सजल कमलदल बिछाकर उसपर श्रीराधाको सुलाया। वे चेष्टाहीन

और मृतक-सी जान पड़ती थीं। गोपियाँ सुन्दर

श्वेत चँवर डुलाती हुई उनकी सेवामें लग गयीं।

उनके अङ्गोंमें चन्दनका लेप किया। उस

अवस्थामें सती राधाके वस्त्र गीले हो गये थे।

इतनेमें ही श्रीकृष्ण वहाँ लौट आये और अपनी

उन प्राणवल्लभाको पूर्वोक्त अवस्थामें देखा। नारद! जब वे पास आने लगे तो बलवती गोपियोंने

उन्हें रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर ले

आयीं, जैसे राजभय आदिसे प्रेरित हो किसी

ब्रह्मन्! उस समय वहाँ अगणित गोपियाँ

प्राणान्त हो गया हो।

सबके द्वारा सम्मानित थी, श्रीकृष्णसे नीतिका बैठ जातीं, कभी उठ जातीं और कभी भूतलपर

सारभूत परम उत्तम मधुर वचन कहा। रत्नमाला बोली — श्रीकृष्ण! सुनो। मैं ऐसी

बात बताती हूँ, जो परिणाममें सुख देनेवाली,

हितकारक, सत्य, नीतिका सारभूत तथा पति-

उस समय राधाकी चतुर सखी रत्नमालाने जो

पत्नीमें प्रीति बढानेवाली है। वह नीतिसम्मत, वेदों और पुराणोंद्वारा अनुमोदित, लोक-व्यवहारमें

प्रशंसनीय तथा उत्तम यशकी प्राप्ति करानेवाली

है। नारियोंको जैसे माता प्यारी होती है, उसी तरह बन्धुजनोंमें भाई प्रिय होता है। भाईसे प्रिय पुत्र और पुत्रसे प्रिय पति होता है। साध्वी स्त्रियोंके लिये सत्पुरुषोंद्वारा समादृत स्वामी सौ पुत्रोंसे भी अधिक प्रिय होता है। रसिका और

चतुरा स्त्रियोंके लिये पतिसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। इस मिथ्या संसारमें पति-पत्नीकी परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम-सौभाग्य परम

अभीष्ट है। जिस-जिस घरमें पति-पत्नी एक-दूसरेके प्रति समभाव नहीं रखते, वहीं दरिद्रताका निवास है। वहाँ उन दोनोंका जीवन निष्फल है\*। स्त्रीके लिये स्वामीसे मतभेद या फूट होना महान्

दु:खकी बात है। वैसा जीवन शोक और

संतापका बीज तथा मरणसे भी अधिक कष्टदायक है। सोते और जागते समय भी स्त्रियोंके प्राण पतिमें ही बसते हैं। पति ही इहलोक और

(६९।६४)

परलोकमें स्त्रीका गुरु है। नाथ! ज्यों ही आप यहाँसे

गये त्यों ही राधाको मूर्च्छा आ गयी। ये सहसा दण्डनीय अपराधीको बाँधकर लाया गया हो। घाससे ढकी हुई भूमिपर गिर पड़ीं। उस समय निकट आकर कृपानिधान श्रीकृष्णने राधाको गोदमें बिठा लिया, उन्हें सचेत किया और मैंने इनके मुँहपर उत्तम शीतल जलका छींटा प्रबोधक वचनोंद्वारा समझाया। होशमें आकर देवी दिया, तब इनकी साँस चलने लगी और कुछ-कुछ राधाने जब प्राणवल्लभको देखा, तब वे सुस्थिर चेतना आयी। मेरी सखी क्षण-क्षणमें पुकार उठती \*दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रैव विफलं जीवनं तयोः ॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६५८ थीं—'हे नाथ! हे कृष्ण!' फिर दूसरे ही क्षण सुखद वचन बोले। श्रीभगवान्ने कहा — प्रिये रत्ने! यद्यपि मैं संतप्त हो रोने लगतीं और तत्काल मूर्च्छित हो

जाती थीं। राधिकाका शरीर विरहाग्रिसे संतप्त हो तपायी हुई लोहेकी छड़ीके समान अग्नितुल्य हो

गया था; इसे छुआ नहीं जाता था। राधाके लिये सोने और जागनेमें, दिन और रातमें, घर और

वनमें, जल, थल और आकाशमें तथा चन्द्रोदय और सूर्योदयमें कोई भेद नहीं रह गया है। इनकी

आकृति मृतकतुल्य एवं जडवत् हो गयी है। ये एक ही स्थानपर रहकर सदा सम्पूर्ण जगत्को विष्णुमय देखती हैं। चिकने पङ्कपर कमलोंके

सजल पत्र बिछाकर जो शय्या तैयार की गयी थी; उसपर ये आपके लिये विरहातुर होकर सोयी थीं। प्यारी सखियाँ निरन्तर श्वेत चँवर

डुलाकर सेवा करने लगीं। इनके अङ्गोंपर चन्दनमिश्रित जल छिड़का गया। इनके सारे वस्त्र गीले हो गये, तथापि राधाके अङ्गोंका स्पर्श होनेमात्रसे वहाँका सारा पङ्क सूख गया। स्निग्ध

कमलदल तत्क्षण जलकर भस्म हो गये। चन्दन सूख गया। राधाका चम्पाके समान कान्तिमान् सुनहरा वर्ण केशके रंगकी भाँति काला पड गया। सिन्दरके सुन्दर बिन्दु तत्काल श्याम हो

गये। वेश-भूषा, विलास, लीला एवं क्रीड़ा छूट गयी। कमलाकान्त कृष्ण! यदि आप शीघ्र लौटकर नहीं आयेंगे तो आपके वियोगमें मेरी सखी निश्चय ही अपने प्राणोंका परित्याग कर

देगी। अतः नीतिविशारद श्रीकृष्ण! आप मन-ही-मन विचारकर जो उचित हो वह करें, जिससे

आपके प्रति अनुरक्त अबलाकी हत्या न हो।

रत्नमालाकी यह बात सुनकर माधव हँस

पडे और हितकर, सत्य, नीतिसार एवं परिणाममें

ईश्वर हूँ और मिलनमें बाधा डालनेवाले शापका खण्डन कर सकता हुँ, तथापि ऐसा करना मेरे

लिये उचित नहीं है। मैं नियतिके नियमको

बदला नहीं करता हूँ। समस्त ब्रह्माण्डोंमें मैंने जो मर्यादा स्थापित की है, उसीका सहारा लेकर देवता, मुनि और मनुष्य कर्म करते हैं (फिर

उसको मैं ही कैसे तोड़ दूँ)। सुन्दरि! सुदामके शापसे हम दोनों दम्पतिको परस्पर जो कुछ समयके लिये वियोग प्राप्त होनेवाला है, वह यद्यपि हमें अभीष्ट नहीं है, तथापि होकर ही

रहेगा। सुमध्यमे! मैं राधाको वर देता हूँ। उस वरके अनुसार जाग्रत्-अवस्थामें ही इन्हें मुझसे

वियोगका अनुभव होगा; परंतु स्वप्नमें राधाको निरन्तर मेरा आलिङ्गन प्राप्त होता रहेगा। मैंने

प्रियाजीको अध्यात्मकी बुद्धि प्रदान की है। उससे इनका शोक मिट जायगा। रत्नमाले! तुम्हारा कल्याण हो। तुम राधाको समझाओ। अब मैं

नन्दभवनको जा रहा हुँ। नारद! यों कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण नन्दभवनकी ओर चल दिये और सिखयाँ राधाको समझाने लगीं। घर जाकर श्यामसुन्दरने माता-

लिया और तुरंतका तैयार किया हुआ माखन खिलाया। फिर शीतल जल पीकर उन्होंने माताका दिया हुआ पान खाया और वहीं माँके समीप बैठे

रहे। समस्त गोपसमूह श्वेत चँवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने भी श्यामसुन्दरको

प्रसन्नतापूर्वक हार, चन्दन और ताम्बूल दिये। (अध्याय ६८-६९)

पिताको प्रणाम किया। माताने उन्हें गोदमें बिठा

श्रीकृष्णजन्मखण्ड अक्रूरजीके शुभ स्वप्न तथा मङ्गलसूचक शकुनका वर्णन, उनका रासमण्डल और

वृन्दावनका दर्शन करते हुए नन्दभवनमें जाना, नन्दद्वारा उनका स्वागत-सत्कार, उन्हें श्रीकृष्णके विविध रूपोंमें दर्शन, उनके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णको मथुरा चलनेकी सलाह देना, गोपियोंद्वारा

> अक्रूरका विरोध और उनके रथका भञ्जन, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और आकाशसे दिव्य रथका आगमन

भगवान् नारायण कहते हैं—नारद! कंससे

व्रजमें जानेकी आज्ञा पाकर अक्रूरजी अपने घर

गये और उत्तम मिष्टान्न खाकर शय्यापर सोये। उन्होंने सुवासित जल पीकर कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली। तदनन्तर

रातके पिछले पहरमें जब कि बाजे आदिकी ध्विन नहीं होती थी; उन्होंने एक सुन्दर सपना देखा। ऐसा सपना, जिसकी पुराणों और श्रुतियोंमें

प्रशंसा की गयी है। अक्रूरजी नीरोग थे। उनकी शिखा बँधी हुई थी। उन्होंने दो वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सुन्दर शय्यापर सोये थे। उनके मनमें देखा। कभी देखा कि मैं वीणा बजा रहा हूँ और

उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और वे चिन्ता तथा शोकसे रहित थे। मुने! उन्होंने स्वप्नमें पहले एक ब्राह्मण-बालकको देखा, जिसकी किशोर अवस्था और

अङ्गकान्ति श्याम थी। वह दो भुजाओंसे विभूषित था। उसके हाथोंमें मुरली थी। वह पीत वस्त्र धारण करके वनमालासे सुशोभित था। उसके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। मालतीकी माला

उसकी शोभा बढ़ाती थी। वह भूषणके योग्य और उत्तम मणिरत्निर्नित आभूषणोंसे विभूषित था। उसके मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे

रहा था। मुखपर मन्द मुस्कानकी प्रभा फैल रही थी और नेत्र कमलोंकी शोभाको लज्जित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पति और पुत्रोंसे युक्त, पीताम्बरधारिणी तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित

एक सुन्दरी सतीको देखा, जिसके एक हाथमें

जलता दीपक था और दूसरेमें श्वेत धान्य। उसका

मुख शरद्-ऋतुके चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहा था। वह सुन्दरी सती मुस्कराती हुई वर देनेको

उद्यत थी। इसके बाद उन्हें शुभाशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण, श्वेत कमल, राजहंस, अश्व तथा सरोवरके दर्शन हुए। उन्होंने फल और फूलोंसे लदे हुए आम, नीम, नारियल, विशाल आक

और केलेके वृक्षका सुन्दर एवं मनोहर चित्र भी देखा। उन्हें यह भी दिखायी दिया कि सफेद साँप मुझे काट रहा है और मैं पर्वतपर खड़ा हूँ। उन्होंने कभी अपनेको वृक्षपर, कभी हाथीपर, कभी नावपर और कभी घोड़ेकी पीठपर बैठे

खीर खा रहा हूँ। कमलके पत्तेपर परोसा हुआ प्रिय अन्न दही, दूधके साथ ले रहा हूँ। कभी देखा कि मेरे अङ्गोंमें कीड़े और विष्ठा लग गये हैं और मैं रोता-रोता मोहित हो रहा हूँ। कभी

उन्हें अपने हाथोंमें श्वेत धान्य और श्वेत पुष्प दिखायी दिया तथा कभी उन्होंने अपने-आपको चन्दनसे चर्चित देखा। कभी अपने-आपको

अट्टालिकापर और कभी समुद्रमें देखा। शरीरमें रक्त लगा है; अङ्ग-अङ्ग छिन्न-भिन्न एवं क्षत-विक्षत हो रहा है और उसमें मेद तथा पीब लिपटे हुए हैं—यह बात देखनेमें आयी। तदनन्तर

चाँदी, सोना, उज्ज्वल मणिरत, मुक्ता, माणिक्य, भरे हुए कलशका जल, बछडासहित गौ, साँड,

मोर, तोता, सारस, हंस, चील, खंजरीट, ताम्बूल, पुष्पमाला, प्रज्वलित अग्नि, देवपूजा, पार्वतीकी प्रतिमा, श्रीकृष्णकी प्रतिमा, शिवलिङ्ग, ब्राह्मण-

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६६० बालिका, सामान्य बालिका, फली और पकी हुई हैं। रेशमी सूतमें गुँथे हुए आम्रपल्लवोंकी सुन्दर खेती, देवस्थान, सिंह, बाघ, गुरु और देवताके बन्दनवारें भी इस रम्य प्रदेशकी श्रीवृद्धि कर रही दर्शन हुए। हैं। सारा शोभनीय रासमण्डल सब ओरसे ऐसा स्वप्न देख प्रात:काल उठकर उन्होंने पद्मरागमणिद्वारा निर्मित है तथा तीन करोड़ इच्छानुसार आह्निक कृत्योंका सम्पादन किया। रत्नमय मन्दिर एवं लाखों रमणीय कुञ्ज-कुटीर इसके बाद उद्धवसे स्वप्नका सारा वृत्तान्त कहा उसकी शोभा बढ़ाते हैं। और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवताकी पूजा रासमण्डल तथा वृन्दावनकी शोभा देखकर जब अक्रूर कुछ दूर आगे गये तो उन्हें अपने करके मन-ही-मन श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए वहाँसे यात्रा की। नारद! रास्तेमें भी उन्हें ऐसे ही समक्ष नन्दरायजीका परम उत्तम सुरम्य व्रज मङ्गलयोग्य, शुभदायक, मनोवाञ्छित फल देनेवाले, दिखायी दिया, जो विष्णुके निवास-स्थान— रमणीय तथा मङ्गलसूचक शकुन अपने सामने वैकुण्ठधामके समान सुशोभित था। उसमें रत्नोंकी दृष्टिगोचर हुए। बायीं तरफ उन्हें मुर्दा, सियारिन, सीढ़ियाँ लगी थीं। रत्नोंके बने हुए खम्भोंसे वह भरा घड़ा, नेवला, नीलकण्ठ, दिव्याभूषणोंसे बड़ा दीप्तिमान् दिखायी देता था। भाँति-भाँतिके विचित्र चित्र उसका सौन्दर्य बढ़ा रहे थे। श्रेष्ठ विभूषित पति-पुत्रवती साध्वी स्त्री, श्वेत पुष्प, श्वेत माला, श्वेत धान्य तथा खञ्जरीटके शुभ रत्नोंके मण्डलाकार घेरेसे वह घरा हुआ था। दर्शन हुए। दाहिनी ओर उन्होंने जलती आग, विश्वकर्माद्वारा रचित वह नन्दभवन मणियोंके ब्राह्मण, वृषभ, हाथी, बछड़ेसहित गाय, श्वेत सारभागसे खचित (जड़ा हुआ) था। दरवाजेपर जो मार्ग दिखायी दिया, उसके द्वारा अक्रूरने अश्व, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाला, पताका, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता, माणिक्य, तुरंतका राजद्वारके भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पताकाओं कटा हुआ मांस, चन्दन, मधु, घी, कृष्णसार मृग, तथा रत्नोंकी झालरोंसे सजा था। मुक्ता और फल, लावा, सरसों, दर्पण, विचित्र विमान, सुन्दर माणिक्यसे विभूषित था। रत्नोंके दर्पण उसकी दीप्तिमती प्रतिमा, श्वेत कमल, कमलवन, शङ्क, शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नोंसे जटित होनेके चील, चकोर, बिलाव, पर्वत, बादल, मोर, तोता कारण उस द्वारकी विचित्र शोभा होती थी। वहाँ और सारसके दर्शन किये तथा शङ्ख, कोयल एवं रत्नमयी वीथियोंकी रचना की गयी थी तथा वाद्योंकी मङ्गलमयी ध्वनि सुनी। श्रीकृष्ण-महिमाके मङ्गल-कलशोंसे सुसज्जित वह द्वार मङ्गलमय विचित्र गान, हरिकीर्तन और जय-जयकारके दिखायी देता था। शब्द भी उनके कानोंमें पडे। अक्रूरका आगमन सुनकर नन्दजी बड़े प्रसन्न ऐसे शुभ-शकुन देख-सुनकर अक्रूरका हृदय हुए और बलराम तथा श्रीकृष्णको साथ ले उनकी हर्षसे खिल उठा। उन्होंने श्रीहरिका स्मरण करके अगवानीके लिये गये। नन्दजीके साथ वृषभान् पुण्यमय वृन्दावनमें प्रवेश किया। सामने देखा-आदि गोप भी थे। नर्तकी, भरा हुआ घड़ा, गजराज तथा श्वेत धान्यको आगे करके काली रमणीय रासमण्डल शोभा पाता है, जो मनको अभीष्ट है। चन्दन, अगुरु, कस्तूरी, पुष्प तथा गौ, मधुपर्क, पाद्य तथा रत्नमय आसन आदि साथ चन्दनका स्पर्श करके बहनेवाली वायु उस ले नन्दजी विनीत एवं शान्तभावसे मुस्कराते हुए स्थानको सुवासित कर रही है। केलेके खम्भे आगे बढ़े। वे गोपगणों तथा बालकोंसहित तथा मङ्गल-कलश रासमण्डलकी शोभा बढा रहे आनन्दमग्न हो रहे थे। महाभाग अक्रूरको देख

६६१

श्रीकृष्णजन्मखण्ड नन्दजीने तत्काल ही उन्हें हृदयसे लगा लिया। सब गोपोंने मस्तक झुकाकर अक्रूरको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिये। मुने! उन सबका परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान् हुआ। अक्रूरने

बारी-बारीसे श्रीकृष्ण और बलरामको गोदमें एवं कामिनियोंके लिये कमनीय प्रेमास्पदके रूपमें उठा लिया तथा उनके गाल चूमे। उस समय दिखायी दिये। इस रूपमें नन्दनन्दनका दर्शन उनका सारा अङ्ग पुलकित था। नेत्रोंसे अश्रुधारा करके अक्रूरने उन्हें छातीसे लगा लिया। नारद! झर रही थी। हृदयमें आह्लाद उमड़ा आ रहा था। नन्दजीके दिये हुए रमणीय रत्नसिंहासनपर पुरुषोत्तम अक्रूर कृतार्थ हो गये। उनका मनोरथ सिद्ध हो श्रीकृष्णको बिठाकर भक्तिभावसे उनकी परिक्रमा करके पुलिकत-शरीर हो अक्रूरने पृथ्वीपर माथा गया। उन्होंने दो भुजाओंसे सुशोभित श्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी ओर एक क्षणतक देखा, जो पीताम्बर टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति प्रारम्भ की। धारण किये मालतीकी मालासे विभूषित थे। अक्रूर बोले—जो सबके कारण, परमात्मस्वरूप उनके सारे अङ्ग चन्दनसे चर्चित थे। उन्होंने तथा सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं, उन श्रीकृष्णको हाथमें वंशी ले रखी थी। ब्रह्मा, शिव और शेष

बारंबार नमस्कार है। सर्वेश्वर! आप प्रकृतिसे परे, परात्पर, निर्गुण, निरीह, निराकार, साकार, सर्वदेवस्वरूप, सर्वदेवेश्वर, सम्पूर्ण देवताओंके भी अधिदेवता तथा विश्वके आदिकारण हैं:

श्रीकृष्णको अक्रूरने एक क्षणतक अपनी गोदमें आपको नमस्कार है। असंख्य ब्रह्माण्डोंमें आप देखा। वे मुस्करा रहे थे। तत्पश्चात् उन्होंने चतुर्भुज ही ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपमें निवास करते विष्णुके रूपमें उनको सामने खडे देखा। लक्ष्मी हैं। आप ही सबके आदिकारण हैं। विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप हैं; आपको बगलमें खडी थीं। वे वनमालासे विभूषित थे। नमस्कार है। गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्लभ! आपको नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं। सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवामें उपस्थित थे। सिद्धोंके समुदाय भक्तिभावसे आपको नमस्कार है। आप देवगणोंके स्वामी तथा श्रीराधाके प्राणवल्लभ हैं; आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही राधारमण तथा राधाका रूप धारण करते हैं। राधाके आराध्य देवता तथा राधिकाके प्राणाधिक प्रियतम भी आप ही हैं;

आपको नमस्कार है। राधाके वशमें रहनेवाले,

राधाके अधिदेवता और राधाके प्रियतम! आपको

नमस्कार है। आप राधाके प्राणोंके अधिष्ठाता

देवता हैं तथा सम्पूर्ण विश्व आपका ही रूप है;

आपको नमस्कार है। वेदोंने जिनकी स्तुति की

है, वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान् भी आप ही

हैं। वेदोंके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण आप

नम्र हो उन परात्पर प्रभुकी सेवा कर रहे थे। फिर, दूसरे ही क्षण अक्रूरने श्रीकृष्णको महादेवजीके रूपमें देखा। उनके पाँच मुख और प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र थे। अङ्गकान्ति शुद्ध स्फटिक-मणिके समान उज्ज्वल थी। नागराजके आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। दिशाएँ ही उनके लिये वस्त्रका काम देती थीं। योगियोंमें श्रेष्ठ वे परब्रह्म शिव अपने अङ्गोंमें भस्म रमाये, सिरपर जटा धारण किये और हाथमें जप-माला लिये ध्यानमें स्थित थे।

तदनन्तर एक ही क्षणमें श्रीकृष्ण उन्हें

आदि देवता तथा सनकादि मुनीन्द्र जिनकी स्तुति

करते हैं और गोप-कन्याएँ जिनकी ओर सदा निहारती रहती हैं; उन परिपूर्णतम परमात्मा

और सरस्वती—ये दो देवियाँ उनके अगल-

| ६६२ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेदी कहे गये हैं; आपको नमस्कार है। वेदोंके अधिष्ठाता देवता और बीज भी आप ही हैं; आपको नमस्कार है। जिनके रोमकूपोंमें असंख्य ब्रह्माण्ड नित्य निवास करते हैं, उन महाविष्णुके ईश्वर आप विश्वेश्वरको बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं ही प्रकृतिरूप और प्राकृत पदार्थ हैं। प्रकृतिके ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं। प्रकृतिके ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है*। इस प्रकार स्तृति करके अक्रूरजी नन्दरायजीके सभाभवनमें मूर्च्छित हो गये और सहसा भूमिपर गिर पड़े। उसी अवस्थामें पुनः उन्होंने अपने हृदयमें और बाहर भी सब ओर उन श्यामसुन्दर सर्वेश्वर परमात्माको देखा। वे ही विश्वमें व्याप्त थे और वे ही विश्वरूपमें प्रकट हुए थे। नारद! अक्रूरजीको मूर्च्छित हुआ देख नन्दजीने आदरपूर्वक उठाया और रमणीय रत्नसिंहासनपर बिठा दिया। तत्पश्चात् उन्होंने अक्रूरसे सारा वृत्तान्त पूछा और बारंबार कुशलप्रश्न करते हुए उन्हें मिष्टान्न भोजन कराया। अक्रूरने कंसका सारा वृत्तान्त कह सुनाया और यह भी कहा कि अपने माता– पिताको बन्धनसे छुड़ानेके लिये बलराम और श्रीकृष्णको वहाँ अवश्य चलना चाहिये। | प्रिय भार्याकी उपलब्धि होती है। निर्धनको धन, भूमिहीनको उर्वरा भूमि, संतानहीनको संतान और प्रतिष्ठारहितको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है और जो यशस्वी नहीं है, वह भी अनायास ही महान् यश प्राप्त कर लेता है।  तदनन्तर अक्रूरजी रातके समय अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो रमणीय चम्पाकी शय्यापर श्रीकृष्णको छातीसे लगाकर सोये। प्रातःकाल सहसा उठकर परम उत्तम आह्निक कृत्यका सम्पादन करके उन्होंने जगदीश्वर श्रीकृष्ण तथा बलरामको अपने रथपर बिठाया। पाँच प्रकारके गव्य (दूध, दही, माखन, घी और छाँछ) तथा नाना प्रकारके परम दुर्लभ द्रव्य रखवाये। वृषभानु, नन्द, सुनन्द तथा चन्द्रभानु गोपको भी साथ ले लिया। उस समय व्रजराज नन्द गोपने आनन्दमग्न हो नाना प्रकारके वाद्य—मृदङ्ग, मुरज (ढोल), पटह, पणव, ढका, दुन्दुभि, आनक, सज्जा, संनहनी, कांस्य-पट्ट (झाँझ), मर्दल और मण्डवी आदि बजवाये। बाजोंकी ध्विन और बलराम तथा श्रीकृष्णके जानेका समाचार सुन श्रीकृष्णको रथपर बैठे देख गोपियाँ प्रणय-कोपसे पीड़ित हो उनके पास आ पहुँचीं। ब्रह्मन्! श्रीकृष्णके मना करनेपर भी श्रीराधाकी प्रेरणासे उन गोपिकशोरियोंने पैरोंके |
| तो पुत्र पाता है और भार्याहीन हो तो उसे<br>*नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तोड़ डाला। उसपर बैठे हुए सब गोप हाहाकार<br>सर्वेषामिप विश्वानामीश्वराय नमो नम:॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सर्वदेवस्वरूपाय सर्वदेवेश्वराय च। असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः। नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे। राधारमणरूपाय राधारूपधराय च। राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च। वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः। यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निर्गुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे॥ सर्वदेवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे॥ स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे॥ नमः सुरगणेशाय राधेशाय नमो नमः॥ राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ राधाप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः॥ वेदाधिष्ठातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः॥ महद्विष्णोरीश्वराय विश्वेशाय नमो नमः॥ प्रकृतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(७०।५६—६५)

६६३

गोदमें लेकर चली गयीं। किसी गोपीने क्रोधपूर्वक क्रूर अक्रूरको बहुत फटकारा। कुछ गोपियाँ अक्रूरको वस्त्रसे बाँधकर वहाँसे चल दीं। बेचारे

करने लगे और बलवती गोपियाँ श्रीकृष्णको

अक्रूरको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देख माधव राधाके निकट गये और पुनः उन्हें समझाने लगे।

उन्होंने आध्यात्मिक योगद्वारा विनय और आदरके साथ अक्रूरको भी समझाया और श्रीराधाको आश्वासन दिया। इसी समय आकाशसे एक

शुभ लग्नमें यात्रासम्बन्धी मङ्गलकृत्य करके श्रीकृष्णका मथुरापुरीको प्रस्थान,

धनुर्भङ्ग, हाथीका वध, कंसका उद्धार, उग्रसेनको राज्यदान, माता-पिताके बन्धन काटना, वसुदेवजीद्वारा नन्द आदिका सत्कार और ब्राह्मणोंको दान

श्रीनारायण कहते हैं — नारद! जब वायुसे सुवासित, चन्दननिर्मित और फूलोंसे बिछी हुई शय्यापर राधिकाजी सो गयीं तथा गोपिकाएँ भी गाढ़ निद्रामें निमग्न हो गयीं, तब रातमें तीसरे

पहरके बीत जानेपर शुभ बेलामें शुभ नक्षत्रसे चन्द्रमाका संयोग होनेपर अमृतयोगसे युक्त लग्न आया। लग्नके स्वामी शुभ ग्रहोंमेंसे कोई एक अथवा बुध थे। उस लग्नपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी।

पापग्रहोंके संयोगसे जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लग्नमें सर्वथा अभाव था। ऐसे समयमें श्रीहरिने स्वयं उठकर माता यशोदाको

जगाया, मङ्गल-कृत्य करवाया और बन्धुजनोंको आश्वासन दिया। जो विश्व-ब्रह्माण्डके स्वतन्त्र कर्ता और स्वतन्त्र पालक हैं, उन्हीं भगवान्ने राधिकाजीके भयसे भीत-से होकर बाजा बजानेकी मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके

चन्दन आदिसे लिपे हुए शुद्ध स्थानमें बैठे। उनके

वामभागमें चन्दन आदिसे सुसज्जित तथा फल और

करते हैं, खा-पीकर सुखसे सोये। (अध्याय ७०) पुरीकी शोभाका वर्णन, कुब्जापर कृपा, मालीको वरदान, धोबीका उद्धार, कुब्जाका गोलोकगमन, कंसका दुःस्वप्न, रङ्गभूमिमें कंसका पधारना,

होकर चलता था। वह विचित्र वस्त्रोंसे सुशोभित

था। श्रीहरिने अपने सामने खड़े हुए उस

रथको देखा। उसमें श्रेष्ठ मणिरत्न जड़े हुए थे।

वह रथ विश्वकर्माद्वारा बनाया गया था। उसे

देखकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण माताके घरमें आये।

वहाँ भाईसहित भगवान् माधव, जिनके चरणोंकी वन्दना, मुनीन्द्र, देवेन्द्र, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि

प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किये गये। पुरोहितजीने सुस्निग्ध दुर्वाकाण्ड, श्वेत पुष्प तथा शुभसूचक श्वेत धान्य श्यामसुन्दरके हाथमें दिये। उन सबको लेकर उन्होंने मस्तकपर रख लिया। तत्पश्चात् श्रीहरिने घी, मधु, चाँदी, सोना और दहीके दर्शन किये। ललाटमें चन्दनका लेप करके

पल्लवसे युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने

भागमें प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मणदेवता उपस्थित

हुए। सामने पति-पुत्रवती सती साध्वी स्त्री,

वेदपाठ, संगीत, मङ्गलाष्टक एवं ब्राह्मणके मनोहर आशीर्वाद बड़े आदरके साथ सुने। सर्वत्र मङ्गल प्रदान करनेवाले अपने ही मङ्गलमय स्वरूपका ध्यान करके उन्होंने परम सुन्दर दाहिने पैरको आगे बढ़ाया। नासिकाके वामभागसे वायुको

भीतर भरकर भगवान्ने मध्यमा अंगुलिसे वामरन्ध्रको

दबाया और नाकके दाहिने छिद्रसे उस वायुको

गलेमें पुष्पमाला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मणके

चरणोंमें भक्तिभावसे मस्तक झुकाया और शङ्खध्विन,

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६६४ सारतत्त्वसे शत-शत वीथियोंका निर्माण किया बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात् नन्दनन्दन नन्दके गया था। पुण्य वस्तुओंके संचयसे सम्पन्न श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राङ्गणमें सानन्द आये। वे परमानन्दमय, नित्यानन्दस्वरूप तथा सनातन हैं। नित्य-अनित्य व्यवसायी अपनी दूकानोंसे उन राजमार्गींकी सब उन्होंके रूप हैं। वे नित्यबीजस्वरूप, नित्यविग्रह, शोभा बढ़ाते थे। पुरीके चारों ओर सहस्रों सरोवर शोभा दे रहे थे, जो शुद्ध स्फटिकमणिके समान नित्याङ्गभूत, नित्येश तथा नित्यकृत्यविशारद हैं। उनके रूप, यौवन, वेश-भूषा तथा किशोर-उज्ज्वल तथा पद्मरागमणियोंकी दीप्तिसे देदीप्यमान अवस्था—सभी नित्य नूतन हैं। उनके सम्भाषण, थे। रत्नमय अलंकारों एवं आभूषणोंसे विभूषित प्रेम-प्राप्ति, सौभाग्य, सुधा-रससे सराबोर मीठे पद्मिनी जातिकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंसे वह नगरी वचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं। इस शोभायमान थी। वे सब सुन्दरियाँ सुस्थिर यौवनसे अत्यन्त रमणीय प्राङ्गणमें खड़े-खड़े मायायुक्त युक्त थीं और श्रीकृष्ण-दर्शनकी लालसासे मुँह मायेश्वर अत्यन्त स्नेहमें डूब गये। तत्पश्चात् वे ऊपर उठाये अपलक नेत्रोंसे राजमार्गकी ओर वहाँसे जानेको उद्यत हुए। केलेके सुन्दर खम्भों देख रही थीं। उनके हाथोंमें अक्षतपुञ्ज थे। और रेशमी डोरेमें गुँथे हुए आम्र-पल्लवोंकी असंख्य रत्निर्मित रथ पुरीकी शोभा बढ़ाते थे। बन्दनवारोंसे उस आँगनको सजाया गया था। अनेक प्रकारके विचित्र भूषणोंसे उन रथोंको विश्वकर्माने उसकी फर्शमें पद्मराग मणि जड़ दी विभूषित एवं चित्रित किया गया था। बहुत-से थी। कस्तुरी, केसर और चन्दनसे उसका संस्कार पुष्पोद्यान, जो भाँति-भाँतिके पुष्पोंसे भरे थे और किया गया था। अक्रूर तथा बान्धवजनोंसहित जिनमें भ्रमर रसास्वादन करते थे, मथुरापुरीकी श्रीकृष्ण स्वयं वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदाने श्रेयोवृद्धि कर रहे थे। माधुर्य मधुसे युक्त, मधुलोभी बायीं ओरसे और आनन्दयुक्त नन्दने दाहिनी तथा मधुमत्त मधुकर मधुकरियोंके समूहसे संयुक्त ओरसे आकर अपने लालाको हृदयसे लगा हो उन उद्यानोंमें आनन्दका अनुभव कर रहे थे। लिया। बन्धु-बान्धवोंने उनसे प्रेमभरी बातें कीं नगरके चारों ओर अनेक प्रकारके दुर्ग थे, जिनके तथा मैया और बाबाने लालाका मुँह चूमा। कारण शत्रुओंका वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन मुने! तदनन्तर श्रीकृष्ण गुरुजनोंको नमस्कार था। रक्षाशास्त्र-विशारद रक्षकोंसे वह पुरी सदा करके आँगनसे बाहर निकले और स्वर्गीय रथपर सुरक्षित थी। विश्वकर्माद्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र रत्नोंसे रचित अगणित अट्टालिकाओंसे संयुक्त आरूढ हो सुन्दर मथुरापुरीकी ओर चल दिये। मथुरानगरी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। मथुरा अपनी शोभासे इन्द्रकी अमरावतीपुरीको परास्त करके अत्यन्त मनोहर दिखायी देती थी। इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा देख आगे श्रीकृष्णने अक्रूर तथा सखाओंके साथ उस बढते हुए कमलनयन श्रीकृष्णने मार्गमें कृब्जाको रमणीय नगरीमें प्रवेश किया। श्रेष्ठ रत्नोंसे खचित देखा, जो अत्यन्त जराजीर्ण एवं वृद्धा-सी थी। और विश्वकर्माद्वारा रचित मथुरापुरी सुन्दर डंडेके सहारे चलती थी। अत्यन्त झुकी हुई थी बहुमूल्य रत्निर्मित कलशोंसे सुशोभित थी। सैकडों और झुर्रियाँ लटक रही थीं। उसकी आकृति सुन्दर, श्रेष्ठ और अभीष्ट राजमार्गींसे वह नगरी रूखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चन्दनका अनुलेपन लिये आ रही थी, घिरी हुई थी। वे राजमार्ग चन्द्रकान्त मणियोंके जिसके स्पर्शमात्रसे शरीर सुगन्धित, सुस्निग्ध तथा सारभागसे जटित होनेके कारण चन्द्रमाके समान ही प्रकाशित होते थे। वहाँ विचित्र मणियोंके अत्यन्त मनोहर हो जाता था। उस वृद्धाने शान्त,



श्रीनिकेतन श्यामसुन्दर श्रीवल्लभको मन्द मुस्कानके साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गये। वह भक्तिसे विनीत हो गयी और सहसा चरणोंमें सिर रखकर उसने प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अङ्गमें चन्दन लगाया। श्रीकृष्णके

अनुलेपन किया। फिर चन्दनका सुवर्णमय पात्र हाथमें लिये श्रेष्ठ दासीने बारंबार परिक्रमा करके श्रीकृष्णको प्रणाम किया। श्रीकृष्णकी दृष्टि पड्ते ही वह सहसा अनुपम शोभासे सम्पन्न तथा रूप

और यौवनसे लक्ष्मीके समान रमणीय हो गयी।

जो सखा थे, उनके अङ्गोंमें भी चन्दनका

आगमें तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्णप्रतिमाके समान दीप्तिमती हो उठी। सुन्दर वस्त्र और रत्नोंके आभूषण उसके अङ्गोंकी शोभा बढ़ाने लगे। वह बारह वर्षकी अवस्थावाली कुमारी कन्याके समान धन्या और मनोहारिणी प्रतीत होने लगी। बहुमूल्य

रत्नोंद्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हारसे उसका वक्षःस्थल उद्धासित हो उठा। वह गजराजकी भाँति मन्द गतिसे चलने लगी। रत्नोंके मञ्जीर उसके चरणोंकी शोभा बढाने लगे। सिरपर केशोंकी बँधी हुई वेणी मालतीकी मालासे आवेष्टित थी, जो सुन्दर और

फूलकी भाँति लाल थी। उस बेंदीके ऊपर कस्तूरी और चन्दनके भी बिन्दु थे। उस सुन्दरीने अपने हाथमें रत्नमय दर्पण ले रखा था। श्रीनिवास हरि उसे आश्वासन देकर आगे बढ़ गये। वह

कृतार्थ हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गयी, मानो लक्ष्मी अपने धामको जा रही हो। उसने अपने घरको देखा। वह लक्ष्मीके निवास-मन्दिरकी भाँति मनोहर हो गया था। उसमें रत्नमयी शय्या बिछी थी तथा उस भवनका निर्माण श्रेष्ठ रह्नोंके

प्रभासे उस गृहको उद्भासित कर रही थीं। उस भवनमें सब ओर रत्नमय दर्पण लगे थे, जो उसकी भव्यताको बढा रहे थे। सिन्दुर, वस्त्र, ताम्बुल, श्वेत चॅंबर और माला लिये दास-दासियोंके समुदाय उस दिव्य भवनको घेरकर

खड़े थे। मुने! सुन्दरी कुब्जा मन, वाणी और

शरीरसे श्रीहरिके चरणोंके ही चिन्तन और समाराधनमें लगी थी। वह निरन्तर यही सोचती रहती थी कि कब श्रीहरिका शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुखचन्द्रके दर्शन पाऊँगी। उसे सारा जगत् सदा श्रीकृष्णमय दिखायी

देता था। करोड़ों कन्दर्पींकी लावण्य-लीलासे

सुशोभित श्यामसुन्दर पलभरके लिये भी उसे

भूलते नहीं थे। कुब्जाको बिदा करनेके पश्चात् श्रीकृष्णने एक मनोहर मालीको देखा, जो मालाओंका समृह लिये राजभवनकी ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकान्तको देख पृथ्वीपर माथा टेककर उन्हें

प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएँ परमात्मा श्रीकृष्णको अर्पित कर दीं। श्रीकृष्ण उसे अत्यन्त दुर्लभ दास्यभावका वरदान दे मालाएँ पहनकर उस सुन्दर राजमार्गपर आगे बढ़ गये। तदनन्तर उन्हें

एक धोबी दिखायी दिया, जो वस्त्रोंका गद्गर लिये

**६६६** संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण जा रहा था। वह बड़ा बलवान् और अहंकारी था | मनको वशमें रखकर वह नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णके

तथा यौवनके मदसे उन्मत्त हो सदा उद्दण्डतापूर्ण बर्ताव किया करता था। महामुने! श्रीकृष्णने उससे विनयपूर्वक वस्त्र माँगा। उसने वस्त्र तो



### लाड़ला है। यह वस्त्र गायके चरवाहोंके योग्य नहीं है; अत्यन्त दुर्लभ और राजाओंके ही उपयोगमें आने योग्य है।

धोबीकी यह बात सुनकर मधुसूदन हँसे। बलदेव, अक्रूर और गोपगण भी हँसने लगे। श्रीकृष्णने एक ही तमाचेमें उस धोबीका काम तमाम करके कपड़ोंका वह गट्ठर ले लिया और

वस्त्र धारण किये। वह रजकराज (धोबियोंका सरदार) दिव्य देह धारण करके श्रीकृष्ण-पार्षदोंसे वेष्टित रत्नमय विमानद्वारा गोलोकको चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवनसे युक्त, जरा

सखाओंसहित उन्होंने अपनी रुचिके अनुसार

और मृत्युका निवारक, श्रेष्ठ पीताम्बरसे सुशोभित, मन्द मुस्कानसे विलसित, श्यामकान्तिसे कमनीय और मनोहर था। गोलोकमें पहुँचकर वह भी

वहाँके पार्षदोंमें एक पार्षद हो गया। वहाँ अपने

पूजन किया और भगवान्ने उसको अपना वह दास्यभाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिये भी दुर्लभ है। वहाँ उत्तम मिष्टान्न भोजन करके सब लोग पलंगपर सो गये। तदनन्तर श्रीकृष्ण कुञ्जाके घर पधारे। उसने स्वागत

श्रीरामावतारके समय तुमने मेरे लिये तप किया था; अत: अब मुझसे मिलकर जरा-मृत्युरहित और अत्यन्त दुर्लभ मेरे परमधाम गोलोकको जाओ।' इसी समय गोलोकसे एक

रत्निर्नित रथ वहाँ आया और कुब्जा दिव्य देह

भगवान्ने उसको बताया—'प्रिये!

भक्तने श्रीनिवासको प्रणाम करके

शुभागमनका चिन्तन करता रहा। इधर मथुरामें

सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये। तब श्रीकृष्णकी

आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घरको गये और

श्रीकृष्ण भी नन्द एवं बलदेव आदिके साथ आनन्दपूर्वक किसी वैष्णवके घर गये, जो कपड़ा बुननेका व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर रखा था। उस

धारण करके उसीके द्वारा गोलोकको चली गयी। मुने! वह वहीं चन्द्रमुखी गोपी हो गयी और कितनी ही गोपियाँ उसकी परिचारिका हुईं। भगवान् नन्दनन्दन भी क्षणभर कुब्जाके यहाँ ठहरकर पुन: अपने निवास-मन्दिरमें लौट आये, जहाँ नन्दजी सानन्द विराजमान थे। उधर भयविह्नल

देखा, जो उसकी मृत्युका सूचक था। उसने देखा, सूरज आकाशसे गिरकर पृथ्वीपर पड़ा है और उसके चार खण्ड हो गये हैं। मुने! इसी तरह चन्द्रमण्डल भी आकाशसे भूमिपर गिरकर दस

कंसने रातको नींद आ जानेपर दु:खद दु:स्वप्न

खण्डोंमें विभक्त दिखायी दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे, जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथोंमें

रस्सी लिये नंग-धड़ंग दिखायी देते थे। एक विधवा शूद्री दृष्टिगोचर हुई, जो नंगी थी और

नारद! इसी समय बलरामके साथ भगवान्

पुरुषों तथा युद्धकुशल पुरुषोंको यथास्थान बैठाया।

श्रीकृष्ण रङ्गभूमिमें आये और महादेवजीके

धनुषको लीलापूर्वक बीचसे ही तोड़ डाला।

जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हँसती थी। उसने चूनेका तिलक लगा रखा था और उसके

सफेद और काले केश ऊपरकी ओर उठे थे। वह एक हाथमें तलवार और दूसरेमें खप्पर लिये हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके

गलेमें मुण्डमाला पड़ी थी। उसके सिवा कंसने गदहा, भैंस, बैल, सूअर, भालू, कौआ, गीध,

कङ्क, वानर, सफेद कुत्ता, घड़ियाल, सियार, भस्मपुञ्ज, हड्डियोंका ढेर, ताड़का फल, केश, कपास, बुझे अङ्गार (कोयले), उल्का, चितापर

चढ़ा हुआ मुर्दा, कुम्हार और तेलीके चक्र, टेढ़ी-मेढ़ी कौड़ी, मरघट, अधजला काठ, सूखा काठ, कुश, तृण, चलता हुआ धड़, मुर्देका चिल्लाता हुआ मस्तक, आगसे जला हुआ स्थान, भस्म-

युक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावानलसे जलकर बुझे हुए वन, गलित कोढ़से युक्त नंगा शुद्र, शिखा खोले और अत्यन्त रोषसे भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए संन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा

दु:स्वप्न देख कंसकी नींद खुल गयी और उसने माता, पिता, भाई तथा पत्नीसे वह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेमसे विह्वल होकर रोने लगी। कंसने रङ्गभूमिमें दर्शकोंके बैठनेके लिये मञ्ज बनवाये और सभाके द्वारपर हाथीको खडा

कर दिया। हाथीके साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। तत्पश्चात् धनुर्यज्ञका मङ्गल-कृत्य आरम्भ किया। सभा बनवायी। पुण्यदायक स्वस्तिवाचन एवं मङ्गलपाठ कराया तथा योगयुक्त पुरोहितको यत्नपूर्वक

आवश्यक कार्यके अनुष्ठानमें नियुक्त किया। राजा कंस हाथमें विलक्षण तलवार ले रमणीय मञ्जपर जा बैठा। मल्लयुद्धके लिये उस कलामें निपुण योद्धाको नियुक्त किया। आमन्त्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, सुहृद्वर्गके लोगों, धर्मात्मा

धनुष टूटनेकी भयंकर आवाजसे सारी मथुरापुरी बहरी-सी हो गयी। कंसको बड़ा दु:ख हुआ और देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हर्षसे खिल उठे।

द्वारवर्ती मल्लसहित हाथीका वध करके वे सभामें उपस्थित हुए। योगीजनोंने उन्हें साक्षात् परमात्मदेव परमेश्वरके रूपमें देखा। वे अपने हृदयकमलमें जिस स्वरूपका ध्यान करते थे,

दृष्टिमें वे सर्वशासक दण्डधारी राजेन्द्र थे। माता-पिताने उनको स्तनपान करनेवाले दुधमुँहे बालकके रूपमें देखा। कामिनियोंकी दृष्टिमें वे करोड़ों कन्दर्पौंकी लावण्य-लीला धारण करनेवाले रसिकशेखर थे। कंसने कालपुरुष समझा और

उसके भाइयोंने शत्रु। मल्लोंने अपनी मृत्युका

स्थान माना और यादवोंने उनको प्राणोंके समान

श्रीकृष्णने सभामें बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों

प्रिय देखा।

वही उन्हें बाहर दृष्टिगोचर हुआ। राजाओंकी

तथा माता, पिता एवं गुरुजनोंको नमस्कार किया। फिर वे हाथमें सुदर्शनचक्र लिये राजमञ्जके निकट गये। मुने! उन्होंने कंसको भक्तके रूपमें देखा।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

भक्तोंके तो वे जीवनबन्धु ही हैं। कृपानिधान श्रीकृष्णने कृपापूर्वक कंसको मञ्चसे खींच लिया और लीलासे ही उसको मार डाला। उस समय

६६८

राजा कंसको सम्पूर्ण जगत् श्रीकृष्णमय दिखायी दे रहा था। मृत्युके पश्चात् उसके निकट हीरेके हारोंसे विभूषित रत्नमय विमान आ पहुँचा और वह दिव्य

रूप धारण करके समृद्धिशाली हो उस विमानसे विष्णुधाममें जा पहुँचा। मुने! कंसका उत्कृष्ट तेज श्रीकृष्णके चरणारविन्दमें प्रविष्ट हो गया। उसका

और्ध्वदैहिक संस्कार एवं सत्कार करके श्रीहरिने ब्राह्मणोंको धनका दान किया। इसके बाद राज्य एवं राजाका छत्र बुद्धिमान् उग्रसेनको सौंप दिया।

चन्द्रवंशी उग्रसेन पुन: यादवोंके 'राजेन्द्र' हो गये। कंसकी माता, पितयाँ, पिता, बन्ध्-बान्धव, मातृवर्गकी स्त्रियाँ, बहिन तथा भाइयोंकी स्त्रियाँ

भी विलाप करने लगीं। वे बोलीं—'राजेन्द्र! उठो, राजसिंहासनपर बैठकर हमें दर्शन दो। ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त चराचर प्राणियोंका आधारभूत जो असंख्य विश्व हैं, उन सबकी

जो स्वयं ही लीलापूर्वक सृष्टि करते हैं; ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, सूर्य तथा गणेश आदि देवता, मुनीन्द्रवर्ग और देवेन्द्रगण जिनका दिन-रात ध्यान करते हैं; वेद और सरस्वती भयभीत हो

जिनका स्तवन करती हैं; प्रकृतिदेवी भी हर्षसे उल्लिसत हो जिनके गुण गाती हैं; जो प्रकृतिसे

नित्यरूप तथा नित्य अविनाशी शरीर धारण

परे, प्राकृतस्वरूप, स्वेच्छामय, निरीह, निर्गुण, निरञ्जन, परात्परतर ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, नित्यज्योति:स्वरूप, भक्तोंपर अनुग्रहके लिये ही दिव्य देह धारण करनेवाले, नित्यानन्दमय,

करनेवाले हैं; वे ही मायापित भगवान् गोविन्द

भूतलका भार उतारनेके लिये मायासे गोपबालकके

वेषमें अवतीर्ण हुए हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते

मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की।

\* स यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य क: पुमान्। स यं रक्षित सर्वात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च॥

महान् गुरु हैं। परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण करती है; इसलिये पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ है।

उसे मारनेवाला भी कोई नहीं है \*।'

महामुने! ऐसा कहकर सब लोग चुप हो

गये। परिवारके लोगोंने ब्राह्मणोंको भोजन कराया

और उन्हें सब प्रकारका धन दिया। सर्वात्मा

भगवान् श्रीकृष्ण भी पिताके निकट गये और

उनकी बेड़ी-हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और

पिता दोनोंको बन्धनसे मुक्त किया। तत्पश्चात् उन

देवेश्वरने दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर माता-पिताको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिसे

नहीं है। साथ ही यह भी सच है कि विद्यादाता और मन्त्रदाता गुरु मातासे भी बहुत बढ़-चढ़कर

आदरके योग्य हैं। वेदके अनुसार गुरुसे बढकर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है।

माता पृथ्वीके समान क्षमाशीला और सबका समानरूपसे हित चाहनेवाली है; अत: भूतलपर सबके लिये मातासे बढ़कर बन्धु दूसरा कोई

श्रीभगवान् बोले-जो पुरुष पिता और माताका तथा विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरुका पोषण नहीं करता, वह जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं होता। समस्त पूजनीयोंमें पिता वन्दनीय

मुने! ऐसा कहकर श्रीकृष्ण और बलरामने

माताको प्रणाम किया। फिर माता-पिताने भी उन दोनोंको आदरपूर्वक गोदमें बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्टान्न भोजन कराया। नन्द और ग्वालबालोंको

भी बड़े आदरसे खिलाया। बच्चोंका मङ्गल-कृत्य कराया और उसके उपलक्ष्यमें भी बहुत-से ब्राह्मणोंको

जिमाया। उस समय वसुदेवने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणोंको बहुत धन दिया। (अध्याय ७१-७२)

(७२।१०५)

# श्रीकृष्णका नन्दको अपना स्वरूप और प्रभाव बताना; गोलोक, रासमण्डल और राधा-सदनका वर्णन; श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिपादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन और दिव्य विभूतियोंका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर शोकसे आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फूट-फूटकर रोते हुए चेष्टाशून्य पिता नन्दको श्रीकृष्ण



सानन्द समझाना आरम्भ किया। श्रीभगवान् बोले—बाबा! प्रसन्नतापूर्वक

श्रीभगवान् बोले—बाबा! प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनो। शोक छोड़ो और हर्षको हृदयमें

स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है, जिसे पूर्वकालमें मैंने पुष्करमें ब्रह्मा, शेष, गणेश, महेश (शिव), दिनेश (सूर्य),

मुनीश और योगीशको प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है? यह पुत्र आदिका सम्बन्ध किस कारणसे है? जीव अपने पूर्वकृत कर्मसे प्रेरित हो

इस संसारमें आते और परलोकमें जाते हैं। कर्मके अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानोंमें जन्म होता है। कोई जीव अपने शूभकर्मसे प्रेरित हो

| योगीन्द्रोंके कुलमें जन्म लेता है और कोई राज-| रानियोंके पेटसे उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी,

पक्षी आदि तिर्यक् योनियोंमें होती है। सब लोग मेरी ही मायासे विषयोंमें आनन्द लेते हैं और देहत्यागकालमें विषाद करते हैं। बान्धवोंके साथ बिछोह होनेपर भी लोगोंको बड़ा कष्ट होता है।

क्षत्रिया, वैश्या अथवा शूद्राओंके गर्भसे जन्म ग्रहण करता है; किसी-किसीकी उत्पत्ति पश्,

संतान, भूमि और धन आदिका विच्छेद मरणसे भी अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है। मूढ़ मनुष्य ही सदा इस तरहके शोकसे ग्रस्त होता है; विद्वान् पुरुष नहीं। जो मेरा भक्त है, मेरे भजनमें लगा है, मेरा यजन करता है, इन्द्रियोंको वशमें

रखता है, मेरे मन्त्रका उपासक है और निरन्तर मेरी सेवामें संलग्न रहता है; वह परम पवित्र माना गया है। मेरे भयसे ही यह वायु चलती है, सूर्य और चन्द्रमा प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिन्न-भिन्न समयोंमें वर्षा करते हैं, आग जलाती

धारण करता है। वायु बिना किसी आधारके चलती है। वायुके आधारपर कच्छप, कच्छपके आधारपर शेष और शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए हैं। पंक्तिबद्ध विद्यमान सात पाताल पर्वतोंके

है और मृत्यु सब जीवोंमें विचरती है। मेरा भय

मानकर ही वृक्ष समयानुसार पुष्प और फल

सहारे स्थित हैं। पातालोंसे जल सुस्थिर है और जलके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी सात स्वर्गोंकी आधारभूमि है। ज्योतिश्रक अथवा

स्वर्गोंकी आधारभूमि है। ज्योतिश्चक्र अथवा नक्षत्रमण्डल ग्रहोंके आधारपर स्थित हैं; परंतु वैकुण्ठ बिना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है।

प वह समस्त ब्रह्माण्डोंसे परे तथा श्रेष्ठ है। उससे ो भी परे गोलोकधाम है। वह वैकुण्ठधामसे पचास

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण **6**90 करोड योजन ऊपर बिना आधारके ही स्थित है। प्रदीपोंसे प्रकाशित राधामन्दिर रत्नोंकी बनी हुई उसका निर्माण दिव्य चिन्मय रत्नोंके सारतत्त्वसे सीढ़ियोंसे अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता है। बहुमूल्य हुआ है। उसके सात दरवाजे हैं। सात सार हैं। रत्नोंके पात्र और शय्याओंकी श्रेणियाँ उस भवनकी वह सात खाइयोंसे घिरा हुआ है। उसके चारों शोभा बढ़ाती हैं। तीन खाइयों, तीन दुर्गम द्वारों ओर लाखों परकोटे हैं। वहाँ विरजा नदी बहती और सोलह कक्षाओंसे युक्त राधाभवनके प्रत्येक है। वह लोक मनोहर रत्नमय पर्वत शतशृङ्गसे द्वारपर और भीतर नियुक्त हुई सोलह लाख गोपियाँ इधर-उधर घूमती रहती हैं। उन सबके आवेष्टित है। शतशृङ्गका एक-एक उज्ज्वल शिखर दस-दस हजार योजन लंबा-चौड़ा है। वह पर्वत शरीरपर अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र शोभा पाते हैं। वे करोड़ों योजन ऊँचा है। उसकी लंबाई उससे रत्नमय अलंकारोंसे अलंकृत हैं। उनकी अङ्गकान्ति सौगुनी है और चौड़ाई एक लाख योजन है। उसी तपाये हुए सुवर्णके समान उद्भासित होती है। वे धाममें बहुमूल्य दिव्य रत्नोंद्वारा निर्मित चन्द्रमण्डलके शत-शत चन्द्रमाओंकी मनोरम आभासे सम्पन्न समान गोलाकार रासमण्डल है; जिसका विस्तार हैं। राधिकाके किंकर भी ऐसे ही और इतने ही दस हजार योजन है। वह फूलोंसे लदे हुए हैं। इन सबसे भरा हुआ उस भवनका अन्त:पुर बड़ा सुन्दर लगता है। उस भवनका आँगन पारिजात-वनसे, एक सहस्र कल्पवृक्षोंसे और सैकड़ों पुष्पोद्यानोंसे घिरा हुआ है। वे पुष्पोद्यान बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित है। वह राधाभवन नाना प्रकारके पुष्पसम्बन्धी वृक्षोंसे युक्त होनेके अत्यन्त मनोहर, अमूल्य रत्नमय खम्भोंके समुदायसे कारण फूलोंसे भरे रहते हैं; अतएव अत्यन्त सुशोभित, फल-पल्लवसंयुक्त, रत्निर्नित मङ्गल-मनोहर प्रतीत होते हैं। उस रासमण्डलमें तीन कलशोंसे अलंकृत और रत्नमयी वेदिकाओंसे करोड़ रत्निर्मित भवन हैं, जिनकी रक्षामें कई विभूषित है। सुन्दर एवं बहुमूल्य रत्नमय दर्पण लाख गोपियाँ नियुक्त हैं। वहाँ रत्नमय प्रदीप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अमूल्य रत्नोंसे निर्मित प्रकाश देते हैं। प्रत्येक भवनमें रत्निर्नित शय्या वह सुन्दर सदन सब भवनोंमें श्रेष्ठ है। बिछी हुई है। नाना प्रकारकी भोगसामग्री संचित वहाँ श्रीराधारानी रत्नमय सिंहासनपर विराजमान है। रासमण्डलके सब ओर मधुकी सैकड़ों होती हैं। लाखों गोपियाँ उनकी सेवामें रहती हैं। बावलियाँ हैं। वहाँ अमृतकी भी बावलियाँ हैं वे करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन्न हैं। और इच्छानुसार भोगके सभी साधन उपलब्ध हैं। श्वेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है। वे गोलोकमें कितने गृह हैं, यह कौन बता सकता बहुमुल्य रत्नोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित हैं। है ? वहाँ केवल राधाका जो सुन्दर, रमणीय एवं अमूल्य रत्नजटित वस्त्र पहने, बायें हाथमें रत्नमय उत्तम निवास-मन्दिर है, वह बहुमूल्य रत्ननिर्मित दर्पण तथा दाहिनेमें सुन्दर रत्नमय कमल धारण तीन करोड भव्य भवनोंसे शोभित है। जिनकी करती हैं। उनके ललाटमें अनारके फूलकी भाँति कीमत नहीं आँकी जा सकती, ऐसे रत्नोंद्वारा लाल और अत्यन्त मनोहर सिन्दूर शोभित होता निर्मित चमकीले खम्भोंकी पंक्तियाँ उस राधाभवनको है। उसके साथ ही कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु प्रकाशित करती हैं। वह भवन नाना प्रकारके भी भालदेशका सौन्दर्य बढाते हैं। वे सिरपर बालोंका चूड़ा धारण करती हैं, जो मालतीकी मालासे अलंकृत विचित्र चित्रोंद्वारा चित्रित है। अनेक श्वेत चामर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। माणिक्य और मोतियोंसे होता है। ऐसी राधा गोलोकमें गोपियोंद्वारा सेवित जटित, हीरेके हारोंसे अलंकृत तथा रत्नमय होती हैं। उनकी सेवामें रहनेवाली गोपियाँ भी

| श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६७१ |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| ाये रहती              | इन्द्रियोंमें मन हूँ। शीघ्रगामियोंमें समीर (वायु) हूँ।     |
| विभूषित               | दण्ड प्रदान करनेवालोंमें मैं यम हूँ। कालगणना               |
| ही मेरे               | करनेवालोंमें काल हूँ। अक्षरोंमें अकार हूँ। सामोंमें        |
| ज्ञापसे               | साम हूँ, चौदह इन्द्रोंमें इन्द्र हूँ। धनियोंमें कुबेर हूँ। |

उन्हींके समान हैं। वे हाथमें श्वेत चँवर लिये रहती हैं और बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित

होती हैं। समस्त देवियोंमें श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे

प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सुदामके शापसे दिक्पालोंमें ईशान हूँ। व्यापक तत्त्वोंमें आकाश हूँ।

इस समय भूतलपर वृषभानुनन्दिनीके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं। मेरे साथ उनका अब सौ वर्षोतक वियोग रहेगा। पिताजी! इन्हीं सौ वर्षींकी अवधिमें मैं

भूतलका भार उतारूँगा। तदनन्तर निश्चय ही श्रीराधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, वृषभानुजी,

उनकी पत्नी कलावती तथा अन्य बान्धवजनोंके साथ मैं गोलोकको चलुँगा। बाबा! यही बात तुम प्रसन्नतापूर्वक मैया यशोदासे भी कह देना। महाभाग!

शोक छोडो और व्रजवासियोंके साथ व्रजको लौट जाओ। मैं सबका आत्मा और साक्षी हूँ। सम्पूर्ण

जीवधारियोंके भीतर रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूँ। जीव मेरा प्रतिबिम्ब है; यही सर्वसम्मत सिद्धान्त है। प्रकृति मेरा ही विकार है अर्थात् वह प्रकृति भी मैं ही हूँ। जैसे दूधमें धवलता होती है। दूध

और धवलतामें कभी भेद नहीं होता। जैसे जलमें शीतलता, अग्निमें दाहिका शक्ति, आकाशमें शब्द, भूमिमें गन्ध, चन्द्रमामें शोभा, सूर्यमें प्रभा और जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको अभिन्न समझो। तुम राधाको साधारण गोपी और

मुझे अपना पुत्र न जानो। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है \*। बाबा! मेरी सुखदायिनी विभूतिका वर्णन स्नो, जिसे पहले मैंने अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीको

बताया था। मैं देवताओंमें श्रीकृष्ण हूँ। गोलोकमें स्वयं ही द्विभुजरूपसे निवास करता हूँ और वैकुण्ठमें चतुर्भुज विष्णुरूपसे। शिवलोकमें मैं ही शिव हूँ। ब्रह्मलोकमें ब्रह्मा हूँ। तेजस्वियोंमें सूर्य हूँ। पवित्रोंमें अग्नि हूँ। द्रव-पदार्थोंमें जल हूँ।

लक्ष्मण, राजेन्द्रोंमें राम, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, मासोंमें मार्गशीर्ष, ऋतुओंमें वसन्त, दिनोंमें रविवार, तिथियोंमें एकादशी, सहनशीलोंमें पृथ्वी, बान्धवोंमें माता, भक्ष्य वस्तुओंमें अमृत, गौसे प्रकट होनेवाले खाद्यपदार्थींमें घी, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, कामधेनुओंमें

जीवोंमें सबका अन्तरात्मा हूँ। आश्रमोंमें ब्रह्मतत्त्वज्ञ

संन्यास आश्रम हूँ। धनोंमें मैं सर्वदुर्लभ बहुमूल्य रत्न हूँ। तैजस पदार्थोंमें सुवर्ण हूँ। मणियोंमें कौस्तुभ

हूँ। पूज्य प्रतिमाओंमें शालग्राम तथा पत्तोंमें तुलसीदल

हूँ। फूलोंमें पारिजात, तीर्थोंमें पुष्कर, वैष्णवोंमें

कुमार, योगीन्द्रोंमें गणेश, सेनापतियोंमें स्कन्द, धनुर्धरोंमें

सुरभि, नदियोंमें पापनाशिनी गङ्गा, पण्डितोंमें पाण्डित्यपूर्ण वाणी, मन्त्रोंमें प्रणव, विद्याओंमें उनका बीजरूप तथा खेतसे पैदा होनेवाली वस्तुओंमें धान्य हूँ। फलवान् वृक्षोंमें पीपल, गुरुओंमें मन्त्रदाता गुरु, प्रजापतियोंमें कश्यप, पक्षियोंमें गरुड़, नागोंमें अनन्त (शेषनाग), नरोंमें नरेश, ब्रह्मर्षियोंमें भृगु,

देवर्षियोंमें नारद, राजर्षियोंमें जनक, महर्षियोंमें

श्र्क, गन्धर्वींमें चित्ररथ, सिद्धोंमें कपिलमुनि, बुद्धिमानोंमें बृहस्पति, कवियोंमें शुक्राचार्य, ग्रहोंमें शनि, शिल्पियोंमें विश्वकर्मा, मृगोंमें मृगेन्द्र, वृषभोंमें शिववाहन नन्दी, गजराजोंमें ऐरावत, छन्दोंमें गायत्री, सम्पूर्ण शास्त्रोंमें वेद, जलचरोंमें उनका राजा वरुण, अप्सराओंमें उर्वशी, समुद्रोंमें जलनिधि, पर्वतोंमें

सुमेरु, रत्नवान् शैलोंमें हिमालय, प्रकृतियोंमें देवी

में नारियोंमें शतरूपा, अपनी प्रियतमाओंमें \* यथा जीवस्तथात्मानं तथैव राधया सह । त्यज त्वं गोपिकाबुद्धिं राधायां मयि पुत्रताम्॥

पार्वती तथा देवियोंमें लक्ष्मी हूँ।

अहं सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी। (७३। ५० <sup>र्</sup> )

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

अंकुर तथा सम्पूर्ण वस्तुओंमें उनका आकार हूँ। समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मुझमें सारा जगत्

फैला हुआ है। जैसे वृक्षमें फल और फलोंमें वृक्षका अंकुर है, उसी प्रकार मैं सबका कारणरूप हूँ; मेरा कारण दूसरा नहीं है। मैं सबका ईश्वर हूँ; मेरा ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। मैं कारणका

भी कारण हूँ। मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम कारण बताते हैं। मेरी

मायासे मोहित हुए पापीजन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जन्तुओंका आत्मा हूँ; परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्यसे वञ्चित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्माका भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हुँ, उसी

उद्भव, पशुजीवोंमें गौ, वनोंमें चन्दन, पवित्रोंमें

तीर्थ और नि:शंकोंमें वैष्णव हूँ; वैष्णवसे बढ़कर

दूसरा कोई प्राणी नहीं है। विशेषत: वह जो मेरे

मन्त्रकी उपासना करता है, सर्वश्रेष्ठ है। मैं वृक्षोंमें

शरीरमें सब शक्तियाँ और भूख-प्यास आदि हैं; मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं, जैसे राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक। व्रजराज

मैयाको इसका उपदेश दो।

खड़े हो बार-बार रोदन करने लगे। (अध्याय ७३)

नन्दजी! मेरे बाबा! इस ज्ञानको हृदयमें धारण करके व्रजको जाओ और राधा तथा यशोदा

इस ज्ञानको भलीभाँति समझकर नन्दजी अपने अनुगामी व्रजवासियोंके साथ व्रजको लौट गये।

वहाँ जाकर उन्होंने उन दोनों नारीशिरोमणियोंसे

उस ज्ञानकी चर्चा की। नारद! वह महाज्ञान पाकर

सब लोगोंने अपना शोक त्याग दिया। श्रीकृष्ण

यद्यपि निर्लिप्त हैं, तथापि मायाके स्वामी हैं; इसलिये मायासे अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदाजीने पुनः

नन्दरायजीको माधवके पास भेजा। उनकी प्रेरणासे

फिर आकर नन्दजीने ब्रह्माजीके द्वारा किये गये

सामवेदोक्त स्तोत्रसे परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दन माधवकी स्तुति की। तत्पश्चात् वे पुत्रके सामने

भेषजोंमें रसायन, मन्त्रवेत्ताओंमें धन्वन्तरि, विनाशकारी दुर्गुणोंमें विषाद, रागोंमें मेघ-मलार, रागिनियोंमें कामोद, मेरे पार्षदोंमें श्रीदामा, मेरे बन्धुओंमें

इतिहासोंमें महाभारत, पाञ्चरात्रोंमें कापिल, मनुओंमें स्वायम्भुव, मुनियोंमें व्यासदेव, पितृपितयोंमें

गृहस्थ, विवेकियोंमें संन्यासी, शस्त्रोंमें सुदर्शन

ऐश्वर्योंमें महाज्ञान, सुखोंमें वैराग्य, प्रसन्नता

प्रदान करनेवालोंमें मधुर वचन, दानोंमें आत्मदान,

संचयोंमें धर्मकर्मका संचय, कर्मोंमें मेरा पूजन,

कठोर कर्मोंमें तप, फलोंमें मोक्ष, अष्ट सिद्धियोंमें

प्राकाम्य, पुरियोंमें काशी, नगरोंमें काञ्ची, देशोंमें

वैष्णवोंका देश और समस्त स्थुल आधारोंमें मैं

ही महान् विराट् हूँ। जगत्में जो अत्यन्त सूक्ष्म

पदार्थ हैं; उनमें मैं परमाणु हूँ। वैद्योंमें अश्विनीकुमार,

दुर्वा, तृणोंमें कुश, धर्मकर्मोंमें सत्य, स्नेहपात्रोंमें पुत्र, शत्रुओंमें व्याधि, व्याधियोंमें ज्वर, मेरी भक्तियोंमें दास्य-भक्ति, वरोंमें वर, आश्रमोंमें

और शुभाशीर्वादोंमें कुशल हूँ।

स्वधा, अग्निप्रियाओंमें स्वाहा, यज्ञोंमें राजसूय, यज्ञपितयोंमें दक्षिणा, अस्त्र-शस्त्रज्ञोंमें जमदग्निनन्दन महात्मा परशुराम, पौराणिकोंमें सूत, नीतिज्ञोंमें अङ्गिरा, व्रतोंमें विष्णुव्रत, बलोंमें दैवबल, ओषधियोंमें

भारतवर्ष, कामियोंमें कामदेव, कामुकी स्त्रियोंमें रम्भा और लोकोंमें गोलोक हूँ, जो समस्त लोकोंमें उत्तम और सबसे परे है। मातृकाओंमें शान्ति, सुन्दरियोंमें रित, साक्षियोंमें धर्म, दिनके

क्षणोंमें संध्या, देवताओंमें इन्द्र, राक्षसोंमें विभीषण, रुद्रोंमें कालाग्निरुद्र, भैरवोंमें संहारभैरव, शङ्क्वोंमें

पाञ्चजन्य, अङ्गोंमें मस्तक, पुराणोंमें भागवत,

ज्ञानियोंमें भगवान् नारायण ऋषि, वानरोंमें हनुमान्, पाण्डवोंमें अर्जुन, नागकन्याओंमें मनसा, वसुओंमें द्रोण, बादलोंमें द्रोण, जम्बूद्वीपके नौ खण्डोंमें

राधिका तथा साध्वी स्त्रियोंमें निश्चय ही वेदमाता सावित्री हूँ। दैत्योंमें प्रह्लाद, बलिष्ठोंमें बलि,

६७२

# श्रीकृष्णद्वारा नन्दजीको ज्ञानोपदेश, लोकनीति, लोकमर्यादा तथा लौकिक सदाचारसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विधि-निषेधोंका वर्णन, कुसङ्ग और कुलटाकी निन्दा, सती और भक्तकी प्रशंसा, शिवलिङ्ग-पूजन एवं शिवकी महत्ता

श्रीकृष्ण परमानन्दमय परिपूर्णतम प्रभु हैं। भक्तोंपर अनुग्रहके लिये व्याकुल रहनेवाले परम परमात्मा

हैं। पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुए वे

भगवान् निर्गुण, प्रकृतिसे परे तथा परात्पर हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष भी उनके चरणोंकी

वन्दना करते हैं। नन्दजीकी स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नन्द बाबा विरहज्वरसे

कातर हो गोकुलसे उनके पास आये थे। श्रीभगवान्ने कहा—'बाबा! शोक भ्रमको छोडो तथा व्रजको लौट जाओ। वहाँ जाकर सबको आनन्दित करो। मैं जो परम सत्य

ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो। यह ज्ञान शोकग्रन्थिका उच्छेद करनेवाला है।' यों कह पञ्चभूतोंका वर्णन करते हुए श्रीहरिने नन्द बाबाको उत्तम ज्ञानका उपदेश दिया

और अन्तमें कहा—'तात! मेरे भक्तोंका कहीं अमङ्गल नहीं होता। मेरा सुदर्शनचक्र प्रतिदिन उनकी सब ओरसे रक्षा करता है। मेरी यह बात

यशोदा मैयासे, गोपियोंसे और गोपगणोंसे कहो। उन सबके साथ शोकको त्याग दो। अच्छा अब

घरको जाओ।' यों कहकर भगवान् श्रीकृष्ण यादवोंकी सभामें चुप हो गये। तब आनन्दमग्न

नन्दने पुनः उनसे पूछा। नन्द बोले-परमानन्दस्वरूप गोविन्द! मैं मृढ़ हूँ और तुम वेदोंके उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकुँ।

नन्दजीकी यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान्

श्रीकृष्णने उन्हें श्रुतिदुर्लभ आह्निक-कृत्यसम्बन्धी

श्रीनारायण कहते हैं — नारद! भगवान् ज्ञान प्रदान किया। श्रीभगवान् बोले-तात! मैं तुम्हें वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें

अत्यन्त गोपनीय और पुराणोंमें अत्यन्त दुर्लभ है, कुलटा स्त्रियाँ मोक्ष-मार्गके द्वारको ढकनेके लिये अर्गलाएँ हैं, भ्रम और मायाकी सुन्दर भूमियाँ हैं;

उनपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। व्रजराज! असाध्वी स्त्रियाँ हरिभक्तिके विरुद्ध होती हैं। वे नाशकी बीजरूपा हैं। उनपर विश्वास करना

कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रात:काल उठकर रातमें पहने हुए कपडोंको त्याग दे और हृदय-कमलमें इष्टदेवका तथा ब्रह्मरन्ध्रमें परम गुरुका चिन्तन करे। मन-ही-मन उनका चिन्तन

करके प्रात:कालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात् बुद्धिमान् पुरुष निश्चय ही निर्मल जलमें स्नान करे। कर्मका उच्छेद करनेवाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह स्नान करके भगवान्का स्मरण करता और संध्या करके घरको लौट जाता है। दरवाजेपर दोनों पैर धोकर वह घरमें प्रवेश

करके मोक्षके कारणभूत मुझ परमात्माका ही पूजन करे। शालग्राम, मणि, यन्त्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरुमें सामान्यरूपसे मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये। कलशमें, अष्टदल कमलमें तथा चन्दननिर्मित पात्रमें

करे और धुले हुए दो वस्त्र (धोती-चादर) धारण

भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजनके समय आवाहन करे; परंतु शालग्राम-शिलामें और जलमें पूजा करनी हो तो आवाहन न करे। मन्त्रके अनुरूप ध्यानका श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेके पश्चात् व्रती पुरुष षोडशोपचारकी

| ६७४ संक्षिप्त ब्रह्म                              | विवर्तपुराण                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्तिभावसे           | और भगवान्का स्मरण करके सात बार नारदजीका           |
| मूलमन्त्रद्वारा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम       | नाम जपे। अस्तके समय सूर्य और चन्द्रमाको न         |
| आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरभानु        | देखे; क्योंकि उस समय उन्हें देखनेसे रोगोंकी       |
| और शूरभानु—इन पाँच गोपोंका पूजन करे।              | उत्पत्ति होती है। कृष्णपक्षमें खण्डित चन्द्रमाके  |
| तत्पश्चात् सुनन्द, नन्द, कुमुद और सुदर्शन—इन      | उदयकालमें उसे न देखे; अन्यथा रोग होता है।         |
| पार्षदोंका; लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गङ्गा | जलमें सूर्य और चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखनेसे      |
| और पृथ्वी—इन देवियोंका; गुरु, तुलसी, शिव,         | मनुष्यको शोककी प्राप्ति होती है। पराया मैथुन      |
| कार्तिकेय और विनायकका तथा नवग्रहों और             | देखनेसे भाईका वियोग होता है; इसलिये उसे न         |
| दस दिक्पालोंका सब दिशाओंमें विद्वान् पुरुष        | देखे। पापीके साथ एक जगह सोना, बैठना,              |
| पूजन करे। सबसे पहले विघ्न-निवारणके लिये           | भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है;              |
| गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती—इन     | क्योंकि वह सब नाशका लक्षण है। किसीके              |
| छः देवताओंका पूजन करना चाहिये। ये वेदोक्त         | साथ बात करने, शरीरको छूने, सोने, बैठने और         |
| देवता कर्मबन्धनको काटनेवाले और मोक्ष प्रदान       | भोजन करनेसे उन दोनोंके पाप एक-दूसरेमें            |
| करनेवाले हैं। विघ्नोंके नाशके लिये गणेशका,        | अवश्य संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे          |
| रोगनिवारणके लिये सूर्यका, अभीष्टकी प्राप्ति तथा   | तेलका बिन्दु पानीमें पड़नेसे फैल जाता है।         |
| अन्त:करणकी शुद्धिके लिये अग्निका, मोक्षके         | हिंसक जन्तुके समीप न जाय; क्योंकि उसके पास        |
| निमित्त विष्णुका, ज्ञानदानके लिये शिवका तथा       | जाना दु:खका कारण होता है। दुष्टके साथ मेल-        |
| बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान् पुरुष पार्वतीका  | जोल न बढ़ावे; क्योंकि वह शोकप्रद होता है।         |
| पूजन करे। तीन बार पुष्पाञ्जलि देकर उन-उन          | ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वैष्णवोंकी हिंसा न   |
| देवताओंके स्तोत्र और कवचका पाठ करे।               | करे; उनकी हिंसा सर्वनाशका कारण बन जाती            |
| गुरुका वन्दन और पूजन करनेके पश्चात्               | है। देवता, देवपूजक, ब्राह्मण और वैष्णवोंके धनका   |
| देवताको प्रणाम करे। नित्यकर्म करके देवपूजनके      | अपहरण न करे; क्योंकि वह धन सर्वनाशका              |
| पश्चात् सुखपूर्वक यथाप्राप्त कार्य करनेका विधान   | कारण होता है। जो अपने या दूसरेके द्वारा दी        |
| है। यह नित्यकर्म वेदवर्णित है। इसका अनुष्ठान      | हुई ब्राह्मणवृत्तिका अपहरण करता है; वह साठ        |
| करनेवाले पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है।              | हजार वर्षोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है। ब्राह्मणको  |
| बुद्धिमान् पुरुष मल-मूत्र, गुप्ताङ्ग, स्त्रियोंके | देनेके लिये जो दक्षिणा संकल्प की जाती है, वह      |
| अङ्ग, कटाक्ष और हास्य आदि न देखे; क्योंकि         | यदि तत्काल न दे दी जाय तो एक रात बीतनेपर          |
| ये सब विनाशके बीज हैं। उनका रूप सदा ही            | दूनी, एक मास बीतनेपर सौगुनी और दो मास             |
| विपत्तिका कारण है। दिनमें अपनी स्त्रीके साथ       | बीतनेपर वह सहस्रगुनी हो जाती है। एक वर्ष          |
| भी समागम न करे; क्योंकि दिनमें स्त्री-सहवास       | बीत जाय तो दाता नरकमें पड़ता है। यदि              |
| करनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती है; नेत्रों और       | दाता न दे और मूर्ख गृहीता न माँगे तो दोनों        |
| कानोंमें पीड़ा होती है। जब आकाशमें एक ही          | नरकमें पड़ते हैं। दाता रोगी होता है। ब्राह्मणोंकी |
| तारा उगा हो, उस समय उधर नहीं देखना                | हिंसा करनेसे अवश्य ही वंशकी हानि होती है।         |
| चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है। यदि    | हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मीको खोकर भिखमंगा         |
| उस एक तारेको देख ले तो देवताओंका दर्शन            | हो जाता है। देवता और ब्राह्मणको देखकर जो          |

शौचके काममें त्याग देना चाहिये। कुम्हड़ा काटने या फोड़नेवाली स्त्री और दीपक बुझानेवाले पुरुष कई जन्मोंतक रोगी होते हैं और जन्म-जन्ममें दरिद्र रहते हैं। दीपक, शिवलिङ्ग, शालग्राम, मणि, देवप्रतिमा, यज्ञोपवीत, सोना और शङ्ख—

६७६

इन सबको भूमिपर न रखे। दिनमें और दोनों संध्याओंके समय जो नींद लेता या स्त्री-सहवास

करता है, वह कई जन्मोंतक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर—इसके पिण्डसे या

बालूसे भी शिवलिङ्गका निर्माण करके एक बार उसकी पूजा कर लेनेवाला पुरुष सौ कल्पोंतक स्वर्गमें निवास करता है। सहस्र शिवलिङ्गोंके

पूजनसे मनुष्यको मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है और जिसने एक लाख शिवलिङ्गोंकी

पूजा कर ली है, वह निश्चय ही शिवत्वको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण शिवलिङ्गकी पूजा करता है, वह जीवन्मुक्त होता है और जो शिवपूजासे रहित

है, वह ब्राह्मण नरकगामी होता है। जो मनुष्य

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। मेरा मन भक्तके पास रहता है। प्राण राधामय हैं, आत्मा शंकर हैं। शंकर मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करनेवाली आद्या नारायणी शक्ति है, जिसके द्वारा

मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय लेनेसे जगत् विजयी होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना संसारका अस्तित्व ही नहीं रह सकता; वह शक्ति मैंने शिवको अर्पित की है।\*

मेरे द्वारा पूजित प्रियतम शिवकी निन्दा करते हैं,

वे सौ ब्रह्माओंकी आयुपर्यन्त नरककी यातना भोगते हैं। समस्त प्रियजनोंमें ब्राह्मण मुझे अधिक

प्रिय हैं। ब्राह्मणसे अधिक शंकर प्रिय हैं। मेरे

लिये शंकरसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है।

'महादेव, महादेव, महादेव'—इस प्रकार बोलनेवाले

पुरुषके पीछे-पीछे मैं नामश्रवणके लोभसे फिरता

(अध्याय ७४-७५)

### जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ और जिनके अनुष्ठानसे पुनर्जन्मका निवारण होता है, उन वस्तुओं और सत्कर्मोंका वर्णन तथा विविध दानोंके पुण्यफलका कथन श्रीनन्दने कहा -- सर्वेश्वर! जिनके दर्शनसे मोर, नीलकण्ठ, शङ्खपक्षी, बछड़ेसहित गाय, पीपलवृक्ष, पति-पुत्रवाली नारी, तीर्थयात्री मनुष्य,

पुण्य और जिन्हें देखनेसे पाप होता है, उन

प्रदीप, सुवर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, सबका परिचय दो। यह सुननेके लिये मेरे मनमें तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, श्रीभगवान् बोले—तात! उत्तम ब्राह्मण, मधु, भरा हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत

बडा कौतुहल है।

तीर्थ, वैष्णव, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती स्त्री, पुष्पोंकी माला, गोरोचन, कपूर, चाँदी, तालाब, संन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, फूलोंसे भरी हुई वाटिका, शुक्लपक्षके चन्द्रमा,

सिंह, श्वेत अश्व, शुक, कोकिल, खञ्जरीट, हंस,

\*महादेव

अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुङ्कम, पताका, अक्षयवट, महादेव महादेवेति वादिन:। पश्चाद् यामि च संत्रस्तो नामश्रवणलोभत:॥ मनो मे भक्तमूले च प्राणा राधात्मिका ध्रुवम् । आत्मा मे शङ्करस्थानं शिव: प्राणाधिकश्च य:॥

आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। करोमि च यया सृष्टिं यया ब्रह्मादिदेवताः॥ यया जयित विश्वं च यया सृष्टि: प्रजायते। यया विना जगन्नास्ति मया दत्ता शिवाय सा॥ (७५।९०-९३)

श्रीकृष्णजन्मखण्ड देववृक्ष, देवालय, देवसम्बन्धी जलाशय, देवताके आश्रित भक्त, देवघट, सुगन्धित वायु, शङ्ख, दुन्दुभि, सीपी, मूँगा, रजत, स्फटिक मणि, कुशकी जड़, गङ्गाजीकी मिट्टी, कुशा, ताँबा, पुराणकी पुस्तक, शुद्ध और बीजमन्त्रसहित विष्णुका यन्त्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत्न, तपस्वी, सिद्धमन्त्र, समुद्र, कृष्णसार मृग, यज्ञ, महान् उत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूलि, गोशाला, गोखुर, पकी हुई खेतीसे भरा खेत, सुन्दर पद्मिनी, श्यामा, सुन्दर वेष, वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकरी, गन्ध, दुर्वा, अक्षत और तण्डुल, सिद्धान्न एवं उत्तम अन्न—इन सबके दर्शनसे पुण्यलाभ होता है। कार्तिककी पूर्णिमाको राधिकाजीकी शुभ प्रतिमाका पूजन, दर्शन और वन्दन करके मनुष्य जन्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार आश्विनमासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको हिंगुलामें श्रीदुर्गाजीकी प्रतिमाका तथा शिवरात्रिको काशीमें विश्वनाथजीका दर्शन, उपवास और पूजन करनेसे पुनर्जन्मके कष्टका निवारण हो जाता है। यदि भक्त पुरुष जन्माष्टमीके दिन मुझ बिन्दुमाधवका दर्शन, वन्दन और पूजन कर ले; पौषमासके शुक्लपक्षकी रात्रिमें जहाँ कहीं भी पद्माकी प्रतिमाका दर्शन प्राप्त कर ले; काशीमें एकादशीको कोणार्कतीर्थके भीतर दीननाथ भगवान् सूर्यका उपवास करके द्वादशीको प्रात:काल स्नानकर दर्शन एवं उपवासपूर्वक पूजन करता है; वह अन्नपूर्णाजीका दर्शन कर ले; चैत्रमासकी चतुर्दशीको पुनर्जन्मके कष्टको नष्ट कर देता है। कृषिगोष्ठ, पुण्यदायक कामरूप देशमें भद्रकाली देवीका सुवसन, कलविङ्क, युगन्धर, विस्यन्दक, राजकोष्ठ, दर्शन और वन्दन कर ले; अयोध्यामें श्रीरामनवमीके नन्दक तथा पुष्पभद्रकतीर्थमें पार्वतीकी प्रतिमा तथा कार्तिकेय, गणेश, नन्दी एवं शंकरका दर्शन दिन मुझ रामका पूजन, वन्दन और दर्शन कर ले तथा गयाके विष्णुपदतीर्थमें जो पिण्ड-दान एवं करके मनुष्य अपने जन्मको सफल बना लेता है। विष्णुका पूजन कर ले तो वह पुरुष अपने पुनर्जन्मके वहाँ उपवासपूर्वक पार्वती और शिवका दर्शन, कष्टका निवारण कर लेता है। साथ ही गयातीर्थके पूजन तथा स्तवन करके जो दही खाकर पारणा श्राद्धसे वह पितरोंका भी उद्धार करता है। यदि करता है: उसका जन्म सफल हो जाता है। प्रयागमें मुण्डन करके और नैमिषारण्यमें उपवास त्रिकृटपर, मणिभद्रतीर्थमें तथा पश्चिम समुद्रके करके मनुष्य दान करे; पुष्कर अथवा बदरिकाश्रम-समीप जो उपवासपूर्वक मेरा दर्शन करके दही तीर्थमें उपवास, स्नान, पूजन एवं विग्रहका दर्शन खाता है; वह मोक्षका भागी होता है। जो मेरी तथा पार्वतीकी प्रतिमाओंमें जीव-चैतन्यका न्यास गजदानसे आधा बताया गया है और अन्य करके उनका पूजन करता है, जो शिव और घोड़ोंके दानका फल श्वेत घोड़ेके दानकी अपेक्षा दुर्गाके तथा विशेषत: मेरे लिये मन्दिरका निर्माण आधा कहा गया है। काली गौके दानका फल करता और उन मन्दिरोंमें शिव आदिकी प्रतिमाको गजदानके ही तुल्य है। धेनुदानका फल भी वैसा स्थापित करता है; वह अपने जन्मको सफल बना ही है। सामान्य गोदानका फल उससे आधा कहा लेता है। जो पुष्पोद्यान, शंकु, सेतु, खात (कुआँ गया है। बछड़ा व्यायी हुई गौके दानसे भूमिदानका आदि) और सरोवरका निर्माण तथा ब्राह्मणको फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणको भोजन कराया जाय स्थान एवं वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है; तो उससे सम्पूर्ण दानोंका फल प्राप्त हो जाता है। उसका जन्म सफल हो जाता है। अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है पिताजी! ब्राह्मणकी स्थापना करनेसे जो और न होगा। उसमें पात्रकी परीक्षा आवश्यक फल होता है; उसे वेद, पुराण, संत, मुनि और नहीं है-अन्नदान पानेके सभी अधिकारी हैं। देवता भी नहीं जानते। धरतीपर जो धूलिके कण अन्नदानके लिये कहीं किसी कालका भी नियम हैं, वे गिने जा सकते हैं; वर्षाकी बूँदें भी गिनी नहीं है-भूखेको सदा ही अन्न दिया जा सकता जा सकती हैं; परंतु ब्राह्मणको वृत्ति और स्थान है। अन्नदानसे दाताको सतत पुण्यफलकी प्राप्ति देकर बसा देनेमें जो पुण्यफल होता है; उसकी होती है और उसे लेनेवाले पात्र (व्यक्ति)-को

८७८

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

प्रकारकी मुक्तियोंका भागी होता है। वह मेरी उसे शुभ फलकी प्राप्ति होती है। लोहेके दीपमें दास्य-भक्तिको पा लेता और वैकुण्ठमें चिरकालतक सोनेकी बत्ती रखकर जो परमात्मा श्रीहरिके लिये आनन्द भोगता है। मुझ परमात्माकी तरह उसका घृतसहित उस दीपका दान करता है; वह मेरे भी कभी वहाँसे पतन नहीं होता। जो उत्तम, धाममें जाता है। फूलकी माला, फल, शय्या, गृह और अन्नके दानसे शुभ फलकी प्राप्ति होती है। अनाथ, दरिद्र और पूर्णत: पण्डित ब्राह्मणको इन सभी दानोंसे दीर्घकालतकके लिये श्रेष्ठ लोक सुपात्र देख उसका विवाह कर देता है; उसे निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। छत्र, चरणपादुका, प्राप्त होते हैं। यदि इन दानोंका निष्काम भावसे शालग्राम तथा कन्याके दानका फल पृथ्वीदानके अनुष्ठान हो तो इनसे भगवत्प्राप्ति भी हो सकती

समान माना गया है। हाथीका दान करनेपर उसके रोएँके बराबर वर्षोंतक स्वर्गकी प्राप्ति होती है; यह शास्त्रमें प्रसिद्ध है। गजराजके दानका फल इससे चौगुना माना गया है। श्वेत घोड़ेके दानका पुण्य

गणना विधाता भी नहीं कर सकते। ब्राह्मणको

जीविका देकर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है, सुस्थिर सम्पत्ति पाता है और परलोकमें चारों

\* अन्नदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति।

नात्र पात्रपरीक्षा सा न कालनियमः क्वचित् । अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी॥ अन्नदानं च धन्यं स्याद्भूमौ वैकुण्ठहेतुकम्।

हितुकम्। (*७६* । ६४–६५ <mark>१</mark> )

भी प्रतिग्रहका दोष नहीं लगता। भूतलपर अन्नदान धन्य है, जो वैकुण्ठकी प्राप्तिका हेतु होता है\*।

जो दरिद्र एवं कुटुम्बी ब्राह्मणको वस्त्र देता है,

है। व्रजराज! तुम व्रजभूमिमें जाकर प्रत्येक व्रजमें

ब्राह्मणोंको भोजन कराओ। यह मैंने तुम्हें पुण्यवर्धक

दानका परिचय दिया है। नीच पुरुषोंके प्रति

इसका वर्णन नहीं करना चाहिये। (अध्याय ७६)

दुर्गति, रोग, भय, कलह, धनहानि एवं चोर-

पर्वत और वृक्षोंपर चढ़ना, भोजन करना तथा

रोना धनप्रद कहा गया है। हाथमें वीणा लेकर गीत गाना खेतीसे भरी हुई भूमिकी प्राप्तिका

सूचक होता है। यदि स्वप्नमें शरीर अस्त्र-शस्त्रसे

विद्ध हो जाय, उसमें घाव हों, कीड़े हो जायँ,

व्रजेश्वर! स्वप्नमें गौ, हाथी, अश्व, महल,

भयका सामना करना पड़ता है।

### नन्दजीने पूछा — प्रभो! किस स्वप्नसे कौन-स्वप्नकी बात कह देनेपर मनुष्यको विपत्ति,

सा पुण्य होता है और किससे मोक्ष एवं सुखकी सूचना मिलती है? कौन-कौन-सा स्वप्न शुभ

बताया गया है? श्रीभगवान् बोले—तात! वेदोंमें सामवेद

समस्त कर्मोंके लिये श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कण्वशाखाके मनोहर पुण्यकाण्डमें भी

इस विषयका वर्णन है। जो दु:स्वप्न है और जो सदा पुण्यफल देनेवाला सुस्वप्न है, वह सब

जैसा पूर्वोक्त कण्वशाखामें बताया गया है; उसका वर्णन करता हुँ, सुनो। यह स्वप्नाध्याय अधिक पुण्य-फल देनेवाला है। अतः इसका वर्णन

करता हैं। इसका श्रवण करनेसे मनुष्यको गङ्गास्नानके फलकी प्राप्ति होती है। रातके पहले पहरमें देखा गया स्वप्न एक वर्षमें फल देता है। दूसरे

पहरका स्वप्न आठ महीनोंमें, तीसरे पहरका स्वप्न तीन महीनोंमें और चौथे पहरका स्वप्न एक पक्षमें अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदयकी

बेलामें देखा गया स्वप्न दस दिनमें फलद होता है। प्रात:कालका स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाय तो तत्काल फल देनेवाला होता है। दिनको मनमें जो कुछ देखा और समझा गया है, वह

है, नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने देखे हुए स्वप्नका कोई फल नहीं मिलता। निद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुन: नींद लेने

नहीं मिलता। किसी नीच पुरुषसे, शत्रुसे, मूर्ख

मनुष्यसे, स्त्रीसे अथवा रातमें ही किसी दूसरेसे

सब अवश्य सपनेमें लिक्षत होता है। तात! चिन्ता या रोगसे युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है, वह सब नि:संदेह निष्फल होता है। जो जडतुल्य है, मल-मूत्रके वेगसे पीड़ित है, भयसे व्याकुल

विष्ठा अथवा खूनसे शरीर लिप्त हो जाय तो यह धनकी प्राप्तिका सूचक है। स्वप्नमें अगम्या स्त्रीके

साथ समागम भार्याप्राप्तिकी सूचना देनेवाला है। जो स्वप्नमें मूत्रसे भीग जाता, वीर्यपात करता, नरकमें प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्रमें घुसता अथवा अमृत पान करता है; वह जगनेपर

शुभ समाचार पाता है और उसे प्रचुर धनराशिका लाभ होता है। स्वप्नमें हाथी, राजा, सुवर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथका दर्शन करके मनुष्य कुटुम्ब, कीर्ति

और विपुल सम्पत्तिका भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मन्दिर, श्वेत धान्य, नट एवं नर्तकीको स्वप्नमें देखनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। गोदुग्ध और घीके दर्शनका भी

यही फल है। सपनेमें कमलके पत्तेपर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वस्तिक नामक

मिष्टान्न खानेवाला मनुष्य भविष्यमें अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड्गकी प्राप्ति धान्य-लाभकी सूचना देती

है। खेल-खेलमें ही पानीके ऊपर तैरनेवाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान् वृक्षका दर्शन और सर्पका दंशन धन-प्राप्तिका सूचक है। स्वप्नमें सूर्य

और चन्द्रमाके दर्शनसे रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और क्रौञ्चीको देखनेसे भार्याका लाभ होता है।

लग जाता है अथवा मृद्तावश रातमें ही किसी दूसरेसे कह देता है; तब उसे उस स्वप्नका फल

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६८० स्वप्नमें जिसके पैरोंमें बेड़ी पड़ गयी, उसे प्रतिष्ठा हो मुस्कराते हुए स्वप्नमें जिसको कोई फल दें, और पुत्रकी प्राप्ति होती है। जो सपनेमें नदीके उसे पुत्र होता है। पिताजी! ब्राह्मण स्वप्नमें जिसे किनारे नये अथवा फटे-पुराने कमलके पत्तेपर शुभाशीर्वाद देते हैं, उसे अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सपनेमें संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाय; दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है; वह उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्रह्माका प्रवेश भविष्यमें राजा होता है। जलौका (जोंक), बिच्छू और साँप यदि स्वप्नमें दिखायी दें तो धन, पुत्र, होता है; उसे सम्पत्ति, महान् सुयश, पग-पगपर सुख, सम्मान और गौरवकी प्राप्ति होती है। यदि विजय एवं प्रतिष्ठाकी प्राप्ति होती है। सींग और स्वप्नमें अकस्मात् गौ मिल जाय तो भूमि और बड़ी-बड़ी दाढवाले पशुओं, सूअरों और वानरोंसे यदि स्वप्नमें पीडा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्नमें जिस पुरुषको राजा होता और प्रचुर धन-राशि प्राप्त कर लेता है। हाथी सुँडसे उठाकर अपने माथेपर बिठा ले; उसे जो स्वप्नमें मत्स्य, मांस, मोती, शङ्ख, चन्दन, निश्चय ही राज्य-लाभ होगा। स्वप्नमें संतुष्ट हीरा, शराब, खून, सुवर्ण, विष्ठा तथा फले-फूले ब्राह्मण जिसे हृदयसे लगाये और फूल हाथमें दे; बेल और आमको देखता है; उसे धन मिलता है। वह निश्चय ही सम्पत्तिशाली, विजयी, यशस्वी प्रतिमा और शिवलिङ्गके दर्शनसे विजय और और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थस्नानका धनकी प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्निको देखकर पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। आँवला स्वप्नमें तीर्थ, अट्टालिका और रत्नमय गृहका दर्शन हो तो उससे भी पूर्वीक्त फलकी ही प्राप्ति और कमल धनप्राप्तिका सूचक है। देवता, द्विज, होती है। स्वप्नमें यदि कोई भरा हुआ कलश दे गौ, पितर और साम्प्रदायिक चिह्नधारी पुरुष स्वप्नमें परस्पर जिस वस्तुको देते हैं; उसका फल भी वैसा तो पुत्र और सम्पत्तिका लाभ होता है। हाथमें कुडव या आढक लेकर स्वप्नमें कोई वाराङ्गना ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पोंकी जिसके घर आती है; उसे निश्चय ही लक्ष्मीकी माला और श्वेत अनुलेपनसे सुसज्जित सुन्दरियाँ स्वप्नमें जिस पुरुषका आलिङ्गन करती हैं, उसे प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नीके साथ ब्राह्मण सुख और सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। जो पुरुष आता है; उसके यहाँ पार्वतीसहित शिव अथवा स्वप्नमें पीत वस्त्र, पीले पृष्पोंकी माला और पीले लक्ष्मीके साथ नारायणका शुभागमन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्नमें जिसे धान्य, पृष्पाञ्जलि, रंगका अनुलेपन धारण करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसे कल्याणकी प्राप्ति होती है। स्वप्नमें मोतीका हार, पुष्पमाला और चन्दन देते हैं तथा भस्म, रूई और हड्डीको छोड़कर शेष सभी श्वेत जिसे स्वप्नमें गोरोचन, पताका, हल्दी, ईख और वस्तुएँ प्रशंसित हैं और कृष्णा गौ, हाथी, घोड़े, सिद्धान्नका लाभ होता है; उसे सब ओरसे ब्राह्मण तथा देवताको छोड़कर शेष सभी काली लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी वस्तुएँ अत्यन्त निन्दित हैं। स्वप्रावस्थामें जिसके मस्तकपर छत्र लगाते रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित दिव्य अथवा श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, दही ब्राह्मणजातीय स्त्री मुस्कराती हुई जिसके घरमें और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा जो आती है; उसे निश्चय ही प्रिय पदार्थकी प्राप्ति स्वप्नमें श्वेत माला और चन्दनसे अलंकृत हो होती है। स्वप्नमें ब्राह्मण देवताका स्वरूप है और रथपर बैठकर दही या खीर खाता है; वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्नमें रत्नमय ब्राह्मणी देवकन्याका। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतष्ट

सरोवर, समुद्र, नदी, नद, श्वेत सर्प और श्वेत

पर्वतका दर्शन करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है।

जो स्वप्नमें अपनेको मरा हुआ देखता है, वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखनेपर नीरोग होता है

और सुखी देखनेपर निश्चय ही दु:खी होता है।

दिव्य नारी जिससे स्वप्नमें कहती है कि आप मेरे

स्वामी हैं और वह उस स्वप्नको देखकर तत्काल

जाग उठता है तो अवश्य राजा होता है। स्वप्नमें

जिसपर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्माको पुस्तक देती है; वह विश्वविख्यात कवीश्वर एवं पण्डितराज होता है। जिसे स्वप्नमें माताकी भाँति

वह पढ़ाती है; वह सरस्वती-पुत्र होता है और अपने समयका सबसे बड़ा पण्डित माना जाता

है। यदि विद्वान् ब्राह्मण किसीको पिताकी भाँति यत्नपूर्वक पढावे या प्रसन्नतापूर्वक पुस्तक दे तो

वह भी उसीके समान विद्वान् होता है। जो स्वप्नमें मार्गपर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है; वह भूतलपर विख्यात एवं यशस्वी पण्डित

होता है। जिसे ब्राह्मण-ब्राह्मणी स्वप्नमें महामन्त्र दें; वह पुरुष विद्वान्, धनवान् और गुणवान् होता है। ब्राह्मण स्वप्नमें जिसे मन्त्र अथवा शिलामयी

प्रतिमा देता है: उसे मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्नमें ब्राह्मणसमूहका दर्शन एवं वन्दन करके आशीर्वाद पाता है तो वह राजाधिराज अथवा महान् कवि एवं पण्डित होता है। स्वप्नमें

ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्ययुक्त भूमि

देता है; वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्नमें रथपर बिठाकर नाना प्रकारके स्वर्ग दिखाता है; वह चिरंजीवी होता है तथा उसकी आयु एवं सम्पत्तिकी निश्चय ही वृद्धि होती है। सपनेमें

संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मणको अपनी कन्या देता

श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्धमन्त्र तथा अदर्शनीय वस्तुओंका वर्णन

नन्दजी बोले—जगन्नाथ श्रीकृष्ण! मैंने अच्छे स्वप्नोंका वर्णन सुना। यह वेदोंका सारभाग तथा

लौकिक-वैदिक नीतिका सारतत्त्व है। वत्स! अब मैं उन स्वप्नोंको सुनना चाहता हूँ, जिन्हें

देखनेसे पाप होता है। अथवा जिस कर्मके

करनेसे पाप होता है, उसका वर्णन करो। वेदका

अनुसरण करनेवाले संतप्त मनुष्य तुम्हारे मुखसे

कालिकाका दर्शन करके और स्फटिककी माला, इन्द्र-धनुष एवं वज्रको पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठाका भागी होता है। स्वप्नमें ब्राह्मण जिससे

कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ, वह मेरी दास्यभक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्नावस्थामें ब्राह्मण शिव और विष्णुका स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वतीका प्रतीक है तथा श्वेतवर्णा

स्त्री वेदमाता सावित्री, गङ्गा एवं सरस्वतीका रूप

मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्नोंका वर्णन किया है।

है। ग्वालिनका वेष धारण करनेवाली बालिका मेरी राधिका है और बालक बाल-गोपालका स्वरूप है। स्वप्नविज्ञानके जाननेवाले विद्वानोंने इस रहस्यको प्रकाशित किया है। पिताजी! यह

अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? (अध्याय ७७)

वेद-शास्त्रोंकी बातें सुनना चाहते हैं; क्योंकि तुम वेदोंके जनक हो और वैदिक सत्पुरुषों, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों तथा तीनों लोकोंके भी

जन्मदाता हो। वत्स! अपने वियोगसे तुमने मेरे हृदयमें दाह उत्पन्न कर दिया है; किंतू इस समय

तुम्हारे मुखारविन्दसे जो प्रमाणभूत वचनामृत सुननेको मिला है, उससे मेरा तन, मन अभिषिक्त

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६८२ हो उठा है। तुम्हारा जो चरणकमल सम्पूर्ण व्रजको पधारो। यह समस्त चराचर जगत् जलके बुलबुलेकी भाँति नश्वर है; प्रात:कालिक स्वप्नकी मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है तथा ब्रह्मा आदि देवता स्वप्नमें भी जिसका दर्शन नहीं कर भाँति मिथ्या और मोहका ही कारण है। पाञ्चभौतिक पाते हैं; वही आज मेरी आँखोंके सामने है। शरीर एवं संसारके निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं आजके बाद मुझ पातकीको तुम्हारे चरणारविन्दोंका अनित्य है। मायासे ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा दर्शन कहाँ मिलेगा? मेरा यह मलमूत्रधारी शरीर है। वह समस्त कर्मोंमें काम, क्रोध, लोभ और अपने कर्मबन्धनसे बँधा हुआ है। बेटा! अब मोहसे वेष्टित है और मायासे सदा मोहित, ऐसा दिन कब प्राप्त होगा, जब कि ब्रह्मा आदि ज्ञानहीन एवं दुर्बल है। निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, देवताओं के भी स्वामी तुमसे बातचीत करनेका पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, लज्जा, शान्ति, धृति, शुभ अवसर मुझ-जैसे पापीको सुलभ होगा? पृष्टि और तृष्टि आदिसे भी वह आवृत है। जैसे महेश्वर! कृपानाथ! मुझपर कृपा करो। मैंने अपना वृक्ष काक आदि पिक्षयोंका आश्रय है; उसी बेटा समझकर तुम्हारे साथ जो दुर्नीतिपूर्ण व्यवहार प्रकार मन, बुद्धि, चेतना, प्राण, ज्ञान और किया है; मेरे उस अपराधको क्षमा कर दो। आत्मासहित सम्पूर्ण देवता शरीरका आश्रय लेकर ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और मुनि भी तुम्हारे रहते हैं। मैं सर्वेश्वर ही पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा चरणारविन्दोंका चिन्तन करते हैं। सरस्वती और हूँ। ब्रह्मा मन हैं, सनातनी प्रकृति बुद्धि हैं, प्राण श्रुति भी तुम्हारी स्तुति करनेमें जडवत् हो जाती विष्णु हैं तथा चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं; फिर मेरी क्या बिसात है? लक्ष्मी हैं। शरीरमें मेरे रहनेसे ही सबकी स्थिति यों कहकर नन्दजी दु:ख और शोकसे है। मेरे चले जानेपर वे भी सब-के-सब चले व्याकुल हो गये। पुत्रवियोगसे विह्वल हो रोते-जाते हैं। हम सबके त्याग देनेपर शरीर तत्काल रोते उन्हें मूर्च्छा आ गयी। यह देख जगत्पति गिर जाता है; इसमें संशय नहीं है। उसके पाँचों भूत उसी क्षण समष्टिगत पाँचों भूतोंमें विलीन हो भगवान् श्रीकृष्ण संत्रस्त हो उन्हें यत्नपूर्वक समझाने-बुझाने लगे। उन्होंने नन्दको परम उत्तम जाते हैं। नाम केवल संकेतरूप है। वह निष्फल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। और मोहका कारण है। तात! अज्ञानियोंको ही श्रीभगवान्ने कहा—पिताजी! लोकमें जितने शरीरके लिये शोक होता है; ज्ञानियोंको किञ्चिन्मात्र भी दु:ख नहीं होता। निद्रा आदि जो शक्तियाँ हैं; जन्मदाता पिता हैं, उन सबमें तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ व्रजेश्वर! होशमें आओ और उत्तम वे सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं। काम, क्रोध लोभ और मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार है; वे सब कल्याणमय ज्ञान सुनो। यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानियोंके लिये भी परम दुर्लभ है। वेद-शास्त्रमें अधर्मके अंश हैं। सत्त्व आदि तीन गुण क्रमशः भी गोपनीय कहा गया है। केवल तुम्हींको इसका विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्रके अंश हैं। ज्योतिर्मय शिव ज्ञानस्वरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ। जब उपदेश दे रहा हूँ। तात! एकाग्रचित्त हो प्रसन्नतापूर्वक इस ज्ञानको सुनो और इसका मनन करो। इसके प्रकृतिमें प्रवेश करता हूँ तो मैं सगुण कहा जाता अभ्याससे जन्म, मृत्यु और जरारूपी रोगसे हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि सगुण विषय हैं। छुटकारा मिल जाता है। महाराज व्रजराज! मेरे अंशभूत धर्म, शेषनाग, सूर्य और चन्द्रमा सुस्थिर होओ और इस ज्ञानको पाकर शोक-आदि विषयी कहे गये हैं। इसी प्रकार समस्त मोहसे रहित एवं परमानन्दमें निमग्न हो अपने मुनि, मनु तथा देवता आदि मेरे कलांशरूप हैं।

और उसे पवित्र करो।

तात! जिनके दर्शनसे पाप होता है; उन्हें

年乙多

सम्पादित होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंसे निर्लिप्त हूँ। मेरा भक्त जीवन्मुक्त होता है तथा वह जन्म, मृत्यु

मैं समस्त शरीरोंमें व्याप्त हूँ; तथापि उनके द्वारा

किसी वस्तुकी इच्छा ही नहीं करता।

तात! सिद्धियोंका साधन करनेवाला सिद्ध

उन सिद्धियोंके ही भेदसे बाईस प्रकारका होता

है। मेरे मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमन्त्र

ग्रहण करो। अणिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,

महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता, दुरश्रवण,

परकायप्रवेश, मनोयायित्व, सर्वज्ञत्व, अभीष्टसिद्धि,

अग्निस्तम्भ, जलस्तम्भ, चिरजीवित्व, वायुस्तम्भ,

क्षुत्पिपासानिद्रास्तम्भन (भूख-प्यास तथा नींदका

स्तम्भन), वाक्सिद्धि, इच्छानुसार मृत प्राणीको

बुला लेना, सृष्टिकरण और प्राणोंका आकर्षण—ये

बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं। सिद्धमन्त्र इस प्रकार

है—'ॐ सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविघ्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहा'। यह मन्त्र अत्यन्त गृढ् है और सबकी

मनोवाञ्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान

और जराका निवारण करनेवाला है। भक्त सम्पूर्ण सिद्धोंका स्वामी, श्रीमान्, कीर्तिमान्, विद्वान्, कवि, बाईस प्रकारका सिद्ध और समस्त कर्मींका

निराकरण करनेवाला है। उस सिद्ध भक्तको मैं स्वयं प्राप्त होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सिवा दूसरी

बताता हूँ, सुनो। दुःस्वप्न केवल पापका बीज और विघ्नका कारण होता है। गौ और ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले कृतघ्न, कुटिल, देवमूर्तिनाशक, माता-पिताके हत्यारे, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही देनेवाले, अतिथिके साथ छल करनेवाले,

ग्राम-पुरोहित, देवता तथा ब्राह्मणके धनका अपहरण

करनेवाले, पीपलका पेड़ काटनेवाले, दुष्ट, शिव और विष्णुकी निन्दा करनेवाले, दीक्षारहित, आचारहीन, संध्यारहित द्विज, देवताके चढ़ावेपर गुजारा करनेवाले और बैल जोतनेवाले ब्राह्मणको देखनेसे पाप लगता है। पति-पुत्रसे रहित, कटी

व्रजेश्वर! इसलिये शापसे डरे हुए साधू पुरुष

नाकवाली, देवता और ब्राह्मणकी निन्दा करनेवाली, पतिभक्तिहीना, विष्णुभक्तिशून्या तथा व्यभिचारिणी स्त्रीके दर्शनसे भी पाप होता है। सदा क्रोधी, जारज, चोर, मिथ्यावादी, शरणागतको यातना

देनेवाले, मांस चुरानेवाले, शूद्रजातीय स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मण, ब्राह्मणीगामी शूद्र, सूदखोर द्विज और अगम्या स्त्रीके साथ समागम

करनेवाले दुष्ट नराधमको भी देखनेसे पाप लगता है। माता, सौतेली माँ, सास, बहिन, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, भाईकी स्त्री, मौसी, बुआ, भांजेकी स्त्री, मामी, परायी नवोढा, चाची, रजस्वला, पितामही

और नानी-ये सामवेदमें अगम्या बतायी गयी हैं। सत्पुरुषोंको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये। कामभावसे इनका दर्शन और स्पर्श करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्याका भागी होता है; अत: दैववश यदि इनकी ओर दृष्टि चली जाय तो सूर्यदेवका दर्शन करके श्रीहरिका स्मरण करे। जो कामनापूर्वक इनपर कुदृष्टि डालते हैं, वे निन्दनीय होते हैं।

है। सामवेदमें इसका वर्णन है। यह सिद्धोंकी सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। इस मन्त्रके जपसे योगी, मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं। सत्पुरुषोंको एक लाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। यदि नारायणक्षेत्रमें हिवष्यात्रभोजी होकर इसका जप किया जाय तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। तात! तुम काशीके मणिकर्णिकातीर्थमें

जाकर इसका जप करो। मैं तुम्हें नारायणक्षेत्र बतलाता हूँ, सुनो। गङ्गाके जलप्रवाहसे चार हाथतककी भूमिको 'नारायणक्षेत्र' कहा है। उसके नारायण ही स्वामी हैं; दूसरा कोई कदापि नहीं है। वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे ज्ञान एवं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण इनकी ओर कुदृष्टि नहीं डालते। विद्वान् पुरुष पीना चाहिये। ऐसा करनेसे वह तत्काल शुद्ध हो ग्रहणके समय सूर्य और चन्द्रमाको नहीं देखते। भूतलपर निष्कलङ्क बना रहता है। जलको पवित्र करनेका मन्त्र इस प्रकार है-प्रथम, अष्टम, सप्तम, द्वादश, नवम और दशम स्थानमें सूर्य हों तो सूर्यका तथा जन्म-नक्षत्रमें सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता हतः। सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः॥

और अष्टम एवं चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा हों तो चन्द्रमाका दर्शन नहीं करना चाहिये। भाद्रपदमासके

६८४

शुक्ल और कृष्णपक्षकी चतुर्थीको उदित हुए चन्द्रमाको नष्टचन्द्र कहा गया है; अत: उसका

दर्शन नहीं करना चाहिये। मनीषी पुरुषोंने ऐसे चन्द्रमाका परित्याग किया है। तात! यदि कोई उस दिन जान-बूझकर चन्द्रमाको देखता है तो

कोई मनुष्य अनिच्छासे उक्त चतुर्थीके चन्द्रमाको देख ले तो उसे मन्त्रसे पवित्र किया हुआ जल

वह उसे अत्यन्त दुष्कर कलङ्क देता है। यदि

सिंहका संहार किया है; अत: तुम रोओ मत। अब इस स्यमन्तकमणिपर तुम्हारा ही

अधिकार है।'

फूल, भलीभाँति पुष्पोंसे लदा पलाश, कपास

और सफेद वस्त्रको देखकर मनुष्य दु:खका

'सुन्दर सलोने कुमार! इस मणिके लिये

सिंहने प्रसेनको मारा है और जाम्बवान्ने उस

इस मन्त्रसे पवित्र किया हुआ उत्तम जल अवश्य पीना चाहिये। तात! ये सारी बातें तुम्हें बतायी गयीं। अब तुमसे और क्या कहूँ?

(अध्याय ७८)

### दुःस्वप्न, उनके फल तथा उनकी शान्तिके उपायका वर्णन तदनन्तर सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहणादिके विषयमें उसके घरसे चली जाती हैं। जंगली पुष्प, लाल

कहकर नन्द बाबाके पूछनेपर भगवान् कहने लगे। श्रीभगवान् बोले—नन्दजी! जो स्वप्नमें हर्षातिरेकसे अट्टहास करता है अथवा यदि विवाह और मनोऽनुकूल नाच-गान देखता है तो

उसके लिये विपत्ति निश्चित है। स्वप्नमें जिसके दाँत तोडे जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता

है तो उसके धनकी हानि होती है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पडता है। जो तेलसे स्नान करके गदहे, ऊँट और भैंसेपर सवार हो दक्षिण

दिशाकी ओर जाता है; नि:संदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्नमें कानमें लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीरके पुष्पको तथा तेल और नमकको देखता है तो उसे विपत्तिका सामना करना पड़ता है। नंगी, काली, नक-कटी, शूद्र-विधवा तथा जटा और ताड़के फलको देखकर

मनुष्य शोकको प्राप्त होता है। स्वप्नमें कृपित हुए

ब्राह्मण तथा कुद्ध हुई ब्राह्मणीको देखनेवाले

मनुष्यपर निश्चय ही विपत्ति आती है और लक्ष्मी

भागी होता है। काला वस्त्र धारण करनेवाली काले रंगकी विधवा स्त्रीको हँसती और गाती हुई देखकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है। जिसे

स्वप्नमें देवगण नाचते, गाते, हँसते, ताल ठोंकते और दौड़ते हुए दीख पड़ते हैं; उसका शरीर मृत्युका शिकार हो जायगा। जो स्वप्नमें काले पुष्पोंकी माला और कृष्णाङ्गरागसे सुशोभित एवं

काला वस्त्र धारण करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; उसकी मृत्यु हो जायगी। जो स्वप्नमें मृगका मरा हुआ छौना, मनुष्यका मस्तक और

हिंडुयोंकी माला पाता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथपर, जिसमें गदहे और ऊँट जुते हुए हों, अकेले सवार होता है और उसपर

बैठकर फिर जागता है तो नि:संदेह वह मौतका ग्रास बन जाता है। जो अपनेको हवि, दूध, मधु, मट्टा और गुड़से सराबोर देखता है; वह निश्चय ही

है। गिरते हुए ग्रह अथवा पर्वत, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंधेवाले मनुष्यको देखकर

स्वप्रद्रष्टा दु:खका भागी होता है। जो स्वप्नमें रथ, घर, पर्वत, वृक्ष, गौ, हाथी और घोड़ा आकाशसे भूतलपर गिरता देखता है; उसके लिये विपत्ति निश्चित है। जो भस्म और अङ्गारयुक्त गड्ढोंमें, क्षारकुण्डोंमें तथा धूलिकी राशिपर ऊँचाईसे गिरते

हैं; निस्संदेह उनकी मृत्यु होती है। जिसके मस्तकपरसे कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र खींच लेता है; उसके पिता, गुरु अथवा राजाका नाश हो जाता है। जिसके घरसे भयभीत हुई गौ बछड़ेसहित चली जाती है; उस पापीकी लक्ष्मी और पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। म्लेच्छ यमदूत जिसे पाशसे बाँधकर ले जाते हैं; उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसे ज्योतिषी ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा गुरु रुष्ट

होकर शाप देते हैं; उसे निश्चय ही विपत्ति भोगनी पड़ती है। जिसके शरीरपर शत्रुदल, कौए, मुर्गे और रीछ आकर टूट पड़ते हैं; उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है और स्वप्नमें जिसके ऊपर भैंसे, भालू, ऊँट, सूअर और गदहे क्रुद्ध होकर धावा करते हैं; वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चन्दनकी लकड़ीको घीमें डुबोकर एक सहस्र गायत्री-मन्त्रद्वारा अग्निमें हवन करता

है; उसका दु:स्वप्नजनित दोष शान्त हो जाता है।

जो भक्तिपूर्वक इन मधुसुदनका एक हजार जप

पुष्पोंकी भयावनी माला, उड़द, मसूर और मूँग देखनेसे तुरंत शरीरमें घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्नमें सेना, गिरगिट, कौआ, भालू, वानर, नीलगाय, पीब और शरीरके मलका देखा जाना केवल व्याधिका कारण होता है। स्वप्नमें फूटा बर्तन, घाव, शूद्र, गलत्कुष्ठी, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी, सूअर, भैंसा, गदहा, महाघोर अन्धकार, मरा हुआ भयंकर जीव और योनि-चिह्न देखकर मनुष्य निश्चय ही विपत्तिमें फँस जाता है। कुवेषधारी म्लेच्छ और पाश ही जिसका शस्त्र है, ऐसे पाशधारी भयंकर यमदूतको देखकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणी, छोटी कन्या और बालक-पुत्र क्रोधवश विलाप करते हों तो उन्हें देखकर दु:खकी प्राप्ति होती है। काला फूल, काले फूलोंकी माला, शस्त्रास्त्रधारी सेना और विकृत आकारवाली म्लेच्छवर्णकी स्त्रीको देखनेसे निस्संदेह मृत्यु गले लग जाती है। बाजा, नाच, गान, गवैया, लाल वस्त्र, बजाया जाता हुआ

मृदङ्ग—इन्हें देखकर अवश्यमेव दु:ख मिलता है।

प्राणरहित (मुर्दे)-को देखकर निश्चय ही मृत्यु होती

है और जो मत्स्य आदिको धारण करता है, उसके

भाईका मरण ध्रुव है। घायल अथवा बिना सिरका

धड़ अथवा मुण्डित सिरवाले एवं शीघ्रतापूर्वक

नाचते हुए बेडौल प्राणीको देखकर मनुष्य मौतका

भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी

पीड़ित होता है। जो स्वप्नमें लाल पुष्पोंकी माला

एवं लाल अङ्गरागसे युक्त तथा लाल वस्त्र धारण करनेवाली स्त्रीका आलिङ्गन करता है; वह

रोगग्रस्त हो जाता है, यह निश्चित है। गिरे हुए

नख और केश, बुझा हुआ अंगार और भस्मपूर्ण

चिताको देखकर मनुष्य अवश्य ही मृत्युका

शिकार बन जाता है। श्मशान, काष्ठ, सूखा घास-

फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ-कुछ काले रंगवाले घोड़ेको देखनेसे अवश्यमेव दु:खकी

प्राप्ति होती है। पादुका, ललाटकी हड्डी, लाल

करता है; वह निष्पाप हो जाता है और उसका दु:स्वप्न भी सुखदायक हो जाता है। जो विद्वान्

६८६

पवित्र हो पूर्वकी ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण—

इन आठ शुभ नामोंका दस बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा दु:स्वप्न भी

श्भकारक हो जाता है। जो भक्त भक्तिपूर्वक

विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि,

करके नीरोग हो जाता है। जो एक लाख जप करता है; वह निश्चय ही बन्धनसे मुक्त हो जाता

है। दस लाख जप करके महावन्ध्या पुत्रको जन्म देती है। शुद्ध एवं हविष्यका भोजन करके जपनेवाला दरिद्र इनके जपसे धनी हो जाता है।

एक करोड जप करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। नारायणक्षेत्रमें शुद्धतापूर्वक जप करनेवाले मनुष्यको सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं । जो

दुर्गा, गणपति, कार्तिकेय, दिनेश्वर, धर्म, गङ्गा, तुलसी, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती—इन मङ्गल-

नामोंका जप करता है; उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दु:स्वप्न भी शुभदायक हो जाता है।

जलमें स्नान करके 'ॐ नमः' के साथ शिव,

माङ्गलिक नामोंको जपता है; वह सौ बार जप

नरहरि, राम, गोविन्द, दिधवामन—इन दस

है<sup>२</sup>। एक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंको मन्त्र सिद्ध हो जाता है और सिद्धमन्त्रवाला मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट सिद्धियोंको पा लेता है। जो

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

मनुष्य 'ॐ नमो मृत्युञ्जयाय स्वाहा'—इस मन्त्रका एक लाख जप करता है, वह स्वप्नमें

मरणको देखकर भी सौ वर्षकी आयुवाला हो जाता है<sup>३</sup>। पूर्वोत्तरमुख होकर किसी विद्वान्से ही अपने स्वप्नको कहना चाहिये; किंतु जो शराबी, दुर्गतिप्राप्त, नीच, देवता और ब्राह्मणकी

निन्दा करनेवाला, मूर्ख और (स्वप्नके शुभाशुभ

फलका) अनिभज्ञ हो; उसके सामने स्वप्नको नहीं प्रकट करना चाहिये। पीपलका वृक्ष,

'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै

स्वाहा'—यह सप्तदशाक्षर-मन्त्र लोगोंके लिये

कल्पवृक्षके समान है। इसका पवित्रतापूर्वक दस

बार जप करनेसे दु:स्वप्न सुखदायक हो जाता

ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, देवस्थान, आर्यपुरुष,

वैष्णव और मित्रके सामने दिनमें देखा हुआ स्वप्न प्रकाशित करना चाहिये। इस प्रकार मैंने आपसे इस पवित्र प्रसङ्गका वर्णन कर दिया;

यह पापनाशक, धनकी वृद्धि करनेवाला, यशोवर्धक और आयु बढ़ानेवाला है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? (अध्याय ७९—८२)

१-अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनम् । हंसं नारायणं चैव ह्योतन्नामाष्टकं शुभम् ॥ शुचिः पूर्वमुखः प्राज्ञो दशकृत्वश्च यो जपेत् । निष्पापोऽपि भवेत् सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान् भवेत्॥ नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम् । हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दिधवामनम्॥

भक्त्या चेमानि भद्राणि दश नामानि यो जपेत् । शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां व्रजेत्॥ लक्षधा हि जपेद् यो हि बन्धनान्मुच्यते ध्रुवम् । जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्ध्या प्रस्यते।

हिवष्याशी यतः शुद्धो दिरद्रो धनवान् भवेत्। शतलक्षं च जप्त्वा च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धिं लभेन्नरः। (88-88155)

२-ॐ नमः शिवं दुर्गां गणपतिं कार्तिकेयं दिनेश्वरम् । धर्मं गङ्गां च तुलसीं राधां लक्ष्मीं सरस्वतीम्॥ नामान्येतानि भद्राणि जले स्नात्वा च यो जपेत् । वाञ्छितं च लभेत् सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान् भवेत्॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्वं दुर्गतिनाशिन्ये महामायाये स्वाहा । कल्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । शुचिश्च दशधा जप्त्वा दु:स्वप्न: सुखवान् भवेत्॥ (८२।५०-५२)

३-ॐ नमो मृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षधा जपेत् । दृष्ट्वा च मरणं स्वप्ने शतायुश्च भवेन्नर: । (८२। ५४)

#### ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन

### चारगुना मन्त्रतन्त्र प्रदान करनेवाला गुरु श्रेष्ठ है।

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

**नन्दजीने पूछा**—बेटा! तुम्हारा कल्याण गुरु प्रत्यक्षरूपमें ऐश्वर्यशाली भगवान् नारायण हैं। हो। अब तुम वेदों तथा ब्रह्मा आदिकी उत्पत्तिका

सारा कारण वर्णन करो; क्योंकि तुम्हारे सिवा मैं और किससे पूछूँ? साथ ही ब्राह्मणों तथा

क्षत्रियों, वैश्यों और शुद्रोंका कार्य करनेवालोंके जो धर्म हैं तथा संन्यासियों, यतियों, ब्रह्मचारियों,

वैष्णव-ब्राह्मणों, सत्पुरुषों, विधवाओं एवं पतिव्रता नारियों, गृहस्थों, गृहस्थपितयों, विशेषतया शिष्यों

और माता-पिताके प्रति पुत्रों एवं कन्याओंके जो धर्म हैं; उन सबको बतलानेकी कृपा करो। प्रभो!

स्त्रियोंकी कितनी जातियाँ होती हैं? भक्तोंके कितने भेद हैं? ब्रह्माण्ड कितने प्रकारका है? वदन (बोली या मुख) किस प्रकारका होता है? नित्य क्या है और कृत्रिम क्या है ? क्रमश: यह सब बतलाओ।

श्रीभगवान्ने कहा — नन्दजी! ब्राह्मण सदा संध्यावन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य मेरे प्रसादको खाता है। वह मुझे निवेदन किये बिना कभी भी नहीं खाता; क्योंकि

जो विष्णुको अर्पित नहीं किया गया है, वह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान माना जाता है। अत: विष्णुके प्रसादको खानेवाला ब्राह्मण

जीवन्मुक्त हो जाता है। नित्य तपस्यामें संलग्न रहनेवाला, पवित्र, शमपरायण, शास्त्रज्ञ, व्रतों और तीर्थोंका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कार्यसे

संयुक्त धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन्त्रसे दीक्षित होकर गुरुकी सेवा करता है; तत्पश्चात् उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान् (गृहस्थ) बनता है। उसे गुरुको नित्य-पूजनकी दक्षिणा देनी चाहिये तथा नि:संदेह नित्य गुरुजनोंका पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोंमें पिता ही

महान् गुरु माना जाता है, परंतु पितासे सौगुनी

माता, मातासे सौगुना अभीष्टदेव और अभीष्टदेवसे

गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही स्वयं शिव हैं। सभी देवता गुरुमें सदा हर्षपूर्वक निवास

करते हैं। जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्रीहरि भी गुरुके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु यदि शिष्योंपर पुत्रके समान स्नेह नहीं करते तो उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है और आशीर्वाद न देनेसे उन्हें भी वह

फल भोगना पड़ता है। जो विप्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा विष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पवित्र है। उसके अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण होकर बैलोंको

जोतता है, शूद्रोंकी रसोई बनाता है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें नींद लेता है, शुद्रके श्राद्धान्नको खाता है, शुद्रोंके मुर्दीका दाह

करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्रके समान माने जाते हैं। जो विधिपूर्वक शालग्राम महायन्त्रकी पूजा करके उनके अर्पित किये हुए नैवेद्यको खाता है तथा उनके चरणोदकको पीता है; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। उसे विष्णुलोककी

प्राप्ति होती है; क्योंकि श्रीहरिका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्त्रायी हो जाता है। जो शालग्राम-शिलाके जलसे अपनेको अभिषिक्त करता है; उसने सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर लिया और समस्त यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली।

व्रजेश्वर! शालग्राम-शिलाका जल गङ्गाजलसे दसगुना बढ़कर है। जो ब्राह्मण उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देवताओंके समान हो जाता

है। जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म, विष्णुके निवेदित नैवेद्यका भोजन, उनकी यत्नपूर्वक पूजा, उनके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ८८८ चरणोदकका सेवन, नित्य त्रिकाल संध्या और भलीभाँति संस्कृत करके तब भोजन तैयार करता है, फिर लिपे-पुते स्वच्छ स्थानपर भक्तिपूर्वक भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है, मेरे जन्मके दिन तथा एकादशीको भोजन नहीं करता; हे तात! जो मुझे निवेदित करके तत्पश्चात् आदरपूर्वक ब्राह्मणको देकर तब स्वयं भोजन करता है। जो ब्राह्मणको व्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनवमीके अर्पण न करके स्वयं खा जाता है; वह शराबीके दिन आहार नहीं करता; वह ब्राह्मण जीवन्मुक्त है। भूतलपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी उस विप्रके समान माना जाता है। चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके चरणोंमें नतमस्तक होते हैं; अत: उस ब्राह्मणका समय अथवा जननाशौच या मरणाशौचमें अपवित्र चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्रायी हो जाता है। मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर भोजन-पात्र, भ्रष्ट-द्रव्य जबतक उस ब्राह्मणके चरणोदकसे पृथ्वी भीगी तथा अन्नका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये। रहती है, तबतक उसके पितर कमलपत्रके पात्रमें फिर धुली हुई धोती और गमछा धारण करके जल पीते हैं। विष्णुके प्रसादको खानेवाला पैर धोकर शुद्ध स्थानपर भोजन करना चाहिये। ब्राह्मण पृथ्वीको, तीर्थींको और मनुष्योंको पवित्र द्विजातियोंको चाहिये कि सूर्यके रहते अर्थात् कर देता है तथा स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है। जो दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि वैसा ब्राह्मण विष्णुमन्त्रका उपासक है; वही वैष्णव है। करनेसे वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता उस वैष्णव ब्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; नरकगामी होता है। हविष्यात्रका भोजन करनेवाले अतः उससे बढ़कर पुरुष दूसरा नहीं है। जो संयमीको उचित है कि वह श्राद्धके दिन यात्रा, किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्चरणपूर्वक नारायणका युद्ध, नदी-तट, दुबारा भोजन और मैथुनका जप करता है; वह अनायास ही अपने-आपका परित्याग कर दे। जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान् हो, तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार कर उसी ब्राह्मणको पात्रका दान देना चाहिये; किंतु देता है। जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु जो शूद्राका पति, शूद्रका पुरोहित, संध्याहीन, दुष्ट, बैलोंको जोतनेवाला, शुक्र बेचनेवाला और क्रियाएँ विष्णुपदमें होती हैं; वह एकनिष्ठ वैष्णव अपने एक लाख पूर्वपुरुषोंका उद्धार कर देता है। देव-प्रतिमापर चढ़े हुए द्रव्यसे जीविका चलानेवाला (भगवान् कहते हैं — ) ब्राह्मण और देवता हो; उसे यत करके कभी भी नहीं देना चाहिये। मेरे प्राण हैं, परंतु भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर इन लोगोंको पात्र प्रदान करनेसे ब्राह्मण नरकगामी प्रिय है। समस्त लोकोंमें जितने प्रिय पात्र हैं, होता है। उस दिन पात्रका उपभोग करके मैथून उनमें भक्तसे अधिक प्यारा मेरे लिये दूसरा कोई करनेसे नरककी प्राप्ति होती है। तात! कन्या नहीं है। इसलिये विष्णु-भक्तिसे रहित होकर बेचनेवाला सबसे बढ़कर पापी होता है। जो

विष्णु-मन्त्रकी दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिये। मुल्य लेकर कन्यादान करता है, वह महारौरव

उत्तम बृद्धिसम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वह नामक नरकमें जाता है, फिर कन्याके शरीरमें उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा न जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षींतक पितरोंसहित ग्रहण करे। यदि दैववश ग्रहण कर लेता है तो वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी कुम्भीपाक वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। ब्राह्मणोंका नरकमें कष्ट भोगते हैं। इसलिये बुद्धिमानुको

भोजन सदा मांसरहित हविष्यात्र है; क्योंकि चाहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान करें। मांसका परित्याग कर देनेसे ब्राह्मण तेजमें सूर्यके व्रजेश्वर! जो पुराणों तथा चारों वेदोंद्वारा वर्णित है, तुल्य हो जाता है। पूजक ब्राह्मण पहले स्थानको वह ब्राह्मणों तथा वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया।

जन्मोंतक जल-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन्न होता

है। फिर वह असंख्य जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा

तथा सात जन्मोंतक कुलटा स्त्रियोंकी योनिका कीट होता है। पुनः वह पापी सात जन्मोंतक

गौओंके घावका कीड़ा होता है। इस प्रकार उसे

अनेक योनिमें भ्रमण करते ही बीतता है; परंत्

मुखसे श्रवण करो। मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे

नारायणस्वरूप हो जाता है। जो संन्यासी मेरा

ध्यान करता है; वह अपने पूर्वकर्मोंको जलाकर

वर्तमान-जन्मके कर्मींका उच्छेद कर डालता है

संन्यासीको देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय-

यज्ञका फल पाता है। संन्यासी, यति और

ब्रह्मचारी—इन सबके दर्शन-स्पर्शका फल एक-

संन्यासीको चाहिये कि वह भूखसे व्याकुल

अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे

मनुष्यकी योनि नहीं मिलती।

(अब क्षत्रियोंके धर्म बतलाता हूँ—)क्षत्रियोंको सदा यत्नपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन, नारायणकी

अर्चा, राज्योंका पालन, युद्धमें निर्भीकता, ब्राह्मणोंको नित्य दान, शरणागतकी रक्षा, प्रजाओं और दु:खियोंका पुत्रवत् पालन, शस्त्रास्त्रकी निपुणता,

रणमें पराक्रम, तपस्या और धर्मकार्य करना चाहिये। जो सदसद्विवेकवाली बृद्धिसे युक्त तथा

नीति-शास्त्रका ज्ञाता हो, उसका सदा पालन करना चाहिये और सत्पुरुषोंसे भरी हुई सभामें

उसे नित्य नियुक्त करना चाहिये। प्रतापी एवं यशस्वी क्षत्रिय हाथी, घोड़े, रथ और पैदल

सैनिकोंसे युक्त चतुरङ्गिणी सेनाका नित्य यत्नपूर्वक पालन करता है। युद्धके लिये बुलाये जानेपर वह युद्ध-दानसे विमुख नहीं होता; क्योंकि जो क्षत्रिय

और अन्तमें उसे मेरे लोककी प्राप्ति होती है। व्रजराज! जैसे वैष्णवके चरणस्पर्शसे तीर्थ तत्काल युद्धमें प्राण-विसर्जन करता है, उसे यशस्कर स्वर्गकी प्राप्ति होती है\*। पवित्र हो जाते हैं; वैसे ही संन्यासीके पादस्पर्शसे वैश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों पृथ्वी तुरंत पावन हो जाती है। मनुष्य संन्यासीका स्पर्श करनेसे पापरहित हो जाता है। संन्यासीको और देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और व्रतका भोजन कराकर अश्वमेधयज्ञका फल तथा अकस्मात्

पालन है। नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा करना शूद्रका धर्म कहा गया है। ब्राह्मणको कष्ट देनेवाला तथा उसके धनपर अधिकार कर लेनेवाला श्रूद्र

चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है। विप्रके धनका अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मोंतक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता है। जो शुद्र

ब्राह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यभिचार

उसे साँप काटते रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे

दु:खी होकर वह चीत्कार करता रहता है।

तत्पश्चात् वह पापी सात जन्मोंतक चाण्डाल-

करता है; वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तबतक कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है। वहाँ वह खौलते हुए तैलमें डुबाया जाता है, रात-दिन

सा होता है।

होनेपर सायंकाल गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ

गृहस्थ उसे सदन्न अथवा कदन्न जो कुछ भी दे; उसका परित्याग न करे। न तो मिष्टान्नकी याचना करे, न क्रोध करे और न धन ग्रहण करे। एक वस्त्र धारण करे, इच्छारहित हो जाय,

जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और लोभ-मोहका परित्याग कर दे। इस प्रकार वहाँ एक रात ठहरकर प्रात:काल दूसरे स्थानको चला जाय।

\*हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं च चतुष्टयम् । पालयेद् यत्नतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान् ॥

रणे निमन्त्रितश्चैव दाने न विमुखो भवेत् । रणे यो वा त्यजेत् प्राणांस्तस्य स्वर्गो यशस्करः ॥ (८३।७१-७२)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६९० जो संन्यासी सवारीपर चढ़ता है, गृहस्थका धन शृङ्गार नहीं करना चाहिये। जटारूपमें परिवर्तित ग्रहण करता है और घर बनाकर स्वयं गृहस्थ हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कटाना नहीं हो जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे पतित चाहिये और न शरीरमें तेल लगाना चाहिये। वह हो जाता है। जो संन्यासी खेती और व्यापार दर्पण, पर-पुरुषका मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, करके कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट नाच-गान और सुन्दर वेषधारी रूपवान् पुरुषको हो जाता है और वह अपने धर्मसे गिर जाता नहीं देखती। उसे सामवेदमें निरूपण किये गये है। यदि वह स्वधर्मी अपना शुभ अथवा अशुभ सत्पुरुषोंका धर्म श्रवण करना चाहिये। कर्म करता है तो धर्म-बहिष्कृत अथवा उपहासका अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन पात्र होता है। करता हूँ, सुनो। सदा अध्यापन, अध्ययन, जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय-उसे सदा शिष्योंका परिपालन, गुरुजनोंकी सेवा, नित्य कामनारहित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन देवता और ब्राह्मणका पूजन, सिद्धान्तशास्त्रमें करनेवाली और सदा हविष्यान्नपरायण होना निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोष, सर्वथा चाहिये। उसे दिव्य माङ्गलिक वस्त्र नहीं धारण शुद्ध व्याख्यान, निरन्तर ग्रन्थका अभ्यास, व्यवस्थाके सुधारके लिये वेदसम्मत विचार, स्वयं शास्त्रानुसार करना चाहिये; बल्कि सुगन्धित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चन्दन और चूड़ी-सिन्दुर-आभूषणका आचरण, देवकार्य और नित्यकर्मींमें निपुणता, त्याग करके मलिन वस्त्र पहनना चाहिये। नित्य वेदानुसार अभीष्ट आचार-व्यवहार, वेदोक्त पदार्थींका नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी सेवा भोजन और पवित्र आचरण करना चाहिये। करनी चाहिये। वह अनन्यभक्तिपूर्वक नारायणके व्रजेश्वर! अब पतिव्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण करो। पतिव्रताको चाहिये कि नित्य नामोंका कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको पुत्रके समान देखती है। व्रजेश्वर! पतिके प्रति उत्सुकता रखकर उनका चरणोदक वह न तो मिष्टान्नका भोजन करती है और न पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक उनकी आज्ञा भोग-विलासकी वस्तुओंका संग्रह करती है। उसे लेकर भोजन करे। प्रयत्नपूर्वक व्रत, तपस्या और देवार्चनका परित्याग करके चरण-सेवा, स्तुति पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण-जन्माष्टमी, श्रीरामनवमी, शिवरात्रि, भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी और सब प्रकारसे पतिकी संतुष्टि करे। सतीको चतुर्दशी, नरक-चतुर्दशी तथा चन्द्रमा और सूर्यके पतिकी आज्ञाके बिना वैरभावसे कोई कर्म नहीं ग्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये। वह करना चाहिये। सती अपने पतिको सदा नारायणसे भ्रष्ट पदार्थींका परित्याग करके उसके अतिरिक्त बढकर समझती है। व्रजनाथ! उत्तम व्रतपरायणा उत्तम पदार्थींको खाती है। श्रुतियोंमें सुना गया है सती पर-पुरुषके मुख, सुन्दर-वेषधारी सौन्दर्यशाली कि विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और संन्यासियोंके पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, नाचनेवाले, गवैया लिये पान मदिराके समान है। इन सभी लोगोंको और पर-पुरुषकी क्रीडाकी ओर कभी दृष्टि नहीं रक्तवर्णका शाक, मसूर, जँभीरी नीब, पान और डालती। जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, वही गोल लौकीका परित्याग कर देना चाहिये। सदा पतिव्रताओंको भी मान्य होता है। पतिव्रता क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती। वह विधवा नारी पलङ्गपर सोनेसे पतिको (स्वर्गसे) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढकर वह पतिसे उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं करती। ताडुना मिलनेपर स्वयं नरकगामिनी होती है। उसे बाल और शरीरका भी उसका स्वभाव शुद्ध ही बना रहता है; वह

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६९२ तो दयाके सागर हैं; अत: मुझ दासीका अपराध स्तोत्रको सुनती है; उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पुत्रहीनको पुत्र प्राप्त हो जाता है, क्षमा कर दें। व्रजेश्वर! पूर्वकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें

तीर्थस्नानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्याओं और व्रतोंका फल पाती है\*। इस प्रकार स्तुति-शंकरके लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था। प्राचीनकालमें मुनिपितयों तथा देवाङ्गनाओंने भी नमस्कार करके पतिकी आज्ञासे वह भोजन

इसके द्वारा स्तुति की थी। अत: सभी पतिव्रताओंके लिये यह स्तोत्र शुभदायक है। जो पतिव्रता

गृहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके

त्रिविध भेद, ब्रह्माण्ड-रचनाके वर्णन-प्रसङ्गमें राधाकी उत्पत्तिका कथन

## श्रीभगवान् कहते हैं - नन्दजी! गृहस्थ पुरुष सदा ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता

है तथा चारों वर्णींके धर्मानुसार अपने वर्ण-धर्मके पालनमें तत्पर रहता है। इसीलिये देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थोंकी आशा करते हैं। गृहस्थ

अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना रहता है। (पिण्डदान आदि) कर्मके अवसरपर

पितर और अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास आते हैं, जैसे गौएँ

\* 3× कान्ताय नम:

नम: नमस्याय च

भर्त्रे शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय च । नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतीप्राणपराय पूज्याय पञ्चप्राणाधिदेवाय चक्षुषस्तारकाय च । ज्ञानाधाराय

पतिर्विष्णुः

पानीसे भरे हुए हौजके पास जाती हैं। भूखा

अथवा अन्य पुरुष या नारी इस महान् पुण्यदायक | सुनिये।

सावित्रीने भी नित्यशः इस स्तोत्रद्वारा ब्रह्माका स्तवन किया था। कैलासपर पार्वतीने भक्तिपूर्वक

लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी और गङ्गाने इस महान् पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था। पूर्वकालमें

व्रजेश्वर! पतिव्रता इसके द्वारा स्तवन करके

करती है। व्रजराज! इस प्रकार मैंने पतिव्रताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका धर्म

च

हृदाधाराय

(अध्याय ८३)

निर्धनको धन मिल जाता है, रोगी रोगसे मुक्त हो

जाता है और बँधा हुआ बन्धनसे छूट जाता है।

अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक गृहस्थके घर आता है और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके पश्चात् उस गृहस्थके घरसे बिदा होता है।

अतिथिका पूजन न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और उसे त्रिलोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

अतिथि जिसके घरसे निराश होकर लौट जाता है, उसके घरका उसके पितर, देवता और अग्नियाँ

भी परित्याग कर देती हैं तथा वह अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर शिरश्चन्द्रस्वरूपिणे।

च॥

परमानन्दरूपिणे ॥ पतिरेव महेश्वर:। पतिश्च निर्गुणाधारो ब्रह्मरूपो नमोऽस्तु ते॥

क्षमस्व भगवन् दोषं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत् । पत्नीबन्धो दयासिन्धो दासीदोषं क्षमस्व मे॥

इदं स्तोत्रं महापुण्यं सृष्ट्यादौ पद्मया कृतम् । सरस्वत्या च धरया गङ्गया च पुरा व्रज॥

(८३।१३६-१४६)

सावित्र्या च कृतं पूर्वं ब्रह्मणे चापि नित्यशः । पार्वत्या च कृतं भक्त्या कैलासे शङ्कराय च॥ मुनीनां च सुराणां च पत्नीभिश्च कृतं पुरा । पतिव्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभावहम् ॥ इदं स्तोत्रं महापुण्यं या शृणोति पतिव्रता । नरोऽन्यो वापि नारी वा लभते सर्ववाञ्छितम्॥ अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो लभते धनम् । रोगी च मुच्यते रोगाद् बद्धो मुच्येत बन्धनात्॥ पतिव्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफलं लभेत् । फलं च सर्वतपसां व्रतानां च व्रजेश्वर।

ते नम:।

पत्नीनां

गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फिर आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात् स्वयं भोजन करता है। जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी पुंश्चली है, उसे वनवासी हो जाना

चला जाता है। इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्मज्ञ

चाहिये; क्योंकि उसके लिये वह गृह वनसे भी

बढ़कर दु:खदायक है। वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विष-तुल्य समझती है। वह

उसे भोजन तो देती नहीं; उलटे सदा डाँट-फटकार सुनाती रहती है। व्रजेश! अब गृहस्थ-पितयोंका जो सदाचार श्रुतिमें वर्णित है, उसे श्रवण करो। गृहिणी नारी

पतिपरायणा तथा देव-ब्राह्मणकी पूजा करनेवाली होती है। उस शुद्धाचारिणीको चाहिये कि प्रात:काल उठकर देवता और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोबर और जलसे लीपकर मङ्गल-कार्य

सम्पन्न करे। फिर गृह-कार्य करके स्नान करे और घरमें आकर देवता, ब्राह्मण और पतिको नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे। इस प्रकार

सती नारी घरके सारे कार्योंसे निवृत्त होकर पतिको भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात् स्वयं सुखपूर्वक भोजन करती है।

पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताको स्नान कराकर उनकी पूजा करें। यों ही शिष्योंको गुरुका पूजन करना चाहिये। पुत्र और शिष्यको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कार्य करना उचित

है। पिता और गुरुमें कभी मनुष्य-बुद्धि नहीं करनी चाहिये। पिता, माता, गुरु, भार्या, शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, अनाथ बहिन, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण-

पोषण करना कर्तव्य है। तात! इस प्रकार मैंने सबके उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया। व्रजेश! स्त्री-जाति तो वस्तुत: शुद्ध है।

सारी जातियोंकी रचना की थी। वे सभी उत्तम बुद्धिवाली पवित्र नारियाँ प्रकृतिके अंशसे उत्पन्न हुई थीं। जब केदार-कन्याके\* शापसे वह धर्म नष्ट हो गया, तब ब्रह्माने कुपित होकर पुन: स्त्री-

उसमें वे सारी पतिव्रताएँ और भी पावन मानी

जाती हैं। सृष्टिके आदिमें ब्रह्माने एक ही प्रकारसे

जातिका निर्माण किया और उसे तीन भागोंमें विभक्त कर दिया। उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा और तीसरी अधमा कही जाती है। धर्मसम्पन्ना उत्तमा स्त्री पतिकी भक्त होती है। वह प्राणोंपर आ बीतनेपर भी अपकीर्ति पैदा

करनेवाले जार पुरुषको नहीं स्वीकार करती। जो गुरुजनोंद्वारा यत्नपूर्वक रिक्षत होनेके कारण भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा कही जाती है। नन्दजी! ऐसी नारियोंका

और प्रार्थना करनेवाला जार पुरुष नहीं है; वहीं स्थिर रह सकता है। अत्यन्त नीच कुलमें उत्पन्न हुई अधमा स्त्री परम दुष्टा, अधर्मपरायणा, दुष्ट स्वभाववाली, कटुवादिनी और झगड़ालू होती है। वह सदा उपपतिकी सेवा करती है और अपने पतिकी नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे

दु:ख देती है और विष-तुल्य समझती है। उसका पति भले ही भूतलपर रूपवान्, धर्मात्मा, प्रशंसनीय

और महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके

सतीत्व जहाँ स्थानाभाव है, समय नहीं मिलता है

उपपतिद्वारा उसे मरवा डालती है। उसकी प्रीति बिजलीकी चमक और जलपर खिंची हुई रेखाके समान क्षणभङ्गर होती है। वह सदा अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूर्ण

वचन ही बोलती है। उसका मन न तो व्रत, तपस्या, धर्म और गृहकार्यमें ही लगता है और न गुरु तथा देवताओंकी ओर ही झुकता है।

\* केदार-कन्याका उपाख्यान इसी खण्डमें अन्यत्र देखना चाहिये।

| ६९४ संक्षिप्त ब्रह्म                                  | विवर्तपुराण                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| नन्दजी! इस प्रकार तीन भेदोंवाली स्त्रीजातिकी          | उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा यमदूतका दर्शन                        |
| कथा मैंने कह दी, अब विभिन्न प्रकारके भक्तोंका         | नहीं होता। मध्यम कोटिका भक्त अपनी सौ                             |
| लक्षण सुनिये।                                         | पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियोंका                      |
| तृणकी शय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखोंके            | उद्धारक होता है। तात! इस प्रकार मैंने आपके                       |
| कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम                | आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर                        |
| और गुणके कीर्तनमें लगाता है। वह मेरे चरणकमलका         | दिया। अब सावधानतया ब्रह्माण्डकी रचनाका                           |
| ध्यान करता है और भक्तिभावसहित उसका                    | आख्यान श्रवण कीजिये।                                             |
| पूजन करता है। देवगण उस निष्काम भक्तकी                 | नन्दजी! भक्तलोग यत्न करनेपर ब्रह्माण्ड-                          |
| अहैतुकी पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त               | रचनाका प्रयोजन जान लेते हैं। मुनियों, देवताओं                    |
| अणिमा आदि सारी अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा                 | और संतोंको बड़े दु:खसे कुछ-कुछ ज्ञात होता                        |
| सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा देवत्वकी         | है। पूर्णरूपसे विश्वका ज्ञान तो अनन्तस्वरूप                      |
| कामना नहीं करते। उन्हें हरिकी दासताके बिना            | मुझको, ब्रह्मा और महेश्वरको है। हमारे अतिरिक्त                   |
| सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य आदि              | धर्म, सनत्कुमार, नर-नारायण ऋषि, कपिल,                            |
| चारों मुक्तियोंकी अभिलाषा नहीं रहती और न वे           | गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेदमाता                     |
| निर्वाण-मुक्ति तथा अभीप्सित अमृत-पानकी ही             | सावित्री, स्वयं सर्वज्ञा राधिका—ये लोग भी                        |
| स्पृहा करते हैं। उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चल           | विश्व-रचनाका अभिप्राय जानते हैं, इनके अतिरिक्त                   |
| भक्तिकी ही लालसा रहती है। व्रजेश्वर! उन श्रेष्ठ       | और किसीको पता नहीं है। उत्कृष्ट बुद्धिसम्पन्न                    |
| सिद्धेश्वरोंमें स्त्री-पुरुषका भेद नहीं रहता और न     | सभी विद्वान् इसके वैषम्यार्थको पूर्णरूपसे जाननेमें               |
| समस्त जीवोंमें भिन्नता रहती है। वे दिगम्बर            | असमर्थ हैं। जैसे आकाश और आत्मा नित्य हैं;                        |
| होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ, मोह               | उसी प्रकार दसों दिशाएँ नित्य हैं। जैसे प्रकृति                   |
| आदि शत्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे                 | नित्य है, वैसे ही विश्वगोलक नित्य है। जैसे                       |
| ध्यानमें निमग्न रहते हैं। नन्दजी! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ | गोलोक नित्य है, उसी तरह वैकुण्ठ भी नित्य है।                     |
| भक्तके लक्षण हैं। अब मध्यम आदि भक्तोंका               | एक समयकी बात है। जब मैं गोलोकमें रास-                            |
| लक्षण श्रवण करो। पूर्वजन्मोंके शुभ कर्मके             | क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय मेरे वामाङ्गसे                        |
| प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ कर्मोंमें आसक्त न          | एक षोडशवर्षीया नारी प्रकट हुई। वह अत्यन्त                        |
| होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक कर्म ही करता             | सुन्दरी बाला रमणियोंमें सर्वश्रेष्ठ थी। उसके                     |
| है; वह यत्नपूर्वक कोई दूसरा कर्म नहीं करता;           | शरीरका रंग श्वेत चम्पकके समान गौर था।                            |
| क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही नहीं                 | उसकी कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमाको लिज्जत                          |
| रहती। वह मन, वाणी और कर्मसे सदा ऐसा                   | कर रही थी। वह रत्नाभरणोंसे भूषित थी और                           |
| चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है, वह             | उसके अङ्गपर अग्निमें तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी                    |
| ਸਰ ਐਰਨਾਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਕਾ ਕਰੀ ਰਹੀਂ ਵੱਖ ਸੇਸ਼ਾ            | علاد بخارين من المن خيري المن المن المن المن المن المن المن المن |

नीची कोटिका है; वह श्रुतिमें प्राकृतिक अर्थात् | मुस्कानसे सुशोभित था। उसके चरणोंका अधोभाग

अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका उद्धार कर देता है। नेत्रोंवाली सौन्दर्यशालिनी बाला गजेन्द्रकी-सी

शोभा पा रही थी। उसके सभी अङ्ग मनोहर और

कोमल थे तथा उसका प्रसन्नमुख मन्द-मन्द

सुन्दर महावरसे उद्भासित हो रहा था। वह सुन्दर

सब श्रीकृष्णका है, मैं कर्मका कर्ता नहीं हूँ। ऐसा

भक्त मध्यम श्रेणीका होता है। जो उससे भी

अधम कहा गया है। उत्तम कोटिका भक्त

६९५

लिया। इसी कारण पुरातत्त्ववेत्ताओंने उसका 'राधा' नाम रखा और उसकी पूजा की। उसकी प्रकृति परम प्रसन्न थी; इसलिये वह ईश्वरी

'प्रकृति' कहलायी। समस्त कार्यींमें समर्थ होनेके

कारण वह 'शक्ति' नामसे कही जाती है। वह सबकी आधारस्वरूपा, सर्वरूपा और सब तरहसे मङ्गलके योग्य है; सम्पूर्ण मङ्गलोंके दानमें दक्ष

होनेके कारण वह 'सर्वमङ्गला' है। वह वैकुण्ठमें 'महालक्ष्मी' और मूर्तिभेदसे 'सरस्वती' है। वेदोंको उत्पन्न करनेके कारण वह 'वेदमाता' नामसे प्रसिद्ध है। वह 'सावित्री' और तीनों

लोकोंका धारण-पोषण करनेवाली 'गायत्री' भी है। पूर्वकालमें उसने दुर्गका संहार किया था; इसी कारण वह 'दुर्गा' नामसे विख्यात है। यह सती प्राचीनकालमें समस्त देवताओंके तेजसे आविर्भृत हुई थी, इसीसे यह 'आद्याप्रकृति' कहलाती है।

चाल चल रही थी। उस कामिनीने रासक्रीडाके

अवसरपर प्रकट होकर मुझे आगेसे पकड़

यह समस्त असुरोंका मर्दन करनेवाली, सम्पूर्ण आनन्दकी दाता, आनन्दस्वरूपा, दु:ख और दरिद्रताका विनाश करनेवाली, शत्रुओंको भय प्रदान करनेवाली और भक्तोंके भयकी विनाशिका है। वही 'सती' रूपसे दक्षकी कन्या हुई और

पुनः हिमालयसे उत्पन्न होकर 'पार्वती' कहलाती है। वह सबकी आधारस्वरूपा है। पृथ्वी उसकी एक कला है। तुलसी और गङ्गा उसीकी कलासे उत्पन्न हुई हैं। यहाँतक कि सम्पूर्ण स्त्रियोंका आविर्भाव उसकी कलासे ही हुआ है। तात! जिस

शक्तिसे सम्पन्न होकर मैं बारंबार सृष्टि-रचना करता हूँ, उसे रासके मध्य स्थित देखकर मैंने उसके साथ क्रीडा की। उस समय रासमण्डलमें उन दोनोंके शरीरसे जो पसीनेकी बूँदें भूतलपर गिरीं, उनसे एक मनोहर सरोवर उत्पन्न हो गया, जो राधाके नामके सदृश था (अर्थात् उसका नाम राधासरोवर

हुआ)। उस सरोवरसे जो पसीनेकी धारा

गर्भ धारण करके दीर्घकालके बाद एक परम अद्भुत डिम्ब प्रसव किया। उसे देखकर देवीको क्रोध आ गया; तब उन्होंने उसे पैरसे नीचे विश्व-गोलकमें ढकेल दिया। तात! वह जलमें गिर पड़ा और सबका आधारस्वरूप 'महान् विराट्' हो गया। तब अपनी संतानको जलमें पड़ा हुआ देखकर मैंने राधाको शाप दे दिया। विभो! मेरे शापके कारण राधा संतानहीन हो गयी। व्रजेश्वर!

इसलिये जिस डिम्बसे कलाका आश्रय लेकर वह महान् विराट् पैदा हुआ था, उसीसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्यान्य जो देवियाँ और स्त्रियाँ हैं; वे सभी क्रमश: कला, कलांश और कलांशके अंशसे उत्पन्न हुई हैं। व्रजेश! उस महान् विराट्ने मेरे द्वारा दिये गये अंगुष्ठामृतका पान किया और फिर स्वकर्मानुसार स्थावर-रूप होकर वह जलमें शयन करने लगा। योगबलसे जल ही उसकी शय्या और उपाधान था तथा उसके रोमकूप सदा जलसे भरे रहते थे।

क्षुद्र विराट्की नाभिसे सहस्रदल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमलपर सुरश्रेष्ठ ब्रह्माने जन्म लिया; इसी कारण वे कमलोद्भव कहे जाते हैं। वहाँ आविर्भृत होकर वे ब्रह्मा चिन्ताग्रस्त हो यों सोचने लगे—'यह देह किससे उत्पन्न हुई है तथा मेरे माता-पिता और भाई-बन्धु कहाँ हैं?' इसी चिन्तामें वे तीन लाख दिव्य वर्षोंतक उस कमलके भीतर चक्कर काटते रहे। तत्पश्चात् पाँच

पुनः उनमें 'क्षुद्र विराट्' शयन करने लगा। उस

लाख दिव्य वर्षोंतक उन्होंने तपस्याद्वारा मेरा स्मरण किया, तब मैंने उन्हें मन्त्र प्रदान किया, जिसका वे पवित्रतापूर्वक इन्द्रियोंको काबुमें करके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ६९६ नियतरूपसे सात लाख दिव्य वर्षोंतक उस कुङ्कमयुक्त सुगन्धित चन्दनके गन्धों, क्रीडोपयुक्त भोगपदार्थों, सुवासित जल और पान-बीडाओं, कमलके अंदर जप करते रहे। इसके बाद मुझसे वर पाकर उन सृष्टिकर्ताने सृष्टिकी रचना की। रमणीय सुगन्धियुक्त धूपों, पुष्पमालाओं और रत्नजटित दर्पणोंसे भरा-पूरा है। अमूल्य रत्नाभरणों मेरी मायाके बलसे ब्रह्माने प्रत्येक ब्रह्माण्डमें तथा अग्नि-शुद्ध वस्त्रोंसे अलंकृत राधाकी दासियाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, नौ ग्रह, आठ वसु, तीन करोड़ सदा उसकी रक्षा करती रहती हैं। नवयौवनसम्पन्न देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यक्ष, गन्धर्व, तथा अनुपम सौन्दर्यशाली गजेन्द्रोंकी सेना क्रमशः किन्नर, भूत-प्रेत आदि राक्षस एवं चराचर जगत्की उसे घेरे हुए है। व्रजराज! वह रमणीय तथा रचना की। उन्होंने प्रत्येक विश्वमें क्रमश: सात चन्द्रमण्डलके समान गोल है। उस विस्तृत स्वर्ग, सात सागरोंसे संयुक्त स्वर्णभूमिवाली मण्डलको रचना बहुमूल्य रत्नोंद्वारा हुई है। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी, अन्धकारमय स्थान, सात कस्तूरी-कुङ्कमयुक्त सुन्दर एवं सुगन्धित चन्दनसे पाताल तथा इनसे युक्त ब्रह्माण्डका निर्माण समर्चित है। वह फल-पल्लवयुक्त मङ्गल-कलशों, किया। प्रत्येक विश्वमें चन्द्रमा, सूर्य, पुण्यक्षेत्र दही और खीलों, पत्तों, कोमल दूर्वाङ्करों, फलों, भारत और इन गङ्गा आदि तीर्थींकी सृष्टि की। असंख्यों केलेके मनोहर खम्भों तथा रेशमी सूत्रमें व्रजेश्वर! महाविष्णुके शरीरमें जितने रोमकूप हैं, बँधे हुए कोमल चन्दन-पल्लवोंकी वन्दनवारोंसे क्रमश: उतने ही असंख्य विश्व हैं। उन विश्वोंके आच्छादित है और चन्दनयुक्त पुष्पमालाओं एवं ऊर्ध्वभागमें वैकुण्ठ है, जो निराश्रय है तथा मेरी आभूषणोंसे विभूषित है। वहाँ बहुमूल्य रत्नोंका इच्छासे जिसका निर्माण हुआ है। वेद भी उसका बना हुआ शतशृङ्ग पर्वत मनको खींचे लेता है। वर्णन करके पार नहीं पा सकते। निश्चय ही वह अत्यन्त सुन्दर है। वेद भी उसका वर्णन नहीं कुयोगियों तथा भक्तिहीनोंके लिये उसका दर्शन कर सकते। वह हीरेके हारसे युक्त होनेके कारण दुर्लभ है। इससे ऊपर गोलोक है। वह परम रमणीय है तथा मनोहर परकोटेकी तरह उस विचित्र आश्रयस्थान वायुके आधारपर टिका गोलोकको चारों ओरसे घेरे हुए है। हुआ है। मेरी इच्छासे उस अत्यन्त रमणीय वहाँ चन्दनके वृक्षोंसे युक्त रमणीय वृन्दावन अविनाशी लोकका निर्माण हुआ है। वह शतशृङ्ग है, जो कल्पवृक्षों, सुन्दर मन्दार-पुष्पों, कामधेनुओं, शोभाशाली मनोहर पुष्पवाटिकाओं, रमणीय पर्वत, पुण्यमय वृन्दावन, रमणीय रासमण्डल तथा विरजा नदीसे युक्त है। विरजा अमूल्य क्रीडा-सरोवरों और परम सुन्दर क्रीडाभवनोंसे रत्नसमूहों, हीरा, माणिक्य तथा कौस्तुभ आदि सुशोभित है। उसके एकान्तमें रास-क्रीड़ाके असंख्यों मणियोंसे युक्त होनेके कारण बड़ी योग्य अत्यन्त सुन्दर स्थान है, जो चारों ओरसे मनोहर है। उस गोलोकमें प्रत्येक महल अमृल्य गोलाकार है। रक्षकरूपमें नियुक्त हुई असंख्यों सुन्दरी गोपिकाएँ उसकी रक्षा करती हैं। वहाँ रत्नोंके बने हुए हैं। उसमें ऐसा मनोहर परकोटा है, जिसे विश्वकर्माने भी नहीं देखा है। वे महल कोकिल कुजते रहते हैं तथा भौंरोंका गुंजार होता गोपियों, गोपगणों तथा कामधेनुओंसे परिवेष्टित रहता है। उसीके एकान्त स्थलमें एक रमणीय अक्षयवट है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई विशाल है। हैं। वहाँ रास-मण्डल असंख्यों कल्पवृक्षों, पारिजातके तरुओं, सरोवरों तथा पुष्पोद्यानोंसे समावृत है। सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला वह अक्षयवट वह गोपों, मन्दिरों, रत्नप्रदीपों, पृष्प-शय्याओं, कस्तूरी-गोपियोंके लिये कल्पवृक्ष है। वहाँ राधाकी दासियाँ

नहीं करना चाहिये। पीनेका जल, खीर, चूर्ण,

घी, नमक, स्वस्तिकके आकारकी मिठाई, गुड़,

दूध, मट्ठा तथा मधु-ये एक हाथसे दूसरे हाथपर ग्रहण करनेसे तत्काल ही अभक्ष्य हो जाते हैं।

श्रुतिकी सम्मतिसे चाँदीके पात्रमें रखा हुआ कपूर

क्रीड़ा करती रहती हैं। विरजाके तटप्रान्तके जलका स्पर्श करके बहती हुई शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु उसे पवित्र करती रहती है। उस अक्षयवटके नीचे वृन्दावनमें विनोद करनेवाली मेरे प्राणोंकी अधिदेवता वह राधा असंख्यों

दासीगणोंके साथ क्रीड़ा करती है। वही राधा इस समय वृषभानुकी कन्या होकर प्रकट हुई है। व्रजेश!

> चारों वर्णोंके भक्ष्याभक्ष्यका निरूपण तथा कर्मविपाकका वर्णन नन्दजीने कहा—महाभाग! अब चारों

वर्णींके भक्ष्याभक्ष्यका तथा समस्त प्राणियोंके कर्मविपाकका वर्णन कीजिये।

श्रीभगवान् बोले — तात! मैं चारों वर्णोंके

वेदोक्त भक्ष्याभक्ष्यका यथोचितरूपसे वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर श्रवण करो। मनुका

कथन है कि लोहेके बर्तनमें जलपान, उसमें

रखा हुआ गौका दूध-दही-घी, पकाया हुआ अन्न भ्रष्टादिक (भूना हुआ पदार्थ), मधु, गुड,

नारियलका जल, फल, मूल आदि सभी पदार्थ अभक्ष्य हो जाते हैं। जला हुआ अन्न तथा गरमाया हुआ बदरीफल या खट्टी काँजीको भी

अभक्ष्य कहा गया है। काँसेके बर्तनमें नारियलका जल और ताम्रपात्रमें स्थित मधु तथा घृतके अतिरिक्त सभी गव्य पदार्थ (दूध-दही आदि)

मदिरा-तुल्य हो जाते हैं। ताम्रपात्रमें दूध पीना, जुठा रखना, घीका भोजन करना और नमकसहित दुध खाना तुरंत ही अभक्ष्यके समान पापकारक

अभक्ष्य है तथा शास्त्रके मतानुसार गुड़मिश्रित अदरक भी अभक्ष्य है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि पीनेसे अवशिष्ट जल, माघमासमें मूली और

शय्यापर बैठकर जप आदिका सदा परित्याग कर दे। उत्तम बुद्धिसम्पन्न पुरुषको दिनमें दो बार तथा

दोनों संध्याओंमें और रात्रिके पिछले पहरमें भोजन

हो जाता है। मधु मिला हुआ घी, तेल और गुड़

अभक्ष्य हो जाता है। यदि परोसनेवाला व्यक्ति भोजन करनेवालेको छू दे तो वह अन्न अभक्ष्य हो जाता है—यह सभीको सम्मत है। ब्राह्मणोंको भैंसका दुध, दही, घी, स्वस्तिक और माखन नहीं

खाना चाहिये। रविवारको अदरक सभीके लिये अभक्ष्य है। ब्राह्मणोंके लिये बासी अन्न, जल और दुध निषिद्ध है। असंस्कृत नमक और तेल अभक्ष्य है; परंतु अग्निद्वारा संस्कृत पवित्र व्यञ्जन सभीके खाने योग्य है। एक हाथसे धारण किया

हुआ, गँदला, कुमियुक्त और अपवित्र जल अपेय होता है-यह सर्वसम्मत है। श्रीहरिको निवेदित किये बिना कोई भी पदार्थ ब्राह्मणों, यतियों, ब्रह्मचारियों, विशेष करके वैष्णवोंको नहीं खाना

चाहिये। तात! जिस-किसी वस्तुमें अथवा मध्, दूध, दही, घी और गुड़में यदि चींटियाँ पड़ गयी हों तो उसे कभी नहीं खाना चाहिये। ऐसा श्रुतिमें

सुना गया है। पका हुआ शुद्ध फल, जिसे पक्षीने काट दिया हो अथवा उसमें कीड़े पड़ गये हों तथा कौवेद्वारा उच्छिष्ट किया हुआ पदार्थ सभीके लिये अभक्ष्य होता है। घी अथवा तेलमें पकाया हुआ ६९८

कर दिया।

है, ब्राह्मणोंके लिये नहीं। जो अपवित्र हैं, उन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

सबके अन्न-जलका परित्याग कर देना चाहिये। अशौचान्तके दूसरे दिन सब शुद्ध हो जाता है,

इसमें संशय नहीं है। व्रजेश्वर! इस प्रकार मैंने अपनी जानकारीके अनुसार भक्ष्याभक्ष्यका वर्णन

पिताजी! श्रुतिके मतानुसार कर्मींका विपाक बडा दुष्कर होता है। इस विषयमें क्रमश: चारों

वेदोंमें चार प्रकारके मत बतलाये गये हैं; उनका सारभूत रहस्य मैं कह रहा हूँ, सुनिये। चाहे अरबों कल्प बीत जायँ तो भी भोग किये बिना कर्मका क्षय नहीं होता; अतः अपने द्वारा किया

हुआ शुभ-अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पडता है \*। तीर्थों और देवताओं के सहयोगसे मनुष्यों की हो जाता है। गो-हत्या करनेवाला निश्चय ही उतने

भी कुछ सहायता हो जाती है; परंतु तात! जो मुझसे विमुख है, उसे निश्चय ही उसके द्वारा किये गये प्रायश्चित्त उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे नदियाँ मदिराके घड़ेको पावन नहीं

कर सकतीं। न तो उत्तम कर्मसे दुष्कर्मका नाश होता है और न दुष्कर्म करनेसे सुकर्म ही नष्ट होता है। यहाँतक कि यज्ञ, तप, व्रत, उपवास,

दुष्कर्मका विनाश नहीं होता। ब्राह्मणको जो दिया जाता है, वह पूर्णरूपसे प्राप्त होता है; क्योंकि ब्राह्मण क्षेत्ररूप है और वह दान बीजके समान

तीर्थस्नान, दान, जप, नियम, पृथ्वीकी परिक्रमा, पुराण-श्रवण, पुण्योपदेश, गुरु और देवताकी पूजा, स्वधर्माचरण, अतिथि-सत्कार, ब्राह्मणोंका पूजन एवं विशेषतया उन्हें भोजन करानेसे भी

है। तात! मनुष्य एक कर्मद्वारा स्वर्गको प्राप्त कर लेता है; परंतु मोक्ष कर्मसे नहीं मिलता। वह तो

मेरी सेवासे सुलभ होता है। पुण्यकर्म करनेसे

तथा गोहत्यारा है, वह गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं उतने वर्षींतक दन्दशूक नामक नरकमें निवास करता है। वहाँ वह सर्पके डसनेके कारण विषकी ज्वालासे तृषित एवं पीडित होता है तथा

स्वर्ग, दुष्कर्म करनेसे नरक तथा कुत्सित कर्म

करनेसे व्याधि और नीच योनिमें जन्म प्राप्त होता

जो इच्छानुसार छोटे-बड़े पाप करनेवाला

है, तत्पश्चात् वह पवित्र होता है।

आहार न मिलनेसे उसका पेट सट जाता है। तत्पश्चात् उस कुण्डसे निकलकर गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षींतक वह गौकी

योनिमें उत्पन्न होता है। तदनन्तर एक लाख वर्षतक वह कोढी और चाण्डाल होता है, इसके बाद मनुष्य होता है। उस समय वह कर्मानुसार कुष्ठरोगयुक्त ब्राह्मण होता है। तब एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराकर वह नीरोग तथा पवित्र

वर्षोंतक गौ होता है, जितने उस गौके शरीरमें रोएँ होते हैं। ब्रह्मघाती उनसे भी चौगुने वर्षोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है, तदनन्तर उससे चौगुने वर्षोंतक म्लेच्छ होता है। तत्पश्चात् उनसे चौगुने वर्षींतक अंधा होकर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है। वहाँ चार लाख विप्रोंको भोजन करानेसे वह उस महान् पातकसे मुक्त होकर पवित्र नेत्रयुक्त

और यशस्वी हो जाता है। चारों वर्णोंमें जो स्त्रीकी हत्या करनेवाला है, उसे वेदमें महापातकी कहा गया है। वह उस स्त्रीके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं उतने वर्षोंतक कालसूत्र नरकमें वास करता है। वहाँ उसे कीड़े काटते रहते हैं, आहार नहीं मिलता और नरक-यातना भोगनी पड़ती है।

तदनन्तर वह पापी उतने ही वर्षींतक जगतुमें

जन्म लेता है। वहाँ वह कर्मानुसार पापपरायण तथा राजयक्ष्मासे ग्रस्त रहता है। फिर सौ वर्षींतक \* नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

(८५।३६)

मित्रघाती और ब्राह्मणोंका धन हरण करनेवाला—

ये महापापी कहलाते हैं। इन्हें हजारों वर्षींतक

कुम्भीपाकमें रहना पड़ता है। वहाँ वे रात-दिन

खौलते हुए तेलसे संतप्त किये जाते हैं, उन्हें

व्याधियाँ घेरे रहती हैं और सर्पाकार जन्तु काटता

रहता है। तदनन्तर वह पापी हजार करोड

जन्मोंतक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर और सौ

नरकमें जाता है। वहाँ वह सौ वर्षीतक सूक्ष्म शस्त्रद्वारा पीडित किया जाता है। फिर उसे निश्चय ही सौ वर्षोंतक घोड़ेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद वह पापी अपने कर्मके फलस्वरूप दादके रोगसे युक्त वैश्य होता है और पचास वर्षींतक वह कष्ट भोगकर पुन: स्वर्णदानसे शुद्ध होता है। इसके बाद अपने कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वह नीरोग होता है और फिर पवित्र ब्राह्मण होकर जन्म लेता है। युद्धके बिना क्षत्रियको मारनेवाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय तप्तशूल नरकमें जाता है। वहाँ उसे एक हजार वर्षतक तपाये हुए लोहेसे काढ़ेकी भाँति पकाया जाता है और वह आर्तनाद करता है। तदनन्तर वह सौ वर्षोंतक मदमत्त गजराज होता है। इसके बाद सौ वर्षोंतक रक्तदोषयुक्त शूद्र होता है। वहाँ वह हाथी दान करनेसे रोगमुक्त होकर फिर ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है। वैश्य और शूद्रकी हत्या करनेवाला वैश्य तथा वैश्यकी हिंसा करनेवाला शूद्र—ये निश्चय ही समान पापके भागी होते हैं। इन्हें सौ वर्षोंतक कृमिकुण्ड नामक नरकमें वास करना पडता है। वहाँ कीडोंके काटनेसे वह महान् दु:खी होता है। इसके बाद वह कृमिरोगसे युक्त

घोड़ेका दान करनेसे उसकी मुक्ति हो जाती है।

जो पीपलका वृक्ष काटता है, वह ब्रह्महत्याके चौथाई पापका भागी होता है और उसे निश्चय ही

असिपत्र नामक नरकमें जाना पडता है। झुठी

तात! चारों वर्णींमें किसी भी वर्णका मनुष्य

एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे शुद्ध होकर

वह विद्वान् एवं तप:परायण विप्र होता है। उस

जन्ममें वह भी कुछ बचे-खुचे पापोंको भोगता है

तथा सोना दान करनेसे शुद्ध हो जाता है।

भ्रूणहत्या करनेवाला महापापी शुनीमुख नामक

जन्मोंतक हिंसक पशु होनेके बाद रोगग्रस्त शूद्र होता है। उस जन्ममें वह मन्दाग्नि तथा ज्वरसे पीड़ित रहता है तथा सौ पल सोना दान करके अवश्य ही शुद्ध हो जाता है। चारों वर्णोंमें जो मनुष्य वस्त्र चुरानेवाला, गव्य (दुध-दही-घी)-की चोरी करनेवाला, चाँदी और मुक्ताका अपहरण करनेवाला तथा शूद्रके धनको लूट लेनेवाला होता है; वह सौ वर्षोंतक मूत्रकुण्डका भोग करके पुन: हजार वर्षोंतक बगुलेकी योनिमें उत्पन्न होता है— यह ध्रुव है। व्रजराज! तदनन्तर वह सौ वर्षोंतक शूद्रजातिमें जन्म लेता है। वहाँ वह पापी कुष्ठरोगसे युक्त होता है और उसके घावसे मवाद निकलती रहती है। तत्पश्चात् थोड़ा-बहुत कोढ़से युक्त होकर ब्राह्मण होता है और छ: पल सोना दान करनेसे पवित्र होकर रोगमुक्त हो जाता है। जो खजाना लूटनेवाला, फल चुरानेवाला तथा खेल-ही-खेलमें धनका अपहरण करनेवाला है, वह भूतलपर यक्ष होता है। फिर सौ वर्षोंतक नीलकण्ठ पक्षी होता है। तत्पश्चात् भारतभूमिपर होकर सौ वर्षोंतक किरात होता है। व्रजेश्वर! काले रंगवाला शुद्र होता है। फिर जन्म-जन्मान्तरके बाद अधिक अङ्गोंवाला ब्राह्मण होता तदनन्तर वह पचास वर्षोंतक मन्दाग्नियुक्त, दुर्बल, कृशोदर, गरीब ब्राह्मण होता है। फिर तीर्थमें है। वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे पुन: ब्राह्मण

होकर मुक्त हो जाता है। पके हुए पदार्थोंकी चोरी

करनेवाला निश्चय ही पशुयोनिमें उत्पन्न होता

है। वहाँ वह सात जन्मोंतक जिसका अण्डकोश

गन्धयुक्त होता है तथा जिसे कस्तूरी नामसे पुकारा

जाता है; वह कस्तुरी-मृग होकर पुन: एक

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 900 जन्मतक गन्धक होता है। फिर गलितकुष्ठवाला तथा वह कुलटा रौरवकी यातना भोगकर सात शूद्र होता है। तत्पश्चात् अवशिष्ट रोगसे युक्त जन्मोंतक क्रमशः विधवा, वन्ध्या, अस्पृश्या, दुर्बल ब्राह्मण होता है, वहाँ वह छ: पल सोना जातिहीना और नकटी होती है। लाल पदार्थकी दान करनेसे नि:संदेह मुक्त हो जाता है। धान्यकी चोरी करनेवाला रक्तदोषसे युक्त होता है। आचारहीन मनुष्य यवन, हिंसक, लॅंगड़ा, दीक्षाहीन वङ्खर, चोरी करनेवाला सात जन्मोंतक दु:खी और कृपण होता है। वह सौ वर्षोंतक विष्ठाके कुण्डमें कुदृष्टि डालनेवाला काना, अहंकारी कर्णहीन, यातना भोगकर उस भयसे मुक्त होता है। स्वर्णका वेदकी निन्दा करनेवाला बहरा, बात काटनेवाला अपहरण करनेवाला मानव कोढ़ी और पतित गूँगा, हिंसक केशहीन, मिथ्यावादी दाढ़ीरहित, होता है तथा स्वर्ण-दान ग्रहण करनेवाला विष्ठाके दुष्ट वचन बोलनेवाला दन्तहीन, सत्यको छिपानेवाला कृण्डमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक रात-दिन जिह्वाहीन, दुष्ट अंगुलिरहित तथा ग्रन्थकी चोरी करनेवाला मूर्ख एवं रोगी होता है। घोड़ेका दान विष्ठा खानेके बाद व्याध होता है, फिर रक्तविकारयुक्त शूद्र होता है। उस जन्ममें पापका उपभोग करके लेनेवाला तथा घोड़ा चुरानेवाला लालामूत्र नामक नरकमें जाता है। वहाँ सौ वर्षींतक रहकर फिर वह पुन: अवशिष्ट रोगयुक्त ब्राह्मण होता है और स्वर्ण-दान करनेसे मुक्त हो जाता है। घोडेकी योनिमें उत्पन्न होता है। हाथीका दान अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेवाला पापी लेनेवाला तथा हाथी-चोर एक हजार वर्षोंतक असंख्यों वर्षीतक पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर विष्ठाके कुण्डमें रहकर फिर हाथी होता है। तत्पश्चात् शूद्रके घर जन्म लेता है। छागका कुम्भीपाकमें जाता है। इसके बाद हजार वर्षोंतक वह कुलटा स्त्रियोंकी योनिका कीड़ा और लाख प्रतिग्रही और चोर मनुष्य सौ वर्षोंतक पूयकुण्डमें वर्षोंतक विष्ठाका कीट होता है। उससे पशुयोनिमें वास करके फिर चाण्डाल होता है। तत्पश्चात् एक वर्षतक छागकी योनिमें पैदा होता है। वहाँ और पशुयोनिसे क्षुद्र जन्तुओंमें जन्म लेता है। तत्पश्चात् म्लेच्छ और फिर नीच शूद्र होता है। शत्रुके शस्त्रद्वारा काटे जानेसे मुक्त होकर ब्राह्मण इसके बाद वह व्याधिग्रस्त ब्राह्मण होता है और होता है। जो दान की हुई वस्तुका अपहरण पुन: ब्राह्मण होकर क्रमश: तीर्थोंमें भ्रमण करनेसे करता है तथा वाग्दान करके पुनः उस बातको पलट देता है; वह म्लेच्छयोनिमें जन्म लेता है शुद्ध हो जाता है; परंतु पापके कारण उसका वंश नहीं चलता। फिर एक लाख ब्राह्मणोंको भोजन और वहाँ कष्ट भोगकर नरकमें जाता है। कराकर वह पवित्र हो जाता है और पुत्र प्राप्त कर व्रजेश! जो (दूसरेको न देकर) अकेले ही लेता है। क्रोधी मनुष्य सात जन्मोंतक गदहा होता मिठाइयाँ गप कर जाता है, वह निश्चय ही है और जो मानव झगड़ालू होता है, उसे सात कालसूत्र नरकमें जाता है। वहाँ सौ वर्षोंतक जन्मोंतक कौआ होना पड़ता है। लोहेकी चोरी यातना भोगकर फिर हजार वर्षींकी आयुवाला करनेवाला संतानहीन, मषी चुरानेवाला कोकिल, प्रेत होता है। इसके बाद वह एक जन्मतक मक्खी, एक जन्ममें चींटी, एक जन्ममें भ्रमर, अञ्जनका चोर शुक और मिठाई चुरानेवाला कीड़ा होता है। तात! ब्राह्मण और गुरुसे द्वेष एक जन्ममें मधुमक्खी, एक जन्ममें बर्रे, एक करनेवाला सिरका कीट-जूँ होता है। पुंश्रली जन्ममें डाँस, एक जन्ममें मच्छर, एक जन्ममें स्त्रीका भोग करके पुरुष रौरव नरकमें जाता है दुर्गन्धयुक्त कीट और एक जन्ममें खटमल होनेके और फिर सौ वर्षोंतक निरर्थक कीट होता है बाद दुर्बुद्धि एवं रोगग्रस्त शूद्र होता है। फिर

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 907 दान करके वह उस पापसे मुक्त होता है। जो जीविका चलानेवाला) और भयंकर देवद्रोही अधम मानव मेरे जन्मदिन—भाद्रपदमासकी होता है; उसे पूजाका फल नहीं मिलता। कृष्णाष्ट्रमीको भोजन करता है, उसे नि:संदेह व्रजेश्वर! (हाथसे) दीपको बुझानेवाला सात त्रिलोकीमें होनेवाले सभी पापोंको भोगना पडता जन्मोंतक जुगुनू होता है। जो इष्टदेवको निवेदन है। इस प्रकार सभी नरकोंका भोग करनेके किये बिना ही खाता है तथा मछलीका अत्यन्त पश्चात् वह चाण्डाल होता है। इसी तरह शिवरात्रि लोभी है; वह मछरंगा पक्षी होता है तथा सात और श्रीरामनवमीके दिन भी समझना चाहिये। जन्मोंतक बिलावकी योनिमें जन्म धारण करता जो शक्तिहीन होनेके कारण उपवास करनेमें है। बोरा चुरानेवाला कबूतर, माला हरण करनेवाला असमर्थ हो, उसे हविष्यात्रका भोजन करना आकाशचारी पक्षी, धान्यकी चोरी करनेवाला चाहिये और मेरा पुण्य महोत्सव सम्पन्न करके गौरैया और मांसचोर हाथी होता है। विद्वानोंके ब्राह्मणोंको भी भोजन कराना चाहिये। इससे वह कवित्वपर प्रहार करनेवाला सात जन्मतक मेढक पापमुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। इसके लिये होता है। जो झूठे ही अपनेको विद्वान् कहकर यत्नपूर्वक मेरे नामोंका संकीर्तन करना चाहिये। गाँवकी पुरोहिती करता है; वह सात जन्मोंतक नेवला, एक जन्ममें कोढ़ी और तीन जन्मोंतक जो देव-मूर्तियोंकी चोरी करता है, वह सात जन्मोंतक अंधा, दरिद्र, रोगग्रस्त, बहरा और गिरगिट होता है। फिर एक जन्ममें बर्रे होनेके कुबडा होता है। जो नराधम ब्राह्मण और देव-बाद वृक्षकी चींटी होता है। तत्पश्चात् क्रमशः प्रतिमाको देखकर उन्हें नमस्कार नहीं करता; शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। चारों वह जबतक जीता है तबतक अपवित्र यवन होता वर्णोंमें कन्या बेचनेवाला मानव तामिस्र नरकमें जाता है और वहाँ तबतक निवास करता है, है। जो ब्राह्मणको आया हुआ देखकर उठकर स्वागत नहीं करता; वह निश्चितरूपसे महापापी जबतक सूर्य-चन्द्रमाकी स्थिति रहती है। इसके होता है। जो शिवका द्वेषी तथा देव-प्रतिमापर बाद वह मांस बेचनेवाला व्याध होता है। चढ़े हुए द्रव्यसे जीविका-निर्वाह करनेवाला है, तत्पश्चात् पूर्वजन्ममें जो जैसा होता है, उसीके वह सात जन्मतक मुर्गा होता है। जो अज्ञानी अनुसार उसे व्याधि आ घेरती है। मेरे नामको पितरों और देवताओंके वेदोक्त पूजनका विनाश बेचनेवाले ब्राह्मणकी मुक्ति नहीं होती—यह करता है, वह पापी रौरव नरकमें जाता है। ध्रुव है। मृत्युलोकमें जिसके स्मरणमें मेरा नाम वहाँ एक हजार वर्षतक यातना भोगनेके पश्चात् आता ही नहीं; वह अज्ञानी एक जन्ममें गौकी तीन जन्मोंतक तीर्थकाक होता है। फिर तीन योनिमें उत्पन्न होता है। इसके बाद बकरा, फिर जन्मोंतक किसी तीर्थमें सियारकी योनिमें उत्पन्न मेढ़ा और सात जन्मोंतक भैंसा होता है। जो होकर मुर्देकी लाश खाता है। व्रजेश्वर! वही मानव महान् षड्यन्त्री, कुटिल और धर्महीन पापी तीन जन्मोंतक तीर्थोंमें शवकी रक्षा तथा होता है; वह एक जन्ममें तेली होकर फिर कर्मानुसार मुर्दोंकी कफनखसोटी करता है। जो कुम्हार होता है। जो झुठा कलंक लगानेवाला मूर्ख नित्य दम्भपूर्वक देवताकी पूजा करके और देवता एवं ब्राह्मणका निन्दक होता है, वह भक्तिपूर्वक गुरुका पूजन नहीं करता और न उन्हें एक जन्ममें सोनार होकर सात जन्मोंतक धोबी अन्न प्रदान करता है; वह पापी देवताके शापसे होता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुत्सित दु:खी, देवल (देवप्रतिमापर चढे हुए द्रव्यसे आचरणवाले तथा पवित्रतासे रहित होते हैं, उन्हें

दस हजार वर्षोंतक म्लेच्छयोनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष कामभावसे स्त्रियोंकी कटि, स्तन और मुखकी ओर निहारता है, वह दूसरे

जन्ममें दृष्टिहीन और नपुंसक होता है। जो ब्राह्मण ज्ञानहीन होते हुए आभिचारिक कर्म

करनेवाला तथा हिंसक होता है; वह इस प्रकार दस हजार वर्षोंतक अन्धतामिस्र नरकमें वास करता है। तत्पश्चात् कर्मके भोगके अनुसार

वह ब्राह्मण शूद्र होता है। जो शास्त्रज्ञ ज्योतिषी

लोभवश झूठ बोलता है; वह सात जन्मोंतक वानरोंका सरदार होता है—यह ध्रुव है। तत्पश्चात् वह धर्महीन पापी अनेक जन्मोंकी तपस्याके

फलस्वरूप भारतवर्षमें उत्तम बुद्धिसम्पन्न परम धर्मात्मा ब्राह्मण होता है। अपने धर्ममें तत्पर रहनेवाला ब्राह्मण अग्निसे भी बढ़कर पवित्र

और अत्यन्त तेजस्वी होता है, उससे देवगण सदा डरते रहते हैं। जैसे नदियोंमें गङ्गा, तीर्थोंमें

# केदार-कन्याके वृत्तान्तका वर्णन

# नन्दजीने पूछा—प्रभो! आपने स्त्रियोंके

प्रसङ्गसे केदार-कन्याका प्रस्ताव करके कर्मविपाकका वर्णन किया। अब विस्तारपूर्वक केदार-कन्याका चरित्र बतलाइये। वह केदार-कन्या कौन थी?

भूपाल केदार कौन थे? किसके वंशमें उनका जन्म हुआ था? यह विवरणसहित मुझे बतलानेकी

कृपा कीजिये। श्रीभगवान्ने कहा — नन्दजी! सृष्टिके आदिमें

ब्रह्माके पुत्र स्वायम्भुव मनु हुए। उनकी स्त्रीका नाम शतरूपा था, जो स्त्रियोंमें धन्या और माननीया थी। उन दोनोंके प्रियव्रत और उत्तानपाद नामके दो पुत्र हुए। उत्तानपादके पुत्र महायशस्वी

तीर्थ और व्रत ब्राह्मणके चरणोंमें निवास करते हैं। ब्राह्मणकी चरणरज शुद्ध तथा पाप और रोगका विनाश करनेवाली होती है। उनका शुभाशीर्वाद सारे कल्याणोंका कारण होता है। तात! इस प्रकार मैंने अपनी जानकारी तथा

वेद, वृक्षोंमें पीपल, तपस्याओंमें मेरी पूजा तथा

व्रतोंमें उपवास सर्वश्रेष्ठ है; उसी तरह समस्त

जातियोंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समस्त पुण्य,

शास्त्रज्ञानके अनुसार आपसे कर्मविपाकका वर्णन कर दिया। अब जो अवशिष्ट है, उसे श्रवण करो। इस कर्मविपाकको सुनकर उस वाचकको सोना, चाँदी, वस्त्र और पान देना चाहिये। मनुष्यको चाहिये कि मेरी प्रसन्नताके लिये उस

ब्राह्मणको तुरंत सौ स्वर्णमुद्राएँ, बहुत-सी गायें, चाँदी, वस्त्र और ताम्बूल दक्षिणारूपमें समर्पित (अध्याय ८५)

# लिये वे प्रतिदिन राजदरबारमें सुन्दर रूप-

करे।

रंगवाली, सीधी, नौजवान गायें, जिनके सींगोंमें सोना मढ़ा गया था, ब्राह्मणोंको दान करते थे। प्रात:कालसे लेकर सायंकालतक ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे; दु:खियों और भिक्षुकोंको यथोचित धन देते थे और स्वयं राजा विष्णु-भक्तिपरायण हो

इन्द्रियोंको काबूमें करके फल-मूलका आहार करते हुए सब कुछ मुझे समर्पित करके रात-दिन मेरा जप करते थे। तदनन्तर लक्ष्मी अपनी कलासे कामिनियोंमें श्रेष्ठ कमलनयनी कन्याके

रूपमें उनके यज्ञकुण्डसे प्रकट हुईं। उनके शरीरपर अग्निमें तपाकर शुद्ध किया हुआ वस्त्र था और वे रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित थीं। उन्होंने राजासे यों कहा—'महाराज! मैं

आपकी कन्या हूँ।' तब राजाने भक्तिपूर्वक उसकी

ध्रुव हुए। ध्रुवके पुत्र नन्दसावर्णि और नन्दसावर्णिके पुत्र केदार हुए। स्वयं श्रीमान् केदार विष्णु-भक्त तथा सातों द्वीपोंके अधिपति थे। उनकी रक्षाके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 800 भलीभाँति पूजा की और उसे अपनी पत्नीको स्वयं परात्परा महालक्ष्मी राधा हैं। वे परमब्रह्म-समर्पित करके वे चुपचाप खड़े हो गये। तदनन्तर स्वरूपिणी राधा उन श्यामसुन्दरकी, जो परम वह कन्या हर्षपूर्वक विनती करके और माता-आत्मबलसे सम्पन्न, ऐश्वर्यशाली, शमपरायण और पिताकी आज्ञा ले तपस्या करनेके लिये यमुना-परम सौन्दर्यशाली हैं, जिनका सुन्दर शरीर तटपर स्थित रमणीय पुण्यवनको चली गयी। वह करोड़ों कामदेवोंके सौन्दर्यकी निन्दा करनेवाला, वृन्दाका तपोवन था; इसीलिये उसे 'वृन्दावन' अमुल्य रत्नाभरणोंसे विभूषित, सत्यस्वरूप और कहते हैं। वहाँ तपस्या करके उसने वरोंमें श्रेष्ठ अविनाशी है तथा जो रमणीय पीताम्बर धारण करनेवाले और सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता हैं; सदा मुझको वररूपसे वरण किया। तब ब्रह्माने उसे वरदान दिया कि 'कुछ कालके पश्चात् तू सेवा करती रहती हैं। वे श्रीकृष्ण द्विभुज और कृष्णको प्राप्त करेगी'। फिर ब्रह्माजीने उसकी चतुर्भुज-रूपसे दो रूपोंमें विभक्त हैं। वे स्वयं चतुर्भुज-रूपसे वैकुण्ठमें और द्विभुज-रूपसे गोलोकमें परीक्षाके लिये धर्मको एक परम सुन्दर तरुण ब्राह्मणके रूपमें उसके पास भेजा। वास करते हैं। पचीस हजार युग बीतनेके बाद वहाँ जाकर धर्मने कहा—मनोहरे! तुम इन्द्रका पतन होता है, ऐसे चौदह इन्द्रोंका किसकी कन्या हो? तुम्हारा क्या नाम है? यहाँ शासनकाल लोकोंके विधाता ब्रह्माका एक दिन एकान्तमें तुम क्या कर रही हो? यह मुझे होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। बतलाओ। सुन्दरि! तुम क्या चाहती हो और ऐसे तीस दिनका एक मास और बारह मासका एक वर्ष होता है। ऐसे सौ वर्षतक ब्रह्माकी आयु किसलिये यह तपस्या कर रही हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो, वह समझनी चाहिये। उन ब्रह्माकी आयुसमाप्ति, वरदान माँगो। जिनका एक निमेष होता है, सनक आदि महर्षि वृन्दा बोली—विप्रवर! मैं केदारराजकी जिनकी जीवनपर्यन्त सेवा करते रहते हैं, परंतु कन्या हूँ, मेरा नाम वृन्दा है। मैं इस वृन्दावनमें करोड़ों-करोड़ों कल्पोंमें भी जो विभु साध्य नहीं वास करती हुई एकान्तमें तपस्या कर रही हूँ होते। सहस्रमुखधारी शेषनाग अरबों–खरबों कल्पोंतक और श्रीहरिको अपना पति बनानेकी चिन्तामें हूँ। जिनकी भक्तिपूर्वक रात-दिन सेवा तथा नाम-अतः ब्राह्मण! यदि तुम्हारेमें ऐसा वरदान देनेकी जप करते रहते हैं; परंतु वे परात्पर, दुराराध्य, शक्ति हो तो मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो; हितकारी भगवान् साध्य नहीं होते। जो ब्रह्मा अन्यथा यदि तुम असमर्थ हो तो अपने रास्ते वेदोंके उत्पादक, विधाता, फलदाता और सम्पूर्ण जाओ। तुम्हें यह सब पूछनेसे क्या लाभ? सम्पत्तियोंके दाता हैं; वे प्रत्येक जन्ममें उन धर्मने कहा - वृन्दे! जो इच्छारहित, तर्कणा ब्रह्मस्वरूप अविनाशी सनातनदेवका सदा अपने करनेके अयोग्य, ऐश्वर्यशाली, निर्गुण, निराकार चारों मुखोंद्वारा स्तवन करते रहते हैं; परंतु और भक्तानुग्रहमूर्ति हैं; उन परमात्माको पति वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय, कालके काल तथा अन्तकके बनानेके लिये लक्ष्मी और सरस्वतीके अतिरिक्त अन्तक उन भगवान्को सिद्ध नहीं कर पाते। दूसरी कौन स्त्री समर्थ हो सकती है ? वैकुण्ठशायी वृन्दे! जो अपनी कलासे रुद्ररूप धारण चतुर्भुज भगवान्की ये ही दो भार्याएँ हैं। गोलोकमें करके जगत्का संहार करते हैं, पाँचों मुखोंसे भी जो द्विभुज, वंशी बजानेवाले, किशोर गोप-उनकी स्तुति करते हैं, जिनसे बढ़कर भगवान्को वेषधारी, परिपूर्णतम श्रीकृष्ण हैं; उनकी पत्नी दुसरा कोई प्रिय नहीं है; उनके द्वारा जब भगवान्

| १०६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| मनुष्य विषमिश्रित भोजनको खा जाता है और                  | परित्याग करके नहीं जा सकते।                       |
| दुष्ट मुखपर छलछलाते हुए दूधवाले दूषित                   | इसके बाद श्रीवृन्दाने पतिव्रत–धर्मकी महिमा        |
| विषकुम्भको ग्रहण कर लेता है; उसी तरह लम्पट              | और दुराचारकी निन्दा करके कोपप्रकाशपूर्वक          |
| पुरुष परायी स्त्रियोंके मनोहर मुखकमलको, जो              | शाप दे दिया—'दुराचार! तुम्हारा नाश हो जाय।        |
| विनाशका कारण है, देखकर मोहवश भ्रान्त हो                 | पापिष्ठ! तुम नष्ट हो जाओ।' इतना कहकर जब           |
| जाता है। स्त्रियोंका सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब           | पुन: शाप देनेको उद्यत हुई तब स्वयं सूर्यने उसे    |
| तथा स्तन काम-वासनाके आधार, नाशके कारण                   | यत करके रोक दिया। इसी बीच वहाँ ब्रह्मा,           |
| और अधर्मके स्थान हैं। जो लार और मूत्रसे                 | शिव, सूर्य और इन्द्र आदि देवता आ पहुँचे।          |
| संयुक्त है, जिसमेंसे दुर्गन्ध निकलती है, जो पाप         | सबने उससे क्षमा माँगी और 'धर्म तुम्हारी           |
| तथा यमदण्डका कारण है, स्त्रियोंका वह                    | परीक्षाके लिये आया था। उसमें तनिक भी              |
| मूत्रस्थान (योनि) नरककुण्डके सदृश है। ब्राह्मण!         | पापबुद्धि नहीं थी। धर्मके नाशसे जगत्के सनातनधर्म– |
| एकान्त देखकर जो तुम मेरी धर्षणा करना चाहते              | रूप जीवनका नाश हो जायगा' यह कहकर                  |
| हो तो यहीं समस्त देवता, लोकपाल, कर्मींके                | धर्मको जीवनदान देनेकी प्रार्थना की।               |
| शासक तथा साक्षी जाज्वल्यमान धर्म, स्वयं                 | <b>तब वृन्दाने कहा</b> —देव! मैं नहीं जानती       |
| श्रीहरिद्वारा नियुक्त दण्डकर्ता यमराज, स्वयं धर्मात्मा  | थी कि ये ब्राह्मणवेषधारी धर्म हैं और मेरी         |
| श्रीकृष्ण, ज्ञानरूपी महेश्वर, दुर्गा, बुद्धि, मन,       | परीक्षा करनेके लिये आये हैं। इसी कारण मैंने       |
| ब्रह्मा, इन्द्रियाँ तथा देवगण उपस्थित हैं। ये           | क्रोधवश इनका नाश किया है। अब आप                   |
| सम्पूर्ण प्राणियोंमें उनके कर्मोंके साक्षीरूपसे वर्तमान | लोगोंकी कृपासे मैं अवश्य धर्मको जीवन-दान          |
| रहते हैं; अत: अज्ञानी ब्राह्मण! कौन-सा स्थान            | दूँगी। व्रजेश्वर! यों कहकर वह वृन्दा पुनः         |
| गुप्त है और कौन-सा रहस्यमय? विप्र! तुम्हारा             | बोली—'यदि मेरी तपस्या सत्य हो तथा मेरा            |
| कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दो और जाओ। मैं                 | विष्णुपूजन सत्य हो तो उस पुण्यके प्रभावसे ये      |
| तुम्हें भस्म कर डालनेमें समर्थ हूँ; परंतु ब्राह्मण      | विप्रवर यहाँ शीघ्र ही दुःखरहित हो जायँ। यदि       |
| अवध्य होते हैं। अतः वत्स! तुम सुखपूर्वक                 | मुझमें सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य तथा      |
| यहाँसे चले जाओ। द्विज! तपस्या करते हुए मुझे             | तप शुद्ध हो तो उस पुण्य तथा सत्यके प्रभावसे       |
| एक सौ आठ युग बीत गये। अब न तो मेरे                      | ये ब्राह्मण कष्टरहित हो जायँ। यदि नित्यमूर्ति     |
| पिताका गोत्र ही रह गया है और न मेरे माता-               | सर्वात्मा नारायण तथा ज्ञानात्मक शिव सत्य हैं तो   |
| पिता ही हैं। सबके अन्तरात्मास्वरूप भगवान्               | ये द्विजवर संतापरहित हो जायँ। यदि ब्रह्म सत्य     |
| श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। श्रीकृष्णद्वारा स्थापित  | हो, सभी देवता और परमा प्रकृति सत्य हों, यज्ञ      |
| धर्म नित्य मेरी रक्षामें तत्पर है। सूर्य, चन्द्रमा,     | सत्य हो और तप सत्य हो तो इन ब्राह्मणका कष्ट       |
| पवन, अग्नि, ब्रह्मा, शम्भु, भगवती दुर्गा—ये             | दूर हो जाय।'—इतना कहकर सती वृन्दाने               |
| सभी सदा मेरी देख-भाल करते हैं। जिन्होंने                | धर्मको अपनी गोदमें कर लिया और उन                  |
| हंसोंको श्वेत, शुकोंको हरा और मयूरोंको                  | कलारूपको देखकर वह कृपापरवश हो रुदन                |
| रंग-बिरंगा बनाया है; वे ही मेरी रक्षा करेंगे।           | करने लगी। इसी बीच धर्मकी भार्या मूर्ति, जो        |
| सभी देवता अनाथों, बालकों तथा वृद्धोंकी सर्वदा           | शोकसे व्याकुल थी, सिरके बल विष्णुके चरणपर         |
| रक्षा करते हैं, अत: नारी समझकर धर्म मेरा                | गिर पड़ी और यों बोली।                             |



हैं। दीनबन्धो! मुझपर कृपा कीजिये। कृपामूर्ति जगन्नाथ! मेरे पतिदेवको शीघ्र जीवित कर दीजिये; क्योंकि जो नारी पतिसे हीन हो जाती है, वह इस भवसागरमें पापिनी समझी जाती है। उसकी दशा नेत्रहीन मुख और प्राणरहित शरीरके समान हो जाती है। माता-पिता, भाई-बन्धु और पुत्र तो परिमित सुख देनेवाले होते हैं, सर्वस्व प्रदान करनेवाला तो सामर्थ्यशाली पित ही होता है। इतना कहकर मूर्ति देवी वहाँ खड़ी हो गयीं और विलाप करने लगीं। तब भगवान् जो सर्वात्मा एवं प्रकृतिसे परे हैं; वृन्दासे बोले। श्रीभगवान्ने कहा — सुन्दरि! तुमने तपस्याद्वारा

ब्रह्माकी आयुके समान आयु प्राप्त की है। वह

अपनी आयु तुम धर्मको दे दो और स्वयं

गोलोकको चली जाओ। वहाँ तुम तपस्याके प्रभावसे इसी शरीरद्वारा मुझे प्राप्त करोगी। रायाण गोप तुम छायाको ही ग्रहण करेंगे; परंतु गोकुलमें मोहाच्छन्न लोग तुम्हें 'यह राधा ही है'-ऐसा समझेंगे। उन गोपोंको तो स्वप्नमें भी वास्तविक राधाके चरणकमलका दर्शन नहीं होता; क्योंकि स्वयं राधा मेरी गोदमें रहती हैं और उनकी छाया रायाणकी भार्या होती है। इस प्रकार भगवान् विष्णुके वचनको सुनकर सुन्दरी वृन्दाने धर्मको अपनी आयु प्रदान कर दी। फिर तो धर्म पूर्णरूपसे उठकर खड़े हो गये। उनके शरीरकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाँति

परमेश्वरको प्रणाम किया। पुनः वृन्दाने कहा—देवगण मेरे वचनको, जिसका उल्लङ्मन करना कठिन है, सावधानतया श्रवण करें। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता।

मैंने क्रोधावेशमें जो तीन बार 'क्षयो भव',

चमक रही थी और उनका सौन्दर्य पहलेकी

अपेक्षा बढ़ गया था। तब उन श्रीमान्ने परात्पर

'तुम्हारा नाश हो जाय'—ऐसा वचन कहा है और पुन: कहनेके लिये उद्यत होनेपर सूर्यने मना कर दिया था, उसका फल यों होगा-यह धर्म सत्ययुगमें जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी तरह इस

समय भी रहेगा; परंतु त्रेतामें इसके तीन पैर,

द्वापरमें दो पैर और कलियुगके प्रथमांशमें एक

पैर रह जायगा। कलियुगके शेष भागमें यह कलाका षोडशांशमात्र रह जायगा। सत्ययुग आनेपर यह पुनः परिपूर्ण हो जायगा। मेरे मुखसे तीन बार

सुमुखि! गोलोकमें आनेके पश्चात् वाराहकल्पमें क्षय' शब्द निकला है; इसलिये उसी क्रमसे क्षय तुम राधाकी छायाभूता वृषभानुकी कन्या होओगी। भी होगा। मनमें पुन: कहनेका विचार करनेपर उस समय मेरे कलांशसे उत्पन्न हुए रायाण गोप

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 500 सूर्यने रोक दिया था; इसी कारण यह धर्म भूषण और सुन्दर रत्नजटित दर्पणोंसे विभूषित कलियुगकी समाप्तिमें कलामय ही रह जायगा। था। उस रथको देखकर वृन्दाने हरि, शंकर, ब्रह्मा नन्दजी! इसी बीच देवताओंने वेगपूर्वक तथा समस्त देवताओंको नमस्कार किया और गोलोकसे आये हुए एक अत्यन्त सुन्दर एवं शुभ फिर उसपर सवार हो वह गोलोकको चली गयी। रथको देखा। उस रथका निर्माण अमूल्य रत्नोंद्वारा तत्पश्चात् सभी देवता अपने-अपने स्थानको चले हुआ था। उसमें हीरेके हार लटक रहे थे और गये। अब तुम्हारी पुन: क्या सुननेकी इच्छा है? वह मणि, माणिक्य, मुक्ता, वस्त्र, श्वेत चँवर, (अध्याय ८६) सनत्कुमार आदिके साथ श्रीकृष्णका समागम, सनत्कुमारके द्वारा श्रीकृष्णके रहस्योद्घाटन करनेपर नन्दजीका पश्चात्तापपूर्ण कथन तथा मूर्च्छित होना नन्दजीने कहा—प्रभो! आप स्वयं वेदोंके सहसा उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके पश्चात् उन्हें आदरसहित रमणीय सिंहासनोंपर अधीश्वर हैं; अत: वेद, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा मुनि और सिद्ध आदि आपको बैठाये। फिर श्रीकृष्णने कुशल-प्रश्नपूर्वक परस्पर जाननेमें असमर्थ हैं। आप कौन हैं—यह जाननेके वार्तालाप करके उनकी विधिवत् पूजा की और स्वयं भी उन्हींके मध्यमें आसनासीन हुए। इसी लिये मेरे मनमें प्रबल उत्कण्ठा है; अत: इस समय श्रीकृष्णको आकाशमें एक समुज्ज्वल निर्जन स्थानमें आप अपना सारा वृत्तान्त यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये। तेजोराशि दीख पड़ी। उसे मुनियोंने भी देखा। श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! इसी बीच वत्स नारद! उस तेजके अंदर सुवर्णकी-सी वहाँ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये सहसा कान्तिवाले, पञ्चवर्षीय नग्न-बालकके रूपमें सनत्कुमारजी थे। वे सहसा उस सभाके बीच पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, अङ्गिरा, प्रचेतागण, वसिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन, पाणिनि, प्रकट हो गये। उन्हें एकाएक सामने खड़े देखकर सभी मुनिवरोंने प्रणाम किया तथा श्रीकृष्णने भी कणाद, गौतम, सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरि, वायु (वोढु), पञ्चशिख, विश्वामित्र, मुस्कानयुक्त एवं स्निग्ध नेत्रोंवाले कुमारको युक्तिपूर्वक वाल्मीकि, कश्यप, पराशर, विभाण्डक, मरीचि, सादर सिर झुकाया। तब सनत्कुमारजी उन सबको आशीर्वाद देकर उस सभामें विराजमान शुक्र, अत्रि, बृहस्पति, गार्ग्य, वात्स्य, व्यास, जैमिनि, परिमित वचन बोलनेवाले ऋष्यशृङ्ग, हुए और उन ऋषियों तथा सनातन भगवान् श्रीकृष्णसे बोले। याज्ञवल्क्य, शुक, शुद्ध जटाधारी सौभरि, भरद्वाज, सुभद्रक, मार्कण्डेय, लोमश, आसुरि, विटंकण, सनत्कुमारने कहा—मुनिवरो! आपलोगोंका अष्टावक्र, शतानन्द, वामदेव, भागुरि, संवर्त, सदा कल्याण हो और तपस्याओंका अभीष्ट फल उतथ्य, नर, मैं (नारायण), नारद, जाबालि, प्राप्त हो; किंतु कल्याणके कारणस्वरूप इन श्रीकृष्णका कुशल-प्रश्न निष्फल है। इस समय परशुराम, अगस्त्य, पैल, युधामन्यु, गौरमुख, उपमन्यु, श्रुतश्रवा, मैत्रेय, च्यवन, करथ और कर तो आपलोगोंका सर्वथा कुशल है; क्योंकि आप-मुनीश्वर आ पहुँचे। वत्स! वे सभी ब्रह्मतेजसे लोग उन परमात्माका दर्शन कर रहे हैं, जो प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे होनेपर भी भक्तोंके अनुरोधसे शरीर

| श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७०९                            |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <br>धारण करते हैं; निर्गुण, इच्छारहित और समस्त   | <br>  इतिहासों और सभी प्रथाओंमें देखा जाता है।       |
| तेजोंके कारण हैं तथा इस समय पृथ्वीका भार         | भला, वेदमें आपके रक्तवीर्याश्रित शरीरका कहाँ         |
| उतारनेके लिये ही आविर्भूत हुए हैं।               | निरूपण हुआ है ? इसके लिये ये मुनिगण तथा              |
| <b>श्रीकृष्णने पूछा</b> —विप्रवर! जब सभी         | धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसरपर वेद और            |
| शरीरधारियोंके लिये कुशल-प्रश्न अभीष्ट होता       | सूर्य-चन्द्रमा मेरे गवाह हैं।                        |
| है, तब भला मेरे विषयमें वह कुशल-प्रश्न क्यों     | भृगुने कहा—विप्रेन्द्र! आप ही वैष्णवोंमें            |
| नहीं है ?                                        | अग्रगण्य हैं; आपका कहना बिलकुल सत्य है।              |
| सनत्कुमारजी बोले—नाथ! प्राकृत शरीरके             | आपका स्वागत है; सदा कुशल तो है न? किस                |
| विषयमें कुशल-प्रश्न करना तो सर्वदा शुभदायक       | निमित्तको लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है?                |
| है; परंतु जो शरीर नित्य और मङ्गलका कारण          | <b>सनत्कुमारजी बोले</b> —श्रीकृष्ण! इस समय           |
| है, उसके विषयमें कुशल-प्रश्न निरर्थक है।         | मैं जिस निमित्तसे अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक यहाँ         |
| <b>श्रीभगवान्ने कहा</b> —विप्रवर! जो-जो          | आया हूँ उसका कारण श्रवण करो और ये सभी                |
| शरीरधारी है, वह-वह प्राकृतिक कहा जाता है;        | मुनि भी उसे सुन लें।                                 |
| क्योंकि उस नित्या प्रकृतिके बिना शरीर बन ही      | <b>श्रीकृष्णने कहा—</b> भगवन्! आप सम्पूर्ण           |
| नहीं सकता।                                       | धर्मोंके ज्ञाता हैं। सर्वज्ञ! आप तो सब कुछ जानते     |
| <b>सनत्कुमारजी बोले</b> —प्रभो! जो शरीर          | हैं; क्योंकि आप ही विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; अत: |
| रज-वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, वे ही प्राकृतिक कहे | बताइये, किस प्रयोजनसे आप यहाँ पधारे हैं?             |
| जाते हैं; किंतु जो प्रकृतिके स्वामी और कारण      | <b>सनत्कुमारजी बोले—</b> भगवन्! आप धन्य              |
| हैं उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है ? आप       | हैं। लोकोंके लिये भी आप सदा मान्य हैं और             |
| तो समस्त कारणोंके आदिकारण, सभी अवतारोंके         | समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर आप ही हैं। विश्वमें         |
| प्रधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान् हैं। वेद        | आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है।                        |
| आपको सदा नित्य, सनातन, ज्योति:स्वरूप,            | तदनन्तर मुनियोंके पूछनेपर सनत्कुमारजीने              |
| परमोत्कृष्ट, परमात्मा और ईश्वर कहते हैं। प्रभो!  | बताया कि मैं परम धन्य, मान्य, विधाताके भी            |
| वेदाङ्ग तथा वेदज्ञ लोग भी आप मायापित निर्गुण     | विधाता, सर्वादि, सर्वकारक, परमात्मा, परिपूर्णतम      |
| परात्परको मायाद्वारा सगुणरूप हुआ बतलाते हैं।     | प्रभुके दर्शनार्थ मथुरामें आया हूँ। यह सुनकर         |
| <b>श्रीकृष्णने कहा</b> —विप्रवर! इस समय मैं      | सभी देवता और मुनि हँसने लगे तथा उन्हें महान्         |
| वसुदेवका पुत्र वासुदेव हूँ। मेरा शरीर रक्त-      | विस्मय हुआ। नन्दजी भी आश्चर्यचिकत हो गये।            |
| वीर्यके ही आश्रित है; फिर यह प्राकृत कैसे        | उन्होंने श्रीकृष्णके प्रति पुत्रभावका त्याग कर       |
| नहीं है और इसके लिये कुशल-प्रश्न अभीष्ट          | दिया और शोकसे व्याकुल हो वे सभाके बीच                |
| क्यों नहीं है ?                                  | लज्जा छोड़कर रोने लगे। तब पार्वतीने 'मोहको           |
| सनत्कुमारजी बोले—जिसके रोमकूपोंमें               | त्याग दो'—यों कहकर उन्हें ढाढ़स बँधाया।              |
| सारे विश्व निवास करते हैं तथा जो सबका            | <b>तब श्रीनन्दजी बोले</b> —देवेश! जैसे कुजन्माके     |
| निवासस्थान है, उसे 'वासु' कहते हैं; उसका         | गृहमें स्थित अमूल्य रत्न और हीरेका मूल्य नहीं        |
| देवता परब्रह्म 'वासुदेव' ऐसा कहा जाता है।        | समझा जाता, उसी तरह प्रभो! मैं भी ठगा गया।            |
| उनका 'वासुदेव' यह नाम चारों वेदों, पुराणों,      | भगवन्! आप प्रकृतिसे परे हैं; अत: मेरा अपराध          |

क्षमा कर दीजिये। अब मैं पुन: यमुना-तटपर | और तुम्हारे प्रेमपात्र गोपबालकोंसे क्या कहूँगा? स्थित गोकुलमें अपने घर नहीं जाऊँगा। भला, नारद! इतना कहकर नन्दजी सभामें ही मूर्च्छित आप ही बताइये, वहाँ जाकर मैं यशोदा तथा हो गये। तब जगदीश्वर श्रीकृष्ण उसी क्षण उन्हें तुम्हारी प्रेयसी राधिकाको भी क्या उत्तर दुँगा गोदमें लेकर समझाने लगे। (अध्याय ८७) श्रीकृष्णका नन्दको दुर्गा-स्तोत्र सुनाना तथा व्रज लौट जानेका आदेश देना, नन्दका श्रीकृष्णसे चारों युगोंके धर्मका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करना श्रीकृष्णने कहा—हे तात! चेत करो। रथपर पड़े हुए शिवको बतलाते हुए कहा— पिताजी! होशमें आ जाओ। अरे! चराचरसहित 'शंकर! शूरवीरोंद्वारा प्राप्त हुए संकटकी शान्तिके यह सारा संसार जलके बुलबुलेकी भाँति क्षणध्वंसी लिये तुम उन दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका—जो आद्या, है; अत: महाभाग! मोह त्याग दो और उन मूलप्रकृति और ब्रह्मस्वरूपिणी हैं—स्तवन करो। महाभागा मायाकी—जो परात्परा, ब्रह्मस्वरूपा, सुरेश्वर! यह मैं तुमसे श्रीहरिकी प्रेरणासे कह परमोत्कृष्टा, सम्पूर्ण मोहका उच्छेद करनेवाली, रहा हूँ; क्योंकि शक्तिकी सहायताके बिना कौन मुक्ति-प्रदायिनी और सनातनी विष्णुमाया हैं— किसको जीत सकता है?' ब्रह्माकी बात सुनकर स्तुति करो। नन्दजी! त्रिपुर-वधके समय भयंकर शंकरने स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किये, महायुद्धमें भयभीत होनेपर शम्भुने जिस स्तोत्रद्वारा फिर चरणोंको धोकर हाथमें कुश ले आचमन किया। इस प्रकार पवित्र हो भक्तिपूर्वक सिर स्तवन करके महामायाके प्रभावसे त्रिपुरासुरका वध किया था, वह स्तोत्रराज, जो सारे अज्ञानका झुकाकर और अञ्जलि बाँधकर वे विष्णुका ध्यान उच्छेदक और सम्पूर्ण मनोरथोंका पूरक है; मैं करते हुए दुर्गाका स्मरण करने लगे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

७१०

आपको इस सभामें प्रदान करूँगा, सुनिये। श्रीमहादेवजीने कहा—दुर्गतिका विनाश करनेवाली महादेवि दुर्गे! मैं शत्रुके चंगुलमें फँस श्रीनन्दजी बोले - जगदीश्वर! तुम वेदोंके उत्पादक, निर्गुण और परात्पर हो; अत: भक्तवत्सल! गया हूँ; अत: कृपामिय! मुझ अनुरक्त भक्तकी

मनुष्योंके सम्पूर्ण विघ्नोंके विनाश, दु:खोंके प्रशमन, रक्षा करो, रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके! विभृति, यश और मनोरथ-सिद्धिके लिये विष्णुमाया, नारायणी, सनातनी, ब्रह्मस्वरूपा, परमा और नित्यानन्दस्वरूपिणी—ये तुम्हारे ही दुर्गतिनाशिनी जगज्जननी महादेवीका वह परम दुर्लभ, गोपनीय, परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओंकी जननी हो। तुम्हीं सगुण-रूपसे साकार और निर्गुण-रूपसे विनीत भक्तको अवश्य प्रदान करो।

श्रीभगवान्ने कहा — वैश्येन्द्र! पूर्वकालमें नारायणके उपदेश तथा ब्रह्माकी प्रेरणासे युद्धसे भयभीत हुए भगवान् शंकरने जिसके द्वारा स्तवन

किया था और जो मोह-पाशको काटनेवाला है; उस परम अद्भुत स्तोत्रका वर्णन करता हुँ, सुनो।

यह स्तोत्र ब्रह्माको बतलाया; तब ब्रह्माने रणक्षेत्रमें

हो तथा जो इन पुरुष-प्रकृतिसे परे है; उस परब्रह्मको तुम धारण करती हो। तुम वेदोंकी माता परात्परा सावित्री हो। वैकृण्ठमें समस्त नारायणने शिवको शत्रुके चंगुलमें फँसा देखकर सम्पत्तियोंकी स्वरूपभूता महालक्ष्मी, क्षीरसागरमें

निराकार हो। सनातिन! तुम्हीं मायाके वशीभृत

हो पुरुष और मायासे स्वयं प्रकृति बन जाती

शेषशायी नारायणकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी, स्वर्गमें

स्वर्गलक्ष्मी और भूतलपर राजलक्ष्मी तुम्हीं हो। तुम पातालमें नागादिलक्ष्मी, घरोंमें गृहदेवता, सर्वशस्यस्वरूपा तथा सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका विधान

करनेवाली हो। तुम्हीं ब्रह्माकी रागाधिष्ठात्री देवी सरस्वती हो और परमात्मा श्रीकृष्णके प्राणोंकी

अधिदेवी भी तुम्हीं हो। तुम गोलोकमें श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलपर शोभा पानेवाली गोलोककी अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृन्दावनमें होनेवाले रासमण्डलमें

सौन्दर्यशालिनी वृन्दावनविनोदिनी तथा चित्रावली नामसे प्रसिद्ध शतशृङ्गपर्वतकी अधिदेवी हो। तुम किसी कल्पमें दक्षकी कन्या और किसी कल्पमें

हिमालयकी पुत्री हो जाती हो। देवमाता अदिति

गङ्गा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा और सती हो। समस्त देवाङ्गनाएँ तुम्हारे अंशांशकी अंशकलासे उत्पन्न हुई हैं। देवि! स्त्री, पुरुष और नपुंसक तुम्हारे

ही रूप हैं। तुम वृक्षोंमें वृक्षरूपा हो और अंकुर-

तथा कान्तिरूप, पृथ्वीमें गन्धरूप, आकाशमें शब्दरूप, चन्द्रमा और कमलसमूहमें सदा शोभारूप,

\* श्रीमहादेव उवाच

सृष्टिमें सृष्टिस्वरूप, पालन-कार्यमें भलीभाँति पालन करनेवाली, संहारकालमें महामारी और जलमें जलरूपसे वर्तमान रहती हो। तुम्हीं क्षुधा, तुम्हीं

वेदानां जननी त्वं च

रागाधिष्ठातृदेवी त्वं

क्षीरोदे

रम्या

रूपसे तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अग्निमें दाहिका शक्ति, जलमें शीतलता, सूर्यमें सदा तेज:स्वरूप

और सबकी आधारस्वरूपा पृथ्वी तुम्हीं हो। तुम्हीं

रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्तमनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं

नागादिलक्ष्मी: पाताले गृहेषु गृहदेवता। सर्वशस्यस्वरूपा त्वं

गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि। गोलोकाधिष्ठिता देवी

दक्षकन्या कुत्र कल्पे कुत्र कल्पे च शैलजा। देवमातादितिस्त्वं

त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वं च स्वाहा स्वधा सती। त्वदंशांशांशकलया

कामिनी शेषशायिन:। स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च

च

सर्वाधारा

सर्वदेवादियोषित:॥

करनेवाली हो। वेदमें भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः कोई भी तुम्हें यथार्थरूपसे नहीं जानता।

सुरेश्वरि! न तो सहस्र मुखवाले शेष तुम्हारा स्तवन

करनेमें समर्थ हैं, न वेदोंमें वर्णन करनेकी शक्ति है और न सरस्वती ही तुम्हारा बखान कर सकती

तुम्हीं तुष्टि, तुम्हीं पुष्टि, तुम्हीं श्रद्धा और तुम्हीं स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शान्ति, भ्रान्ति और

कान्ति हो तथा कीर्ति भी तुम्हीं हो। तुम लज्जा

तथा भोग-मोक्ष-स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्वशक्तिस्वरूपा और सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान

हैं; फिर कोई विद्वान् कैसे कर सकता है?

महेश्वरि! जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान् विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति युद्धसे भयभीत हुआ मैं अपने पाँच मुखोंद्वारा कैसे कर सकता हूँ ? अतः महामाये! तुम मुझपर कृपा

करके मेरे शत्रुका विनाश कर दो। करुणासहित यों कहकर रणक्षेत्रमें शिवजीके रथपर गिर जानेपर करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमती दुर्गा प्रकट हो गयीं। उस समय परमात्मा नारायणने कृपापरवश हो उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र

ही शिवके समक्ष खड़ी हो उनके मङ्गल और विजयके लिये यों बोलीं— 'शिव! मायाशक्तिका आश्रय लेकर असुरका संहार करो\*।'

कृपामयि॥

विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥ त्वं च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके। त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात्॥ मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृतिः स्वयम्। तयोः परं ब्रह्म परं त्वं बिभर्षि सनातिन॥

सावित्री च परात्परा। वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिणी॥ सर्वेश्वर्यविधायिनी॥

ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेवी त्वं कृष्णस्य परमात्मन: ॥ वृन्दावनवने वने॥ वृन्दावनविनोदिनी। शतशृङ्गाधिदेवी त्वं नाम्ना चित्रावलीति च॥ तुम्हें विजय प्रदान करूँगी। **श्रीमहादेवजी बोले**—परमेश्वरि! तुम आद्या सनातनी शक्ति हो; अत: दुर्गे! 'दैत्यका विनाश हो जाय'-यह मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो। भगवतीने कहा—महाभाग! तुम तो स्वयं

चूँिक तुम समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हो; अत: मैं

983

ही भगवान् विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो;

अतः जगद्भुरो! श्रीहरिका स्मरण करो और इस दैत्यको जीत लो। इसी बीच सर्वव्यापी विष्णुने अपनी एक

कलासे वृषका रूप धारण किया और शूलपाणि शंकरके उस उग्र रथको, जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर दिया। तत्पश्चात् उसे

अपने सिरपर उठा लिया। उन्होंने शंकरको एक मन्त्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकरने उस शस्त्रको लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गाका

ध्यान करके शीघ्र ही त्रिपुरपर प्रहार किया।

उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतलपर गिर पड़ा। उस समय देवताओंने शंकरका स्तवन किया और

उनपर पुष्पोंकी वर्षा की। दुर्गाने उन्हें त्रिशूल, विष्णुने पिनाक और ब्रह्माने शुभाशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्षमग्न हो गये। सभी देवता हर्षविभोर पार्वतीके साक्षात् दर्शन होंगे। स्त्रीरूपं चातिपुरुषं देवि त्वं च नपुंसकम्। वृक्षाणां वृक्षरूपा त्वं सृष्टा चाङ्कररूपिणी॥

आविर्बभूव सा दुर्गा सूर्यकोटिसमप्रभा। नारायणेन

पार्वती सदा प्रसन्न रहती हैं। वह मनुष्योंके लोभ,

वह्रौ च दाहिकाशक्तिर्जले शैत्यस्वरूपिणी । सूर्यतेज:स्वरूपा च प्रभारूपा च संततम्॥ गन्धरूपा च भूमौ च आकाशे शब्दरूपिणी। शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्मसंघे च निश्चितम्॥ सृष्टौ सृष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च जलरूपिणी ॥ क्षुत्त्वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । तुष्टिस्त्वं चापि पुष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वं च क्षमा स्वयम्॥ शान्तिस्त्वं च स्वयं भ्रान्ति:कान्तिस्त्वं कीर्तिरेव च । लज्जा त्वं च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी॥

सहस्रवक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरि । वेदा न शक्ताः को विद्वान् न च शक्ता सरस्वती ॥ स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णुः सनातनः। किं स्तौमि पञ्चवक्त्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि॥ कृपां कुरु महामाये मम शत्रुक्षयं कुरु। इत्युक्त्वा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे॥

शिवस्य पुरतः शीघ्रं शिवाय च जयाय च। इत्युवाच महादेवी मायाशक्त्यासुरं जिह ॥

त्वं सर्वसम्पत्प्रदायिनी । वेदेऽनिर्वचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन॥

कृपया

प्रेरिता परमात्मना॥

(८८।१५-३८)

मोह, काम, क्रोध और कर्मके मूलका उच्छेदक,

पाठसे महावन्ध्या भी प्रसविनी हो जाती है, बँधा

प्रकट हुआ—जो विघ्नों, विघ्नकर्ताओं और शत्रुओंका

संहारक, परमैश्वर्यका उत्पादक, सुखद, परम

शुभ, निर्वाण—मोक्षका दाता, हरि-भक्तिप्रद,

गोलोकका वास प्रदान करनेवाला, सर्वसिद्धिप्रद

और श्रेष्ठ है। उस स्तवराजका पाठ करनेसे

बल-बुद्धिकारक, जन्म-मृत्युका विनाशक, धन, पुत्र, स्त्री, भूमि आदि समस्त सम्पत्तियोंका प्रदाता, शोक-दु:खका हरण करनेवाला, सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता तथा सर्वोत्तम है। इस स्तोत्रराजके

हुआ बन्धनमुक्त हो जाता है, दु:खी निश्चय ही भयसे छूट जाता है, रोगीका रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है तथा महासागरमें नावके डूब जानेपर एवं दावाग्निके बीच घिर जानेपर भी उस

मनुष्यकी मृत्यु नहीं होती। वैश्येन्द्र! इस स्तोत्रके प्रभावसे मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक जन्तुओंसे घिर जानेपर भी कल्याणका भागी होता

है। तात! यदि गोलोककी प्राप्तिके लिये आप नित्य

इस स्तोत्रका पाठ करेंगे तो यहाँ ही आपको उन

विप्रेन्द्र! श्रीकृष्णका वचन सुनकर नन्दने इस स्तोत्रद्वारा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको प्रदान करनेवाली पार्वतीका स्तवन किया। मुने! तब दुर्गाने उन्हें

गोलोक-वासरूप अभीष्ट वर प्रदान किया। साथ ही जो वेदमें भी नहीं सुना गया है, वह परम

दुर्लभ ज्ञान, गोकुलकी राजाधिराजता और परम -दुर्लभ श्रीकृष्ण-भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त नन्दको श्रीकृष्णकी दासता, महत्ता और सिद्धता

भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और

शम्भुके साथ वार्तालाप करके दुर्गाजी अदृश्य हो गयीं। तब देवता और मुनिगण भी नन्दनन्दनकी

स्तुति करके अपने-अपने स्थानको चले गये। [तत्पश्चात् नन्दसे श्रीकृष्णने कहा — ] 'नन्दजी! अब आप दुर्लभ ज्ञानसे संयुक्त होनेके

कारण मोहका त्याग करके प्रसन्नमनसे व्रजवासियोंसहित व्रजको लौट जाइये। व्रजराज! जाइये, जाइये, घर जाइये, व्रजको पधारिये। अब आपको सम्पूर्ण तत्त्वोंका ज्ञान हो गया। आपने मुनियों तथा देवताओं के दर्शन कर लिये और मेरे

द्वारा अत्यन्त दुर्लभ नाना प्रकारके इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म एवं पापका विनाश करनेवाला दुर्गाका स्तोत्रराज भी सुन लिया। जो

कुछ सामने उपस्थित था, उसका मैंने आपसे हर्ष और सुखपूर्वक वर्णन कर दिया। मैंने बाल-चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो, उसे क्षमा कीजिये। तात! जो सुख मैंने माता-पिताके राजमहलमें नहीं किया, उससे बढकर तथा स्वर्गसे भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ किया

है। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक

गोपिकागण, गोपबालक, वृषभानु, गोपसमूह, राधाकी माता कलावती और राधाके साथ आप पार्थिव देहको त्यागकर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जायँगे। राधा और राधाकी माता कलावतीकी

विशेषतया राधा—ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन

बन्धुवर्गींके साथ कर्मानुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोकको जाओ। तात! यशोदा, रोहिणी,

उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; अत: वह निश्चय ही अपने उसी नित्यदेहसे गोलोकमें जायगी। कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अत: धन्य माननीय है। इसी प्रकार सीतामाता, दुर्गामाता, मेनका, दुर्गा, तारा और सुन्दरी सीता-ये सभी

अयोनिजा तथा धन्य हैं। वे तथा मेना और कलावती योनिसे न उत्पन्न होनेके कारण धन्यवादकी पात्र हैं। तात! इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ गोपनीय आख्यानका वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गाने आपको यह वरदान भी दे दिया।'

उन भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुन: बोले। नन्दने कहा - प्रभो! श्रीकृष्ण! चारों युगोंके जो-जो सनातन धर्म होते हैं, उनका तथा कलियुगकी समाप्तिमें कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों और पृथ्वी, धर्म तथा प्राणियोंकी क्या गति होती है-इन सबका क्रमशः विस्तारपूर्वक

श्रीकृष्णका वचन सुनकर श्रीकृष्णभक्त व्रजेश्वर

मुझसे वर्णन कीजिये। नन्दकी बात सुनकर कमलनयन श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरताभरी विचित्र कथा कहना आरम्भ किया। (अध्याय ८८-८९)

श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन, श्रीकृष्णको गोकुल चलनेके लिये नन्दका आग्रह

श्रीकृष्णने कहा—नन्दजी! पुराणोंमें जैसी | कहता हूँ। आप प्रसन्नमन होकर उसे श्रवण करें।

अत्यन्त मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे सत्ययुगमें धर्म, सत्य और दया—ये अपने सभी

| ७१४ संक्षिप्त ब्रह्म                                   | वैवर्तपुराण                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| अङ्गोंसे परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी। चारों वेदों,   | देवताओंकी और सभी समय अतिथियोंकी पूजा            |
| वेदाङ्गों, विविध इतिहासों तथा संहिताओंका रूप           | होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—तीनों वर्ण    |
| अत्यन्त प्रकाशमान था। पाँचों रमणीय पञ्चरात्र           | ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन    |
| तथा जितने पुराण और धर्मशास्त्र हैं, सभी रुचिर          | कराते रहते थे; क्योंकि ब्राह्मणका मुख ऊसररहित   |
| एवं मङ्गलकारक थे। सभी ब्राह्मण वेदवेत्ता,              | एवं अकण्टक क्षेत्र है। सभी लोग उत्सवके          |
| पुण्यवान् और तपस्वी थे, वे नारायणमें मनको              | अवसरपर हर्षके साथ नारायणके नामोंका कीर्तन       |
| तल्लीन करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे।              | करते थे। उस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों      |
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—चारों वर्ण विष्णुभक्त | तथा विद्वानोंकी निन्दा नहीं करता था। कोई भी     |
| थे। शूद्र सत्यधर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक      | अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। सभी        |
| थे। राजा लोग धार्मिक तथा प्रजाओंके पालनमें             | दूसरेके गुणोंके लिये उत्सुक रहते थे। मनुष्योंके |
| तत्पर रहते थे। वे प्रजाओंकी आयका केवल                  | शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे।   |
| सोलहवाँ भाग कर-रूपमें ग्रहण करते थे। ब्राह्मणोंसे      | पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी     |
| कर नहीं लिया जाता था, वे पूज्य और                      | पण्डित थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सभीके            |
| स्वच्छन्दगामी थे। पृथ्वी सदा सभी अन्नोंसे              | रत्ननिर्मित महल थे; जो सदा मणि, माणिक्य,        |
| सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी। शिष्य गुरुभक्त,        | बहुत प्रकारके रत्न और स्वर्णसे भरे रहते थे। न   |
| पुत्र पितृभक्त और नारियाँ पतिभक्ता तथा                 | कोई भिक्षुक था न रोगी; सभी शोकरहित और           |
| पतिव्रतपरायणा थीं। सभी लोग ऋतुकालमें अपनी              | हर्षमग्न थे। पुरुष अथवा स्त्री—कोई भी आभूषणोंसे |
| पत्नीके साथ सम्भोग करते थे। वे न तो स्त्रीके           | रहित नहीं था। न पापी थे न धूर्त; न क्षुधार्त न  |
| लोभी थे और न लम्पट थे। सत्ययुगमें न तो                 | निन्दित। प्राणियोंकी वृद्धावस्था नहीं आती थी;   |
| परायी स्त्रीसे मैथुन करनेवाले पुरुष थे और न            | वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे। सभी देहधारी      |
| लुटेरों तथा चोरोंका भय था। वृक्षोंमें पूर्णरूपसे       | मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे रहित और             |
| फल लगते थे। गायें पूरा दूध देती थीं।                   | निर्विकार थे। इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य,     |
| सभी मनुष्य बलवान्, दीर्घायु, (अथवा ऊँचे                | दया आदि धर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुगमें     |
| कदवाले) और सौन्दर्यशाली होते थे। किन्हीं-              | एक पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा         |
| किन्हीं पुण्यवानोंकी नीरोगताके साथ-साथ लाखों           | रह जाता है।                                     |
| वर्षोंकी आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त         | कलिके प्रारम्भमें वही धर्म निर्बल और            |
| थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—ये तीनों वर्ण       | कृश हो जाता है तथा उसका एक ही पाद               |
| भी विष्णुसेवी थे। नद तथा नदियाँ सदा जलसे               | अवशिष्ट रह जाता है। व्रजेश्वर! उस समय दुष्टों,  |
| भरी रहती थीं। कन्दराएँ तपस्वियोंसे परिपूर्ण            | लुटेरों और चोरोंका अङ्कुर उत्पन्न होने लगता है। |
| थीं। चारों वर्णींके लोग तीर्थयात्रा करके अपनेको        | लोग अधर्मपरायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग       |
| पवित्र करते थे। द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय,          | भयवश अपने पापोंपर परदा डालते रहते हैं।          |
| वैश्य) तपस्यासे पावन थे। सभीका मन पवित्र               | धर्मात्माओंको सदा भय लगा रहता है और पापी        |
| था। तीनों लोक दुष्टोंसे हीन, उत्तम कीर्तिसे            | भी काँपते रहते हैं। राजाओंमें धर्म नाममात्रका   |
| परिपूर्ण, यशस्कर तथा मङ्गलसम्पन्न थे। घर-              | रह जाता है और ब्राह्मणोंकी वेदनिष्ठा कम हो      |
| घरमें सभी अवसरोंपर पितरोंकी, निर्दिष्ट तिथियोंमें      | जाती है। उनमें कोई-कोई ही व्रत और धर्ममें       |

| श्रीकृष्णाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तन्मखण्ड ७१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण<br>करने लगते हैं। जबतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबतक<br>सत्पुरुष स्थित हैं और जबतक ग्रामदेवता, शास्त्र<br>तथा पूजा-पद्धति मौजूद है; तभीतक कुछ-कुछ<br>तप, सत्य तथा स्वर्गदायक धर्मका अंश विद्यमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वन्दन और शास्त्रज्ञानसे हीन होकर बैलोंको<br>जोतेंगे, रसोइयाका काम करेंगे और सदा शूद्रामें<br>लवलीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण-पित्रयोंसे प्रेम करेंगे।<br>रसोइया तथा लम्पट शूद्र जिस ब्राह्मणका अन्न<br>खायॅंगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया लेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रहता है।  तात! दोषके भण्डाररूप इस कलियुगका एक महान् गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता*। पिताजी! कलियुगके अन्तमें अधर्म पूर्णरूपसे व्याप्त हो जायगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जायगें। न वेदमन्त्रोच्चारणसे पवित्र विवाह होगा और न सत्य तथा क्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा। ग्राम्यधर्मकी प्रधानतासे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | खायग, उसका सुन्दरा पत्नाका हाथया लगा<br>नौकर राजाका वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे।<br>सभी लोग स्वच्छन्दाचारी, शिश्नोदरपरायण, पेटू,<br>रोगग्रस्त, मैले-कुचैले, खण्डित मन्त्रोंसे युक्त और<br>मिथ्या मन्त्रोंके प्रचारक होंगे। जातिहीन, अवस्थाहीन<br>और निन्दक गुरु होंगे। धर्मकी निन्दा करनेवाले<br>यवन और म्लेच्छ राजा होंगे; वे हर्षपूर्वक<br>सत्पुरुषोंकी उत्तम कीर्तिको भी समूल नष्ट कर<br>देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों,<br>गुरुजनों और माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे; वे                                                                                                                                                         |
| विवाह सदा स्त्रीकी स्वीकृतिपर ही निर्भर करेगा। ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलंक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या-वन्दन और शास्त्रोंसे हीन हो जायँगे। उनका वंश सुननेमात्रको रह जायगा। सब लोग अनियमित रूपसे सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णोंके लोग अभक्ष्यभक्षी और परस्त्रीगामी हो जायँगे। स्त्रियोंमें कोई पितव्रता नहीं रह जायगी। घर-घरमें कुलटा ही दीख पड़ेंगी; वे अपने पितको नौकरकी तरह डराती-धमकाती रहेंगी। पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी भर्त्सना करेगा। प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाओंको पीडित करता रहेगा। दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषोंको खूब कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्नसे हीन और गायें दूधरिहत हो जायँगी। दूधके कम हो जानेपर घी और माखनका सर्वथा अभाव हो जायगा। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जायँगे और | सदा स्त्रीकी ही आवभगतमें लगे रहेंगे।  पिताजी! स्त्रियोंके भाई-बन्धुओं तथा स्त्रियोंका ही सदा गौरव होगा। उत्तम कुलमें उत्पन्न लोग चोर और ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे। कलियुगमें लोग कौतुकवश लोभयुक्त धर्मसे मानको धारण करेंगे। सारा जगत् देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा भयाकुल हो जायगा। कलिके दोषसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता फैली रहेगी। मनुष्य भूखे, मैले-कुचैले, दरिद्र और रोगग्रस्त हो जायँगे। जो पहले अशर्फियोंके घटके स्वामी थे, वे राजालोग कौड़ियोंके घड़ोंके मालिक हो जायँगे। गृहस्थोंके घरोंकी शोभा नष्ट हो जायगी; वे सभी जल रखनेके पात्र, अन्न और वस्त्रसे शून्य, दुर्गन्धसे व्याप्त, दीपकसे रहित तथा अन्धकारयुक्त हो जायँगे। |
| वे सदा झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण पवित्रता, संध्या-  * कलेर्दोषनिधेस्तात गुण एको महानिप।  कलि कर एक पुनीत प्रतापा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मानसं च भवेत् पुण्यं सुकृतं न हि दुष्कृतम्॥<br>(९०।२९)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ७१६ भयभीत रहेंगे। सभी फलके विशेष लोभी कीजिये; बालक तो पग-पगपर अपराध करता होंगे। कुलटाओंको कलह ही प्रिय लगेगा। न है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ; तो स्त्रियाँ ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न यशोदा मेरी मैया हैं। अब आप व्रजमें जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे सुने हुए मेरे सारे पुरुषोंमें ही सौन्दर्य रह जायगा। नदियों, नदों, परिहासको यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर

कन्दराओं, तड़ागों और सरोवरोंमें जल तथा कमल नहीं रह जायगा एवं बादल जलशून्य हो जायँगे। नारियाँ संतानहीन, कामुकी और जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली होंगी। सभी लोग पीपल काटनेवाले होंगे। पृथ्वी वृक्षहीन हो जायगी। वृक्ष शाखा और स्कन्धसे रहित हो जायँगे और उनमें फल नहीं लगेंगे। फल, अन्न और जलका स्वाद नष्ट हो जायगा। मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो जायँगे। व्रजेश्वर! उसके बाद बारहों आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुवृष्टिद्वारा मानवों तथा समस्त जन्तुओंका संहार कर डालेंगे। उस समय पृथ्वी और उसकी कथामात्र अवशिष्ट रह जायगी। जैसे वर्षाके बीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कलियुगके व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीवोंसे रहित हो जायगी। तब पुनः क्रमशः सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी। तात! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म बतला दिया; अब आप सुखपूर्वक व्रजको लौट जाइये। मैं आपका दुधमुँहा शिशु पुत्र हूँ; भला, मैं (धर्मके विषयमें) क्या कह सकता हूँ ? मैंने आपके यहाँ माखन, घी, दूध, दही, सुन्दर रूपसे बनाया हुआ मट्ठा, स्वस्तिकके आकारका पकवान, शुभकर्मींके योग्य अमृतोपम मिष्टान्न तथा पितरों और देवोंके निमित्त जो कुछ

मिठाइयाँ बनती थीं, वह सब मैं रोकर

जबर्दस्ती खा जाता था; बालकोंका रोना ही उनका बल है। अत: मेरे अपराधको क्षमा

अहो! कहाँ तो गोकुलमें वैश्यकुलोत्पन्न वैश्यके अधिपति तथा गोकुलके राजा आप नन्द और कहाँ मथुरामें उत्पन्न हुआ मैं वसुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता वसुदेवने मुझे आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढकर माता हैं। महाभाग व्रजेश्वर! आपको मैंने तथा पार्वतीने ज्ञान प्रदान किया है; अत:

तात! उस ज्ञानके बलसे मोहका त्याग कर

वृन्दावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गो-समूह,

नन्दजीने कहा—प्यारे कृष्ण! तुम रमणीय

दीजिये और सुखपूर्वक घरको लौट जाइये।

तो सारे गोकुलवासी उस सबका कीर्तन करेंगे।

परम सुन्दर यमुना-तट, गोपियोंके लिये परम सुन्दर तथा अपने प्रिय रासमण्डल, गोपाङ्गनाओं, गोप-बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया राधाका स्मरण तो करो। अरे बेटा! तुम्हें प्राणोंसे प्यारी राधिकाका स्मरण कैसे नहीं हो रहा है ? वत्स! एक बार कुछ दिनोंके लिये तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नन्दने श्रीकृष्णको अपनी गोदमें बैठा लिया

आँसुओंसे पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छातीसे लगाकर आनन्दपूर्वक उनके दोनों कपोलोंको चूमने लगे। तब परमानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण उनसे बोले। (अध्याय ९०)

शोकसे विह्वल होकर वे उन्हें नेत्रोंके मधुर

### श्रीकृष्णका उद्धवको गोकुल भेजना, उद्धवका गोकुलमें सत्कार तथा उनका वृन्दावन आदि सभी वनोंकी शोभा देखते हुए राधिकाके पास पहुँचना

## और राधास्तोत्रद्वारा उनका स्तवन करना

श्रीनारायण कहते हैं — नारद! श्रीकृष्णकी

प्रेरणासे उद्धव हर्षपूर्वक गणेश्वरको प्रणाम करके

नारायण, शम्भु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वतीका

पताका, नेवला, नीलकण्ठ, श्वेत पुष्प और चन्दन

आदि कल्याणमय वस्तुओंको देखते हुए वृन्दावन

पूर्वक गोकुल जाओ। भद्र! तुम्हारा कल्याण श्रीभगवान्ने कहा — तात! कर्मफल-भोगके

अनुसार संयोग और उसीसे वियोग भी होता है होगा। तुम हर्षपूर्वक गोकुलमें जाकर मेरे द्वारा

तथा उसीसे क्षणमात्रमें दर्शन भी प्राप्त हो जाता

दिये गये शोकका विनाश करनेवाले आध्यात्मिक

है। भला, उस कर्मभोगको कौन मिटा सकता है?

ज्ञानसे माता यशोदा, रोहिणी, ग्वालबाल-समूह,

पिताजी! उद्भव गमनागमनका प्रयोजन बतलायेंगे। मेरी राधिका और गोपिकाओंको सान्त्वना दो।

शोकके कारण नन्दजी मेरी माताकी आज्ञासे अब

मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। तत्पश्चात् आपको भी

सब मालूम हो जायगा। वे गोकुलमें जाकर यहीं रहें। तुम नन्दजीका ठहरना और मेरी विनय

यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वालबालों और यशोदाको बतला देना।—यों कहकर श्रीकृष्ण

पिता, माता, बलराम और अक्रूरके साथ तुरंत ही

उस प्राणप्यारी राधिकाको समझायेंगे—श्रीकृष्ण

यों कह ही रहे थे कि वहाँ वसुदेव, देवकी, महलके भीतर चले गये। नारद! उद्भव मथुरामें

रात बिताकर प्रात:काल शीघ्र ही रमणीय वृन्दावन बलदेव, उद्भव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुँचे। नामक वनके लिये प्रस्थित हुए।

वसदेवने कहा — नन्दजी! तुम तो बलवान्,

ज्ञानी, मेरे सद्बन्धु और सखा हो; अत: मोहको

त्याग दो और घरको प्रस्थान करो। यह श्रीकृष्ण

जैसे मेरा बच्चा है, उसी तरह तुम्हारा भी है।

मित्र! मथुरानगरी गोकुलसे दूर नहीं है; वह तो

स्मरण करते हुए मन-ही-मन गङ्गा और उस दिशाके स्वामी महेश्वरका ध्यान करके मङ्गल-उसके दरवाजेके समान है। अत: नन्दजी! सदा

आनन्द-महोत्सवके अवसरपर तुम्हें यह पुत्र सूचक शकुनोंको देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्गमें दुन्दुभि और घण्टाका शब्द, शङ्खध्विन,

देखनेको मिलेगा।

श्रीदेवकीने कहा—नन्दजी! यह श्रीकृष्ण हरिनाम-संकीर्तन और मङ्गल-ध्वनि सुनायी पड़ी। जैसे हम दोनोंका पुत्र है; उसी तरह आपका भी

इस प्रकार वे मार्गमें पति-पुत्रवती साध्वी नारी, है—यह निश्चित है; फिर किसलिये आपका प्रज्वलित दीप, माला, दर्पण, जलसे परिपूर्ण घट,

शरीर शोकसे मुरझाया हुआ दीख रहा है?

श्रीकृष्ण तो बलदेवके साथ आपके महलमें

ग्यारह वर्षोंतक सुखपूर्वक रह चुका है, तब आप थोडे दिनोंके वियोगसे ही शोकग्रस्त कैसे हो

जायँगे ? (यदि ऐसी बात है तो) कुछ दिनोंतक

मथुरामें ही इस पुत्रके साथ आप रहिये और

उसके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान कान्तिमान् मुखका अवलोकन कीजिये तथा अपना जन्म सफल कीजिये।

तब श्रीभगवान् बोले—उद्धव! तुम सुख-

दही, लावा, फल, दूर्वाङ्कर, सफेद धान, चाँदी, सोना, मधु, ब्राह्मणोंका समूह, कृष्णसार मृग, साँड, घी, गजराज, नरेश्वर, श्वेत रंगका घोड़ा,

नामक वनमें जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सामने ही

भाण्डीर-वट नामक वृक्ष दीख पड़ा; जिसका रंग लाल था तथा जो अविनाशी, कोमल, पुण्यदाता और अभीष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंगके

गहनोंसे सजे हुए सुन्दर वेषधारी बालकोंको देखा।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 590 वे बाल-कृष्णका नाम ले-लेकर शोकवश रो रहे शंकरका पूजन सम्पन्न किया। मुने! तदनन्तर षोडशोपचारकी सामग्रियों और अनेक प्रकारकी थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनन्दपूर्वक नगरमें प्रवेश करके कुछ दूर आगे गये। तब उन्हें बलिसे श्रीवृन्दावनकी अधिष्ठात्री देवीकी पूजा वह नन्दभवन दिखायी दिया, जिसे विश्वकर्माने की और श्रीकृष्णके कल्याणके लिये तुरंत ही बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नोंसे ब्राह्मणोंको सौ सूधी भैंसें, एक हजार बकरियाँ, हुआ था। उसमें मोती, माणिक्य और हीरे जड़े पंद्रह हजार शुद्ध भेंड, सौ मोहरें तथा सौ गायें हुए थे। वह अमूल्य रत्नोंके बने हुए मनोरम दक्षिणामें दीं। फिर बारंबार आदरसहित उद्धवका कलशोंसे सुशोभित था। नाना प्रकारकी चित्रकारी सेवा-सत्कार किया। दरवाजेकी शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर तत्पश्चात् उद्भव यशोदा, रोहिणी, ग्वालबालों, उद्भव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और वृद्धों और सभी गोपियोंको भलीभाँति आश्वासन उसके आँगनमें पहुँचकर तुरंत ही रथसे उतरकर देकर रासमण्डल देखनेके लिये गये। वहाँ उन्होंने भूतलपर खड़े हो गये। उन्हें देखकर यशोदा और रमणीय रासमण्डलको देखा, जो चन्द्रमण्डलके समान गोलाकार और सैकड़ों केलेके खंभोंसे रोहिणीने तुरंत ही उनका कुशल-समाचार पूछा और आनन्दमग्न हो उन्हें आसन, जल, गौ और सुशोभित था। तदनन्तर रासमण्डलकी शोभा, मधुपर्क निवेदित किया। तदनन्तर वे पूछने असंख्य गोपी तथा श्रीकृष्ण ही आ गये-इस लगीं—'उद्भव! नन्दजी कहाँ हैं? तथा बलराम अनुमानसे असंख्य गोपोंको प्रतीक्षा करते देखा। और श्रीकृष्ण कहाँ हैं? वह सब वृत्तान्त ठीक-फिर यमुनाकी प्रदक्षिणा करके उद्धवने चन्दन, चम्पक, यूथिका, केतकी, माधवी, मौलसिरी, ठीक बतलाओ।' तब उद्धवने क्रमशः कहना आरम्भ किया—'यशोदे! सुनो, वे सब सर्वथा अशोक, काञ्चन, कर्णिका आदि वनोंकी प्रदक्षिणा सकुशल हैं; नन्दजी आनन्दपूर्वक हैं। वे श्रीकृष्ण की। फिर आनन्दपूर्ण मनसे नागेश्वर, लवङ्ग, और बलरामके साथ कुछ विलम्बसे आयेंगे; शाल, ताल, हिंताल, पनस, रसाल, मन्दार आदि क्योंकि वहाँ श्रीकृष्णके उपनयन-संस्कारतक काननोंको देखते हुए रमणीय कुञ्जवनके दर्शन ठहरेंगे। मैं विधिपूर्वक तुमलोगोंका कुशल-करके अत्यन्त मधुर रमणीय मधुकाननमें प्रवेश समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊँगा।' इस किया। पुन: बदरीवनमें जानेके बाद कदलीवनमें मङ्गल-समाचारको सुनकर यशोदा और रोहिणी जाकर अति निभृत स्थानमें श्रीराधिकाके आश्रमके दर्शन किये। वहाँकी दिव्य विलक्षण शोभाको आनन्दविभोर हो गयीं; उन्होंने ब्राह्मणको बुलाकर रत्न, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। देखनेके बाद वे अन्तिम द्वारपर पहुँचे। सिखयोंने तत्पश्चात् उद्धवको अमृतोपम मिष्टान्न भोजन कराया उनका स्वागत करके उन्हें राधाके पास तथा उन्हें उत्तम मणि, रत्न और हीरे भेंटमें दिये। पहँचा दिया। उद्धवने आश्चर्यचिकत कर देनेवाली फिर नाना प्रकारके माङ्गलिक बाजे बजवाये, राधाको सामने देखा। वे चन्द्रकलाके समान सुन्दरी थीं, उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए मङ्गल-कार्य कराया, ब्राह्मणोंको जिमाया और वेदपाठ करवाया। फिर परमानन्दपूर्वक नाना कमलके सदृश थे, उन्होंने भूषणोंका त्याग कर दिया था, केवल कानोंमें सुवर्णके रंग-बिरंगे कुण्डल प्रकारके उपहार, नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप, चन्दन, वस्त्र, ताम्बूल, मधु, गो-दुग्ध, दिध और घृत झलमला रहे थे, अत्यन्त क्लेशके कारण उनका आदि सामग्रियोंसे ब्राह्मणद्वारा सर्वव्यापी भगवान् मुख लाल हो गया था, वे शोकसे मुर्च्छित हो

कमलाको नमस्कार-नमस्कार। पद्मनाभकी प्रियतमा

पद्माको बारंबार प्रणाम। जो महाविष्णुकी माता और

पराद्या हैं; उन्हें पुन:-पुन: नमस्कार। सिन्धुसुताको

नमस्कार। मर्त्यलक्ष्मीको नमस्कार-नमस्कार।

नारायणकी प्रिया नारायणीको बारंबार नमस्कार।

विष्णुमायाको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। वैष्णवीको

नमस्कार-नमस्कार। महामायास्वरूपा सम्पदाको पुन:-पुन: नमस्कार। कल्याणरूपिणीको नमस्कार। शुभाको बारंबार नमस्कार। चारों वेदोंकी माता और सावित्रीको पुन:-पुन: नमस्कार। दुर्गविनाशिनी दुर्गादेवीको बारंबार नमस्कार। पहले सत्ययुगमें जो सम्पूर्ण देवताओंके तेजोंमें अधिष्ठित थीं; उन देवीको तथा प्रकृतिको नमस्कार-नमस्कार। त्रिपुरहारिणीको नमस्कार। त्रिपुराको पुन:-पुन: नमस्कार। सुन्दरियोंमें परम सुन्दरी निर्गुणाको नमस्कार-नमस्कार। निद्रास्वरूपाको नमस्कार और निर्गुणाको बारंबार नमस्कार। दक्षसुताको नमस्कार और सत्याको पुन:-पुन: नमस्कार। शैलसुताको

भूमिपर पड़ी हुई रो रही थीं, उनकी चेष्टाएँ शान्त थीं, उन्होंने आहारका त्याग कर दिया था, उनके अधर और कण्ठ सूख गये थे, केवल कुछ-

कुछ साँस चल रही थी। उन्हें इस अवस्थामें

देखकर भक्त उद्धवके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया। वे भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते

हए बोले।



चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा वन्दित हैं तथा जिनकी कीर्तिके कीर्तनसे

उद्धवने कहा—में श्रीराधाके

ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुलमें वास करनेवाली राधिकाको बारंबार नमस्कार। शतशृङ्गपर निवास करनेवाली चन्द्रवतीको नमस्कार-नमस्कार।

तुलसीवन तथा वृन्दावनमें बसनेवालीको नमस्कार-नमस्कार। रासमण्डलवासिनी रासेश्वरीको नमस्कार-नमस्कार। विरजाके तटपर वास करनेवाली वृन्दाको

नमस्कार-नमस्कार। वृन्दावनविलासिनी कृष्णाको

नमस्कार-नमस्कार। कृष्णप्रियाको नमस्कार। शान्ताको पुन:-पुन: नमस्कार। कृष्णके वक्ष:स्थलपर स्थित रहनेवाली कृष्णप्रियाको नमस्कार-नमस्कार।

पुन: नमस्कार। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको

नमस्कार-नमस्कार। सम्पूर्ण ऐश्वर्योंकी अधिदेवी

वैकुण्ठवासिनीको नमस्कार। महालक्ष्मीको पुन:-

गौरीको बारंबार नमस्कार। कैलासवासिनीको नमस्कार और माहेश्वरीको नमस्कार-नमस्कार। निद्रा, दया और श्रद्धाको पुन:-पुन: नमस्कार। धृति, क्षमा और लज्जाको बारंबार नमस्कार। तृष्णा,

नमस्कार और पार्वतीको बार-बार नमस्कार।

तपस्विनीको नमस्कार-नमस्कार और उमाको

बारंबार नमस्कार। निराहारस्वरूपा अपर्णाको पुन:-

पुनः नमस्कार। गौरीलोकमें विलास करनेवाली

क्षुत्स्वरूपा और स्थितिकर्त्रीको नमस्कार-नमस्कार। संहाररूपिणीको नमस्कार और महामारीको पुन:-पुनः नमस्कार। भया, अभया और मुक्तिदाको

नमस्कार-नमस्कार। स्वधा, स्वाहा, शान्ति और कान्तिको बारंबार नमस्कार। तुष्टि, पुष्टि और दयाको पुन:-पुन: नमस्कार। निद्रास्वरूपाको

नमस्कार-नमस्कार। श्रद्धाको बार-बार नमस्कार। क्षुत्पिपासास्वरूपा और लज्जाको बारंबार नमस्कार।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण धृति, चेतना और क्षमाको बारंबार नमस्कार। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उद्धवकृत स्तोत्रका पाठ करता है; वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें सबकी माता तथा सर्वशक्तिस्वरूपा हैं; उन्हें वैकुण्ठमें जाता है। उसे बन्धुवियोग तथा अत्यन्त नमस्कार-नमस्कार। अग्निमें दाहिका-शक्तिके रूपमें विद्यमान रहनेवाली देवी और भद्राको पुन:-पुन:

भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्रीका पित परदेश गया होता है, वह अपने पितसे मिल नमस्कार। जो पूर्णिमाके चन्द्रमामें और शरत्कालीन जाती है और भार्यावियोगी अपनी पत्नीको पा कमलमें शोभारूपसे वर्तमान रहती हैं; उन शोभाको नमस्कार-नमस्कार। देवि! जैसे दूध जाता है। पुत्रहीनको पुत्र मिल जाते हैं, निर्धनको

और शीतलतामें, शब्द और आकाशमें तथा सूर्य

920

वेद और पुराणमें—कहीं भी राधा और माधवमें भेद नहीं है; अत: कल्याणि! चेत करो। सित!

हो जाती है, प्रजाहीन प्रजाको पा लेता है, रोगी और प्रकाशमें कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक, रोगसे विमुक्त हो जाता है, बँधा हुआ बन्धनसे छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भयसे मुक्त हो जाता

मुझे उत्तर दो। यों कहकर उद्धव वहाँ उनके

धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीनको भूमिकी प्राप्ति और उसकी धवलतामें, गन्ध और भूमिमें, जल

चरणोंमें पुन:-पुन: प्रणिपात करने लगे। जो हो जाता है\*। (अध्याय ९१-९२)

\* उद्धव उचाच—

राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितम् । यत्कीर्तिकीर्तनेनैव नमः। शतशृङ्गनिवासिन्यै चन्द्रवत्यै

नमो गोलोकवासिन्यै राधिकायै नमो नमो नमः । रासमण्डलवासिन्यै <u>तुलसीवनवासिन्यै</u> वृन्दारण्यै

विरजातीरवासिन्यै वृन्दायै च नमो नमः । वृन्दावनविलासिन्यै कृष्णायै च नम: कृष्णप्रियायै च शान्तायै च नमो नमः । विद्याधिष्ठातृदेव्यै च

नमो वैकुण्ठवासिन्यै महालक्ष्म्यै नमो सर्वेश्वर्याधिदेव्यै च कमलायै नमो महाविष्णोश्च मात्रे च पराद्यायै नमो

नमो नारायणप्रियायै च नारायण्यै महामायास्वरूपायै सम्पदायै

नमस्त्रिपुरहारिण्यै

निराहारस्वरूपायै

शैलसुतायै च

संहाररूपिण्यै

धृत्यै क्षमायै

नमो

नम:

नमो

नम:

नमो

नमो मात्रे चतुर्णां वेदानां सावित्रयै च नमो

तेज:सु सर्वदेवानां

निद्रास्वरूपायै निर्गुणायै

कैलासवासिन्यै माहेश्वर्ये

धृत्यै क्षमायै च लज्जायै च नमो

निद्रास्वरूपायै श्रद्धायै च नमो

पार्वत्यै

ह्यपर्णायै

महामार्थै

च चेतनायै नमो

पुरा कृतयुगे त्रिपुरायै

च नमो

नमो

नमो

नमो

नमो नमो

नमः स्वधायै स्वाहायै शान्त्यै कान्त्यै नमो नमः । नमस्तुष्ट्यै च पुष्ट्यै च दयायै च नमो

नमः । नमो दक्षसुतायै च नमः सत्यै

नमः । नमो दुर्गविनाशिन्यै मुदा । अधिष्ठानकृतायै च प्रकृत्यै च नमः । सुन्दरीषु च रम्यायै निर्गुणायै

नमः । नमो नमस्तपस्विन्यै ह्युमायै च

नमः । गौरीलोकविलासिन्यै नमो गौर्यै

नम: । निद्रायै च दयायै च श्रद्धायै च

नमः । तृष्णायै क्षुत्स्वरूपायै स्थितिकर्र्ये

नमः। भयायै चाभयायै च मुक्तिदायै

नमः। क्षुत्पिपासास्वरूपायै लज्जायै च

नमः। सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वमात्रे

नमः। नमः सिन्धुसुतायै च मर्त्यलक्ष्म्यै नमो नमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वैष्णव्यै च नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्यै शुभायै च नमो

नमः । कृष्णवक्षःस्थितायै च तित्रयायै सरस्वत्यै नम:। पद्मनाभप्रियायै च पद्मायै

पुनाति नमो रासेश्वर्यै नमो

दुर्गादेव्यै

नमो

नमो

नमो

नमो

नमो

नमो

नमो

नमो

नमो

भुवनत्रयम्॥

नम:॥

है, आपत्तिग्रस्त आपद्से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्तिवाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पण्डित

## राधा-उद्धव-संवाद

यमुनातट वही है, सुगन्धित मलय-पवन भी वही

**श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! उद्धवद्वारा किये गये स्तवनको सुनकर राधिकाकी चेतना है, उनके केलि-कदम्बोंका मूल भी वही है,

लौट आयी। तब वे विषादग्रस्त हो उद्धवको श्रीकृष्णके सदृश आकारवाला देखकर बोलीं।

श्रीराधिकाने कहा - वत्स! तुम्हारा क्या नाम है ? किसने तुम्हें भेजा है ? तुम कहाँसे आये

हो ? तुम्हारे यहाँ आनेका क्या कारण है ? यह

सब मुझे बतलाओ। तुम्हारा सर्वाङ्ग श्रीकृष्णकी आकृतिसे मिलता-जुलता है; अत: मैं समझती हूँ

कि तुम श्रीकृष्णके पार्षद हो। अब तुम बलदेव

और श्रीकृष्णका कुशल-समाचार वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओं कि नन्दजी किस

कारणसे वहीं ठहरे हुए हैं? क्या श्रीकृष्ण इस रमणीय वृन्दावनमें फिर आयेंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखका पुन:

दर्शन करूँगी तथा रासमण्डलमें उनके साथ पुन: क्रीड़ा करूँगी? क्या सिखयोंके साथ पुनः जल-विहार हो सकेगा? और क्या श्रीनन्दनन्दनके शरीरमें पुन: चन्दन लगा पाऊँगी?

कहाँ हैं? हा कृष्ण! हा रमानाथ! हा मेरे उद्भव बोले—सुमुखि! मैं क्षत्रिय हूँ। मेरा प्राणवल्लभ! तुम कहाँ हो? मुझ दासीसे कौन-नाम उद्धव है। तुम्हारा शुभ समाचार जाननेके सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा; क्योंकि लिये परमात्मा श्रीकृष्णने मुझे भेजा है; इसीलिये

में तुम्हारे पास आया हूँ। मैं श्रीहरिका पार्षद भी हूँ। इस समय श्रीकृष्ण, बलदेव और नन्दजी

कुशलसे हैं।

दाहस्वरूपायै भद्रायै च नमो नमः। शोभायै पूर्णचन्द्रे च शरत्पद्मे नमो नमः॥

**श्रीराधिकाने कहा**—उद्भव! इस समय भी । परम आश्चर्य हुआ। उस समय सात सखियाँ

भेदो यथा देवि दुग्धधावल्ययोः सदा। यथैव गन्धभूम्योश्च

रोगाद् विमुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भयान्मुच्येत भीतस्तु

इत्युद्धवकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिपूर्वकम्। इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्॥

शब्दनभसोर्ज्योति:सूर्यकयोर्यथा। लोके वेदे पुराणे चेतनं कुरु कल्याणि देहि मामुत्तरं सित । इत्युक्त्वा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः

न भवेद् बन्धुविच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः। प्रोषिता स्त्री लभेत् कान्तं भार्याभेदी लभेत् प्रियाम्॥ अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो लभते धनम् । निर्भूमिर्लभते भूमिं प्रजाहीनो लभेत् प्रजाम्॥

अस्पष्टकोर्ति: सुयशा मूर्खो भवति पण्डित:॥

यह दासी तो पग-पगपर अपराध करनेवाली है।

इतना कहकर राधिका देवी पुन: मूर्च्छित

यथैव

च

उनका अभीष्ट पुण्यमय रमणीय वृन्दावन भी

विद्यमान है। वही पुंस्कोकिलोंकी बोली, चन्दनचर्चित

शय्या, चारों प्रकारके भोज्य पदार्थ, सुन्दर मधुपान

तथा दुरन्त एवं दु:खद पापात्मा मन्मथ भी वही

मौजूद है। रासमण्डलमें वे रत्नप्रदीप अभी भी जलते हैं, उत्तम मणियोंका बना हुआ रतिमन्दिर

भी है ही, गोपाङ्गनाओंका समूह भी विद्यमान है,

पूर्णिमाका चन्द्रमा भी सुशोभित हो रहा है और

सुगन्धित पुष्पोंद्वारा रचित चन्दनचर्चित शय्या भी है। रति-भोगके योग्य कर्पूर आदिसे सुवासित

पानका बीड़ा, सुगन्धित मालतीकी मालाएँ, श्वेत

चॅंवर, दर्पण, जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं

ऐसे हीरेके मनोहर हार, अनेकों रमणीय उपकानन,

सुन्दर क्रीड़ा-सरोवर, सुगन्धित पुष्पोंकी वाटिका, कमलोंकी मनोहर पंक्ति आदि सभी वैभव

विद्यमान हैं (यह सब है); परंतु मेरे प्राणनाथ

हो गयीं। तब उद्धवने पुन: उन्हें चैतन्य कराया। उनकी उस दशाको देखकर क्षत्रियश्रेष्ठ उद्धवको

जलशैत्ययो:॥

राधामाधवयोस्तथा॥

मुच्येतापन्न आपदः॥

(97153-93)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 922 लगातार श्रीराधापर श्वेत चॅंवर डुला रही थीं और विभूषित करके केशोंका शृङ्गार करो। कल्याणि! असंख्य गोपियाँ विविध भाँतिसे उनकी सेवामें इस प्रकार सुन्दर वेष बनाकर कपोलोंपर पत्र-भंगी (सौन्दर्यवर्धक विचित्र पत्रावली) कर लो। व्यस्त थीं। उनको इस अवस्थामें पहुँची हुई देखकर उद्धव डरे हुएकी भाँति पुन: विनयपूर्वक मॉॅंगमें कस्तूरी-चन्दनयुक्त सिन्द्र भर लो और कानोंको अमृतके समान लगनेवाले परम प्रिय बेंदी लगा लो। पैरोंमें मेंहदी लगाकर उसे वचन बोले। महावरसे रँग लो। सित! शोकके साथ-साथ इस उद्भवने कहा—देवि! मैं समझ गया। तुम कीचड्युक्त कमल-पुष्पोंकी शय्याको त्याग दो और उठो। इस उत्तम रत्नसिंहासनपर बैठो। मन-देवाङ्गनाओंकी अधीश्वरी, परम कोमल, सिद्धयोगिनी, सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी और गोलोककी ही-मन श्रीकृष्णके साथ विशुद्ध एवं मधुर मधुमय सुन्दरी हो; श्रीदामके शापसे तुम भूतलपर पदार्थ खाओ, संस्कारयुक्त स्वच्छ जल पीओ अवतीर्ण हुई हो। देवि! तुम श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया और सुवासित पानका बीड़ा चबाओ। देवेशि! तथा उनके वक्ष:स्थलपर निवास करनेवाली हो। तत्पश्चात् जिसपर अग्नि-शुद्ध वस्त्र बिछा है; जो देवि! मैं हृदयको स्निग्ध करनेवाली अभीष्ट मालतीकी मालाओंसे सुशोभित, कस्तूरी, जाती, चम्पा और चन्दनकी सुगन्धसे सुवासित, चारों शुभवार्ताका वर्णन करता हूँ; तुम उसे सिखयोंके साथ सुस्थिर चित्तसे श्रवण करो। वह वार्ता ओरसे मालतीकी मालाओं और हीरोंके हारोंसे विभूषित एवं सुन्दर-सुन्दर मणियों, मोतियों दु:खरूपी दावाग्निमें झुलसी हुईके लिये अमृतकी और माणिक्योंसे परिष्कृत है; जिसके उपधान वर्षाके समान तथा विरहव्याधि-ग्रस्ताके लिये (तिकया)-में पुष्पोंकी मालाएँ लटक रही हैं उत्तम रसायनके सदृश है। नन्दजी सदा प्रसन्न हैं। उन्हें वसुदेवने निमन्त्रित कर रखा है; अत: और जो सब तरहसे मङ्गलके योग्य है; उस वे वहाँ आनन्दपूर्वक श्रीकृष्णके उपनयन-अमुल्य रत्नोंद्वारा निर्मित परम मनोहर पलंगपर संस्कारतक ठहरेंगे। उस मङ्गल-कार्यके साङ्गोपाङ्ग सदा गोपियोंद्वारा सेवित होती हुई हर्षपूर्वक शयन करो। मनोहरे! तुम्हारी प्रिय सखी एवं भक्त गोपी सम्पन्न हो जानेपर परमानन्द-स्वरूप नन्दजी बलराम और श्रीकृष्णको साथ लेकर हर्षपूर्वक निरन्तर तुमपर श्वेत चँवर डुलाती रहती है और गोकुलको लौटेंगे। उस समय श्रीकृष्ण आकर तुम्हारे चरणकमलोंकी सेवा करती है। प्रसन्नताके साथ पुनः माताको प्रणाम करेंगे और मुने! इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि रातमें हर्षपूर्वक इस पुण्यमय वृन्दावनमें पधारेंगे। देवताओंद्वारा वन्दित उनके चरणकमलोंको प्रणाम सती राधिके! तुम शीघ्र ही श्रीकृष्णके मुखकमलका करके उद्भव चुप हो गये। उद्भवके मधुर दर्शन करोगी। उस समय तुम्हारा सारा विरह-वचनोंको सुनते ही सती राधिकाके मुखपर मुस्कराहट छा गयी और उन्होंने उद्भवको अमूल्य दु:ख दूर हो जायगा। अत: मात:! तुम अपने दिव्य वस्त्राभूषण, रत्न, हार, भोजन, जल, चित्तको स्थिर करो और इस अत्यन्त दारुण शोकको त्याग दो। पुन: प्रसन्नतापूर्वक अग्निमें ताम्बुल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर, तपाकर शुद्ध किये हुए रमणीय वस्त्र पहनकर श्रीकृष्णवर्णित ज्ञानका उपदेश किया तथा लक्ष्मी, अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषणोंको धारण कर विद्या, कीर्ति, सिद्धिके साथ ही श्रीहरिके दास्य, लो। कस्तूरी और कुंकुमसे युक्त चिकने चन्दनको श्रीहरिके चरणोंमें निश्चला भक्ति और श्रेष्ठतम शरीरपर लगा लो और मालतीकी मालाओंसे पार्षद-पदकी प्राप्तिका वरदान दिया। इस प्रकार

भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतमको

(९३।७५)

श्रीकृष्णजन्मखण्ड उद्धवको वर-प्रसाद प्रदान करके राधिकाजीने उठकर अग्नि-शुद्ध साड़ी और कञ्चकी धारण की तथा अमूल्य रत्नोंके आभूषण, हीरोंके हार, मनोहर रत्नमाला, सिन्दूर, कज्जल, पुष्पमाला और सुस्निग्ध चन्दनसे शरीरका शृङ्गार किया। उस समय उनके शरीरका रंग तपाये हुए सुवर्णके समान चमकीला था और कान्ति सैकड़ों चन्द्रमाओंके सदृश उद्दीत थी। असंख्य गोपियाँ उन्हें घेरे हुए थीं। तत्पश्चात् वे हर्षपूर्वक रत्नसिंहासनपर विराजमान हर्षमग्न उद्धवकी पूजा करके बोलीं। **श्रीराधिकाने पूछा—**उद्धव! कपटरहित हो सच-सच बतलाओ, क्या सचमुच श्रीहरि आयेंगे? तुम भय छोड़कर ठीक-ठीक कहना और इस उत्तम सभामें सत्य ही बोलना। सौ कुएँसे एक बावली श्रेष्ठ है, सौ बावलियोंसे एक यज्ञ श्रेष्ठ है, सौ यज्ञोंसे एक पुत्र श्रेष्ठ है और सौ पुत्रोंसे बढ़कर सत्य है। सत्यसे बढकर दूसरा धर्म नहीं है और झुठसे बढ़कर दूसरा पाप नहीं है\*। उद्भवने कहा — सुन्दरि! सचमुच ही श्रीहरि आयेंगे और तुम उनका दर्शन करोगी—यह भी सत्य है। उस समय श्रीहरिके चन्द्रमुखका अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा संताप दूर हो जायगा। महाभागे! तुम्हारा विरह-ताप तो मेरे दर्शनसे ही नष्ट हो गया; अब तुम इस दुस्तर चिन्ताको छोड़ो और नाना प्रकारके भोगजनित सुखका उपभोग करो। मैं मथुरा जाकर श्रीहरिको समझा-बुझाकर यहाँ भेजूँगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। मात:! अब मुझे बिदा दो। मैं श्रीहरिके संनिकट जाऊँगा और यह सारा वृत्तान्त यथोचितरूपसे उन्हें सुनाऊँगा। तब श्रीराधिकाजी बोलीं—वत्स! जब

भेजोगे, इसीसे मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ; अन्यथा स्त्रियोंके मनकी बात भला, कौन विद्वान् जानता है ? विद्वान् तो शास्त्रानुसार कुछ-कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं तब शास्त्र बेचारे क्या कह सकते हैं ? परंतु पुत्र! तुम जाकर श्रीकृष्णसे मेरी बात कहोगे; मैं तुम्हें सब कुछ बतला रही हूँ। उद्धव! मुझे घर और वनमें कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिये जैसे पशु आदि हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात-दिनका ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने-आपको तथा सूर्य-चन्द्रमाके उदयको ही जान पाती हूँ। इस समय श्रीहरिका समाचार पाकर क्षणभरके लिये मुझे चेतनता आ गयी है। अब मैं श्रीकृष्णके स्वरूपका दर्शन कर रही हूँ, मुरलीकी ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल, लज्जा और भयका त्याग करके श्रीहरिके चरणका ध्यान कर रही हूँ। जो समस्त लोकोंके ईश्वर तथा प्रकृतिसे परे हैं, उन श्रीहरिको पाकर भी मायाके वशीभूत होनेके कारण उनको गोपपित समझकर मैं उन्हें यथार्थरूपसे जान न सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरणकमलोंका ध्यान करते रहते हैं; उन्हींकी मैंने क्रोधमें भरकर भर्त्सना कर दी थी-यह मेरा बर्ताव मेरे हृदयमें काँटेकी तरह चुभ रहा है। उद्भव! उनके चरणकमलोंकी सेवाओंमें, गुण-कीर्तनमें, उनकी भक्तिमें, ध्यान अथवा पूजामें जो क्षण व्यतीत होता है; उसीमें सारा मङ्गल, आनन्द और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद तुम परम मनोहर मथुरापुरीको जा रहे हो; तो हो जानेपर सदा हृदयमें संताप और विघ्न होता है। अब मेरी पुन: उस प्रकारकी अभीष्ट क्रीड़ा-कुछ समय और ठहरो और स्थिरतापूर्वक मेरे प्रीति नहीं होगी, न वैसा प्रेम-सौभाग्य होगा और पास बैठो। जरा, मेरी कुछ दु:ख-कहानी तो सुनते

\* न हि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम्॥

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ७२४ न निर्जन स्थानमें समागम ही होगा। उद्भव! अब स्वच्छ चन्द्र-सरोवर, विस्पन्दक, देववन, नन्दनवन, मैं उनके साथ वृन्दावनमें नहीं जाऊँगी, नन्दनन्दनके पुष्पभद्रक और भद्रकवनको ही जाऊँगी। वसन्त-वक्ष:स्थलपर चन्दन नहीं लगाऊँगी, न उन्हें माला ऋतुमें खिली हुई वह सुन्दर माधवी लता कहाँ पहनाऊँगी, न उनके मुखकमलकी ओर निहारूँगी। है ? वह वसन्तकी रात्रि कहाँ चली गयी ? न पुनः मालती, केतकी और चम्पकके काननोंमें वसन्त-ऋत् कहाँ चला गया? और हाय! वे तथा सुन्दर रासमण्डलमें ही जाऊँगी, न हरिके माधव—श्रीकृष्ण भी कहाँ चले गये? इतना साथ रमणीय चन्दनकाननमें विचरूँगी। न पुन: कहकर राधाजी श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करने लगीं। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और मलयकी सुगन्धसे युक्त रत्नमन्दिरमें ही जाऊँगी वे रोती हुई पुन: मूर्च्छित हो गयीं। और न हरिके साथ पुन:-पुन: रमणीय माधवीवन, रहस्यमय मध्कानन, मनोहर श्रीखण्डकानन, (अध्याय ९३) सिखयोंद्वारा श्रीकृष्णकी निन्दा एवं प्रशंसा और उद्भवका मूर्च्छित हुई राधाको सान्त्वना प्रदान करना परा प्रकृति हो। पुराणों तथा श्रुतियोंमें कहीं भी श्रीनारायण कहते हैं - मुने! राधिकाको मूर्च्छित देखकर उद्धवको महान् विस्मय और राधा और माधवमें भिन्नता नहीं पायी जाती। भय प्राप्त हुआ। वे राधाकी सच्ची भक्ति और तदनन्तर राधिकाको मुर्च्छित देखकर उन उद्धवको अपनेको कहनेमात्रका भक्त जानकर तथा भाग्यवती पीछे करके और स्वयं राधाके आगे खड़ी हो सती राधाकी ओर देखकर सारे जगत्को तुच्छ माधवी गोपी बोली। माधवीने कहा - कल्याणि! श्रीकृष्ण तो समझने लगे। तदनन्तर मृतक-तुल्य पड़ी हुई चोर हैं, उनका कौन-सा उत्तम रूप और वेष है? राधाको होशमें लाते हुए उनसे बोले। उनके सुख और वैभव ही क्या हैं? कोई अनुपम उद्भवने कहा — कल्याणि ! होशमें आ जाओ। गौरव भी तो नहीं है? उनका कौन-सा पराक्रम, जगन्मात:। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं पूर्वजन्मकृत ऐश्वर्य अथवा दुर्लङ्घ्य शौर्य है ? उनमें कौन-सी समस्त कर्म हो। अब तुम्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त होंगे। तुम्हारे दर्शनसे विश्व पवित्र हो गया और सिद्धता एवं प्रसिद्धि है? तुम्हारे-सदृश उनमें कौन-सा उत्तम गुण है ? वे यहाँ कहींसे आ गये तुम्हारी चरणरजसे पृथ्वी पावन हो गयी। तुम्हारा मुख परम पवित्र है और (तुम्हारे स्पर्शसे) और पुन: कहीं चले गये। वे गोपवेषधारी बालक गोपिकाएँ पुण्यवती हो गर्यो। लोग गीत तथा ही तो हैं न? कोई राजपुत्र अथवा विशिष्ट पुरुष मङ्गल-स्तोत्रोंद्वारा तुम्हारा ही गान करते हैं। वेद थोड़े ही हैं। फिर तुम व्यर्थ उन नन्दनन्दन गोपालकी चिन्तामें क्यों पड़ी हो ? अरे! यत्नपूर्वक तथा सनकादि महर्षि तुम्हारी उत्तम कीर्तिका-तुम अपने आत्माकी रक्षा करो; क्योंकि आत्मासे जो किये हुए पापोंको नष्ट करनेवाली, पुण्यमयी, तीर्थपूजास्वरूपा, निर्मल, हरिभक्तिप्रदायिनी, बढ़कर प्रिय दूसरा कुछ नहीं है। कल्याणकारिणी और सम्पूर्ण विघ्नोंका विनाश तदनन्तर मालतीने श्रीकृष्णकी निन्दा करते करनेवाली है—सदा बखान करते हैं। तुम्हीं राधा हुए अन्तमें राधासे कहा—मूढ़े! तुम व्यर्थ हो; तुम्हीं श्रीकृष्ण हो। तुम्हीं पुरुष हो; तुम्हीं किसकी चिन्तामें पड़ी हो? यह अत्यन्त दारुण

| होकर और भी धन्यवादका पात्र हो गया है।                    | परमात्मा श्रीहरिका कोई अन्य भक्त नहीं है।         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| इस भारतवर्षमें नारियोंके मध्य गोपिकाएँ सबसे              | गोपियोंने जैसी भक्ति प्राप्त की है, वैसी भक्ति    |
| बढ़कर धन्या और मान्या हैं; क्योंकि वे उत्तम              | दूसरोंको नहीं नसीब हुई <sup>२</sup> ।             |
| पुण्य प्रदान करनेवाले श्रीराधाके चरणकमलोंका              | तदनन्तर कलावती और तुलसीके द्वारा                  |
| नित्य दर्शन करती रहती हैं <sup>१</sup> । इन्हीं राधिकाके | श्रीकृष्णकी महिमा कही जानेके बाद कालिकाने         |
| चरणकमलोंकी रजको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माने            | कहा—बुद्धिमान् उद्धव! बाल, युवा और वृद्ध—         |
| साठ हजार वर्षींतक तप किया था। ये पराशक्ति                | तीनों प्रकारके मनुष्य तथा जो देवता आदि और         |
| राधा गोलोकमें निवास करनेवाली और श्रीकृष्णकी              | सिद्धगण हैं; वे सभी उन परमेश्वर श्रीकृष्णको       |
| प्राणप्रिया हैं। जो-जो श्रीकृष्णके भक्त हैं, वे          | जानते हैं। इस समय इन मूर्च्छित हुई राधाको         |
| राधाके भी भक्त हैं। ब्रह्मा आदि देवता गोपियोंकी          | जगाना ही युक्त है; अत: इसके लिये जो प्रधान        |
| सोलहवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकते।                    | युक्ति हो उसके द्वारा इन्हें चैतन्य करो।          |
| श्रीकृष्णकी भक्तिका मर्म पूर्णरूपसे तो योगिराज           | <b>तब उद्धव बोले</b> —कल्याणि! चेत करो।           |
| महेश्वर, राधा तथा गोलोकवासी गोप और गोपियाँ               | जगन्मातः! मेरी ओर ध्यान दो। मैं कृष्णभक्तके       |
| ही जानती हैं। ब्रह्मा और सनत्कुमारको कुछ-                | किंकरका भी किंकर उद्धव हूँ। माँ! मुझपर कृपा       |
| कुछ ज्ञात है। सिद्ध और भक्त भी स्वल्प ही                 | करो। मैं पुन: मथुरा जाऊँगा; क्योंकि मैं स्वतन्त्र |
| जानते हैं। इस गोकुलमें आनेसे मैं धन्य हो गया।            | नहीं हूँ; बल्कि कठपुतलीकी भाँति पराधीन हूँ        |
| यहाँ गुरुस्वरूपा गोपिकाओंसे मुझे अचल हरिभक्ति            | तथा जैसे बैल सदा हलवाहेके वशमें रहता है;          |
| प्राप्त हुई, जिससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं            | उसी तरह मैं श्रीकृष्णके अधीन हूँ।                 |

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पुण्य और मङ्गलोंका दाता है—गोपियोंके | गोपियोंका किंकर होकर तीर्थश्रवा श्रीकृष्णका चरणकमलोंकी रजसे पावन और परम निर्मल कीर्तन सुनता रहूँगा; क्योंकि गोपियोंसे बढ़कर

७२६

# उद्धवका कथन सुनकर राधाका चैतन्य होना और अपना दुःख सुनाते हुए

मथुरा नहीं जाऊँगा और प्रत्येक जन्ममें यहीं

# उद्धवको उपदेश देकर मथुरा जानेकी आज्ञा देना

# श्रीनारायण कहते हैं—नारद! उद्धवके | दुःखित हृदयसे उद्धवसे मधुर वचन बोलीं।

(अध्याय ९४)

**श्रीराधिकाने कहा**—वत्स! तुम मथुरा जाओ, वचन सुनकर राधिकाकी चेतना लौट आयी। वे

उठकर उत्तम रत्नसिंहासनपर जा विराजीं। उस परंतु वहाँ सुखमें पड़कर मुझे भूल मत जाना। समय सात गोपियाँ भक्तिपूर्वक श्वेत चॅंवरोंद्वारा (यदि भूल जाओगे तो) इस भवसागरमें तुम्हारे

उनकी सेवा कर रही थीं। तब देवी राधिका लिये इससे बढ़कर दूसरा अधर्म नहीं है। इस

१-धन्यं भारतवर्षं च पुण्यदं शुभदं वरम् । गोपीपादाब्जरजसा पूतं

ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्सु भारते । नित्यं पश्यन्ति राधायाः पादपद्मं सुपुण्यदम्॥

(80-00189)

२- न गोपीभ्य: परो भक्तो हरेश्च परमात्मन:। यादृशीं लेभिरे गोप्यो भक्तिं नान्ये च तादृशीम्॥ (१४।८६)

| है। वे उपनयन-संस्काररहित पाँच वर्षके शिशुओंकी       | भावना करनेसे शुद्ध हो गये हैं; वे सभी चिरजीवी     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| भाँति सदा बालरूप ही रहते हैं और उसी                 | हैं। दैत्योंमें श्रीहरिसे द्वेष करनेवाले दुराचारी |  |
| अवस्थासे वे एकादश रुद्रों, द्वादश आदित्यों और       | हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्लादको देखो। वे श्रीहरिके |  |
| ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु हैं। उनके हृदय विशाल     | ध्यानमें तल्लीन रहते हैं, जिससे चिरजीवी एवं       |  |
| हैं, मुखोंपर प्रसन्नता छायी रहती है, वेष दिगम्बर    | कालजित् हो गये हैं। अनेक जन्मोंकी तपस्याके        |  |
| है, शरीर श्रीकृष्णके ध्यानसे पवित्र हो गये हैं।     | फलस्वरूप भारतमें जन्म पाकर जो लोग उन              |  |
| वे विष्णुभक्तिपरायण और तीर्थोंको भी पावन            | श्रीहरिकी सेवा नहीं करते, वे मूर्ख और पापी हैं।   |  |
| करनेवाले हैं। उन्हें वेद-वेदाङ्ग और शास्त्रोंकी     | जो मनुष्य वासुदेवका परित्याग करके विषयमें         |  |
| चिन्ता नहीं रहती, उनका मन प्रफुल्लित रहता           | लवलीन रहता है, वह महान् मूर्ख है और स्वेच्छानुसार |  |
| है और वे रात-दिन लगातार भक्तिपूर्वक श्रीहरिके       | अमृतका त्याग करके विष-पान करता है। इस             |  |
| ध्यानमें तत्पर रहते हैं। उनके नाम सनक, सनन्दन,      | भूतलपर किसकी स्त्री, किसका पुत्र और किसके         |  |
| तीसरे सनातन और चौथे सनत्कुमार हैं। जो लोग           | भाई-बन्धु हैं ? अर्थात् कोई किसीका नहीं है;       |  |
| इनका सब तरहसे स्मरण करते हैं, उन्हें तीर्थस्नानजनित | क्योंकि विपत्तिकालमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त कोई    |  |
| फलकी प्राप्ति होती है, वे किये हुए पापोंसे मुक्त    | किसीका बन्धु—सहायक नहीं होता*। इसीलिये            |  |
| हो जाते हैं, उनके हृदयमें हरिभक्ति उत्पन्न हो       | संतलोग रात-दिन निरन्तर श्रीकृष्णका ही भजन         |  |
| जाती है और वे हरिकी दासताके भागी हो जाते हैं।       | करते हैं; क्योंकि श्रीकृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा |  |
| इसके बाद मृकण्डुके पुत्र द्विजवर मार्कण्डेयको       | और रोगके विनाशक, सर्वदु:खहारी परमेश्वर हैं।       |  |
| देखो, जो अपने कर्मवश लाखों वर्षोंतक ब्रह्मतेजसे     | उन आनन्दको भी आनन्दित करनेवाले परिपूर्णतम         |  |
| प्रज्वलित होते रहे; तत्पश्चात् श्रीहरिकी सेवासे     | परमात्मा श्रीकृष्णका भजन कालपर विजय               |  |
| उन्हें सात कल्पोंतककी आयु प्राप्त हुई। फिर वोढु,    | पानेका उपाय है। इसके बाद श्रीराधाजीने मनुष्य,     |  |
| पञ्चशिख, लोमश और आसुरिको देखो। ये सम्पूर्ण          | पितर, देवता, नाग, राक्षस और अन्यान्य लोकों        |  |
| कर्मोंका त्याग करके श्रीहरिकी सेवामें तत्पर और      | तथा युगों आदिकी कालगतिका वर्णन करके               |  |
| सदा श्रीहरिके चरणका ध्यान करते रहते हैं।            | फिर कहा—'वत्स! अब तुम श्रीहरिके नगरको             |  |
| इनकी आयु सौ कल्पोंकी है। पुन: जमदग्निनन्दन          | जाओ।' (अध्याय ९५-९६)                              |  |
| <del></del>                                         |                                                   |  |
|                                                     |                                                   |  |

जन्म

श्रीकृष्णेन

च

विना

लब्ध्वा

कस्य बन्धुर्विपदि

ये हिरं तं न सेवन्ते ते मूढाः कृतपापिनः । वासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जनः ॥ त्यक्त्वामृतं महामूढो विषं भुङ्क्ते निजेच्छया । कस्य स्त्री कस्य वा पुत्रः कस्य वा बान्धवस्तथा॥

भारते ॥

भुवि।

(९६।३९-४२)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

आयुको रात-दिनके व्याजसे क्षीण करते रहते | चिरजीवी परशुराम, हनुमान्, बलि, व्यास, अश्वत्थामा,

विभीषण, विप्रवर कृपाचार्य और ऋक्षराज जाम्बवान्को देखो। ये सभी श्रीहरिका ध्यान करनेसे

शुद्ध और चिरजीवी हैं। उद्धव! इनके अतिरिक्त

सिद्धेन्द्रों, नरेन्द्रों तथा अन्य मनुष्योंमें जो श्रीहरिकी

७२८

हैं; परंतु जो श्रीहरिके शुद्ध भक्त हैं, उन पुण्यवान्

संतोंपर उनका वश नहीं चलता। उदाहरणस्वरूप ब्रह्माके चारों मानस-पुत्र भगवद्धक्त सनकादिकोंपर

दृष्टिपात करो। उनकी आयु सदा सुस्थिर रहती

\* अनेकजन्मतपसा

क:

### राधाका उद्धवको बिदा करना, बिदा होते समय उद्धवद्वारा राधा-महत्त्व-वर्णन तथा उद्भवके यशोदाके पास चले जानेपर राधाका मूर्च्छित होना जन्म लेकर यदि हरिभक्तिकी प्राप्ति हो जाय तो

श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! उद्धवको जानेके लिये उद्यत देखकर श्रीहरिकी प्रिया

महासती राधिका गोपियोंसहित तुरंत ही संत्रस्त

एवं समुद्धिग्न हो उठीं। उनका हृदय दु:खसे भर

आया। तब उन्होंने शीघ्र ही आसनसे उठकर उद्भवके मस्तकपर हाथ रखा और उन्हें शुभाशीर्वाद

दिया। फिर कोमल दूर्वाङ्कर, अक्षत, श्वेत धान्य,

पुष्प, मङ्गल-द्रव्य, लाजा, फल, पत्ता तथा दिध

लानेकी आज्ञा दी। तत्पश्चात् गन्ध, सिन्दूर, कस्तूरी

और चन्दनसे युक्त तथा फल-पल्लवसे सुशोभित जलपूर्ण कलश, दर्पण, पुष्पमाला, जलता हुआ

दीपक, लाल चन्दन, पति-पुत्रवती साध्वी स्त्री, सुवर्ण और चाँदीके दर्शन कराये। तदनन्तर दु:खी हृदयवाली महासाध्वी राधिका नेत्रोंमें आँसू भरकर चरणोंमें पड़े हुए उद्धवसे हितकारक,

सत्य, गोपनीय, मङ्गल-वचन बोलीं। राधिकाने कहा — वत्स! तुम्हारा मार्ग

मङ्गलमय हो; तुम्हें सदा कल्याणकी प्राप्ति होती रहे; तुम श्रीहरिसे ज्ञान-लाभ करो और श्रीकृष्णके परम प्रिय हो जाओ। श्रीकृष्णकी भक्ति और

उनकी दासता सभी वरदानोंमें उत्तम वरदान है; क्योंकि हरिभक्ति (सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य,

सारूप्य और एकत्व—इन) पाँच प्रकारकी मुक्तियोंसे भी श्रेष्ठ एवं महत्त्वपूर्ण है तथा श्रीहरिकी दासता

ब्रह्मत्व, देवत्व, इन्द्रत्व, अमरत्व, अमृत और सिद्धिलाभसे भी बढ़कर परम दुर्लभ है। अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलस्वरूप भारतवर्षमें परात्पर श्रीकृष्णका भजन करो। वे निर्गुण,

करनेवाले उस व्यक्तिका तथा उसके सहस्रों पितरों, माता, मातामहों, सैकड़ों पूर्वजों, सहोदर भाई, बान्धव, पत्नी, गुरुजन, शिष्य और भृत्यका

भी जीवन निश्चय ही सफल हो जाता है\*। वत्स! जो कर्म श्रीकृष्णको समर्पण कर दिया जाय; वही

उत्तम कर्म है। जिस कर्मसे श्रीकृष्णको संतुष्ट किया जा सके; वहीं कर्म शुद्ध एवं शोभन है।

संकल्पको सिद्ध करनेवाला जो कर्म प्रीति एवं विधिपूर्वक किया जाता है; वही मङ्गलकारक, धन्य और परिणाममें सुखदायक होता है। श्रीकृष्णके उद्देश्यसे किया हुआ व्रत, उपवास, तपस्या,

उसका वह जन्म परम दुर्लभ है। कर्मका क्षय

सत्यभाषण, भक्ति तथा पूजन, केवल उनकी दासता–प्राप्तिका कारण होता है। पृथ्वीका दान, भूमिकी प्रदक्षिणा, समस्त तीर्थोंमें स्नान, समस्त व्रत, तप, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान, सम्पूर्ण दानोंका फल, समस्त वेद-वेदाङ्गोंका

पठन-पाठन, भयभीतका रक्षण, परम दुर्लभ ज्ञान-दान, अतिथियोंका पूजन, शरणागतकी रक्षा, सम्पूर्ण देवताओंका अर्चन-वन्दन, मनोजय, पुरश्चरणपूर्वक ब्राह्मणों और देवताओंको भोजन देना, गुरुकी शुश्रूषा करना, माता-पिताकी भक्ति और उनका पालन-पोषण—ये सभी श्रीकृष्णकी

दासताकी सोलहवीं कलाकी भी समता नहीं कर सकते। इसलिये उद्भव! तुम यत्नपूर्वक उन मुक्तेर्हरिभक्तिर्गरीयसी॥

(९७।८-१२)

\*कृष्णे भक्ति: कृष्णदास्यं वरेषु च वरं वरम् । श्रेष्ठा पञ्चविधा वेदत्वादिन्द्रत्वादमरादिप । अमृतात् सिद्धिलाभाच्य हरिदास्यं सुदुर्लभम्॥ भारते द्विज। हरिभक्तिं यदि लभेत् तस्य जन्म सुदुर्लभम्॥ अनेकजन्मतपसा सम्भूय सफलं जीवनं तस्य कुर्वतः कर्मणः क्षयम्। पितृणां च सहस्राणां स्वस्य मातुश्च निश्चितम्॥

मातामहानां पुंसां च शतानां सोदरस्य च। बान्धवस्यापि पत्न्याश्च गुरूणां शिष्यभृत्ययो:॥

| ७३० संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इच्छारहित, परमात्मा, ईश्वर, अविनाशी, सत्य, परब्रह्म, प्रकृतिसे परे, परमेश्वर, परिपूर्णतम, शुद्ध, भक्तानुग्रहमूर्ति, कर्मियोंके कर्मोंके साक्षी, निर्लिस, ज्योति:स्वरूप, कारणोंके भी परम कारण, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, शुभदायक, अपने भक्तोंको भिक्त, दास्य और अपनी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले हैं; अतः अशुभकारक मात्सर्य तथा ज्ञाति–बुद्धिको छोड़कर आनन्दपूर्वक उन परमानन्दस्वरूप नन्दनन्दनका भजन करो। वेदकी कौथुमि-शाखामें उनका सहस्रनाम नन्दनन्दन नामसे वर्णित है।  नारद! यह सब सुनकर उद्धव परम विस्मित हुए और उस सम्पूर्ण ज्ञानको पाकर ज्ञानसे परिपूर्ण हो गये। तत्पश्चात् उन्होंने अपने वस्त्रको गलेमें लपेट लिया और दण्डकी भाँति भूतलपर लेटकर मस्तकके बालोंसे राधिकाके चरणका स्पर्श करते हुए वे बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। उस समय भक्तिके कारण उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया था और नेत्रोंमें आँसू छलक आये थे। वे प्रेमवश तथा राधाके वियोगजन्य शोकसे व्यथित होकर उच्चस्वरसे रुदन करने लगे। तब उद्धवके प्रति प्रेम होनेके कारण राधा | करते हैं। अहो! उस भारतवर्षमें वृन्दावन नामक पुण्यवन है; जो श्रीराधाके चरणकमलके स्पर्शसे गिरी हुई रजसे पावन है और जिसके लिये देवगण भी लालायित रहते हैं। तीर्थपावनी राधाके चरणकमलकी रजसे पावन हुई वहाँकी भूमि तीनों लोकोंमें धन्य, मान्य, श्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। पूर्वकालमें ब्रह्माने गोलोकमें राधका और श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे पुष्करक्षेत्रमें वेदोक्त विधिके अनुसार भिक्तपूर्वक साठ हजार दिव्य वर्षोंतक तप किया; परंतु उस समय स्वप्नमें भी उन्हें गोलोकमें राधिका और श्रीकृष्णके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। तदनन्तर उन्हें लीलापूर्वक सत्यरूपा आकाशवाणी सुनायी पड़ी, जो इस प्रकार थी—'ब्रह्मन्! वाराहकल्पके आनेपर भारतवर्षमें पुण्य वृन्दावनके मध्य जब परम रमणीय रासोत्सव प्रारम्भ होगा, तब वहीं रासमण्डलमें देवताओंके बीच बैठे हुए तुम्हें राधिका और श्रीकृष्णके दर्शन होंगे; इसमें संदेह नहीं है।' उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा तपस्यासे विरत हो अपने लोकको लौट गये। समय आनेपर उन्हें श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त हुए, जिससे उनका हृदय |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रसन्न और चिरकालीन मनोरथ परिपूर्ण हो गया।<br>अत: इन गोपों और गोपिकाओंका जन्म एवं<br>जीवन सफल हो गया; क्योंकि ये नित्य श्रीराधाके<br>चरणकमलको—जो ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गये। उनकी यह दशा देखकर राधिकाने शीघ्र ही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दुर्लभ है—देखती रहती हैं। योगीन्द्र, मुनीन्द्र,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| उन कृष्णगतप्राण उद्धवको उठाकर बैठाया और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सिद्धेन्द्र तथा वैष्णव संत सती राधिकाकी—जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उनके मुखकमलपर जलके छींटे देकर उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मानिनी, पुण्यमयी, तीर्थींको पावन बनानेवाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चैतन्य कराया। नारद! तत्पश्चात् उन्होंने 'वत्स!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्वतः शुद्ध और अत्यन्त दुर्लभ हैं—नित्य निरन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| चिरञ्जीव'—यों शुभाशीर्वाद दिया। तब उद्धव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सेवा करते रहते हैं। जिससे उनको राधाका वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| होशमें आकर उस उत्तम सभाके मध्य रोती हुई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | चरणकमल सुलभ हो जाता है, जिसका मिलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गोपियोंके सामने राधासे परमार्थप्रद वचन बोले।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उद्धवने कहा—परम दुर्लभ जम्बूद्वीप सभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | है। सर्वेश्वरेश्वर परमात्मा श्रीकृष्णने जिनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| द्वीपोंमें धन्य और प्रशंसनीय है; क्योंकि उसमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चरणकमलोंके नखोंको महावरसे सुशोभित किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रेष्ठ भारतवर्ष है, जिसकी सभी लोग कामना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | था; गोलोकमें स्थित शतशृङ्ग पर्वतपर रासमण्डलमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

७३१

स्वयं श्रीकृष्णने सुदुर्लभ स्तोत्रराजद्वारा जिनकी पूजा की थी तथा जिनके चरणकमलोंमें कोमल दूर्वाङ्कर, अक्षत, गन्ध और चन्दन निवेदित करके पारिजात-पुष्पोंकी पुष्पाञ्जलि समर्पित की थी; जो छत्तीस सिखयोंकी स्वामिनी और तीस हजार करोड़ गोपियोंकी अधीश्वरी हैं; जिनका राधिका नाम है, जो श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया और देवताओंकी

भी पूजनीया हैं; उन सर्वश्रेष्ठ राधिकासे जो पापी द्वेष करते हैं अथवा उनकी निन्दा और हँसी उड़ाते हैं, उन्हें सौ ब्रह्महत्याका पाप लगता है; इसमें तिनक भी संशय नहीं है। उस पापके

फलस्वरूप वे तप्त तैल, महाभयंकर अन्धकार, कीट और पीड़ा-यन्त्रोंसे युक्त कुम्भीपाक और रौरवनरकमें अपनी सात पीढियोंके साथ चौदह

इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त यातना भोगते हैं। तत्पश्चात् लोकजन्मानुसार वे एक जन्ममें उस पापके कारण एक सहस्र दिव्य वर्षींतक विष्ठाके कीट होकर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उतने ही वर्षींतक कुलटाओंकी योनिके रक्त और मलको खानेवाले

योनि-कीट तथा मवाद चाटनेवाले मलकीट होते हैं। यों कहकर जब उद्धव रोने लगे और जानेके लिये उद्यत हुए, तब उनसे श्रीकृष्णके वियोगसे

कातर हुई राधिका आँसू बहाती हुई पुन: बोलीं। **श्रीराधिकाजीने कहा**—वत्स! अब तुम मथुरापुरीको जाओ और यह सब माधवको बतलाओ। बेटा! मैं जिस प्रकार गोविन्दके शीघ्र दर्शन कर सकूँ, तुम्हें प्रयत्नपूर्वक वैसा ही करना

चाहिये। अच्छा अब जाओ, मेरा जन्म तो मिथ्या श्रीकृष्णद्वारा गोकुलका वृत्तान्त पूछे जानेपर उद्धवका उसे कहते हुए राधाकी

गोपियोंने कमल-सदुश नेत्रोंमें आँसु भरकर राधिकाको गीली भूमिपर बिछे हुए जलयुक्त कमलदलकी शय्यापर लिटाया; परंतु राधाके गात्रस्पर्शमात्रसे ही वह शय्या भस्म हो गयी। तब सखियोंने विरह-तापसे संतप्त हुई राधाको पुनः एक ऐसे

कोमल स्थानपर सुलाया, जिसपर मुलायम चद्दर

बिछी हुई थी और चन्दनमिश्रित जलका छिडकाव

किया गया था; परंतु वह सुगन्धित चन्दनयुक्त

नारद! उद्धवके चले जानेपर राधा मूर्च्छित

हो गयीं। उनकी चेतना लुप्त हो गयी और वे निरन्तर ध्यानमें तत्पर हो गयीं। मुने! तब श्रेष्ठ

जल भी सहसा सूख गया। उस समय उद्धवके बिना राधाको एक निमेष सौ युगके समान प्रतीत होने लगा। वे कहने लगीं—'हा उद्भव! हा उद्भव! तुम जल्दी जाकर श्रीहरिको मेरी दशा बतलाओ और जो मेरे प्राणेश्वर हैं उन श्रीहरिको

शीघ्र यहाँ ले आओ।' तब संतापके कारण जिनकी चेतना नष्ट हो गयी थी; उन राधाको ऐसे दीन वचन कहते देखकर सभी गोपियाँ उन्हें अपनी छातीसे लगाकर रुदन करने लगीं; फिर राधाको होशमें लाकर उन्हें ढाढ्स बँधाने लगीं।

दशाका विशेषरूपसे वर्णन करना

तटपर गये। वहीं स्नान-भोजन करके वे पुनः

(अध्याय ९७)

श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर उद्भव यशोदाको प्रणामकर उतावलीके साथ

मथुराको चल पड़े। वहाँ पहुँचकर एकान्तमें हर्षपूर्वक खर्जूर-काननको बाँयें करके यमुना-वटकी छायामें बैठे हुए गोविन्दको देखा। उस

समय उद्भव शोकसे दग्ध होनेके कारण दु:खी हो रो रहे थे, उनके नेत्रोंसे आँसू झर रहे थे।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

तो है न? राधा जीवित है न? विरह-तापसे संतप्त हुई कल्याणमयी गोपियोंका जीवन चल रहा है न? ग्वालबालों तथा गोवत्सोंका मङ्गल है न? पुत्र-विरहसे दु:खी हुई मेरी माता यशोदाका क्या हाल है ? बन्धो ! यह ठीक-ठीक बतलाओ कि

उद्धवको आया देखकर श्रीकृष्णका मन प्रफुल्लित

हो गया। तब वे उद्धवसे मुस्कराते हुए बोले।

श्रीभगवान्ने पूछा—उद्धव! आओ। कल्याण

व्याप्त परम रमणीय रासमण्डल, कुञ्ज-कुटीरोंसे घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ासरोवर और जिनपर भँवरे मँडरा रहे थे, उन खिले हुए फूलोंसे परिपूर्ण पुष्पवाटिका देखी? क्या भाण्डीरवनमें अत्यन्त सघन छायावाला एवं बालकोंसे संयुक्त वटवृक्ष

७३२

नहीं है। सभी गोपिकाओंने क्या कहा है? ग्वालबालोंने कौन-सी बात कही है? मेरे पिताकी-सी अवस्थावाले वृद्ध गोपोंने क्या संदेशा दिया है? तात! बलदेवकी माता सती रोहिणीने

क्या कहा है तथा दूसरी प्रिय बन्धुओंकी पत्नियोंने कौन-सी बात कही है ? तुम्हें भोजन क्या मिला था? माता यशोदा तथा राधाने कौन-सी अपूर्व वस्तु उपहारमें दी है? उन्होंने किस ढंगसे बातचीत की है और उनके वचन कैसे मध्र

थे ? उद्धव ! गोपों, गोपियों, शिशुओं, राधा और

द्वारा दिये गये अमृतोपम अन्नका मैंने नारियों और बालकोंके साथ भोग लगाया था, उस अभीष्ट स्थानको तुमने देखा है? इन्द्रयागस्थल, श्रेष्ठ तुम्हें देखकर मेरी माताने क्या कहा? तुमने उसे गोवर्धन तथा जहाँ ब्रह्माने गौओंका अपहरण किया क्या उत्तर दिया तथा उसने मेरे लिये क्या कहा था, उस उत्तम स्थानको देखा है न? श्रीकृष्णके ये प्रश्न स्नकर उद्भव सनातन भगवान् श्रीकृष्णसे है ? क्या तुमने वह यमुना-तट, वृन्दावन नामक

मेरी माताका मेरे प्रति कैसा प्रेम है? क्या मेरी

माता मुझे स्मरण करती है? क्या रोहिणी मुझे

याद करती है ? क्या मेरे प्रेमविरहसे व्याकुल हुई

मेरी राधाको मेरा स्मरण रहता है? क्या गोपियों,

गोपों और ग्वालबालोंको मेरी याद आती है?

क्या मेरे न रहनेपर भी ग्वालबाल भाण्डीरवनमें

वटवृक्षके नीचे क्रीड़ा करते हैं? जहाँ ब्राह्मणपत्नियों-



उद्धवने कहा—नाथ! आपने जिस-जिसका नाम लिया है, वह सब मैंने इच्छानुसार देख लिया और इस भारतवर्षमें अपने जीवन और जन्मको सफल बना लिया। मैंने उस पुण्यमय वृन्दावनको

भी देख लिया, जो भारतवर्षका साररूप है। व्रजभूमिमें उस वृन्दावनका साररूप परम रमणीय रासमण्डल है। उसकी सारभूता गोलोकवासिनी

श्रेष्ठ गोपिकाएँ हैं। उनकी सारभूता जो परात्परा

रासेश्वरी राधा हैं; उनके भी मैंने दर्शन किये हैं। वे कदलीवनके मध्य एकान्तमें चन्दनचर्चित एवं जलयुक्त पङ्किल भूमिपर बिछे हुए कमलदलकी

शय्यापर अत्यन्त खिन्न होकर पड़ी थीं। उन्होंने रत्नाभरणोंको उतार फेंका है। उनका शरीर श्वेत

वस्त्रसे आच्छादित है। वे अत्यन्त मलिन एवं दुर्बल हो गयी हैं। आहार छोड देनेके कारण

उनका उदर शीर्ण हो गया है। वे क्षण-क्षणपर साँस लेती हैं। वहाँ सिखयाँ निरन्तर श्वेत चँवरसे उनकी सेवा कर रही हैं। हरे! यों विरह-तापसे

पीडिता श्रीराधा क्या क्षणभर जीवित रह सकती हैं ? अरे ! उन्हें तो इसका भी भान नहीं रह गया है कि क्या जल है और क्या स्थल है, क्या रात है और क्या दिन है, कौन मनुष्य है और कौन पशु है तथा कौन अपना है और कौन पराया है?

वे बाह्यज्ञानशून्य होकर तुम्हारे चरणके ध्यानमें मग्न हैं। वे त्रिलोकीमें अपने उज्ज्वल यशसे प्रकाशित हो रही हैं। उनकी मृत्यु भी कीर्तिदायिनी है। परंतु जगन्नाथ! अज्ञानी चोर-डाकू भी इस

प्रकार स्त्री-हत्या करना नहीं चाहते; अत: तुम शीघ्र ही अभीष्ट कदलीवनको जाओ; क्योंकि राधासे बढ़कर भक्त न कोई हुआ है और न होगा। वे सब तरहसे पीड़ित होकर अनाथ हो गयी हैं। वसन्त-ऋतु, किरणधारी चन्द्रमा और

स्गन्धित वायु उनके लिये दाहकारक हो गये हैं। तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी चमकीली कान्ति इस समय कज्जलकी तरह श्याम हो गयी है और उनके केश सुवर्णके-से भूरे हो गये हैं।

तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं कर सकतीं। महाभाग! मैंने राधाके सामने 'श्रीहरि आयेंगे' यों स्वीकार कर लिया है; अत: तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ और मेरा वचन सार्थक करो। उद्धवकी बात सुनकर माधव ठठाकर हँस पडे और वेदोक्त हितकारक

है। श्रीकृष्ण! स्वयं भगवान् ब्रह्मा—जो देवताओंमें

सर्वश्रेष्ठ हैं-तुम्हारे भक्त हैं। योगीन्द्रोंके गुरुके

गुरु भगवान् शंकर तुम्हारे भक्त हैं। ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ

गणेश और सनत्कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं। भूतलपर कितने मुनीन्द्र तुम्हारे भजनमें लगे

रहते हैं; परंतु राधा तुम्हारी जैसी भक्ति करती हैं, वैसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं है। राधा

जिस प्रकार तुम्हारे ध्यानमें तल्लीन रहती हैं वैसा

एवं उत्तम सत्यव्रतका वर्णन करते हुए बोले। श्रीभगवान्ने कहा — उद्धव! मैं तुम्हारे द्वारा अङ्गीकार किये गये वचनको अवश्य सफल करूँगा। मैं स्वप्नमें माता यशोदाके तथा गोपियोंके निकट जाऊँगा। यह सुनकर महायशस्वी उद्धव

अपने घर चले गये और श्रीकृष्ण स्वप्नमें विरहाकुल

गोकुलमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वप्नमें राधाको भलीभाँति आश्वासन देकर परम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। क्रीड़ा करके उन गोपिकाओंको यथोचितरूपसे संतुष्ट किया; नींदमें पड़ी हुई माता यशोदाका स्तन-पान करके उन्हें ढाढस बँधाया तथा गोपों और ग्वालबालोंको समझा-बुझाकर वे पुनः वहाँसे चल दिये। (अध्याय ९८)

गर्गजीका आगमन और वसुदेवजीसे पुत्रोंके उपनयनके लिये कहना, उसी प्रसङ्गमें मुनियों और देवताओंका आना, वसुदेवजीद्वारा उनका

सत्कार और गणेशका अग्र-पूजन श्रीनारायण कहते हैं - नारद! इसी समय | और यदुवंशियोंके कुल-पुरोहित थे, वसुदेवजीके तपस्वी गर्गजी, जो सदा संयममें तत्पर रहनेवाले | आश्रमपर पधारे। उनके सिरपर जटा थी तथा

| ७३४ संक्षिप्त ब्रह्म                                | ावैवर्तपुराण<br>                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| हाथमें दण्ड और छत्र सुशोभित थे। वे शुक्ल            | और वस्त्रोंकी ढेरियाँ लगवा दीं। इधर भक्तवत्सल            |
| यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। उनके दाँत और            | श्रीकृष्णने भी भक्तिपूर्वक देवगणों, मुनीन्द्रों, श्रेष्ठ |
| वस्त्र श्वेत थे तथा वे ब्रह्मतेजसे उद्दीस हो रहे    | सिद्धों और भक्तोंका मन-ही-मन स्मरण किया।                 |
| थे। उन्हें आया देख वसुदेव और देवकीने सहसा           | तदनन्तर उस शुभ दिनके प्राप्त होनेपर वे सभी               |
| उठकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और बैठनेके             | उपस्थित हुए। मुनिश्रेष्ठ, बान्धव, बहुत-से नरेश,          |
| लिये रत्नसिंहासन दिया। फिर मधुपर्क, कामधेनु         | देवकन्याएँ, नागकन्याएँ, राजकुमारियाँ, विद्याधरियाँ       |
| और अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान करके चन्दन और           | और बाजा बजानेवाले गन्धर्व भी आये। ब्राह्मण,              |
| पुष्पमालाद्वारा उनकी भक्तिभावसहित पूजा की।          | भिक्षुक, भट्ट, यति, ब्रह्मचारी, संन्यासी, अवधूत          |
| इसके बाद यत्नपूर्वक उन्हें मिष्टान्न, उत्तम अन्न    | और योगीलोग भी पधारे। उस शुभ कर्ममें                      |
| और मधुर पिष्टकका भोजन कराया और सुवासित              | स्त्रियोंके भाई-बन्धु, अपने बन्धुओंका समुदाय,            |
| पानका बीड़ा दिया। तदनन्तर गर्गजीने बलदेवसहित        | नानाका तथा उनके बन्धुओंका कुटुम्ब—ये सभी                 |
| श्रीकृष्णको देखकर उन्हें मन–ही–मन प्रणाम किया       | सम्मिलित हुए। फिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा,        |
| और पतिव्रता देवकी तथा वसुदेवजीसे कहा।               | द्विजवर कृपाचार्य, पत्नी और पुत्रोंसहित धृतराष्ट्र,      |
| <b>गर्गजी बोले</b> —वसुदेव! जरा, बलरामसहित          | हर्ष और शोकमें भरी हुई पुत्रोंसहित विधवा                 |
| अपने शुद्धाचारी एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीकृष्णकी ओर तो | कुन्ती तथा विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए योग्य राजा       |
| देखो। अब इनकी अवस्था उपनयन-संस्कारके                | और राजकुमार भी आये। नारद! अत्रि, वसिष्ठ,                 |
| योग्य हो गयी है; अत: मेरी इस बातपर                  | च्यवन, महातपस्वी भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, भीम,              |
| ध्यान दो।                                           | गार्ग्य, महातपस्वी गर्ग, वत्स, पुत्रसहित धर्म,           |
| वसुदेवजीने कहा—गुरो! आप यदुवंशियोंके                | जैगीषव्य, पराशर, पुलह, पुलस्त्य, अगस्त्य,                |
| पूज्य देव हैं, अतः उपनयनके योग्य ऐसा शुद्ध          | सौभरि, सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, भगवान्                  |
| एवं शुभ मुहूर्त नियत कीजिये, जो सत्पुरुषोंके        | सनत्कुमार, वोढु, पञ्चशिख, दुर्वासा, अङ्गिरा,             |
| लिये भी प्रशंसनीय हो।                               | व्यास, व्यासनन्दन शुकदेव, कुशिक, कौशिक,                  |
| <b>गर्गजी बोले—</b> वसु-तुल्य वसुदेव! परसों         | परशुराम, ऋष्यशृङ्ग, विभाण्डक, शृङ्गी, वामदेव,            |
| वह शुभ मुहूर्त है; उस दिन चन्द्रमा और तारा          | गुणके सागर गौतम, क्रतु, यति, आरुणि,                      |
| अनुकूल हैं। वह दिन सत्पुरुषोंको भी मान्य है;        | शुक्राचार्य, बृहस्पति, अष्टावक्र, वामन, पारिभद्र,        |
| अत: उसी मुहूर्तमें तुम उपनयन-संस्कार कर             | वाल्मीकि, पैल, वैशम्पायन, प्रचेता, पुरुजित्,             |
| सकते हो। इसके लिये यत्नपूर्वक सभी सामग्री           | भृगु, मरीचि, मधुजित्, प्रजापति कश्यप, देवमाता            |
| एकत्रित करो और सभी भाई–बन्धुओंको निमन्त्रण–         | अदिति, दैत्यजननी दिति, सुमन्तु, सुभानु, एक,              |
| पत्र भी भेज दो।                                     | कात्यायन, मार्कण्डेय, लोमश, कपिल, पराशर,                 |
| गर्गजीके वचन सुनकर वसूपम वसुदेवजीने                 | पाणिनि, पारियात्र, मुनिवर पारिजात, संवर्त,               |
| सभी जाति-बन्धुओंके पास मङ्गल-पत्रिका भेज            | उतथ्य, नर, मैं (नारायण), विश्वामित्र, शतानन्द,           |
| दी। फिर दूध, दही, घी, मधु और गुड़की छोटी-           | जाबालि, तैतिर, योगियों और ज्ञानियोंके गुरु               |
| छोटी मनोहर नदियाँ तैयार करायीं और नाना              | ब्रह्मांशभूत सान्दीपनि, उपमन्यु, गौरमुख, मैत्रेय,        |
| प्रकारके उपहारोंकी राशि तथा मणि, रत्न,              | श्रुतश्रवा, कठ, कच, करथ, धर्मज्ञ भरद्वाज—ये              |
| सुवर्ण, मुक्ता, माणिक्य, हीरे, अनेक तरहके आभूषण     | सभी मुनि शिष्योंसहित वसुदेवजीके आश्रमपर                  |

पधारे। उन्हें आया देखकर वसुदेवजीने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर सबकी चरण-वन्दना की।

इसी समय अपने वाहन हंसपर सवार हो प्रसन्नमुखवाले ब्रह्मा, रत्निनर्मित विमानपर आरूढ़

हो पार्वतीसहित शंकर, स्वयं नन्दी, महाकाल, वीरभद्र, सुभद्रक, मणिभद्र, पारिभद्र, कार्तिकेय,

वीरभद्र, सुभद्रक, मणिभद्र, पारिभद्र, कार्तिकेय, गणेश्वर, गजराज ऐरावतपर बैठे हुए महेन्द्र, धर्म, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन, अग्नि,

चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, वरुण, पवन, ओग्न, संयमनीपुरीके स्वामी यम, जयन्त, नलकूबर, सभी ग्रह, आठों वसु, गणोंसहित ग्यारहों रुद्र, बारहों आदित्य, शेषनाग तथा अनेकानेक देवगण

बारहा आदित्य, शषनाग तथा अनकानक दवगण भी आये। वसुदेवजीने भक्तिपूर्वक भूमिपर सिर रखकर उन सबकी वन्दना की और भक्तिवश मस्तक झुकाकर परम भक्तिके साथ उन ऋषिगणों, देवेन्द्रों तथा देवगणोंका स्तवन आरम्भ किया।

उस समय उनका शरीर हर्षसे पुलकायमान हो रहा था। वसुदेवजी बोले—जो परब्रह्म, परम धाम, परमेश्वर, परात्पर, लोकोंके प्रतिपालक, वेदोंके

परमेश्वर, परात्पर, लोकोंके प्रतिपालक, वेदोंके उत्पादक, सृष्टिकर्ता, सृष्टिके कारण और सनातन देव हैं; वे स्वयं ब्रह्मा, जो देवताओं, मुनीन्द्रों और सिद्धेन्द्रोंके गुरुके गुरु हैं, स्वप्नमें भी जिनके

चरणकमलका क्षणमात्रके लिये दर्शन मिलना परम दुर्लभ है, जिनके स्मरणमात्रसे सभी अनिष्ट दूर भाग जाते हैं, वे भगवान् शिव; जिनके स्मरणसे मनुष्य सम्पूर्ण संकटोंसे पार होकर कल्याणका भागी हो जाता है, सर्वप्रथम जिनकी

पूजा होती है, जो देवताओंके अगुआ और श्रेष्ठ हैं, कलशोंपर भक्तिपूर्वक मन्त्रोंद्वारा जिनका आवाहन करनेसे मङ्गल होता है, जो विघ्नोंके विनाशक हैं, वे स्वयं साक्षात् भगवान् गणेश, देवताओंके पूज्य भगवान् कार्तिकेय—ये सब मेरे घर आये हैं।

देवताओंकी पूजनीया परात्परा सर्वश्रेष्ठा महालक्ष्मीने भी मेरे गृहमें पदार्पण किया है। जो लोकोंकी करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेता है; जो परमाद्या, कृपामयी और कृपापरवश हो भारत-भूमिपर आविर्भूत हुई हैं; उन भक्तवत्सला साक्षात् माता पार्वतीका सम्पूर्ण देवताओं और गणोंके

आदिरूपिणी, सर्वशक्तिस्वरूपा, मूलप्रकृति, ईश्वरी,

परात्परोंमें भी परमश्रेष्ठ और परब्रह्मस्वरूपिणी हैं;

शरत्कालमें भक्तिपूर्वक जिनके चरणोंकी समाराधना

साथ मेरे मन्दिरमें शुभागमन हुआ है। दुर्गे! चूँिक आप मेरे घर पधारी हैं, अतः मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार वसुदेवजीने गलेमें वस्त्र बाँधकर हर्षपूर्वक क्रमशः परस्पर सभी देवों, मुनिवरों और विप्रोंकी स्तुति की और उन्हें पृथक्-पृथक्

और विश्वाका स्तुति का आर उन्ह पृथक्-पृथक् श्रेष्ठ रत्निसंहासनोंपर बैठाया। फिर क्रमश: अलग-अलग उनकी विधिवत् पूजा की। तत्पश्चात् भक्तिभावित हृदयसे रत्न, मूँगा, मणि, मोती, माणिक्य, हीरा, भूषण, वस्त्र, सुगन्धित चन्दन और पुष्पमालाओंद्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं,

मुनिसमूहों, ब्राह्मणों और पुरोहित गर्गजीका एक-

एक करके वरण किया। तदनन्तर उस शुभ

कर्मके अवसरपर सभीके मध्यभागमें स्थित एक रमणीय रत्नसिंहासनपर गणेशजीका पूजाके लिये वरण किया और जिसमें सात तीर्थोंका जल, पुष्प-चन्दनयुक्त शीतल, सुवासित स्वर्गगङ्गाका जल, पुष्करका पुण्यमय जल और समुद्रका जल भरा था, उस सुवर्णकलशसे तथा शुद्ध पञ्चामृत और पञ्चगव्यसे भक्तिभावसहित मन्त्रोच्चारणपूर्वक गणेशको स्नान कराया। फिर अग्निशुद्ध वस्त्र,

रत्नोंके आभूषण, पारिजातपुष्पोंकी माला, गन्ध, चन्दन, पुष्प, रत्नोंकी माला और अंगूठी निवेदित की। नारद! तत्पश्चात् जो समस्त देवताओंके अधिपित, शुभकारक, विघ्नोंके विनाशक, शान्त, ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं; उन पार्वतीनन्दन गणेशकी वसुदेवजीने स्तुति की। (अध्याय ९९) ७३६ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण अदिति आदि देवियोंद्वारा पार्वतीका स्वागत-सत्कार, वसुदेवजीका देव-पूजन

# आदि माङ्गलिक कार्य करके बलराम और श्रीकृष्णका उपनयन करना, तत्पश्चात् नन्द आदि समागत अभ्यागतोंकी बिदाई और वसुदेव-देवकीका अनेकविध वस्तुओंका दान करना

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! तदनन्तर अदिति, दिति, देवकी, रोहिणी, रित, सरस्वती, पितव्रता यशोदा, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या

तथा तारका—ये सभी महिलाएँ पार्वतीको देखकर तुरंत ही मन्दिरसे बाहर निकलीं और बारंबार

पुरत हा मान्दरस बाहर निफला जार बारबार आलिङ्गन करके उन्हें नमस्कार करने लगीं। ननाशान गामाम वार्जालाम करके उन्हें एक

तत्पश्चात् परस्पर वार्तालाप करके उन्हें एक रत्निर्नित महलमें प्रवेश कराया। वहाँ उन

परमेश्वरीको रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया गया

और वस्त्र, रत्नोंके आभूषणों तथा पुष्पमालाओंसे उनकी पूजा की गयी। तत्पश्चात् देवकीने भक्तिपूर्वक उनके चरणकमलोंमें इन्द्रद्वारा लाया

गया पारिजातका मनोहर पुष्प निवेदन किया। फिर मॉॅंगमें सिन्दूरकी बेंदी और ललाटपर चन्दनका बिन्दु लगाकर उन दोनों बिन्दुओंके चारों ओर कस्तूरी और कुङ्कुम आदिका लेप किया। तत्पश्चात् मिष्टान्न भोजन कराया, सुवासित

शीतल जल पीनेको दिया और कपूर आदिसे सुवासित सुन्दर एवं श्रेष्ठ पानका बीड़ा समर्पित किया। उनके दोनों चरणकमलोंके नखोंपर

अलक्तक लगाकर पैरोंको कुङ्कुमसे रँग दिया और श्वेत चँवर डुलाकर उनकी सेवा की। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले नारद! इस प्रकार पार्वतीदेवीका भलीभाँति पूजन करके वसुदेवजीकी प्रियतमा

देवकीने क्रमशः मुनिपत्नियों, पति-पुत्रवती सितयों, राजकन्याओं, देवकन्याओं, सौन्दर्यशालिनी नाग-कन्याओं, मुनिकन्याओं और भाई-बन्धुओंकी कन्याओंका भी विधिवत् पूजन किया। कौतुकवश

जलसे परिपूर्ण सुवर्णकलशसे बलरामसहित श्रीकृष्णको नहलाया और वस्त्र, चन्दन, माला तथा बहुमूल्य रत्नोंके बने हुए मनोहर आभूषणोंसे उन दोनों बालकोंका शृङ्गार किया। नारद! यों माताद्वारा दिये गये आभूषणोंसे विभूषित हो बलराम और श्रीकृष्ण देवताओं और मुनिवरोंकी

नाना प्रकारके सुन्दर बाजे बजवाये; माङ्गलिक

कार्य कराया; ब्राह्मणोंको जिमाया; मथुराकी

ग्रामदेवता भैरवी और मङ्गलचण्डिका षष्ठीकी

षोडशोपचारद्वारा पूजा की। पुण्यकारक एवं मङ्गलमय

शुद्ध स्वस्त्ययन तथा वेदोंका पाठ कराया।

तदनन्तर पुत्रवत्सला देवकीने स्वर्गगङ्गाके उत्तम

उस सभामें आये। उन जगदीश्वरको आये हुए

देखकर स्वयं ब्रह्मा, शम्भु, शेषनाग, धर्म और सूर्य आदि सभी सभासद् बड़ी उतावलीके साथ

अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये। फिर देवगण, मुनिगण, कार्तिकेय, गणेश, भगवान्

ब्रह्मा, शिव और अनन्त आदिने पृथक्-पृथक्

| ७३८ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| पोषण करनेवाली माता हो। अब तुमलोग आनन्दपूर्वक शीघ्र ही व्रजको लौट जाओ। पिताजी! इस समय मैं बलरामजीके साथ वेदाध्ययन करनेके लिये मुनिवर सांदीपिनके निवासस्थान अवन्तिनगरको जाऊँगा। चिरकालके बाद वहाँसे लौटनेपर पुनः आपके दर्शन होंगे। माताजी! काल ही ग्रहण करता है और वही भेद उत्पन्न करता है। यहाँतक कि मनुष्योंके जो वियोग, मिलन, सुख, दुःख, शोक और मङ्गल आदि हैं; उन सबका कर्ता काल ही है। मैंने जो तत्त्व पिताजीको बतलाया है, वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। वे आनन्दपूर्वक वह सारा रहस्य तुम्हें बतलायेंगे। इतना कहकर जगदीश्वर श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी सभामें चले गये और क्षणभर वहाँ ठहरकर पिताकी आज्ञासे महर्षि सांदीपिनके आश्रमको प्रस्थित हुए।  तदनन्तर यशोदासिहत नन्दजी विनयपूर्वक वसुदेव–देवकीसे वार्तालाप करके दुःखी हृदयसे जानेको उद्यत हुए। उस समय देवकीने नन्दजीको मुक्तामणि, सुवर्ण, माणिक्य, हीरा, रत्न और अग्निशुद्ध वस्त्र भेंट किये। वसुदेवजी और | श्रीकृष्णने उन्हें आदरपूर्वक श्वेत अश्व, गजराज, सुवर्ण और उत्तम रथ प्रदान किये। फिर नन्द-यशोदाके चलनेपर बहुत-से ब्राह्मण, देवकी आदि प्रमुख महिलाएँ, वसुदेव, अक्रूर और उद्भव भी हर्षपूर्वक उनके पीछे-पीछे चले। यमुनाके निकट पहुँचकर वे सभी शोकके कारण रोने लगे। फिर परस्पर वार्तालाप करके वे सब-के-सब अपने-अपने घरको चले गये। मुने! तदनन्तर विधवा कुन्ती तरह-तरहके रत्नों और मणियोंकी भेंट पाकर वसुदेवजीकी आज्ञासे पुत्रोंसहित आनन्दपूर्वक अपने गृहको प्रस्थित हुईं। इधर वसुदेव और देवकीने पुत्रके कल्याणके लिये अनेक प्रकारके रत्न, मणि, वस्त्र, सोना, चाँदी, मोतियों और हीरोंके हार और अमृत-तुल्य मिष्टान्न भट्ट ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक हर्षपूर्ण मनसे समर्पित किये। फिर यत्नपूर्वक महोत्सव मनाया गया; जिसमें वेद-पाठ, हरिनाम-संकीर्तन और ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। इसके बाद जाति-भाइयोंको यथोचित रूपसे मनोहर मणि, माणिक्य, मोती और वस्त्र पुरस्काररूपमें दिये। (अध्याय १००-१०१) |  |
| बलरामसहित श्रीकृष्णका विद्या पढ़नेके लिये महर्षि सांदीपनिके निकट जाना,<br>गुरु और गुरुपत्नीद्वारा उनका स्वागत और विद्याध्ययनके पश्चात्<br>गुरुदक्षिणारूपमें गुरुके मृतक पुत्रको उन्हें वापस देकर घर लौटना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| श्रीनारायण कहते हैं—नारद! श्रीकृष्णने बलरामके साथ हर्षपूर्वक सांदीपनिके गृह जाकर अपने उन गुरुदेव तथा पितव्रता गुरुपत्नीको नमस्कार किया और उन्हें भेंटरूपमें रत्न एवं मणि समर्पित की। तत्पश्चात् उनसे शुभाशीर्वाद लेकर वे श्रीहिर उन गुरुदेवसे यथोचित वचन बोले। श्रीकृष्णने कहा—विप्रवर! आपसे अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त करूँगा—ऐसी मेरी लालसा है; अत: शुभ मुहूर्त निश्चय करके मुझे यथोचितरूपसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विद्याध्ययन कराइये। तब 'ॐ—बहुत अच्छा'—<br>यों कहकर मुनिवर सांदीपनिने हर्षपूर्वक मधुपर्कप्राशन,<br>गौ, वस्त्र और चन्दनद्वारा उनका आदर-सत्कार<br>किया, मिष्टान्न भोजन कराया, सुवासित पानका<br>बीड़ा दिया, मधुर वार्तालाप किया और उन<br>परमेश्वरका स्तवन करते हुए कहा।<br>सांदीपनि बोले—भक्तोंके प्राणवल्लभ! तुम<br>परब्रह्म, परमधाम, परमेश्वर, परात्पर, स्वेच्छामय,<br>स्वयंज्योति, निर्लिप्त, अद्वितीय, निरङ्कुश, भक्तोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

अन्न प्रदान किया है, वह मेरा दाहिना हाथ

सफल हो गया। जो आश्रम तीर्थपाद भगवान्के

चरणसे चिह्नित है; वह तीर्थसे भी बढ़कर है।

जन्म-मरणका निवारक है; क्योंकि दु:ख, शोक,

भोग, रोग, जन्म, कर्म, भूख-प्यास आदि तभीतक

कष्टप्रद होते हैं, जबतक तुम्हारे चरण-कमलका

दर्शन और भजन नहीं होता\*। हे भगवन्! तुम

कालके भी काल, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकारक

शिवके भी ईश्वर तथा माया-मोहके विनाशक हो।

तब श्रीकृष्णने कहा—माता! तुम मुझ

बालककी स्तुति कैसे कर रही हो; क्योंकि मैं तो

तुम्हारा दुधमुँहा बच्चा हूँ। अच्छा, अब तुम इस

प्राकृतिक मिथ्या नश्वर शरीरको त्यागकर और

जन्म, मृत्यु एवं बुढापेका हरण करनेवाले निर्मल

देहको धारण करके अपने पतिदेवके साथ

भक्तिके साथ मुनिवर सांदीपनिसे चारों वेदोंका

अध्ययन करके पूर्वकालमें मरे हुए उनके पुत्रको

वापस लाकर उन्हें समर्पित कर दिया। फिर

यों कहकर श्रीकृष्णने एक ही महीनेमें परम

अभीष्ट गोलोकको जाओ।

एकमात्र स्वामी, भक्तोंके इष्टदेव, भक्तानुग्रहमूर्ति और भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये कल्पतरु हो। ब्रह्मा, शिव और शेष तुम्हारी वन्दना करते

हैं। तुम पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये इस भूतलपर मायावश बालरूपमें अवतीर्ण हुए हो

उनकी चरणरजसे गृह पावन और आँगन उत्तम हो जाते हैं। तुम्हारा चरणकमल हम दोनोंके

और मायासे ही भूपाल बने हो। योगीलोग जिसे सनातन ब्रह्मज्योति जानते हैं, भक्तगण अपने

हृदयमें जिस ज्योतिका हर्षपूर्वक ध्यान करते हैं, जिनके दो भुजाएँ हैं, हाथमें मुरली सुशोभित है, सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप लगा हुआ है,

जिनका सुन्दर श्याम रूप है, जो मन्द मुस्कानयुक्त, भक्तवत्सल, पीताम्बरधारी, वनमाला-विभूषित और लीला-कटाक्षोंसे कामदेवको

कृपानाथ! मुझपर कृपा करो। इतना कहते-कहते उपहासास्पद एवं मूर्च्छित कर देनेवाले हैं, जिनका गुरुपत्नीके नेत्रोंमें आँसू छलक आये। वे पुनः चरणकमल अलक्तकके उत्पत्तिस्थानकी भाँति श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर प्रेमपूर्वक देवकीकी तरह अपना स्तन पिलाने लगीं।

अत्यन्त शोभायमान है और शरीर कौस्तुभमणिसे उद्भासित हो रहा है, जिनकी मनोहर दिव्य मूर्ति है, जो हर्षवश मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं, जिनका सुन्दर वेश है, देवगण जिनकी स्तुति करते हैं,

जो देवोंके देव, जगदीश्वर, त्रिलोकीको मोहित करनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, करोड़ों कामदेवोंकी-सी कान्तिवाले, कमनीय, ईश्वररहित (स्वयं ईश्वर), अमूल्य रत्नोंके बने हुए भूषणोंसे विभूषित, श्रेष्ठ,

सर्वोत्तम, वरदाता, वरदाताओंके इष्टदेव और चारों वेदों तथा कारणोंके भी कारण हैं; वही तुम लीलावश पढ़नेके लिये मेरे प्रिय स्थानपर आये

हो। तुम तो स्वात्मामें रमण करनेवाले, सर्वव्यापी एवं परिपूर्णतम हो; अत: तुम्हारे विद्याध्ययन, रमण, गमन और युद्ध आदि सभी कार्य लोक-

शिक्षाके लिये हैं। तत्पश्चात् गुरुपत्नी बोलीं—प्रभो! आज मेरा जन्म, जीवन, पातिव्रत्य तथा तपोवनका वास

लाखों-लाखों मणि, रत्न, हीरे, मोती, माणिक्य,

त्रैलोक्यदुर्लभ वस्त्र, हार, अँगूठियाँ और सोनेकी मुहरें दक्षिणामें दीं। तत्पश्चात् स्त्रीके सर्वाङ्गमें पहननेयोग्य अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण

और अग्निशृद्ध श्रेष्ठ वस्त्र गुरुपत्नीको प्रदान किये। \* तावद् दुःखं च शोकश्च तावद् भोगश्च रोगकः।

तावज्जन्मानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च। यावत्त्वत्पादपद्मस्य भजनं नास्ति दर्शनम्॥ (१०२ | १९-२०) तदनन्तर मुनि वह सब सामान अपने पुत्रको देकर

980



परम यशस्वी और मूर्ख पण्डित हो जाता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है। वहाँ उसे नित्य श्रीहरिकी दासता सुलभ रहती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। (अध्याय १०२)

भूमि मैं तुम्हें अवश्य ही लौटा दूँगा। हे

विश्वकर्मा! उस स्थानपर तुम एक ऐसा नगर-निर्माण करो; जो तीनों लोकोंमें दुर्लभ हो, सबके

लिये रमणीय हो, स्त्रियोंके मनको हरण करनेवाला हो, भक्तोंके लिये वाञ्छनीय हो, वैकुण्ठके समान

परमोत्कृष्ट हो, समस्त स्वर्गींसे परे और सबके

लिये अभीष्ट हो। आकाशचारियोंमें श्रेष्ठ महाभाग

गरुड! जबतक विश्वकर्मा द्वारकापुरीका निर्माण

स्वयं पत्नीके साथ अमूल्य रत्न-निर्मित रथपर सवार हो उत्तम गोलोकको चले गये। उस अद्भुत दृश्यको देखकर श्रीकृष्ण हर्षपूर्वक अपने गृहको लौट गये। नारद! इस प्रकार ब्रह्मण्यदेव भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रको श्रवण करो। यह स्तोत्र महान् पुण्यदायक है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है, उसकी नि:संदेह श्रीकृष्णमें निश्चल भक्ति हो जाती है। इसके प्रभावसे कीर्तिहीन

### उग्रसेनका राज्याभिषेक श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर तुम मुझे सौ योजन विस्तृत भूमि दो। पीछे वह

द्वारकापुरीका निर्माण, उसे देखनेके लिये देवताओं और मुनियोंका आना और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

सर्वव्यापी श्रीहरिने बलरामके साथ मथुरापुरीमें

आकर पिताको प्रणाम किया और वटवृक्षके नीचे

बैठकर आदरसहित गरुड, क्षारसागर और विश्वकर्माका स्मरण किया। वहाँ उन्होंने गोपवेषका परित्याग करके राजसी वेष धारण कर लिया। इसी बीच करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान श्रेष्ठ सुदर्शनचक्र स्वयं ही श्रीकृष्णके पास आया। वह उत्तम अस्त्र

श्रीहरिके सदृश तेजस्वी, शत्रुनाशक, अमोघ, अस्त्रोंमें श्रेष्ठ और परमोत्कृष्ट था। इसके बाद रत्निर्नित

विमानको आगे करके गरुड़, शिष्यसहित विश्वकर्मा तथा काँपता हुआ समुद्र श्रीहरिके संनिकट आये। उन सब लोगोंने भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर श्रीहरिको प्रणाम किया। तब सर्वव्यापी भगवान् क्रमशः उससे आदरसहित मुस्कराते हुए बोले।

श्रीकृष्णने कहा - हे महाभाग समुद्र! मैं नगर-निर्माण करना चाहता हूँ; अत: उसके लिये करते हैं, तबतक तुम रात-दिन इनके पास स्थित रहो। चक्रश्रेष्ठ सुदर्शन! तुम दिन-रात मेरे पार्श्वमें वर्तमान रहो। मुने! तब चक्रके अतिरिक्त और सभी लोग 'ॐ—बहुत अच्छा' यों कहकर चले गये। महाभाग! इधर श्रीकृष्णने नगरमें आकर कंसके पिता महाबली एवं सर्वोत्तम उग्रसेनको

क्षत्रियों तथा सत्पुरुषोंका भी राजा बना दिया। फिर युक्तिपूर्वक जरासंधको जीतकर कालयवनको

तथा आमलाके वृक्ष पूर्वमें बन्धुप्रद तथा दक्षिणमें

मित्रकी वृद्धि करनेवाले होते हैं और सर्वत्र

शुभदायक होते हैं। सुवाक दक्षिणमें धन-पुत्र-

शुभप्रद, पश्चिममें हर्षदायक और ईशानकोणमें

तथा सर्वत्र सुखद होता है। भूतलपर चम्पाका वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मङ्गलकारक होता है।

लौकी, कुम्हड़ा, आयाम्बु, पलाश, खजूर और कर्कटीके वृक्ष शिविरमें मङ्गलप्रद होते हैं।

विश्वकर्मन्! बेल और बैंगनके पौधे भी शुभदायक

हुए स्वर्णकी-सी चमकीली, स्वर्णके मूल्यसे सौगुनी अधिक मूल्यवाली, थोड़ी-थोड़ी लाल, परम सुन्दर, वजनदार, सर्वोत्तम और पूजनीय उत्तम मणियोंद्वारा वास्त्-शास्त्रके विधानानुसार यथायोग्य घटा-बढाकर एक ऐसे मनोवाञ्छित परम मनोहर नगरकी रचना करो, जो सौ योजनके विस्तारवाला हो। जबतक तुम नगरका निर्माण करोगे, तबतक यक्षगण हिमालयसे रात-दिन मणियोंको लाते रहेंगे। कुबेरकी प्रेरणासे आये हुए सात लाख यक्ष, शंकरद्वारा भेजे हुए एक लाख बेताल और एक लाख कृष्माण्ड तथा गिरिराजनन्दिनीद्वारा नियुक्त किये हुए दानव और ब्रह्मराक्षस तुम्हारे सहायक बने रहेंगे। मेरी सोलह हजार एक सौ आठ पित्रयोंके लिये ऐसे दिव्य शिविर तैयार करो, जो खाइयोंसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची चहारदीवारियोंसे परिवेष्टित हों। जिनमें प्रत्येकमें बारह कमरे और सिंहद्वार लगे हों, जो चित्र-विचित्र कृत्रिम किवाडोंसे युक्त हों; निषिद्ध वृक्षोंसे रहित और प्रसिद्ध वृक्षोंसे सम्पन्न हों और जिनके ऑंगन शुभ लक्षणयुक्त और चन्द्रवेध हों। इसी प्रकार यद्वंशियों और नौकरोंके लिये भी दिव्य आश्रम बनाओ। भूपाल उग्रसेनका भवन

सर्वप्रसिद्ध तथा मेरे पिता वसुदेवजीका आश्रम

तब विश्वकर्मा बोले—जगद्गुरो! वे प्रशस्त

सर्वतोभद्र होना चाहिये।

चालू किया।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 983 होते हैं। सारी फलवती लताएँ निश्चय ही सर्वत्र जलका रहना उत्तम है। इनके अतिरिक्त अन्य शुभदायिनी होती हैं। शिल्पिन्! इस प्रकार प्रशस्त दिशाओंमें अशुभ होता है। शिल्पिन्! बुद्धिमान् वृक्षोंका वर्णन कर दिया गया; अब निषिद्धका पुरुषको चाहिये कि जिसकी लंबाई-चौडाई वर्णन सुनो। समान हो, ऐसा घर न बनावें; क्योंकि चौकोर नगर अथवा शिविरमें वन्यवृक्षका रहना गृहमें वास करना गृहस्थोंके धनका नाशक होता है। घरकी परिमित लंबाई-चौडाईमें पृथक्-पृथक् निषिद्ध है। शिविरमें वटवृक्षका रहना ठीक नहीं दोका भाग देनेसे यदि शेष शून्यरहित हो तो है; क्योंकि उससे सदा चोरका भय लगा रहता शुभ अन्यथा शुन्य शेष आनेपर वह घर मनुष्योंके है, किंतु नगरोंमें उसका रहना उत्तम है; क्योंकि उसके दर्शनसे पुण्य होता है। नगर, गाँव और लिये शून्यप्रद होता है। गृहोंकी चौड़ाईमें पश्चिमसे शिविरमें सेमलके वृक्षका रहना सर्वथा निषिद्ध दो हाथ पूर्व और लंबाईमें दक्षिणसे तीन हाथ है। वह सदा राजाओंको दु:ख देता रहता है। हे हटकर घरका तथा परकोटेका द्वार रखना देवशिल्पी! इमलीका वृक्ष नगरों और गाँवोंमें तो शुभदायक होता है। मध्यभागमें दरवाजा नहीं प्रशस्त है; परंतु शिविरमें उसका रहना ठीक नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि वह कुछ कम-बेशमें ही रखनेपर शुभकारक होता है। चौकोर घर चन्द्रवेध है। वह विद्या-बुद्धिका विनाशक तथा सदा दु:खदायक होता है। उससे निश्चय ही प्रजा और होनेपर मङ्गलप्रद होता है; परंतु मङ्गलप्रद गृह भी सूर्यवेध होनेपर अमङ्गलकारक हो जाता है। धनकी हानि होती है; अत: विद्वान्को उचित है उसी प्रकार सूर्यवेध आँगन भी अमङ्गलदायक कि यत्नपूर्वक उसका परित्याग कर दे। खजूर होता है। घरके भीतर लगायी हुई तुलसी और काँटेदार वृक्ष भी शिविरमें नहीं रहने चाहिये; क्योंकि वे विद्या और बुद्धिको नष्ट कर मनुष्योंके लिये कल्याणकारिणी, धन-पुत्र प्रदान देनेवाले होते हैं; अत: उनसे दूर रहना ही ठीक करनेवाली, पुण्यदायिनी तथा हरिभक्ति देनेवाली है। गाँवों और नगरोंमें चना आदि अन्नोंके पेड़ होती है। प्रात:काल तुलसीका दर्शन करनेसे मङ्गलप्रद होते हैं। गाँव, नगर तथा शिविरमें सुवर्ण-दानका फल प्राप्त होता है। मकानके पूर्व गन्नेका वृक्ष सदा शुभदायक होता है। अशोक, और दक्षिणभागमें मालती, जूही, कुन्द, माधवी, सिरिस और कदम्ब शुभप्रद होते हैं। हल्दी, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका (मोतिया), काञ्चन अदरक, हरीतकी और आमलकी—ये गाँवों तथा (श्याम धतुर), मौलसिरी और शुभदायिनी नगरोंमें सदा शुभदायिनी तथा कल्याणकारिणी अपराजिता (विष्णुकान्ता)—इन पुष्पोंका उद्यान शुभद होता है; इसमें तिनक भी संशय नहीं है। होती हैं। वास्तुभूमिमें स्थापन करनेवालोंके लिये गृहस्थको सोलह हाथसे ऊँचा गृह नहीं बनवाना गजकी अस्थि शुभदायिनी और उच्चै:श्रवाके चाहिये। इसी तरह बीस हाथसे ऊँचा परकोटा भी वंशज घोड़ोंकी हड्डी कल्याणकारिणी होती है। शुभप्रद नहीं होता। बुद्धिमान् पुरुषको घरके इनके अतिरिक्त अन्य पशुओंकी अस्थि शुभकारक समीप तथा गाँवके बीचमें बढ़ई, तेली और नहीं होती; वह विनाशका कारण होती है। सोनारको नहीं बसाना चाहिये; किंतु मकानके वानरों, मनुष्यों, गदहों, गौओं, कुत्तों, सियारों पास-पडोसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्शुद्र, और बिलावोंकी हड्डी अमङ्गलकारिणी होती है। ज्योतिषी, भाट, वैद्य और पुष्पकार (माली)-को शिविरके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशानकोणमें अवश्य रहने देना चाहिये। शिविरके चारों ओर

श्रीनारायणजी कहते हैं - नारद! इसी

समय ब्रह्मा, हर, पार्वती, अनन्त, धर्म, सूर्य,

अग्नि, कुबेर, वरुण, वायु, यम, महेन्द्र, चन्द्र,

रुद्र, आदित्य, वसु, दैत्य, गन्धर्व, किंनर आदि

सब द्वारकापुरी देखने आये। आकाश दर्शनार्थियोंके विमानोंसे छा गया। सबने मनोहर रत्नमयी

सौ हाथ लंबी और दस हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती है। उस खाईका दरवाजा भी ऐसा

संकेतयुक्त होना चाहिये, जो शत्रुके लिये अगम्य हो; परंतु मित्र सुखपूर्वक आ-जा सकें। भवन-

निर्माणमें सेमल, इमली, हिंताल (एक प्रकारका जंगली खजूर), नीम, सिन्ध्वार (निर्गुण्डी), गूलर, धतूरा, बरगद और रेंड—इनके अतिरिक्त

अन्य वृक्षोंकी ही लकडी काममें लानी चाहिये। वस्तुतस्तु बुद्धिमान्को लकड़ी, वज्रहस्त तथा शिला आदिका उपयोग न करना ही उचित है;

क्योंकि ये स्त्री, पुत्र और धनके नाशक होते हैं-ऐसा कमलजन्मा ब्रह्माका कथन है। वत्स! यह सब मैंने लोक-शिक्षाके लिये कहा है। अब

तुम सुखपूर्वक जाओ और बिना काष्ठके ही पुरीका निर्माण करो; क्योंकि उसके लिये यही शुभ मुहुर्त है। तब विश्वकर्मा गरुडके साथ श्रीहरिको नमस्कार

करके वहाँसे चल दिये और समुद्र-तटपर मनोहर वटवृक्षके नीचे आकर उन्होंने गरुडके साथ वहाँ रात्रिमें शयन किया। मुने! स्वप्नमें गरुड़को वह

रमणीय द्वारकापुरी दिखायी पड़ी। परमात्मा श्रीकृष्णने विश्वकर्मासे जो कुछ कहा था, वे सारे-के-सारे लक्षण उन्हें उस नगरमें दृष्टिगोचर हुए। स्वप्नमें वे सभी कारीगर विश्वकर्माकी और दूसरे बलवान्

गरुड़ पक्षी गरुडकी हँसी उड़ा रहे थे। जागनेपर उस पुरीको देखकर गरुड और विश्वकर्मा लिज्जत हो गये। वह द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय थी और सौ योजनमें उसका विस्तार था। वह ब्रह्मा आदि देवताओंकी पुरियोंको पराभूत करके सुशोभित हो

रही थी; उसमें रत्नोंकी कारीगरी की गयी थी,

जिसके कारण उसके तेजसे सूर्य ढक गये थे।

शोभायुक्त दिव्य द्वारकाको देखा। वहाँ भगवान्के स्मरण करते ही वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, पाण्डवगण, नन्द, यशोदा, गोप-गोपी, विभिन्न देशोंके राजा, संन्यासी, यति, अवधूत और

ब्रह्मचारी आ गये। पञ्चवर्षीय दिगम्बर चारों सनकादि मुनि, दुर्वासा, कश्यप, वाल्मीकि, गौतम, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, अङ्गिरा, प्रचेता,

पुलस्त्य, अगस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, मरीचि, शतानन्द, ऋष्यशुंग, विभाण्डक, पाणिनि, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, शुक, पराशर, च्यवन, गर्ग, सौभरि, गालव, लोमश, मार्कण्डेय, वामदेव, जैगीषव्य, सांदीपनि, वोढ़, पञ्चशिख, मैं (नारायण), नर,

विश्वामित्र, जरत्कारु, आस्तीक, परशुराम, वात्स्य, संवर्त, उतथ्य, जैमिनि, पैल, सुमन्त, व्यास, कपिल, शृंगी, उपमन्यु, गौरमुख, कच, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि अपने असंख्य

शिष्योंसहित पधारे; तथा भीष्म, कर्ण, शकुनि,

भ्राताओंसहित दुर्योधन आदि सब आये। उग्रसेन आदिने उन सबका स्वागत-सत्कार किया। देवताओं और मुनियोंका स्वागत-सत्कार करनेपर उन लोगोंने उग्रसेन आदिको विविध

उपहार दिये। तदनन्तर ब्राह्मणोंको मणि, रत्न और वस्त्र आदि दान किये गये। उग्रसेनका राज्याभिषेक हुआ और सब लोग परमानन्दित होकर अपने-

अपने घर लौटे। (अध्याय १०३-१०४) संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

### भीष्मकद्वारा रुक्मिणीके विवाहका प्रस्ताव, शतानन्दका उन्हें श्रीकृष्णके साथ विवाह करनेकी सम्मति देना, रुक्मीद्वारा उसका विरोध और शिशुपालके साथ विवाह करनेका अनुरोध, भीष्मकका श्रीकृष्ण तथा

# अन्यान्य राजाओंको निमन्त्रित करना

श्रीनारायणजी कहते हैं—नारद! विदर्भ सत्यसंध, नारायणपरायण, वेद-वेदाङ्गका विशेषज्ञ,

पण्डित, सुन्दर, शुभाचारी, शान्त, जितेन्द्रिय, देशमें भीष्मक नामके एक राजा राज्य करते थे,

जो नारायणके अंशसे उत्पन्न हुए थे। वे विदर्भदेशीय

४४७

नरेशोंके सम्राट्, महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न,

पुण्यात्मा, सत्यवादी, समस्त सम्पत्तियोंके दाता,

धर्मिष्ठ, अत्यन्त महिमाशाली, सर्वश्रेष्ठ और समादुत थे। उनके एक कन्या थी, जिसका नाम रुक्मिणी था। वह महालक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न थी तथा नारियोंमें श्रेष्ठ, अत्यन्त सौन्दर्यशालिनी, मनोहारिणी

और सुन्दरी स्त्रियोंमें पूजनीया थी। उसमें नयी जवानीका उमंग था। वह रत्ननिर्मित आभूषणोंसे विभूषित थी। उसके शरीरकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाँति उद्दीप्त थी। वह अपने तेजसे प्रकाशित हो रही थी तथा शुद्धसत्त्वस्वरूपा, सत्यशीला, पतिव्रता, शान्त, दमपरायणा और अनन्त गुणोंकी भण्डार थी। वह शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके सदृश शोभाशालिनी थी। उसके नेत्र

लज्जासे अवनत रहता था। अपनी उस सुन्दरी युवती कन्याको सहसा विवाहके योग्य देखकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले, धर्मस्वरूप एवं धर्मात्मा राजा भीष्मक चिन्तित हो उठे। तब वे अपने पुत्रों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितोंसे विचार-

शरत्कालीन कमलके-से थे और उसका मुख

विमर्श करने लगे। भीष्मक बोले-सभासदो! मेरी यह सुन्दरी

कन्या बढ़कर विवाहके योग्य हो गयी है; अत: मैं इसके लिये मुनिपुत्र, देवपुत्र अथवा राजपुत्र—

इनमेंसे किसी अभीष्ट उत्तम वरका वरण करना चाहता हूँ। अतः आपलोग किसी ऐसे योग्य

वरकी तलाश करो, जो नवयुवक, धर्मात्मा,

तथापि मैं वेदोक्त प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परिपूर्णतम परमेश्वर ब्रह्माके भी

ही धर्मके ज्ञाता तथा धर्मशास्त्रमें निपुण हो;

विधाता हैं; ब्रह्मा, शिव और शेषद्वारा वन्दित, परमज्योति:स्वरूप, भक्तानुग्रहमूर्ति, समस्त प्राणियोंके

परमात्मा, प्रकृतिसे परे, निर्लिप्त, इच्छारहित और

गौतमके पुत्र शतानन्द, जो वेद-वेदाङ्गके पारगामी विद्वान्, यथार्थज्ञानी, प्रवचनकुशल, विद्वान्, धर्मात्मा, कुलपुरोहित, भूतलपर सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता और समस्त कर्मोंमें निष्णात थे, राजासे बोले।

क्षमाशील, गुणी, दीर्घाय, महान् कुलमें उत्पन्न

राजाधिराज भीष्मककी बात सुनकर महर्षि

और सर्वत्र प्रतिष्ठित हो।

शतानन्दने कहा—राजेन्द्र! तुम तो स्वयं

खानेवाला है, उसे आप कन्या देना स्वीकार करते हैं। यह महान् आश्चर्यकी बात है! राजेन्द्र! इस बकवादीके वचनसे आपकी बुद्धि मारी गयी है; इसी कारण इस भिक्षुक ब्राह्मणके कहनेसे आप देवयोग्या रुक्मिणीको श्रीकृष्णके हाथों सौंपना चाहते हैं। अरे! वह तो न राजपुत्र है, न शूरवीर है, न कुलीन है, न पवित्र आचरणवाला है, न दाता है, न धनी है, न योग्य है और न

जितेन्द्रिय ही है। इसलिये भूपाल! आप शिशुपालको

कन्या दीजिये; क्योंकि वह सुपूत एवं राजाधिराजका

जो वैश्यजातीय नन्दका पुत्र, गौओंका चरवाहा, गोपाङ्गनाओंका लम्पट और ग्वालोंकी जूँठन

380

पुत्र है तथा अपने बलसे रुद्रको भी संतुष्ट कर चुका है। राजन्! अब शीघ्र ही पत्र भेजकर विभिन्न देशोंमें उत्पन्न हुए नरेशों, भाई-बन्धुओं तथा मुनिवरोंको निमन्त्रित कीजिये। तदनन्तर रुक्मिकी बात सुनकर पुरोहितसहित

# राजेन्द्र भीष्मकने एकान्त स्थानमें मन्त्रीके साथ नारद भी बारातके साथ थे। (अध्याय १०५)

# रेवती और बलरामके विवाहका वर्णन तथा रुक्मी, शाल्व, शिशुपाल और

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

पूर्णरूपसे सलाह की। तत्पश्चात् जो सबको

अभीष्ट था, ऐसा शुभ लग्न निश्चित करके एक

योग्य एवं अन्तरङ्ग ब्राह्मणको द्वारका भेजनेकी व्यवस्था की। इधर राजा तुरंत ही हर्षपूर्वक

सामग्री जुटानेमें लग गये और पुत्रके कहनेसे

उन्होंने चारों ओर निमन्त्रण-पत्र भेज दिये। उधर

उस ब्राह्मणने सुधर्मा-सभामें, जो राजाओं तथा

देवताओंसे परिवेष्टित थी; पहुँचकर राजा उग्रसेनको वह मङ्गल-पत्रिका दी। उस परम माङ्गलिक

पत्रको सुनकर राजा उग्रसेनका मुख प्रफुल्लित हो

उठा। उन्होंने हर्षमें भरकर ब्राह्मणोंको हजारों

स्वर्णमुद्राएँ दान कीं और द्वारकामें चारों ओर

दुन्दुभिका शब्द कराकर घोषणा करा दी। श्रीकृष्णकी

उस बारातमें बडे-बडे देवता, मुनि, राजागण,

यादवगण, कौरव, पाण्डव, विद्वान् ब्राह्मण, माली,

शिल्पी, गायक, गन्धर्व आदि सम्मिलित हुए। उस समय उपबर्हण नामक गन्धर्वके रूपमें तुम

ककुद्मी अमूल्य रत्नोंके सारसे निर्मित रथद्वारा कुण्डिन-नगरको गये। तदनन्तर उस वैवाहिक

## दन्तवक्रका श्रीकृष्णको कटुवचन कहना

### श्रीनारायण कहते हैं — नारद! इसी समय महाबली राजा ककुद्मी अपनी कन्याके लिये

वरकी तलाशमें ब्रह्मलोकसे भूतलपर आये।

उनकी कन्याका नाम रेवती था। वह निरन्तर

स्थिर यौवनवाली, अमूल्य रत्नोंसे विभूषित और तीनों लोकोंमें दुर्लभ थी। उसकी आयुके सत्ताईस युग बीत चुके थे। राजाने कौतुकवश अपनी उस

कन्याको महाबली बलदेवको ब्याह दिया। इस प्रकार मुनियों तथा देवेन्द्रोंकी सभामें विधानपूर्वक कन्यादान करके राजाने लाखों-लाखों हाथी.

मङ्गल-कार्यके समाप्त होनेपर देवकी, रोहिणी, नन्दपत्नी यशोदा, अदिति, दिति और शान्तिने जय-जयकार करके रेवतीको, जो नारियोंमें श्रेष्ठ तथा लक्ष्मीकी कलास्वरूपा थीं, महलमें प्रवेश कराया। तत्पश्चात् वसुदेवजीकी प्रियतमा पत्नी

देवकीने हर्षपूर्वक सारा मङ्गल-कार्य सम्पन्न कराया और ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें धन दान दिया। तदनन्तर देवताओं और मुनियोंका समुदाय

घोड़े, रथ, रत्नाभूषण, मणि-रत्न, करोड़ों स्वर्णमुद्राएँ जामाताको दहेजमें दीं तथा सुन्दर दिव्य वस्त्रादि तथा देश-देशान्तरके नरेश आनन्दमग्न हो अपनी-दिये। यों बलशाली बलदेवको कन्या देकर राजेन्द्र अपनी सेनाओंके साथ सहसा कृण्डिन-नगरमें

लिये उपहासास्पद थे।

नगरका अवलोकन किया। बारातियोंने उस नगरके बाहरी दरवाजेको देखा; चार महारथी सैनिकोंके

आ पहुँचे। उन सब लोगोंने उस परम मनोहर

साथ उसकी रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे-

रुक्मी, शिशुपाल, महाबली दन्तवक्र और मायावियोंमें

श्रेष्ठ एवं युद्ध-शास्त्रमें निपुण शाल्व। उस समय राजकुमार रुक्मि, जो युद्धके लिये उद्यत हो नाना शस्त्रास्त्रोंसे सुसज्जित रथपर सवार था, श्रीकृष्णकी

सेनाका अवलोकन करके कुपित हो उठा और



ऐसे निष्ठुर वचन कहने लगा जो कर्णकटू, अत्यन्त

रुक्मिने कहा — अहो! कालकृत कर्म और दैवको कौन हटा सकता है ? भला, मैं देवेन्द्रोंकी सभामें क्या कहुँगा; क्योंकि जो नन्दके पशुओंका

दुष्कर तथा मुनीन्द्रों, देवगणों और मुनिवरोंके

रखवाला, गोपियोंका साक्षात् लम्पट और ग्वालोंकी जुँठन खानेवाला है तथा जिसकी जाति, खान-पान और उत्पत्तिका कोई निर्णय ही नहीं है; यह

भी पता नहीं कि क्या वह राजकुमार है अथवा किसी मुनिका पुत्र है; जिसके पिता वसुदेव क्षत्रिय हैं, परंतु जिसका भरण-पोषण वैश्यके घर हुआ है; जिस दुष्टने अभी हालमें ही मथुरामें धर्मात्मा राजा कंसको मार डाला है, अत: उस राजेन्द्रके वधसे जिसे निश्चय ही ब्रह्महत्या लगी है; वह

मनोहारिणी कन्या रुक्मिणीको ग्रहण करनेके लिये आ रहा है। फिर शाल्व, शिशुपाल और दन्तवक्रने भी कुवाक्य कहे। इन सबके दुर्वचनोंको सुनकर बारातमें आये हुए देवता, मुनि, राजागण और

कृष्ण देवताओं और मुनियोंके साथ देवयोग्य

(अध्याय १०६)

बलदेवजीसहित यादवोंको क्रोध आ गया।

### रुक्मी आदिका यादवोंके साथ युद्ध, शाल्वका वध, रुक्मीकी सेनाका पलायन, बारातका पुरीमें प्रवेश और स्वागत-सत्कार, शुभलग्नमें श्रीकृष्णका

# बारातियों तथा देवोंके साथ राजाके आँगनमें जाना, भीष्मकद्वारा

## सबका सत्कार करके श्रीकृष्णका पूजन

श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर विक्रमको देखकर सब इधर-उधर भाग गये। बलदेवजीने हलके द्वारा रुक्मिका रथ भङ्ग कर तब महामुनि शतानन्दजीने आकर अभ्यर्थना दिया। फिर तो घोर युद्ध आरम्भ हो गया। शाल्व

की। बारातने पुरीमें प्रवेश किया। बडा भारी स्वागत-सत्कार किया गया। उस समयकी वर-

मारा गया। बलदेवजी शिशुपालको मार रहे थे; परंतु उसे श्रीकृष्णके द्वारा मारे जानेवाला समझकर रूपमें सुसज्जित श्रीकृष्णकी शोभा अवर्णनीय थी।

शिवजीने बलदेवजीको रोक दिया। बलदेवजीके उनके शरीरकी कान्ति नृतन जलधरके समान

| <b>१४८ संक्षिप्त ब्रह्म</b>                          | विवर्तपुराण                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| श्याम थी, वे पीताम्बरसे सुशोभित थे, उनके             | हुए। उन्होंने वहाँ आकर देवताओं, ब्राह्मणों तथा        |
| सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप किया गया था, वे           | समस्त प्राणियोंको प्रणाम किया और उन सबको              |
| वनमालासे विभूषित तथा रत्नोंके बाजूबंद, कङ्कण         | अमृतोपम भक्ष्यसामग्रियोंसे परिपूर्ण यथायोग्य          |
| और हिलते हुए हारसे प्रकाशित हो रहे थे, उनके          | वासस्थान दिया। वहाँ रात-दिन <b>'दीयताम्,</b>          |
| कपोल रत्ननिर्मित दोनों कुण्डलोंसे उद्धासित हो        | दीयताम्—देते रहो, देते जाओ'—यही शब्द गूँज             |
| रहे थे, कटिभागमें अमूल्य रत्नोंके सारभागसे           | रहे थे।                                               |
| बनी हुई करधनीकी मधुर झंकार हो रही थी,                | उधर वसुदेवजीने देवताओं तथा भाई-                       |
| जिससे उनकी शोभा और बढ़ गयी थी, उनके                  | बन्धुओंके साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की।             |
| एक हाथमें मुरली सुशोभित थी, वे मुस्कराते हुए         | प्रात:काल उठकर उन्होंने शौच आदि प्रात:कृत्य           |
| रत्नजटित दर्पणकी ओर देख रहे थे, सात गोप-             | समाप्त किया। फिर स्नान करके शुद्ध धुली हुई            |
| पार्षद श्वेत चॅंवरोंद्वारा उनकी सेवा कर रहे थे,      | धोती और चद्दर धारण करके संध्या-वन्दन आदि              |
| उनका शरीर नवयौवनके उमंगसे सम्पन्न था, नेत्र          | नित्यकर्म सम्पन्न किया। तत्पश्चात् वेदमन्त्रद्वारा    |
| शरत्कालीन कमलके–से सुन्दर थे, मुख शरत्पूर्णिमाके     | श्रीहरिका शुभ अधिवासन (मूर्ति-प्रतिष्ठा) किया।        |
| चन्द्रमाकी निन्दा कर रहा था, वे भक्तोंपर अनुग्रह     | फिर साक्षात् सम्पूर्ण देवताओं तथा सारी मातृकाओंका     |
| करनेके लिये कातर हो रहे थे और उनका                   | भलीभाँति पूजन और वसुधारा प्रदान करके                  |
| सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंका मान हर रहा था। वे        | वृद्धिश्राद्ध आदि मङ्गलकृत्य किये और देवताओं,         |
| सत्य, नित्य, सनातन, तीर्थोंको पावन करनेवाले,         | ब्राह्मणों तथा जाति-भाइयोंको भोजन कराया,              |
| पवित्रकीर्ति तथा ब्रह्मा, शिव और शेषनागद्वारा        | बाजा बजवाया, मङ्गल-कार्य कराये और अप्रतिम             |
| वन्दित हैं। उनका रूप परम आह्लादजनक था                | सौन्दर्यशाली वरका उत्तम शृङ्गार करवाया। फिर           |
| तथा उनकी प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके सदृश थी।         | वरकी सवारीको अत्यन्त सुन्दर ढंगसे सजवाया।             |
| वे ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, परमोत्कृष्ट तथा    | इसी प्रकार राजा भीष्मकने भी पुरोहितोंके               |
| प्रकृतिसे परे हैं। वे दूर्वासहित रेशमी सूत्र, अमूल्य | साथ वेद-मन्त्रोच्चारणपूर्वक सारे वैवाहिक मङ्गल-       |
| रत्नजटित दर्पण और कंघी करके ठीक की हुई               | कार्य सम्पन्न किये। हर्षमग्न हो भट्टों, ब्राह्मणों और |
| कदलीकी खिली हुई मञ्जरी धारण किये हुए थे।             | भिक्षुकोंको भी मणि, रत्न, धन, मोती, माणिक्य,          |
| उनको शिखा मालतीकी मालाओंसे विभूषित                   | हीरे, भोजन-सामग्री, वस्त्र और अनुपम उपहार             |
| त्रिविक्रमके-से आकारवाली थी। उनका मस्तक              | दिये, बाजा बजवाया, मङ्गल-कार्य कराया और               |
| नारियोंद्वारा दिये गये पुष्पमय मुकुटसे उद्दीप्त हो   | रानियों तथा मुनि-पत्नियोंद्वारा यथोचित विधि-          |
| रहा था। ऐसे ऐश्वर्यशाली वरको देखकर युवतियाँ          | विधानके साथ रुक्मिणीको मनोहर सुन्दर साज-              |
| प्रेमवश मूर्च्छित हो गयीं और कहने लगीं कि            | सज्जासे विभूषित कराया। तदनन्तर जब परमोदय              |
| रुक्मिणीका जीवन धन्य एवं परम श्लाघनीय                | माहेन्द्र नामक शुभ मुहूर्त, जो लग्नाधिपतिसे           |
| है।' जब महारानी भीष्मक-पत्नीकी दृष्टि अपने           | संयुक्त, शुद्ध शुभ ग्रहोंसे दृष्ट तथा असद् ग्रहोंकी   |
| जामातापर पड़ी तब वे परम प्रसन्न हुईं। उनके           | दृष्टिसे रहित था। ऐसा विवाहोचित लग्न आया              |
| मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे। वे निर्निमेष       | जिसमें नक्षत्र और क्षण शुभ थे, चन्द्र-बल              |
| दृष्टिसे उनकी ओर निहारने लगीं। राजा भीष्मक           | और तारा-बल विशुद्ध था तथा शलाका आदि                   |
| भी अपने पुरोहित तथा मन्त्रियोंसहित परम हर्षित        | वेधदोष नहीं था। ऐसे परिणाममें सुखदायक                 |

तब ब्रह्मा आदि देवता, राजेन्द्र, दानवेन्द्र, सनकादि मुनि और श्रेष्ठ पार्षदोंके साथ भगवान् श्रीकृष्ण हर्षपूर्वक शीघ्र ही रथसे उतरकर आँगनमें खड़े हो गये। उन देवों, मुनीन्द्रों तथा नरेशोंको आये हुए देखकर राजा भीष्मक उतावलीके साथ सहसा उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन सबकी वन्दना की; फिर उन्होंने आदरपूर्वक क्रमशः पृथक्-पृथक् सबका भलीभाँति पूजन करके उन्हें परम रमणीय रत्नसिंहासनोंपर बैठाया। उस समय राजाके नेत्रोंमें प्रेमके आँसू छलक आये थे। वे अञ्जलि बाँधकर भक्तिपूर्वक उन सबकी तथा वसुदेव और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए बोले। भीष्मकने कहा—प्रभो! आज मेरा जन्म सफल, जीवन सुजीवन और करोड़ों जन्मोंके कर्मोंका मुलोच्छेद हो गया; क्योंकि जो लोकोंके विधाता, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता और तपस्याओंके फलदाता हैं; स्वप्नमें भी जिनके चरणकमलका दर्शन होना दुर्लभ है; वे सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा मेरे ऑंगनमें विराजमान हैं। योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र, सुरेन्द्र और मुनीन्द्र ध्यानमें भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे देवाधिदेव शंकर मेरे आँगनमें पधारे हैं, जो कालके काल, मृत्युकी मृत्यु, मृत्युञ्जय और सर्वेश्वर हैं; वे भगवान् विष्णु मनुष्योंके

एक फणपर सारा चराचर विश्व स्थित है और

तथा वर-वधूके लिये कल्याणकारी समयके आनेपर श्रीहरि महाराज भीष्मकके प्राङ्गणमें

पधारे। उस समय उनके साथ देवता, मुनि, ब्राह्मण, पुरोहित, जाति-भाई, बन्धु-बान्धव, पिता,

माता, नरेशगण, ग्वाले, मनोहर वेश-भूषासे सुसज्जित

समवयस्क पार्षद, भट्ट और ज्योति:-शास्त्रविशारद गणक भी थे। उस स्थानकी मङ्गलमयता, माङ्गलिक

वस्तुओंसे सुशोभित मनोहर विचित्र शिल्पकलाके

द्वारा निर्मित सभाको देखकर सब मुग्ध हो गये।

उन परमेश्वरकी स्तुति करने लगे। भीष्मक बोले — भगवन्! आप समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा, सबके साक्षी, निर्लिप्त, कर्मियोंके कर्मों तथा कारणोंके कारण हैं। कोई-कोई आपका एकमात्र सनातन ज्योतिरूप बतलाते

श्रीकृष्णको सामने लाकर सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा

हैं। कोई, जीव जिनका प्रतिबिम्ब है, उन परमात्माका स्वरूप कहते हैं। कुछ भ्रान्तबुद्धि पुरुष आपको प्राकृतिक सगुण जीव उद्घोषित दृष्टिगोचर हुए हैं। जिनके हजारों फणोंके मध्य करते हैं। कुछ सूक्ष्मबृद्धिवाले ज्ञानी आपको नित्य

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 940 शरीरधारी बतलाते हैं। आप ज्योतिके मध्य वरण किया। पूर्वकालमें अग्निद्वारा जो अग्निशुद्ध युग्म वस्त्र दिये गये थे, उनको भीष्मकने सनातन अविनाशी देहरूप हैं; क्योंकि साकार परिपूर्णतम श्रीकृष्णको समर्पित कर दिया। विश्वकर्माने ईश्वरके बिना भला यह तेज कहाँसे उत्पन्न हो सकता है? जो चमकीला रत्नमुकूट दिया था, उसे राजाने परमात्मा श्रीकृष्णके मस्तकपर रख दिया। इसके नारद! यों स्तुति करके राजा भीष्मकने विष्णुका स्मरण करते हुए हर्षपूर्वक श्रीकृष्णके बाद रत्ननिर्मित सिंहासन, नाना प्रकारके पुष्प, पद्माद्वारा समर्चित चरणकमलमें पाद्य निवेदित धूप, रत्नप्रदीप तथा अत्यन्त मनोहर नैवेद्य प्रदान किया। फिर दुर्वा और जलसमन्वित अर्घ्य प्रदान किये। पुनः सात तीर्थींके जलसे आचमन कराया। करके मधुपर्क और गौ समर्पित की तथा उनके फिर कर्पूर आदिसे सुवासित उत्तम रमणीय सारे शरीरमें सुगन्धित चन्दन लगाया। उस शुभ पानबीडा, मनोहर रतिकरी शय्या और पीनेके कर्ममें महेन्द्रने जो पारिजात-पृष्पोंकी माला दहेजरूपमें लिये सुवासित जल दिया। इस प्रकार वरण प्रदान की थी, उसे राजाने अपने जामाताके गलेमें करके राजाने उस पूजनको सम्पन्न किया और डाल दिया। कुबेरने जो अमूल्य रत्नाभरण दिया अञ्जलिको सम्पुटित करके श्रीकृष्णको पुष्पाञ्जलि था, उसके द्वारा राजाने भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका (अध्याय १०७) समर्पित की। रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह, बारातकी बिदाई, भीष्मकद्वारा दहेज-दान और द्वारकामें मङ्गलोत्सव **श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! इसी समय सिद्धेन्द्रों तथा नृपश्रेष्ठोंने देखा। तदनन्तर सती रुक्मिणीने अपने पति महालक्ष्मी-स्वरूपा रुक्मिणीदेवी मुनियों और श्रीकृष्णकी सात प्रदक्षिणा करके उन्हें नमस्कार

देवताओंके साथ सभामें आयीं और रत्नसिंहासनपर विराजमान हुईं। वे रत्नाभरणोंसे विभूषित थीं

और उनके शरीरपर अग्निशुद्ध साड़ी शोभा पा रही थी। उनकी वेणी सुन्दररूपसे गुँथी गयी थी। वे मुस्कराती हुई अमूल्य रत्नजटित दर्पणमें अपना मुख निहार रही थीं, कस्तूरीके बिन्दुओंसे

युक्त एवं सुकोमल चन्दनसे चर्चित थीं तथा उनके ललाटका मध्य भाग सिन्द्रकी बेंदीसे

उद्भासित हो रहा था। उनकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी-सी और प्रभा सैकडों चन्द्रमाओंके समान थी, उनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप हुआ था, मालतीकी माला उनकी शोभा बढ़ा

रही थी और सात बालक राजकुमारोंद्वारा वे

वहाँ लायी गयी थीं। ऐसी महालक्ष्मीस्वरूपा पतिव्रता रुक्मिणीदेवीको देवेन्द्रों, मुनीन्द्रों,

पिताकी गोदमें जा बैठीं; उस समय वे अपने तेजसे उद्दीत हो रही थीं और उनका मुख

लज्जावश झुक गया था। नारद! तब राजा भीष्मकने वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वक दानकी विधिसे देवेश्वरी रुक्मिणीको परिपूर्णतम श्रीकृष्णके हाथों सौंप दिया। उस समय हर्षपूर्वक बैठे हुए श्रीकृष्णने वसुदेवजीकी आज्ञासे 'स्वस्ति' ऐसा

किया और चन्दनके सुकोमल पल्लवोंद्वारा शीतल

जलसे सींचा। तत्पश्चात् जगत्पति श्रीकृष्णने

शान्तरूपिणी एवं मन्द मुस्कानयुक्त अपनी प्रियतमा रुक्मिणीपर जल छिड़का। फिर शुभ

मुहूर्तमें पतिने पत्नीका और पत्नीने पतिका अवलोकन किया। इसके बाद सुमुखी रुक्मिणीदेवी

कहकर रुक्मिणीदेवीको उसी प्रकार ग्रहण कर

लिया, जैसे भगवान् शंकरने भवानीको ग्रहण

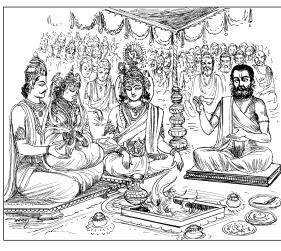

किया था। इसके बाद राजाने परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णको पाँच लाख अशर्फियाँ दक्षिणामें दीं।

इस प्रकार मुनियों और देवेन्द्रोंकी सभामें उस

शुभ कर्मके समाप्त होनेपर राजा मोहवश कन्याको हृदयसे चिपटाकर रोने लगे और अपने दोनों नेत्रोंके जलसे उन्होंने उस श्रेष्ठ कन्याको भिगो

दिया। फिर वचनद्वारा उसका परिहार करके उन्होंने उसे श्रीकृष्णको समर्पित कर दिया। इसी समय रुक्मिणीकी माता महारानी

सुन्दरी सुभद्रा आनन्दमग्न हो पति-पुत्रवती साध्वी महिलाओंके साथ वहाँ आयीं और निर्मन्थन आदि मङ्गल-कार्य करके दम्पतिको

एक ऐसे रत्निर्नित महलमें लिवा ले गयीं, जो नाना प्रकारकी विचित्र चित्रकारीसे सुशोभित, हीरेके हारसे विभूषित तथा मोती, माणिक्य,

रत्न और दर्पणसे उद्दीप्त था। वहीं श्रीकृष्णने दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, रति, सती, रोहिणी, पतिव्रता देवपत्नी, राजपत्नी और

मुनिपत्नियोंको देखा, जो रत्नाभरणोंसे विभूषित

देव्यश्चैता दम्पतीनां

जगदीश्वर श्रीकृष्णको निकट आया देखकर अपने-अपने आसनोंसे उठ पड़ीं और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें एक रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया। फिर समागत देवाङ्गनाओं तथा मुनिपत्नियोंने अञ्जलि

बाँधकर क्रमशः पृथक्-पृथक् उन माधवकी स्तुति की। महारानी सुभद्राने वरसहित कन्याको भोजन कराया और सुवासित जल तथा कर्प्रयुक्त उत्तम पान प्रदान किया। तदनन्तर वहाँ दुर्गादेवीने सभी महिलाओंकी

आज्ञासे श्रीकृष्णके हाथमें मङ्गल-पत्रिका दी और उनसे उसे पढनेके लिये कहा। तब देवियोंके उस समाजमें श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए उस

पत्रिकाको पढने लगे। (उसमें लिखा था—) लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सती, राधिका, तुलसी, पृथ्वी, गङ्गा, अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहृति, मेनका—ये सभी देवियाँ दम्पतिका परम मङ्गल करें।\* जब

विनोद करने लगीं। तदनन्तर राजा भीष्मकने भी देवगणों, मुनिवरों तथा भूपालोंका विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हें आदरसहित भोजन कराया। उस

समय कुण्डिननगरमें माङ्गलिक वाद्य और

श्रीकृष्णने इस प्रकार पढ़ा, तब वे उसे सुनकर

संगीतके साथ-साथ 'लोगो! खाओ-खाओ, देते जाओ-देते जाओ' ऐसे शब्द गूँज रहे थे। प्रात:काल होनेपर ब्रह्मा. शिव और शेष आदि देवता तथा भूपालगण उतावलीपूर्वक अपने-अपने वाहनोंपर सवार हुए। इधर महाराज उग्रसेन और

वसुदेवजीने भी शीघ्रतापूर्वक श्रीकृष्ण और सती रुक्मिणीकी यात्रा करायी। उस समय रुक्मिणीकी

\* लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका सती॥ तुलसी पृथिवी गङ्गारुन्धती यमुनादिति:। शतरूपा च सीता च देवहूतिश्च मेनका॥ कुर्वन्तु मङ्गलं परम्।

माता सुभद्रा कन्याको अपनी छातीसे लगाकर विश्वकर्माद्वारा निर्मित सोनेके सुन्दर-सुन्दर जलपात्र उसकी सिखयों तथा बान्धवोंके साथ उच्च स्वरसे तथा भोजनपात्र, बहुत-सी गायें, एक हजार दूधवाली सवत्सा धेनुएँ और बहुत-से बहुमूल्य रोने लगीं और इस प्रकार बोलीं। रमणीय अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किये। तब वसुदेव सुभद्राने कहा — वत्से! तू मुझ अपनी माताका परित्याग करके कहाँ जा रही है? भला, और उग्रसेन देवताओं और मुनियोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक शीघ्र ही द्वारकाकी ओर चले। वहाँ मैं तुझे छोड़कर कैसे जी सकूँगी? और तू भी मेरे बिना कैसे जीवन धारण करेगी? रानी बेटी! अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेश करके उन्होंने मङ्गल-त् महालक्ष्मी है, तूने मायासे ही कन्याका रूप कृत्य कराये, सुन्दर एवं अत्यन्त मनोहर बाजे बजवाये। तदनन्तर देवकी, सुन्दरी रोहिणी, नन्दपत्नी धारण कर रखा है। अब तू वसुदेव-नन्दनकी प्रिया होकर मेरे घरसे वसुदेवजीके भवनको जा यशोदा, अदिति, दिति तथा अन्यान्य सौभाग्यवती रही है। यों कहकर रानीने शोकवश नेत्रोंके नारियाँ श्रीकृष्ण और सुन्दरी रुक्मिणीकी ओर जलसे अपनी कन्याको भिगो दिया। भीष्मकने बारंबार निहारकर उन्हें घरके भीतर लिवा ले भी आँखोंमें आँसू भरकर अपनी कन्या श्रीकृष्णको गयीं और उन्होंने उनसे मङ्गल-कृत्य करवाये। समर्पित कर दी। इस प्रकार उसका परिहार फिर देवताओं, मुनिवरों, नरेशों और भाई-बन्धुओंको चतुर्विध (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य) करके वे फूट-फूटकर रोने लगे। तब रुक्मिणीदेवी भोजन कराकर उन्हें बिदा किया। पुन: हर्षमग्न तथा श्रीकृष्ण भी लीलासे आँसू टपकाने लगे। तत्पश्चात् वसुदेवजीने पुत्र और पुत्रवधूको रथपर हो भट्ट ब्राह्मणोंको इतने रत्न आदि दान किये, चढ़ाया। इस अवसरपर राजा भीष्मक अपने जामाताको जिससे वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गये। उन्हें भोजन दहेज देने लगे। उन्होंने हर्षपूर्ण हृदयसे एक हजार भी कराया। इस प्रकार भोजन करके और धन गजराज, छ: हजार घोड़े, एक सहस्र दासियाँ, लेकर वे सभी खुशी-खुशी अपने घरोंको गये। सैकड़ों नौकर, अमूल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण, यों वसुदेव-पत्नीने सारा मङ्गल-कार्य सम्पन्न एक हजार रत्न, पाँच लाख शुद्ध सुवर्णकी मोहरें, (अध्याय १०८-१०९) कराया।

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

### श्रीकृष्णके कहनेसे नन्द-यशोदाका ज्ञानप्राप्तिके लिये कदलीवनमें राधिकाके पास जाना, वहाँ अचेतनावस्थामें पड़ी हुई राधाको श्रीकृष्णके संदेशद्वारा चैतन्य करना और राधाका उपदेश देनेके लिये उद्यत होना

७५२

# श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! इस प्रकार

पृथ्वीका उद्धार करनेवाले और भक्तोंको उबारनेवाले हो। मैं भयभीत हो इस भयंकर भवसागरमें पडी

उस साङ्गोपाङ्ग मङ्गल-कार्यके अवसरपर पधारे

हुए लोगोंके चले जानेपर नन्दजी यशोदाके साथ हुई हूँ। मायामयी प्रकृति ही इस भवसागरसे अपने प्रिय पुत्र (श्रीकृष्ण)-के निकट गये। तरनेके लिये नौका है और तुम्हीं उसके कर्णधार

वहाँ जाकर यशोदाने कहा — माधव! तुमने हो; अत: कृपामय! मेरा उद्धार करो। यशोदाकी अपने पिता नन्दजीको तो ज्ञान प्रदान कर ही बात सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जो ज्ञानियोंके

दिया, परंतु बेटा! मैं तुम्हारी माता हूँ; अत: गुरुके भी गुरु हैं, हँस पड़े और भक्तिपूर्वक मातासे बोले।

कृपानिधे! मुझपर भी कृपा करो। महाभाग! तुम

श्रीभगवान्ने कहा—माँ! जो भक्त्यात्मक ज्ञान है, वह तुम्हें राधा बतलायेगी। यदि तुम

राधाके प्रति मानवभावका त्याग करके उसकी आज्ञाका पालन करोगी तो जो ज्ञान मैंने नन्दजीको

आज्ञाका पालन करागा ता जा ज्ञान मन नन्दजाका दिया है; वही ज्ञान वह तुम्हें प्रदान करेगी। अत: अब नन्दजीके साथ आदरपूर्वक नन्द-व्रजको

अब नन्दजाक साथ आदरपूवक नन्द-व्रजका लौट जाओ। इतना कहकर और विनय प्रदर्शित करके श्रीहरि महलके भीतर चले गये।

करके श्रीहरि महलके भीतर चले गये। तब नन्दजी यशोदाके साथ कदलीवनको गये। वहाँ उन्होंने राधाको देखा, जो पङ्कस्थ

चन्दनचर्चित जलयुक्त कमल-दलकी शय्यापर अचेत हो शयन कर रही थीं। राधाने अपने अङ्गोंसे भूषणोंको उतार फेंका था, उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था, आहारका त्याग कर देनेसे उनका उदर कृश हो गया था,

मूर्च्छितावस्थामें उनके ओष्ठ सूख गये थे और नेत्रोंमें आँसू भरे हुए थे। वे परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलका ध्यान कर रही थीं, उनका चित्त एकमात्र उन्हींमें निविष्ट था और बाह्यज्ञान लुप्त हो गया था। वे बीच-बीचमें मुखकमलको ऊपर उठाकर मन्द मुस्कानयुक्त प्रियतम श्रीकृष्णका

मार्ग जोहती रहती थीं। स्वप्नमें प्रियतमके समीप पहुँचकर कभी हँसती और कभी रोती थीं। सखियाँ चारों ओरसे श्वेत चँवरद्वारा निरन्तर उनकी सेवा कर रही थीं। राधाकी यह दशा

उनका सवा कर रहा था। राधाका यह दशा देखकर भार्यासहित नन्दको महान् विस्मय हुआ। उन्होंने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर परम भक्तिके साथ राधाको नमस्कार किया। उसी

समय ईश्वरेच्छासे सहसा राधाकी नींद उचट गयी। वे जाग पड़ीं और क्षणभरमें ही उन्हें विषयज्ञानरहित चेतना प्राप्त हो गयी। तब वे उस सखी-समाजमें सामने पति-पत्नी नन्द-यशोदाको देखकर उनसे

आदरपूर्वक पूछते हुए मधुर वचन बोलीं।

कि कौन मनुष्य है कौन पशु; कौन जल है कौन स्थल; और कौन रात है कौन दिन? यहाँतक कि मुझे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसकका भी भेद नहीं ज्ञात होता।

राधिकाने पूछा—बतलाओ, तुम कौन हो

और यहाँ किस प्रयोजनसे आये हो? सुनो; मुझे विषयज्ञान नहीं है। मैं यह भी नहीं जान पाती

राधिकाकी बात सुनकर नन्दको महान् विस्मय हुआ। तब गोपी यशोदा सम्भाषण करनेके लिये डरते–डरते राधाके निकट गयीं और उनके

वहीं यशोदाद्वारा दिये गये आसनपर बैठ गये।

पास ही बैठकर प्रिय वचन बोलीं। नन्द भी

तब यशोदाने कहा—राधे! चेत करो; तुम

यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करो; क्योंकि मङ्गल दिन आनेपर तुम अपने प्राणनाथके दर्शन करोगी। सुरेश्वरि! तुमने अपने कुल तथा विश्वको पवित्र

कर दिया है। तुम्हारे चरणकमलकी सेवासे ये गोपियाँ पुण्यवती हो गयी हैं। जनसमूह, संतगण,

चारों वेद और पुरातन पुराण तुम्हारी तीर्थोंको पावन बनानेवाली सुमङ्गल कीर्तिका गान करेंगे।

बुद्धिरूपे! मैं यशोदा हूँ, ये नन्द हैं और तुम वृषभानुनन्दिनी राधा हो। सुव्रते! मेरी बात सुनो।

भद्रे! मैं द्वारका नगरसे श्रीकृष्णके पाससे तुम्हारे

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण निकट आयी हूँ। सति! श्रीहरिने ही मुझे तुम्हारे शापसे मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार यशोदाके

समाचार एवं मङ्गल-संदेश सुनो। तुम्हें शीघ्र ही उन श्रीकृष्णके दर्शन होंगे। हे देवि! होशमें आ जाओ और इस समय मुझे भक्त्यात्मक ज्ञानका

पास भेजा है। अब तुम उन गदाधरका मङ्गल-

७५४

उपदेश दो। हम दोनों तुम्हारे पतिके उपदेशसे तुम्हारे पास आये हैं। वरानने! इसके बाद श्रीहरि

तुम्हारे पास आयेंगे और तुम शीघ्र ही श्रीदामाके

करके चेतनामें आ गयीं और शान्त होकर मधुर वाणीसे परमोत्तम लौकिकी भक्तिका वर्णन करने लगीं।

वचन सुनकर और गदाधरका समाचार पाकर श्रीकृष्णके नामस्मरणसे राधाका अमङ्गल दूर हो

गया। वे भीतर-ही-भीतर श्रीकृष्णकी सम्भावना

(अध्याय ११०)

राधिकाद्वारा 'राम' आदि भगवन्नामोंकी व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदाके पूछनेपर अपने 'राधा' नामकी व्याख्या करना राधिकाने कहा—यशोदे! स्त्रीजाति तो तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरेकी बुद्धिमें भेद

### वस्तुत: यों ही अबला, मृढ और अज्ञानमें तत्पर उत्पन्न कर देता है। भक्तके सङ्गसे तथा रहनेवाली होती है; तिसपर भी श्रीकृष्णके विरहसे

मेरी चेतना निरन्तर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशामें पाँच प्रकारके ज्ञानोंमें, जो सर्वोत्तम भक्त्यात्मक ज्ञान है, उसके विषयमें में क्या कह सकती हूँ? तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ, उसे सुनो।

यशोदे! तुम इन सारे नश्वर पदार्थोंका परित्याग करके पुण्यक्षेत्र भारतमें स्थित रमणीय वृन्दावनमें जाओ। वहाँ निर्मल यमुनाजलमें त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चन्दनसे अष्टदल कमल बनाकर

शुद्ध मनसे गर्ग-प्रदत्त ध्यानद्वारा परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णका भलीभाँति पूजन करो और आनन्दपूर्वक उनके परमपदमें लीन हो जाओ। सित! सौ पूर्व पुरुषोंके साथ अपने कर्मका उच्छेद करके सदा

वैष्णवोंके ही साथ वार्तालाप करो। भक्त अग्निकी ज्वाला, पिंजरेमें बंद होना, काँटोंमें रहना और विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरिभक्तिरहित लोगोंका सङ्ग ठीक नहीं समझता; क्योंकि वह

नाशका कारण होता है। भक्तिहीन पुरुष स्वयं

हरिकथालापरूपी अमृतके सिञ्चनसे भक्तिरूपी वृक्षका अङ्कर बढ़ता है; किंतु भक्तिहीनोंके साथ वार्तालापरूपी प्रदीप्ताग्निकी ज्वालाकी कलाके स्पर्शसे भी वह अङ्कर सूख जाता है;

फिर सींचनेसे ही उसकी वृद्धि होती है। इसलिये सावधान होकर भक्तिहीनोंके सङ्गका उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिये, जैसे मनुष्य कालसर्पको देखकर डरके मारे दुर भाग

पापोंसे मुक्त हो जाता है\*।

साक्षात् परमात्मा और ईश्वर हैं, उत्तम भक्तिके साथ भजन करो। उनके राम, नारायण, अनन्त, मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वैकुण्ठ, वामन-इन ग्यारह नामोंको जो पढता अथवा कहलाता है, वह सहस्रों कोटि जन्मोंके

जाते हैं। यशोदे! अपने ऐश्वर्यशाली पुत्रका, जो

है, इसलिये जो लोकोंका ईश्वर है उसी कारण वह 'राम' कहा जाता है। वह रमाके साथ रमण

'रा' शब्द विश्ववाची और 'म' ईश्वरवाचक

\* वरं हुतवहज्वालां भक्तो वाञ्छति पिञ्जरम् । वरं च कण्टके वासं वरं च विषभक्षणम् ॥ हरिभक्तिविहीनानां न सङ्गं नाशकारणम् । स्वयं नष्टो भक्तिहीनो बुद्धिभेदं करोति च॥

और गमनको 'अयन' कहते हैं। उन पापोंका जिससे गमन होता है, वही ये 'नारायण' कहे जाते हैं। एक बार भी 'नारायण' शब्दके उच्चारणसे मनुष्य तीन सौ कल्पोंतक गङ्गा आदि समस्त तीर्थोंमें स्नानके फलका भागी होता है। 'नार' को पुण्य मोक्ष और 'अयन' को अभीष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनोंका ज्ञान जिससे हो, वे ही ये प्रभु

शब्दके उच्चारणमात्रसे मिल जाता है<sup>र</sup>।

(महुएकी शराब)-का वाचक है; अत: उसके तथा भक्तोंके कर्मोंके सूदन करनेवालेको 'मधुसूदन' कहते हैं। जो कर्म परिणाममें अशुभ और भ्रान्तोंके लिये मधुर है उसे 'मधु' कहते हैं, उसका जो 'सूदन' करता है; वही 'मधुसूदन' है। 'कृषि' उत्कृष्टवाची, 'ण' सद्धिक्तवाचक और 'अ' दातृवाचक है; इसीसे विद्वान्लोग उन्हें 'कृष्ण' कहते हैं। परमानन्दके अर्थमें 'कृषि' और

(22129 - 29)

944

'नारायण' हैं।<sup>२</sup> जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा अभक्तालापदीप्ताग्निज्वालाया: तस्मादभक्तसङ्गं च

अङ्करो भक्तिवृक्षस्य भक्तसङ्गेन वर्धते । परं हरिकथालापपीयूषासेचनेन कलयापि च । अङ्करं शुष्कतां याति पुनः सेकेन वर्धते॥ नारायणानन्त

सावधानः परित्यज । यथा दृष्टा कालसर्पं नरो भीतः पलायते॥ यशोदे च प्रयत्नेन स्वात्मनः पुत्रमीश्वरम्। भजस्व परया भक्त्या परमात्मानमीश्वरम्॥ मुकुन्द मधुसूदन । कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुण्ठ वामन॥ इत्येकादश नामानि पठेद् वा पाठयेदिति । जन्मकोटिसहस्राणां पातकादेव मुच्यते॥ १- राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचक: । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन राम: प्रकीर्तित:॥

लक्ष्मीवचनो मश्चापीश्वरवाचकः । लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिण:॥ नाम्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्फलं लभेत् । तत्फलं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः॥ (१११ | १८ - २१)

रमते रमया सार्धं तेन रामं विदुर्बुधा:। रमाणां रमणस्थानं रामं रामविदो

२-सारूप्यमुक्तिवचनो नारेति च विदुर्बुधाः। यो देवोऽप्यायनं तस्य स च नारायणः स्मृतः॥ गमनं स्मृतम् । यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायण: स्मृत:॥ नाराश्च कृतपापाश्चाप्ययनं

सकुन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान् कल्पशतत्रयम् । गङ्गादिसर्वतीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम् ॥

नारं च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीप्सितम् । तयोर्ज्ञानं भवेद् यस्मात् सोऽयं नारायण: प्रभु:॥ (१११ | २२-२५)

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण उनके दास्य कर्ममें 'ण' का प्रयोग होता है। उन मनुष्योंको चिरकालके लिये स्वर्गरूप फलकी

जाता है। भक्तोंके कोटिजन्मार्जित पापों और क्लेशोंमें 'कृषि' का तथा उनके नाशमें 'ण' का

दोनोंके दाता जो देवता हैं, उन्हें 'कृष्ण' कहा

७५६

व्यवहार होता है; इसी कारण वे 'कृष्ण' कहे

जाते हैं। सहस्र दिव्य नामोंकी तीन आवृत्ति करनेसे जो फल प्राप्त होता है; वह फल 'कृष्ण'

नामकी एक आवृत्तिसे ही मनुष्यको सुलभ हो जाता है। वैदिकोंका कथन है कि 'कृष्ण' नामसे

बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है, न होगा। 'कृष्ण'

नाम सभी नामोंसे परे है। हे गोपी! जो मनुष्य 'कृष्ण-कृष्ण' यों कहते हुए नित्य उनका स्मरण

करता है; उसका उसी प्रकार नरकसे उद्धार हो जाता है, जैसे कमल जलका भेदन करके ऊपर निकल आता है। 'कृष्ण' ऐसा मङ्गल नाम

जिसकी वाणीमें वर्तमान रहता है, उसके करोड़ों महापातक त्रंत ही भस्म हो जाते हैं। 'कृष्ण' नाम-जपका फल सहस्रों अश्वमेध-यज्ञोंके फलसे

भी श्रेष्ठ है; क्योंकि उनसे पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है; परंतु नाम-जपसे भक्त आवागमनसे मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थस्नान,

सभी प्रकारके तप, उपवास, सहस्रों वेदपाठ, सैकडों बार पृथ्वीकी प्रदक्षिणा—ये सभी इस

'कृष्णनाम'–जपकी सोलहवीं कलाकी समानता नहीं कर सकते\*। उन उपर्युक्त कर्मींके लोभसे

कृषिरुत्कृष्टवचनो णश्च सद्भक्तिवाचकः । अश्चापि दातृवचनः कृष्णं तेन विदुर्बुधाः ॥

कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकर्मणि । तयोर्दाता च यो देवस्तेन कृष्णः प्रकीर्तितः ॥ कोटिजन्मार्जिते पापं कृषि: क्लेशे च वर्तते । भक्तानां णश्च

सहस्रनाम्नां दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्फलम् । एकावृत्त्या तु

कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । भस्मीभवन्ति

अश्वमेधसहस्रेभ्यः फलं कृष्णजपस्य च।वरं तेभ्यः

सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीर्थस्नानानि

वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः शतम् । कृष्णनामजपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥

'कंस' शब्दका प्रयोग पातक, विघ्न, रोग, शोक और दानवके अर्थमें होता है, उनका जो 'अरि'

अर्थात् हनन करनेवाला है; वह 'कंसारि' कहा जाता है। जो रुद्ररूपसे नित्य विश्वोंका तथा भक्तोंके पातकोंका संहार करते रहते हैं, इसी कारण वे 'हरि' कहलाते हैं। जो ब्रह्मस्वरूपा

प्राप्त कर लेता है।

'मा' मूलप्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी

विष्णुमाया, महालक्ष्मीस्वरूपा, वेदमाता सरस्वती, राधा, वसुन्धरा और गङ्गा नामसे विख्यात हैं,

प्राप्ति होती है और उस स्वर्गसे पतन होना निश्चित

है; परंतु जपकर्ता पुरुष श्रीहरिके परम पदको

समस्त शरीरोंमें भी जो आत्मा शयन करता है;

उस देवको सभी वैदिक लोग 'केशव' कहते हैं।

'क' जलको कहते हैं; उस जलमें तथा

सर्वाणि तपांस्यनशनानि च॥

उनके स्वामी (धव) को 'माधव' कहते हैं। यशोदे! ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष आदि जिनकी वन्दना करते हैं; सनकादि मुनि ध्यानद्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं जान पाते और

वेद-पुराण जिनका निरूपण करनेमें असमर्थ हैं; उन माखनचोरका भक्तिपूर्वक भजन करो। दूध,

दही, घी, नया मथकर तैयार किया हुआ मट्टा-ये सब कहाँ हैं, उनका चुरानेवाला कहाँ है, तुम

कहाँ हो और तुम्हारा भवबन्धन कहाँ है ? योगी,

निर्वाणे तेन कृष्णः प्रकीर्तितः॥

कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वैदिका विदुः॥ कृष्ण कृष्णेति हे गोपि यस्तं स्मरित नित्यशः। जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्॥ सद्यस्तन्महापातककोटय:॥ पुनर्जन्म नातो भक्तपुनर्भवः॥

कृष्णस्य तत्फलं लभते नरः॥

अभीष्ट वर है। साथ ही तुम्हारे नामकी क्या व्युत्पत्ति है-यह भी मुझे बतलानेकी कृपा करो। **श्रीराधिका बोलीं**—यशोदे! मेरे वरदानसे तुम्हारी श्रीहरिके चरणोंमें निश्चल भक्ति हो और तुम्हें श्रीहरिकी दुर्लभ दासता प्राप्त हो। अब उत्तम निर्णयका वर्णन करती हूँ, सुनो। पूर्वकालमें नन्दने मुझे भाण्डीर-वटके नीचे देखा था, उस समय मैंने व्रजेश्वर नन्दको वह रहस्य बतलाया

उनसे संतानोत्पत्तिका कथन, दुर्वासाका द्वारकामें आगमन और वसुदेव-कन्या एकानंशाके साथ विवाह, श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रको देखकर दुर्वासाका भयभीत होना, श्रीकृष्णका उन्हें समझाना और

मैं ही स्वयं राधा हूँ और रायाण गोपकी भार्या

दुर्वासाका पत्नीको छोड़कर तपके लिये जाना श्रीनारायण कहते हैं — मुने! द्वारकामें | वह भवन शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल, पहुँचकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण वसुदेवजीकी बहुमूल्य रत्नोंद्वारा रचित, सामने तथा चारों ओरसे

पडता है।

प्रद्युम्नाख्यान-वर्णन, श्रीकृष्णका सोलह हजार आठ रानियोंके साथ विवाह और

आज्ञासे रुक्मिणीके रत्निर्नित श्रेष्ठ भवनमें गये। रमणीय और नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित था। महाविष्णुर्विश्वानि यस्य लोमसु । विश्वप्राणिषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचकः ॥ \* राशब्दश्च माताहमेतेषां मूलप्रकृतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधै: ॥

(१११। ५७-५८)

(अध्याय १११)

७५८ संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण उसपर अमूल्य रत्नोंके कलश चमक रहे थे और | (रित)-को और श्रीकृष्ण-पुत्र (कामदेव)-को

रुक्मिणीदेवीसे पूर्वकालमें शिवके द्वारा भस्मीभूत कामदेव प्रकट हुए। उन्होंने शम्बरासुरका वध करके अपनी पतिव्रता पत्नी रितको प्राप्त किया।

वह श्वेत चॅंवरों, दर्पणों तथा अग्निशुद्ध पवित्र

वस्त्रोंद्वारा सब ओरसे सुशोभित था। तदनन्तर

करके अपनी पतिव्रता पत्नी रितको प्राप्त किया। उस समय रित देवताके संकेतसे 'मायावती' नाम धारण करके शम्बरासुरके महलमें उसकी गृहिणी

धारण करके शम्बरासुरके महलमें उसकी गृहिणी बनकर रहती थी; परंतु उसकी शय्यापर स्वयं न जाकर अपनी छायाको भेजती थी। नारदने पूछा—महाभाग! कामदेव (प्रद्युम्न)-

ने किस प्रकार दैत्यराज शम्बरका वध किया

था ? वह शुभ कथा विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। श्रीनारायणने कहा—नारद! एक सप्ताहके व्यतीत होनेपर दैत्यराज शम्बर रुक्मिणीके सूतिकागृहसे बालकको लेकर वेगपूर्वक अपने वासस्थानको चला गया। वह दैत्यराज पुत्रहीन था; अत: उस

पुत्रको पाकर उसे महान् हर्ष हुआ। फिर उसने प्रसन्नतासे वह बालक मायावतीको दे दिया। उसे पाकर सती मायावतीको भी बड़ी प्रसन्नता

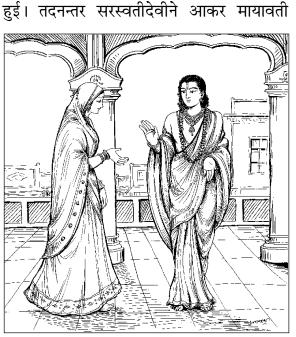

पत्नीकी भाँति रहो।
तब वे पति-पत्नीकी भाँति रहने लगे। इस
बातका शम्बरासुरको पता लग गया। तब वह दोनोंकी
भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने शिवजीका

समझाया कि तुम दोनों पत्नी-पति हो। शिवके

कोपसे भस्म हुए कामदेवने ही श्रीकृष्णके पुत्ररूपसे जन्म लिया है; अतएव तुम दोनों पति-

से दुर्गाका स्मरण करनेको कहा। दुर्गाका स्मरण करते ही शिव-शूल रमणीय और मनोहर मालाके रूपमें परिणत हो गया। तदनन्तर कामदेवने हर्षपूर्वक ब्रह्मास्त्रद्वारा उस दैत्यको मार डाला और रितको लेकर वे विमानद्वारा द्वारकापुरीको चले गये। उनके पीछे समस्त देवगण स्वयं पार्वतीकी स्तुति करके चले। रुक्मिणीने मङ्गल-कार्य सम्पन्न करके रितको और अपने पुत्रको ग्रहण किया। श्रीहरिने

दिया हुआ शूल चलाया। इसी बीच पवनदेवने चुपके-

जिमाया और पार्वतीकी पूजा की। तदनन्तर श्रीकृष्णने वेदोक्त शुभ दिन आनेपर

स्वस्त्ययनपूर्वक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणोंको

क्रमश: सात रमणियोंका पाणिग्रहण किया। उनके नाम हैं—कालिन्दी, सत्यभामा, सत्या, सती,

नाग्नजिती, जाम्बवती और लक्ष्मणा। उन्होंने क्रमशः इनके साथ विवाह किये और पुत्र उत्पन्न

किये। उनमें एक-एकसे क्रमश: दस-दस पुत्र

और एक-एक कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात् श्रीकृष्णने राजाधिराज नरकासुरको पुत्रसहित मारकर रणके मुहानेपर महाबली मुर दैत्यको भी यमलोकका पथिक बना दिया। वहाँ उसके

महलमें श्रीकृष्णको सोलह हजार कन्याएँ दीख 

पडीं, जिनकी अवस्था सौ वर्षसे ऊपर हो चुकी थी; परंतु उनका यौवन सदा स्थिर रहनेवाला था। वे सब-की-सब रत्नाभूषणोंसे विभूषित थीं

तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधवने शुभ

मुहुर्तमें उन सबका पाणिग्रहण किया और शुभकालमें क्रमशः उन सबके साथ रमण किया उनमें भी प्रत्येकसे क्रमशः दस-दस पुत्र और

एक-एक कन्याका जन्म हुआ। इस प्रकार श्रीहरिके पृथक्-पृथक् इतनी संतानें उत्पन्न हुईं। नारद ! एक समयकी बात है। मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते-घूमते रमणीय द्वारकापुरीमें आये।

उस समय उनके साथ तीन करोड़ शिष्य भी थे।

पृथक्-पृथक् शुभाशीर्वाद दिये। तदनन्तर वसुदेवजीने अपनी कन्या एकानंशाको शुभ मुहूर्तमें महर्षि दुर्वासाको दान कर दिया और बहुत-से मोती, माणिक्य, हीरे तथा रत्न दहेजमें दिये। उन्होंने

महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्रीकृष्ण, अक्रूर तथा

उद्भवने षोडशोपचारद्वारा मुनिवरकी पूजा करके

उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मन्! तब मुनिवरने उन्हें

दुर्वासाको बहुमूल्य रत्नोंद्वारा निर्मित एक सुन्दर आश्रम भी दिया। एक बार मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाने अपने मनमें विचारकर देखा कि कहीं तो श्रीकृष्ण रत्ननिर्मित मनोहर पलंगपर शयन कर रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धापूर्वक पुराणकी कथा सुन रहे हैं, कहीं सुन्दर

भक्तिपूर्वक दिया गया ताम्बूल चबा रहे हैं, कहीं शय्यापर पौढ़े हैं और रुक्मिणी श्वेत चॅंवरोंद्वारा उनकी सेवा कर रही हैं, कहीं आनन्दपूर्वक शयन कर रहे हैं और कालिन्दी उनके चरण दबा रही हैं; फिर सुधर्मा-सभामें सुन्दर रूप धारण करके सत्समाजके मध्य विराज रहे हैं। ऐश्वर्यशाली

आँगनमें महोत्सव मनानेमें संलग्न हैं, कहीं सत्याद्वारा

किया। इस परम अद्भुत दृश्यको देखकर विप्रवर दुर्वासाको महान् विस्मय हुआ। तब वे पुन: रुक्मिणीके महलमें उन जगदीश्वरकी स्तुति करने लगे। दुर्वासा बोले-जगदीश्वर! आप सबपर

मुनिने सर्वत्र उनके साथ समान रूपसे सम्भाषण

विजय पानेवाले, जनार्दन, सबके आत्मस्वरूप, सर्वेश्वर, सबके कारण, पुरातन, गुणरहित, इच्छासे परे, निर्लिप्त, निष्कलङ्क, निराकार, भक्तानुग्रह-

मूर्ति, सत्यस्वरूप, सनातन, रूपरहित, नित्य नूतन और ब्रह्मा, शिव, शेष तथा कुबेरद्वारा वन्दित हैं। लक्ष्मी आपके चरणकमलोंकी सेवा करती

रहती हैं। आप ब्रह्मज्योति और अनिर्वचनीय हैं,

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 030 वेद भी आपके रूप और गुणका थाह नहीं लगा जानेपर सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। अकेला पाते और आप महाकाशके समान सम्माननीय मैं ही उत्पन्न होकर पृथक्-पृथक्-रूपसे व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है, उसीकी तृप्ति होती हैं; आपकी जय हो, जय हो। परमात्मन्! आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्रीहरिकी अनुमतिसे मन-है; दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीवादि समस्त ही-मन यों कहकर प्रियवर दुर्वासा श्रीकृष्णको प्राणियोंकी प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। गोलोक-प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो स्थित रासमण्डलमें परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा श्रीदामाके शापसे इस समय मेरा दर्शन नहीं कर गये। तब जगन्नाथ श्रीकृष्णने उन्हें वह ज्ञान बतलाना आरम्भ किया; जो हितकारक, सत्य, सकती। सभी राधाके अंश-कलांशरूपसे उत्पन्न पुरातन, वेदविहित और सभी सत्पुरुषोंद्वारा हुए हैं। रुक्मिणीके भवनमें राधाका अंश है और अन्य सभी रानियोंके महलोंमें कलाएँ हैं। मेरा भी मान्य था। श्रीभगवान्ने कहा — विप्र! तुम तो शिवके शरीरधारियोंकी प्रतिमाओंमें कहीं अंश, कहीं अंश हो; अत: डरो मत। क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें कलाकी कला और कहीं कलाका कलांश वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महलके भीतर चले यह नहीं ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं? मुने! मैं गये और दुर्वासाजी अपनी प्रिया एकानंशाको ही सबका आत्मा हूँ। मेरे बिना सभी शवतुल्य त्यागकर श्रीहरिके लिये तप करने चले गये। हो जाते हैं। प्राणियोंके शरीरसे मेरे निकल (अध्याय ११२) पार्वतीद्वारा दुर्वासाके प्रति अकारण पत्नी-त्यागके दोषका वर्णन, दुर्वासाका पुनः

### लौटकर द्वारका जाना, श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें पधारना, शिशुपालका वध, उसके आत्माद्वारा श्रीकृष्णका स्तवन, श्रीकृष्ण-चरितका निरूपण

## श्रीनारायण कहते हैं — नारद! महर्षि दुर्वासा

शिष्योंसहित द्वारकापुरीसे निकलकर भक्तिपूर्वक

भगवान् शंकरका दर्शन करनेके लिये कैलासको

चले। कैलासपर पहुँचकर मुनिने शिव और शिवाको

करके कहाँ तपस्याके लिये जा रहे हो? जो

अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नीको संतानहीन

अवस्थामें त्यागकर संन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है; व्यापार अथवा नौकर आदिके

निमित्त चिरकालके लिये दूर चला जाता है,

निश्चय ही नरककी प्राप्ति होती है और इस लोकमें

उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा कमलजन्मा

ब्रह्माने कहा है। इसलिये हे विप्र! इस समय

भला, तुम अपनी संतानहीना पत्नीका परित्याग

मोक्षके हेत् अथवा आवागमनका करनेके लिये तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नीके शापसे मोक्ष तो मिलता नहीं; उलटे धर्मका नाश हो जाता है-परलोकमें उसे

वर्णन किया। मुनिकी बात सुनकर सती पार्वती हँस पडीं और साक्षात् शंकरजीके संनिकट मुनिसे हितकारक एवं सत्य वचन बोलीं। पार्वतीने कहा - मृने! तुम्हें धर्मका तत्त्व तो ज्ञात है नहीं, किंतु अपनेको धर्मिष्ठ मानते हो।

नमस्कार किया तथा शिष्योंसहित पवित्रभावसे

प्रणत होकर परम भक्तिके साथ उनकी स्तुति

की। फिर श्रीहरिका वह सारा वृत्तान्त, अपनी

तपस्याका तत्त्व तथा अपने मनके वैराग्यका

वैरी तथा जन्मको निष्फल करनेवाला है \*।

पार्वतीके वचन सुनकर शंकर प्रेमविह्वल हो

गये। उसके सर्वाङ्गमें रोमाञ्च हो आया और वे

परमेश्वरी पार्वतीकी प्रशंसा करने लगे। उधर

दुर्वासा शिव और दुर्गाके चरणकमलोंमें प्रणाम करके बारंबार श्रीकृष्णके चरणका स्मरण करते

हुए पुन: द्वारकाको लौट गये। वहाँ जाकर उन्होंने

श्रीहरिके दर्शन किये और उन परमेश्वरकी स्तुति

की। फिर एकानंशाके महलमें जाकर उसके साथ

निवास करने लगे। इधर युधिष्ठिरके ध्यान करनेसे श्रीकृष्ण हस्तिनापुरको प्रस्थित हुए। वहाँ

पहुँचकर उन्होंने परमानन्दपूर्वक कुन्ती, राजा

युधिष्ठिर तथा भाइयोंसे बातचीत की। फिर

युक्तिपूर्वक जरासंध आदिका वध करके मुनिवरों तथा श्रेष्ठ नरेशोंके साथ मनोवाञ्छित राजसूययज्ञ

कराया, जिसमें विधिपूर्वक दक्षिणा नियत थी।

उस यज्ञके अवसरपर उन्होंने शिशुपाल और

दन्तवक्रको भी यमलोकका पथिक बना दिया।

जिस समय शिशुपाल उस देवताओं और भूपालोंकी

सभामें श्रीकृष्णकी अतिशय निन्दा कर रहा था, उसी समय उसका शरीर धराशायी हो गया और

जीव श्रीहरिके परम पदकी ओर चला गया;

परंतु वहाँ उन सर्वेश्वरको न देखकर वह लौट

करो और मेरी अंशभूता एकानंशाका धर्मपूर्वक पालन करो। वत्स! कल्पवृक्षस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्णके चरणकमलका—जो पद्माद्वारा अर्चित

तुम द्वारकाको लौट जाओ, अपने धर्मकी रक्षा

और सबके लिये परम दुर्लभ है तथा शम्भु और सनकादि मुनीश्वर जिसका निरन्तर गुणगान करते

रहते हैं-परित्याग करके कहाँ तपस्याके लिये जा रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधाके त्यागके समान है। मुने! जो स्वप्नमें भी श्रीकृष्णके

चरणकमलका जप करता है, वह सौ जन्मोंमें किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है-इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, कौमार,

जवानी और वृद्धावस्थामें जानमें अथवा अनजानमें जो कुछ पाप किया होता है; वह सारा-का-सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्षमें जो श्रीकृष्णके चरणकमलका साक्षात् दर्शन करता है;

वह तुरंत ही पूजनीय और जीवन्मुक्त हो जाता है—यह ध्रुव है। वह करोड़ों जन्मोंके किये हुए संचित पापसे छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्रीकृष्णसे

सम्बन्ध रखनेवाला है—वही व्रत, तप, सत्य, पुण्य और पूजन सफल है; क्योंकि उससे अपने जन्मचक्रका विनाश हो जाता है। वेदोंका पारगामी

ब्राह्मण भी यदि श्रीकृष्णकी भक्तिसे विहीन है तो उसके सङ्गसे तथा उसके साथ वार्तालाप करनेसे भक्तोंकी भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण स्वयं श्रीकृष्णका स्वरूप होता है। जो श्रीकृष्णका प्रसाद खानेवाला है; उसके स्पर्शसे अग्निसे लेकर पवनतक

ही प्राप्त हो जाता है। जिसके उपदेशसे परमात्मा

पवित्र हो जाते हैं और वह सारे जगत्को पावन बनानेमें समर्थ हो जाता है। द्विजवर! श्रीकृष्णको छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे! सारी तपस्याओंका फल तो श्रीकृष्णके स्मरणसे

आया और माधवकी स्तुति करने लगा। शिश्पाल बोला—माधव! तुम वेदों, वेदाङ्गों,

देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियोंके जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टिका विधान करके उसमें कल्पभेद करते हो। तुम्हीं मायासे स्वयं ब्रह्मा,

शंकर और शेष बने हुए हो। मनु, मुनि, वेद और सृष्टिपालकोंके समुदाय तुम्हारे कलांशसे तथा दिक्पाल और ग्रह आदि कलासे उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं

\* तपसां फलमाप्रोति श्रीकृष्णस्मरणेन च॥

भक्तिश्च न भवेत् श्रीकृष्णे परमात्मिन । स गुरु: परमो वैरी करोति जन्म निष्फलम्॥ (११३। १९-२०)

स्थानसे लाकर माताको सौंप दिया।

ऐसे धनाढ्य हो गये, मानो धनके स्वामी कुबेर

ही हों। तत्पश्चात् उन्होंने सुदामाको निश्चल

मुने! फिर पारिजात-हरणके साथ-साथ उन्होंने इन्द्रके गर्वको दूर किया, सत्यभामासे मनोवाञ्छित पुण्यक-व्रतका अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य-नैमित्तिक कर्मींकी उन्नति की। उस व्रतमें अपने-आपको महर्षि सनत्कुमारके प्रति दक्षिणारूपमें समर्पित कर दिया। ब्राह्मणोंको भोजनसे तृप्त करके उन्हें हर्षपूर्वक रत्नोंकी दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामाके उत्कृष्ट मानका सब ओर विस्तार किया। मुने! रुक्मिणी तथा अन्यान्य रानियोंके नये-नये सौभाग्यको, वैष्णवों, देवताओं और ब्राह्मणोंके पूजनको तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंको सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभुने उद्धवको परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रणके अवसरपर अर्जुनको गीता सुनायी। कृपालु प्रभुने कृपापरवश हो पृथ्वीको निष्कण्टक उग्रसेनकी आज्ञासे मृतवत्सा ब्राह्मणीके पुत्रोंको करके युधिष्ठिरको राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गाको जीवन-दान दिया। उन्होंने उन पुत्रोंको मृतक-वैष्णवी ग्रामदेवताके स्थानपर नियुक्त किया। रमणीय रैवतक पर्वतपर अमूल्य रत्ननिर्मित स्थानसे लाकर उनकी माताको समर्पित कर दिया। मन्दिरमें पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये नाना यह देखकर देवकीको परम संतोष हुआ; उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रोंको लानेकी याचना की। प्रकारके नैवेद्यों और मनोहर धूप-दीपोंद्वारा करोड़ों हवनोंसे संयुक्त शुभ यज्ञ कराया। उसमें बहुत-तब श्रीकृष्णने अपने सहोदर भाइयोंको मृतक-से ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया। परमेश्वर तदनन्तर जो अपने घरसे शरणार्थी होकर गणेशका पूजन किया; उस समय उन्हें नैवेद्यरूपमें अत्यन्त स्वादिष्ट, परम तुष्टिकारक तिलोंके पाँच द्वारकामें आये थे; उन सुदामा ब्राह्मणकी दरिद्रताको तत्काल ही दूर कर दिया। भक्तवत्सल भगवानुने लाख लड्डू, स्वस्तिकाकार अमृतोपम सात लाख भक्तके चिउडोंकी कनीका स्वयं भोग लगाकर मोदक, शक्करकी सैकडों राशियाँ, पके हुए उन्हें सात पीढीतक स्थिर रहनेवाली राजलक्ष्मी केलेके फल, दस लाख पूर्य, मिष्टान्न, मनोहर प्रदान की। जैसे इन्द्र अमरावतीमें राज्य करते हैं, स्वादिष्ट खीर, पूरी-कचौड़ी, घी, माखन, दही और अमृत-तुल्य दूध निवेदित किया। फिर धूप, उसी प्रकार उनका भूतलपर राज्य हो गया। वे

दीप, पारिजात-पुष्पोंकी माला, सुगन्धित चन्दन,

गन्ध और अग्निशुद्ध वस्त्र प्रदान किया। करोड़ों

(११३।३१)

\* स्वयं पुमान् स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसकः। कारणं च स्वयं कार्यं जन्यश्च जनकः स्वयम्॥

हरिभक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी

गोलोकमें यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया।

६३७

जिमाया और गणेश्वरका स्तवन किया। उस समय दस प्रकारके बाजे बजवाये। साम्बने कुष्ठ-रोगके विनाशके लिये पूरे वर्षभरतक अनुपम उपहारोंद्वारा | और अपना स्तोत्र प्रदान किया। (अध्याय ११३)

अनिरुद्ध और उषाका पृथक्-पृथक् स्वप्नमें दर्शन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका

श्रीनारायण कहते हैं - नारद! प्रद्युम्न श्रीकृष्णके पुत्र थे, जो महान् बल-पराक्रमसे

सम्पन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जो विधाताके अंशसे उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थानमें पुष्प और चन्दनचर्चित पलंगपर सोये हुए

थे। उन्होंने स्वप्नमें खिले हुए पुष्पोंके उद्यानमें सुगन्धिकुसुम-शय्यापर सोयी हुई एक अनन्य सुन्दरी नवयुवती रमणीको मधुर-मधुर मुस्कराते देखा। तब अनिरुद्धने 'मैं त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णका

पौत्र तथा कन्दर्पका पुत्र हूँ'—यो अपना परिचय देते हुए उस तरुणीसे पतिरूपमें स्वीकार करनेका अनुरोध किया। इसपर उस तरुणीने यथाविधि विवाहित यज्ञपत्नी अर्थात् अग्निकी साक्षीमें जिससे विधिवत् विवाह किया जाता है और कामवृत्तिको

चरितार्थ करनेके लिये स्वीकृत नैमित्तिक पत्नीका शुभाशुभ भेद बतलाते हुए कहा— 'मैं बाणासुरकी कन्या हूँ, मेरा नाम उषा है। त्रैलोक्यविजयी बाण शंकरजीके किंकर हैं

और शंकर लोकोंके स्वामी हैं। नारी तीनों कालोंमें पराधीन रहती है, वह कभी स्वतन्त्र नहीं होती। जो नारी स्वतन्त्र होती है, वह नीच कुलमें उत्पन्न

हुई पुंश्चली होती है। पिता ही कन्याको योग्य वरके हाथ सौंपता है। कन्या वरकी याचना नहीं करती-यही सनतान धर्म है। प्रभो! तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ; अत: यदि

तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शम्भु

अथवा सती पार्वतीसे मेरे लिये प्रार्थना

करो।' यों कहकर वह सती-साध्वी सुन्दरी

अपहरण, अन्त:पुरमें अनिरुद्ध और उषाका गान्धर्व-विवाह अन्तर्धान हो गयी। मुने! तब कामके वशीभूत

हुए कामात्मज अनिरुद्धकी नींद सहसा टूट गयी। जागनेपर उन्हें स्वप्नका ज्ञान हुआ। उस समय उनका अन्त:करण कामसे व्यथित था और वे अपनी उस प्राणवल्लभाको न देखकर व्याकुल

और अशान्त हो रहे थे। इस प्रकार पुत्रको उद्विग्न तथा विकल देखकर सती देवकी, रुक्मिणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओंने भगवान् श्रीकृष्णको सूचित किया। मधुसूदन श्रीकृष्ण तो परिपूर्णतम तथा सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता ही ठहरे, वे उनकी बात सुनकर ठठाकर हँस पड़े और बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—महिलाओ! भगवती दुर्गाने बाणासुरकी कन्याका शीघ्र विवाह हो, इसके लिये अनिरुद्धको स्वप्नमें उसे दिखाया है। अब मैं बाणकन्या उषाको स्वप्नमें अनिरुद्धके दर्शन कराता हूँ। तुमलोग अनिरुद्धके लिये कोई चिन्ता न करो। तदनन्तर श्रीकृष्णके स्वप्नमें

अत्यन्त व्याकुल हो गयी। उसकी अन्यमनस्कता और विषण्णता देखकर सखी चित्रलेखाने कहा— 'कल्याणि! चेत करो। तुम्हारा यह नगर दुर्लङ्घ्य है। इसमें साक्षात् शम्भु और शिवा वास करती हैं; तब भला, तुम्हें यह भयंकर भय कहाँसे उत्पन्न हो गया? सखी! शिव ही मङ्गलोंके वासस्थान हैं; अत: उनका स्मरणमात्र कर लेनेसे

सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और सर्वत्र मङ्गल

ही होता है। दुर्गतिनाशिनी दुर्गाका ध्यान करनेसे

उषाको सर्वाङ्गसुन्दर कोटि-कोटि-कन्दर्प-दर्पहारी

अनिरुद्धके दर्शन कराये। स्वप्न टूटते ही उषा

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे सर्वमङ्गलमङ्गला

हैं; अत: ध्यानकर्ताको मङ्गल प्रदान करती हैं।'

चित्रलेखाका कथन सुनकर सती उषा फूट-

४३७

फूटकर रोने लगी और बाण शंकरके निकट ही विषाद करते हुए मूर्च्छित हो गये। यह देखकर

शंकर, दुर्गा, कार्तिकेय और गणेश हँसने लगे।

तब गणेश्वर बोले—स्वयं देवी पार्वतीने जाकर स्वप्नमें कामदेव-नन्दन अनिरुद्धको काममत्त

बनाया है और इस समय ये शम्भुके वामपार्श्वमें

मूक बनी बैठी हैं। भगवान् श्रीहरि तो सर्वज्ञ ही हैं; उन ईश्वरने सारा रहस्य जानकर बाणकन्या उषाको स्वप्नमें सुन्दर-वेषधारी पुरुषका दर्शन कराया है। अत: अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल-

ही-खेलमें प्रमत्त अनिरुद्धको लानेके लिये शीघ्र ही द्वारकापुरीको प्रस्थान करे। ऐसा सुनकर गणेशसे महादेवजीने कहा — बेटा! जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाणके

श्रवणगोचर न हो, वैसा ही प्रयत्न तुम्हें करना

चाहिये।' इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारकाको चल

पडी। श्रीहरिका वह भवन यद्यपि सबके लिये

बालकको उठाकर रथपर बैठा लिया। मुने! भद्रा चित्रलेखा मनके समान वेगशालिनी थी। वह उस बालकको लेकर शङ्खध्विन करके दो ही घडीमें शोणितपुर जा पहुँची। तदनन्तर अनिरुद्धको न देखकर श्रीकृष्णके महलोंमें उदासी छा गयी। तब सर्वतत्त्ववेत्ता सर्वज्ञ श्रीकृष्णने सबको आश्वासन

दुर्लङ्घ्य था, तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गयी। वहाँ अनिरुद्ध नींदमें सो रहे थे।

उसने योगबलसे हर्षपूर्वक उस नींदमें मते हुए

देकर शोणितपुरको सेनासहित प्रयाण किया। इधर महर्षि दुर्वासाकी शिष्या योगिनी चित्रलेखाने—जो नारियोंमें धन्या, पुण्या, मान्या, शान्ता तथा योगसिद्ध होनेके कारण सिद्धिदायिनी थी, माताका स्मरण करके रोते हुए उस बालकको

समझाया। फिर स्नान कराकर उसे पुष्पमाला और

चन्दनसे विभूषित किया। इस प्रकार उस बालकका सुन्दर वेष बनाकर वह कन्याके अन्तः पुरमें - जो रक्षकोंद्वारा सुरक्षित था—योगबलसे प्रविष्ट हुई। वहाँ आहारका परित्याग कर देनेसे जिसका उदर सट गया था और जिसे सिखयाँ चारों ओरसे घेरे हुए थीं; उस उषाको सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया। उस समय उषाको भलीभाँति स्नान कराया गया और वस्त्र, माला, चन्दन तथा

वार्तालाप कराया। पतिको देखकर पतिव्रता उषाका कष्ट दूर हो गया और वह उनके साथ विहार करने लगी। तब प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने गान्धर्व-विवाहकी विधिसे उसका पाणिग्रहण कर लिया। विप्रवर! इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गये; तब रक्षकद्वारा राजा बाणासुरको यह समाचार

सुननेको मिला।

माङ्गलिक सिन्दूर-पत्रकोंद्वारा उसका शृङ्गार किया गया। फिर माहेन्द्र नामक शुभ मुहूर्त आनेपर उसने सिखयोंकी गोष्ठीमें उन दोनोंका परस्पर

(अध्याय ११४)

### कन्याकी दुःशीलताका समाचार पाकर बाणका युद्धके लिये उद्यत होना; शिव, पार्वती, गणेश, स्कन्द और कोटरीका उसे रोकना; परंतु बाणका स्कन्दको

### सेनापित बनाकर युद्धके लिये नगरके बाहर निकलना, उषाप्रदत्त रथपर सवार होकर अनिरुद्धका भी युद्धोद्योग करना,

# बाण और अनिरुद्धका परस्पर वार्तालाप

## श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर

अन्तःपुरके रक्षकोंने भयभीत हो स्कन्द, गणेश और पार्वतीको दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर

प्रणाम किया और अपने स्वामी बाणसे सारा

वृत्तान्त कह सुनाया। उसे सुनकर बाणको बड़ी लज्जा हुई और वह क्रुद्ध हो उठा। उस समय

शम्भ, गणेश, स्कन्द, पार्वती, भैरवी, भद्रकाली, योगिनियाँ, आठों भैरव, एकादश रुद्र, भूत, प्रेत, कृष्माण्ड, बेताल, ब्रह्मराक्षस, योगीन्द्र, सिद्धेन्द्र,

रुद्र, चण्ड आदि तथा माताकी भाँति हितैषिणी करोडों ग्रामदेवियाँ—ये सभी उसके हितके लिये बराबर मना कर रहे थे; फिर भी उसने युद्ध

करनेका ही विचार निश्चित किया। तब शंकरजी अपनेको पण्डित माननेवाले मूर्ख बाणसे हितकारक, सत्य, नीतिशास्त्रसम्मत और परिणाममें सुखदायक

वचन बोले। श्रीमहादेवजीने कहा - बाण! मैं इस पुरातनी कथाका वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयं परमेश्वर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भारतवर्षमें सभी

नरेशोंका संहार करके द्वारकामें विराजमान हैं। जिनके रोमोंमें सारे विश्व वर्तमान हैं, उन वासुके भी वे ईश्वर हैं; इसीलिये विद्वान्लोग उन्हें 'वासुदेव'

ऐसा कहते हैं। स्वयं भगवान् चक्रपाणि भूतलपर ब्रह्माके भी विधाता हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव

आदिके स्वामी हैं; प्रकृतिसे परे, निर्गुण, इच्छारहित,

भक्तानुग्रहमूर्ति, परब्रह्म, परम धाम और देहधारियोंके परमात्मा हैं। जिनके शरीरसे निकल जानेपर जीव शवतुल्य हो जाता है; उनके साथ तुम्हारा संग्राम

कैसे सम्भव हो सकता है ? अनिरुद्ध उन्हींके पुत्र

(पौत्र) हैं। वे महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं और क्षणभरमें अकेले ही तीनों लोकोंका संहार

करनेमें समर्थ हैं। जितने महारथी बलवान् देवता और दैत्य हैं, वे सभी अनिरुद्धकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं हैं। जिन दो व्यक्तियोंमें समान धन हो और जिनमें बलकी भी समानता

हो; उन्हीं दोनोंमें विवाह और मैत्री शोभा देती है। बलवान् और निर्बलका सम्बन्ध उचित नहीं

होता। तुम्हारे पिता महारथी बलि दैत्योंके सारभूत और श्रीहरिकी कला थे। उन्हें भी जिसने क्षणभरमें ही सुतल-लोकको भेज दिया; उन्हीं

वृन्दावनेश्वर परम पुरुष परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णके सभी जीव अंश-कलाएँ हैं। पार्वतीजी बोलीं — बाण! ब्रह्मा, महेश, शेष और ध्याननिष्ठ भक्त रात-दिन अपने हृदयकमलमें

उन सनातन भगवानुका ध्यान करते रहते हैं। सूर्य, गणेश और योगीन्द्रोंके गुरु-के-गुरु शिव उन ऐश्वर्यशाली सनातन परमात्माके ध्यानमें तल्लीन रहते हैं। सनत्कुमार, कपि, नर तथा नारायण अपने हृदय-

मनु, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र और योगीन्द्र ध्यानद्वारा अप्राप्य उन सनातन भगवान्के ध्यानमें निमग्न रहते हैं। जो सबके आदि, सबके कारण, सर्वेश्वर और परात्पर हैं; उन सनातन भगवान्का सभी ज्ञानी ध्यान करते हैं।

कमलमें उन सनातन भगवानुका ध्यान लगाते हैं।

तदनन्तर गणेश और स्कन्दने भी बाणको श्रीकृष्णकी महिमा भलीभाँति समझाकर युद्ध न करके अनिरुद्धके साथ उषाका विवाह कर देनेके

लिये अनुरोध किया। अन्तमें कोटरी बोली-'वत्स! धर्मानुसार मैं भी तुम्हारी माता हूँ; अत:

दूसरेको देनेके योग्य नहीं ही है; अत: जो श्रीकृष्णके निकलकर युद्ध करो।' यह सुनकर उषा भयभीत पौत्र और प्रद्युम्नके पुत्र हैं; उन महान् बलशाली हो गयी; वह डरके मारे रोती हुई सती पार्वतीका अनिरुद्धको स्वेच्छानुसार अपनी कन्या दान कर ध्यान करके बोली—'महामाये! मेरे मनोनीत दो। इससे तुम भारतवर्षमें अपनी सात पीढियोंके प्राणेश्वरकी रक्षा करो, रक्षा करो। यद्यपि ये निर्भय साथ पावन हो जाओगे। फिर भूतलपर महान् हैं: तथापि इस महाभयंकर संग्राममें इन्हें अभयदान यशकी प्राप्तिके लिये अपना सर्वस्व दहेजमें समर्पित दो। तुम्हीं जगत्की माता हो; अत: तुम्हारा सबपर समान स्नेह है।' कर दो। अन्यथा माधव युद्धस्थलमें सुदर्शन-चक्रद्वारा तुम्हारा वध कर डालेंगे। उस समय कौन तत्पश्चात् ऐश्वर्यशाली अनिरुद्धने कवच पहनकर तुम्हारी रक्षा कर सकेगा?' हाथमें शस्त्र धारण किये और उषाद्वारा दिये गये मुने! कोटरीकी बात सुनकर अभिमानी दैत्यश्रेष्ठ रथको पाकर वे उसपर हर्षपूर्वक आरूढ़ हुए। बाण कृपित हो उठा। वह रथपर आरूढ़ हो उस शिविरसे बाहर निकलकर उन्होंने बाणको देखा. स्थानके लिये प्रस्थित हुआ जहाँ श्रीहरिके पौत्र जो कवच पहनकर हाथोंमें शस्त्र धारण किये अनिरुद्ध वर्तमान थे। उस समय भक्तवत्सल शंकरकी हुए था। उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे। आज्ञासे स्कन्द सेनापित होकर उसके साथ चले। अनिरुद्धको देखकर बाण क्रोधसे भर गया। वह स्वयं शिव और गणेशने बाणके लिये स्वस्तिवाचन उस घोर संग्रामके मध्य प्रज्वलित होता हुआ किया। पार्वती तथा कोटरीने उसे शुभाशीर्वाद विषोक्तियाँ उगलने लगा। उसने भाँति-भाँतिसे दिया। आठों भैरव और एकादश रुद्र—ये सभी श्रीकृष्णके चरित्रपर दोषारोपण करके उनकी हाथोंमें शस्त्र धारण करके युद्धके लिये तैयार हुए। निन्दा की और अनिरुद्धने उसका विवेकपूर्ण इस बीच एक दूतने, जिसे पार्वतीदेवी तथा खण्डन करके श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

दूत बोला—अनिरुद्ध! उठो और पार्वतीका

(अध्याय ११५)

यह मङ्गल-वचन श्रवण करो। (उन्होंने कहा

है—) 'वत्स! कवच धारण कर लो और बाहर

७६६

जो कुछ कहती हूँ, उसे श्रवण करो। दुष्ट पुत्रसे

भी माता-पिताको पद-पदपर दु:ख ही होता है।

दूसरेके द्वारा ग्रहण की गयी वह कन्या उषा अब

बाणपत्नीने भेजा था, तुरंत ही जाकर अनिरुद्धको

भी यह समाचार सूचित कर दिया।

# बाण और अनिरुद्धके संवाद-प्रसङ्गमें अनिरुद्धद्वारा द्रौपदीके पाँच पति होनेका वर्णन,

किया।

# बाणसेनापति सुभद्रका अनिरुद्धके साथ युद्ध और अनिरुद्धद्वारा उसका वध

### बाणने कहा — अनिरुद्ध! तुम बड़े बुद्धिमान् प्रकार अपहरण किया था? उसने देवताओंको हो। तुम्हारा कथन सत्य ही है। शम्भुने भी ऐसा पराजित कैसे किया था? और देवगणोंने किस

ही बतलाया था। अब तुमने जो यह कहा है तरह रतिको उसे प्रदान किया था? अनिरुद्ध बोले—बाण! एक समयकी बात

कि महाभागा द्रौपदी शंकरजीके वरदानसे पाँच

पतियोंकी प्रिया थीं, वह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक है। पञ्चवटीमें श्रीरघुनाथजी सीता और लक्ष्मणके

मुझसे वर्णन करो। साथ ही यह भी बतलाओ साथ सरोवरमें स्नान करके उसके रमणीय तटपर

कि पहले शम्बरने तुम्हारी माता रतिका किस बैठे हुए थे। उस समय हेमन्तका समय था;

श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७इ७ अतः उन्होंने सीतासे कहा—'प्रिये! इस समय रामको असली जानकी लौटा दी। तब श्रीराम अत्यन्त स्वादिष्ट निर्मल जल, अन्न, मनोहर व्यञ्जल जानकीको लेकर हर्षपूर्वक अपने आश्रमको चले तथा सारी वस्तुएँ अत्यन्त शीतल हैं।' यों कहकर गये और छाया दु:खित हृदयसे अग्निके पास रहने उन्होंने फल-संग्रह किया और हर्षपूर्वक उन्हें लगी। वही छाया नारायण-सरोवरमें जाकर तप सीताको प्रदान किया। तत्पश्चात् लक्ष्मणको देकर करने लगी। उसने सौ दिव्य वर्षींतक शंकरजीके पीछे स्वयं प्रभूने भोग लगाया। लक्ष्मणने वह लिये घोर तपस्या की; तब शंकरजी प्रकट होकर फल और जल ले तो लिया, परंतु खाया नहीं; उससे बोले—'भद्रे! वर माँगो।' वह पतिके दुःखसे क्योंकि वे सीताका उद्धार करनेके लिये मेघनादका दु:खी थी; अत: व्यग्रतापूर्वक शिवजीसे बोली। वध करना चाहते थे। (उनको यह पता था कि) उसने उस व्यग्रतामें ही त्रिनेत्रधारी शिवजीसे 'पतिं देहि'-पित दीजिये यों पाँच बार वर माँगा। तब जो चौदह वर्षतक न तो नींद लेगा और न भोजन सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता शिव प्रसन्न होकर उसे करेगा; वही योगी पुरुष उस रावणकुमार मेघनादको मार सकेगा। इसी बीच कमललोचन वर देते हुए बोले। रामका दर्शन करनेके लिये कुपानिधि अग्नि श्रीमहादेवजीने कहा — साध्व ! तुमने व्याकुल ब्राह्मणका वेष धारण करके वहाँ आये और कर्णकट होकर 'पतिं देहि'-पति दीजिये यों पाँच बार भविष्य-वचन कहने लगे। कहा है; अत: श्रीहरिके अंशभूत पाँच इन्द्र तुम्हारे अग्निदेव बोले—महाभाग राम! मेरी बात पित होंगे। वे ही सभी पाँचों इन्द्र इस समय पाँच सुनो और सीताकी भलीभाँति रक्षा करो; क्योंकि पाण्डव हुए हैं और वह छाया द्रौपदीरूपमें यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हुई है। यही छाया कृतयुगमें प्राक्तन कर्मवश दुर्निवार्य एवं दुष्ट राक्षस रावण सात दिनके भीतर ही जानकीको हर ले जायगा। वेदवती, त्रेतामें जनकनन्दिनी और द्वापरमें द्रौपदी भला, विधाताने जिस प्राक्तन कर्मको लिख दिया हुई है; इसी कारण यह त्रिहायणी कृष्णा कहलाती है। यह वैष्णवी तथा श्रीकृष्णकी भक्त है; है; उसे कौन मिटा सकता है? चारों देवताओंने भी यही कहा है कि दैवसे बढ़कर श्रेष्ठ दूसरा कोई इसलिये भी कृष्णा कही जाती है। वही पीछे चलकर महेन्द्रोंकी स्वर्गलक्ष्मी होगी। राजा द्रुपदने नहीं है। तब श्रीरामजीने कहा—अग्निदेव! तब तो कन्याके स्वयंवरमें उसे अर्जुनको दिया। वीरवर सीताको आप अपने साथ लेते जाइये और उसकी अर्जुनने मातासे पृछा—'माँ! इस समय मुझे एक वस्तु मिली है।' तब माताने अर्जुनसे कहा—'उसे छाया यहीं रहेगी: क्योंकि पत्नीके बिना किया हुआ कर्म सभीके लिये निन्दित होता है। तब सभी भाइयोंके साथ बाँटकर ग्रहण करो।' इस अग्निदेव रोती हुई सीताको साथ लेकर चले गये प्रकार पहले शम्भुका वरदान था ही, पीछे माता और सीताके सदृश जो छाया थी; वह रामके कुन्तीकी भी आज्ञा हो गयी—इसी कारण पाँचों संनिकट रहने लगी। पूर्वकालमें रावणने खेल-पाण्डव द्रौपदीके पति हुए। ये पाँचों पाण्डव चौदह इन्द्रोंमेंसे पाँच इन्द्र हैं। ही-खेलमें उसी छायाका हरण किया था और श्रीरामने भाई-बन्धुओंसहित उस रावणका वध माताद्वारा भर्त्सना किये जानेपर शंकरजीने करके उस छायाका ही उद्धार किया था। अग्नि-मेरी माता रतिको शाप देते हुए कहा—'रति! परीक्षाके अवसरपर जो छाया अग्निमें प्रविष्ट हुई तुम्हारा पति शंकरकी क्रोधाग्निसे जलकर भस्म थी; उस छायाको अपने संरक्षणमें रखकर अग्निने हो जायगा। इस समय तुम शापित होकर दैत्यके

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण ८३७ अधीन होओगी। शम्बरासुर इन्द्रसहित देवताओंको प्रलयाग्निकी भाँति चमकीला त्रिशूल चलाया; परंतु प्रद्युम्नकुमारने एक अर्धचन्द्रद्वारा उस शूलके जीतकर तुम्हें हर ले जायगा।' यों कहकर उन्हेंने पुनः वरदान भी दिया—'तुम्हारा सतीत्व नष्ट टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तब सुभद्रने सैकड़ों नहीं होगा। जबतक तुम्हारा पति जीवित नहीं हो सूर्योंके समान प्रभावाली शक्ति फेंकी। अनिरुद्धने जाता, तबतक तुम शम्बरासुरको अपनी छाया वैष्णवास्त्रद्वारा उस शक्तिको भी काट गिराया। देकर उसके घरमें वास करो।' दैत्येन्द्र! इस फिर तो घोर संग्राम आरम्भ हो गया। अनिरुद्धने सुभद्रको मार गिराया। तदनन्तर बाणके साथ प्रकार मैंने तुमसे वह सारा पुरातन इतिहास कह सुनाया; अब देवोंके गुप्त चरित्रको श्रवण करो। भयंकर युद्ध हुआ। जब अनिरुद्ध बाणासुरका इसी समय बाणका प्रधान सेनापित महाबली वध करनेको उद्यत हुए, तब कार्तिकेयने उसे स्भद्रने, जो कुम्भाण्डका भाई, बलसम्पन्न और बचा लिया। फिर कार्तिकेयके साथ उनका महान् महारथी था, शस्त्रोंसे लैस होकर समरभूमिमें संग्राम हुआ। बाणकी निर्भर्त्सना करके श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धपर (अध्याय ११६) गणेश-शिव-संवाद तथा कामधेनुओंसे घिरे रहते हैं; पवित्र रमणीय श्रीनारायण कहते हैं — नारद! इसी समय गणेशने शिवजीके स्थानपर जाकर उन महेश्वरको वृन्दावनके रासमण्डलमें जो हाथमें मुरली लिये विचरते रहते हैं; ब्रह्मा, शिव, शेष जिनकी वन्दना नमस्कार किया और बाण-अनिरुद्धका युद्ध, सुभद्राका वध, स्कन्द और अनिरुद्धका युद्ध करते हैं; जो शैलराज शतशृङ्गपर वटकी शान्त तथा अनिरुद्धका प्रबल पराक्रम—यह सारा वृत्तान्त छायामें तथा भाण्डीरके निकट विरजा नदीके क्रमश: पृथक्-पृथक् कह सुनाया। गणेशका निर्मल तटपर स्थित गोष्ठमें विहार करते हैं; जिनके कथन सुनकर भगवान् शंकर हँस पड़े और शरीरका वर्ण नूतन जलधरके समान श्याम है, कोमल वाणीद्वारा परम गुप्त एवं वेदसम्मत पीताम्बरद्वारा जिनकी उसी प्रकार शोभा होती है, जैसे मेघोंकी नयी घटा बिजलीसे सुशोभित होती वचन बोले। श्रीमहादेवजीने कहा—महाभाग गणेश्वर! है। उस सबका गोलोकस्थित रासमण्डलमें मेरा वचन, जो हितकारक, तथ्य, नीतिका आविर्भाव होता है। रमणीय गोकुल तथा पुण्य वृन्दावनमें जितने जीव हैं, वे सभी उस परम साररूप तथा परिणाममें सुखदायक है, उसे श्रवण पुरुषकी अंशकलाएँ हैं; किंतु श्रीकृष्ण स्वयं करो। असंख्य विश्वोंका समुदाय, कृष्णकुमार भगवान् हैं। परिपूर्णतम काम ब्रह्मशापके कारण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा जो कार्य और कारणोंका अपनेको भूल गया है। अनिरुद्ध उसी कामके पुत्र कारण है, वह सब कुछ श्रीकृष्णको ही जानो। गणेश्वर! ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त सारा जगत् हैं, जो महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। इस अत्यन्त भयंकर महायुद्धमें मैंने ही स्कन्दको भेजा सनातन भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप है—इसे सत्य समझो। जो गोलोकमें दो भुजाधारी, शान्त, है। इस संग्राममें बाण मर चुका था; परंतु उस स्कन्दने ही उसे बचा लिया है। गणेश्वर! राधाके प्रियतम, मनोहर रूपवाले, शिशुरूप, गोप-वेषधारी, परिपूर्णतम प्रभु हैं; गोपियों, गोपसमुदायों युद्धमें स्कन्द और अनिरुद्धकी समानता तो है,

शक्ति हो; इसीलिये 'नारायणी' कही जाती हो।

विष्णुमाये! तुम जगज्जननी तथा सम्पूर्ण मङ्गलोंकी

भी मङ्गलस्वरूपा हो; अत: चक्रोंके साररूप

ये सभी संग्राममें अनिरुद्धको पराजित नहीं कर सकते। अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा, प्रद्युम्न कामदेव, बलदेव स्वयं शेषनाग और श्रीकृष्ण प्रकृतिसे परे बाणकी रक्षाके लिये दुर्गासे कहना, दुर्गाका बाणको युद्धसे विरत होनेकी सलाह देना श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! इस प्रकार गणेशको समझाकर शिवजी महलके भीतर गये। वहाँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, भैरवी, भद्रकाली, उग्रचण्डा और कोटरी रमणीय सिंहासनोंपर विराजमान थीं। उन सबने सहसा उठकर जगदीश्वर शिवको नमस्कार किया। तत्पश्चात् गणेश, पराक्रमी कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र, स्वयं नन्दी, सुनन्दक, महामन्त्री महाकाल, आठों भैरव, सिद्धेन्द्र, योगीन्द्र और एकादश रुद्र—ये सभी

वहाँ आ गये। इसी बीच सिंहद्वारपर पहरा

देनेवाला स्वयं मणिभद्र वहाँ आया और उन

साम्ब, सात्यिक, महाराज उग्रसेन, स्वयं भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्भव और शक्रनन्दन जयन्त तथा

जो विधिके भी विधाता हैं, जिनकी कान्ति

करोडों कामदेवोंकी शोभाको छीने लेती है,

वनमाला जिनकी शोभा बढा रही है, सात गोप-

पार्षद श्वेत चॅंवरोंद्वारा जिनकी सेवा कर रहे हैं,

जो करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान् अनुपम चक्र

धारण करते हैं; वे परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण बहुमूल्य

रत्नोंके सारभागसे निर्मित परम रमणीय उत्तम रथमें

कौमोदकी गदा, अमोघ शूल और विश्वसंहारकारी महाशङ्क पाञ्चजन्य रखकर यादवोंकी असंख्य

मणिभद्रने कहा — महेश्वर! बलदेव, प्रद्युम्न,

परमेश्वर शिवसे बोला।

किंतु आठों भैरव, एकादश रुद्र, आठ वसु, इन्द्र

आदि ये देवगण, द्वादश आदित्य, सभी दैत्यराज,

देवताओंके अग्रणी स्कन्द तथा गणसहित बाण—

अमोघ सुदर्शनचक्रसे बाणको बचाओ; क्योंकि सामने कौन ठहर सकता है? श्रीकृष्ण सबके बाण मुझे गणेश, कार्तिकेय आदि सभीसे भी परमात्मा, भक्तानुग्रहमूर्ति, नित्य, सत्य, परिपूर्णतम प्रभु हैं। गणेश और कार्तिकेय तथा उन दोनोंसे बढ़कर प्रिय है। अतः बाणके मस्तकपर तुम अपने चरणकमलकी रजके साथ-साथ अपना भी परे आप मेरे लिये प्रिय हैं और किंकरोंमें वरद हस्त स्थापित करो। शिवजीका कथन बाण प्रिय है; किंतु श्रीकृष्णसे बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। मैं ही वैकुण्ठमें महालक्ष्मी, सुनकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मुस्करायीं और समयोचित यथार्थ मधुर वचन बोलीं। गोलोकमें स्वयं राधिका, शिवलोकमें शिवा और पार्वतीजीने कहा - बाण! तुम्हारे पास जो-ब्रह्मलोकमें सरस्वती हूँ। पूर्वकालमें मैं ही दैत्योंका जो उत्तम मणि, रत्न, मोती, माणिक्य और हीरे संहार करके दक्षकन्या सती हुई, फिर वही मैं आदि हैं, उस सारे धनको तथा रत्नाभरणोंसे आपकी निन्दाके कारण शरीरका त्याग करके विभूषित अपनी कन्या उषाको रत्निर्नित आभूषणोंसे शैलकन्या पार्वती बनी। रक्तबीजके युद्धमें मैंने ही विभूषित परम श्रेष्ठ अनिरुद्धको आगे करके मूर्तिभेदसे कालीका रूप धारण किया था। मैं परमात्मा श्रीकृष्णको सौंप दो और इस प्रकार अपने ही वेदमाता सावित्री, जनकनन्दिनी सीता और राज्यको निष्कण्टक बना लो। भला, जिसके भारतभूमिपर द्वारकामें भीष्मक-पुत्री रुक्मिणी हुँ। निकल जानेपर इन्द्रियोंसहित सभी प्राण विलीन इस समय दैववश सुदामाके शापसे मैं वृषभानुकी कन्या होकर प्रकट हुई हूँ और पुण्यमय वृन्दावनमें हो जाते हैं, उस जीवका आत्माके साथ युद्ध श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी हूँ। आप तो स्वयं सर्वज्ञ कैसा? मैं ही शक्ति हूँ, ब्रह्मा मन हैं और स्वयं

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

तुरंत ही गिर जाता है और शवरूप हो जाता है। शिवजी! भला, संग्राममें सुदर्शनचक्रके तेजके

शिव ज्ञानस्वरूप हैं। शिवका त्याग करके देह

000

समयोचित कर्तव्य बतला सकती हूँ। (अध्याय ११८)

सनातन भगवान् शिव हैं। भला, मैं आपको क्या

शिवजीका कन्या देनेके लिये बाणको समझाना, बाणका उसे अस्वीकार करना, बलिका आगमन और सत्कार, बलिका महादेवजीका चरणवन्दन करके श्रीभगवान्का स्तवन करना, श्रीभगवान्द्वारा बलिको बाणके न मारनेका आश्वासन

**श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! पार्वतीकी करके श्रीकृष्णको दे दे। यही समस्त कर्मोंमें बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली तथा स्वयं सामञ्जस्य, यशस्कर और शुभदायक है। तुम्हारा शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनन्तर जो यह सारा कथन वेदसम्मत है; परंतु बाण परात्परा, ज्योति:स्वरूपा, परमा, मूलप्रकृति और हिरण्यकशिपुका वंशज है; अत: यदि वह कन्या

ईश्वरी हैं; उन जगज्जननी पार्वतीसे भगवान् दे देता है और भयभीत होकर युद्धसे पराङ्मुख शम्भु बोले। हो जाता है तो यह तुम्हारे लिये ही अकीर्तिकर श्रीमहादेवजीने कहा—देवेशि! तुमने जो है। इसलिये शिवे! रणशास्त्रविशारद बाण कवच

यह कहा है कि परमात्माके साथ युद्ध करना धारण करके आगे चले; तत्पश्चात् हमलोग भी

अयुक्त तथा उपहासास्पद है; अत: बाण अपनी कवचसे सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे।

कन्या उषाको स्वर्णनिर्मित आभूषणोंसे विभूषित पार्वतीसे यों कहकर शंकरजीने बाणसे कन्या श्रीकृष्णजन्मखण्ड अधिक पावन है। उससे देवता भी डरते हैं।

> उसके शरीरमें पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते; जैसे अग्निमें पड़ा हुआ सूखा घास-फूस। तब बलि बोले—जगन्नाथ! आप मेरी

> प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महेश्वर! मैं तो आपका भृत्य हुँ न? नाथ! आपने ही तो मुझे अत्यन्त

> ऐश्वर्य छीनकर इन्द्रको दे दिया है और मुझे सृष्टिके अधोभागमें स्थित सुतललोकमें स्थापित

> दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुरेश्वर! आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं। इस समय दैववश आपने वामनरूप धारण करके मुझ भक्तसे

> कर रखा है। अब मेरे औरस पुत्र बाणको, जिस प्रकार उसका कल्याण हो, शिक्षा दीजिये; क्योंकि आत्माके साथ युद्ध करना देवताओंमें भी निन्दित है। यों कहकर उन्होंने शिवजीको नमस्कार करके उनके चरणोंमें सिर रख दिया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रोंमें आँसू छलक आये और वे अत्यन्त व्याकुल हो गये। तदनन्तर शुक्रद्वारा दिये गये एकादशाक्षरमन्त्रका

> स्तुति करने लगे। बलिने कहा — प्रभो! पूर्वकालमें माता अदितिदेवीकी प्रार्थना तथा व्रतके फलस्वरूप आपने वामनरूप धारण करके मेरी वञ्जना की

> थी और सम्पत्तिरूपिणी महालक्ष्मीको मुझसे

जप करके वे सामवेदोक्त स्तोत्रद्वारा परमेश्वरकी

छीनकर मेरे पुण्यवान् भाई इन्द्रको, जो आपके भक्त हैं, दिया था। इस समय मेरा यह पुत्र बाण, जो शंकरजीका किङ्कर है; जिसकी भक्तोंके बन्धु

उन शंकरजीने अपने पास रखकर रक्षा की है; माता पार्वतीने जिसका उसी भाँति पालन-

पोषण किया है, जैसे माता अपने पुत्रका पालन करती है; उसी बाणकी सती-साध्वी युवती कन्याको (अनिरुद्धने) बलपूर्वक ग्रहण कर लिया

किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगीं; परंतु उनकी उत्तम बात उसकी समझमें न आयी। इसी समय महाबली बलि-जो महान् धर्मात्मा, वैष्णवोंमें अग्रगण्य और परमार्थके ज्ञाता हैं-रत्ननिर्मित रथपर आरूढ हो उस मनोरम सभामें आये। उस समय सात प्रयत्नशील दैत्य श्वेत चॅंवरोंद्वारा उनकी सेवा कर रहे थे और सात लाख दैत्येन्द्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथसे उतरकर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेयको प्रणाम करके उस सभामें अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकरजीके अतिरिक्त अन्य सभी सभासद् उठ खड़े हुए। तब महादेवजी कुशल-प्रश्नके बाद उनसे मधुर वचन बोले।

देनेके लिये कहा; किंतु उसने स्वीकार नहीं

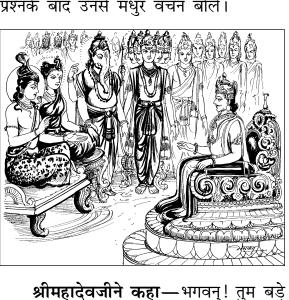

चतुर तथा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके प्रदाता हो। ऐसे वैष्णवोंके साथ समागम होना ही परम लाभ है;

क्योंकि वैष्णवके स्पर्शमात्रसे तीर्थ भी पवित्र हो

जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमोंके लिये पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं

वैष्णव ब्राह्मणसे बढकर पवित्र किसीको नहीं देखता। वह पवन, अग्नि और समस्त तीर्थींसे भी

| ७७२ संक्षिप्त ब्रह्म                                     | ावैवर्तपुराण<br>                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| है और वे बाणको भी मारनेके लिये उद्यत थे;                 | सनातनी परा नारायणी और ईशानी—ये सब                    |
| परंतु कार्तिकेयने उसे बचा लिया है। फिर आप                | आपकी मायाके स्वरूप हैं। इनसे पार पाना                |
| भी अपने पौत्रका दमन करनेमें समर्थ बाणको                  | अत्यन्त कठिन है। प्रत्येक विश्वमें होनेवाले ब्रह्मा, |
| मारनेके लिये पधारे हैं। जगदीश्वर! श्रुतिमें तो           | विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं। जैसे                  |
| ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्माका सर्वत्र                | विश्वेश्वर श्रीकृष्ण गोकुलमें वास करते हैं; उसी      |
| समभाव रहता है; फिर ऐसा व्यतिक्रम आप क्यों                | तरह जो समस्त लोकोंके आश्रय हैं, वे महान्             |
| कर रहे हैं? भला, जिसका वध आप करना                        | विराट् योगबलसे जलमें शयन करते हैं। वे ही             |
| चाहते हैं, उसकी इस भूतलपर कौन रक्षा कर                   | भगवान् वासु हैं, जिनके परम देवता आप हैं;             |
| सकता है ? सुदर्शनका तेज करोड़ों सूर्योंके समान           | इसीसे 'वासुदेव' नामसे विख्यात हैं—ऐसा                |
| परमोत्कृष्ट है। भला, किन देवताओंके अस्त्रसे              | पुरातत्त्ववेत्ता कहते हैं। आप ही अपनी कलासे          |
| उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन                     | सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम,        |
| अस्त्रोंमें सर्वश्रेष्ठ है; उसी प्रकार आप भी समस्त       | महेन्द्र, धर्म, शेष, ईशान तथ निर्ऋतिके रूपमें        |
| देवताओंके परमेश्वर हैं। जैसे आप हैं; उसी तरह             | विराजमान हैं। मुनिसमुदाय, मनुगण, फलदायक              |
| श्रीकृष्ण भी ब्रह्माके विधाता हैं। विष्णु सत्त्वगुणके    | ग्रह और समस्त चराचर जीव आपकी कलाके                   |
| आधार, शिव सत्त्वके आश्रयस्थान और स्वयं                   | कलांशसे उत्पन्न हुए हैं। आप ही परम ज्योति:-          |
| सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुणके विधाता हैं। जो               | स्वरूप ब्रह्म हैं। योगीलोग आपका ही ध्यान             |
| तमोगुणके आश्रय, एकादश रुद्रोंमें सर्वश्रेष्ठ, विश्वके    | करते हैं। आपके भक्तगण अपने अन्त:करणमें               |
| संहार-कर्ता एवं महान् हैं; वे भगवान् कालाग्निरुद्र       | आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं।                |
| शंकरके अंश हैं। इनके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण               | (ध्यानका प्रकार यों है—)                             |
| शंकरजीकी कलाएँ हैं। उन सबमें आप गुणरहित                  | जिनके शरीरका वर्ण नूतन जलधरके समान                   |
| तथा प्रकृतिसे परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं।             | श्याम है, पीताम्बर ही जिनका परिधान है, जिनके         |
| सभी प्राणधारियोंके प्राण विष्णुके स्वरूप हैं;            | प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी हुई है,         |
| स्वयं ब्रह्मा मनरूप हैं और स्वयं शिव ज्ञानात्मक          | जो भक्तोंके स्वामी तथा भक्तवत्सल हैं, जिनका          |
| हैं। समस्त शक्तियोंमें श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है। | सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त है, जिनकी दो भुजाएँ        |
| समस्त देहधारियोंमें जो जीव है, वह आपके ही                | हैं, जो मुरली धारण किये हुए हैं, जिनकी चूड़ामें      |
| आत्माका प्रतिबिम्ब है। जीव अपने कर्मोंका भोक्ता          | मयूरिपच्छ शोभा दे रहा है; जो मालतीकी माला,           |
| है और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले                 | अमूल्य रत्निर्मित बाजूबंद और कंकणसे विभूषित          |
| जानेपर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते                   | हैं, मणियोंके बने हुए दोनों कुण्डलोंसे जिनका         |
| हैं, जैसे राजाके चलनेपर उसके अनुगामी।                    | गण्डस्थल उद्धासित हो रहा है, जो रत्नोंके             |
| आपके निकल जानेपर शरीर तुरंत धराशायी हो                   | सारभागसे बनी हुई अँगूठी और बजती हुई                  |
| जाता है और शवरूप होकर अस्पृश्य बन जाता                   | करधनीसे सुसज्जित हैं, जिनकी आभा करोड़ों              |
| है; परंतु आपकी मायासे विञ्चत होनेके कारण                 | कामदेवोंका उपहास कर रही है, जिनके नेत्र              |
| बुद्धिमान् संतलोग इसे नहीं जान पाते। जो                  | शारदीय कमलकी शोभाको पराजित कर रहे हैं,               |
| संत आपका भजन करते हैं; वे ही इस मायासे                   | जिनकी मुख-छिब शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी निन्दा       |
| तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी,          | कर रही है और प्रभा करोड़ों चन्द्रमाओंके समान         |

मैं तुम्हारे पुत्रको मृत्युञ्जय नामक परम ज्ञान प्रदान

श्रीकृष्णजन्मखण्ड समुज्ज्वल है; करोड़ों-करोड़ों गोपियाँ मुस्कराती हुई जिनकी ओर निहार रही हैं, समवयस्क गोप-पार्षद श्वेत चँवर डुलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेष गोपबालकके सदृश है; जो राधाके वक्ष:स्थलपर स्थित एवं ध्यानद्वारा असाध्य और दुराराध्य हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष जिनकी वन्दना करते हैं और सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र तथा योगीन्द्र प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं; जो वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय, परस्वेच्छामय और सर्वव्यापक हैं एवं जिनका स्वरूप स्थूलसे स्थूलतम और सूक्ष्मसे सूक्ष्मतम है; जो सत्य, नित्य, प्रशस्त, प्रकृतिसे परे, ईश्वर, निर्लिप्त और निरीह हैं; उन सनातन भगवान्का इस प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्माद्वारा समर्चित चरणकमलोंमें कोमल दूर्वाङ्कर, अक्षत तथा जल निवेदित करनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं। भगवन्! वेद, सरस्वती, शेषनाग, ब्रह्मा, शम्भू,

करूँगा। तुमने जिस सामवेदोक्त अभीष्ट स्तोत्रद्वारा मेरा स्तवन किया है; इसे पूर्वकालमें ब्रह्माने सूर्य-ग्रहणके अवसरपर प्रशस्त पुण्यतम सिद्धाश्रममें सनत्कुमारको प्रदान किया था। गौरीने मन्दाकिनीके तटपर इसे गौतमको बतलाया था। दयालू शंकरने अपने भक्त शिष्य ब्रह्माको इसका उपदेश किया था। विरजाके तटपर मैंने इसे शिवको प्रदान किया था। पूर्वकालमें बुद्धिमान् सनत्कुमारने इसे महर्षि भृगुको बतलाया था। इस समय तुम इसे बाणको दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। यह स्तोत्र महान् पुण्यदायक है। जो मनुष्य भलीभाँति स्नानसे शुद्ध हो वस्त्र, भूषण और चन्दन आदिसे गुरुका वरण और पूजन करके उनके मुखसे इस स्तोत्रका उपदेश ग्रहणकर नित्य पूजाके समय भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेगा, वह अपने करोडों जन्मोंके संचित पापसे मुक्त हो जायगा—इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यह स्तोत्र विपत्तियोंका विनाशक, समस्त सम्पत्तियोंका कारण, दु:ख-शोकका निवारक, भयंकर भवसागरसे उद्धार करनेवाला, गर्भवासका उच्छेदक, जरा-मृत्युका हरण करनेवाला, बन्धनों और रोगोंका खण्डन करनेवाला तथा भक्तोंके लिये शृङ्गार-स्वरूप है। जो इस स्तोत्रका पाठ करता है, उसने मानो समस्त तीर्थोंमें स्नान कर लिया, सभी यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी व्रतोंका अनुष्ठान कर लिया और सभी तपस्याएँ पूर्ण कर लीं। उसे निश्चय ही सम्पूर्ण दानोंका सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्रका एक लाख पाठ करनेसे मनुष्योंको स्तोत्रसिद्धि मिल जाती है। यदि स्तोत्र सिद्ध हो जाय तो उसे सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। वह इस लोकमें देवतुल्य होकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त हो जाता है।(अध्याय ११९)

गणेश, सूर्य, चन्द्रमा, महेन्द्र और कुबेर-ये सभी आप परमेश्वरका स्तवन करनेमें समर्थ नहीं हैं; फिर अन्य जडबृद्धि जीवोंकी तो गणना ही क्या है। ऐसी दशामें मैं आप गुणातीत, निरीह, निर्गुण परमेश्वरकी क्या स्तृति कर सकता हूँ? नाथ! यह एक मूर्ख असूर है, सूर नहीं है; अत: आप इसे क्षमा करें। बलिका कथन सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्तवत्सल भगवान् श्रीहरि अपने उस भक्तसे बोले। श्रीभगवान्ने कहा — वत्स! डरो मत। तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह सुतललोकको जाओ। मेरे वर-प्रसादसे तुम्हारा यह पुत्र भी अजर-अमर होगा। मैं इस मूर्ख अभिमानीके दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसन्नचित्तसे अपने तपस्वी भक्त प्रह्लादको ऐसा वर दे रखा है कि 'तुम्हारा वंश मेरे द्वारा अवध्य होगा।'

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण बाणका यादवी सेनाके साथ युद्ध, बाणका धराशायी होना, शंकरजीका बाणको उठाकर श्रीकृष्णके चरणोंमें डाल देना, श्रीकृष्णद्वारा बाणको जीवन-दान,

### बाणका श्रीकृष्णको बहुत-से दहेजके साथ अपनी कन्या समर्पित करना, श्रीकृष्णका पौत्र और पौत्रवधूके साथ द्वारकाको लौट जाना और द्वारकामें महोत्सव

श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! तदनन्तर भी कवचसे सुसज्जित हो हाथमें धनुष ले शंकरजीको भगवान् श्रीकृष्णने उद्भव और बलदेवके साथ श्र्भ मन्त्रणा करके बाणके पास दूत भेजा। तब

उस दूतने—जहाँ शिव, गणपित, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचण्डा और कोटरी— ये सब विद्यमान थे, वहाँ आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मानवोंको नमस्कार किया

४७७

और यथोचित वचन कहा। द्त बोला—महेश्वर! भगवान् श्रीकृष्ण बाणको युद्धके लिये ललकार रहे हैं; अत: वह या तो

युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषाको लेकर उनके शरणापन्न हो जाय; क्योंकि रणके लिये बुलाये जानेपर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्धार्थ नहीं जाता है, वह परलोकमें अपने सात पूर्वजोंके साथ नरकगामी होता है। दूतकी बात

सुनकर स्वयं पार्वतीदेवी सभाके मध्यमें शंकरजीके संनिकट ही यथोचित वचन बोलीं। **पार्वतीने कहा**—महाभाग बाण! तुम अपनी कन्याको लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना

करो। फिर अपना सर्वस्व दहेजमें देकर श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करो; क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त सम्पत्तियोंके दाता, श्रेष्ठ, वरेण्य, आश्रयस्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्वतीका वचन सुनकर सभामें उपस्थित सभी सुरेश्वरोंने धन्य-धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और

बाणसे वैसा करनेके लिये कहा; परंतु बाण

प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्योंके साथ चल पडा। तब कुम्भाण्ड, कूपकर्ण, निकुम्भ और कुम्भ—इन प्रधान सेनापितयोंने भी कवच

धारण करके उसका अनुगमन किया। फिर उन्मत्तभैरव, संहारभैरव, असिताङ्गभैरव, रुरुभैरव, महाभैरव, कालभैरव, प्रचण्डभैरव और क्रोधभैरव—ये सभी भी कवच धारण करके शक्तियोंके साथ गये। कवचधारी भगवान् कालाग्निरुद्रने भी रुद्रोंके साथ

चण्डक पालिका—ये सभी आठों नायिकाएँ हाथमें खप्पर ले उसके पीछे-पीछे चलीं। शोणितपुरकी ग्रामदेवता कोटरीने भी रत्निर्नित रथपर सवार हो प्रस्थान किया। उस समय उसका मुख प्रफुल्लित था और वह खड्ग तथा खप्पर लिये हुए थी।

गमन किया। उग्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डिका,

चण्डनायिका, चण्डेश्वरी, चामुण्डा, चण्डी और

चन्द्राणी, शान्तस्वरूपा वैष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंही, विकट आकारवाली वाराही, महामाया माहेश्वरी और भीमरूपिणी भैरवी-ये सभी आठों शक्तियाँ हर्षपूर्वक रथपर सवार हो नगरसे बाहर निकलीं। जो रक्तवर्णवाली और त्रिनेत्रधारिणी हैं तथा जीभ लपलपानेके कारण जो भयंकर प्रतीत होती हैं, वे भद्रकालिका हाथोंमें

शूल, शक्ति, गदा, खड्ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे बने हुए रथपर सवार होकर चलीं। फिर महेश्वर हाथमें त्रिशूल ले नन्दीश्वरपर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कन्द हाथमें

क्रोधसे आगबबूला हो उठा, उसका शरीर काँपने लगा और नेत्र लाल हो गये। फिर तो वह असुर शस्त्र ले अपने वाहन मयूरपर सवार होकर चले। इस प्रकार गणेश और पार्वतीको छोडकर शेष सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करनेपर

सभी लोगोंने बाणका अनुगमन किया। इन सबसे युक्त महादेव और भद्रकालिकाको देखकर चक्रपाणि

श्रीकृष्णने यथोचितरूपसे सम्भाषण किया। तदनन्तर बाणने शङ्खध्विन करके पार्वतीश्वर शिवको प्रणाम

किया और धनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसपर

दिव्यास्त्रका संधान किया। इस प्रकार बाणको युद्धके लिये उद्यत

देखकर शत्रु-वीरोंका संहार करनेवाले सात्यिक उपस्थित सभी लोगोंके द्वारा मना किये जानेपर

उपस्थित सभी लोगोंके द्वारा मना किये जानेपर भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े। नारद! तब बाणने उनपर मञ्छन नामक दिव्यास्त्रका

प्रयोग किया। वह अस्त्र अमोघ, ग्रीष्म-ऋतुके मध्याह्रकालिक सूर्यके समान प्रकाशमान तथा अत्यन्त तीखा था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा।

परस्पर बड़े-बड़े घोर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग किया गया। भयानक समर होते-होते जब भगवान्

कालाग्नि नामक रुद्रके महाबली हलधर बलदेवजीको बाणासुरका वध करनेके लिये तैयार देखा, तब उन्होंने उनको रोक दिया। इसपर बलदेवजीने

नाश कर दिया। तब कालाग्निरुद्रने कोपमें भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्रीहरिके अतिरिक्त अन्य सभी यादव ज्वरसे आक्रान्त हो गये। उस

क्रद्ध होकर कालाग्निरुद्रके रथ, घोडे और सारथिका

ज्वरको देखकर भगवान् श्रीकृष्णने वैष्णव-ज्वरकी सृष्टि की और उस रणके मुहानेपर माहेश्वर-ज्वरका विनाश करनेके लिये उसे चला दिया।

ज्वरका विनाश करनक लिय उस चला दिया। फिर तो दो घड़ीतक उन दोनों ज्वरोंमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अन्तमें उस रणाङ्गणमें वैष्णव– ज्वरसे आक्रान्त होकर माहेश्वर–ज्वर धराशायी हो गया, उसकी सारी चेष्टाएँ शान्त हो गयीं। पुन:

चेतनामें आकर वह माधवकी स्तुति करने लगा। ज्वर बोला—भक्तानुग्रहमूर्तिधारी भगवन्! आप सबके आत्मा और पूर्णपुरुष हैं; सबपर आपका समान प्रेम है, अत: जगन्नाथ! मेरे

प्राणोंकी रक्षा कीजिये।

अपने वैष्णव-ज्वरको लौटा लिया। तब माहेश्वर-ज्वर भयभीत होकर रणभूमिसे भाग खड़ा हुआ।

उस ज्वरके विनीत वचनको सुनकर श्रीकृष्णने

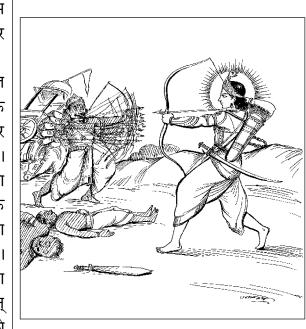

चलाये, जो प्रलयकालीन अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान तथा मन्त्रोंद्वारा पावन किये गये थे; परंतु अर्जुनने खेल-ही-खेलमें अपने बाणसमूहोंद्वारा उन्हें रोक दिया। तब बाणने

तत्पश्चात् बाणने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण

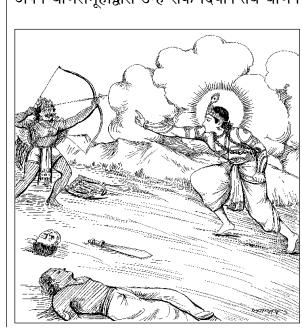

ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चमकीली शक्ति चलायी, किंतु महाबली अर्जुनने उसे भी अनायास

300

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

ही काट गिराया। यह देखकर बाणने पाशुपतास्त्रको, जिसकी प्रभा सैकड़ों सूर्योंके समान थी और जो

अत्यन्त भयंकर, अमोघ तथा विश्वका संहार करनेवाला था, हाथमें लिया। उसे देखकर

चक्रपाणिने अपने भयंकर सुदर्शनचक्रको चला दिया। उस चक्रने रणभूमिमें बाणके हजारों

हाथोंको काट डाला और वह भयंकर पाशुपतास्त्र पहाड़ी सिंहकी तरह भूमिपर गिर पड़ा। तदनन्तर जो प्रलयकालीन अग्निकी शिखाके समान प्रकाशमान, लोकमें दारुण तथा अमोघ है; वह पाशुपतास्त्र पशुपति शिवके हाथमें लौट गया। बाणके शरीर-

रक्तसे वहाँ भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टारहित होकर भूमिपर गिर पड़ा। उस समय व्यथाके कारण उसकी चेतना नष्ट हो गयी थी। तब जगद्गुरु भगवान् महादेव वहाँ आये और बाणको उठाकर उन्होंने अपनी छातीसे लगा

लिया। फिर बाणको लेकर वे वहाँ चले, जहाँ भगवान् जनार्दन विराजमान थे। वहाँ पहुँचकर

उन्होंने पद्माद्वारा समर्चित श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें

उसके शरीरपर अपना कर-कमल फिराकर उसे अजर-अमर बना दिया। तदनन्तर बाणने बलिकृत स्तोत्रद्वारा भक्तिपूर्वक

बाणको समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् बलिने जिस

वेदोक्त स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी

स्तोत्रद्वारा चन्द्रशेखरने शक्तियोंके स्वामी जगदीश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया। तब श्रीहरिने बुद्धिमान्

बाणको 'मृत्युञ्जय' नामक ज्ञान प्रदान किया और

श्रीहरिका स्तवन किया और उसी देवसमाजमें रत्निर्नित आभूषणोंसे विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषाको लाकर भक्तिसहित श्रीकृष्णको प्रदान कर

दिया। फिर उसने भक्तिपूर्वक कंधे झुकाकर पाँच लाख गजराज, बीस लाख घोड़े, रत्नाभरणोंसे विभूषित एक हजार दासियाँ, सब कुछ प्रदान करनेवाली बछड़ोंसहित एक सहस्र गौएँ, करोड़ों-

करोडों मनोहर माणिक्य, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियाँ

और हीरे तथा हजारों सुवर्णनिर्मित जलपात्र एवं

भोजनपात्र श्रीकृष्णको दहेजमें दिये। नारद!

फिर बाणने शंकरजीकी आज्ञासे सभी तरहके

अग्निशुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा ताम्बूल और उसकी सामग्रियोंके विविध प्रकारके हजारों श्रेष्ठ पूर्णपात्र भक्तिपूर्ण हृदयसे दहेजमें दिये। तत्पश्चात् कन्याको भी श्रीहरिके चरणकमलोंमें समर्पित करके वह ढाह मारकर रो पड़ा। इस प्रकार

बाणको वेदोक्त मधुर वचनोंद्वारा वरदान देकर शंकरजीकी अनुमितसे द्वारकापुरीको प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर स्वयं श्रीहरिने महात्मा बाणकी उस कन्याको नवोढा (नवविवाहिता वधू)

समझकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मिणीके हाथों सौंप दिया; फिर यत्नपूर्वक मङ्गल-महोत्सव

उसने वह कार्य सम्पन्न किया। तब श्रीकृष्ण

कराया, ब्राह्मणोंको भोजन कराया और उन्हें बहत-सा धन-दान किया।

(अध्याय १२०)

क्षणभरमें सेना, पुत्र, गण और बन्धु-बान्धवोंसहित

## शृगालोपाख्यान

श्रीकृष्णजन्मखण्ड

बात है। श्रीकृष्ण अपने गणोंके साथ सुधर्मा-सभामें विराजमान थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मणदेवता आये, जो ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। वहाँ आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका

श्रीनारायण कहते हैं—नारद! एक समयकी

रह या वहा आकर उन्होन पुरुषात्तम श्राकृष्णका दर्शन किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शान्त एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर

फिर वे शान्त एवं भयभीत हो विनयपूर्वक मधुर वचन बोले। ब्राह्मणने कहा—प्रभो! वासुदेव शृगाल

ज्राह्मणने कहा—प्रभो! वासुदेव शृगाल नामक एक मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह आपकी अत्यन्त निन्दा करता है और कहता है

नामक एक मण्डलेश्वर राजाधिराज है; वह आपको अत्यन्त निन्दा करता है और कहता है कि 'वैकुण्ठमें चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपित वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकोंका विधाता और

वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकोंका विधाता और ब्रह्माका पालक हूँ। पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने मेरी प्रार्थना की थी; इसी कारण भारतवर्षमें मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज

मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, मधु और कैटभको मारकर सृष्टिकी रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकोंका पालक एवं

में ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकोंका पालक एवं दुष्टोंका संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगण तथा मुनिसमुदाय मेरे अंशकलासे उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृतिसे परे निर्गुण नारायण हूँ। भद्र! अबतक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपाके कारण

मित्र-बुद्धिसे क्षमा कर दिया था; किंतु जो बीत गया, सो बीत गया; अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूतके मुखसे सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है; अत: उसका दमन करना उचित है। ऊँचे सिर उठानेवालोंको कुचल

अहंकार बहुत बढ़ गया है; अत: उसका दमन करना उचित है। ऊँचे सिर उठानेवालोंको कुचल डालना राजाका परम धर्म है और इस समय मैं ही पृथ्वीका शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुजरूप धारण करके शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म लेकर सेनासहित

युद्धके लिये उस द्वारकाको जाऊँगा। यदि तुम्हारी

इच्छा हो तो युद्ध करो; अन्यथा मेरी शरण ग्रहण

करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरणमें नहीं आ जाओगे तो मैं क्षणभरमें ही द्वारकाको भस्म कर डाल्ँगा। मैं अकेला ही लीलापूर्वक

तुम्हें जला डालनेमें समर्थ हूँ।'

मनु! यों कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया।

उसे सुनकर सदस्योंसहित श्रीकृष्ण ठठाकर हँस

परे। फिर उन्होंने बाह्मणका भूलीभाँति आदर-

पड़े। फिर उन्होंने ब्राह्मणका भलीभाँति आदर-सत्कार करके उन्हें चारों प्रकारके पदार्थ (भक्ष्य, भोज्य, लेह्म, चोष्य) भोजन कराये। शृगालके वाग्बाण उनके मनमें कसक पैदा कर रहे थे;

वाग्बाण उनक मनम कसक पदा कर रह थ; इसिलये बड़े क्षोभसे उन्होंने वह रात बितायी। प्रात:काल होते ही वे बड़ी उतावलीके साथ हर्षपूर्वक गणोंसिहत रथपर सवार हो सहसा वहाँ जा पहुँचे, जहाँ राजा शृगाल था। उनके आनेका

जा पहुंच, जहां राजा शृंगाल था। उनके आनका समाचार सुनकर राजा शृंगाल कृत्रिम-रूपसे चार भुजा धारण करके गणोंसहित युद्धके लिये श्रीहरिके स्थानपर आया। श्रीकृष्णने मित्र-बुद्धिसे उसकी ओर स्नेहभरी दृष्टिसे देखकर मुस्कराते हुए मधुर

वचनोंद्वारा लौकिक रीतिसे उससे वार्तालाप किया। राजा शृगालने श्रीकृष्णको निमन्त्रित किया; परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह श्रीकृष्णसे भयभीत हो उनके दर्शनसे दम्भको त्यागकर यों कहने लगा।

शृगाल बोला—प्रभो! आप चक्रद्वारा मेरा शिरश्छेदन करके शीघ्र ही द्वारकाको लौट जाइये, जिससे मेरा यह अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाय। भगवन्! जय-विजयकी तरह मैं भी आपक द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है।

ना आपके द्वारपाल हूं। मरा नाम सुमद्र हो लक्ष्मीके शापसे मैं भ्रष्ट हो गया था; अब मेरा वह समय पूरा हो गया है। सौ वर्षके बाद शापके समाप्त हो जानेपर मैं पुन: आपके भवनको

जाऊँगा। सर्वज्ञ! आप तो सब कुछ जानते ही हैं;

श्रीकृष्णने कहा—मित्र! पहले तुम मुझपर हो वहीं समरभूमिमें स्नेहवश रोने लगे। श्रीकृष्णके नेत्रोंसे गिरे हुए अश्रुबिन्दुओंसे वहाँ प्रहार करो; तत्पश्चात् मैं युद्ध करूँगा। वत्स! मैं सारा रहस्य जानता हूँ; अत: अब तुम सुखपूर्वक सहसा 'बिन्दुसर' नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया; जो तीर्थोंमें परम श्रेष्ठ है। उसके वैकुण्ठको जाओ। तब शृगालने माधवपर दस जलके स्पर्शमात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता बाणोंसे वार किया; किंतु वे कालरूपी बाण शीघ्र है और अपने सात जन्मोंके संचित पापोंसे ही श्रीकृष्णको प्रणाम करके आकाशमें विलीन

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

हो गये। फिर राजा शृगालने प्रलयकालीन अग्निकी शिखाके समान चमकीली गदा फेंकी, परंतु वह तत्काल ही श्रीकृष्णके अङ्गस्पर्शमात्रसे ट्रक-ट्रक हो गयी। तत्पश्चात् उसने परम दारुण कालरूपी खड्ग और धनुष चलाया, किंतु वह उसी क्षण श्रीकृष्णके अङ्गोंका स्पर्श होते ही छिन्न-भिन्न हो गया। इस प्रकार राजाको अस्त्रहीन देखकर कृपालु श्रीकृष्णने कहा—'मित्र! घर जाकर खुब

200

अतः विलम्ब मत कीजिये।

तीखा अस्त्र ले आओ।' तब शृगाल बोला—प्रभो! आत्मारूपी

आकाश अस्त्रद्वारा बेधा नहीं जा सकता। भला, आत्माके साथ युद्ध कैसा? पृथ्वीका उद्धार करनेमें कारणस्वरूप भगवन्! इस भवसागरसे

मेरा उद्धार कीजिये। नाथ! भवसागर बडा भयंकर है और विषय-विषसे भी अधिक दारुण हैं; अत: मेरी स्वकर्मजनित माया-मोहरूपी साँकलको छिन्न-भिन्न कर दीजिये। आप कर्मींके

ईश्वर, ब्रह्माके भी विधाता, शुभ फलोंके दाता,

समस्त सम्पत्तियोंके प्रदाता, प्राक्तन कर्मोंके कारण और उनके खण्डनमें समर्थ हैं। मैं अपने इस पाञ्चभौतिक प्राकृत नश्वर देहका त्याग करके आपके ही वैकुण्ठके सातवें द्वारपर जाऊँगा;

इस प्रकारका मित्रका स्तवन और अमृतोपम

क्योंकि वहीं मेरा घर है।

रुक्मिणीके महलमें जाकर पुष्पशय्यापर शयन

चली गयी।

द्वारकाकी ओर चल दिये। द्वारका पहुँचकर उन्होंने पहले माता-पिताको प्रणाम किया। तदनन्तर

पूजित श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें प्रणाम करके

तब अपने साथियोंके सहित श्रीमान् कृष्ण इस अद्भुत चरित्रको देखकर प्रफुल्लमुख हो

(अध्याय १२१)

धामको चला गया। उस समय शृगालके शरीरसे सात ताड-जितनी लंबी एक महान् ज्योति निकली और वह ब्रह्माजी तथा लक्ष्मीजीके द्वारा

भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। यों कहते-कहते उसने योगावलम्बन करके प्राकृत पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग कर दिया और वह श्रीकृष्णके

तुम क्रोधपूर्वक यहाँ आये। नहीं तो, स्वप्नमें

कहलवाया ? प्रति ऐसे निष्ठुर वाक्योंका प्रयोग किया, तभी तो

इसपर शृगालने कहा - नाथ! मैंने तुम्हारे

देखते-देखते ही विमानपर सवार होकर दिव्य

यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर

वचन सुनकर कृपानिधि श्रीकृष्ण कृपापरवश

तुम्हारी ऐसी युद्ध-बुद्धि कैसे हुई और क्यों तुमने दूतके द्वारा ऐसा दारुण निष्ठुर संदेश

छूट जाता है; इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसके बाद श्रीभगवान्ने पूछा—मित्र!

### गणेशके अग्रपूज्यत्व-वर्णनके प्रसङ्गमें राधाद्वारा गणेशकी अग्रपूजाका कथन नारदजीने पूछा—मुने! पुराणोंमें जो गणेश-

पूजनका दुर्लभ आख्यान वर्णित है, उसे मैंने

सामान्यतया ब्रह्माके मुखसे संक्षेपमें सुना है। अब आपसे समस्त पूजनीयोंमें प्रधान गणपतिकी

महिमा विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी अभिलाषा है; क्योंकि आप योगीन्द्रोंके गुरुके भी गुरु हैं।

पूर्वकालमें स्वर्गवासियोंने सिद्धाश्रममें राधा-माधवकी महापूजा की थी; उसी राधाने सौ वर्षके बीतनेपर जब श्रीदामाका शाप निवृत्त हुआ; तब ब्रह्मा,

विष्णु और शिव आदि सुरेन्द्रों, नागराज शेष और अन्यान्य बड़े-बड़े नागों, भूतलपर बहुत-से बलशाली नरेशों और असुरों, अन्यान्य महाबली गन्धर्वीं

तथा राक्षसोंके रहते हुए सर्वप्रथम गणेशकी पूजा कैसे की? महाभाग! यह वृत्तान्त मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करनेकी कृपा करें। श्रीनारायण बोले—नारद! तीनों लोकोंमें

पुण्यवती होनेके कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है। उस पृथ्वीपर भारतवर्ष कर्मींका शुभ फल देनेवाला है। उस पुण्यक्षेत्र भारतमें सिद्धाश्रम नामक एक महान् पुण्यमय शुभ क्षेत्र है; जो धन्य, यशस्य,

पूज्य और मोक्ष-प्रदाता है। भगवान् सनत्कुमार वहीं सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्माने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। योगीन्द्र, मुनीन्द्र, कपिल आदि

सिद्धेन्द्र और शतक्रतु महेन्द्र वहीं तप करके सिद्धिके भागी हुए हैं। इसी कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं। वह सभीके लिये दुर्लभ है। मुने! वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं। वहाँ गणेशकी अमूल्य रत्नोंकी

बनी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है; जिसकी वैशाखी पूर्णिमाके दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र और सनकादि महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसरपर वहाँ पार्वतीके

साथ कल्याणकारी शम्भु, गणोंसहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापित ब्रह्मा पधारे। प्रधान-प्रधान नागोंके सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ अये। सभी नरेश प्रसन्नमनसे गणेशकी पूजा करनेके लिये वहाँ उपस्थित हुए। द्वारकावासियोंके साथ भगवान्

साथ शेषनाग भी तुरंत ही वहाँ आ पहुँचे। फिर

श्रीकृष्णका भी वहाँ शुभागमन हुआ तथा गोकुलवासियोंके साथ नन्द भी पधारे। तदनन्तर सुरसिका, रासेश्वरी और श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिदेवता सुन्दरी राधा भी सौ वर्ष व्यतीत हो जानेपर गोलोकवासिनी गोपी-सखियोंके साथ

पधारीं। वहाँ सुन्दर दाँतोंवाली राधाने भलीभाँति स्नान करके शुद्ध हो धुली हुई साडी और कंचुकी धारण की। फिर भुवनपावनी कान्ता राधाने अपने चरणकमलोंका अच्छी तरह प्रक्षालन किया। तत्पश्चात् वे निराहार रहकर इन्द्रियोंको काबूमें करके मणिमण्डपमें गयीं। वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण-

भक्तिपूर्वक गङ्गाजलसे गणेशको स्नान कराया। इसके बाद जो चारों वेदों, वसु और लोकोंकी माता, ज्ञानियोंकी परा जननी एवं बुद्धिरूपा हैं; वे भगवती राधा श्वेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकारसे अपने पुत्रभूत गणेशका यों ध्यान करने लगीं। 'जो खर्व (छोटे कदवाले), लम्बोदर (तोंदवाले), स्थूलकाय, ब्रह्मतेजसे उद्भासित,

हाथीके-से मुखवाले, अग्निसरीखे कान्तिमान्,

एकदन्त और असीम हैं; जो सिद्धों, योगियों और

प्राप्तिकी कामनासे उत्तम संकल्पका विधान करके

ज्ञानियोंके गुरु-के-गुरु हैं; ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्धेन्द्र, मुनिगण तथा संतलोग जिनका ध्यान करते हैं; जो ऐश्वर्यशाली, सनातन, ब्रह्मस्वरूप, परम मङ्गल, मङ्गलके स्थान, सम्पूर्ण विघ्नोंको हरनेवाले, शान्त, सम्पूर्ण सम्पत्तियोंके दाता, कर्मयोगियोंके लिये भवसागरमें

मायारूपी जहाजके कर्णधारस्वरूप शरणागत-दीन-दु:खीकी रक्षामें तत्पर, ध्यानरूप साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी और भक्तवत्सल हैं; करके नेत्रोंमें आँसू भरकर पुलकित शरीरसे परम भक्तिके साथ इस स्तोत्रद्वारा स्तवन करने लगीं। उन गणेशका ध्यान करना चाहिये।' **श्रीराधिकाने कहा**—जो परम धाम, परब्रह्म, इस प्रकार ध्यान करके सती राधाने उस

श्रीराधिकाजीने सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल, दुर्वा, चावल, श्वेत पुष्प, सुगन्धित चन्दनयुक्त अर्घ्य, पारिजात-पुष्पोंकी माला, कस्तूरी-केसरयुक्त चन्दन, सुगन्धित शुक्ल पुष्प, सुगन्धयुक्त उत्तम धूप,घृत-

दीपक, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, सुपक्क, फल, भाँति-भाँतिके लड्डू, रमणीय

समर्पित की। फिर गोलोकवासिनी

पुष्पको अपने मस्तकपर रखकर पुनः सर्वाङ्गोंको शुद्ध करनेवाला वेदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात्

उसी शुभदायक ध्यानद्वारा पुन: ध्यान करके

960

सुस्वादु पिष्टक, विविध प्रकारके व्यञ्जन, अमूल्य रत्निर्नित सिंहासन, सुन्दर दो वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थजल, ताम्बूल, अमूल्य श्वेत चॅंवर, मणि-मुक्ता-हीरासे सुसज्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोभित शय्या, सवत्सा

कामधेनु गौ और पुष्पाञ्जलि अर्पण करके अत्यन्त

श्रद्धाके साथ षोडशोपचार समर्पित किया। फिर कालिन्दीकुलवासिनी राधाने 'ॐ गं गौं गणपतये विघ्नविनाशिने स्वाहा' गणेशके इस षोडशाक्षर-मन्त्रका, जो श्रेष्ठ कल्पतरुके समान है, एक हजार

जप किया। इसके बाद वे भक्तिवश कंधा नीचा

राधाने उन लम्बोदरके चरणकमलमें पुष्पाञ्जलि

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रय-स्थान

परेश, परमेश्वर, विघ्नोंके विनाशक, शान्त, पुष्ट,

हैं; उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ। यह

उत्तम स्तोत्र महान् पुण्यमय तथा विघ्न और

शोकको हरनेवाला है। जो प्रात:काल उठकर

इसका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण विघ्नोंसे विमुक्त

(अध्याय १२२)

गणेशकृत राधा-प्रशंसा, पार्वती-राधा-सम्भाषण, पार्वतीके आदेशसे सिखयोंद्वारा राधाका शृङ्गार और उनकी विचित्र झाँकी; ब्रह्मा, शिव, अनन्त आदिके द्वारा

# राधाकी स्तुति

हो जाता है।

**श्रीनारायण कहते हैं**—नारद! सती राधाने | गये पूजन और पूजा-सामग्रीको देखकर तथा गणेशकी विधिपूर्वक भलीभाँति पूजा करके स्तुति स्तवन सुनकर शान्तस्वरूप गणेश शान्तस्वभाववाली की और सर्वाङ्गोंमें पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नोंके त्रिलोकजननी राधासे मधुर वचन बोले।

बने हुए आभूषण प्रदान किये। राधाद्वारा किये श्रीगणेशने कहा — जगन्मात: ! तुम्हारी यह पूजा लोगोंको शिक्षा देनेके लिये है। शुभे! तुम रहता है। ज्ञानका उद्गीरण करने अर्थात् उगलनेके तो स्वयं ब्रह्मस्वरूपा और श्रीकृष्णके वक्ष:-कारण गुरु कहा जाता है; वह ज्ञान मन्त्र-तन्त्रसे स्थलपर वास करनेवाली हो। ब्रह्मा, शिव और प्राप्त होता है; वह मन्त्र और वह तन्त्र तुम शेष आदि देवगण, सनकादि मुनिवर, जीवन्मुक्त दोनोंकी भक्ति है। जब जीव प्रत्येक जन्ममें

भक्त और कपिल आदि सिद्धशिरोमणि, जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ चरणकमलका निरन्तर

ध्यान करते हैं, उन श्रीकृष्णके प्राणोंकी तुम अधिदेवी तथा उनके लिये प्राणोंसे भी बढ़कर परम प्रियतमा हो। श्रीकृष्णके दक्षिणाङ्गसे माधव

है और वामाङ्गसे राधा प्रादुर्भूत हुई हैं। जगज्जननी

महालक्ष्मी तुम्हारे वामाङ्गसे प्रकट हुई हैं। तुम सबके निवासभूत वसुको जन्म देनेवाली, परमेश्वरी, वेदों और लोकोंकी ईश्वरी मूलप्रकृति हो। मात:! इस सृष्टिमें जितनी प्राकृतिक नारियाँ हैं; वे

सभी तुम्हारी विभृतियाँ हैं। सारे विश्व कार्यरूप हैं और तुम उनकी कारणरूपा हो। प्रलयकालमें जब ब्रह्माका तिरोभाव हो जाता है; वह श्रीहरिका एक निमेष कहलाता है। उस समय जो बुद्धिमान्

योगी पहले राधा, फिर परात्पर कृष्ण अर्थात् राधा-कृष्णका सम्यक् उच्चारण करता है; वह अनायास ही गोलोकमें चला जाता है। इससे

व्यतिक्रम करनेपर वह महापापी निश्चय ही ब्रह्महत्याके पापका भागी होता है। तुम लोकोंकी माता और परमात्मा श्रीहरि पिता हैं; परंतु माता

पितासे भी बढ़कर श्रेष्ठ, पूज्य, वन्दनीय और परात्पर होती है। इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें यदि कोई मन्दमति पुरुष सबके कारणस्वरूप श्रीकृष्ण अथवा किसी अन्य देवताका भजन करता है और राधिकाकी निन्दा करता है तो वह इस लोकमें दु:ख-शोकका भागी होता है और उसका

वंशच्छेद हो जाता है तथा परलोकमें सूर्य और

चन्द्रमाकी स्थितिपर्यन्त वह घोर नरकमें पचता

देवोंके मन्त्रका सेवन करता है तो उसे दुर्गाके

परम दुर्लभ चरणकमलमें भक्ति प्राप्त हो जाती है।

जब वह लोकोंके कारणस्वरूप शम्भुके मन्त्रका आश्रय ग्रहण करता है, तब तुम दोनों (राधा-कृष्ण)-के अत्यन्त दुर्लभ चरणकमलको प्राप्त

कर लेता है। जिस पुण्यवान् पुरुषको तुम दोनोंके दुष्प्राप्य चरणकमलकी प्राप्ति हो जाती है, वह

दैववश क्षणार्थ अथवा उसके षोडशांश कालके लिये भी उसका त्याग नहीं करता। जो मानव इस पुण्यक्षेत्र भारतमें किसी वैष्णवसे तुम दोनोंके

मन्त्र, स्तोत्र अथवा कर्ममूलका उच्छेद करनेवाले कवचको ग्रहण करके परमभक्तिके साथ उसका जप करता है; वह अपने साथ-साथ अपनी सहस्रों पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। जो मनुष्य

विधिपूर्वक वस्त्र, अलंकार और चन्दनद्वारा गुरुका भलीभाँति पूजन करके तुम्हारे कवचको धारण करता है, वह निश्चय ही विष्णु-तुल्य हो जाता है। मात्र:! तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित की है, उस सबको सार्थक कर डालो अर्थात् अब मेरी प्रसन्नताके लिये उसे ब्राह्मणको दे दो। तब

मैं उसका भोग लगाऊँगा; क्योंकि देवताको देने योग्य जो दान अथवा दक्षिणा होती है, वह सब यदि ब्राह्मणको दे दी जाय तो वह अनन्त हो जाती है। राधे! ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका प्रधान मुख है; क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थको खाते हैं, वही देवताओंको मिलता है \*। मुने! तब सती राधिकाने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणोंको खिला

दिया; इससे गणेश तत्काल ही प्रसन्न हो गये।

\* ब्राह्मणानां मुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम्। विप्रभुक्तं च यद् द्रव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवता:॥ (१२२।२३)

इसी समय ब्रह्मा, शिव और शेषनाग आदि देवता देवश्रेष्ठ गणेशका पूजन करनेके लिये उस वट-वृक्षके नीचे आये। तब एक शिवदृत वहाँ जाकर

500

उन देवताओं तथा देवियोंसे यों कहने लगा। रक्षक (शिवदूत)-ने कहा—देवगण!

वृषभानुस्ता राधाने मुझे हटाकर शुभ मुहुर्तमें स्वस्तिवाचन करके सर्वप्रथम गणेशकी पूजा की है। पूजनमें ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम

पूजन करता है, वह अनन्त फलका भागी होता है और मध्यमें पूजा करनेवालेको मध्यम तथा अन्तमें पूजनेवालेको स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है।

हँसने लगीं। वहाँ जो रुक्मिणी आदि महिलाएँ

तथा देवियाँ थीं, उन्हें महान् विस्मय हुआ।

तत्पश्चात् सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी पार्वती, रोहिणी, सती-संज्ञक स्वाहा आदि देवाङ्गनाएँ

तथा सभी पतिव्रता मुनिपितयाँ वहाँ आयीं। फिर

सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं तथा मनुष्योंका

दल, गणसहित श्रीकृष्ण तथा अन्याय जो वहाँ

साथ देवश्रेष्ठ गणेशकी पूजा की है।

ऐसा दशामें बहुत-से देवशिरोमणियों, मुनिवरों

और देवाङ्गनाओंके रहते हुए उस राधाने गोपियोंके

आश्रय-स्थान हो। श्रीदामाके शापसे मुक्त हो जानेपर अब तुम्हारी विरहज्वाला भी शान्त ही हो गयी। जैसे मेरे मन-प्राण तुममें वास करते हैं; वैसे ही तुम्हारे मुझमें लगे रहते हैं। इस प्रकार

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

शक्ति और पुरुषकी भाँति हम दोनोंमें कोई भेद

नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निन्दा करते हैं; वे चन्द्रमा और दूतकी बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियों मनुओं और राजाओंका समुदाय तथा देवाङ्गनाएँ

सूर्यके स्थितिकालपर्यन्त कुम्भीपाकमें पचते रहते हैं। जो नराधम राधा और माधवमें भेद-भाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे

चिरकालतक नरकमें यातना भोगते हैं\*। इसके बाद साठ हजार वर्षींतक वे विष्ठाके कीड़े होते

हैं, फिर अपनी सौ पीढ़ियोंसहित सूकरकी योनिमें उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेश्वरकी तुमने ही

सर्वप्रथम पूजा की है; मैं वैसा नहीं कर पायी हूँ। यह गणेश जैसे तुम्हारा है, वैसे ही मेरा भी है। देवि! दुग्ध और उसकी धवलताके समान राधा और माधवमें जीवनपर्यन्त कभी विच्छेद नहीं

होगा। पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें स्थित इस महातीर्थ

सिद्धाश्रममें विघ्नविनाशक गणेशकी भलीभाँति पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न-बाधाके गोविन्दको

प्राप्त करो। तुम रसिका-रासेश्वरी हो और श्रीकृष्ण रसिकशिरामणि हैं; अत: तुम नायिकाका रसिक नायकके साथ समागम गुणकारी होगा। सती राधे! सौ वर्षके बाद तुम श्रीदामाके शापसे मुक्त

हो उनसे सादर यथायोग्य कुशल-समाचार पूछने लगीं। तत्पश्चात् परस्पर आलिङ्गन और स्नेह-

प्रदर्शन किया गया। तब दुर्गा राधाको अपनी

प्रश्न करूँ; क्योंकि तुम तो स्वयं ही मङ्गलोंकी

पार्वतीने कहा — राधे! मैं तुमसे क्या कुशल-

छातीसे लगाकर मधुर वचन बोलीं।

उपस्थित थे, उन सभी लोगोंने हर्षपूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात् उन सबने शुभ मृहर्तमें बलवान् और दुर्बलके क्रमसे पृथक्-पृथक् विविध द्रव्योंद्वारा गणेशकी पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासनपर विराजमान हुए। इसी समय

पार्वती परम हर्षके साथ राधाके स्थानपर गयीं।

पार्वतीको आयी हुई देखकर राधा उतावलीके साथ अपने आसनसे उठ खडी हुईं और हुर्षमग्न

\* ये त्वां निन्दन्ति मद्भक्तास्त्वद्भक्ताश्चापि मामपि । कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥ राधामाधवयोर्भेदं ये कुर्वन्ति नराधमा:। वंशहानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरके चिरम्॥ (१२२।४४-४५)

जिनके शरीरकी कान्ति श्वेत चम्पकके

**ESO** 

साथ मिलो! सुन्दरि! मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर केलि-कदम्बोंका पुष्प, मनोहर स्तवक (गुलदस्ता)

तब पार्वतीकी आज्ञासे प्यारी सखियाँ राधाका शृङ्गार करनेमें जुट गयीं। उन्होंने ईश्वरी राधाको रमणीय रत्नसिंहासनपर बैठाया। फिर तो

और कदम्ब-पुष्पोंकी माला तैयार की। कृष्णप्रियाने श्रीकृष्णके लिये कपुर आदिसे सुवासित श्रेष्ठ एवं रुचिर पान तथा सुगन्धित जल उपस्थित किया। इसी समय देवताओं तथा मुनियोंने देखा कि जल-स्थलसहित सारा आश्रम गोरोचनके समान उद्भासित

सखी रत्नमालाने सामनेसे आकर राधाके गलेमें रत्नोंकी माला पहना दी और उनके दाहिने हाथमें मनोहर क्रीडा-कमल रख दिया। पद्ममुखीने

उनके दोनों चरणकमलोंको महावरसे सुशोभित हो रहा है। उस समय तीनों लोकोंमें वास किया। सुन्दरी गोपीने चन्दनयुक्त सिन्दुरकी परम करनेवाले सभी लोगोंने राधिकाके दर्शन किये। रुचिर बेंदीसे सीमन्तके अधोभाग-ललाटको समान परम मनोहर एवं अनुपम है; जो ऊर्ध्वरेता मुनियोंके भी मनोंको मोहमें डाल देती हैं; जो सुन्दर केशोंवाली, सुन्दरी, षोडशवर्षीया और वटवृक्षके नीचे मण्डलमें वास करनेवाली हैं;

सुशोभित किया। सती मालतीने मालतीकी मालाओंसे विभूषित करके ऐसी मनभावनी रमणीय कवरी गूँथकर तैयार की जो मुनियोंके जिनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंकी छिबको छीने लेता है; जो सदा मुस्कराती रहती हैं, जिनके दाँत बड़े सुन्दर हैं; जिनके शरत्कालीन कमलके

भी मनको मोहे लेती थी। फिर कपोलोंपर कस्तूरी और कुंकुममिश्रित चन्दनसे सुन्दर पत्रभङ्गीकी रचना की। मालावतीने राधाको सुन्दर चम्पाके पुष्पोंकी मनोहर गन्धवाली माला और खिली हुई नवमिक्का प्रदान की। रति-कार्योंमें रसका ज्ञान

रखनेवाली गोपीने परम श्रेष्ठ नायिका राधाको रत्नाभरणोंसे विभूषित करके रति-रसके लिये उत्सुक बनाया। सती ललिताने उनके शरत्कालीन कमल-दलके समान विशाल नेत्रोंको काजलसे आँजकर सुहावनी साडी पहननेको दी और महेन्द्रद्वारा दिये गये पारिजातके सुगन्धित पुष्पको उनके हाथमें दिया। सती गोपिका सुशीलाने

हुई हो; अत: आज मेरे वरदानसे तुम श्रीकृष्णके

तुम अपना उत्तम शृङ्गार करो।

पतिके पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं मधुर यथोचित वचन कहना चाहिये-ऐसी नीतियुक्त शिक्षा दी। राधाकी माता कलावतीने विपत्तिकालमें विस्मृत हुई स्त्रियोंकी षोडश कलाओंका स्मरण

कराया। बहिन सुधामुखीने शृङ्गार-विषयसम्बन्धी

अमृतोपम वचनकी ओर ध्यान आकर्षित किया।

कमलाने शीघ्र ही कमल और चम्पाके चन्दनचर्चित

पत्तेपर कोमल रति-शय्या सजायी। स्वयं सती

समान विशाल नेत्र कज्जलसे सुशोभित रहते हैं; जो महालक्ष्मी, बीजरूपा, परमाद्या, सनातनी और परमात्मस्वरूप श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवता हैं; परमात्माकी प्राप्तिके लिये जिनकी स्तुति-पूजा की जाती है; जो परा, ब्रह्मस्वरूपा निर्लिप्ता, नित्यरूपा, निर्गुणा, विश्वके अनुरोधसे प्रकृति, भक्तानुग्रहमूर्ति, सत्यस्वरूपा, शुद्ध, पवित्र, पतित-पावनी, उत्तम तीर्थोंको पावन करनेवाली,

सत्कीर्तिसम्पन्ना, ब्रह्माकी भी विधाती, महाप्रिया, महती, महाविष्णुकी माता, रासेश्वरकी स्वामिनी, सुन्दरी नायिका, रिसकेश्वरी, अग्निशुद्ध वस्त्र धारण करनेवाली, स्वेच्छारूपा और मङ्गलकी आलय हैं; सात गोपियाँ श्वेत चँवर डुलाकर जिनकी निरन्तर सेवा करती रहती हैं, चार प्यारी सखियाँ जिनके चरणकमलकी सेवामें तत्पर

रहती हैं, अमुल्य रत्नोंके बने हुए आभूषण जिनकी

भ्रिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण
शोभा बढ़ा रहे हैं, दोनों मनोहर कुण्डलोंसे जिनके कर्ण और कपोल उद्धासित हो रहे हैं और जो गरुड़की चोंचका उपहास करनेवाली है; जिनका शरीर कुंकुम-कस्तूरीमिश्रित सुस्निग्ध दिव्य वर्षोंतक तपस्या की; तथापि तुम्हारा अभीष्ट

कमल, पारिजातका पुष्प और अमूल्य रत्नजटित स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं; जो नाना प्रकारके रत्नोंकी विचित्रतासे युक्त रत्निसंहासनपर विराजमान होती हैं, जो परमात्मा श्रीकृष्णके पद्माद्वारा समर्चित मङ्गलरूप चरणकमलका अपने हृदयकमलमें

ध्यान करती रहती हैं तथा मन-वचन-कर्मसे

चन्दनसे चर्चित है, जिनके कपोल सुन्दर और

अङ्ग कोमल हैं; जो कामुकी, गजराजकी-सी

चालवाली, कमनीया एवं सुन्दरी नायिका, कामदेवके

अस्त्रकी विजयस्वरूपा, कामकी कामनाका लय करनेवाली तथा श्रेष्ठ हैं; जिनके हाथमें प्रफूल्ल क्रीडा-

स्वप्न अथवा जाग्रत् कालमें श्रीकृष्णकी प्रीति और प्रेम-सौभाग्यका नित्य नूतन रूपमें स्मरण करती रहती हैं; जो प्रगाढ़भावानुरक्त, शुद्धभक्त, पतिव्रता, धन्या, मान्या, गौरवर्णा, निरन्तर श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर वास करनेवाली, प्रियाओं तथा प्रिय भक्तोंमें परम प्रिय, प्रियवादिनी, श्रीकृष्णके

वामाङ्गसे आविर्भूत, गुण और रूपमें अभिन्न,

गोलोकमें वास करनेवाली, देवाधिदेवी, सबके

ऊपर विराजमान, गोपीश्वरी, गुप्तिरूपा, सिद्धिदा, सिद्धिरूपिणी, ध्यानद्वारा असाध्य, दुराराध्य, सद्भक्तोंद्वारा वन्दित और पुण्यक्षेत्र भारतमें वृषभानु– नन्दिनीके रूपमें प्रकट हुई हैं; उन राधाकी मैं वन्दना करता हूँ। जो ध्यानपरायण मानव समाधि–

निन्दनीके रूपमें प्रकट हुई हैं; उन राधाकी मैं वन्दना करता हूँ। जो ध्यानपरायण मानव समाधि— अवस्थामें ध्याननिष्ठ हो राधाका ध्यान करते हैं; वे इस लोकमें तो जीवन्मुक्त हैं ही, परलोकमें श्रीकृष्णके पार्षद होते हैं। तदनन्तर लोकोंके विधाता स्वयं ब्रह्माने ब्रह्माओंकी जननी परमेश्वरी राधाको

देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरम्भ किया।

चरणकमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँतक कि मुझे स्वप्नमें भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय यों आकाशवाणी हुई—'ब्रह्मन्! वाराहकल्पमें भारतवर्षमें वृन्दावन नामक पुण्यवनमें स्थित 'सिद्धाश्रम' में तुम्हें गणेशके चरणकमलका दर्शन होगा। तुम तो

विषयी हो, अत: तुम्हें राधा-माधवकी दासता

कहाँसे प्राप्त होगी? इसिलये महाभाग! तुम उससे निवृत्त हो जाओ; क्योंकि वह परम दुर्लभ है।' यों सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्यासे विरत हो गया। पर उस तपस्याके फलस्वरूप मेरा वह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। श्रीमहादेवजीने कहा—देवि! ब्रह्मा आदि

देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध, संत और योगीलोग ध्याननिष्ठ हो जिनके चरणकमलका, जो पद्माद्वारा कमल-पुष्पोंसे समर्चित एवं अत्यन्त दुर्लभ है, निरन्तर ध्यान करते रहते हैं; परंतु स्वप्नमें भी उसका दर्शन नहीं कर पाते, तुम उन्हींके वक्ष:-स्थलपर वास करनेवाली हो। अनन्त बोले—सुव्रते! वेद, वेदमाता, पुराण,

मैं (शेषनाग), सरस्वती और संतगण तुम्हारी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं।
नारद! इस प्रकार वहाँ जितने देव, देवी तथा अन्यान्य मुनि,मनु आदि आये थे, उन सबने विनम्रभावसे राधाका स्तवन किया। यह देखकर रुक्मिणी आदि महिलाओंका मुख लज्जासे झुक

रुक्मिणी आदि महिलाओंका मुख लज्जासे झुक गया। उन्होंने अपने शोकोच्छ्वाससे रत्नदर्पणको मिलन कर दिया। निराहारा कृशोदरी सत्यभामा वो मुक्क-तल्य हो गयी उसके मुनका सार गर्व

तो मृतक-तुल्य हो गयी, उसके मनका सारा गर्व गल गया। (अध्याय १२३)

### वसुदेवजीका शंकरजीसे भव-तरणका उपाय पूछना, शंकरजीका उन्हें ज्ञानोपदेश देकर राजसूय-यज्ञ करनेका आदेश देना, वसुदेवजीद्वारा राजसूय-यज्ञका

घटना घटित हुई; उसका मुझसे विस्तारपूर्वक

तीर्थमें जितने देवता, मुनि और योगीन्द्र पधारे

हुए थे; वे सभी वटवृक्षके नीचे समासीन थे।

उनमेंसे शम्भु, ब्रह्मा, शेषनाग और श्रेष्ठ मुनियोंसे

वसुदेव और देवकीने परमादरपूर्वक यों प्रश्न किया—'हे महाभाग! आपलोग दीनोंके बन्ध्

हैं; अत: शीघ्र ही बताइये कि हम दीनोंके लिये

इस भवसागरसे पार करनेवाला कौन-सा उत्तम साधन है ? आपलोग भवसागरसे पार करनेवाली

नौकाके नाविक हैं; क्योंकि न तो तीर्थ ही केवल

जलमय हैं और न देवगण ही केवल मिट्टी और

पत्थरकी मूर्तिमात्र होते हैं। जितने यज्ञ, पुण्य,

व्रत-उपवास, तप, अनेकविध दान, विप्रों और

श्रीभगवान् बोले — नारद! गणेशपूजन-

वर्णन कीजिये।

अनुष्ठान और यज्ञान्तमें सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनका द्वारकाको लौटना नारदजीने पूछा—विभो! गणेशपूजन और

बात सुनकर स्वयं भगवान् शंकर, जो चारों राधास्तोत्रसे बढ़कर वहाँ कौन-सी रहस्यमयी

वेदोंके भी जनक एवं गुरु हैं, हँस पड़े और इस प्रकार बोले।'

श्रीमहादेवजीने कहा — अहो! ज्ञानियोंके

संनिकट रहना भी उनके अनादरका ही कारण होता है; जैसे गङ्गाके जलसे पवित्र हुए लोग भी

(गङ्गाका अनादर करके) सिद्धिके लिये अन्य

तीर्थोंमें जाते हैं। वासुदेवके पिता ये वसुदेव स्वयं पण्डित हैं और अपने पिता वसुस्वरूप ज्ञानी

हमलोगोंसे ज्ञान पूछ रहे हैं।

कश्यपके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। इनकी श्रीकृष्णमें पुत्र-बृद्धि है; इसीलिये ये श्रीकृष्णके अङ्गभूत तदनन्तर श्रीमहादेवजीने सर्वकारणकारण भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन करके कहा—

'यदुवंशी वसुदेव! सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ही सबके मूलरूप हैं; अत: राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान करके

उसमें अपने पुत्र श्रीकृष्णकी, जो यज्ञके कारण एवं यज्ञेश हैं, समर्चना करो; फिर विधिपूर्वक दक्षिणा देकर भवसागरसे पार हो जाओ।' म्ने! शिवजीका कथन सुनकर जितेन्द्रिय

वसुदेवजीने सामग्री जुटाकर शुभ मुहूर्तमें राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञमें साक्षात् यज्ञेश

और दक्षिणासहित ये यज्ञ वर्तमान थे; अत: देवताओंने साक्षात् प्रकट होकर वस्देवजीके

हव्यको ग्रहण किया। तदनन्तर जब वसुदेवजी कहा। तब जिनके नेत्र और मुख प्रफुल्लित थे;

पूर्णाहृति दे चुके; तब श्रीकृष्णकी आज्ञासे भगवान् सनत्कुमारने उनसे सर्वस्व दक्षिणामें देनेके लिये उन वसुदेवजीने श्रीसनत्कुमारजीके आदेशानुसार ब्राह्मणोंको सर्वस्व दक्षिणारूपमें प्रदान कर दिया और ब्राह्मणोंके शुभ मुखोंद्वारा देवताओंको तृप्त

देवताओंकी अर्चनाएँ हैं; ये सभी चिरकालमें कर्ताको पावन बनाती हैं; परंतु वैष्णवजन दर्शनसे ही पवित्र कर देते हैं। विष्णुभक्त संतोंके पावन चरणकमलोंकी रजके स्पर्शमात्रसे वसुन्धरा तत्काल

दही और रस परम स्वादिष्ट होते हैं; उसी प्रकार

ही पावन हो जाती है और तीर्थ, समुद्र तथा पर्वत भी पवित्र हो जाते हैं। देवगण भी उन

वैष्णवोंके पातकरूपी ईंधनका विनाश कर

देनेवाले दर्शनकी अभिलाषा करते हैं। जैसे दुध,

ज्ञान परमानन्ददायक होता है। उस ज्ञानको जो ज्ञानीके साहचर्यसे नहीं समझ पाता, वह अज्ञानी

है। ज्ञानियोंके गुरुके भी गुरु भगवन्! जैसे मैं

श्रीकृष्णका पिता और चिरकालका सङ्गी हुँ; उसी तरह देवकी भी उनकी माता है। वसुदेवजीकी

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 300 किया। तत्पश्चात् देवगण और मुनिसमुदाय उस सभी यदुवंशी भी रुक्मिणीकी दृष्टि पड़नेसे रातमें अपनी पितयोंके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहे अमूल्य रत्नोंसे परिपूर्ण एवं श्रीकृष्णद्वारा सुरक्षित और प्रात:काल होनेपर वे सभी श्रीकृष्णकी द्वारकाको प्रस्थान कर गये। अनुमतिसे अपने-अपने स्थानको चले गये। तब (अध्याय १२४) राधा और श्रीकृष्णका पुनः मिलाप, राधाके पूछनेपर श्रीकृष्णद्वारा अपना तथा राधाका रहस्योद्घाटन श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! इस प्रकार श्रीकृष्णको आते देखा। उनका परम सौन्दर्यशाली माधवने यादवों, देवों, मुनियों तथा अन्यान्य सुन्दर बालक-वेष था। वे मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। उनके शरीरकी कान्ति नवीन मेघके समान व्यक्तियों और देवियोंके साथ गणेश-पूजनका कार्य सम्पन्न किया। तत्पश्चात् वे अपने एक श्याम थी; वे रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए अंशसे रुक्मिणी आदि देवियोंके साथ रमणीय थे; उनका सर्वाङ्ग चन्दनसे अनुलिप्त था; रत्नोंके आभूषण उन्हें सुशोभित कर रहे थे; उनकी द्वारकाप्रीको चले गये; किंतु स्वयं साक्षात्रूपसे सिद्धाश्रममें ही ठहर गये। वहाँ वे गोलोकवासी शिखामें मयूर-पिच्छ शोभा दे रहा था; वे मालतीकी मालासे विभूषित थे; उनका प्रसन्नमुख गोप-सखाओं, नन्द तथा माता यशोदा-गोपीके मन्द हास्यकी छटा बिखेर रहा था; वे साक्षात् साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके पुन: माता, पिता, गोकुलवासी गोपों तथा बन्धुवर्गींसे नीतियुक्त भक्तानुग्रहमूर्ति थे तथा मनोहर प्रफुल्ल क्रीडाकमल यथोचित वचन बोले। लिये हुए थे; उनके एक हाथमें मुरली और दूसरे हाथमें सुप्रशस्त दर्पण शोभा पा रहा था। उन्हें श्रीभगवान्ने कहा—पिताजी! अब अपने व्रजको लौट जाओ। परम श्रेष्ठ यशस्विनी माता देखकर राधा तुरंत ही गोपियोंके साथ उठ खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वरको सादर यशोदे! तुम भी उत्तम गोकुलको जाओ और वहाँ आयुके शेष कालपर्यन्त भोगोंका उपभोग करो। प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं। राधिका बोलीं—नाथ! तुम्हारे मुखचन्द्रको इतना कहकर भगवान् श्रीकृष्ण माता-पिताकी देखकर आज मेरा जन्म लेना सार्थक और आज्ञा ले राधिकाके स्थानको चले गये तथा नन्दजी गोकुलको प्रस्थित हुए। वहाँ पहँचकर जीवन धन्य हो गया तथा मेरे नेत्र और मन श्रीकृष्णने मुस्कराती हुई सुन्दरी राधाको देखा। परम प्रसन्न हो गये। पाँचों प्राण स्नेहार्द्र और उनकी तरुणता नित्य स्थिर रहनेवाली थी, आत्मा हर्षविभोर हो गया; दुर्लभ बन्धुदर्शन दोनों (द्रष्टा और दूश्य)-के हर्षका कारण होता जिससे उनकी अवस्था द्वादश वर्षकी मोतियोंका हार उनकी शोभा बढ़ा रहा था; वे है। विरहाग्निसे जली हुई मैं शोकसागरमें डूब रही थी। तुमने अपनी पीयूषवर्षिणी दृष्टिसे मेरी रत्ननिर्मित ऊँचे आसनपर विराजमान थीं। उस समय मुस्कराती हुई असंख्य गोपियाँ हाथोंमें बेंत ओर निहारकर मुझे भलीभाँति अभिषिक्त कर लिये उन्हें घेरे हुए थीं। दिया; जिससे मेरा ताप जाता रहा। तुम्हारे साथ रहनेपर मैं शिवा, शिवप्रदा, शिवबीजा और उधर प्राणवल्लभा राधाने भी दूरसे ही

मोती, माणिक्य और हीरोंके हार जिसकी विशेष

929

नष्ट हो जाती हैं। तुम्हारे समीप स्थित रहनेपर देह शोभासम्पन्न, पवित्र और सर्वशक्तिस्वरूप दीखता है; परंतु तुम्हारे चले जानेपर वह शवरूप हो जाता है। नाथ! स्त्री-पुरुषका सामान्य वियोग भी अत्यन्त दारुण होता है। यहाँ तो परमात्माके वियोगसे पाँचों प्राण शक्तियोंके सहित ही निकल जाते हैं। यों कहकर देवी राधिकाने परमात्मा श्रीकृष्णको अपने आसनपर बैठाया और हर्षपूर्वक उनके चरणोंकी पूजा की। तत्पश्चात् शोभाशाली श्रीकृष्ण राधाके साथ रत्नसिंहासनपर विराजमान हुए। उस समय गोपियाँ निरन्तर श्वेत चँवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थीं। चन्दनाने श्रीहरिके शरीरमें सुगन्धित चन्दनका अनुलेप किया। मुस्कराती हुई रत्नमालाने श्रीहरिके गलेमें रत्नमाला पहनायी। सती पद्मावतीने पद्माद्वारा कमल-पुष्पोंसे समर्चित चरणकमलमें जल, दूब, पुष्प और चन्दनयुक्त अर्घ्य प्रदान किया। मालतीने श्रीहरिकी चूड़ाको मालतीकी मालासे सुशोभित किया। सती पार्वतीने चम्पाके पृष्पका पुटक समर्पित किया। पारिजाताने हर्षमग्न हो श्रीहरिको पारिजात-पुष्प, कपूरयुक्त ताम्बूल और सुवासित शीतल जल निवेदित किया। कदम्बमालाने कदम्ब-पृष्पोंकी शुभ माला, प्रफुल्लित क्रीडा-कमल और अमूल्य रत्नदर्पण समर्पित किया। सुकोमला कमलाने पूर्वकालमें वरुणद्वारा दिये

हुए दोनों सुन्दर वस्त्रोंको श्रीहरिके हाथमें ही

रख दिया। सुन्दरी वधूने साक्षात् श्रीहरिको

गोरोचनकी-सी आभावाले एवं मधुर मधुसे

परिपूर्ण मधुपात्र दिया। सुधामुखीने भक्तिपूर्वक

अमृतसे लबालब भरा हुआ अमृतपात्र प्रदान

किया। किसी दूसरी गोपीने प्रफुल्लित मालती-

शिवस्वरूपा हूँ; किंतु तुमसे वियुक्त हो जानेपर मैं अदृष्ट हो जाती हूँ और मेरी सारी चेष्टाएँ

> शोभा बढ़ा रहे थे; कस्तूरी और कुंकुमयुक्त वायु जिसे सुगन्धित बना रही थी; जलते हुए सैकड़ों रत्नदीपोंसे जो उद्दीप हो रहा था और नाना प्रकारकी वस्तुओंसे समन्वित धूपोंद्वारा जो निरन्तर धूपित रहता था। वहाँ रतिकरी शय्याका निर्माण करके गोपियाँ हँसती हुई चली गयीं। तब एकान्तमें मनको आकर्षित करनेवाली उस परम रमणीय शय्याको देखकर राधा-माधव उसपर विराजमान हुए। उस समय सती राधाने माधवके गलेमें माला पहनायी, मुखमें सुवासित ताम्बूलका बीडा दिया; फिर श्यामसुन्दरके वक्षःस्थलपर कस्तूरी-कुंकुमयुक्त चन्दनका अनुलेप किया, उनकी शिखामें चम्पाका सुन्दर पुष्प लगाया, हाथमें सहस्रदलयुक्त क्रीड़ा-कमल दिया और उनके हाथसे मुरली छीनकर उसमें रत्नदर्पण पकड़ा दिया तथा उनके आगे पारिजातका खिला हुआ रुचिर पुष्प रख दिया। तत्पश्चात् जो शान्तिमूर्ति, कमनीय और नायिकाके मनको हर लेनेवाले हैं तथा मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे; उन प्रियतम श्रीकृष्णसे राधा एकान्तमें मुस्कराती हुई मधुर वचन बोलीं। **श्रीराधिकाने कहा**—नाथ! जो स्वयं मङ्गलोंका भण्डार, सम्पूर्ण मङ्गलोंका कारण, मङ्गलरूप तथा मङ्गलोंका प्रदाता है, उसके विषयमें कुशल-मङ्गलका प्रश्न करना तो निष्फल ही है; तथापि इस समय कुशल पूछना

समयानुसार उचित है; क्योंकि लौकिक व्यवहार

वेदोंसे भी बली माना जाता है। इसलिये

रुक्मिणीकान्त! सत्यभामाके प्राणपति! इस समय

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 926

श्रीकृष्णसे उनके स्वरूप तथा अवतार-लीलाके सम्बन्धमें प्रश्न किया। तब श्रीकृष्ण बोले—राधे! जिसे सुनकर

कुशल तो है न? तदनन्तर श्रीराधाने भगवान्

मूर्ख हलवाहा भी तत्काल ही पण्डित हो जाता

है, उस सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञानका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। राधे! मैं स्वभावसे ही सब लोकोंका स्वामी हैं, फिर रुक्मिणी आदि

महिलाओंकी तो बात ही क्या है। मैं कार्य-

कारणरूपसे पृथक्-पृथक् व्यक्त होता हूँ। मैं

स्वयं ज्योतिर्मय हुँ, समस्त विश्वोंका एकमात्र

आत्मा हूँ और तृणसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त सम्पूर्ण

प्राणियोंमें व्याप्त हूँ। गोलोकमें मैं स्वयं परिपूर्णतम

श्रीकृष्णरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुलके 'वृन्दावन' नामक वनमें मैं ही राधापित हूँ। उस समय मैं द्विभुज होकर गोपवेषमें

शिशुरूपसे क्रीडा करता हुँ; ग्वाले, गोपियाँ और

गौएँ ही मेरी सहायक होती हैं। वैकुण्ठमें मैं

ही दो रूपोंमें विभक्त हुँ। भूतलपर, श्वेतद्वीप और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्धुकन्या और मर्त्यलक्ष्मीके जो पति हैं, वह भी मैं ही हैं और वहाँ भी मैं चतुर्भुजरूपसे ही रहता हूँ। मैं

स्वयं नारायण ऋषि हुँ और धर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म-मार्गके प्रवर्तक सनातन धर्म नर हैं। धर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शान्ति लक्ष्मीस्वरूपा है

और इस पुण्यक्षेत्र भारतवर्षमें मैं उसका पति हूँ। मैं ही सिद्धेश्वर, सिद्धियोंके दाता और साक्षात् कपिल हूँ। सुन्दरि! इस प्रकार व्यक्तिभेदसे मैं

हूँ, क्षीरसागरमें शयन करनेवाला मैं ही सत्यभामाके शुभ भवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियोंके महलोंमें मैं ही पृथक्-पृथक् शरीर धारण करके क्रीड़ा करता हूँ। मैं नारायण

ऋषि ही इस अर्जुनका सारथि हूँ। अर्जुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र है, बलवान् है और मेरे अंशसे भूतलपर उत्पन्न हुआ है। उसने

पुष्करक्षेत्रमें सारथि-कार्यके लिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की है।

मैं ही सदा द्वारकामें रुक्मिणीका स्वामी होता

राधे! जैसे तुम गोलोकमें राधिकादेवी हो, उसी तरह गोकुलमें भी हो। तुम्हीं वैकुण्ठमें

महालक्ष्मी और सरस्वती हो। क्षीरोदशायीकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी तुम्हीं हो। धर्मकी पुत्रवधू

लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमें तुम्हीं वर्तमान हो। भारतवर्षमें कपिलकी प्यारी पत्नी सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम्हीं मिथिलामें सीता

नामसे विख्यात हो। सती द्रौपदी तुम्हारी ही छाया है। द्वारकामें महालक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो।

पाँचों पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है। तुम्हीं रामकी पत्नी सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण किया था। सित! जैसे तुम अपनी

छाया और कलासे नाना रूपोंमें प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपने अंश और कलासे अनेक रूपोंमें व्यक्त हूँ। मैं ही परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा हूँ। सती राधे! इस प्रकार मैंने तुम्हें यह सारा

आध्यात्मिक ज्ञान बता दिया। परमेश्वरि! अब तुम मेरे सारे अपराधोंको क्षमा कर दो। श्रीकृष्णका कथन सुनकर राधिका तथा सभी गोपिकाओंको

महान् हर्ष हुआ। वे सभी परमेश्वर श्रीकृष्णको नाना रूप धारण करता हूँ। चतुर्भुजरूपधारी प्रणाम करने लगीं। (अध्याय १२५)

चतुर्भुजरूपसे रहता हूँ; वहाँ मैं ही लक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हुँ और सदा शान्तरूपसे वास करता हूँ। इस प्रकार मैं सनातन परमेश्वर

### उनका स्वागत-सत्कार, यशोदाका राधसहित श्रीकृष्णको महलमें ले जाना और मङ्गल-महोत्सव करना

तदनन्तर राधिकाने कहा — महाभाग! अब पुण्यमय वृन्दावनमें स्थित रासमण्डलको चलिये;

वहाँ मैं आपके साथ जलमें तथा स्थलपर क्रीड़ा करूँगी। पुन: मलयपर्वत और सुन्दर मणिमन्दिरको

चल्ँगी। इनके अतिरिक्त जो दूसरे रहस्यमय

स्थान हैं, जिन्हें मैंने जन्मसे लेकर आजतक सुना

ही नहीं है; उन-उन स्थानोंमें भी आपके साथ चलुँगी—ऐसी मेरी उत्कृष्ट लालसा है। यों परस्पर वार्तालाप करते ही वह मङ्गलमयी

रात्रि व्यतीत हो गयी। अरुणोदय बेला आ पहुँची तथापि सती राधाने माधवको छोडना नहीं चाहा। तब श्रीकृष्णने युक्तिपूर्वक प्रेमभरे वचनोंसे राधाको

समझाया। तदनन्तर शरत्कालीन कमलके-से विशाल नेत्रोंवाले श्रीहरि प्रात:कृत्य समाप्त करके राधा तथा गोपियोंके साथ एक ऐसे रथपर सवार हुए, जो गोलोकसे आया था। वह मनोहर तथा मनके

समान वेगशाली रथ एक योजन लंबा-चौड़ा था, उसमें सहस्रों पहिये लगे थे, बहुमूल्य मणियोंके

बने हुए तीन सौ करोड़ चमकीले गृहोंसे वह सुशोभित था, तीन करोड़ मणिस्तम्भों और रत्नोंकी झालरोंसे उसकी विशेष शोभा हो रही

थी; मुक्ता, माणिक्य और उत्तम हीरेके हारोंसे वह परम सुहावना लग रहा था; वह नाना प्रकारकी

विचित्र चित्रकारियों, श्वेत चँवर और दर्पणों, अग्निशुद्ध चमकीले वस्त्रों और मालासमृहोंसे

विभूषित था; उसमें रत्नोंकी बनी हुई पुष्पचन्दनचर्चित अनेकों शय्याएँ शोभा दे रही थीं, समान रूप और वेषवाली लाखों गोपियोंसे वह समावृत था और उसे एक हजार घोड़े खींच रहे थे। उस

और राधिकाको वहाँके सभी पदार्थींका इस रूपमें दिखलाया, मानो सभी नवीन प्रकट हुए हों। पुनः सुन्दर शृङ्गार करके वनों और उपवनोंमें,

विस्यन्दक, सुरसन, माहेन्द्र और नन्दनवनमें, सुमेरुकी चोटी तथा रमणीय गन्धमादन पर्वतपर, सुन्दर-

सुन्दर पर्वत, कन्दरा और वनमें, अत्यन्त गुप्त पुष्पोद्यानोंमें, प्रत्येक नदियों और नदोंके जलमें, समुद्रके तटपर, पारिजात-वृक्षोंके मनोहर वनमें सुभद्र, पुष्पभद्र और नारायण सरोवरपर, पवनके

आवासस्थान तथा देवताओंकी निवासभूमि मलय पर्वतपर, त्रिकूट, भद्रकूट, पञ्चकूट और सुकूटपर, देवोंको स्वर्णमयी कमनीय भूमिपर, प्रत्येक समुद्रपर तथा मनोहर द्वीपमें, श्रेष्ठ स्वर्गलोकमें, पुण्यमय रुचिर चन्द्रसरोवरपर और मुनियोंके आश्रमोंके

पुन: शीघ्र ही पुण्यप्रद जम्बूद्वीपमें आकर द्वारका तथा रैवतक पर्वतको दिखलाया। फिर गोप और गो-समूहसे व्याप्त गोकुलमें आये। वहाँ भाण्डीखटको देखकर वे पुण्यमय वृन्दावनमें गये। श्रीकृष्णका आगमन सुनकर नन्द, यशोदा

और बूढ़े गोप तथा गोपियोंकी आकुलता जाती रही और उनके नेत्रोंमें हर्षके आँसू छलक आये। फिर तो उन्होंने गजराज, नटी, नट, नर्तक, पति-

पुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी और ब्राह्मणोंको आगे करके उनका उसी प्रकार स्वागत किया, जैसे देवगण अग्निका करते हैं। तब माधव नन्द तथा माता यशोदाको देखकर राधाके साथ बालकृष्ण-रूपमें उनके निकट आये। फिर मधुसूदन हँसकर

आस-पास उन्होंने राधाके साथ विहार किया।

माताकी गोदमें जा बैठे। तब यशोदासहित नन्द रथसे भगवान् पुन: वृन्दावनमें गये। वहाँ पहुँचकर उनका मुख-कमल चूमने लगे और स्नेहवश उन्होंने रात्रिके समय जलस्थलपर विहार किया छातीसे लगाकर नेत्रोंके अश्रुजलसे उन्हें सींचने

लगे। उधर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण यशोदाका कराया और गोपियोंका उसी प्रकार पूजन किया स्तनपान करनेमें जुट गये। उस समय सभी जैसे लोग मुनियोंका करते हैं। फिर आनन्दमग्न लोगोंने श्रीकृष्णको उसी रूपमें देखा, जिस रूपमें हो ब्राह्मणोंको मणि, रत्न, मूँगा, उत्तम सुवर्ण, वे मथुरा गये थे। उनके हाथमें मुरली शोभा पा मोती, माणिक्य, हीरा, गजरत्न, गोरत्न, मनोहर रही थी, वे रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित थे, उनकी अश्वरत्न, धान्य, फसल लगी हुई खेती और वस्त्र ग्यारह वर्षकी किशोर अवस्था थी, पीताम्बर दान किये। राधाके साथ माधवको अपूर्व वस्तुका उनकी शोभा बढ़ा रहा था, शिखामें मयूरपिच्छकी दर्शन कराया। नारद! फिर गोपियोंको भी आदरपूर्वक निराली छटा थी और वे मालतीकी मालाओंसे मिष्टात्रका भोजन कराया, दुन्दुभियाँ बजवायीं, मङ्गल कराया और देवगणोंको आनन्दपूर्वक सुसज्जित थे। तत्पश्चात् यशोदा राधासहित माधवको महलके भीतर लिवा ले गयीं। वहाँ उन्होंने मनोहर पदार्थींका भोग समर्पित किया। माङ्गलिक कार्य सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको भोजन (अध्याय १२६) श्रीकृष्णद्वारा नन्दको ज्ञानोपदेश और राधा-कलावती आदि गोपियोंका गोलोक-गमन श्रीनारायण कहते हैं — नारद! जहाँ पहले इसलिये तुम मिथ्या मायाको छोडकर उसी परम ब्राह्मणपत्नियोंने श्रीकृष्णको अन्न दिया था; उस पदका स्मरण करो। वह पद जन्म-मृत्यु-जरा-भाण्डीर-वटकी छायामें श्रीकृष्ण स्वयं विराजमान व्याधिका विनाशक, महान् हर्षदायक, शोक-हुए और वहीं समस्त गोपोंको बुलवा भेजा। संतापका निवारक और कर्ममूलका उच्छेदक है। श्रीहरिके वामभागमें राधिकादेवी, दक्षिणभागमें मुझ परम ब्रह्म सनातन भगवान्का बारंबार ध्यान यशोदासहित नन्द, नन्दके दाहिने वृषभानु और करके तुम उस परम पदको प्राप्त करो। अब वृषभानुके बायें कलावती तथा अन्यान्य गोप, कर्मकी जड काट देनेवाले कलियुगका आगमन संनिकट है; अत: तुम शीघ्र ही गोकुलवासियोंके गोपी, भाई-बन्धु तथा मित्रोंने आसन ग्रहण किया। तब गोविन्दने उन सबसे समयोचित साथ गोलोकको चले जाओ। तदनन्तर भगवान्ने कलियुगके धर्म तथा लक्षणोंका वर्णन किया। यथार्थ वचन कहा। श्रीभगवान् बोले---नन्द! इस समय जो विप्रवर! इसी बीच वहाँ व्रजमें लोगोंने समयोचित, सत्य, परमार्थ और परलोकमें सुखदायक सहसा गोलोकसे आये हुए एक मनोहर रथको है; उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मासे लेकर देखा। वह रथ चार योजन विस्तृत और पाँच स्तम्बपर्यन्त सभी पदार्थ बिजलीकी चमक. योजन ऊँचा था; बहुमूल्य रत्नोंके सारभागसे

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

७९०

तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी उठा पुष्पोंकी मालाओंसे उसकी विशेष शोभा हो रही नहीं रखा था। उसी प्रकार कदलीवनमें राधिकाने थी; वह कौस्तुभमणियोंके आभूषणोंसे विभूषित यशोदाको समझाया था। वही परम सत्य भ्रमरूपी था; उसके ऊपर अमूल्य रत्नकलश चमक रहा अन्धकारका विनाश करनेके लिये दीपक है; था; उसमें हीरेके हार लटक रहे थे; वह सहस्रों

उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिकके

समान उद्भासित हो रहा था; विकसित पारिजात-

जलके ऊपर की हुई रेखा और पानीके बुलबुलेके

समान भ्रमरूप ही हैं - ऐसा जानो। मैंने मथुरामें

करोड़ मनोहर मन्दिरोंसे व्याप्त था; उसमें दो हजार पहिये लगे थे और दो हजार घोड़े उसका भार

वहन कर रहे थे तथा उसपर सूक्ष्म वस्त्रका आवरण

पड़ा हुआ था एवं वह करोडों गोपियोंसे समावृत

था। नारद! राधा और धन्यवादकी पात्र कलावती देवीका जन्म किसीके गर्भसे नहीं हुआ था। यहाँतक

कि गोलोकसे जितनी गोपियाँ आयी थीं; वे सभी

अयोनिजा थीं। उसके रूपमें श्रुतिपत्नियाँ ही अपने शरीरसे प्रकट हुई थीं। वे सभी श्रीकृष्णकी आज्ञासे अपने नश्वर शरीरका त्याग करके उस रथपर सवार हो उत्तम गोलोकको चली गयीं। साथ ही

राधा भी गोकुलवासियोंके साथ गोलोकको प्रस्थित हुईं। ब्रह्मन्! मार्गमें उन्हें विरजा नदीका मनोहर

तट दीख पड़ा, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित था। उसे पार करके वे शतशृङ्ग पर्वतपर गयीं। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकारके मणिसमूहोंसे व्याप्त

सुसज्जित रासमण्डलको देखा। उससे कुछ दूर आगे जानेपर पुण्यमय वृन्दावन मिला। आगे बढनेपर

# श्रीकृष्णके गोलोक-गमनका वर्णन

श्रीनारायण कहते हैं -- नारद! परिपूर्णतम प्रभु भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुलवासियोंके सालोक्य मोक्षको देखकर भाण्डीरवनमें वटवृक्षके

नीचे पाँच गोपोंके साथ ठहर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गो-समुदाय व्याकुलहै। रक्षकोंके न रहनेसे वृन्दावन शून्य तथा अस्त-व्यस्त हो गया है। तब उन कृपासागरको दया आ

गयी। फिर तो, उन्होंने योगधारणाद्वारा अमृतकी वर्षा करके वृन्दावनको मनोहर, सुरम्य और गोपों तथा गोपियोंसे परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपोंको ढाढस भी बँधाया। तत्पश्चात् वे हितकर नीतियुक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले।

**श्रीभगवान्ने कहा**—हे गोपगण! हे बन्धो!

तुमलोग सुखका उपभोग करते हुए शान्तिपूर्वक

उन्हें अपने महलके भीतर लिवा ले गयी। वहाँ वृन्दाने राधाको हीरेके हारोंसे समन्वित एक रमणीय रलसिंहासनपर बैठाया और स्वयं उनकी चरणसेवामें जुट गयी। सात सखियाँ श्वेत चॅंवर डुलाकर उनकी

व्यवस्था की। तदनन्तर परमानन्दरूपा गोपिका राधा परमानन्दपूर्वक सबके साथ अपने परम रुचिर भवनको प्रस्थित हुईं। (अध्याय १२७)

श्रीकृष्णका निरन्तर निवास तबतक रहेगा, जबतक

# यहाँ वास करो; क्योंकि प्रियाके साथ विहार, सुरम्य रासमण्डल और वृन्दावन नामक पुण्यवनमें

सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति रहेगी। तत्पश्चात् लोकोंके विधाता ब्रह्मा भी भाण्डीरवनमें आये। उनके पीछे स्वयं शेष, धर्म, भवानीके साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेन्द्र, चन्द्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, आठों वसु, सभी ग्रह,

रुद्र, मुनि तथा मनु—ये सभी शीघ्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँचे, जहाँ सामर्थ्यशाली भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्माने दण्डकी भाँति भूमिपर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और यों कहा।

ब्रह्मा बोले-भगवन्! आप परिपूर्णतम ब्रह्मस्वरूप, नित्य विग्रहधारी, ज्योति:स्वरूप,

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 993 परमब्रह्म और प्रकृतिसे परे हैं, आपको मेरा हूँ। विश्वके एकमात्र आधार उस क्षुद्र कूर्मकी नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन्! आप परम निर्लिप्त, पीठपर मैं उसी तरह दिखायी देता हूँ, जैसे निराकार, ध्यानके लिये साकार, स्वेच्छामय और हाथीके ऊपर मच्छर। ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक असंख्यों शेष और कूर्म हैं तथा विश्व भी असंख्य परमधाम हैं; आपको प्रणाम है। सर्वेश! आप सम्पूर्ण कार्यस्वरूपोंके स्वामी, कारणोंके कारण हैं। उन सबके स्वामी स्वयं आप हैं। नाथ! हम-और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवोंके अधिपति लोगोंका ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि स्वप्नमें भी हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर! आप जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे ही ईश्वर समस्त सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधाके जीवोंके दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ! आपने ही स्वामी हैं; रासेश्वर! आपको मेरा प्रणाम स्वीकार वसुन्धराको पावन बनाया है। अब शोकसागरमें ड्रबती एवं रोती हुई उस पृथ्वीको अनाथ करके हो। सृष्टिरूप! आप सबके आदिभृत, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक हैं: आपको आप गोलोक पधार रहे हैं। नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ! आपके चरणकमलकी देवताओंने कहा—भगवन्! देवगण तथा रजसे वसुन्धरा पावन तथा धन्य हुई हैं; आपके ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करनेमें परमपद चले जानेपर यह शून्य हो जायगी। समर्थ नहीं हैं; उनका स्तवन भला, हमलोग क्या इसपर क्रीड़ा करते आपके एक सौ पचीस वर्ष कर सकते हैं; अत: आपको नमस्कार है। बीत गये। अब आप इस विरहातुरा रोती हुई मुने! इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न पृथ्वीको छोड़कर अपने धामको पधार रहे हैं। हो द्वारकावासी भगवानुका दर्शन करनेके लिये श्रीमहादेवजीने कहा—विभो! आप ब्रह्माकी शीघ्र ही द्वारकापुरीको प्रयाण कर गये। उनमें प्रार्थनासे भूतलपर अवतीर्ण हो पृथ्वीका भार हरण जितने ग्वाले थे, वे सभी उत्तम गोलोकको चले करके अपने पदको जा रहे हैं। आपके चरणोंसे गये। पृथ्वी भयभीत हो काँपने लगी। सातों समुद्र अङ्कित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों मर्यादारहित हो गये। ब्रह्मशापसे द्वारकाकी शोभा लोकोंमें धन्य हो गयी। आपके चरणकमलका नष्ट हो गयी। तब राधिकापति श्रीकृष्ण उसे साक्षात् दर्शन करके हमलोग और मुनिगण धन्य त्यागकर कदम्बमूलस्थित मूर्तिमें समा गये। उन हो गये। जो ऊर्ध्वरेता मुनियोंके लिये ध्यानद्वारा सभी यदुवंशियोंका एरकायुद्धमें विनाश हो गया असाध्य, दुराराध्य और निष्पाप हैं; वे ही परमेश्वर तथा उनकी पत्नियाँ चितामें जलकर अपने-अपने इस समय भूतलपर हमलोगोंके दृष्टिगोचर हुए पतियोंको अनुगामिनी बन गयीं। अर्जुनने हस्तिनापुर हैं। जिनके रोमकूपोंमें विश्वोंका निवास है, उन जाकर यह समाचार युधिष्ठिरसे कह सुनाया। तब सर्वनिवास प्रभुको वासु कहते हैं, उन वासु-राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयोंके साथ स्वरूप महाविष्णुके जो देव हैं, वे भूतलपर स्वर्गको चले गये। तदनन्तर जो परम आत्मबलसे सम्पन्न, 'वासुदेव' नामसे विख्यात हैं। जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पादपद्म सिद्धेन्द्रोंके चिरकालतक देवाधिदेव, नारायण, प्रभु, श्यामसुन्दर, किशोर तपस्या करनेपर उपलब्ध होते हैं: वे ही आज अवस्थावाले और रत्ननिर्मित आभूषणोंसे सुशोभित सब लोगोंके नेत्रोंके विषय हुए हैं। थे; अग्निशुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था; वनमाला अनन्त बोले—नाथ! ऐश्वर्यशाली अनन्त तो जिनकी शोभा बढ़ा रही थी; जो अत्यन्त सुन्दर, आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलांश शान्त और मनोहर थे; जिनके पद्मा आदिद्वारा

चुभा हुआ था; उन लक्ष्मीकान्त परमेश्वरको कदम्बके नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओंने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्रीकृष्णने उन ब्रह्मा

वन्दित चरणकमलमें व्याधद्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र

आदि देवोंकी ओर मुस्कराते हुए देखकर उन्हें

अभयदान दिया। पृथ्वी प्रेमविह्नल हो रो रही थी; उसे पूर्णरूपसे आश्वासन दिया और व्याधको अपने उत्तम परम पदको भेज दिया। तत्पश्चात्

बलदेवजीका परम अद्भुत तेज शेषनागमें, प्रद्युम्नका कामदेवमें और अनिरुद्धका ब्रह्मामें प्रविष्ट हो गया। नारद! देवी रुक्मिणी, जो अयोनिजा तथा साक्षात् महालक्ष्मी थीं; अपने उसी शरीरसे

वैकुण्ठको चली गयीं। कमलालया सत्यभामा पृथ्वीमें तथा स्वयं जाम्बवतीदेवी जगज्जननी पार्वतीमें प्रवेश कर गयीं। इस प्रकार भूतलपर जो-जो देवियाँ जिन-जिनके अंशसे प्रकट हुई

थीं; वे सभी पृथक्-पृथक् अपने अंशीमें विलीन हो गयीं। साम्बका अत्यन्त निराला तेज स्कन्दमें, वसुदेव कश्यपमें और देवकी अदितिमें समा गयीं। विकसित मुख और नेत्रोंवाले समुद्रने रुक्मिणीके महलको छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरीको अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद क्षीरसागरने आकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णका स्तवन किया। उस समय उनके वियोगके कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण

हो गये और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मुने! तत्पश्चात् गङ्गा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बाहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला—ये सभी सरिताएँ भी वहाँ आ पहुँचीं और सभीने परमेश्वर श्रीकृष्णको नमस्कार किया। उनमें जहुतनया गङ्गादेवी विरह-वेदनासे कातर तथा अत्यन्त दीन हो रही थीं। उनके नेत्रोंमें आँसू उमड़ आये थे।

भागीरथीने कहा - नाथ! रमणश्रेष्ठ! आप

वे रोती हुई परमेश्वर श्रीकृष्णसे बोलीं।

भस्म हो जायँगे। जहाँ हरि-नाम-संकीर्तन और पुराणोंकी कथा होगी; वहाँ तुम इन सरिताओंके साथ जाकर सावधानतया श्रवण करोगी। उस पुराण-श्रवण तथा हरि-नाम-संकीर्तनसे ब्रह्महत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णवके आलिङ्गनसे भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सुखी लकड़ी और घास-फूसको जला डालती है; उसी प्रकार जगत्में वैष्णवलोग पापियोंके पापोंको भी नष्ट कर देते हैं। गङ्गे!

तुम्हारे जलमें स्नान करनेसे तुम्हें जिन पापोंको

देंगे; वे सभी मेरे मन्त्रकी उपासना करनेवाले

वैष्णवके स्पर्श, दर्शन और स्नानसे तत्काल ही

भूतलपर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं; वे सभी मेरे भक्तोंके पावन शरीरोंमें सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तोंकी चरण-रजसे वसुन्धरा तत्काल पावन हो जाती है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत् शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मन्त्रके उपासक हैं, मुझे अर्पित करनेके बाद मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यानमें तल्लीन रहते हैं; वे मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्शमात्रसे

चले जानेपर सभी वर्ण एक हो जायँगे और मेरे भक्तोंसे शून्य हुई पृथ्वीपर कलियुगका पूरा साम्राज्य हो जायगा। इसी अवसरपर वहाँ श्रीकृष्णके शरीरसे एक चार-भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चन्द्रमाओंको लज्जित कर रही थी। वह श्रीवत्स-चिह्नसे विभूषित था और उसके हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वह एक सुन्दर रथपर सवार होकर क्षीरसागरको

चला गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिन्धुकन्या भी

उनके पीछे चली गयीं। जगतुके पालनकर्ता

वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं। मेरे भक्तोंके

| ७९४ संक्षिप्त ब्रह्म                                                                          | ावैवर्तपुराण<br>                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विष्णुके श्वेतद्वीप चले जानेपर श्रीकृष्णके मनसे<br>उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त्यलक्ष्मीने भी उनका | गोपवेष धारण करके नन्दके पुत्ररूपसे अवतीर्ण<br>हुए हैं। ये राधाके प्राणपति हैं। ये ही वैकुण्ठमें |
| अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्त्वस्वरूपके                                                | चार-भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान्                                                         |
| दो रूप हो गये। उनमें दक्षिणाङ्ग हो भुजाधारी                                                   | नारायण हैं; जिनका नाम मुक्ति-प्राप्तिका कारण है।                                                |
| गोप-बालकके रूपमें प्रकट हुआ। वह नूतन                                                          | नारद! जो मनुष्य एक बार भी 'नारायण'                                                              |
| जलधरके समान श्याम और पीताम्बरसे शोभित                                                         | नामका उच्चारण कर लेता है; वह तीन सौ                                                             |
| था; उसके मुखसे सुन्दर वंशी लगी हुई थी; नेत्र                                                  | कल्पोंतक गङ्गा आदि सभी तीर्थींमें स्नान करनेका                                                  |
| कमलके समान विशाल थे; वह शोभासम्पन्न तथा                                                       | फल पा लेता है। तदनन्तर जो शङ्ख, चक्र, गदा                                                       |
| मन्द मुस्कानसे युक्त था। वह सौ करोड़ चन्द्रमाओंके                                             | और पद्म धारण करते हैं; जिनके वक्ष:स्थलमें                                                       |
| समान सौन्दर्यशाली, सौ करोड़ कामदेवोंकी-सी                                                     | श्रीवत्सका चिह्न शोभा देता है; मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ                                               |
| प्रभावाला, परमानन्दस्वरूप, परिपूर्णतम, प्रभु,                                                 | और वनमालासे जो सुशोभित होते हैं; वेद                                                            |
| परमधाम, परब्रह्मस्वरूप, निर्गुण, सबका परमात्मा,                                               | जिनकी स्तुति करते हैं; वे भगवान् नारायण                                                         |
| भक्तानुग्रहमूर्ति, अविनाशी शरीरवाला, प्रकृतिसे                                                | सुनन्द, नन्द और कुमुद आदि पार्षदोंके साथ                                                        |
| पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगीलोग जिसे                                                      | विमानद्वारा अपने स्थान वैकुण्ठको चले गये। उन                                                    |
| सनातन ज्योतिरूप जानते हैं और उस ज्योतिक                                                       | वैकुण्ठनाथके चले जानेपर राधाके स्वामी स्वयं                                                     |
| भीतर जिसके नित्य रूपको भक्तिके सहारे समझ                                                      | श्रीकृष्णने अपनी वंशी बजायी, जिसका सुरीला                                                       |
| पाते हैं। विचक्षण वेद जिसे सत्य, नित्य और                                                     | शब्द त्रिलोकीको मोहमें डालनेवाला था। नारद!                                                      |
| आद्य बतलाते हैं, सभी देवता जिसे स्वेच्छामय                                                    | उस शब्दको सुनते ही पार्वतीके अतिरिक्त सभी                                                       |
| परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्धशिरोमणि तथा                                                     | देवतागण और मुनिगण मूर्च्छित हो गये और                                                           |
| मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, योगिराज                                                 | उनकी चेतना लुप्त हो गयी। तब जो भगवती                                                            |
| शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं                                                     | विष्णुमाया, सर्वरूपा, सनातनी, परब्रह्मस्वरूपा,                                                  |
| ब्रह्मा जिसे कारणके कारणरूपसे प्रख्यात करते हैं                                               | परमात्मस्वरूपिणी सगुणा, निर्गुणा, परा और                                                        |
| और शेषनाग जिस नौ प्रकारके रूप धारण करनेवाले                                                   | स्वेच्छामयी हैं; वे सती-साध्वी देवी पार्वती                                                     |
| ईश्वरको अनन्त कहते हैं; छ: प्रकारके धर्म ही उनके                                              | सनातन भगवन् श्रीकृष्णसे बोलीं।                                                                  |
| छ: रूप हैं, फिर एक रूप वैष्णवोंका, एक रूप                                                     | <b>पार्वतीने कहा</b> —प्रभो! गोलोकस्थित                                                         |
| वेदोंका और एक रूप पुराणोंका है; इसीलिये वे नौ                                                 | रासमण्डलमें मैं ही अपने एक राधिकारूपसे                                                          |
| प्रकारके कहे जाते हैं। जो मत शंकरका है, उसी                                                   | रहती हूँ। इस समय गोलोक रासशून्य हो गया है;                                                      |
| मतका आश्रय ले न्यायशास्त्र जिसे अनिर्वचनीय                                                    | अत: आप मुक्ता और माणिक्यसे विभूषित रथपर                                                         |
| रूपसे निरूपण करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे                                                 | आरूढ़ हो वहाँ जाइये और उसे परिपूर्ण कीजिये।                                                     |
| नित्य बतलाते हैं; सांख्य उन देवको सनातन                                                       | आपके वक्ष:स्थलपर वास करनेवाली परिपूर्णतमा                                                       |
| ज्योतिरूप, मेरा अंशभूत वेदान्त सर्वरूप और                                                     | देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञासे वैकुण्ठमें वास                                                    |
| सर्वकारण, पतञ्जलिमतानुयायी अनन्त, वेदगण                                                       | करनेवाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वहीं श्रीहरिके                                                  |
| सत्यस्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण                                                        | वामभागमें स्थित रहनेवाली सरस्वती भी मैं ही                                                      |
| नित्यविग्रह कहते हैं; वे ही ये गोलोकनाथ                                                       | हूँ। मैं आपकी आज्ञासे आपके मनसे उत्पन्न हुई                                                     |
| श्रीकृष्ण गोकुलमें वृन्दावन नामक पुण्यवनमें                                                   | सिन्धुकन्या हूँ। ब्रह्माके संनिकट रहनेवाली अपनी                                                 |

शिवके साथ अपने नगरको चली गयीं।

तदनन्तर सर्वज्ञा राधा हर्षविभोर हो आते हुए

प्राणवल्लभ श्रीकृष्णके स्वागतार्थ गोपियोंके साथ आगे आयीं। श्रीकृष्णको समीप आते देखकर

सती राधिका रथसे उतर पड़ीं और सखियोंके

साथ आगे बढकर उन्होंने उन जगदीश्वरके चरणोंमें

कलासे प्रकट हुई वेदमाता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सत्ययुगमें आपकी आज्ञासे मैंने समस्त देवताओंके तेजोंमें अपना वासस्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवीका शरीर धारण किया। उसी शरीरसे मेरे द्वारा लीलापूर्वक शुम्भ आदि दैत्य मारे गये। मैं ही दुर्गासुरका वध करके 'दुर्गा', त्रिपुरका संहार करनेपर 'त्रिपुरा' और रक्तबीजको मारकर 'रक्तबीजविनाशिनी' कहलाती हूँ। आपकी आज्ञासे मैं सत्यस्वरूपिणी दक्षकन्या 'सती' हुई। वहाँ योगधारणद्वारा शरीरका त्याग करके आपके ही आदेशसे पुनः गिरिराजनन्दिनी 'पार्वती' हुई; जिसे आपने गोलोकस्थित रासमण्डलमें शंकरको दे दिया था। मैं सदा विष्णुभक्तिमें रत रहती हैं; इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णुमाया कहा जाता है। नारायणकी माया होनेके कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं श्रीकृष्णकी प्राणप्रिया, उनके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी और वासुस्वरूप महाविष्णुकी जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेशसे मैंने अपनेको पाँच रूपोंमें विभक्त कर दिया; जिससे पाँचों प्रकृति मेरा ही रूप हैं। मैं ही घर-घरमें कला और कलांशसे प्रकट हुई वेदपितयोंके रूपमें वर्तमान हूँ। महाभाग! वहाँ गोलोकमें मैं विरहसे आतुर हो गोपियोंके साथ सदा अपने आवासस्थानमें चारों ओर चक्कर काटती रहती हुँ; अत: आप शीघ्र ही वहाँ पधारिये।

सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियोंके मनमें सदा श्रीकृष्णके आगमनकी लालसा बनी रहती थी; अत: उन्हें आया देखकर वे आनन्दमग्न हो गये। उनके नेत्र और मुख हर्षसे खिल उठे। फिर तो वे दुन्दुभियाँ बजाने लगे। उधर विरजा नदीको पार करके जगत्पति श्रीकृष्णकी दृष्टि ज्यों ही राधापर पड़ी, त्यों ही वे रथसे उतर पडे और राधिकाके हाथको अपने हाथमें लेकर शतशृङ्ग पर्वतपर घूमने चले गये। वहाँ सुरम्य रासमण्डल, अक्षयवट और पुण्यमय वृन्दावनको देखते हुए तुलसी-काननमें जा पहुँचे। वहाँसे मालतीवनको चले गये। फिर श्रीकृष्णने कुन्दवन तथा माधवी-काननको बायें करके मनोरम चम्पकारण्यको दाहिने छोड़ा। पुन: सुरुचिर चन्दनकाननको पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिकाका परम रमणीय भवन दीख पड़ा। वहाँ जाकर वे राधाके साथ श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया तथा कपुरयुक्त पानका बीडा ग्रहण किया। नारद! पार्वतीके वचन सुनकर रसिकेश्वर तत्पश्चात् वे सुगन्धित चन्दनसे चर्चित पुष्पशय्यापर श्रीकृष्ण हँसे और रत्ननिर्मित विमानपर सवार सोये और रस-सागरमें निमग्न हो सुन्दरी राधाके हो उत्तम गोलोकको चले गये। तब सनातनी साथ बिहार करने लगे। नारद! इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोकारोहणके विष्णुमाया स्वयं पार्वतीने मायारूपिणी वंशीके नादसे आच्छन्न हुए देवगणको जगाया। वे सभी विषयमें अपने पिता धर्मके मुखसे जो कुछ सुना हरिनामोच्चारण करके विस्मयाविष्ट हो अपने-था, वह सब तुम्हें बता दिया। अब पुन: और अपने स्थानको चले गये। श्रीदुर्गा भी हर्षमग्न हो क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय १२८)

नारायणके आदेशसे नारदका विवाहके लिये उद्यत हो ब्रह्मलोकमें जाना, ब्रह्माका दल-बलके साथ राजा सृंजयके पास आना, सृंजय-कन्या और नारदका विवाह, सनत्कुमारद्वारा नारदको श्रीकृष्ण-मन्त्रोपदेश, महादेवजीका उन्हें श्रीकृष्णका ध्यान और जप-विधि बतलाना, तपके अन्तमें नारदका शरीर त्यागकर श्रीहरिके पादपद्ममें लीन होना

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

नारदने कहा — महाभाग! मेरी जो कुछ सुननेकी लालसा थी; वह सब कुछ सुन लिया। अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। कामनाकी पूर्ति करनेवाला यह ब्रह्मवैवर्तपुराण कैसा अद्भृत है! जगद्गुरो! मैं तप करनेके लिये हिमालयपर जाना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये अथवा अब मैं क्या करूँ, वह मुझे बतलानेकी कृपा करें। श्रीनारायण बोले-नारद! इस समय तो

७९६

तुम ब्रह्माके पुत्र हो; परंतु पूर्वजन्ममें तुम उपबर्हण नामक गन्धर्व थे। तुम्हारे पचास पित्रयाँ थीं। उनमेंसे एक सती-साध्वी सुन्दरी कामिनीने तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना की और वररूपमें नारदको अपना मनोनीत पति प्राप्त किया। वही

राजा सुंजयकी कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णवी (स्वर्णष्ठीवी) है। वह इच्छाकी सहोदरा बहिन है। वह सुन्दरियोंमें परम सुन्दरी, कोमलाङ्गी, लक्ष्मीकी कला, पतिव्रता, महाभागा, मनोहरा, अत्यन्त प्रिय बोलनेवाली, कामुकी, कमनीया और सदा सुस्थिर यौवनवाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो; क्योंकि शंकरकी आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है ? ब्रह्माने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है; उसे कौन मिटा सकता है ? अपना किया

हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पडता है; चाहे सौ करोड कल्प बीत जायँ तो भी बिना भोग किये कर्मका नाश नहीं होता। सृतजी कहते हैं — शौनक! नारायणका कथन सुनकर नारदका मन खिन्न हो गया। वे नारायणको प्रणाम करके शीघ्र ही राजा सृंजयकी राजधानीकी ओर चल दिये।

शौनकने कहा—महाभाग सूतजी! अहो,

अपना अधिकार जमा लिया था; अत: वे विष्णु-व्रतपरायणा महाभागा तपस्विनी सुंजय-कन्याको देखकर ब्रह्माजीकी रमणीय सभामें गये। वह सभा सभी देवताओंसे खचाखच भरी थी। वहाँ उन्होंने पिता ब्रह्माको प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचारको सुनकर ब्रह्माका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। फिर तो जगत्पति ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र नारदसे बातचीत करके शुभ मुहूर्तमें देवताओंके साथ पुत्रको आगे करके रत्निर्नित विमानद्वारा सृंजयके महलको चल पड़े।

उस समाचारको सुनकर राजा सृंजयने अपनी

रत्निर्नित आभूषणोंसे विभूषित सुन्दरी कन्याको

लेकर हर्षपूर्वक नारदको सौंप दिया। साथ ही

अपना सारा मणिमुक्ता आदि दहेजमें दिया। फिर

हाथ जोडकर उन्होंने वह सारा कार्य सम्पन्न किया।

यह कैसा परम अद्भृत, पुरातन, सरस, अपूर्व रहस्य है। इसे तो मैंने सून लिया। अब मैं नारदका

विवाह-वृत्तान्त सुनना चाहता हुँ; क्योंकि नारदमुनि

सृतजी कहते हैं -- शौनक! नारदपर मोहने

तो अतीन्द्रिय और ब्रह्माके पुत्र थे।

तत्पश्चात् योगिश्रेष्ठ राजा सृंजय अपनी कन्या ब्रह्माको समर्पित करके 'वत्से! वत्से!' यों कहकर फूट-फूटकर रोते हुए कहने लगे—'कमललोचने! तुम मेरे घरको सूना करके कहाँ जा रही हो। बेटी! तुम्हें त्यागकर तो मैं जीते-जी मृतक-तुल्य हो गया हैं; अत: मैं घोर वनमें चला जाऊँगा।' तब वह कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माताको

प्रणाम करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्माके रथपर

सवार हुई। ब्रह्मा हर्षमग्न हो भार्यासहित पुत्रको

लेकर देवेन्द्रों और मुनियोंके साथ ब्रह्मलोकको

प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दुन्दुभिका घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धोंको भोजनसे तृप्त किया। मुनिश्रेष्ठ नारद तो अपने पूर्वकर्मसे बाधित थे; क्योंकि विप्रवर! जिसका जो प्राक्तन कर्म होता है; उसका उल्लङ्गन करना दुष्कर है। उसे भला कौन हटा सकता है? इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोकमें मनोहर वटवृक्षके नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहाँ साक्षात् भगवान् सनत्कुमार आ पहुँचे। बालककी तरह उनका नग्न-वेष था। वे ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टिके पूर्वमें उनकी जो आयु थी, वही पाँच वर्षकी

अनन्त कल्पोंसे तीनों भाइयोंके साथ कृष्ण-मन्त्रका जप कर रहे थे। वे वैष्णवोंके अग्रणी, ईश्वर और ज्ञानियोंके गुरु थे। सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ अपने भाई सनत्कुमारको सहसा निकट आया देखकर नारद दण्डकी भाँति भूमिपर लेट गये और चरणोंमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालकरूप

. अवस्था अब भी थी। उनका चूडाकर्म और उपनयन-

संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेदाध्ययन और

संध्यासे रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं। वे

सनत्कुमारजीने कहा—अरे भाई! क्या कर रहो हो ? युवतीपते ! कुशल तो है न ? स्त्री-पुरुषका प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन ही होता है। वह ज्ञानमार्गकी साँकल, भक्तिद्वारका

सनत्कुमारजी हँसकर नारदसे पारमार्थिक वचन बोले।

किवाड, मोक्षमार्गका व्यवधान और चिरकालिक बन्धनका कारण है; फिर भी पापी नराधम अमृत-बुद्धिसे उस विषको पीते हैं। जिसका मन परम पुरुष नारायणको छोडकर विषयमें रचा-पचा रहता है, उसे मानो मायाने ठग लिया है;

जिससे वह अमृतका त्याग करके विषका सेवन करता है। अतः भाई! इस मायामयी प्रियतमा पत्नीको छोड़ो और तपके लिये निकल जाओ।

परम पुण्यमय भारतवर्षमें जाकर तपस्याद्वारा माधवका

भजन करो। अपना पद प्रदान करनेवाले अपने

स्वामी परम पुरुष नारायणके स्थित रहते जो विषयी

है, वह 'कृष्ण' रूप महामन्त्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? इस मन्त्रको मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कन्दको दिया था। श्रीकृष्णने इसे गोलोकस्थित रासमण्डलमें मुझे, ब्रह्मा और धर्मको बतलाया

था। धर्मने नारायणको तथा ब्रह्माने सनत्कुमारको

इसका उपदेश दिया था। वही मन्त्र सनत्कमारने

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण 986 तुम्हें प्रदान किया है। इस मन्त्रके ग्रहणमात्रसे शिखामें लगे हुए मयूरपिच्छकी निराली छिब हो ही मनुष्य नारायणस्वरूप हो जाता है। इसके जपके रही है, जिनके प्रसन्नमुखपर मन्द मुस्कानकी छटा छायी हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य लिये शुभ-अशुभ समय-असमयका कोई विचार नहीं है। पाँच लाख जपसे ही इसका पुरश्चरण उपासना करते रहते हैं तथा जो ध्यानद्वारा असाध्य, पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान पापनाशक तथा दुराराध्य, निर्गुण, प्रकृतिसे पर, सबके परमात्मा, कर्ममुलका उच्छेदक है। शास्त्रमें उसका वर्णन भक्तानुग्रहमूर्ति, वेदोंद्वारा अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर किया गया है, उसी ढंगसे वैष्णवको श्रीकृष्णका हैं; उन श्रेष्ठ श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ।' ध्यान करना चाहिये। (वह ध्यान यों है—) नारद! जो परमानन्द, सत्य, नित्य और परात्पर हैं, उन सनातन भगवान् श्रीकृष्णका इस ध्यान-'नूतन जलधरके समान जिनका श्यामवर्ण है, जिनकी किशोर-अवस्था है, जो पीताम्बरसे विधिसे ध्यान करके भजन करो। इतना कहकर सुशोभित हैं, सौ करोड़ चन्द्रमाओंके समान परम परमेश्वर शम्भु अपने स्थानको चले गये। तब अनुपम सौन्दर्य धारण किये हुए हैं, अमूल्य रत्नोंके नारदने उन जगन्नाथको प्रणाम करके तपस्यामें मन लगाया। तत्पश्चात् नारद श्रीहरिका स्मरण बने हुए भूषणसमूह जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके सर्वाङ्गमें चन्दनका अनुलेप हुआ है, करके योगधारणाद्वारा शरीरको त्यागकर पद्माद्वारा कौस्तुभमणिद्वारा जिनकी विशेष शोभा समर्चित श्रीहरिके चरणकमलमें विलीन हो गये। रही है, जिनकी मालतीकी मालाओंसे मण्डित (अध्याय १२९) पुराणोंके लक्षण और उनकी श्लोक-संख्याका निरूपण, ब्रह्मवैवर्तपुराणके पठन-श्रवणके माहात्म्यका वर्णन करके सूतजीका सिद्धाश्रमको प्रयाण तदनन्तर अग्नि तथा स्वर्णकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग पाञ्चरात्रोंका वर्णन करता हूँ, सुनिये। विप्रवर! सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित—इन सुनाकर शौनकजीके पूछनेपर सूतजीने ब्रह्मवैवर्तपुराणके पाँचों लक्षणोंसे जो युक्त हो, उसे पुराण कहते हैं। समस्त विषयोंकी अनुक्रमणिका सुनायी। विद्वान्लोग उपपुराणोंका भी यही लक्षण बतलाते **फिर शौनकजीने कहा**—वत्स! ब्रह्मवैवर्त-हैं। अब प्रधान पुराणोंका लक्षण आपको बतलाता पुराणमें जिस फलका निरूपण हुआ है, वह हूँ—सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, उनका पालन, कर्मोंकी निर्विघ्नतापूर्वक मोक्षका कारण है। उसे सुनकर आज वासना-वार्ता, मनुओंका क्रम, प्रलयोंका वर्णन, मोक्षका मेरा जन्म लेना सफल हो गया और जीवन सुजीवन निरूपण, श्रीहरिका गुण-गान तथा देवताओंका पृथक्-बन गया। तात! अभी मुझे कुछ और निवेदन करना पृथक् वर्णन-प्रधान पुराणोंके ये दस लक्षण और है; यदि मुझे अभयदान दो तो मैं उसे प्रकट करूँ। तब सृतजी बोले—महाभाग शौनकजी! भय बतलाये जाते हैं। अब इन पुराणोंकी श्लोक-संख्याका वर्णन करता हूँ, सुनिये। छोड़ दीजिये और आपकी जो इच्छा हो, उसे पूछिये। शौनकजी! परमोत्कृष्ट ब्रह्मपुराणकी श्लोक-मैं जो-जो भी मनोहर गोपनीय विषय होगा. सब संख्या दस हजार और पद्मपुराणकी पचपन हजार आपसे वर्णन करूँगा। शौनकने कहा—पुत्रक! अब मेरी पुराणोंके कही गयी है। विद्वान्लोग विष्णुपुराणको तेईस हजार श्लोकोंवाला बतलाते हैं। शिवपुराणमें चौबीस हजार लक्षण, उनकी श्लोक-संख्या और उनके श्रवणका फल सुननेकी अभिलाषा है। श्लोक बतलाये जाते हैं। श्रीमद्भागवतपुराण अठारह सूतजी कहते हैं—शौनकजी! मैं अपनी बुद्धिके हजार श्लोकोंमें ग्रथित है। नारदपुराणकी श्लोक-अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिहासों, संहिताओं और संख्या पचीस हजार बतलायी गयी है। पण्डितलोग

| श्रीकृष्णजन्मखण्ड ७९९                                    |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| मार्कण्डेयपुराणमें नौ हजार श्लोक बतलाते हैं। परम         | किया गया है; इसी कारण विद्वान्लोग इसे 'ब्रह्मवैवर्त्'                |
| रुचिर अग्निपुराण पंद्रह हजार चार सौ श्लोकोंवाला          | कहते हैं। यह पुराण पुण्यप्रद, मङ्गलस्वरूप और                         |
| कहा गया है। पुराणप्रवर भविष्यमें चौदह हजार               | मङ्गलोंका दाता है। इसमें नये-नये अत्यन्त गोपनीय                      |
| पाँच सौ श्लोक बतलाये जाते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराणमें      | रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं। यह हरिभिक्तप्रद, दुर्लभ                    |
| अठारह हजार श्लोक हैं। विद्वज्जन इसे सभी पुराणोंका        | हरिदास्यका दाता, सुखद, ब्रह्मकी प्राप्ति करनेवाला                    |
| सार बतलाते हैं। श्रेष्ठ लिङ्गपुराण ग्यारह हजार श्लोकोंका | साररूप और शोक-संतापका नाशक है।                                       |
| है। वाराहपुराणको श्लोक-संख्या चौबीस हजार कही             | जैसे सरिताओंमें शुभकारिणी गङ्गा तत्क्षण ही                           |
| गयी है। सज्जनोंने उत्तम स्कन्दपुराणको ग्यारह हजार        | मुक्ति प्रदान करनेवाली हैं, तीर्थोंमें पुष्कर और पुरियोंमें          |
| एक सौ अथवा इक्यासी हजार एक सौ श्लोकोंवाला                | काशी जैसे शुद्ध है, सभी वर्षोंमें जैसे भारतवर्ष                      |
| निरूपित किया है। पण्डितोंने वामनपुराणकी दस               | शुभ और तत्काल मुक्तिप्रद है, जैसे पर्वतोंमें सुमेरु,                 |
| हजार, कूर्मपुराणकी सतरह हजार और मत्स्यपुराणकी            | पुष्पोंमें पारिजात-पुष्प, पत्रोंमें तुलसी-पत्र, व्रतोंमें            |
| चौदह हजार श्लोक-संख्या बतलायी है। गरुड़पुराण             | एकादशीव्रत, वृक्षोंमें कल्पवृक्ष, देवताओंमें श्रीकृष्ण,              |
| उन्नीस हजार और उत्तम ब्रह्माण्डपुराण बारह हजार           | ज्ञानिशिरोमणियोंमें महादेव, योगीन्द्रोंमें गणेश्वर, सिद्धेन्द्रोंमें |
| श्लोकोंवाला कहा गया है। इस प्रकार सभी पुराणोंकी          | एकमात्र कपिल, तेजस्वियोंमें सूर्य, वैष्णवोंमें अग्रगण्य              |
| श्लोक-संख्या चार लाख बतलायी जाती है। इस प्रकार           | भगवान् सनत्कुमार, राजाओंमें श्रीराम, धनुर्धारियोंमें                 |
| पुराणवेता लोग अठारह पुराण ही बतलाते हैं। इसी             | लक्ष्मण, देवियोंमें महापुण्यवती सती दुर्गा, श्रीकृष्णकी              |
| तरह उपपुराणोंकी भी संख्या अठारह ही कही गयी है।           | प्रेयसियोंमें प्राणाधिका राधा, ईश्वरियोंमें लक्ष्मी तथा              |
| महाभारतको इतिहास कहते हैं। वाल्मीकीय                     | पण्डितोंमें सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार सभी                  |
| रामायण काव्य है और श्रीकृष्णके माहात्म्यसे परिपूर्ण      | पुराणोंमें ब्रह्मवैवर्त श्रेष्ठ है। इससे विशिष्ट, सुखद,              |
| पञ्चरात्रोंकी संख्या पाँच है। वासिष्ठ, नारदीय, कापिल,    | मधुर, उत्तम पुण्यका दाता और संदेहनाशक दूसरा                          |
| गौतमीय और सनत्कुमारीय—ये ही पाँचों श्रेष्ठ पञ्चरात्र     | कोई पुराण नहीं है। यह इस लोकमें सुखद, सम्पूर्ण                       |
| हैं। संहिताएँ भी पाँच बतलायी जाती हैं; जो सभी            | सम्पत्तियोंका उत्तम दाता, शुभद, पुण्यद, विघ्नविनाशक                  |
| श्रीकृष्णकी भक्तिसे ओतप्रोत हैं। इनके नाम हैं—           | और उत्तम हरि-दास्य प्रदान करनेवाला है तथा                            |
| ब्रह्मसंहिता, शिवसंहिता, प्रह्लादसंहिता, गौतमसंहिता      | परलोकमें प्रभूत आनन्द देनेवाला है।                                   |
| और कुमारसंहिता। शौनकजी! इस प्रकार शास्त्रका              | पुत्रक! सम्पूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओंका               |
| भण्डार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारीके       | तथा समूची पृथ्वीकी प्रदक्षिणाका भी फल इसके                           |
| अनुसार आपको क्रमशः पृथक्-पृथक् सब बतला                   | फलकी समतामें नगण्य है। चारों वेदोंके पाठसे भी                        |
| दिया है।                                                 | इसका फल श्रेष्ठ है। जो संयत–चित्त होकर इस पुराणको                    |
| मुने! साक्षात् भगवान् श्रीविष्णुने गोलोकस्थित            | श्रवण करता है; उसे गुणवान् विद्वान् वैष्णव पुत्र                     |
| रासमण्डलमें अपने भक्त ब्रह्माको यह पुराण बतलाया          | प्राप्त होता है। यदि कोई दुर्भगा नारी इसे सुनती है                   |
| था। फिर ब्रह्माने धर्मात्मा धर्मको, धर्मने नारायणमुनिको, | तो उसे पतिके सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। इस पुराणके                  |
| नारायणने नारदको और नारदने मुझ भक्तको इसका                | श्रवणसे मृतवत्सा, काकवन्थ्या आदि पापिनी स्त्रियोंको                  |
| उपदेश किया। मुनिवर! वही श्रेष्ठ पुराण इस समय             | भी चिरजीवी पुत्र सुलभ हो जाता है। अपुत्रको पुत्र,                    |
| मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। यह अभीप्सित                   | भार्यारहितको पत्नी और कीर्तिहीनको उत्तम यश मिल                       |
| ब्रह्मवैवर्तपुराण परम दुर्लभ है। जो विश्वसमूहका          | जाता है। मूर्ख पण्डित हो जाता है। रोगी रोगसे,                        |
| वरण करता है, जीवधारियोंका परमात्मस्वरूप है;              | बँधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपत्तिग्रस्त                         |
| वही ब्रह्म कर्मनिष्ठोंके कर्मोंका साक्षीरूप है। उस       | आपत्तिसे मुक्त हो जाता है। अरण्यमें, निर्जन मार्गमें                 |
| ब्रह्मका तथा उसकी अनुपम विभूतिका जिसमें विवरण            | अथवा दावाग्निमें फँसकर भयभीत हुआ मनुष्य इसके                         |

श्रवणसे निश्चय ही उस भयसे छूट जाता है। इसके पके फल प्रदान करे। भीकृष्णजन्मखण्ड को श्रवण श्रवणसे पुण्यवान् पुरुषपर कुष्ठरोग, दरिद्रता, व्याधि करके भक्तको चाहिये कि वाचकको रत्नकी सुन्दर

600

संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराण

विमानद्वारा अविनाशी गोलोकमें जा पहुँचता है। वहाँ

जाता है तथा श्रीकृष्णका रूप धारण करके रत्ननिर्मित उसे श्रीकृष्णकी दासता प्राप्त हो जाती है, यह ध्रुव

और दारुण शोकका प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी

पुण्यहीनोंपर ही प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य अत्यन्त

दत्तचित्त हो इसका आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक

सुनता है, उसे बहुसंख्यक गोदानका पुण्य प्राप्त होता है—इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध समयमें

जितेन्द्रिय होकर संकल्पपूर्वक वक्ताको दक्षिणा देकर

भक्ति-भावसहित इस चार खण्डोंवाले पुराणको सुनता

है, वह अपने असंख्य जन्मोंके बचपन, कौमार, युवा

और वृद्धावस्थाके संचित पापसे नि:संदेह मुक्त हो

है। असंख्य ब्रह्माओंका विनाश होनेपर भी उसका पतन नहीं होता। वह श्रीकृष्णके समीप पार्षद होकर

चिरकालतक उनकी सेवा करता है। मुने! भलीभाँति स्नान करके शुद्ध हो तथा इन्द्रियोंको वशमें करके 'ब्रह्मखण्ड' की कथा सुननेसे

पश्चात् श्रोताको चाहिये कि वह वाचकको खीर-पूड़ी और फलका भोजन कराये, पानका बीड़ा समर्पित करे और सुवर्णकी दक्षिणा दे। फिर चन्दन, श्वेत पुष्पोंकी माला और मनोहर महीन वस्त्र श्रीकृष्णको

निवेदित करके वाचकको प्रदान करे। अमृतोपम सुन्दर कथाओंसे युक्त 'प्रकृतिखण्ड' को सुनकर

वक्ताको दिधयुक्त अन्न खिलाकर स्वर्णकी दक्षिणा देनी चाहिये और फिर भक्तिपूर्वक सुन्दर सवत्सा गौका दान देना चाहिये। विघ्ननाशके लिये

'गणपतिखण्ड' को सुनकर जितेन्द्रिय श्रोताको उचित है कि वह वाचकको सोनेका यज्ञोपवीत, श्वेत अश्व, छाता, पुष्पमाला, स्वस्तिकके आकारकी मिठाई,

तिलके लड्डू और काल-देशानुसार उपलब्ध होनेवाले

बनाना चाहिये। जो श्रीकृष्णसे विमुख, दुराचारी और उपदेश देनेमें अकुशल हो, ऐसे ब्राह्मणसे कथा नहीं सुननी चाहिये। नहीं तो, पुराण-श्रवण निष्फल हो जाता है। जो श्रीकृष्णकी भक्तिसे युक्त हो इस पुराणको

अँगूठी दान करे और फिर महीन वस्त्र, हार, उत्तम

स्वर्णकुण्डल, माला, सुन्दर पालकी, पके हुए फल, दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणामें देकर उनकी स्तुति

करे। इसके बाद सौ ब्राह्मणोंको परम आदरके साथ

भोजन कराना चाहिये। जो विष्णुभक्त, शास्त्रपटु, पण्डित

और शुद्धाचारी हो, ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मणको वाचक

सुनता है, वह श्रीहरिकी भक्ति और पुण्यका भागी होता है तथा उसके पूर्वजन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर! इस प्रकार मैंने अपने गुरुजीके श्रीमुखसे

जो कुछ सुना था, वह सब आपसे वर्णन कर दिया। अब मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये; मैं नारायणाश्रमको जाना चाहता हूँ। यहाँ इस विप्र-समाजको देखकर नमस्कार करनेके लिये आ गया था; फिर आपलोगोंकी

आज्ञा होनेसे उत्तम ब्रह्मवैवर्तपुराण भी सुना दिया। आप ब्राह्मणोंको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा श्रीकृष्ण, शिव, ब्रह्मा और गणेशको नित्यश: बारंबार नमस्कार है। शौनकजी! जो सत्यस्वरूप, राधाके प्राणेश और तीनों गुणोंसे परे हैं; उन परब्रह्म श्रीकृष्णका

आप मन-वचन-शरीरसे परमभक्तिपूर्वक रात-दिन

भजन कीजिये। सरस्वती- देवीको नमस्कार है।

पुराणगुरु व्यासजीको अभिवादन है। सम्पूर्ण विघ्नोंका विनाश करनेवाली दुर्गादेवीको अनेकश: प्रणाम है। शौनकजी! आपलोगोंके पुण्यमय चरणकमलोंका दर्शन करके आज मैं उस सिद्धाश्रमको जाना चाहता

(अध्याय १३०-१३१)

हुँ, जहाँ भगवान् गणेश विराजमान हैं।

॥ श्रीकृष्णजन्मखण्ड सम्पूर्ण॥

॥ ब्रह्मवैवर्तपुराण समाप्त॥